

आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ

#### PREFACE

Acharya Bhikshu Commemoration Volume is now being presented to the public, both academic and extra-academic. It is a veritable chrestomathy of interesting and informative articles written by students of Jainology in its various branches. We must congratulate the sponsors of the publication, on the occasion of the Bicentenary Celebrations, on their decision to invite scholars of different parts of India for contributions to this volume. The articles cover a large range of subjects bearing on Jaina culture and religion. They are in Hindi and English. The majority of the contributions are based on the individual researches of the writers who propound their views and theories which serve to throw light on various aspects of Jainology. It is too much to expect that the views expressed by the contributors, particularly on problems of controversial nature will be accepted as the last word. The Editorial Board have not thought proper to take liberties and give their reactions. The policy adopted by the Board is one of detachment which has permitted free expression of opinions without censorship. It may not be far from truth to hope that the articles, inspite of their speculative character, will stimulate thought and criticism, and in this way prepare the way for reappraisal of the value of Jainz culture. The contributions at any event give an idea of the encyclopedic character of Jains literature and there has been no genire of literary and intellectual interest which does not find expression in the writings of the past Jaina authors. A dispassionate student of Indian thought has to admit that the community of Jaina monks have been indefatigable in their literary pursuits from very ancient times down to the recent period. The Jains literature in its various branches has, therefore, appeal to all classes of intellectuals. The Editorial Board will consider that their labour has borne fruit if the present volume be regarded as a fitting tribute of homage to the Founder and F at Pontiff of the Terapanth School. In conclusion the Board of Editors express Leir sincere gratitude to the learned contributors for their co-operation.

Nava Nalanda Mahavihar, Nalanda. -Satkari Mookerjee

Nalanda 7-11-61

```
२४. मेरा भी स
 २५. आचार्य f
 २६. तेरापंय
 २७. आचार्य
 २८. तेरापंच
 २९. बाचार्यं
 ३०. तेरावंग
  ३१. आचा
  37.
      वेरावं
  33.
      माच
  ३४. आच
       महाग
  34.
      तेरा
  ३६.
  ३७. तेरा
  ३८. तेरा
  ३९. तेरा
  ४०. तेर
  ४१. ते
  87. f
  ४३. वेग
  ४४. ते
 . Yq.
       तेः
  ४६. तेः
·· '80.
  ४८. तेरावंथ क.
        तेरापंय का
  ·18'-
        अगुव्रत अन्दं
        तेरापंच का स
         क्तांब और ६
```



### हे ज्योतिपुञ्ज ! हे भिक्षुराज !!

### मृनि श्री सुखलालजी

हे क्योतिपूंच ! है मिसू राज ! तेरे मुसरित संनेतों गर कम मोटिकोटि चल रहे जान, तुपने वो अवस्थित रूप्ट से उनने यह स्वनी सामी है, मही से कम ही होता है स्वित्तस कमी तक सामी है, सम्मुच मुनि पूंचल मिसू प्रमो, तुम एक संत अकने के पू, तुम सोश हमेशे पर एकसर, जीवन के एम में सेले से, तुम सोश हमेशे पर एकसर, जीवन के एम में सेले से,

वादों के पुमुल महारख में जब तुपने शंख बजाया था, धनधोर आपवाओं में जब तुपने मस्ती के गाया था, मिर पड़ी बहुत सी दीबार जो भार नहीं सह मस्ती थी: बहु पड़ी बहुत सी गीनार जो कभी नहीं बहु सकती थीं! उसकी ही कमर प्रतिक्वित यह तैरापम में है व्यक्त जाज ॥२॥

> बह क्या सामक, जो जुम्क-हृदय जीवन का रस भी छेन सके, अपने जीवन की गति विधि से जो नई प्रस्णा देन सके, देने केने बाठों को ही यह जमती स्वा पुलती है, उनके पूके संवेतों पर बहु हैंगती और पनती है, तेने पावन पर चिन्हों पर चक पड़ा हम्मिए जन समाज ॥॥॥

स्कर्त चालों रस्ता छोड़ो, बढ़ने चालों को आने दो, पुन जगर नहीं बड़ रकते तो, बानेवालों को जाने दो, पृदि रोकेंगे भी तो उनको, वे कभी नहीं रक रकते हैं, जो बढ़े स्वयं के देरों पर के कभी नहीं रक्त रकते हैं, तेरी इस वाणी में सबमुख चैताय चलवि है रहा माज ॥४॥

जाने बालों को लाने दो मठ घर्म द्वार को बंद करों, पर याद रखों मठ गले सड़े लोगों से लगना पंच घरों, जो सहल नाल से लाता है मत रोको उसको लाने दों, जो सहल नाल से लाता है मत रोको उसको लाने दों, तेरे हम निवाद निवारों पर किस जन को होगा नहीं नाल ॥५॥

तुमने कब कब्टों के खातिर अपनी गति को अवरुद्ध किया। तुमने अपने इस मानस को यो-यो कर कितना शुद्ध किया, क्स इसीलिए तेरी वाणी वह भन्ने कड़ी हो सकती यी,

# हे प्रभु ! है यह तेश पंथ

श्री रामकृष्ण भारतो एम०ए०, वी० एल०,बास्त्री, साहित्य रत्न, विद्या वाचस्पति ।

यह है भेरा, यह है तेरा, यह फैनल दिखलाना है। में सब तो कहने की बातें, यह सब मन का दाना है।।

> मेरे प्रमु का पथ निराला, नहीं कहीं वैषम्य यहा। वैर नहीं, छल नहीं, कहीं भीं, तुष्णा, मय और राम कहीं?

ऊँच-नीच का मेव नहीं है, वाल, वृद्ध नर बी नारी। सब का है स्वागत इस मग में, छड छड कर वसवा डारी॥

> आजो, इक ससार वसाएँ, जहा बास हो प्रियतम का। ईव्याँ, ककह, दूर हो जावें, औदार्थ, मसस्व जगे हिय का।।

हे प्रभु, तेरा पथ निराला, प्यार, दया' ममता इसमें। सत्य, बॉह्सा का पथ है गह, बकरी-सिंह चलें सग में।।

यह तो पय है सिढजनो का, साला का घर-बार नहीं। निजता को यदि मूल सको तो, पैर बढाना तमी यही॥

अहमात को चूर करोगे, सब ]ही अधिकारी होगे। पाहन-स्थल मिल्गें पय में, पर तुम फूल कली दोगे।



### ज्योतिर्मय के प्रति

एक नया पय फिर से पाया मूला भटका विस्मत मानव फिर से अपने घर पर आया इसीलिए ससार आज नत मरतक है है योगिराज !

लो कोटि कोटिश

विधिनन्दन

छो भवित भरा
अनरिक्त भरा
अनरिक्त भरा
स्थम से स्वानित भरा।
यह अभिवन्दन
यह अभिवन्दन
को। योगिराज।
अो। भिक्षु राज।।

# सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल

मुनि श्री हर्णचन्द्रजी

सिंखु । दुन कार्य दें हो सही तमन के मि निवा है अहर जा करता है कि हुन जननात ही निवा है । निवाल दुन्योर रूपर में हैं हो जी कि निवा है जिस के सिंद है जिस के निवा है जिस है

कार के प्रत्य के प्रतिपत्ति हैं हुए स्तर्य से ब्लायास्त में बाती हो बुद्धारी नार्य स्वता कार्य करायों, दिन्हों और क्लियों के स्वता है के ब्लायों कार के मिल के स्वता है के ब्लायों कार को मिल करायों है कि स्वता है के ब्लायों कार को मिल क्लियों के स्वता है के स्वता है के स्वता है के स्वता है के स्वता के स्वता

# विषयः सूची <sup>अथमः सण्ड</sup>

|       | प्रथम/स                                               | ण्ड                           |     |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 1     | . प्रभो ! तुम्हारे पावन पत्र पर जीवन क्येंच है सारा   |                               |     |
|       | (कविता)                                               | बावार्यं श्री तुलसी           |     |
| 7     | . आभार्य भिक्षु के प्रति (कविता)                      | मुनि श्री वुद्धमलनी           |     |
| 3     | . युग पुरुष आचार्य भिक्षु के प्रति (कृषिता)           | मृति श्री नगराजवी             |     |
|       | . बीर भिक्ष आये भूतल पर जीवन का इंगीत सुनाने          |                               |     |
|       | (कविता)                                               | मुनि श्री पुष्पराजजी          |     |
| ٩     | . हे ज्योतिपुज! हे भियुराज!! (कदिता) '                | मुनि श्री सुबलालजी            |     |
| Ę     |                                                       |                               |     |
|       | (कविता)                                               | मुनि श्री सुमेरमलजी 'सुमन'    |     |
| 19.   | सत्य दृष्टि से तुमने उसको जोड़ दिया या                | -                             |     |
|       | (कविता)                                               | मुनि श्री मोहनलासजी 'बार्द्ल' |     |
| ۷.    |                                                       |                               |     |
|       | (कविता)                                               | मुनि श्री पानमसजी             | ₹:  |
| ٩.    | जाचार्य भिक्षु के प्रति (कविता)                       | मृनि श्री नवमलजी              | 8:  |
| 80.   | क्षो भिक्तराज ! यत-द्यत प्रणाम !! (कविता)             | मुनि श्री मांगीकासजी 'ममुकर'  | 81  |
| 88.   | य ग के महादानी रहे गा अमर तुम्हारा दान 🕅 पैनिहा)      | मुनि श्री सम्पतलालजी          | \$3 |
| १२.   | हे प्रभ ! है यह तेरा पथ (कविता)                       | श्री रामकृष्य भारती           | 84  |
| -23.  | महान् लभिनिष्ठमण                                      | श्री रामकृष्ण भारती           | 80  |
| 48.   | लो बन्दन शत वार! (कविता)                              | मुनि श्री रूपचन्दवी           | 78  |
| ₹£4.  | ज्योतिर्मय के प्रति (कविता)                           | मुनि श्री मणिलासबी            | २२  |
| 17 E. | सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्यूल से भी स्यूल (गव काव्य) | मुनि श्रीहर्षेचन्द्रजी        | २३  |
| 190.  | यग पूरुप आभार्य भिक्षु के प्रति (कवित्री)             | श्री श्रमण सागरजी             | 58  |
| 26.   | आचार्यं भिक्तु के प्रति (कविता)                       | श्री सुपारस पंगारिया 'चचल'    |     |
| 1/9.  | ये स्वर अभिनन्दन वन जायें ! (कविता)                   | सार्जी, श्री चन्दनबाठा जी     |     |
| Ro.   | संघपों में जीनेवाली का इतिहास अगर रहता है             |                               |     |
| 1     | (कविता)                                               | साध्वी श्री कानकुमारीजी '     |     |
| ٦٤.   | िकतो ! तेरेपावन चरणो में है नतसंसार (किविता)          | साव्वी चे\~-                  |     |
| ٦.    | मेंट में चिन्तन का नवनीत (कविता)                      | सान्वी                        |     |
|       | 2 1 (                                                 |                               |     |

३. वही बना श्रद्धेय हमारा ! (कविता)

सामार्थ स्वनावकी को तात हुआ, मीकावथी उनके पाद सिविस होना चाहते हैं। उन्होंने प्रायत किया, विवस्ते मीका जो मोका मान के स्वतं हुए हैं। मान ने अपने द्वारा पेबे विद्य के स्वतं की चर्चा करते हुए कि उनके उन्नातृत्ता रह नोई अव्यक्त वैपवसात हैं। प्रदेश, दीवा के लिए स्वित्ति के में में कर मानाकारी प्राट की, वाचार्य कामानावी ने बहु कि अपम वन कर यह शिह की ताद, मूनेमा मोनिश्वामुक्त पर्यं का वक्षीत करेगा, स्वन का नामार्थ प्रवित्त दो बहु होगा। अन्तत्त भीकावती की माता में उन्हें देखा की स्वीकृति है दो। आपार्थ स्थायकी के हाथ दे अपने में उनकी दीवा हुई। उन हम प्राप्त वे प्रमाल यों के तिया की

दीवित होलर कहीले बाज़े बाज़ बाज़के घारल-जासीकन एव तल्य बर्जन में सर्वतीमानेन बोक दिया। घारती के गंगीर स्वचाहन से जर्ज़ कमे-कमी बाज़ाधित होता, पर्य-तम में युद्ध मिल्ड बोर पर्या के रूप में जो बाज्जनीय है, नयु प्यापत उपलब्ध है हों। पूर्व मान कम में खेलिक होते, दिल्ह होते होते, राज्य-तम्बन के मध्य यदा क्या ने गुरू के प्रस्त ऐसे एक त्यानिक स्वत्ते जिनका बचार्ष समायान जमें नहीं मिल पाता।

क्षात्रायं रुपनायनी के वे प्रीति-मात्र विष्य ये । उन्हें (आवार्य रुपनायनी को) उनकी दृद्धि पर वडा गर्व था । जनका सात वर्य तक जनका यह सम्बन्ध अधिकान रूप में चलता रहा । अनेक छोग ऐसी भी समावना करते थे, स्यार् आगे सम का जनकारिका मात्राविका

मेवाड का अन्तर्वर्ती राजनगर खहर आचार्य क्षत्रावजी के प्रमुख क्षेत्रों में से था। सायुकी की विधिकवर्यों, आचार और अनाममीय श्रद्धा व प्ररूपमां के कारण वहीं के आवकों ने सायुकी को बनवर-नमस्कार करना छोड़ दिया या। आचार्य अधनावजी ने उन्हें समझाने के शिए मीवनची को राजनगर मेवा—बही चातुर्पीक्षिक प्रवास करने का निर्वेश भी किया।

भीखननी राजनगर आने । श्वाकों के साथ जनका बार्तामण हुना । उन्हें मन हो मन लगा आकर वो कह रहे हैं, बहु अन्यानं नहीं है पर उन्हें तो अपने पूर की बात रचनी वी हत्तिक्य आवकों को विश्व किसी तरह समझा नुसा, अपने प्रमान से बन्दन-ममकार के किए तहमत बना किया ।

एक विशेष पटना घटी, उडी दिन जीवनजी साह-मार से पीडिंग हुए। उनका रोम-दोन मानो मिल-कनी है विशा जा रहा था। नत्तर-ममन बना। सोचन को--सेने विकता नतीरिकत एव समर्थ किया। शावक कार पर साहन्द हो । में ने दूर और सम्प्रदास के मोह से जनवह चनतों के किरतित अस्तरना औ, उन्हें लक्त सहस्ता परि देशी सिक्त हैं हैं तह हो जा हों भी कितनी निलम पीते में बातें । उन्होंने मन हो मन यह निस्चय किया कि यो पित में हैं उन्होंने सामनो हो गया तो आपकों को अधिकत्त्व सामन्यें के अस्तर करा दूरा--चैता ही हुआ। इस्टे दिन व्ययन्त्र होते ही उन्होंने सामनो के समस्त स्वार को स्पन्ट कम में रखा और कहा कि गृब के सामने सब बातें रखों, उनसे अनुरोध करिंग, मान्यता और वर्षा

चाहुमीन रिस्मान्त हुना। उद्य स्वय आचार्य स्थानम्त्री स्थानम्त्री में भी भी वान वी शहा साथे। गुर शिष्य में वार्ताव्य हुना पर गुर सहस्त्र नहीं हुए। पत्रम जारे में युद्ध उद्यक्त का प्रसादन साला क्लिया है, पर उन्हें स्थाना सही था। स्थिता स्थिती चलनी पहुर। कोई रिस्ताय नहीं निकला। अन्तर कोई चार पर की सीवतारी अपने नार शियों सिंह वार्ती में उनके (आठ व्यानावारी सुंबर) हो यही निवास स्थान स्थान सारायता उनका चरम प्रये को ना।

यह सबर्च का जादि साल मा। जो ही वे पूचन होकर बगती की स्वाहन स्वित क्षतियों में उन्हरें, जानार्य स्थानकों अपने सानुकों सहित बहा लागे, साठें हुई। पर भीवननी पचम बारे का सहुत के बावन स्वत की सारधाना से रायान्य हो पून सब में जाने को क्यापि सत्तर में ! दसने का भागवान्यों में के निमान पर ठेंग पहुँची । बुल्यात किये ने सारिए कोने बाते। बाहों के क्यापि को किए वनस्त होंगी का मानों पूनात हो गया। पर हमने काल में का विश्वित होने माने में ! पून वे सात्र जीत कार प्रमाणनी के साथ उनकी चर्चा हुई। मीकानी अपने विश्वारों पर ब्रांब्य के सा

भी पर की परणा है। कुछ बानक, जो भी भीकराजी में निष्यालान है, स्थानक के बजाय एक हुनाज में सामायक कर बोनपुर की परणा है। कुछ बानक, बोनी मों बोनवाजी विधानी ने यह देशा। अन्होंने कीयुक्तवा इस जानक में पूजा। ऐहें हैं। बोनपुर के रास्तामीन देशान करिया। अपकानी से यह बान रहि किसी बीची अपनी बार्स वार्य में रेस्ट है बातकों ने बारी स्थिति के उन्हें बनाज करिया। अपकानी से यह बात रहि किसी बीची अपनी बारित वार्य में ते रेस्ट हैं बातकों ने बारी स्थानित के क्यों की नक्या क्योंग बना है, ते रहा ही बाह बीर देखा ही धानक । एक धोनक नर्म

मेरा भी स्वीकार करो अभिवन्दन निश्कल (कवि आचार्य भिक्ष के प्रति (कविता) 74. में भी तुलसी ₽8. तेरापंथ की उदभवकालीन स्थितियाँ गुनलाल शास्त्री आचार्य भिक्ष : जीवन पर एक बष्टि Dia 2/ तेरापंथ और उसके प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्ष लगनलाल चास्त्री आचार्य भिक्षु : एक महान् कवि De. ने श्री नगराजजी तरापंच के मौलिक मंतव्य और उनका बागमिन ₹ø. व श्री पुष्पराजनी आचार्य भिक्ष के साहित्य में रहस्यवाद ₹₹. न भी व्डमलजी तेरागंच की विचारधारा और वर्तमान लोकचिन्त आचार्य मीराणवी और उनके प्रस्पुत्पन्न दृष्टान्त्र है हो हुलेवन्द्रजी 39. 33. गुब्बी श्री मंजलाजी BY. आचार्य भिक्ष के चर्चा प्रसंग महामहिम बा॰ भिक्ष का विहार क्षेत्र और उनके ताच्वी श्री छमनांजी ₹4. साध्वी श्री कमलश्रीजी अन यायी साध्वी श्री जयश्रीजी तेरापंच संब के दितीयाचार्य श्री भारमक्जी स्वामी तैरापंथ के तृतीय आचार्य श्री रायचन्दजी स्वामी तैरापंय साहित्याकाश के उज्ज्वल नक्षत्र : चतुर्य आचार्य श्री जीतमस्त्री स्वामी तेरापंच के पंचम बार श्री सचवानकी के मुनि त्री मौगीलालजी 'मध्कर' जीवन पष्ठ मूनि श्री ताराचन्दनी तेरापंथ के पळ जाचार्य श्री माणकगणीजी तेरापंच के मजब बानायं थी डालवणी विराध व्यक्तित्व के धनी-तेरापंच के अष्टम आचार्य श्री कालूगणी तेरापंथ के वर्तमान नवमाचार्य-श्री तुलसी और साच्वी थी राजमतीजी जनका साहित्य मुनिश्री थीचन्द्रजी 'कमल' तेरापंच की अग्रजी साध्वियाँ W. मृति श्री चम्पालालजी तैरापंथ की जान्तरिक व्यवस्था मृति श्री चन्दनमतजी तेरापंच की परारा में सेवा-भावना मुनि श्री रूपचन्दजी Yu. तैरापंथ में संस्कृत विद्या का विकास ४८. तेरापंय का वर्तमानकालीन काव्य-साहित्य श्रमण सागर ٧٩. तेरापंय का लिपि-कौजल व अन्य कलाएँ माचार्य श्री तुलमी वगवत बान्दोलन सुमकरण साध्वी श्री कानकुमारीजी वैरापंय का संविधान : एक तलन है <sup>गागंय</sup> और अगवत आन्दोलन वाचार्यं श्री तुलसी

10

बन्त स्पर्शी प्यन्यात्मकता सहज भाव से ही उनकी कविता में सम गई है। यही बात बठकारों के सम्बन्ध में है। जहाँ ब्रिज प्रेत निस्पण में तन्मय हो वे जिनको बैठते है. अठकारों का एक सहज समा ग्रेंब प्रग्रा है। जैसे—

एक ही किया में पुष्प और पाप दोनों होते हैं, एतन्मूनक मिश्र प्ररूपण का परिहार करते हुए उन्होंने वटे सुन्दर रूप में कहा है—

```
"सामर केरा क्षीग में, क्षीग क्षीय में क्षीय ।
ज्यू मिल्र पच्चे स्वारी वात में, बीग बीग में बीग ॥
साजर खेत बाने गरे, यूट बूट में बूट।
ज्यू मिल्र पच्चे स्वारी बात में, सूट बूट में बूट।
क्यू मिल्र उचार में, करे सपट सपट में सपट।
ज्यू सिल्य पच्चे रायारी बात में, क्यार क्षपट में करा।
ज्यू सिल्य पच्चे रायारी बात में, क्यार क्षपट में करा।
```

अपनित् सामर के एक सीन में है तुषरा, जसमें वे वीचरा, स्वी प्रकार एक एक से अनेक श्रीन निकले रहते हैं। जो पुण्य-पाप की मिश्र मरचमा करते हैं, उनकी बात में एक ही दुराग्रह नहीं होता, उत्तरोत्तर निकश्चे अनेक दुराग्रह उसके साम जुड़े रूके हैं।

जब बाजरी का खेत बोबा बाता है, प्रत्येक रीचे की एक बाखा में के दूबरी, उसमें से तीचरी, और भी इसी फकार अनेक नाखार निकलती जाती है। उसी प्रकार मिन्न प्रकमण बाके के एक बूठ में से दूबरा बूठ, उसमें से तीसरा—क्सी करह करने ब्रह्म अन्तर अन्तर केरी खाते हैं।

विवाबान जगरू में चोर मिरू जाते है, उनका हर अपट्टा उत्तरवर्धी अपट्टी से युक्त रहता है। इसी प्रकार जो मिश्र प्रकरणा करते हैं, उनको बात में मानो छल की एक म्ट्रबला जुडी रहती है।

श्रीचे-सादे बच्चों में, पर वाची हुई जारूकारिक सर्राणपूर्वक कवि वे किठना रीचक एव मनोरम वर्णन महा किया है। मिश्र प्रकल्पा के साव जुड़े दूरप्राह, मिश्याचार और कापट्य का जुड़ेवाटन विक सुन्वरता से किया है, वेबते ही ननता है।

स्त्रणा क साथ जुड दुराग्रह, (मध्याचार कार कार्य्य का व्यूचाटन कि चुन्यरात च त्रचा है, यक्ता है। विद्यास है कि साम्यता पर अस्यत ओक्सो है कि अस्यास कार्यों के अपना अभिग्राय प्रस्तुत करते हुए वे एक स्थान पर लिखते हैं कि

```
"छोही बारक्षों जे पीतान्वर, छोही सू केम धोवामों।
तिस हिंदा में पर्ने फिहा मी, जीच उच्चक किम तायों।
हिंदा रीकरणी बेंदा नाही छै, बार्चा फेरपी में हिंदा राही।
दया ने हिंदा रीकरणी छैं न्यारी, ज्यू ताव्हों न छाही।
ब्रीर बस्तु में कंड हुने, रिष्ण स्वा में नहीं हिंदा रो मेंकों।
जार बस्तु में मंड हुने, रिष्ण स्वा में नहीं हिंदा रो मेंकों।
```

अर्थात् सून से ज्यापय पीतान्यर पून से केंसे भोषा जा सकता है ? उसी प्रकार हिवा हारा पर्म कहा से होगा ओर उससे आरमा केंसे उरूप्पर वर्गगी ?

चत्रच जारना पत्त जन्म नहीं होती और दया के कार्य में हिंसा नहीं होती । उनका वैसा ही पार्यक्य हे, जैसा भूप जोर

ह्यासंका। अगेर और वस्तुओं में मिलावट हो सकतो है पर दया में हिंसाको मिलावट नहीं हो सकती। पूर्वशीर परिचम का मार्ग किस प्रकार मिलेगा?

मही जुम हे रये पोतान्वर का दूध्याना फिलमा प्रमंदमधी है, सुत्र पाठक हवे त्यम जनुमन करेंगे । पूर बोर साथा के पार्वक को उपमा डारा अधिन देवता बोर हिंसा का अलगान बडी मुक्त रीति है महतू किया है। पूर्व और परिचन का माने को उपमा डारा अधिन देव को है। पूर्व और परिचन का माने को प्रमाण की की माने के प्रमाण की है। वा वृद्धान्त हारा का माने को प्रमाण की की साथ की प्रमाण की है। वा वृद्धान्त हारा का माने की प्रमाण की माने की प्रमाण की प्र

वस्तु-निरूपण — आचार्य मिस् की निरूपण -पद्धति का यह सहल वैशिष्ट्य है, वे ऐसे चुमते सन्दो में अपना प्रतिपाध कहते है, जो कुसल

### द्वितीय खण्ड

|             | , द्वितीय खण्ड                                          |                                    |            |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--|--|--|
| ٤٠          | <ul> <li>भ० ऋषभदेव और उनकी छोकव्यापी मान्यता</li> </ul> | कामता प्रसाद जैन                   |            |  |  |  |
| ₹.          | पालि वाङ्मय में भगवान श्री महाबीर                       | मूनि थी नगराजजी                    |            |  |  |  |
| ₹.          | इन्द्रभूति                                              | मुनि श्री दुलीचन्दनी               | 8          |  |  |  |
| ٧.          | प्राचीन जैन तीर्थं 🚅                                    | पं॰ कत्याणविश्वय गणी               | ,          |  |  |  |
| ٩.          | भट्टारक-सम्प्रदाय                                       | विद्याघर जोहरापुरकर                | ,          |  |  |  |
| ٤.          | षट्खंडागम                                               | डा॰ हीरा <del>लाल जैन</del>        | Ý          |  |  |  |
| , 19.       | विद्यानम्द और उनके ग्रन्थ                               | दरवारीलाल कोठिया                   | é.         |  |  |  |
| ۷.          | आचार्य हेमचन्द्र और उनकी साहित्य-साधना                  | मुनि जी मोहनठालजी 'धार्द्रल'       | Ü          |  |  |  |
| ١ ٩.        | परमचरियं (प्रथम जैन रामायण का समीखात्मक                 |                                    |            |  |  |  |
|             | विश्लेषण)                                               | के० सार० चन्द्र                    | 6          |  |  |  |
| <b>१</b> ٥. | पुज्यदन्त की रामकवा                                     | डा० देवेन्द्रश्रुमार               | ٩          |  |  |  |
| ११.         | अपभ्रंश भाषा के सन्धिकाळीन महाकवि रह्यू                 | रानाराम बैन                        | 80         |  |  |  |
| १२.         | जैन मन्ति-काव्य                                         | डा० प्रेम सामर जैन                 | 88         |  |  |  |
| १३.         | कन्नड़ जैन साहित्व                                      | विद्यामूषण एं० के० भुजवली बास्त्री | १२         |  |  |  |
| ξ¥,         | तमिळु जैन साहित्य                                       | विद्याभूपण पं० के० भुजवली शास्त्री | १३         |  |  |  |
| 84.         | मराठी जैन साहित्य                                       | एस॰ बे॰ किलेदार                    | <b>१</b> ३ |  |  |  |
| ₹ξ.         | राजस्वानी जैन कवि                                       | बगरचन्द नाहटा                      | \$8        |  |  |  |
| <b>१७.</b>  | हिन्दी जैन साहित्य                                      | प्रो० नेमिचन्द्र <b>वै</b> न       | १५         |  |  |  |
| १८.         | <b>आणं</b> वा                                           | डा॰ इरिसंकर धर्मा 'हरीस'           | १६         |  |  |  |
| 29.         | जैन व्याकरण साहित्व                                     | प्रो॰ नेमिचन्द्र जैंग              | १७१        |  |  |  |
| ₹0.         | जैन कोश्च-साहित्य                                       | प्रो॰ नेमिचन्द्र जैन               | १८०        |  |  |  |
| ₹₹.         | जैन अलंकार साहित्य                                      | <b>पं॰ अमृ</b> तलाल शास्त्री       | १९९        |  |  |  |
| ۹٩.         | जैन ज्योतिष साहित्य                                     | प्रौ० नेमिचन्द्र जैन               | . 48       |  |  |  |
| ₹₹.         | भारतीय लोकोत्तर गणित विज्ञान के सोध-पय                  | लक्ष्मीचन्द्र जैन                  | २२ः        |  |  |  |
| २४.         | प्राचीन जैन साहित्य में मृतक कर्म                       | हा० जमदीशचन्द्र जैन                | 231        |  |  |  |
| Ŗ٩.         | जैन विद्वानों की वौद्ध साहित्य सेवा                     | अगरणन्य नाहटा                      | 230        |  |  |  |
| <b>ຊ</b> ຊ. | जैन और बौद्ध पिटको की समानता                            | राहुल सांकृत्यायन                  | ₹₹"        |  |  |  |
| રૂહ.        | ज़ैन दर्शन के छ: द्रव्य और सात तरव                      | पं॰ चन्दावाई सी                    | 480        |  |  |  |
| <b>२८.</b>  | जैन दर्शन पर कुछ विचार                                  | म० मगवानदीन                        |            |  |  |  |
| 26.         | अनेकान्तवाद                                             | हीराकुमारीची                       |            |  |  |  |
|             | जैन परम्परा में योग                                     | मृति श्री नवसस्त्री                | 1          |  |  |  |
| -           | भागान महावीर और गीतम के संवाद                           | मुनि श्री मनोहरलालजी               | , 1        |  |  |  |
|             | ज्यातीय तस्वज्ञान मं सर्वादेश विचारधारा                 | उपाध्याय वमर मृनि                  |            |  |  |  |
|             | प्रशास तस्य की प्राचीनतम वैदिक परकृपरा                  | डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल             | एवं        |  |  |  |
| 14          | दिगम्बर जैन संघ के अतीत की एक खाँकी                     | प्रो॰ गुलावचन्द्र चौधरी            |            |  |  |  |

সক্ষজ্ঞলিয়াঁ

1

--

नाम से तो साथु-साब्बी कहलाते है पर जिनमें सामुत्व का रचमात्र भी लक्षण नहीं है, मुख से मानो झूठ का नाला वह रहा है, इस एवम काल में ऐसे लोग साथु का बेब बनावें हुए हैं।

कोई केंबे-केंसे पद घारण करने वाले कहलाते है पर उनकी गति-बिधि उत्तरी है, उनकी आदतें सोटी है । वे पान्यरहित निस्तरन भसे के मुख्य है। इस पचम काल में वे भी साथ नाम से अभिहित होते है।

परस्पर एक-दूसरे के दोधों को छिपाते रहते हैं, वकार्य करते चरा श्री नहीं सकुचाते। उन्हें कोई रीकनेवाला भी तो नहीं है। ऐसे वेषवारी इस कॉलकाल में है।

से पत्र नहीं है, जानसमामान रहीला है, बनादाप को बेच को नाते तात्वन नात्व है। जानार की दिवस्तान करनेवाते समावनिय शायुकों को वित्त मोधीले अपने में बंधि ने कंठकराय—पुरावार है, यह यूद्ध सामान्यनार्यात हो। समावन् एवं में मोडे बाते देखते की जनकी आम्मान्तित दीय का परिपाल है। अत्येष कल समार के मान पर पीत्र हों हो लानामार पर एक रूपी मोड करने बात हो। विभागों के जिसमा बुक्तम अपने कर परिपाल मा मानो निवार रहते हैं। करें हुए अपने, को निवार में पत्र में किया करने ने एक स्वाप्त मावकर्तावार को स्वाप्त कर पत्री है। करें हुए

विनय के प्राप्त और विश्वनकार पर शायार्थ मिश्रु की एक बति महत्त्वपूर्ण कि दि है चिनीत बनिनीत दी चौपहें"। इसमें प्रस्तुत विदय का विश्व मान्निकता तथा सुरुगता से उन्होंने विवेचन किया है, वह नि स्वेह उनकी खेलाी का बमलार है। अधिनीत का वर्णन करते हर वे खिलते हैं—

"कुद्धा" नाना री कुरती, जिपने बारे क्षेत्रत पर कोही।

तानों ठाम पुष्ठे हुन्दुण करें, पर में मामन न रे कोहै।

कुन्ती बिलाई रूपनींक सामगी, जुसले कीला रामने कोही।

मात्र दूराप जाने बार्ति पुरी, जिपने पुरुष्टुण करें कोही।

कुन्ती कुन्ता कुन्ता में पुरी, देश्या बोलाले में बिलाली हैं।

किपरी पाहुनी चील में मुझ करी, तिमानू चालता है जाए काशी।

किपरी पाहुनी चील में मुझ करी, तिमानू चालता है जाए काशी।

किपरी पाहुनी चील में मुझ करी, तिमानू चालता है जाए काशी।

किपरी पाहुनी चील में मुझ करी, तिमानू चालता है जो काशी।

किपरी पाहुनी काशी मोल की हैं।

किपरी कुन्ता नाली की स्वीत की हैं।

किपरी कुन्ता नाली की स्वीत की हैं।

किपरी कुन्ता नाली री एक्टरी खुन, क्षात्र महें हुने मोही।

किपरों कुन्ता नाली री एक्टरी खुन, क्षात्र महें हुने मोही।

ब्यमीत् एक घरे कानो की कुविया है, निकले कानों से बून बीर पत्थार टक्क खूरा है। वह महाभी वातों है, हुक्तार के साथ महाद निकास की वातों है। अपने मर में उसे को दी तही बाने हैं। या बहुविया मुरद माना की विवास है महा बीत है, वह उसे पत्र महाद किए होते हैं। उसे को उसे उसे हुन्दूर पर निकास देते हैं। वहीं की, वहां मी तमा किए होते हैं। वहीं की कहा की पत्र किए किए किए किए की किए किए किए की किए किए की किए किए की किए किए किए की किए किए की किए किए की किए किए किए की किए किए की किए किए की किए किए किए की किए किए किए की किए किए की किए किए की किए किए की किए किए किए की किए किए की किए किए की किए किए किए की किए किए किए की किए किए की किए किए की किए किए किए की किए की किए किए की किए किए की की किए की की की किए की क

सरितरम भी शांकिस के छुते नीवन का दिकता कर नहीं विशेष कहा है। दुर्जिया का गीराव्य करने कही हुए स्वित ने भीतन के सरिवस्तुमान कारण का जी नार्कामां भी है यह नि व देव करनी सुम्य दुर्जिय के दुरुवसाह मीर प्राथमित्रक बत्रवालों में लहुतत्तु कर बाजने की उनकी सद्दुात नेया का गीरावय है। हुविया में पूर्वान की शांकीय पर में वित्न नीत के सीवन के साथ प्रदित कर कहीने मंत्रियम का एक सर्वीय मानर्वयंत्र अरुद्धा दिव्या है, भी बचन मार्ग पर चलने यांके सामकों के दिल होगा कर एक दिव्या मोर्ग कर

चरित्र-चित्रण ---जेता कि उस्लेख किया गया है, जाचार्य निक्षु एक निर्मीक सन्त थे। विना किसी वंपलेप, पदा और कालुव्य के उनकी विज्ञनसार बही । बक्तें स्वत किया एयं में मीरामाधित हुवा, कहोंगे बरे बारे में को बारों का लो रहा दिया पर उसके मार उक्का सिक्त करेंद्र वायून रहा । बोरो सार है, नहीं-बारू जीवा जीवित्य मा, कहोंने मीरि-पिन्यम किया। उसकी मार उक्का सिक्त करेंद्र की का का का का का का किया कर किया है। यह के प्रतार दिया में विक्ता को प्रकृति मीरि-पिन्य किया। उसकी प्रकृत के मार का बार । डवाइएसार्क कहोते एक स्वान पर गारी के किए पीर्च हुक फराटी कीव्यत्ते, 'गारी का बात मारही 'मार्च पूर्व के कीव्यत्ते', 'ली स्वरूप बुद्ध 'किए देशों दो साथ कहीं जी मीरि बिलों को मार्कन किया है। मीरि कीव्यत्ते के भीवे एक प्रकृत का स्वत्ते के कीव किया मीरि कीव्यत्ते के भीव का बात कार्यका हुए की स्वर्ति का पिन्य के मीरि के पीर्च का कार्यका हुए की स्वर्ति के भीव का प्रकृत के स्वत्ते के भीव का प्रकृत के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के भीव का कार्यका का स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के स्वत्ते के प्रकृत्ते के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते के स्वत्ते के स्वत्ते के प्रकृत के स्वत्ते क

आगायें तिन्हु प्रारा विरोधत भारत चरित्र 'एक बस्तवन पुन्दर काम्य है। जवकी एक चटना है, चननतीं ताम्राद भरत अपनी छोटो सहस् बहाति के तीनवंद स्त पूमा हो जवहें विश्वाह कर किना पाहिले में । आहारी बंदामवाती मी। यह समस्ताह हिकर स्तर सीतिकल करीनार करना बहाती मी एक बहित्त कमारत में ता वर्षमाल हुने हैं। प्रता को रोठे के मेरी कीन ' इस प्रस्ता पर जायांदें नित्र में नारी के चरित्र को बित्र जन्मता की पराकारण पर पहुँचामा है, वह देशने जीता है। किस तीनवंद पर माराह मुग्य है, समस्ता और साध्या मी बार्बम में जोद होगा देशा पाहिए, बाहुसी यह श्रीम अपने को तथला में अपना देशों है। वास्तावीं मिला में स्व स्तर पर दिखा है—

"मत्त्व नहीं तेवण देवे दीवा, साहती चीण वणी मात्री त्या।
स्ती बैठे-बेठे पारणे केंग्ने, एक सूचा बन पाणी में डीने पारणे केंग्ने, एक सूचा बन पाणी में डीने पारणे केंग्ने, एक सूचा बन पाणी में डीने पारणे कुण वहुं कारा एकी कुणकाई।
मत्त्व प्रीक्षयम् बानी नमता, तिन वृ ग्राही धारणी तथा।
चाठ हमार बरस प्रीक्षय क्यां।
मत्त्व कोंग्ने दोनों मन प्रीम्मता, विचा पो सर्पो देवोंने साई सम्वान।
मत्त्व कोंग्ने दोनों मन प्रीमता, व्यव पी केंग्ने देवोंने साई सम्वान।
महें दीनों निक्षय दुवां में

कर्यात् नपदा दीशा नहीं केने देवे हैं, यह शोध बाह्यों बील की रखा के लिए कांद्र हो गई। बाह्यों का चीन्दर्भ देवा मदा कहर रक्षात्रमा है। वहीं बाह्यों में हमांह्रिक (से में दिनों मा) ज्यसाद मदार किया। नारने में मह कैसल रखा कह स्मेर पत्नी केंद्री सी। मक्तत ज़करीं कुम्मों क्षेणक क्षात्र मुख्यत हैं (क्षेत्रम्द विकृत्य हो) मथा)। मद्यत्र की माहना क्ष्य मता देव बाह्यों ने मह रूप कम स्लीकार किया था। याठ हमार वर्षों की दानी क्षात्रीय तक सह चत्ता रहा । परि-मार यह हम, वर्षों का (क्ष्यां में कीम में कुम्मा) चौर देव क्षात्र को वैपेषिक बाविस्त मिट गई और उससे समता का उस्त हमा। पदा में बाही की माननेक्षात्रमुंक देशी। दिक्का म

ह्म सम के माध्यम द्वारा हुदब परिवर्तन का एक अनुठा उदाहरण यह है, जो आचार्य निरंदु की छोकजनीन लेखानी का आश्रय पा और अधिक निजार पा गया है। यथमोन्मुल आदर्श नारी के उदात्त नरित्र का यह एक जान्यस्पमान उदाहरण है।

"मत्त परित' का नह प्रवन भी कम प्रेरक नहीं है, नहीं बाह्मी और सुन्दरी महान बोखा और अब महान सामक अपने भाई बाहुनिक को प्रतिबोध देने जगरियत होगी है।

पटना यो है—पदा और बाहुबिन का महाबह हुन्द बूढ़ होता है। विनेता बाहुबिन का मानस अप्यास्त-दिन्त की की रहु बता है। का नेमें में कर आप महाब पर्युक्त हुन्द करने की उसी हुई उनकी बीनक मुण्डि करने वालो पर पहुँच बता है। है वर्षा मी क्लिक्ट सक्ष्म पर पर बताबार हो ताते हैं पर उनके पूर्व करने का प्रकार का स्वास करने करने कर करने यमग्य-रिसार छहित नहीं ये, जब कोर नहीं बस्ते। जन ये एक सक्षेत्र पा, जन बस्टान में छोटे मार्ट, जो पहले

### THRD SECTION

| . Pre-Aryan Bhartiya Religion                | Ramchandra Jain         | 1               |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| . The Jain Sources of the history of Accient |                         | •               |  |  |  |
| India                                        | Dr. Jvoti Prasad Jain   | 12              |  |  |  |
| . Historicity of some places in Bihar        |                         | 3,              |  |  |  |
| as mentioned in the Jain literaure           | Dr. M. S. Pandey        | 19.             |  |  |  |
| . Jainism in Manbhum                         | P. C. Roy Choudhury     | 24              |  |  |  |
| . Kakandinagari                              | Dr. D. C. Sircar        | 27              |  |  |  |
| The Jain Contribution to Indian Poli ical    |                         |                 |  |  |  |
| Thought                                      | Dr. B. A. Saletore      | 29              |  |  |  |
| Jain Culture                                 | Dr. Bool Chand          | - 51            |  |  |  |
| Rajavallabha's Bhojacharitra                 | B. Ch. Chhabra          | 54              |  |  |  |
| Apabramsha Literature                        | H. C. Bhayani           | 59              |  |  |  |
| The Four Niksepas                            | Dr. Nathmal Tantia      | 70.             |  |  |  |
| Nayas-ways of Approach and Observation       | Dr. Nathmal Tantia      | 75              |  |  |  |
| Anekanta, Syadvada and Saptabhangi           | Dr. Nathmal Tantia      | 82              |  |  |  |
| The Problem of Time                          | J. S. Zaveri            | 110             |  |  |  |
| Jain Monachism                               | S. B. Deo               | _               |  |  |  |
| Asrava                                       | Harisatya Bhattacharya  |                 |  |  |  |
| Jain Moksha in The Perspective of Indian     |                         |                 |  |  |  |
| Philosophy                                   | Ram Jee Singh           | -               |  |  |  |
| Kundakunda, Vattakera and Sivarya            |                         |                 |  |  |  |
| on the twelve Anupreksas                     | Prof. Dr. A. N. Upadhye | <sup>1</sup> 18 |  |  |  |
| Birds-Eye View of Jain Metaphysics           | Prof. Satkari Mookerjee | 14'             |  |  |  |
| The Contributions of French and German       |                         |                 |  |  |  |
| Scholars to Jain Studies                     | Dilip Kumar Banerjee    |                 |  |  |  |
| Jain Art Through The Ages                    | Adris Bangries          | ಬರ್ಗಡಗ          |  |  |  |
| Jaina Iconography                            | A. K. Bhattacharyya     | Jelili 2 .      |  |  |  |
| Jaina Erigraphy                              | Prof. P. B. Desai       | एवं             |  |  |  |
| Jaina Discipline & 1osophy of Life           | Dr. Amareswar Thakur    | 44              |  |  |  |
| Bnigma of the Universe                       | Munishri Mahendra Ko    | ~ <u>~</u>      |  |  |  |
| श्रद्धाञ्जलिया                               |                         |                 |  |  |  |
|                                              | 2140                    | 4.0             |  |  |  |

देश में प्रसार्क धर्म की बरेका निस्तंक कर्म ही लिक्ड कंछा। 'नियांता पाने बंध्य है या प्रमाणि, यह पहलुत लेख ला बालोध्य निया मार्थ है। असनो तह भी प्रदू आता है कि तैयारण की न तालम अग्य भागावाओं को भी कि यून योग की पूर्णते को किया के छोड़ भागती है, अन्यू की निकास के के मान के बालिक किया बावों है जिला मार्थ में हिमा का में स्वाह मार्थ कर की का के बात के बात के स्वाह मार्थ कर का बालोध्य किया तो कर के स्वाह में का के बात के

सर्वनाम्बाल में भी मृत्तित मूलक करकारों में कोई भी बेल-वाजबाय तंपर निर्देशस्त्रक कर्य होने की मान्याजा नहीं स्वाता सार्व्य बहु हुत मत्त्रीत मुक्क कोक्नेक्षणरी कार्र मोल मार्ग महि है और कल्यन के हुत रही, बाई तक वेदारण और दार केव-वाजवाद प्रकाश है के बावस केवल महि कि दोरणन कर कार्यप्य पीयन कोर दिखान्मक मृत्त्रीयों की भा सम कर का निर्तित मानवाई कीर हार-तम्मवाध नहीं कोक्शावरी होने से पूज्य कर्या के निर्तित्य मानवी हैं। ध्यम्मवित मानुवित्ती ते यह है कि प्रारम्भ के कंक्म में के मोह मानवार होई हो जा कर तिराय की है। मानवार में पीद, हिन्दू मानवार केवल स्वात । इसरे माने के ही कर मानुवित्ती को मोत आर्थिक को हुत मानवे हैं। स्वत्ती में केवल मानवार केवल स्वाता हमें स्वता मानवार केवल मानवार केवल स्वता । इसरे मान के ही कर मानुवित्ता के मोत आर्थिक को हुत मानवे हैं। हमें केवल स्वता मानवार केवल मानवार मानवार का मानुविद्य में मानवार केवल मानव

#### सिहरा एडिट किया

निय्या दिष्ट की मोक आराधकता के विषय में निम्न प्रकरण आधारभत हैं। भगवती शतक आठ उद्देशक १० में

१- ऑहसा के बाबार और विचार का विकास प० ७-८

२- से बेभिर--वेलर्रशा, जे य पयुपता, जे य आर्गीमस्सा, लर्रहोता भगवंतो ते सन्वे एवमाइक्सीत, एवं मार्सीत एवं पर्णावित पर्ण



नाक तांच वहीं चोडियो, अब तो हुवो अधिराज ! मोग वकीं नरके गयो. नकटा अब तो ठाज ॥'''

वसाहित्यर को बार्च नेयन के छक ये दुस्त्वां यह सुन्तित करता है कि में कर तारों की छावा में वर्णात संब्या बंदन की वाकत संबा है (सारी प्राप्त पत्ति को हो हुआ करती है) जीएन प्राप्त के नित्य कार्य के से कर करता हूँ। (सिरण पर भीर चित्रिया, तीता, नेगा, बाति की बाकिस्ती पत्तिक रहती है, कण रचनार द्वार प्राप्त है किया बाता है) वस बच्च एक साठे हस स्पर बहुस्त्वान के लिये बचारित्यर को स्पर्ध (रित्यव) देते हैं कि हुए बाह के बुद्ध को यह ठीक है। फिर भी यदि पुन्ते विश्वाह करता है तो यह क्यार्ट कर्य (चित्रवि के मार्च को अरुप्ता) हमें हमा होने पर भी विध्याम हरूत होते पर स्वाप्त के अरुप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स

यहाँ स्कूल प्रवक्ति रोति-रिवाजों में सूचन कारम तस्य की मानना के आधार पर रहस्य की अमिक्यंजना हुई है। अपने महत्वकांव में सात को मुतार्पण एवं आरती उतारने का आरोपण छर्चन ज्याप्त विधाद निवारण य उत्कर्ध उपक्रीक्ष में इस प्रकार किया है:—

साले मुली न्हांबियो, सालू बांच्यो नाक । सालो सुसरो स्ट्रूं करे, दर नाव्यो तिण वाक ॥ इरियालेसी राजकी, वस हो बावे तेह । तो स्ट्रूं छे का वापकी, नांणे वरसी नेह ॥ इस चिन्तव जामाकीया, ध्याला संपिया रोक । तुरंत उतारे आरसी, व्यरज पान्यां लोक ॥<sup>गर</sup>

यजन, मन को वह में करने का बमोच मंत्र है, यह चिन्तन कर अपनानित दूनहा पाँदी की मुगरें निकास्ता है. और तीप देकर अपने क्षय में एकल हो। जाता है। जो बाम जाती। उत्तरने कम मात्री है। जातीस उत्तरास्य बाता-त्रप्त एवं कारवावित प्रीप्ताने प्रतिकृत एकिंग का जन-वृद्ध आपनंपिकल एक बाता है। "बाताधिक देवार में, दीमों करियत पारा।"

हे प्रीति मोज का रहस्पोद्वाटन किया है कि अपनी बेइन्जरी पर पर्दा डारुने के लिए मिण्टाल भोजन की रिश्वत देकर जाति-बन्दाओं की सुप्रसत्त किया जाता है 1

कदि सुक्त करनता से और रहस्य को ढूंढ़ने से व्यव होता है और और धुसर (जुआड़ा) में गृहस्य का एवं वृध्य में हुन्हें एवं चावक में बचन का बारोपण करती हुई उसकी करनता इस प्रकार अभिव्यक्त होती है :—

बर में हैंवें पान में, नांबतो माता जान । जागे मेवनो मुत्तरी, जद तो मुद्रत इंग्लाम ।। बरहा तथी विश्व बंधती, बराना परनी भार । जानत करने मेवतीयी, देवी बचन प्रहार ।। छेड़ूने छेड़ूने मंत्रीयोगी, गात न वर्षे जाय । छोड़ी गारि ठाव को, तो छेटी हाल संत्रत ।। बीच मेदी पानी बनी, तानक सीमो तीमार। बेचों कांग विकासना, जो लाने नहीं कियार। अोवल केदमों जाय नु, मेदी रे एकांग - जावां हिजारों कोस्त मेद कड़े करी तां हा।

माता' ने सम्मुल नाही के जुए को एकने का जात्यर्थ है बैक क्य वे दुम्हें मृहस्व माही में जुनकर समस्त मृह के जन्नर स्वित्त का बीस वीषणा पढ़ेगा। अपर कमी बातलर वस विकाशिन के लिए बमुक्त इसा दो बनल-बमुक्ते का महारहिता। विकाशिकों के व्यक्तिक होकर मान न बार्ट, पर नावकर को समीति के सारत नर की बारत का छोर समू सी साड़ी के छोर है बीर दिया बाता है। इसी को विशेष पृष्ठ करने के लिए यमु यर का कर एकड़ बीदी है। इस प्रकार पाणीवहन (इसकेंट्री)

१—सिंतु ग्रन्य रलाकर, खंद—१, रल —२८, ब्याहुको, पद्य—११, १२, १३ १६, पृट्य—४९९—५००, २—पि० मन्य रलाकर, सण्ड —१, रल-—२८, ब्याहुको-स्ट्य—१७-१८-१९ पट्ट ५००

<sup>3—</sup>मि० प्रत्य रलाकर, सण्ड १, रल—२८, व्याहुलो—पव—२८, २९, ३०, ३१, ३२

# प्रथम खण्ड

अभिनन्द्न एवं श्रद्धाञ्जलियाँ "सन्जा पर्म, प्रपान पर्म, दान नहीं किन्तु लाग है। समाज द्रोह करके घन इक्ट्रक करना और उसमें से घोडा सा किरहमूलों को देकर अपने की पुनीत मानना, यह अपने को और समाज को घोखा देना है।"

भगवानदास केला लिखते है-

"कुछ मानती तोगते हैं कि हमें बचने काम ने इतनी बाब होती चाहिए कि हम राजनार्थ तीचे माण बादि जन्छी। तरह कर सकें। काम ताम पर बाहानानीका न बाहिनीयों करकी उसका हुंचा ने कहें। यह राजमा किन नहीं। जह कित बात कामा तो कर उस पत्ते हैं कुछ पूर्व पात्र करते ही कोशिया करना देशा ही है तेवा कि भीगत में पान रात्र तीचे उसे कोने हो कोशिया करना। वालिया, हैमानदारी या मेहनत का काम करने मानों को बात-पुण्य आदि भी पिता में की दसना पात्रि हैं।"

बादा धर्माधिकारी लिखते है-

"कोई यह न वनसे कि हम बची बावे पूरे ज्यांचे से बन बनाते व्यस्पे और विनोदा के बम्मील दान वार में मणी सून शिवार के ह्यांकिक सन देकर दूसांक में में मिंत और एकाँक में बस्तिय में प्राप्त कर लेंगे । पूर्व में कमाणि हान में मिनर नजना, पाट कमाण, मंदीसांकार वनकान, स्माप्ता की रक्त को क्या स्वार्ध कर दास के दिखा के को क कवानकानी का का बनाचेंच होता था । विनोदा का बम्मीर रात बाद केवक कोक-कवानकारी कारीकन बही है, वह तोक-वीवन में मति करणा बहात है। दर्गीकों कित वित्त बहु सफल होना, वह दिन न बबढ़ के किये वस्त्र रहिगा और न वत प्रवार के वान

प्राचापक बार॰ जार॰ कुरारिया कपनी दुसक, 'बारकोनिरिक्त प्रवर्शन वाक दी रहेट' में बायन केश सीर धार सीर्यक दे सिकते है—'पान कप्टो का नाम नहीं करता, यह दुत्ती को बांधिक संग्रीय देश है। नकरानिक स्वाचा के निर्माण में हुयें ब्रामुक्ति प्रत्यकों हार प्रत्ये का मन्त्रक क्षण करता है। 'क्षांकि यहां बदका युक्त वर्गाच्य है, एमीरिकों सक्षम प्रत्यक भी क्षेत्रीक्ष है। वह कोगी में सुन्न निर्माण में बद कोगी ने मारा किया, बात कोई विकरी का अहमानमन्त्र मही है। इस प्रस्तर मामक का मनितक पुर्दिगित हैं।

एतर् यूर्गान कुछ विचारकों के उपर्यूक्त नक्यों के सामार पर यह कहा वा करता है कि चानू बात प्रया, समाज की कुश्तरका कि विद्यासक मेहे, किन्नु वाक होंगे को हों। आज का कोई मी क्लांकिमानी राष्ट्र वह नहीं पहिला कि देश के कावो क्लिंकों को सामार्थिक कुछ उन्हों के होंगे की कावार पर करती है। अन नमता कर करवार में क्लांकि के कावों किए के कावों किए के कावों के कावों के कावों किए के कावों के कावें के कावों कावों के कावों का कावों के कावों के कावों के कावों के कावों के कावों के कावों कावों के कावों कावों के कावों के कावों कावों के कावों कावों के कावों का

### तेरापय और दान

दान है दिएया में देशपार के नाजों विशिष्ट विश्वार है। वह एक वार्षिक संगठन है, बत उसके चिनतन का माध्यम माध्योतिकार को निर्मे हुए होना मोध्यम है। माध्यक किया को यह माध्यमिकार को कसीदों पर करता है, जह रर कर्म कर कराने किया है। उसके किये मोध्य की कीदों में वा पतार्थी है। साध्यमिकार की किया है कोदी उसके किया होती हैं। माध्यक्ष करता नहीं है कि माध्यमिक कारीदों पर एक हो वा माध्यक करता है किया हो पर क्यां साध्यक्तिक कारीदों पर क्या साध्यक्तिक कारीदों के उसके कारीदों के कारी किया कार्योगिक कारीदों किया के उसके किया हो किया कीदों किया कीदों किया है। मीदिकार नहीं एक स्वता: ऐसा को हो सकता है कि कियों किए हिस्सी एर एक्सी दोना कार्योगिक कार्योगिक कार्योगिक कार्योगिक कार्योगिक कार्योगिक कीदों कीदों

१—सर्वोदय दैनिक जीवन पृष्ठ ४० २—मानवीय कान्ति पृष्ठ ५९



बस्तुः. सामानिक क्षेत्र में बया, उपकार और देखा बादि है कहीं व्यक्ति महत्त्वपूर्ण सहयोग की मादना है। यह माजना. एक पक्ष की सम्बन्धा और दुबरे एक की गिलंकता की ब्रीस्थानित पर स्वाधित न होकर, दोनों प्यों की सम्बन्धवा पर स्थापित में बहुन में महित्य किया ने कार्य उपकों सह पूछ सामाजिकता किर से निवस्त्वी हुई गयर जा रही है और स्थापित धानिकता का सहस्य स्थापन होता जा रहा है।

#### तेरावंथ और दया---

त्रेरपंत्र अपने क्यानारपार निवामी के काया राष्ट्र हो हुए सन्तु को बहिता और संबंध को समीदिय ए स्वामा है। बार-उसकी बृद्धि में राम के में कह है—एक बायसारिक्त बीर हुत्यर मीर्किल। दया के क्यी क्यों के बह सम्मापन नहीं मानता, स्वीतियों उसका इन क्षेत्र में विचार करने का कहारी राह्य है। उसका सकरा है कि बाय एक उसक्य मार्ट है का स्वास्त्र, रर भी उसकी तीमा ना बन्धी उसके विशेष मुक्त पात्रमा करते हैं, मुक्ति के समीप में ही होते हैं। ' अधिकेलपूर्वक उसकी पालका नहीं हो समारिक्त

प्राणी अपने प्रभाग का पातन करने के किए दूसरों का प्राणाणहार करता है। " हुकरे चल्चों में देशे में भी बहा जा करता है कि हुए सेक्स दूसरों के जीवन हरण ना हैं। काशांता है। 'परनु यह एक स्वर्मेंग्रेस हैं। हा वस उपने कारियूर्स हिमा कोर्ट सहिता हो में हिमा की हा में स्वर्में के जीवन के किए प्रमुं 'प्रस्त प्यारं दर्जाता है और हुए पकल सन्ते हैं निर्माण को क्या कार्या कार्या है। हो ज्यों न क्षेत्र करित्याएं की एक प्रस्तुरों या वायसकता मानकर ज्यों क्यों में सीक्स कर दिला बाहे। वह क्या वायसक है कि तमें बाहिया या पर्य का कर दिला वाले ? यारे ऐसा किया ज्या है तो की मुंद्र मिल्लिकारिय ही सामका नाविए।

```
ए—स्या यदा वह को चुँत है स्था म में में तीन।
इस्स जीवन में गामी, लानें मुख्य मधीन। 1 (बाकुम्मा ८-१)
इस्स करह हमारे, हिम्मा मधीन म मोने तथा न
मन्यत्य कामा करी, मा व्या करी निकारण 11 (बाकुम्मा ८-१)
सम्बद्ध पापीन महं पोरं, मिलनें मा निकारण 12 (बाकुम्मा ८-१)
४-मानी पोर्चाल पोरंगे।
१-मानें पोर्चाल पोरंगे।
१-मानें पोर्चाल पोरंगे।
१-मानें पोरंग्य पोरंगे।
१ स्था पार्मा करेगे।
```

# प्रभी ! तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा

ग्राचार्य श्री तुलसी

प्रमो ! तुम्हारे पावन तथ पर जीवन वर्षण है सारा । बढ़े चलें, हम रूलें न सम्म भी यह दूढ़ संकल्प हमारा ॥प्र०॥ प्रामों की परताह नहीं है प्रण की बटल निवासों । नहीं अपेका है जीरों की स्वयं तथब की पावेंचे । एक तुम्हारे ही बचनों का भगवम् ! प्रतिगत्न वसक सहारा ॥१॥ प्र० ॥

> क्यों-क्यों चरण बढेंगे बागे स्वतः मार्ग वन जायेना । हटना होगा उसे, बीच में को वायक बन बायेना । स्कृत सकेगी, महान सकेगी, सत्य ऋति की उन्त्वक धारा ॥२॥

आरम-शुद्धि का जहाँ प्रस्त है, सम्प्रदाय का मोह न हो । चाह न यदा की और किसी से भी कोई विद्रोह न हो । सब्या विषयंण से त्याँ सरस. निकारता संघवों के द्वारा ॥३॥

> आप्तइहीन गहन चिन्तन का द्वार हमेशा खळा रहे। कृष-कृष में आदर्श तुम्हारा पव मित्री ज्यों चुका रहे। आयें स्वयं जगार्वे जब को हो यह सफ्छ हमारा नारा ॥४॥

नया मोड़ हो उसी विशा में नई बैठना फिर जागे। तोड गिरामें जीर्ज-शीर्ज जो अन्य रुडियों के बागे। आगे बढ़ते का यह यग है बढ़ना इसको सब से प्यारा ॥५॥

> बुद्धाचार विचार भिष्ठि पर हम अभिनव निर्माण करें। सिद्धान्तों को बटल निमाते, निज पर का कत्याण करें। इसी भावना से भिन्नु का "तुलसी" यमका थाप्य सितारा ॥६॥ प्रमो [ तुम्हारे पावन पय पर जीवन अर्थण है सारा।

छोटे या बढ़े किमी त्री प्रकार के प्राप्ती की हिमा में को व्यक्ति धर्म वृद्धि करने हैं वे क्षायमिक भाषा के अनुसार मद बद्धि हैं।' तेरापय के मतव्यान्तार दम एक जाम गण है अन उनमें जहाँ देहाभिमखता ज्यानी है वहाँ वह आध्यातिक न छ कर लेकिक हो जाती है। देतानिमख्ता होने पर उसमें अनगम या मोह लादि की प्रवृत्तियाँ साथ में जब जाती हैं, जो कि केवल लौकिक प्रवृतिनों ही हूँ । स्वामीची ने ऐमी दया को मोह दया मोहान कम्पा या लौकिक उपकार आदि नामों से पुकारा है। दया के इन दौना प्रकारों को यो नमला जा सकता है-कोई कमाई बकरे की मारता है, तब वहा दया करने बाते ब्यक्ति भी तीन प्रकार की प्रवक्तियाँ हो सकती हैं। एक तो बकरे का मास व्यदि वेचने से जो आर्थिक लाम कमाई को होता है जनत इब्य देकर वह उसे छा। सनता है। दूनरे कनाई को उरा-धमना कर या मार पीट कर छुटा सनता है। तीनरे-कनाई को हिंसा का पाप समसाकर हदय परिवर्गन से वह उने घुड़ा नकना है। इन तीनों में प्रथम दो प्रकार केवल लीकिक हैं क्योंकि उनमें प्राारक्षा का व्यान प्रमुख है न्गानन-गृद्धि और वात्मानिमुखता का नहीं। प्रयम प्रकार में परितह का पनोप किया लाता है जो कि कसाई के हिमात्मकपरिणामों में कोई परिवर्गन न करते हुए केवल उपमें विना किसी प्रकार का परिश्रम क्यि लाम मिल लाने का लोम पैदा करना है और आगे के लिए उनके उस ब्यापार को बटाबा ही देता है। वनरे प्रकार में न्यन बया करने बाला ही हिनक बन जाता है। जराना, धमकाना या मार पीट करना हिमा की ही प्रवृत्तिया है। केवल एक तीनरा प्रकार में ऐमा है जो कि हदय परिवर्तनकारी होने के कारण विजय है। जनमें स्वय कमाई हिंगा को छोड़ने का मकन्य करता है और फल्स्यकर बकरे के जीवन की भी रखा हो जाती है । दया का यही प्रकार मुख्याही होना है। उमरे पकारों में केवल देहाभिमलता होने से जीपचारिक बया ही रहनी है। वकने को बचाने का दिन्दकों । मन्य होता. बर्ज केवल अपने सम्मान मारा जाने वाला बकरा ही बचावा जा सकेगा, जब कि कमाई की आत्मा की बचाने के दफ्टिकीण में उसके हारा जीवन भर में मारे जाने वाले जन नहन बकरों की प्राणरका स्वता हो जायगी । वात्मरका के स्थान पर वेह रका या प्राणस्क्रा की वात स्वल होने के कारण मन पर अधिक सरलता से बैठनी जरूर है, परन्त्र जिन्होंने इन तत्त्व की गहराई से नोचा है वे अच्छी तरह ने जानते हैं कि दोनों में क्तिना बटा अन्तर होता है । आत्मा को जब नीम कर दिया जाता है तब देह के प्रेम में मोह का सम्मित्रण अवस्यम्भावी है। "तह प्रेम देह का नहीं बारना का ही सनव है।" महारमा गावी का यह बाक्य भी इनी बात की पुष्टि करता है।

१—धम्महेर्वे तते पाणे घावरेज हिसति भवनुद्धी (प्रस्न व्याकरण)

<sup>&</sup>gt;—वाषीवाणी पृष्ठ ८२

३--हमारे राष्ट्र निर्माता--पृष्ठ २३७

<sup>¥-</sup>दैनिक 'हिन्दुस्तान', ११ जनस्त १९५७

### आचार्च भिक्ष के प्रति

### मुनि श्री वृद्धमल जी

हे युगवन्ता ! बाब तुमको युग वन्दन करता सारा। तुमने यहाँ बहाई चन जीवन में घम रस घारा॥

( 1)

किसी क्टप्समध्य बीवन को, सुमने सल किया था। और धन्यदा को संयम की सुमने बंक दिया था। तमी मनुबदा अदानत हो, बरमों में आई है। युग युग के बन्बन टूटे हैं; नवकीवन पाई है। अदा के बन्मम देगें को, सुमने दिया सहारा। है युगक्त ! बाज सुमको, समक्तन करता सारा।

( २ )

क्षमानों के बरक मूंट तुमने किय हो भी बाठे। क्षित्रु डाक्से एरे मनक के किए मुख्य के त्याते। कारहित में निक जीवन को चुनने वेक्टिया निया था। इट्टे हुए नीति नम को चुनने ही थान किया था। कोटों का पन पना; मूल से करते रहे किनाए। है यनक्षन ! जान चुनकी, मुक्तन्यन करता सारा ॥

(3)

उठते ये बातुष्ठ; भरा यह बील बील वाती थी। मन के मीयन ज्यार देख; मिंट भी मूच्छा पाती थी।। फिरती हुई निरामाएँ वाँ न्यूह एवा करती थीं। हो न मंडूरित कोई बाधा, बारमबी घरती थी।। किर भी दुनने नव्य बैचना का बसितल उनारा। हे युगकना। बाब दुनको वृज करन करता सार—

(8)

बहे दुस्करी चरणः भन्य हो तथा स्वसं यह एव भी। हुँदे व्यवस्थ की दिग्गें धंगमध्य जीवल हम क्वत्र भी। इर पर-पर-विद्धों में जीवल के भूप को दुस्प क्याया। इसीनियर काक्ट्र वाब यह कनुवामी बन् पाया।। प्रमों! पुरस्करों बास्कों ने खक्का क्या संवार।। हु सुपन-वा बात सुपने मुग क्यल करता सारा।। हुमने यहाँ बहाँ बन जीवल में खब्ग एक सरा।। "पूर्ण अहिता सम्पूर्ण जीव बारियो के प्रति दुर्यावना का सम्पूर्ण अमाव है, इसलिये वह मानवेतर प्राणियो, यहाँ तक कि विरुप्तर कीटो और हितक कानवरों का भी आधिवान करती है।"

"देता के पूढ़े तोर चीचड भी मेरे सहोरर हैं। जोने का वितना अधिकार मेरा है, जनता ही जनका है। हालाकि चीरखर के तोनों के सामने मेर्न अपने अहोरर नुहूं चीचड के विताश का समर्थन किया, उपाधि मेरे जीव-मान के प्रति सामक प्रेम्पन का युद्ध रूप भी बलाजा। प्रकार पूर्णता वे शावन मुखसे हत बन्म में न हो उने तथाधि इस सम्बन्ध की मेरी अपनों में मेरिकन होती।"

"मनुत्यव ह्या हिंदा के बिना ची नहीं सकता, बाते पीते उठते-बैठते रच्छा वे या मनिष्का वे कुछ न कुछ हिंसा करता ही रहुता है। इस हिंसा वे बुट जाने का वह महान् प्रमास करता है। रचकी मानमा में केवल अनुक्रमा हो, वह सूक्ष्म बत का भी नाथ न पात्रका होते संस्थान चाहिने, वह कहिंदा कर पुनारों है।"

े लेती बंदी मोकोरकारि कार्य में यो मानी की ने सफर एन में हिंसा का होना स्वीकार विभार है। जब हिंसा को किनारी बता क्षम हिंसा की कोर्ट में निमारी हुए भी ने पड़े कहिंदा मानने को देशार नहीं में। में एक समाज या राप्तु के मानंदिक में अब उन्हें केलेन बार मानव्यक्ता होने पर किनारी हिंसा का उनमंत्र करना मानवारक हो नामा क्या या, हिए भी के अपने महिला मियपक बात की रिच्छि में कोई स्कर्त मही, मन्त्रों में पा सहित्य में । इस सम्माग में उनकी मद्धा सबिश्क मी। इसी मद्धा के बन ए उन्होंने हिंसा की हिला करने का सामान्य पात्रा था।

खेती के विषय में ने कहते हैं— "यह बात बन है कि खेती में सूक्य मीनो की जयार हिता है। कार्यमान, प्रमृत्तमान, -ज्योग माग बरोग है। मेंती हस्तार्थ मान्यक्षक कर्मोंने खरीर-व्यापार की वह अनिवार्थ हिता है। उसका हितारल कता नहीं नाता है। कितार वो विभिन्न नाय करता है, उसे मेंने कभी बहिता में गिगाया ही गड़ी है। यह वस अभिनार्थ हैनद अपन मंत्रे ही गिया जात, किनु सहिता हो निययब ही नहीं है।"

महाला की ने महिला के सुष्म विचेषण में कारति के सूरण भीकों को जोवन निरिष्ठत की याने वाली हिला को भी हिला ही मार्गी है। बेबी की कराब करने बोध जीव तथा बरातक स्वापने काले बन्दर सादि प्राधियों को बाराना तीविक्य हिला है ही, राग्य कुने बोध कर काले में भी कर्नृतिक बहुता है कि तो प्राधान कर मुख्य को मार्ग्य में महिला है कि सुर्वे के साम कर की कि सुर्वे के साम में महिला है की तथा कर परिवर्तन में ही उन्हें मीचिंदर कथा। बमाप-हिलाई की बोधी मां प्रकार बोधा करना बमाप-बोधी मां पूर्ण को मार्ग्य में करने बन्दर का स्वापने ही कि सुर्वे के स्वापने की सुर्वे की सुर्वे करने कि सुर्वे की सुर्वे करने की मार्ग्य की स्वापने की सुर्वे की सुर्वे करने ही सुर्वे की सुर्वे करने की मार्ग्य की सुर्वे की सुर्वे करने की मार्ग्य की मार्ग्य की सुर्वे की सुर्वे करने की मार्ग्य की सुर्वे की सुर्वे की सुर्वे की सुर्वे करने की मार्ग्य की सुर्वे की सुर्वे की सुर्वे की सुर्वे की मार्ग्य की सुर्वे की सुर्वे की सुर्वे की सुर्वे करने की मार्ग्य की सुर्वे की सुर्

"मिरामिय आहारी, बनस्पति जाने में हिंसा है— ऐसा जानते हुए भी निर्दोषता का आरोपण कर, मन को सतीप देते अर्थात फुसलाते हैं।" "

"इन्दर को मार कर बंगाने में में शब्द हिमा ही देखता हैं ) यह मी स्वय्ट है कि वन्हें बगर मारना पढ़े, तो उसमें अधिक हिंसा होगी । यह हिंसा वीनो काल में हिंसा ही गिनो जावेगी । उसमें बन्दर के हिंत न्या विचार मही है, किन्तु बाअस के हैं। हिंत का निवार है !"

# युग पुरुष आचार्य भिक्षु के प्रति

### मुनि श्री नगराजजी

है महाशाल मुनपुरल तुम्हारे, अवक चरण चस्ते वे। गरत रहा या महाकाल-ता मेच इसी अम्बर में तीप्र अमा का तभी बेग या इस ब्रह्माच्छ विवर में

बरता रहे वे घोर चनोपल बगती के प्रांगल में कूर ह्र्या इस पम के भी प्रतिकोष छिना कम कम में विद्युत से तब दीप तुम्हारे साहस के जलते वे है महाप्राण मगपुरुष तमहारे, समक चरण बख्ते में ॥१॥

> मंचिक किवानी केंची है, किवानी है मार्ग विश्वमता आरोहिल मा रूपर को नहीं बन्दीयुक्त है महाता पांची किवानी बाप देह, कर ब्रीका पुराने सङ्ग्रहर शापु वेग वे बढ़ते बन ज्यों, संतरिक्ष में उटकर समझ केंग्नेंद्र भार, किन्तु विश्वास क्यों पक्ष है में है महामान मूल्युक्त ! तुम्हों, दक्षक चरक मकते में ॥२॥ है महामान मूल्युक्त ! तुम्हों, दक्षक चरक मकते में ॥२॥

कौत यह दुवेंच कि तुमने रोका यह न क्का हो ? कौत यह पहुंचेंदें कि तुमने होका यह न वृक्त हो ? कौत यह या दुवान कि तुमने वीचा यह न विका हो ? कौत यह या दुवान कि तुमने वीचा यह न विका हो ? प्रमा की यह यह ते हो ते वाल्य क्या करते हैं प्रमा की यह नहीं तेरे तो ल्या क्या करते हैं ? प्रमा की यह नहीं तेरे तो ल्या क्या करते हैं !

> स्थितप्रशानी शीम्य शायना संयम की सरिकतशा कीशी पुत्रते दूर रही समुख्य मान कर सकता प्रस्तवाद मनीशा देशे कमी न शिवणित्व होगे शास्त्र सिन्मू को छान निरोध मानवता में मोती शंवणीं जी सनक मुच्चि में स्थित मुख्य पर अध्ये में है महामान मुख्यप्त । प्रस्तुति, स्थक मुख्य पर अध्ये में ॥४॥

बना भूत का विषय बाज पाविब बस्तित्व तुम्हारा वर्तमान है किन्तु बुम्हारी दिव्य बान की वारा तुम चले गए पर वहीं शुस्हारा वर्ष-तुम बड़ा है प्यार वने हैं की कियम वड़ागर तुम्हें मिलले ये है महाज्ञाज वगहुरुष ! तुम्हारें, व्यक्त चरण चलते ये ॥५॥ ,

व्यासजी---सेने ?

टीकम डोसी--दान देने से एकान्त धर्म पृथ्य निर्जरा होती है।

व्यास जी ( सारवर्ष नवनो से )-जाप जैन होते हुए भी वैसी बात करते है ? आपके पास क्या सन्न है ?

टीकम होसी-न्या आपको प्रगवदसीता चारिए ?

व्यासजी-यदि भगवती सन है तो लाइवे-में जैन हैं।

टीकम डोसी भगवती सुप लेकर वाये। व्यासनी ने सु० ९, उद्देश ६०१ को सामने करते हुए समेत किया-परियो प्रसमें बया लिला है। सन्होने पदा

क्षसञ्जयस्य पश्चिमाभेगाणस्य पश्चिमाभेगाणस्य एगतसो से पावेकम्ये करणह मस्यिसे काह निर्जरा करजह । और भी बहुत सेदान्तिक चर्चा हुई। आखिर टीकम डोसी समझ गये तथा उन्होन व्यासकी से श्रदा स्वीकार कर छी। व्यासकी रीक्रम होमी के इदय में गहरी छाप छोड़ कर चले गये।

टीकम होसी जहां बैठने मनव्यों की भीड जट जाती । उन्हें धर्म का गहरा और सही तत्त्व समझाते पर गेरूकालजी का माम आगे रखते । अपने आपको 'गेरप्पयी कहते । कच्छ में स्वामीची का जितना भी प्रचार हुआ, यह टीकम डोसी के हारा हमा। साथ समदाय के नहीं पहुँचने पर भी आपने वहाँ तेरायन के नाम को प्रक्वात कर दिया। स ०१८५३ में स्वामीजी के मारवाड भूमि में दर्शन किये। विविध प्रक्रोत्तरों द्वारा घमें के असली तत्व की समझा। २१ दिन तक सेवा की। वता से आकर नगर सेट मोहनजी खादि २५-३० घरों को समझाया । स० १८५९ में योगों के विश्व में आपको शका हो गर्द। जापने स्वामीजी के दर्शन किये। इससे जापको समाधान निका। कुछ वर्षो वाद फिर जापको शका उत्पन्न हाई, पर स्वामीजी की सेवा का इस बार योग न मिल सका। एक बार वयन (उल्ली) होने पर सरीर के सणअगुर धर्म की पहलान रभागाना का तथा का कर तथा । तथा परीवह ने बामकी कडी परीक्षा ली । किन्तु बाप बढिव रहे, पर बाबिर एक शिक्षा है तसे । सोगों की चर्चा और चौबिहार अनसन इन दोनों में देखकर पहना चाहिए । टीकम डोसी और गेक्लालजी दोनों ही अडे नामी आवक हरा। दोनों ने सुब ही वर्ग का प्रवार किया।

### बाबक शोससी

आवक शोभनी केलवा याम, मेवाड प्रदेश के थे। वे रयातिप्रान्त आवक, धर्म प्रवारक और कुशक कवि थे। स्वामीवी के प्रति इनकी सदट खडा थी। इनकी कविताओं में इनकी आन्तरिक श्रद्धा का प्रतिविम्ब झाक रहा है। इनके द्वारा रिवत क्लोब, छन्द, गीतिकाली को पडकर पाठक जात्मविकोर हो जाता है। इनके मुखलिल पच बातावरण को तत्मम बना देते हैं। सूय्प्त मानस को अवसोर देते हैं -

भाँट भनि चरण के शरण मिनल तणों,

सरण रो डरण सह दूर भागे। करण जोगाँ तणी खबर पहियाँ यका. स्ताम भिन्न तभी छाप छागे। काम करडो चयो, स्वाम श्रद्धा तयो. लिय बेससी दोहिली, जाण भाई। हिम्मत रासञ्यो, वात विचारञ्यो, **शरदमी राख**ण्यो, मन माहि ॥

इनकी समग्र रचना तीन हजार पद्मी में गुम्फित है—ऐवा अनुमान है। इनके जीवन की घटनाएँ

आप रजबाढे में काम किया करते थे। किसी के कहने से ठाकुरों ने आपके हापों में हथकडियाँ और पैरों में बडियाँ विचित्र है। डाल दी । कृषि का मन सवेदनवील होता है। बह किसी सवेदना में गुनगुनाता ही रहता है।

शोमजी के मन में स्वासीओं के दर्शन की उल्कट कालसा थीं। वे अपने मानो को रोक म सके। प्रतिस का निर्सर कविता

के माध्यम से फूट पडा .—

# वीर भिक्षु आये भूतल पर जीवन का संगीत सुनाने

मृनि श्री पुष्पराज जी

गीर-भिष्यु जाये मूतक पर, बीवन का संबीत सुनाने— नई जागृति नवक मान्ति, बौ नई बेतना केकर जाये, वैतिकता की नवक रोजनी का, सुन्दर सन्तेमा काये। जीवन का है ? कैसे बीना ? इन तत्वों का जान कराने

बीर मिस् बाबे भूतल पर जीवन का संगीत सुनाने ॥१॥

परल हेप का उगल रहा था, मानव भी वानव छा चनकर, मानवता भी कौंप रही थी, स्वयं मनव के सम्मुख बर घर । सर्दे से मैंशी थागे में बिछड़े जनगण-प्रदय पिरोने ॥

बीर भिज् बाबे भूतल पर बीवन का मंगीत सुनाने ॥२॥

होवण व अत्यावारो का, तुम्छ तिमिर छावा वस्ती पर, भूठ रहा पा मुक्ति छभ्मको, भटक रहा था मानव दर-दर। सारिनकता की विमक-स्वोति है, तैतिकता केटीय अस्पत

बीर भिक्ष आय मृद्रक पर जीवन का मंगीत सुनाने ॥३॥



### तेरापंथ संघ के द्वितायाचार्य श्री भारमलजी स्वामी

### (ले॰-साध्वी भी कमलशीजी)

"भारताल ! तेरा मुझ से बांति निकट सम्बन्ध रहा है। ४४ वर्ष हम साम रहे हैं। दुने मुस के प्रति कमाम कहा बोर मितिक का एक निरावेज उपस्थित किया है। हो रेस स्कृति से सेने समाधित्रूर्वेण स्वयन की बारायना की। पुण्हारे देशे होनहरा, पुणिलीत सारार-निक्त जिन्म को माकट में क्या अपनिष्य एका निराय की देने प्रति कालाव्य रहा। ऐसा कमता वा मानी सहरा और नेरा कमन्य पूर्व जब के सक्तारी देन कहा को हो।"

ये शब्द आचार्य मिक्षु ने भारमध्यो स्वामी के प्रति उस समय कहें जब ये इस ससार को छोड कर स्वर्ग की और प्रयाम कर रहें ये।

मनवान् महावीर और गीतम स्वामी का जो सम्बन्ध था, उसी का प्रतिविष्य बासार्य भिन्नु और बारमक्वी स्वामी के जीवन में मिलता हु। खपायार्थ ने भी इस सम्बन्ध को "शेर पोयन नी जोडी ए" की उपना दी है। उनकी प्रति प्रगाद प्रेम के लिये एक उपना वन गई। "एहली कीजे और री, जेहबी भीसु आरोमाको ए।"

आपान निवा नीर पारानारी जानी आपने हे पह नह ने बने हर में 1 वह स्मार देवर पारी मी जाने करना बानातर क्लाय-तर्मित या। मह कुरों के नाम होता हो बात है। यह ते कर का लग्न पर कि पारानारी जानी जानी हाता है और हा कर कर कर कर कि स्मार हो है। यह की अपने कर कि स्मार हो है कि स्मार हो है कि स्मार है कि स्मार है कि स्मार है कि स्मार हो है कि स्मार है कि

### जीवन-परिचय

भारमक्की स्वामी का जन्म मेवाड के मुदो गाँव में ओसबका के छोडा परिवार में वि० स० १८०३ में हुआ। आपके पिता का नाम किसनोजी और माता का नाम धारणी था।

बहार्वे बादे बात्में बंदान के तरकार जग कठे। बाताने विकार रिनकेट किया। पुत्र की किएमित देख लिया का नग भी सामाज की बादे मुक लाग। वे बोनों में केल के लिए देखार है। गयी। विकारी के लाइन्य कर मीमाक्या किया भी मिल गया। बातोंदर के वह के मीने किया पूर्व में के लिया पूर्व मोता के कर लोकार किए। चार को कीत लग्न। कर भी वचनों ने विवह समय आपमाँ रूपनामानी है बस्तवन विजयेंद्र किया वस समय कर विवाह में में वनका साम दिवा था। बातों बस्तवन १२ कासूबा में मी। ही वासू व्याप्त में । माराजकर्यी लागों कर में में एक थे। वे बोहन मर आपमाँ मीकारों के पापत पूरे।

### पिता का त्याग

भारताकरी स्वार्मी छहून और ब्राटण विश्वीत हिष्य थे। आपकों निव्यु के वायेच को वे वीक्य से भी श्रीक मुख्यात मारते हैं। के मत्त्र के ब्रायाओं पर पूर्वामाई में हा व्यावीनों को उनके उपलब्ध मिला के बारे ने दिखान हा मुख्यों तो मारते हैं। के मत्त्र के ब्रायाओं एक पुण्याकों हैं। वहां वात की स्वयू उनके किता की सहति करते हैं। इस वात की स्वयू उनके किता के ब्राह्मी कर के अपने पान हैं कर किता के स्वयू उन्हें के स्वयू उन स्वय

इस्तर्रु हुए है) । छब्द में बनन्त धनिव होती है, और में तो एक चफ्त धीरदान के तरका से निकले हुए चीर के समय कोड करने बाते खब्द में । खाने ने बुझा बीर एनीमा ते दर मरें । फिर जमने से एन भी पज्युत मा और उनका तीना स निकट बातर मीला, "विद्ये मर्टाप के 'अपने एज्युत के मा मत्त्व है" मा माने कहा "पुराई परित परित प्राप्त परमूद्ध का चून है, किर भी सुन्दें समें नहीं नाती कि वनों के वाचारण वामान पर भी तुम बचना हाण वाल रहे हो । सती के पात बातिर है मा ? क्या पर या बच्च को है मुक्तान पहुंच मी है, विचक्ति किए तुम की मोने उननों भी नहीं कीता ? कोत्त पढ़ित कोता है कहा है का कि बचने की की विकाद के स्वति किए तुम की माने दिना मी नी हो कीता है के पात है कि का है किए तहीं की स्वति हो है। के बचार बातिना हो कर रहे में स्वत की स्वति हो की स्वति हो माने की है। मिला की स्वति हो हो माने की किए सो मही होता ! इतना ही मही किए जाने कामा एक बातनी भी करते के साम नेना सिला भी के जाते हुए उनके सामित में किए कोई ऐनी

जनके जीवन के एम और दूसरे लघु सत्मरण से यह स्थब्द होता है नि उनकी नीतिमत्ता नितनी अनावृत थी। प्राय मनव्य में अपना दौर्वत्य छिपाने का व्यामीह होता है, त्याचि यह प्रतिपत्र यही सोवता है वि मेरा ऐमा कोई कार्य पत्नी वदमाटित न हो जाय, जिससे मेरे अह को घनना ल्ये । विन्तु महान् वे होते हैं जो अपनी बहता को अपने पर हावी नहीं नहीं हैते प्रत्यत अपने नियनम में रखते हैं। हाँ तो स॰ १८७९ भी यह घटना है। सायराज मा समय या। अन्वर में क्यासल मेवा के महादोप से यह अनुमान लगाना भी अनमन सा हो गया था कि मूर्व रे अस्त होने में फितनी देर है, क्योंकि जैन सामु सुमील के बाद मीजन नहीं नरते। अत जापने नहां, "साधुजों। एर बार सभी ठहर जाजों। मैं कपर जाकर निरीक्षण करता हूँ कि सूर्यास्त में कितनी देर है।" इतना यह यर सूर्य को देखने के लिए आप मक्शन की मित्ति पर बढे। सर्वोत्त में अभी काफी देर थी, अत आपने सतो नो आहार फरने की अनुमति वे दी। पढ़ीम में एक गान्धी परिवार रहता था जो कट्टर विदेषी था। उसने अपने जीवन में न जाने कितने मिय्या आरोप सेरापय पर लगाए थे। जमने जब स्वय आचार्य रायकन्त्रजी को ऊपर चाते द्रए देखा तो पूछ लिया, "क्या आचार्यजी । आज सकान मी निति पर क्यों वर्त हैं ?" आपने सहज मान से उत्तर दिया "या ही वादला के पारण मवान में कुछ अन्यार अधिव नो गया था, इनलिए सर्वास्त का सशय होने लगा था। सुर्यास्त में नितनी देर है, यही जानने के लिए उपर चटा है।" इस माधारण-सी बात ने क्षा-वर्ग से परिपालित विद्वेप - प्रनियम को जड़ों से हिला दिया, बयोगि तब्य नेवल घटना तक ही सीमित नहीं रह पाता. बहिक वह अन्तर गीमत नीतिमता और आचारकुशारता की गहराई तम पहुँचना चाहता है। भवान के अन्तर भोजन करने से उनको कौन सना कर सकता था ? एक आवार्य अपने नियमा की सत्यता से प्रेरित होनर ही भीत पर वहे थे। गुपबुर में बल सकनेवाली दिलाई उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। उम प्रकार इस छोटी-मी घटना ने उस माई के हदय में एक ऐसी भावना सर दी, जिसमें सत्य के प्रति अवण्ड आस्या थी और सिद्धाला ने प्रति अनुट विस्वास । वह विद्वेपी से अनत वन गया । जसका सारा परिवार भी भक्त वन गया । इस घटना से यह स्पप्ट सिद्ध होता है वि नीतिमता और उन्तर-बाह्य की एकस्पता के आधार पर ही धार्मिक संगठन चलते तथा विद्व पाते हैं।

का नार्य प्रचानकों सामी कार्य के कार्र के कार्र रही, मंदित अपने साम में एक वैचारित जाति गिर हुए है । उस्ते बनने कर्मना कर के क्षेत्र मारा पित्रविक स्थित रहन करने भी ११ का प्रश्न करने के नमार्थ हमार विशेषक रहने पेमाना नह भी विकार सराम करना मां कान्त्रिय के अनुमार यह निवेद विधि है। निव्यु वस अवश्ये यह सुमा तो प्रस्ताक क्ष्मी असूत्री में निवेद निवास कि साम तो बिहार मुंदी होगा महिए, गर्दाद विधि है। निव्यु वस अवश्ये यह सुमा तो प्रस्ताक क्ष्मी असूत्र में तम मार्थिक हों कर कुर, "पत्र कि बहार विशेष करां विधि है। निव्यु क्षम अवश्ये यह सुमा तो प्रस्ताक क्ष्मी असूत्र का महे तक्षा हो है किस है। वह है। वह से तो बही सिंद होता है कि हमें किसर में में में में सा मार्थ नहीं होगा। "जहमें नहीं निवंदानुका स्थानक एटिया मार्थ करनी हह या ता सम्यु कर ही विधा निर्मा से वह सम्या हुई।"

सत्त्व आव्याने के िया कहा चाता है कि वे दूरपर्थी होते हैं। अत्येक गुरूनतम बनैतो के जागार रर भी के बाकी दूरदरिता - भारिया के जन नाराव तथ्यों को अकट कर देते हैं, जिनको सुकट गायान्य यांका विश्वास में मही कर तहाना ! भिन्न ऐसा होता है, यह नि नपेंद है। जाएके उत्तराविकारी औमक्वायार्थ आपने हंकडा मीन हुद से । वहां जहाँने मायाराणीं (पयम जायार्थ) को दीता दी। जायार्थ रायस्परती ने सह सुना। औक पर कायरता उसमें अपना मुख छिमा नहीं सो सकती थी गुरुका क्या नहीं देव का भी रह सकता या उसमें छिहाज ॥६॥

1

आर्से चोलो सोचो समयो मत बुद्धि हार को बद करो । मत स्टिं जाल में फ्ट करके आपस में कोइ हड करो अडा का अपना स्थान बचल पर मत उसको बदनाम करो मत पम नाम पर मोलो को जम्म ज त अपना साम मरो सद तरे इसरों को जारे एसे ही दम तो च जहाज ॥।॥।

# अथक और गतिशीलचरण इतिवृत्त नया गढ़ जाते !

मृनि श्री सुमेरमलजी सुमन

अयक और गतिशील घरण इतिवृत्त नया गढ वाते ॥ध्रय० ॥ विन्तन का आलोक घरा पर दिव्य रूप पा जाए॥ तिमिर स्वय इट जाय सत्य ज्योतिमय वनकर बाए ॥ नत है मस्तक विज्ञ उसे केवल वे ही पढ पाते প্ৰথক सद जाने ॥ बगणित वावतों में मानव दिश विसद वनता है। कसे पाय पार ज्ञय-अज्ञय इन्ह समाधिस्य हो प्रश्न सुदढ तम तरणी पर चढ पाते॥ वयक वतमान में सहज नही है अब मूत यो कहता। इसीलिए हर महापूरम जीवन में सकट सहता॥ मृत्य भविष्य गम म पर वे जन-जन में मढ जाते अयक यह जाते ॥ उप्त बीज शत शासी वन वे फुल परिपुरित होते। भीवण तूफानो में जो क्षण भर भी कभी न सोते॥ .. स्मति रहती अवशय मगर वडन वाले बढ जाते॥ व्यवक जाते ॥

एक कुशल भाष्यकार

विचानार्य मेंन बातमों के एक कुमल भाष्यकार में । यह इससे बहुत बच्छी तरह जाना जा करता है कि उन्होंने बसेके ही गात बातमों पर टीकाएँ किसी हैं। भागवारी दूप बेले जर्मन बातमा पर टीका किसकर राजस्थानी माहित्य को तो गौरवानियन किया ही है, वाप ही किबासुकों के किये गौ उन्होंने हतनी सामधी एकन कर वी है कि उसे एक क्रेसाने के किए बातों का एक स्वयं ही स्पष्ट होता जरना काता है।

यानाय है यहके देरमंद धंव में संस्तृत मात्रा का प्रसार नहीं बेंबा था। कहींने ही संक (८८१ में स्वेतक्य संस्तृत भागा का स्वत्यक्त मार्टर किया था। स्वीतिष्य क्लिने समार्थ पर बो दीनवार किया है। उनसे देशा क्लाब है कि उनसे राज्यकृत पालिस कोई मक्क दो। कान्य में किया किया में कि इस सुवी से दर्जिने में भी को उनके देशा किया किया संबंधा सर्वास्त्र हो भी। बचेके प्रकार ही क्लाइने के किए स्वत्य में ८० हवार स्लोक प्रमाण प्रस् है, यो स्वत्यी गीरपाईत का स्वयं प्रसाद है। कदिवा-प्रसाद की सो है से किए एक किया में तीन की यह कान्य किया करते हैं। बहुत अरूप है

जा । प्रिष्ठु न सम-जास्त्रा के 1902 अनक नवासाय नगा। या, पर यह ताय प्रयागा या र ज्यापान गं जनगणनाय पर नगार्द हुद्दे सम्बोद्धा को संकोठत कर उन्हें पश्च का रूप दे दिया है। जनका पश्चानुबाद मूल से किवता सकितद है इसका एक जराहरण इस प्रकार है:

स्वित निक्रम कर समा नै पूछने करियान-वास्त्रीयों से मरवाय वीथी । ११ वे वायों ने पूछने वास्त्राक्ष्य में सह्याद वे किरियों के १२ वर्ष कर वास्त्री मारवाली से साक्ष्य में है लाउनों विद्यार पोत्तर के स्वित के सावकार के स्वात में है कि सावकार के सावका

```
जागाचार्यं का पद्मानुवाद
--बाक-
( कम्-वीहिल नृप कहै बंद में )
ऋय भीवता वसे सामां भणी मुन। यूकी पर बहलाद हो ।
सर्व सामु साक्सीयां तथी । मून। वांधी वर गरवाद हो ।
```

### सत्य दृष्टि से तुमने उसको जोड़ दिया था !

मुनि श्री मोहनलालजी शार्दल

युग की वेगबती सहरों में सब बहते हैं, पर तुमने दो सहरों को ही मोड़ दिया वा, परम्पराएँ जो जीवन को बाँच रही बीं, तुमने उनकी कड़ियों को ही तोड़ दिया था।

गव बैधा विश्वाच मानस दुमले यहा या, वा, दिखीवनी हो के न पश में परण दुम्होर, विश्वीवेनन क्रमनक्या पर तीखी बुलें, विश्वावेनन क्रमनक्या पर तीखी बुलें, विश्वावेनन क्रमनक्या पर तीखी बुलें, विश्वावेनन क्रमनक्या कर विश्वावेन क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त कर विश्वावेन क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त कर विश्वावेन क्षाप्त क

दुसने दस्त्रेम क्या कर तक रावि विद्यमान कर्यर यह पर कभी न ठिकने पानेगा, "मूट प्रेयंत्र पश्च न रावे प्रेयंत्र आपके में यह क्यान रहते हैं प्रधान कि कक मर स्वाम्येग, म्हानी की रावटी राव्याने की क्यान स्वाम्या, स्त्रीतिश्च महत्त्वीं कहीं पर स्वाम्य हुवा था, सक्त्रमांचा का पत्न क्याना कार्य सहित हुवा था, स्त्रीतिश्च महत्त्वीं कहीं पर स्वाम्य स्त्रीत प्रधान क्यान स्त्रीत पर सुमने महत्वार्थ के इस पीम्य विद्या हुवा था, सुमने महत्वार्थ के इस पीम्य विद्या हुवा था,

> क्यान्क्या बाधाएँ यमुना गंगा के पूप में, बाई नहीं, किन्तु वे फिर भी नित चलती हैं, क्या न हुए हिम्पात, कीन तुफान न मचले ? किन्तु निरक्तर कैंद्रे ही करियाँ विजती हैं, सम एकाकी और पिरोपी छोग अनेकों,

### तेरापंच साहित्याकाश के उज्ज्वल नसज, चतुर्व आ० की जीतमसजी स्वामी

संद 1

बनुष्पा करिक् वर पढ़ी, जर विशेष करा। अंकर पुर पर नेकर वर पिन नेकरती, ध्वान मुक्क प्यारवा (११) पुरस्क मुख मेरे पिनीया, दुव हों प्रधाना । विरक्त पिनीया, इसे हों प्रधाना । विरक्त पिनी मेरे राव्य प्रधाना ११३। वर्षेण पर प्रधान प्र

सुमभुर सगीत की स्वर-कहरी में जब एक मुमुखू इस गीत को गाता है तो एक बार वह दतना भाक-विमोर हो जाता है कि अपने आपको किसी सनिवंधनीय आनन्य में ड्या हुआ-सा जाता है।

उस स्थिति में जब कि एक शायक प्राणपहारी बेदना से अपने आपको परिवृत पाता है, जवाबाय ने उसे सबीय डेते हम आरायमा नामक कृति में कहा है—

अनत ग्रेक मिश्री गासी, पिण तृप्त न हुया लिगार,

हम जाणी मृति आवरे, अनसण अभिन जवार । वडी बेदना जब अस्पन्त असाध्य हो जाती है तो जयाचार्य उसे कहते हैं---

पुष्य-पाप पूर्वकृत सुक्ष हुकान कारण है, पिण अन्य अन गहीं हम कर विचारण है। आने आवना पूर्वकृत अच जे मोगनियाँ मुकाई है, पिण नेया निना नहीं कुट को बाई है। जो नरक नियं नहीं, हुक सक्का अनतीरे, तो मनवाना किंपिता हुक हुनों हों।

भीकर की ब्रांतिम परिमो में बद पहुंच अनेत विकायकारी हे बारने वारको विध्य हुना पता है, जन क्यों है किए 'बारायमां कपदुर एक जीवित देखा जीवन बुधे हैं। हमने जरून क्यारो पर प्रकार अपना देखा है, वह कि प्रपासक सांकर्ष में हम सामाध्य की एक्सीत हुमा हे पुत्र सामीचल होकर पत्री में हमूने क्या है। इसीनियु पीतीसी और साध्यान को देखार कम में हमा अपार है कि हमाधी कीयों को में कालन खाती है।

सायक को समाधिवारों की जीर सायवार करते के किए स्वापार्थ ने बोर मी सलेक कीवारी तिकती है, तिवारों 'पानर' मुखा है। जैन मोन की दुर्फ के साववार बी पीवा सीविया हैं। जी लाग सीवी में सायक कीवारी सांत्र के समाज निरमान-सम्बन्ध नारामां को गानर करता है। यह सामक्ष्य मित्र किए साववारों हों में के सारण काम में ने दिके सिक्त है कहा उनके जीवार की मीत्यानी ही है। की एक साम के सामबरी हों में के सारण का पर दास का रहा है कहा उनके जीवार की मीत्यानी ही है। की एक साम के सामबरी हों में के सारण का पर दास का साम की उपराद्धालिय पा, किन्तु वह उनके सिक्त है का साम । उनके उनकी एकसावा स्वत्र हों मीत्यानीया होती है। में यह मी मंत्रीने हरता हिन्दा काहिया तिवार सामा । उनके उनकी एकसावा स्वत्र हों मी तिवारों का हमा के सामाज उनके साम में साम की हों मा तिवारों का साम की पा के साम की साम

१२५

किन्तु कभी श्या कोई मनपति घन राता है ? उसका एक नाव ही वन को वर्री देता, स्वयं विकयं का ऊँचा झंडा फहराता है, जन साधारण तो जन मत से मय साता है, पर्रुतुमने जन-मत को ही अककोर दिया था।।३।।

> हुआने नहा कर है यह नामत को नांको, कोट मोट केंच नीम का मेद न जाती, नीर विश्ववा की खाई की मत बहुने दी, नम में हुंग-मानना की हुम प्रिनंत न पातो, देश-दिखोंनों में दुख्य हुंग कह न ककीने, कार में मिर बीच कमी न करा पाता है, कुछ हिंदु की दिख्य कि देश हुंग के स्वाप्त की कुछ हिंदु की दिख्य कि देश हुंग के स्वाप्त की एक पाता मान की स्वाप्त की स्वाप्त में में कर पूर्विक हैंदु पूर्व ने कही औड़ विद्या था। 1/11 कर पूर्विक हैंदु पूर्व ने कही औड़ विद्या था। 1/11



च्हांचे सीहता होने की स्वृतादि के थी। असन माज्य कर जन्दीने मृत्याचार्थ के निवास की। असनी भी तथा विद्वा ही मासनाओं को जनके सामने पता। योगनवायानार्थ को बातक 'रूपराधन' में ज्यूर ते जर वीच एता। याजक की होत-हात्या (रह में मूर्च होता । के दी शिक्षा करने की बाद कम में बेच गई। आकन अन्याधन का मौड़ विकेश तथा एक सहस्र घटना सीनजन्यान्याने के मन को जेंदे वीशिक करने के लिए मैंचित पर पहुँगी थी। यह घटना सहस्र भी हिएक मारा माक्क मनरपत अपने साहित्यों के बाद केच पूँचे। वार्यों स्वकानी को बाद का कर पत्रा कि मान्याचार बाद महाने मां कि क्यां खेलेड सम्बन परपाद को सामीदिक कर एक साकक मुख्या 'म्यूनिय नंद्रापि मण्डमी स्वामी' 'मण्डपन ची मोन पहुँगे, एन कीई इस्तर आकन्य करना महिलाविक स्वामा हमान कार्यों थी। यह बात करने हम्य कि मान्याची

### 'बारे पातरे में घी, बैठयो ठंडी पाणी पी'

्याचार ने सह लेक सारि-जाते कर्ष बार देखा था। शावलों ने प्राप्त दे दिवसले पाने वे सावस कर्षे प्रदा कार पूरे। 'फर-एवं के कन्यक प्रतिष्य का कर्षे शिष्य क्षे प्रधा ना प्राप्तीत स्वातिक के या सार्वांकी क्ष्राण पंत्रां के दी सात्रे के ने पीक्षण हुंदे (देखा को दोवारिजों होने क्षीं। करणीय सभी विधियों की गई। पंत्रांती का कुदं विद्या हुता। वाक्ष्य सम्प्रक मीई पर स्वार हो वीकान्या पर पुश्चित्र के लिए पर दे निकला। मार्चे में करकाशिक प्रया प्रदा : कुछ निवृत्त स्वातिकों ने 'सपट के समाद के कार में पित्रक वालेंगों के क्ष्या कर करकाशिक प्रधा प्रदा है। कुछ निवृत्त सम्प्रक में भीने के बीजन्य शोकों में क्ष्या के कार में के एक पढ़ में चके तथा। जार के बोजान सार्वामी के कार प्र कुता, पर क्लूने हमात्रोत के इक पर सक्ते के पत्र कि कि में पूर्व में पाने प्राप्त । जार के बोजान सार्वामी में कार प्र एक्ष स्वर्ध ! औरम्यव्यापार के बात सार्व मार्वम हुई। क्ष्मोंने स्वरूप कर्युं की बीच विद्यार हो? 'क्ष्मोंन क्ष्मोंने क्ष्मांन स्वर्ताम करा स्वर्ण स्वर्ण

्वर उटका ने बालन नगरण को मनावा हुन हुना। पण्डु ने हाला नहीं हुए। निराधा में से आधा को कारए रखता जनका नगरा हुए था। जहाँने नगरेन बाला को प्रस्तावा करें एन बाला कुन कमने के लिए तैयार कर लिया। ने बतो बायापर्स की नेवा में कार्जु मार। पुत्र रोगा की प्रार्थना की गरे। वं ० १०० १ नु कु ० १ के हाला विलायों की जर्मास्ति के सावाई के मार्ट्स पति के स्थान पर सावाक मध्यापन की बीता सम्बन्ध हुई। मुस्स जीवन के लाता हुर मार्ग मृत्य हुन के मार्ग्स के मार्ट्स के मार्ग्स के मार्ग्स कर किया हुन मार्ग्स के मित्र स्थान कर किया हुई मार्ग्स के मित्र क्षा की की मार्ग्स कर की स्थान की स्थ

है एएंसे के हुतीय जानार्थ कारिया कर दिनों नेवाड़ में से अब बारक मथराज की दीवा के बागायर कर तक पूर्वि हो स्थानक की कारियार को तीन कीर्क मार्ट । करती मध्य कींक एर तो हुक बात बजा एर दूसारी क्रेंक कारे ही कहा— स्थात है यह बारक में दीनेवांका होगा। इतने में ही सीचिय की बाते ही आपने कहा—सह तो बीवसक का भार साम के तो आक्ष्यों नहीं। शक्त मान्य में निकने हुए आधारों के ने बचन बात मनि के तिस्थ परदान विद्व हुए।

पूज्य श्री ऋषिराय का स्वर्गवास सं० १९०८ माच कु० १४ को हो चुका था। श्रीमज्ज्ञयाचार्य में शासन का कार्य-भार संभाला।

मधराजजी स्वामी की संसार पत्नी माता वन्नाजी तथा वहिन युकाव कॅनरजी की दीक्षा उसी वर्ष फास्पुन छ०६ को श्रीसञ्जयाचार्य के तायों सम्पन तर्षे ।

भरपासकी सामी का व्यक्तित्व जानेक विशेषात्राणों की किए हुए पान पदा गा । बचना ने ही ने बंदीर ने ं जनका हुद स तल्यन परिव और निराक्त था। भारमण ने प्रति जनकी निराज स्वत्य पुरु और तलकों था। जनके भरित के स्वित के सिरा के प्रति है। अध्यापार्थ वीगत् काष्ट्रणों काने का व्यक्तित का विश्वप करते हुए एक्ट्री, "पान पार्राची तथी सुद्ध माहकीयका व्यक्ति गैंने कार्य वीवान-मान में सूर्वि क्या " मंत्री तथा, पार्राचीरता, अपूर्वत वया सुवाहिता के प्रति कार्य में साह मित्रा कार्य के स्वत हिता है।

स्नभाय की कोमरुसा और हृदय की निर्मलता से आपने सकती मुग्य कर रिज्या था। विश्वेषतः श्रीमञ्जयाचार्य जापसे अहुत प्रसन्न थे। दोनों का सम्बन्ध कान्य था। जहाँ सम्बन्ध का अनुकन्य गुणाश्वित होता है वहाँ उसमें स्थिरता और

## प्रतिपल-प्रतिक्षण याद् आ रहीं आज तुम्हारी स्मृतियां

### मुनि श्री पानमलजी

किये बात्म विश्वास च्हे तिर्मीक स्वेत के पर पर, कहीं सही बात्मी हो सार निकाला दुमने मय कर, बनवाने कोनो ने रोका, और सिरोय किया पा पर उन सब को सुमने सही दिया का बोध दिया पा, जमी हमारी ज्यों की त्यों बलुष्य रही सस्कृतियाँ प्रतिपन्न प्रतिकाम बाद का रही बाब युम्हारी स्मर्शियाँ॥१॥

िल से सहसी पद्य सम्मान्यक कोह-नैकियों हाए, जैन वस्तर में सबिरक मंति है सही ऋदि की साए, कोहि-नोटि वम बाज मुहारी रूपा पहनू पर करते, श्रेष मानकर सिद्धानों को बन है उनमें हकते, एक एक ठेरी रचनाएँ बनी है जनुमम क्रवियाँ प्रकृषक ठेरी न्यायाँ करी है जनुमम क्रवियाँ प्रश्निक श्रीवेषण मार का रही साम्प्रीयों ॥२॥

विविद्यास्त्र विषय में दुमने बद्मत दीप नहाने, दूसती के वमर्थों में भी हमार्थी विस्तार, पटा हुई रहा हमा दुमदो देशा मानव पकर, यह वह कदा बहुत देशा मानव पकर, यह वह कदा बहुत हमारे हमार क्षा कर क्षा क्षा कर की बद्धेंट मिस्सू एस होटी बसर की बनुश्रियों, ॥११॥ महिला प्रतिस्त्र मा दान बाई का दुमहारी स्मारियों ॥११॥



पणिकार पुरुष्ति हैं स्थापना बहु कथा स्वाप को पूर्वा । मुझ्य हैं महिर माने से स्वाप्तर पत्र करते हैं और उनने अपने में देशन हो गारे हैं दल मिर्ग कंपीय वागन्य स्वापन होता है और स्वाप्त करने ब्यदि के साथ दला करने करना हो बात है कि वों ब्रदेश में जानिक लिए हा मिल्ट को बुरेशन करना भी सवाह हो उठती है। मरावतनी स्वापी और अपने ब्रदेश भीरकत्वापार्य के प्रति कपाद मनित और कान्य शेंग था। भी मक्यापार्य का भी सम्मे सिम्म के प्रति कर्यांक्र

मृति मध्यानती सारा थोमकन्यानामें के पास ही रहें। गुरूनियह से होनेवाली कटू बनुसूरि से वे वर्गारियत से। परनु एक बार करें बावार्थ थी से विकार रहाता था। विद्योग के कटू बनुसूरि से वे विह्नक हो रहे। श्री मक्त्रपानामें सा सी मग स्थिय की विह्नकत्ता है उदिल कठा। परना इस मनर है—

बि॰ स॰ १९३१ का चातुर्मास रतालाम में सम्मन्न कर श्रीमञ्जयाचार्य इन्दौर पचारे। मृति मधराजजी को 'मोतीक्षरा' (छोटी चेचक) निकल आया। उपचार किए गए। एक महीना बीत नया, पर रोग से मुनित नहीं मिली। तब मज्जयात्रामं ने वहा कुछ सन्तो को मृति की मधराजजी की सेवा में रख कर उज्जैन की ओर विहार कर दिया । मृति श्रीमद्भाराजनी के लिए जानार्य प्रवर से अलग रहने या यह पहला अवसर या । वे कुछ अनमने से ही उठे । अलग रहना असहा कान पड़ा । उन्होंने आचार्य बर से यह प्रार्थना करवाई कि उन्हें भी ज्यो-स्पो साथ से किया जाए । श्रीमण्यपाणार्य इवीर के २ कोस हर पर अवस्थित थे । उन्हें से समावार मिले । साथ में के चलने की बात ठीक लगी. परन्त वैद्यों ने आवार्य वर से यह प्रार्थना की कि मनि श्री को इस अवस्था में उठाकर के जाने में सतरा है। श्रीमञ्जयात्रार्थ की यह वात जेंच गई। उन्होंने उज्जैन जाने का अपना कार्यक्रम बदल दिया और ने पून इन्वौर पचार गए। मूनि श्री का हुदय हुएँ से गदगद ही छठा । उपचार पूर्वबत चलता रहा । ग्याधि से मुक्ति मिली, परन्तु व्याधि-कन्य शारीरिक पूर्वकता से समी स्टकारा नहीं मिल पावा था। समय बहुत निकल गया। अत श्रीमण्जयाचार्य ने वहीं से विहार कर दिया और अवीर से उज्जैन तक मिन ममराजजी को सामु उठाकर ले गए। उज्जैन में उपचार चला और कुछ ही दिनो में मुनि श्री स्वस्य हो गए। इसी प्रकार वि०स० १९३३ का चातुर्मास पाली में सम्पन्न कर श्रीमञ्ज्याचार्य काल पथारे। मूलि मधराचली को पुत चेवक हो गई। मर्योदा महोत्सव सन्निकट या। साय-साभ्यी दर्शनार्य जा रहे ये। गाँव छोटा या। फिर भी वहाँ २७ दिन २६ना पटा। इतने साब-साञ्चियो को वहाँ जिल्ला प्राप्त होना सुरुत्र नहीं या । अब आस-पास के १२ गाँवो से गोचरी की नाती । इतना होने पर भी जवाचार्म वहा २७ दिनो तक रके और मृति मधराजजी के स्वस्य हो जाने पर उन्हें साथ के वहाँ से पके। मिनश्री के प्रति जयाचार्य के वात्सल्य का यह स्फूट निदर्शन है।

जान्या दे क्रियार परिच काते हैं कीर विचारों से सामार में विचारा वाती है। योगों में मीक्षण किया से क्रमण होंगी है। पहल और लाविकार विचार के क्री मूर्ण मी स्वारणकों वापाओं के क्रिया को क्रायों के क्रिया के क्रिया के क्री में क्रिया होंगी के प्राथम के क्रिया के क्रिया की क्रिया में सामार कात्र का हात्रा हो। वापाओं के क्राया में हुं ने सामार के स्वारण में में में करना हों है। वे सामार में सामार में में में करना हों है। वे सामार में सामार में में करना हों है। वे सामार में मान के सामार में हुं में है। सामार की सामार ने परिपास में मान किए कर दिया। में से प्रमाण हों है। के सामार में मान किए का सामार में मान किए कर प्राथम के मान किए किए का मान किए का उत्तरार्थ का का सामार मित्रार को मान किए का मान किए किए का मान किए का मान किए किए का मान किए किए का मान किए किए का मान क

बारको स्मृति अधिकक बीर ग्रहमधनित मुक्तिर थी। यो कुछ एकतार कराय कर को सह बारके स्मृतिन्तरत पर अमित रह बाता। आपकी स्मृति प्रति तीज और स्थानी थी कि कप्तरण किए हुए प्रयो को बर्गों तक दिना हुएये भी याद रह कोते थे। ति० ए० ११४८ के बचने अगुर चातुर्मांत में आपने पत्रित पुर्णस्त यो को आरस्ता त्याकरण का

## ऋाचार्य भिक्षु के प्रति

मृनि श्री नथमलजो

स्वामिन् ! राह् बता रे मार्ग दिश मार्ग दिश की व्यति, बन्तर की सुन पा रे। पय उत्पय सा समता जिनको, उनको कुछ समझा रै। तने ही तो समझाई थी, धमें ममें की वाणी, तुमसे ही तो एक बात्मता. समझ सका वा प्राणी, प्राणी प्राणी की वह समता, बागे और वढा रे। द्भेंत नीच के भेद भाव को या तूमने तब तीला पहन रसाया जब कि न्याय ने. चंद वड़ों का चोला, कौन व्यया सुनता छोटों की बन्तर दाह बुझा रे। तुमसे मुक उपेका पाठे वर्ष कि इसका होगा, वती मिलेगी तुम्हें बड़ों से, करतव साफल होगा, बहत कहा तूने घोड़े में सफल हुई प्रतिमा रै। जो कुछ तूने देखा, देखा . बन्तर दृष्टि सहारे, इसीलिए तुमको कहती है, वहिर दृष्टि दुनियाँ रे, महाबीर के तुमकि विरोपी, जिन पर प्राण जवारे॥

सरने कारों है मुखा हो। वाहित्य साम्या में व्यक्ति समय देना चाहते में । पर यह तब तक संबंध नहीं था, जब तक है के मैं पुष्पामों की पोष्पा नहीं पर देशे । व्यापामों में पुष्पामों जानम मोशिस करने के लिए सांस्थित कमा 25 का दिल लिएका निम्मा दोना और तहते हुं कुं के पाणिक कर्म प्रमाण किए। व्यक्तिमा त्यापीओं के त्रपन केवा पत्र में प्रतिनित्त करताई और जामों कर्न्द्रोंने मानी बाजामें के स्थान पर 'प्रथमान्यों' का माना सर्वेक्ष्ण किला। त्याप्त पासुनीय में कर्नियत स्थान सामु मानियानी हे हताबाद लिए गए। सामी में कराना पिरस्थान में क्या पास प्रथम क्या कर ए हताबाद किए। मानी सामयों कर्नियान की स्थानित क्या स्थान क्या है। मानी सामयों के स्थान में केवा कर स्थान क्या क्या कर माना क्या व्यक्ति कर स्थान

त्वा बस्तापर्य कर कार्यों है जिन्हा हो गए। आपः तमें कार्य दुलायाँ नवार को रूपने होते । बनस्या कार्य थी।
क्याराधिन पूतार पा। किर भी कर्ने कमी रह गुला मा बार पहलुव नहीं। क्यारेश क्याराध्ये का काह्य और
बुद्धि-कीश्व करने कार था। कर्में मुन्तिम जयाधीनकारों भी कार्य-क्षावण निर्मित को देव दे बंदुन दे । होते करियां बुद्धि-कीश्व कर्में काहय था। कर्में मुन्तिम जयाधीनकारों भी कार्य-क्षावण निर्मित के वेत दे बंदुन दे । होते करियां क्षेत्र के क्षावण कर्में काह्य कार्य पर क्षावण क्षावण कर्मा कर्म कर्मा कर्म कर्म कर्म के विश्व कर्म कर्म कर्म कर्मा कर्म अस्ति हो। कार्य-क्षावण क्षावण क्षावण

्कारत वर्ष के इस मुनाचार्य काल में उनकी नोप्यता के जानेक रूप सामने जाए। साथ आपकी समावृत्ति और नियस-पूर्ण व्यवहार से स्थल्य रह आते और वसमंख्या में पढ़ वाते कि जाप इस मुख्यर पद पर वासीन रह कर भी इतने नम्र और सरक वर्षों है ? पर में तो जाएक स्वसंगवतत गुण में।

## ऋो ! भिक्षुराज ! शत-शत प्रणाम !!

### मुनि श्री मांगीलालजी 'मधुकर'

वो ! राजस्थानी रहा ! दिखाई तूने सुन्दर राह गई, तम दूर हटाया विनकर ज्यों, तब ज्योति क्यत में फैछ गई। भीषण तूकानों से छड़कर, संदेख, सुनाथा नगर प्राम। वो ! निकाराज ! बार-शत प्रणाम!

खेला विपत्तियों से डटकर अपना सा मृंह के स्वयं चली, जीवन भर चलता रहा सत्य के बादकों पर बात्मवली, तेरे नयनों का दिव्य-तेज आकृष्टित कर केता प्रकाम । ओ ! सिकाराज ! शत अपनाम ।

तुझ सा निस्पृह विराग ही मिल सकता इस अमंडल पर, निर्मेयता प्रकटित करती है जीवन घटनाविलयाँ सुन्दर, प्रिय शिष्य-हेम से भी बोलें 'बालोचन से स्था तुझे काम' को ! निखराज ! शत-शत प्रचाम !

हो मोह विवश वोजी वजा मर जाऊँमी खाकर कटार, 'सृत्ववा पूरी तो नहीं' देव का उत्तर कितना वजनवार, या जादू का सा असर अबन, तेरी वाणी में सान्ति धाम। जो ! सिकाराज! सत सन प्रणाम!

'ब्रवगण निकालते कोक' 'किसे रखते' सस्पित निकता सब से, दोपों की शड़ी कभी सम्मख शिखता खुद बैठा वित सुब से, कब आत्मान्वेषी अपवश सुन, अपने पम से छेता विराम, जो ! निकराज ! शत शत प्रणाम !

"आदर्श पुरंतकों तक सीमित मत रक्खो, जीवन में ठावो, हो ! महाबीर की संतानों ! सब.....कायरता को छिटकावो, मर बार विनव तब कर किछले, कच्चन कह कर बचना हराम" हो ! जिसस्तव ! छत कर प्रचान !

यह गूंज रहा गंभीर घोष नव जोश सदा दिछ में मरता, निद्वित चिर मूल्छित मानस में चेतनता संचारित करता, 'मधकर' हुव्यातम्य में सब के स्वार्णीकत तेरा वमर नाम, जो | मिक्सराज | कर शत प्रणाम !

आदि गण-महिप्कृत सामुजो का प्रचार-क्षेत्र बना हुआ या। अनेक क्षेत्र में उनका प्रमाव स्पप्ट प्रतीत ही रहा था। परन्त वर्तमान में उनका सगठन छिन्न-भित्र हो गया या । सममानणी वहाँ भी पचारे । छोगो ने हृदय से आपका स्वागत किया और हजारो नर-नारियो ने गुरु धारणा की। सरदारखहर जो बहिनो का क्षेत्र माना जाता था, नहीं भी सैकडी भाइयों ने गर घारणा की और तेरापय सगठन के प्रति उत्तरदायी रहने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रकार सनेक क्षेत्री में अनेक परिवारसाको में गण बहिष्कृत की भारणाओं को तिलाजिल दे मचनागणी की जनवासमा स्तीकार की। तील वर्ष तक जाए ग्रामी प्रदेश को अध्यात्म बाणी से आप्कानित करते रहे । वहाँ का कण-कण आपको पा हर्प-निमोर था । वहाँ से आप मारवाड पमारे। बि० स० १९४१ का चातुर्मास जोमपुर में सम्पन्न हुआ। बान्त-बान्त जावार्य की पा मरुवर के बामी अपने भाग्य को सराह रहे थे। महासती श्री गुलावा श्री साथ थी। पीप में उनका स्वर्गवास हो गया। मचवागणी पाली पधारे और साध्वियों का भार महामती नवला जी को सीपा गया। वहाँ से अनेक नगरी का स्पर्ध करते वर ने मेडवार की केंची-नीची पचरीली भूमि को पार कर देवगढ पचारे। कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के रावजी के कुँवर दिवगत हो गए थे। सारे शहर में शोक खाया हमा था। सभी मानोद-मनोद बन्द थे। परस्त जब रावजी ने मधवानणी के पहार्चण के समाचार सने तो उन्होंने नगर के लोगों को यह कहकाया कि मधवायणी के पूच्य पदार्पण पर लोग खिलाई मनाएँ, गाजे-कार्क के साम जनका स्वागत करें और पूज्य आचार्य जी के साम रहनेवाले यात्रियों को ठाठ से जिमाएँ। जीमनवार पर कोई प्रतिकल्ब मही है। इस कथन से देवगढवासी कोग बहुत प्रसन्न हुए। पूर्ण ठाठ-बाट के साथ नगरवासियों ने आचार्य की का बहुत से स्वागत किया। रावजी की प्रार्थना पर बाप यह में प्रधारे। दूर तक रावजी सामने बाए और अत्यन्त बाहर व श्रद्धापुर्वक मध्यापुर्वा को अन्दर के गए । आचार्य श्री की चान्त और सुधारसमय वाणी से चोक सतप्त परिवार को साल्वना मिली। सहानुभूति के वो शब्द सुन सारा परिवार दु सद वर्ष को भूल सा गया। यह सत्य है कि द सी अवस्था में सबेदना के दो शब्द भी हु स व दर्द को हुन्का कर देते हैं।

ति उत्त ११२६ का माहर्माक वाकपुर में हुया । बाद र के केम व्यक्ति महिला में तमार होंगे वा एवं से । बादे के मुद्दाब मार्पिकों में तमार होंगे वा एवं से । बादे के मुद्दाब मार्पिकों में तमार होंगे वा एवं से । बादे के मुद्दाब मार्पिकों में काम निकास में कि मार्पिकों में मार्पिकों में काम निकास में कि निकास में कि में मार्पिकों में काम निकास में कि मार्पिकों में कि एकी मार्पिकों में काम निकास मार्पिकों में मार्पिक में मार्पिकों में मार्पिक

सित उपलान में व्यक्ति का स्थाने बाद के हिए के नीच पहता है, गहीं वम विकास कर घनता है। जिस एक का वारि-रिता सम्पत्ति के विकास अमेर व्यक्तियात हिंदी की आहति दे देशा है यह व्यवपति वास को जाति के दिखार पर पहुँचा तेता है। गावपामणी व्यक्तियात की नोचार यहां कि को लिखे महत्त्व के दे है। वेशान है कभी मी तेए पायों तेता है। गावपामणी व्यक्तियात के नोचार का विकास का विकास महत्त्व के दे हैं। वेशान है कभी मी तेए पायों त्या है। गावपामणी व्यक्तियात क्यान के लामक्याणी वार्तिकों ने प्रार्थना की एक पहुँचे एक पायों में विकास पाया। वाद। कई दिलों तक माह प्रमाप पणा। परचु मध्याणणी ने हया प्रमाप की जाते हुए रुट्टू कहा, पेरायस मी दीमा स्वस्त्र ककीर है। एक एहं के बनुसामण में भीयन अस्तियात क्यान क्यान क्यों किए पहिल्ला के स्वर्ण की होता होने मों में से

स्वणकल्का पूनक पहुंच पहुं । जामाना ग वाच ना जाना का प्राप्त में सामाना का विश्वास होता। बोरे-बीरे उनका प्रकार विज वह १९४९ का चातुर्गाव एकलराव में बा। प्रार्थित में सामाना का वाद्य चातुर्मीव स्वतास्थ्य में बीका। बचला होते हुए बढ़ा। बारीर रोमाक्षमत हुन्ना। जबर पहुने हमा। तम्ममन बारा चातुर्मीव स्वतास्थ्य में बीका। बचला होते हुए

## युगके महादानी रहेगा ऋमर तुम्हारा दान

मुनि श्री सम्पतमलनी

पुत्त है महत्यानी रहेगा बनर हुम्हारा बान, चिर जणी बचार रहेगा बनर हैंग्र बान, रीरंकर के हुम्ब कुम्युटा होगा जहिं स्थाना, स्वत्यन है प्रतिमानक बरकर दुवने वो उपकार किया है, यन माना में सारम कमृदिक कर सुप्तने को जाराया । का विकार को की किए पुत्तने के सा कम निर्माण किया, काम सीई हिक्की का बाद कम वानावा को मान दिया, विशास की हिक्की का बाद कम वानावा को मान दिया, विशास किए के बाद कम वानावा को मान दिया, विशास किए के बाद कम वानावा को मान दिया, विशास का बाद किए साम को मान किए सा की साम किए सा का सा का का सा किए को मान की सा की हा सहस्र सरकार आई है। है मही कुमते स्वर्णमा, सहस्र सरकार मार्थ हैं की, कुमते स्वर्णमा, सहस्र सिंक मार्थ की स्वर्णमा सीमा साय, मां भावता हैं की सम्बर्ण में कम स्वर्ण ।

क्त्य गवेषक अन्वेषक तेरा अनुप्राणित बीवन वा, एकाचार विचार एक बौ ऐस्प परम बीवन वन या, अडाजिल में स्वय समर्पित हैं 'सपत' के तन मन प्रान ॥



```
जन्म—दि० सं० १८९७ की जैन स्० ११ की नीदासर में ।
दीक्षा—दि० सं० १९०८ की मृगधिर कृ० १२ की लावनूं में ।
युवाचार्ययर—दि० सं० १९२० की असीज कृ० १३ की चुक में ।
आजार्य पद—वि० सं० १९३८ की भाजपद स्० २ की जयपर में ।
```

स्वर्गवास—वि० सं० १९४९ की चैत्र कृ० ५ को सरवारतहर में। चातुर्मास

बाद ११ चातुर्मास ८ शहरों में किए जिनका विवरण यों है:---बीडासर ३ वातुर्मास वि० सं० १९३९, ४४ एवं ४७

```
बीदासर
                         वि० सं० १९४०
चुरू
                         वि० सं० १९४१ एवं ४५
सरदारगहर
                         वि० सं० १९४२
जोचपुर
                         वि० सं० १९४३
               8
उदयपर
               ٤
                         वि० सं० १९४६
लाडनं
                         वि० सं० १९४८
जयपूर
                         वि० सं० १९४९
रतनगढ
```

### दीसार्

सम्बातमी के बार्सन करने में ११९ बोकायें हुईं ( ३६ सायु तथा ८३ साम्बर्स) ) । २२ सायु तथा ४५ साम्बर्स के सम्बर्ध ने स्वर्ध मेरिक क्या कीर क्या दीकायें हुन्दे स्वर्ध सामु-साम्बर्ध द्वारा हुई । उनके शासन करने में १ सामु वर्सा है साम्बर्दा गयें से क्या हो गई। जनके दियंत्र होने के स्वर्थ मिखु साम १८ द्वारा वर्षा १९३ साम्बर्स पियाना थीं ।

आपने साधारण साधु तथा युवाचार्य की असस्या में ३० चातुर्मास जयाचार्य के साथ ही किए । आचार्य पद प्राप्ति के

परन्तु भूतकाल की प्राय: सभी बातें यथातच्य मिलने के कारण माणकगणी वपनी जन्मकुंडली पर अधिक विश्वास करते थे। वतः सापवीं की इस विनीत विकस्ति पर विवोध गौर नहीं फेटना गया।

इस शारीरिक क्षीणता के दौरान में कार्तिक तृतिया के दिन वे बेहीश हो गये और रात्रि के करीब ११ वजे तीन हिचिक्सों के साथ केवल ४२ वर्ष की अवस्था में ही वे स्वर्ण प्रयाण कर गये ।

यह एक ऐसी बन्दोंनी करना वी निकास प्रमान कर के बादी सदस्यों पर पहा और यह स्थापतिक भी था। विद्या संस्थापति की निवास कर किया है जो किया के सामने इस स्थापतिक निवास के एक एक प्रमान कर किया किया निवास के सामने हैं एक जनता प्रकार कहा कर दिया था। पर तक्ताजीन स्थापती करने के हुए के कारण कार देश के दी निवास करा भी का सामन किया कार्य करने के सामन की कारण कारण की कारण करने की कारण कारण की कारण कारण की कारण करने की कारण कारण की कारण करने की कारण कारण की कारण की कारण करने की कारण करने की कारण की की कारण की की कारण की का

माणी प्रमाणनानी ने बाई पर पर्व एक ही बावन जमन किया था, फिर भी वनकी रमानुवा और सेन्द्रशिका ने पंत के स्वरंभ के मंत्र-मुख्य का कर फिया था। न जूरी ने बाह-आधिकरों की मीगें एट प्यान रेजे ये बही है जमगी और के भी जब्दें बसोत्तव दुविया के में नहीं जुलते ने। संस की जमति के जिसे न जाने कियानी नहीं महीनाएं थी पर अहमूम की सन्तवा के कारण संस् कर तक से कामानित्त तुन्ही ही स्वा। फिर भी मीने समय में जन्हीने को कुछ दिया मह देखां के दिखान में क्या जनर जमर रहते। क्षमा-माब से, मित्र माब से, सबको गरुं छगाना तुम। विप के प्यारे पीने होंगे, फिर भी बस मस्काना तुम।।

> हंस-हेंस कर फाँसी झूलोगे, तब भी तुम मुसकाओंगे। तेरा पय है कठिन, कठिनतम, यहाँ न मृन बिलगाओंगे।।

ईसा से पूछों कैसे वह, हैंस कर फॉसी सलावा। सुनो, उधर सुकरात खड़ा है पी विष-पाला झुना या॥

> ठवर खड़ा फरहाद विवाना, सौदाई मजनूं झूमे। प्रेम-विवानी मीरावाई, तेरी प्रतिमा को चमे॥

पूछ देल चैतन्व राम<sup>8</sup> से पूछो निशापति ही से । चण्डी दास, ताज<sup>र</sup> से पूछो, जेवित्रसा कूमारी<sup>8</sup> से ॥

> हनूमान, श्ववरी से पूछो, पूछो रावा प्यारी से ॥ वित्र सुदामा से तुम पूछो, पूछो वरसी भाई से॥

वन्ना, पीपा, सामदेव से, झानदेव से ही पूछो। गांधी से पूछो, हे सामी, संत विनोवा से पूछो॥

१—स्वामी रामतीयं। २—राजकुमारी वान। २—औरंगजेद की पुत्री॥ ४—गुजराती के कवि॥

## तेरापंथ के सप्तम आचार्य श्री खालगणी

(मनि श्री ताराचन्टजी)

क्षेत्रण वाम में मेंने और पारं के बात हो पर वान के बात का वामार करना किमने वीचा? विरात व्यक्ति ही पर कर पीना मानता है। यो पर कर वीचे हैं में निक्ता परिकार है। उसने परिकार कि स्वारत हैं करने वीचान कि स्वरत्य हैं के प्रति हैं। उसने के बात कर वीचे हैं में मेंने कि प्रति हैं। उसने के बात के

#### किशोरासस्या और प्रवसन

स्वापका जन्म विक्रम सं० १९०९ की बायाद पुस्का ४ को मारत की ऐतिहासिक नगरी उच्चादिनी में हुवा था। रिता का माम कोरायन्त्री (विभाद) और मात्रा का मान बढ़कारी था। शान्ताक्यमा में ही रिता का स्वाप्त हो गया था। कारतन्त् भागक का सारा प्रारंपिक मात्रा पर का गया। भागका में बाकक को स्वेह-यान से ही पुष्ट नहीं किया, कपितु उन्होंने सन्ते शार्मिक संस्वारों से भी उन्हों संकारीया किया।

बालक जब ११ वर्ष का हुआ तब माता का मन संवार से चडिल्म हो उठा। प्रविश्वत होने की विशिक्षता ने वास्त्रार इस होना बाहु। । माता ने बालक का भार वार्गन परिचानों के कन्ये पर रख कर दिन संन १९२० की बायाड़ शुक्का १३ की किन्नकह में मात्री भी मोनों में के पार भागमती विश्वा करीकार की।

संस्कारी माता का पूज भी संस्कारी हो यह स्थामांकिक ही है। माता के पीक्षा-महत्त्व के तीन बर्च बाद ही (कातनमी वब सीवह बर्च के हुए) आपका मन माता हारा पूरित मार्ग का मनुष्यत्व करने को आपुर हो बजा। आपने जनती दिरत्त मानना परितादाकों के स्वत्व करने किता प्रधान करने की स्थीकृति पाही। विस्तार, वाकों ने पहने तो हियकिचाहट सी। पर असा में वायक के यह संस्का के मार्ग करने किया।

मृति भी हीराकाल वी (अवम) उन दिनों (इन्दीर) में चातुमंत्रि कर रहे थे। विरक्त बारक ने उनसे तारिक वात सीता और शीक्षत होने की अपनी उत्कट अभिकाषा निवेदित की। उन्होंने वाठक के शीव बेराय को परवा और परवाओं की अनमित से इन्हें वि० सं० १९२३ की माज्यव कृष्णा १२ की बीता प्रधान की।

### ज्ञानार्जन के क्षणों में

सावणां की बुद्धि विश्व तीत भी थी । वाच में बाद को कलकर विश्वास भी थी। योचों में विश्व कर दावन्यामा का चल प्रवास निमा। चार कर्ष (विकास (१९९ के २९) कर कर बेदाबायों का साविष्य करनाव होता पढ़ा। प्रतिभा में बाद दिया पार पार्टी में है में कारणों में भर्मां बन पर । वान को प्रचल पत्रों में बाद की आधीर वाहचारों । कलकर मा बाद है को को कारणों में में मंत्री एवं बहुकल मूर्यों के केदगा दिया। एक वीतरिया करवार कार्यों में निष्पाद बनने के किद बारों ने मोर्स पार, करना च बहुत संवेदन प्रवास को को की सुवाद किदा में ने बुद्धान मान कार्यों पार्टी नहीं की कारणों में में मान के साम केदगी थे। ये बुक्त ही वर्षों में एक सक्त प्रवक्ता के कार्यों के ने नमारिया है कारणों में स्वास करिया कर पार्टी मान क्लिक एवं कार्या प्रवक्ता कर कारणों के साम की स्वास की स्वस की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास

गौतम से पूछो, हे साथी,

पूछी गुरु गोविन्द सिह से, अयवा उसके लालों से। भीखण" स्वामी से तुम पूछी, छल्जु मन्ति समी चंद से॥

पूछो विद्यसर से जाकर तुम, पूछो भक्त कन्हाई सै। तेरा पंथ सभी से कँचा, बद्गुत, उत्तम है सबसे।I

तेरा पय कहाता है यह, तू इसका रक्षक स्वामी। मेरा मुझ में नहीं कही कुछ, तेरे वर्षण सब नामी।।

महाबीर श्री स्वामी से। वुलसी, सूरदास से पूछो, पुछो तम रसवानी से॥ बालम से पूछो अयवा तुम

पछो शेख पठानी से। नानक से पूछो दादू से, जाकर पूछी वन्दे से॥

बाल हकीकत, ध्रुव, प्रह्लाद से, अभिमन्य शैदाई से। दुर्गावती लक्मीबाई से,

पूछो तुम नेताजी से ॥

वास यही है मेरे प्रमुका, त्याग भाव का दर्पण है। हे प्रभु, है यह तेरा ही पय,

तेरे ही बस अर्पण है।।

कृपा करो हे नाय, दयामय, तेरे पय पर चले चलें। झूल फूल सम अपनाएं हम, तेरी चरण शरण पकड़ें।।

५--हिन्दी के भक्त पठान कवि। ६---वन्दा वैरागी ।

९---बंगला के मनतकवि

७—श्रीभिक्षु स्वामी—तेरापंच के प्रयम ब्राचार्य ॥ ८-भूतपूर्व अष्टम एडवर्ड ॥

बाहकीबाल और निर्भोकता

यह चर्चा का बूग बा। एक दूवरे को वची के किए करकाराता था। चर्चारे होती, किन्यु वस-पराल की मानाओं का उनमें मानूब्य में होता था। बता रनका कोई बागीय परिणान गई होता था। किर भी चुनीकी की सर्वोक्तर, करना हीनता का दोकार कमाना जावा था। बाजनानों में देशितक का का मानूबें था। चल्चत कका और तातिक प्रतिका के सकर र दे चर्चावर में विभाज से। चर्चान्यमें में देशितक का का मानूबें था। चल्चत कका और तातिक प्रतिका के सकर र दे चर्चावर में विभाज से। चर्चान्यमें के बार्चा की का विभाज स्वाचित्र पहला मों का है। एक की मूनि ब्राह्मां की काम्प्राल पर बाकने करते चर्चा करना स्वीचार किया । चर्चां का विभाव था रंथा। देशों और है। को मूनि ब्राह्मां की काम्प्राल पर बाकने करते चर्चा करना स्वीचार किया आपने कामित्र की एक मी काम्प्रतिक का करनोति की मीति काम्प्रतिक की काम्प्रतिक पर बाकने करते चर्चा की स्वाच कामित्र की काम्प्रतिक का करनोति की स्वाच काम्प्रतिक का करनोति की स्वाच काम्प्रतिक का करनोति काम्प्रतिक काम्प्रतिक का करनोति काम्प्रतिक का करनोति काम्प्रतिक का करनोति काम्प्रतिक काम्प्रतिक काम्प्रतिक काम्प्रतिक काम्प्रतिक काम्प्रतिक काम्प्रतिक का करनोति काम्प्रतिक काम

विश्वमान्त १९३२ में मयबागयी का उदयपुर में मानुमति था। उस वर्ष बाग भी व्यापार्य देश के वास ही थे। सूत्री दिरोम का बातावरण उस था। करा मयबागयी ने सामुश्री के स्वतुन्ध्य के लियोर को देखते हुए कारण हिन्द कुछ की स्वापार्थ के देखते हुए कारण हिन्द कुछ की स्वापार्थ के देखते हुए कारण हैं के उस के इस कर करें हैं के की स्वतुन्ध कर की स्वापार्थ के देखते हैं अपने कहान कर की स्वापार्थ कर देशी चाहिए। संतों ने मस्वापार्थ की स्वापार्थ कर देशी चाहिए। संतों ने मस्वापार्थ की सोख को

वितसभावेत स्वीकार किया।

कच्छ की जोर

सापने अपने नागी कार में कच्छ की तीन बार बाजाएँ कीं । इन बाजामों में बारणे नहीं चीच बर्यावार व्यतीत किए। इस बीच जाएन वीराष्ट्र का भी अव्यवस्थान किन्द्र प्रमाणवाली प्रमाश किया । अव्यक्त की अनता पर आपके व्यक्तित्व का अव्यक्ति प्रमान या। वहीं की जनवार में बाप कच्छ के बी पूज्य कहणाने को । कोजों में बापके प्रति इतना बार्क्य या कि उन्होंने कहें बार मचनागर्मी के परणों में बासकी कच्छ नेजने का विकास अनुरोध किया ।

विक्रमोव्य १९४१ में आपने रूच्छ की प्रथम यात्रा की । इस यात्रा में गीव-गाँव के लोग आपको अपने यहाँ ले लाने का प्रयत्न करते रहें । प्रत्येक स्थान पर आपका भारी स्थायत होता रहा । प्रथमन सुनने को जनता उमद पढ़ती थी । आपने

## महान् अभि निष्क्रमण

श्री रामकृष्ण भारती, शास्त्री, एम॰ ए॰

जब-जब धर्म-म्हानि होती है, पाप निरन्तर बढ़ वाता। तब-तब कोई महापुरुव, धरती पर है भेजा जाता॥

> स्वार्थं भाव से भरे सभी हम, पर सार्थंक जीवन उसका। जिन्ता अपनी तनिक न जिसको, जग परिवार बना जिसका।।

चले राग बनवासी वनकर, मात-पिता आजा मानी। पाण्डव घूमें फिरे बनों में, नहीं तिनक विपदा जानी।।

> गौतम ने निज घर को छोड़ा, राज्य तजा निज गृहिणी को। सुत की ममता को भी त्यागा, सुजी बनाया घरणी को॥

महाबीर स्वामी की यात्रा, भूछ सका क्या मानव दछ । प्रियदर्शी बशोक-सुत-यात्रा, संकित सब के अन्तर पर ॥

> राजकुमारी संघमित्रे में, घर छोड़ा, वैभव त्यागा। साई को गुरु माना उसनें, रुंका में या अरुख जगा।।

शंकर, रामानुज, वस्लम में, घर छोड़ा, परिवार तजा। कच्चों की परवाह नहीं की, फहराई थी धर्म-ध्वला।। उसे दान दिया। सरवारसती की मानगा को ठेव जगी। कुछ दिन बीते। फिर उनसे दीवा फी.आत. नहीं। नमता से उन्हें समझाया पर वे अपने विचारों पर बदल वे। आपने सीचा-चैसे बाजा देने में येरे फिट स्वर्सें<sup>सी का फुल्</sup>र सामना करने में में भी स्वतंत्र हूँ।

विधिवत् साजी करना बाता है दिना जबस्मा था, परनु बारने मुहस्म वेदा में ही शानु-बीरन के तिसमें भी साधना मारफ कर दी । एक दिन बारने क्यां नेज है जहां, "बान में में मीता करती हैं कि कब हक बाप यूने दीया प्रहान करने की स्वितिहार में हैं के तब कर में बाले कर एक अपनेक वहार मार्च किया है। में हुए पेरी मीता आज कर कर मान्य विधिहार में हों में मारमा जनतानी नहीं। बेट में कर है बाहर बानें की रोक कमा दी शानि वे करना जिसका बन्धे

सरदारवती ने ६ दिन तरू वधन्यान हुन्न भी नहीं किया। 'बेट' का कठीर हृदय पिषणा। वन्होंने कहा-यानी मैं मिशा मेरोनावर काम चन्नानी। मुक्तारी प्रतिकाती मेर्या नहीं होगी बीर कृष्ट मी हुन्य नहीं होगा। वहीं दिनों तरू बहु कम पना, प्रत्युक्त प्रदारवती को वह नहीं बेचा। वह दिन वाप क्यां निवास के किये बाहर वहूं। बहुतुर्तिकृती को मासून होने पर जन्होंने हारायात के बहुत-बैदों, ध्यान रखना, कब करदारवाती बाहर वापूरी को दोर केटी.

हुएरे कि व करपाराजी विकास के लिये बाहर चाने करीं। ग्रामाण में रोगा। वार्ती में बाहर बाते के अगेर प्रसल् कि.ते किये बाहर पित की गरी बाहर का कि.ते किये बाहर कि बाहर की कि.ते किया के प्राप्ति में किए में मानती के बाहर की बाहर कि बाहर कि बाहर कि बाहर कि बाहर कि बाहर की बाहर कि बाह

वा अपन बार बार बारने देखांच के तृतीन कारणों भी प्रकार की कारणों के पत्तर्ग किया वा कारणों भी ने वास्क्रों और वारणिक स्वतं अपन किया। योन पर्य वारणिकीय साथि हुआँ का वारण कर तोन प्रकार कारणों कारणों के बार को विशेषक प्रकार का शिवा के देश कर वारणों आपनी प्रमुखा का पर विषया। अपनायों को आपनी मेनावा में देखेल पर विशास का। अपना हुई के कारण कर दिन में कार २०० परी को कंकर कर कीने। आपनी कहानी पर कंकर में का किया किया कारणों के कारण कर दिन में कार २०० परी को कंकर कर कीने। आपनी कहानी पर कंकर में का किया किया की कारणों के कारण कर दिन में कारण २०० परी की कंकर कारणों कर की मांचना है। आपनी किया वा वा अपना होया। भीरणकारणां में वीचार कि पुण्ड-पुष्क कारणीं की में वा मांचन की आपना है वांच की पहला पुरस्कित करिय हम की मांचरणकारणां में वीचार कि पुण्ड-पुष्क कारणां की कारणां कर कारणां कर कारणां कर कर की कारणां कर कारणां कर कारणां कर की कारणां कर की कारणां कर की कारणां कर की स्वास्था कर की कारणां कर कारणां कर की कारणां कारणां कर की कारणां का कारणां कर की कारणां कर की कारणां कर की कारणां कर की कारणां कर क नानक, दाहू, तुलसी ने भी, पथ अपनाया शलों का। हार न मानी अध्य रहे वे, मार्ग बनाया फुटों का॥

> दयानन्द, गांधी ने भी, वपनामा मार्ग तपस्था का । सत्य, वहिंसा को फैठाया, मार्ग न पकडा हिंसा का ॥

भीखण स्वामी की यात्रा का, आज जनोत्ता अभिनंदन । वे निकले ये ध्येय साधने, तन, मन सब करके वर्षण॥

> नही दर्वाई अन्तर-वाणी, आत्मा की आवाज अमर । प्रकट हुई आचार-भिस्तता, छोडे सब वे आइस्टर ॥

धर्म-िश्रोषिलता सह न सके वे, वैचारिक मत-भेद हुजा। समझौता स्वीकार न उनको, मन में तनिक न खेद हजा।।

> चैत्र-शुक्ल-नवमी के दिन थे, निकल पड़े अपने पद्म पर 1 नहीं मिला या बास कहीं भी, चल निकले वे छोड़ नगर 11

अभी औं तूफान भयानक, वढ न सके आगे स्वामी। वगड़ी गाँव सके . आकर वे, छत्री ही आव्यय मानी॥

> या क्ष्मश्चान का भीषण स्थल वह, पर न तनिक भी भय माना । बाषाओं, विष्नों को सहकर, क्लिक्ट सामनों को ठाना ॥

बाद उसे दना कार्यं करना होता है । समण्यम के कार्यों का विभाजन नहीं होता । उनका जम चलता है । जम का माध्यम दीक्षा होती है। जो दीखा में बढ़ा होता है वह प्रथम करता है. फिर उससे छोटा। कार्य की अविष एक दिन की होती है। दसरे दिन बह अपने से छोटे साथ को कार्य का संनेत दे देता है । जिस साथ का आज कार्य ही, वह यदि विहार कर जावे तो शेष कार्य माथा लेकर यदि दसरा माथ करना चाले तो वह कर सकता है. अन्यया उससे छोटा साथ करता है। यदि कोई 'सिमाडा' आचार्य थी के पास से जल्प समय के लिये बिहार करके स्वयं इसरे स्थान पर जाय, ५ दिनों में उन सामओं में काम का कम आता हो और ने १५ दिनों के भीतर आचार्यथी के पन: दर्शन कर लें तो उन सामओं को उस 'समज्बय' का काम करना होता है । यदि आचार्य श्री स्वयं किसी 'सिवार्ड' को कार्यवद्य मेजें तो उनको ५ दिनों के भीतर आनेबाका कार्य नहीं करना पत्रता है।

#### सिंगारा

पर कारकार्य की की सेवा से कारवात विद्वार करनेवाले वर्ग (दल ) को 'सिमाडा' वहते हैं। साथारणत: 'सिघाडे' में ३ साथ या बाध्ययां होती हैं । 'सिचार्ट' में एक प्रमक्ष होता है, जिसे 'लग्नयप्प' कहते हैं । वोध उसके अनुवासी होते हैं । 'लग्नपप्प' के निर्देशन में सारा कार्य चलता है। क्षेत्र का दायित्व प्रमुखतया उसी पर होता है। वह आवार्य का प्रतिनिधि होता है। अन्नगच्य की नियुक्ति जानार्य करते हैं। अनुगामी 'जन्नगच्य' से दीक्षा में छोटे ही हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सब आचार्य की इच्छा पर निर्भर होता है। वे एक दिन के दीक्षित को भी 'अग्रमण्य' वना सकते हैं।

क्रम साध-साध्वयों के 'सिमारे' विहार करते हैं तब बानार्य श्री 'लग्रमध्य' को उनके भावी कार्यक्रम की रूप रेखा दे देते हैं। यह उसी के अनुसार प्रचार आदि कार्य करता है। अग्रगण्य चातुर्मास और शेप काल का प्रवास आचाम थी के आदेशा... नसार करता है। प्रत्येक 'सिवाई' के लिए जात्मीस की समाध्य के बाद विशेष परिस्थित के विना जानायं श्री की लीर विहार करना अनिवास है। विशेष आजा प्राप्ति के विना वह मार्ग में एक रात से अधिक नहीं ठहर सकता है।

अपनार्य के दर्शन के बाद 'अग्रमच्य' अपना अधिकार जावार्य को इन खब्दों में समर्पित करता है-ये पुस्तकें और अनवायी साथ जो आपने मसे उपयोग के लिये दिया था, जनको आपके चरणों में सर्गपत करता हूँ। में भी आपके चरणों में सर्गपत हैं। आप मुसे जहाँ रहने का बादेश दें नहीं रहने को तैयार हुँ। यह विश्वपित करने के पश्चात ही यह आहार और पानी का उपभीन कर सकता है. अन्वया नहीं।

यदि आहार के विमाग से पहले जाने तो उसी दिन, पीछे आवे तो दूसरे दिन 'अप्रगण्य' 'साझ' के लिये आचार्य से निवेदन करता है, "किस साझ के साथ आहारादि का विभाग हुं?" जानाये इच्छानुसार किसी 'सास' के साथ या स्वतंत्र 'साक्ष' के रूप में जैसा आदेश देते हैं, वह वैसाही करता है। ५ दिन के भीतर एक विवरण पत्र निवेदन करना होता है जिसे 'तेरह बोलों की हाजरी' कहते हैं। उसमें किसा जाता है-किस गाँव में कितने बिन ठहरे, किस गृहस्य के यहाँ छे क्या वस्त्र पात्रादि लिये, किस भाई-वहन को क्या वर्म-तत्त्व तिखाया, किस साथ ने क्या तपस्या की, लादि-आदि । इस पत्र से आवार्य को सारी स्थिति की जानकारी मिरू जाती है। समय-समय पर 'जबनच्य' अपने अनुमन और संस्मरण आवार्स को निवेदन करता है, जिससे जापार्स को सावी चातुर्मासाथि के निर्देश में सहयोग मिलता रहता है। कोई भी श्रावक साध-साध्वी का नामोल्लेख पूर्वक चात्मिस की प्रार्थना नहीं कर सकता।

#### तावा प्रणाली

जमावार्य ने मन में सोवा-संघ में पुस्तकों की बौर अधिक आवश्यकता है; उनकी वृद्धि हो ऐसा प्रयत्न होना चाहिते। इस दृष्टि से उन्होंने हस्तिलिय के क्षिये सन्तों को प्रोत्साहित किया। वो वाप्तान्य साध् में उनपर कर लगामा कि जितने दिन में 'अप्रगण्य' के रूप में निहार करें, प्रति दिन २५ 'नामाएँ लिखकर संमपति को समर्पित करें। अपना । कि प्रक 'नाया' मानी गई। जितना कम लिखें उतने के बदले उन्हें वाकरी करनी होगी। साम सान्वियों के हारा वस्त्रों की सिलाई और पात्रों की रंगाई कराते । उस पर भी गायाओं का कर समा दिवा गया । जैस-

चोलपट्टा की सिलाई के लिए २५ गायाएँ पछेबडी की सिलाई के लिए ५१ गायाएँ

24

एकाकी वल पटे मार्गपर, कब्टो की परवाह न की। ज्यन्ति-मार्गके बने पियक वे, वैमय सुक्ष की बाहन की।।

> धन्य आज वह छत्री, जिसमें, स्वामी ने विश्वाम किया। साधु-सन्त-जीवन की शचिता पर पूरा बल, ज्यान दिया॥

सत्य, बहिंसा प्रेम अमर है तीर्मकर-सदेश अमर । समर ऋति सन्देश मिस् का आज भिस् का नाम अमर ।।

> वतानुपतिक रीति-विद्रोही, धन्य सिक्षुवर, तुम्हें प्रणाम ! धन्य तुम्हारे तुलसी-गणिको, धन्य धन्य है तेरा नाम ॥

श्वान्ति-दूत भाषाय जिक्कुवर, न्यान्ति-यस यह अमर रहे। मुषरी का गीरवसाळी दिन, हमको कमी नही विसरे॥

तुलसी जैसे सन्त-जनो की-जीवन-वाणी हो प्रेरक। अणुप्रत, महादती का पालन---करने में जग हो उद्यत॥

> यम्य तुम्हारी मात, कि जिसने, वेरे जैसा छाल दिया।

हैवानामी व्यक्ति कपने समस्त कार्यों का रोगी-मान के किए उत्तवनं करता है। यह उत्तवन तपत्या है। वापनी इच्छाओं. . का दमन कर दूसरों के मनतेनुकूर निश्वार्य साथ है वार्यों करता समयंत्र कर एक उद्यक्त उदाहरण है। इच्छाओं का साता हो बतसे बहुत साथ है, उत्तपसा है। इत्रीकिए प्रभावन महामीर ने वेबन को कर्न-निर्वरण का एक पहान हैत बताया है।

देवानूल सनेक प्रकार में की वा करवी है। नाव्यन्तर ने काके ते यह प्रकार के हैं —शान, धान, धान, संस्तारक, आपतारिक होना, सेन का प्रतिकार करना, पार का अपार्थन परणा, कान-रोगी को बीपिद का कार देगा, प्रकार से क कृत्यू हो दिन्द प्रकार करना, राजा बादि के क्षेणायल हुए बालियों का शिवार करना प्रति र जाति का सिंद संस्तार करना, अधिवार चितु हो के लिए प्रावस्तित केना, जानको जाति करण करने तथा नाम्ने सहस्तारकों का स्वास्त्रकार करने की स्वास्त्र के सामन करना की स्वास्त्र की स्वास्त्र करने तथा नाम्ने सहस्तारकों का स्वास्त्रकारकार करने के सामने की स्वास्त्र कारणा—के सामि किस होता है।

सह विचान विकम को उन्नीचर्वी चलाध्य के पूर्वार्थ में बना। इसमें तेवा के उपकरण रूप में जो नियम निर्देश्य किये पसे हैं है कितने मानिक हैं यह पठक स्थयं जान छें। रोगी को अनचन के लिए बाब्य नहीं करना यह तेवा करने की प्रायना की उत्कारक सीमा है।

रोजों है किसे बोर्सा विवासी कामी है, जाना ही जानों है उपका पाय-दिवंद । चया में बाँग वात्राव्या का से बोर्ग वात्राव्या उपका से बोर्ग वात्राव्या है। बोर्ग में व्याप्त का परिवास है। बोर्ग में व्याप्त का प्रोण के उपका पहले हैं। बोर्ग में व्याप्त है। बांचा परिवास हो। बांचा परिवास है। बांचा परिवास है। बांचा परिवास हो। बांचा परिवास ह

मेंने बहु बहुते ही उपलंब किया है कि जो जाए-आपनी पार-पिट गहीं करते, वह में एक ही समाप पर एक दिया जाता है। शासूनों में गोरवारी के तिया पानु और शामिक्यों से गोरवारी के तिया शामिक्यों से की बाती हैं। योजान में करते बहुत विकास का प्रतिकास के तिया कि प्रतिकास के तिया कि स्वत्य कर करते हैं। एक संस्थापन वहीं भागा है। अब-नन कामाने अबर रही गामिक्ष हैं करने या समझ शामिनों के एक पर करते हैं। में में कि प्रतिकास की मामिक्स के तिया की मामिक्स की स्वतिकास मी मामिक्स में मामिक्स मी प्रतिकास की मामिक्स में मामिक्स मी मामिक्स म

१—मत्ते पाणे समनासचे व पडिछेह पाय मण्डिमदाणे । राजा तेणे दण्डल्लेह य गेरुण्ण मत्ते य ॥ -व्यवहारभाष्य

बन्य पिता, पुरु, जिसने तुसकी, पाछ पोस कर बड़ा किया॥

पुण्य मूमि भारत है जिसमें, जनमें ऐसे सन्त महान्। जिनका जीवन जग-हित अर्पित, धन्य बन्य है।सन्त महान्॥

# लो वन्द्रन शत वार !

संवम-धन के प्रहरी ! जिसो ! स्मृतियों के आधार, इ.ड-प्रतिज्ञ कर्नृत्व तुम्हारा निखर रहा साकार।

वृक्षों के सूरपूट से सीका जब इस जबनी-उक पर, मरफ़ाबी-सी, कान्विहीन सी, देल इसे तुम जकपर ! सांसू बनकर इक्क परे तुम पर मन में जनकप्पन, सनप्राणित हो नाच ठठा प्याणी परती का कण-कण, इसके प्रति-जन् में जन्तिंत तेरा ही साकार।

वृषित वासना का संबम ही क्या मानव का बीवन ? छहरों के बो सबल परेड़ो से हुक बाए नत बन, बह शोवक क्या रुजेट्ट-सिवत बन वकने को छल्या एक एक हाकोरे से अपना वो चिर बस्तित्व चृदार, हुम तो वे बनिवार! चले वस अपने ही आधार।

शांव बने तुन केवल वह मानस की एक पहेंची, जीवन की नक्तर पाली में बनुत फूट उकेंसी। अपने ब्लावों के रम पर ही प्रापन्येव! हुम जाए, तमी गणन मण्डल में अविगत में तारे किटाए। इसीलिए मुग गत-मस्तक है को बन्धन बुत वार॥

इस प्रकार सुरन विचारों से बनुमाविक बाचका काम्य सीच्या काकी ह्वयरवारी बनकर निकार है। वर्धन मेरे इस्त्र विचार का स्वतंत्रक होते के कारण कही-मही पायक काम्य में बनुमी से विकारता का भी बनुमत करता है। किनु एक राशीनिक भी इस्ति दर्शन से मका बन्यून्य भी केंसे एक कामी है ? दर्शन को भी काम्य के मान्यन से प्रकट करना उनकी बन्धी विकारता है।

इस प्रकार अन्य अनेकों संस्ताग भी इस ब्रोर गतिसील हैं । काव्य शस्तु की सुध्दि से भी कई संत महत्वपूर्ण काव्य किसते हैं किन्तु एक छ्यू निवन्य में इन सरका वर्णन-विशेषन संगव नहीं ।

साब्दी समाज में भी इस जोर जागृति का एक बादावरण बन रहा है। यदारि हाशी समाज का जागादावन में मोग अस्प ही रहा है दुसापि वे भी जब बायार्थ प्रवर के मेतृत्व में तीज गति दे इस और वड़ रही हैं। केवल सब संकलन ही नहीं, माजपूर्वान काल-सर्जन में भी ये तथक रही हैं। जरा देखें ठीं—

हेरून माला नहीं तो टफ्कना भी व्ययं होगा, और उपने को नहीं नम, पंच का क्या वयं होगा? वह रहे जो परण विदास कीन जो पय हे हटाये? जोच के बीसू उमड़ कर, औच में ही हैं समाये। बृह्म मई ज्वाला मगर में कीन बेगारे बृह्मायें?

(साध्वी मंत्रुलानी)

सागर की वताल वरमें, जब वट से टकरा कर आई, मीशी की अवलक नवरें वव वन लोगों पर वा वम गाई। बढ़वानक का महावार जब, मुखे निगनने को करवाया, उल्लाम के लिए एटी को, मेंबर पेंबर पर वा मचलाया। मुखे नहीं था मान करे, मीशी के पीछे कीन खड़ा या, क्या तुमही के तब से जब तक गीका जो खेते आये हो?

(साध्वी नयश्रीजी)

इस तरह आप्यास्मिक चेतना से असंकृत काव्य की बोर तेरायंय का अमन संब, प्रतिदिन अपसर हो रहा है। यह साहित्य जगत को स्थस्य और मौकिक साहित्य प्रशान करता रहेगा, ऐसी सम्भावना है।



### ज्योतिर्भय के प्रति

### मृनि श्री मणीलाल जी

ज्योतिसंग्र । अपनी किरणी से ब्रधकार को दर भगाकर जनमानस में तवजीवम का श्रोत वहा कर क्रक सवा आलोक दिलाया । भोर विधित में तमा-समायी विशा-प्रेत से काले बादल विद्यत-लीला सौय सौय करती भीषण रव था पन पन पर व्याकल वाघाएँ चलना मुविकल क्यों कि कटकाकीण ਲੀਵ সনত ভাৰত उजदापय था। राह कहाँ फिर भी महामानव ! बढे चले तुम प्यास लिए विद्वास लिए दिल में अभिनव चल्लास लिए बाभास लिए आशा का मद् सचार लिए पाने मजिल

फिर हवा उनेरा

वर्ष किरमा का नवा सबेरा । वैजी काजी बाल-सर्वं की बावा—तभमें तमे देखकर सनके जिल में फिर से नई चेतना जागी मुस्विर होकर एक नजर से मुट कर देखा सामी विछठ गये हैं कितने प्रवित के शिखरारोहण में कोई रहा तलहटी पर ही कोई वककर गिरा पडा है सम्मूज्छिन सा, गिरि-चटानो से टकरा कर सदक गया है शस्त्रे की गय्या पर कोई बत्तर बहोर सहे सालो में कराहता है कोई कोई। देख दशा दु सित दुनिया की इवित हृदय निर्मीक सदय अपनी वाणी से जन मानम के हृदय-पटल पर वमत सीचा । मुख्यो कलियाँ एक बार फिर से मुस्काई वपने सीरभ ने सुरमित कर मुच्छित जनको। किया सचेतन

सींत की निकित्या के बाद नवर टिकान के लिए 'बस्मा जानतक हैं ! कीन ना प्रत्यर के बस्से संग में निधित हैं ! वह: हमारे कठाकारों ने वर्षक सोनों के बाद प्लास्टिक छीट पर नम्बर देना सीक्षा ! वर्ष प्रयम दलका लेव संत कुल्हों की मिता !

अनेकों को नजर के पक्से मिले। पीरे-पीरे संघ के कई साधु-साध्यी परमें बनाने रूपे और प्रति वर्ष इसकी पूर्ति इस तरह हाम से बनी ऐनकों से होने रूनी।

स्कारिक पर पत्र नमार हैंक मों तो उचका उपयोग बीर मी बड़ा। यंत्र दुस्ता ने एक केंग्य तंत्रपर किया जो क्षेत्र रिकार कंपरों सेवा है। उसके सोटो मिक्सके जा सकते हैं। एकके पूर्व प्रस्ता में गूनि भी महेलाती और मूनि भी पुरायकारों ने कामी प्रस्ता कियो । एक काई मोर्ड का दौना बनाया। उच्चे प्रस्ता के एक के हैंट किया गाम और पुरायकारों ने कामी प्रस्ता के प्रमान है कह सभीन प्रस्तान के स्वित्त का प्रस्ता के मिद्राने में हम्में कुता की प्रमान के प्यू के प्रमान के प्रमा

सूर्य की किरणों को एकन कर उससे दाय (संक) देने की योजना से एक बहुत बड़ा फास्टिक का लेंस बनाया गया जी ६ इंच के व्यास का है। उससे पानी सें भी गरभी आ उसे ऐसा अनगात है।

फास्कि के हुछ सूक्त बर्शक फास भी बनाये गये। कुछ फुट(क्केड) भी गए बनाये जो फास की तरह तम्बरमूना है। चरमा ताक पर चढता है और कान की पकड़ता है किन्तु वह फुट कानव पर पहा-पदा ककरों की बड़ा इता हैता है।

थी संत रुपतु ने एक दूरनीवान यंत्र भी जनाया जो आने नीछ विश्वक कर ठीक कोकव देशो है और मानवा वार मीन हुंदे तो बद्दा दिवा सकता है। एक मीटर की बनावा है वो बिना मातु का है। उससे परनों के नन्यर मारे जा करते हैं। भी तीहर नजनी लागों ने भी बंगा ही एक यंत्र कुछ कुरी समार के बनाया है वो मानहीं के मान्यर देशा है। ये मीटर महीनदी के वने मीटरी की दाद मुस्टर की एक मिनकवा हैं।

एक और बारक्ष में बाक केनेबारी कथा जामने जाने की है। श्री तंत्र दृष्ण में एक टारैकारीत (क्षेत्र) का निर्माण किया है कि के पूरे पूर्ण करने के हैं बीर यह दीनों बना क्याय मतानेती। यह बनावती नात्री के किया के काराप्य पर कोंगी। उनके कर पर की कुद्रारी क्याय कींग्रिक कींग्री। नात्री का बात काराप्य देखा कर केला किए यह केड़ीक काराय मात्र है। पानी के परिपाल किकार्ज पर एक विपारी चौकां। उस विपारी के बुक्ते विपारी कोती तो काले काराप्य पर प्रदास कारा कारा करेंगी।

एक प्रति की बनेक प्रतियाँ बनाने के लिये कलाकार संत दूकह ने ब्लूपेन्ट प्रारम्य किया। ब्लूपेंट के वे फोरी कागब भी वे हाथ से ही रैंगले हैं।

एक बार एक लीमों भी बनाया गया; जो पेंसिल या स्वाही के अनेक प्रतिपत्र निकालता था।

कास्टिक का बाबू, केवी, कास्टिक और कबड़ी के गोळाकार बनाने का परकाल, दुसकें रखने की विपादनी, वच्मों के फ्रेन, वच्मों के घर, क्लास्टिक की 'सीमानी' जादि बिना पातु के बुख ऐसे छोटे-गोट वंच बादि मी छाबू-साम्बी अपने झावों से बना लेवें हैं।

संघ का बात ठेंडा करने का भी प्रकार बहुमूत है। वी हैटों पर पानी ये मरा पातरा (पान) जलटा बोध कर रख दिवा बाता है। चर्चो-वर्चों कू छनती है पानी ठच्चा होता जाता है। वेंदले पानी को साफ करने के किये करर के बरातन से एक कराइत तरका देते हैं। कराहे से बूंद-बूंद टरफ कर जानेवाला जल स्वच्छ और उच्चा होता है।

भोजन के पात्रों को साफ करनेवाले 'लूचें' व 'जोडी पहले' य सोलियाँ आदि योने की विधि भी कलासक है ! बोड़े पानी

से और विना सोधा-सावृत काले कपड़ों को साफ बोना भी हाथ की बागुराई है। सापनों के रहने का प्रकार भी कलात्मक होता है। वहाँ पाँच-पाँच सी ठायों का बाहार पानी जेला है

सफ़ाई से काम किया जाता है कि बोड़ी देर वार्ष यह पता सक नहीं लगता कि बही हैं। कर चके हैं। कहीं एक सीतसम्बंध या चिकनाहट का दांग भी नहीं पाया जाता है। में

है। उसके जोड़े में इसरी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं मिल सकती।

द्वारा विश्वालक । विश्वालक मात्री चूटि के लिए है जो रह जा है वि किए विश्वालक । वर्तमार लुटि दोनों में है। विश्वलक के एक दें हिया भी कर हैं हिया नी कर हैं हिया नी कर हैं हिया नी कर हैं हिया ने कर हैं हिया ने कर हैं हिया ने कर हैं है। न मुक्त कितनी कारिक हिया मुद्दी करता, उसने मार्गालक करता है। उसने एक हमान्नेक्टर, अस्तुम्बर्गन, उसने कार्यों कर है। उसने एक हमान्नेक्टर, अस्तुम्बर्गन, उसने कार्यों कर के वर्षमार में के कर रामुख हमारा जाता रहता है कि यह सार्गाक हिया से उस्कृत हो मुक्ति मुद्दी ना सकता । व्यक्ति सार्गालक स्थालक करता है। कि प्रता सार्गाक करता है। कि स्वात ना कार्यालक स्थालक करने हिया के स्थान करने हिया के स्थान करता है।

काय-गाल, बाहिता का बनागालक या भाग मकायनात्मक पहुलू है। हात्य वायवा मुबहुतका बारवार्य नोजना भी सत्तर है। यह उसका पूरवा कर है। यदि कोई दशकें न वच एके तो कम ये कम मानून अवला है तो को सबस्य वचना बाहिते। दिन वायी या भावानियम्बानमां के पीचे मुद्दे विचारों का जान विका रहता है, यह स्मृत बलता है। वाल समृतत में ऐसे सबस्य का लाटा बावकार होता है।

स्वाची----वर्षित मंत्रियाल्या करिकारों की मामाजा है। पर प्रत्याहु दूरण वीचे हैं। वह हिंदा कर मेंक्सिय है। महून्य स्वाच के भारती सम्बन्ध सीक्यार रेक्ष पूर्ति के जनवीनी हैं। एक मत्तित हुवरे मास्तिक हा योग्या करता है, वह इसे सन्ते मेशिकार में केश हैं उसे दास बनाता है, उसके सरिय मनवासा है तथा उकका स्वस्त की जाता है। यह वस स्वीच मृतिह है। कुम्म दुव्ये हुवरे का एक निकास भी सम्बन्धि मनुपारि के विना नेना रहेगे हैं। अपनीसे समूचन की मनदीस है-जीनक के मासका सम्ते का मान्यदन करना करना

ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्य अहिंसा का स्वास्परमणात्मक पक्ष है । पूर्ण ब्रह्मचारी न वन सकने की स्थित में विवाहित पत्नी के अदिरिक्त अब्रह्मचर्य का परिस्थान करना और पत्नी के साथ भोग की सीमा करना वतुर्य सणकर है।

स्वरित्यहु-यह सहिता का परणवार्ग निरमेख क्या है। मृहस्य का बीनन स्वरित्यही वन नहीं सकता। इसिन्य स्वरित्यह समुख्त का सर्थ है-क्ष्म का परित्याम । भरित्यह का नियमेण सामाधिक नियमी से ही क्या है, किन्यु उत्तरे हच्छा का निर्मायण मही होता। यह है, जिसमें इच्छा के नियमेण के द्वारा परिवाह का निर्माण हो। सनवाह के समस्य सामाध्य

कानून के पीछे ऐसी सबित है कि मनुष्य उसका उस्कंपन नहीं कर सकता और वदि वह करता भी है तो उसे उस्कंप करू ममतना पढ़ता है। बतों के पीछे ऐसा बातावरण नहीं है। उनका अवरण इच्छा-प्रेरिस होता है।

हुवरों बात यह है हि मानूम की बांगिक पंक्ति राज-देगालफ होती हैं। इस्के कामका पार्मिक में निवार बाद सिस्ति के मेंदि बव्हिम्म पूर्ण, माने को बार्मिक माने भी मृति, मुद्दर्ग की उसने को मृति और पंचार में मृति, ने पार पूरण मुंत्रिकों होती हैं। मोन्दि अध्यानक का वायारण को प्रतिकार्ध करें के मृत्यूक होती है, जी पहने उने कार्या माने हैं मौद एकता कार्य तीम हो चला है। बादरी पारम की जिल्हा क्या में ने पूर्णमा वीन ही हैं। किया महिन्म की करेगा है मौद एकता कार्य तीम हो चला है। बादरी पारम की जिल्हा क्या में ने पूर्णमा वीन प्रतिकार की करेगा हरती हो है कि बेनती हो पूर्ण। कमानात की मृत्रिक को पारम की प्रतिकार कार्या की प्रतिकार कार्या माने की पार्म की प्रतिकार कार्या माने की प्रतिकार कार्या की स्थारित की प्रतिकार कार्या कर कार्या की प्रतिकार कार्या कर कार्या की प्रतिकार कर प्रतिकार की प्रतिकार की प्रतिकार कार्या की स्थारित की प्रतिकार कार्या कर कार्य की प्रतिकार कर प्रतिकार की प्रतिकार की प्रतिकार की स्थार की स्थार की स्थार की प्रतिकार की प्

## युग पुरुष आचार्य भिश्व के प्रति

श्री श्रमण सागर जी

तुमने तो युन को बाँक लिया, युन बांक नहीं तुमको पाया । तुमने तो युन को सांक लिया, युन सांक नहीं तुमको पाया ॥ध्रुन॥

### (१)

बुग सच्टा तुम इस नक्यू ग के नक्कम्टा बन कर आये थे । आवी युग के संकेटों का, बालोक बनीका लाये थे ॥ युग समझ नही पाया तुमको, तुमने तो युग को समझाया । तुमने तो युग को औक लिया, युग औक नहीं तुम को पाया ॥

### ( ? )

बंकित की नर्ह दृश्य रेखा, तुमने युगके प्राचीरों पर । रक्ष दिया नये युग का लेखा, वाची के तीखे तीरों पर ॥ युग अपना नहीं सका उसको, तुमने तो युग को अपनाया । तुमने तो युग को बाँक लिया, युग बाँक नहीं तुमको पाया ॥

### ( )

तुमने ब्रहीत के पीतों को, या बर्तमान में बाँच किया। दुमने मक्तिय के वावों की, या बर्तमान से सांच किया। मुग उक्त रहा या उक्तन में, पर तुमने मुग को सुक्ताया। सुमने तो मुग को बाँक किया, मुग बाँक नहीं तुमको पाया।।

### (Y)

मृष से समझीता कर बकता, यह सत् पुरुषों को रीति रही । कुछ उसे डालना ; कुछ डलना, मृष पुरुषों को यह नीति रही ॥ युग सीस नहीं पाया तुमसे, तुमने तो युग को सिसलाया । तुमने तो युग को बाँक लिया, मृण खाँक नहीं तुमको पाया ॥ हुम्मी में ब्याहन मानवीमण का प्रवर्शन कर जार जाए गेंगू न्यानियों को अपके विकास को स्वरित्त कर मानी करणान युद्ध के "पराल क्रिमान्य में पारित्त एत पारित्त में पारित्त मानवारी हुन रही, पारित्त करें हो के कहाई हुनार की प्रवर् इतिहास को दूसर दिवा है। इन वर्षों में वे स्वयं इतने जब विहासी रहे हैं कि दक्षित्र के मूंचों में तो ऐसा जवाहरण वाक्ट ही मित्र । जनकी प्रेरणांवी के आध्यानियों में नाराव्यं के हुनेय स्थानों में पारित्त कर पतिल पूर्व के विकास की पूर्ण की स्थानतीम साथना को पतिला के रिता है। तथा में के प्रवर्ण के प्रवर्ण स्थानों के पारित्त कर पतिल प्रवर्ण के यान आपर पर्यं का उपस्कृत किया हो हुना है, हुना नहीं। स्थानी मीत्रिक व्यापन की पत्र की की स्थान का विकास की स्थानीय कर पत्र की साथना की पत्र की स्थान है, हुना नहीं। स्थानी मीत्रिक व्यापन की स्थान की की स्थान का व्यापन

गीतमपुद्ध में अपने संघ में स्थियों को बहुत जाब में योशित किया। अनेकों जाकहों के बाद उन्होंने कपनी मीती महा-प्रयारित नीतनी, जियते कि मरता के अन्तम में पीतम पुत्र का लालन-साकन किया या, को बीक्षा थी। यह पीवा भी कुछ विशेष संविधानी के मान्य करने की करा पर भी। उनमें से कुछ संविधान के

१-भिक्षणी छोटे-वड़े सभी भिक्षुओं को प्रणाम करे।

२-जिस गाँव में भिक्षु न हो वहाँ मिक्षुणी न रहे।

কাৰ 1

३-अर पक्ष में उपोत्तरथ किस दिन है और धर्मोपदेश सुनने के किए कब साना है, ये वो यह बातें भिक्ष संघ से पूछ ले ।

६—हर पक्ष म उपासत्य किसादग ह जार वनावचा युगा का रूप क्य जागा हा व वा पह वादा ानचु यम य प्रक्र का ४—बादमास के पत्रवात प्रिस्तृणों को सिस्तू-संग और सिस्तृणी-संग से प्रदारणा स्वदोवज्ञापन की प्रार्थना करनी होगी।

४--मातुम्रसि के परवात् भिक्षुणां को निक्शु-सब और निक्षुणां-सब से प्रवारणाः स्वयोवकाएन को प्राथनाः व ५--किसी भी कारण से भिक्षणी भिक्षु-को गाली-गलौज न वे और मिक्षु भिक्ष्णियों को उपवेस वे ।

या नार्य प्रियम् में भी देश्यमं के वार्षियाण के जाणमा पाँच वर्षों नार होना कि सामी होता थी। ज्याने के जारोगों के कारोन के कारोगों कारोगों के कारोगों के कारोगों के कारोगों के कारोगों के कारोगों के कारोगों कारोगों कारोगों कारोगों कारोगों के कारोगों कार कारण कार कार कारोगों कारोगों कारोगों कारोगों कारो

१-जिस गांव में सामु हों वहां साध्वयां और जहां साध्ययां हों वहां सामुत रहें।

२-विदोश स्विति में यदि सायु-साध्ययों को एक ही गाँव में रहना पड़े तो वे एक हुसरे के स्वानों पर आवायमन न रखें। प्रवचन-प्रवण सवा पठन-पाठन भी एक-दूसरे के यहाँ न करें।

3-पाक्षिक पर्व में अगले दिन साध्यमी साधुओं के स्थान पर नाकर 'समत-सामना' करें।

ं करें, क्योंत् ज्यू हैं किया की किय बाते का मध्य ता है। इस क्षमारमानी में कुछ वो भीड कामत चार को व्यवस्था के स्थानत ही हैं, बोर कुछ करेवर जनते विश्वति हैं। नीड डॉव का निवाद वा कि विकास में में मिल्यू न हों, नहीं मिल्यू निवादी के प्रदेश माने निवादी के स्थान कर हैं। हो स्थान कर किया की प्रतिकृति के स्थान हैं कि वीतम दूस की दुर्धिय स्थानियों के प्रदेश माने में पर हों। हो स्थान भी माने सिंब की पारमार्थिक क्षमाने के स्थान हैं कि वीतम दूस की दुर्धिय स्थानियों के स्थान की मोर पर्देश होते हैं कि प्रतिकृत की स्थान की स्थान हैं कि स्थान की हो में प्रतिकृति होते हैं कि स्थान की स्थान है कि स्थान होते हैं कि स्थान की स्थान की स्थान है की क्षमान है कि स्थान की स्थान होते हैं कि स्थान की स्थान होते हैं की स्थान की स्थान होते हैं की स्थान कर नहीं होते पिया । स्थानी की स्थान की को मोर स्थान स्थान प्रतिकृति हैं। शांध्यानी होते होते हम्मी के स्थान कर नहीं होते में स्थान हमें ने स्थान कर नहीं होते में स्थान हमें की स्थान हमें ने स्थान कर नहीं होते में स्थान हमें की स्थान हमें ने स्थान कर नहीं होते में स्थान हमाने स्थान हमाने हमें हमाने स्थान हमें ने स्थान कर नहीं हमें में स्थान हमें की स्थान हमें हमाने हमाने हमें की स्थान हमें हमाने हमाने हमाने हमाने हमें हमाने हमाने हमाने हमाने हमें हमाने हमा

सम्मतः प्रत्य करणा ना माने देवी सभी परिवर्शियों किसनीय है, वो पुत्य बौर गारी को उपनापता को सोकत स्थानना प्रत्यान कंप्राण पृत्य देवी हो भी परिवर्शियों किसनीय है, वो पुत्य बौर गारी के प्रयास के स्वार्ट की किस है। देवार्जी किसनी में साथ बौर सामिन्यों के मीक्सरों में कोई क्वार नहीं माना नगर है। यहुत सारी सामिन्यों में तो क्वार किसनी में साथ बौर सामिन्यों के मीक्सरों में कोई क्वार नहीं माना नगर है। यहुत सारी साथना में तो किसनी में साथ किसनी में की किसनी में तो किसनी में तो

## त्र्याचार्य भिक्ष के प्रति

श्री सुपारस पगारिया 'चंचल'

( )

युग से पीड़ित जन मानस सा, युग की बंगा का जरू सारा । बौर बहुत इनसान बिनस था, बन करके बसहाय येचारा ॥ मंजिल उक्तको दूर जहाँ पर, उसका सुन्दर रूप सलीना । तब तुम बाये इस बरती पर, इस थिटी को करने मोना ॥

(२)

संस्कारों को कुछ रेखाएँ, यचपन को मिट्टी में खीचो । मुख्या कही न बाये कितल्य, इनना मत पानी से सीचो ॥ छठी तरेंगें इस मानस में, वरला दौबा किर बीबन का । कब मम होता है नाहर को, वन में किर एकाकीनन का ॥।

( )

सूफ विद्यार निर्देश यस ने, वहनेवाले चरण रूके कर । तूफा नों के पेरों में फिर, उठने वाले शीध खुके कर ॥ मही सत्यता इस जीवनके, संपर्धों से खेल रही है। उठनेवाली छहर कुछ की; हर कठोरता खेल रही है।।

( )

तम को काकी जंबीरों में, यह बालोक नहीं बँच एकता। इतनी महरी नीर्वें बभी है, यह बिश्वास नहीं हिल सकता। मंजिल पर बढते पैरों को, रुकता कभी नहीं बाता है। कार्यमित्र कर लें या फिर. उसमें त्री बोबन पिट बाता है।

(4)

नमा प्रवाह किवा तुमने या, संयव की बहुरी घारा को । बहुर दिया तुमने निव बरु पर, स्थितिपोषक उन्नी कारा को ॥ सीय साधना का बालोक्टिंग, पय तुमने ही किन्या घरा पर । सत्य तुम्हारे हुर स्पन्दन में, निवार उठा हो; व्यक्त सही पर । मानंदर्शन मिला है। जाने में राज्य मा जोन दर्शन को निकट के समझने का भाव बना है। जीर हमें पार्य को साम्रदासा-तीर रहते र सम्बदामों की एक-दूसरे के निकट काले का बसार फिक्का है। आपार्य मिल्कु ने पार्य का जो अवसाम्प्रदायिक स्वरूप समझासा उसी का व्यवस्थित व विकसित का है जमुकत जान्योकन-ऐसा में मानता हूँ। सम्मान का सिक्सान

बाई उस्ते में हैं, मही बालीबना भी हैं, और नहीं हमने हैं बड़ी विरोध भी 18 इस वह के हैं हो सकत है, निक्का तरिक्ष है। आलोकना इस्तार विकार हमा, वार्ष मंत्री इस उसका और पाई मीन है। इस उसका कि तरिक्ष में हमारा मोदें बहुत बहा दित तथा है। यदि बाँदी होते हो उसका है हमारा मण बौर व्यक्ति माने कर बता। दिरोधी सातार एस में नवस्ता हो गतिरोध करता किया है—बाद एक पहुता है। हुएं पर पहुत पहु है कि बाजीवना मौर विरोध है हमते सीवार है इस हमारी बतावा का विकार हमा है। हुनें एवं पर मार्ब है कि हम दिरोध का त्रीकार दिने के करता मही जाती हो हो हो अपनी हमारा के बतावा किया है। हुनें एवं पर मार्ब है कि हम दिरोध का त्रीकार दिने के करता मही जाती हो हो हो का निवार है। इस्तार का स्वार्ध के अपनी किया है। वह हमारे बाल-नेवस्तार अम्बार्ध के अपनी हमारा है। हमारा किया हमारा है। हमारा किया हमारा है। उसका मी जातार है। यह हार्ति और हािक्शा की राज्या वाचार विष्कृत से जाती और बातानी पति हो निरातर विकार वाली नहीं।

हमारा नावान निकास की बाराएँ अनेक होती हैं । जनका अपना अपना क्षेत्र होता है । कुछ क्षेत्रों में हमने विकास किया है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका किचित् स्पर्ध कर पाए है । और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्पर्ध भी बभी तक न हमा हो ।

स्थित से कि में व्यक्ति वनका कहा को इस स्थित को में महत्वसूत्र मंत्रका है। इसे इस्तरि विकोधार्थी का अनुकार हो महत्वस्ति कार्य है। असे इस्तरि विकोधार्थी का अनुकार हो महत्वस्ति कार्य है। कार्य मुझ्की कार्य मही किया निर्देश के स्वति वात्र हो। को मुझ्की कार्या परिकार मिल्ली किया कार्या है। को । वर्ष के विकास की वात्रा है वेसे ही हीन मत्रकार्य की वात्रा है की कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्य कार्या कार्य का

कारना के क्षेत्र में बाद नो हमें पत्ती पतिकत्त करता है। येन बागमों में करका की बचेबा प्यान का विश्वन महत्त्व स्वान्य के क्षेत्र में बाद नो हमान बायिक तथा। बाह्य वर्ष भी जगरेश्वत कथा नहीं है और उनकी साथना भी कमानी है। इन दो दो बादों में हमारे वरनती जानुन्तानियों ने चीर करवाएँ की हैं। देहावत्ति में जीन व्यक्तियों के किए कमाने करना, में कीठा है।

च्यान का सम्यास जैसा होना चाहिए नैसा नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण प्रयत्न वत कई सताब्दियों से कृप सा पहा है। उसीका प्रभाष हमारे वन पर भी पढ़ा। सर्वतोम्सी विकास के किए जनसन और च्यान का संतुकन क्षेत्रित है।

कनका, सत्याद, बावन, संसीनता, विश्वन, वैद्यान्त वेदान, स्वान्याद, स्वान वादि क्योचीन के घनी क्यों का वानुष्य दिकास करना हुनाय स्वेम हैं। मुझे विश्वास है कि हुमारी विश्वन क्यान स्टेम में इसकी पूर्वी स्वाव क्यों है। माने विश्वन हैं कि हुमारी विश्वन क्यानि के स्वयों में-सिवास का स्वक है पुत्रमा हुमार के कहे में हुमारी, वृद्धान का कहे हैं पहिला, प्रत्यों का स्वक हैं। सित्ती, स्वितीय का स्वक अवस्थान के स्वत्य के स्वत्

१-प्रशमरति-७२-७४

## ये खर ऋभिनन्दन बन जायें!

साध्वी श्री चन्द्रनवालाजी

स्ते एमे तुम हिन्दु तुम्हारे कार्य वसर वस्त कार्ये, देव तुम्यार्थ कुमुमार्थित में ने स्तर क्रिमन्त्रत वस कार्ये । सुम्ब मृत्रिय तराव्य कार्यो ने स्वर्तिम वत्र कार पर देए, देवा हिमार्थ्य में स्वरू मूर महायेष ते कहे पते तुम । सीम्म स्पर्ट महार्थ कहे मुच्ची ने तुमकी रोका सहायों के इस्ट परेशों में देवा बाह्य या बोखा । सहायों में एक एक कहार्य विस्पार्ट स्थवन वस नार्ये ॥१॥

विन बामी का टिम-टिम करता रुगेह दीप बुसनेवाला या, रुगेह तुम्हारा आरस समर्पम का दीवट में तब आसा था। उत्तर पड़े में महासमर में बपने को उत्तीर्भ बनाने, विमल सामना से चीवन के रूप-रूप को आकीर्य बनाने। इसी हेद ग्रह सम सम्प्रन जन-जन का जीवन वन वाए ॥२॥

## संघर्षों में जीने वालेंा का इतिहास ऋमर रहता है

साध्वी श्री कानकुमारी (सरदार शहर)

सम्पर्धे में भीने वाजो का इतिहास अमर रहता है।। घ्रव ॥ हेरे पण पर इस बरती ने ठीखें तीखें बुस क्याए। अन्त परण के तीब गमन ने उन बूकों को फल बनाए॥ कीमक प्यार परकने साठी का उन्ह पह चिन्हत रहता है। सर्वार्यों में भीने बाकों का इतिहास अमर रहता है॥

जिस पथ में कबरारे बादल ने पनघोर विसिर फैलाया। ज्योति किरण । तैरे कण-कण ने उद्यमें नव जालोक बलाया।। तिल तिल कर बलने वालो का नाम सदा जीवित रहता है। समर्थों में जीनेवालों का डिव्हास जयर रहता है।।

वृग की निर्मित रेखाबो पर तब तक मानव चलता आया । अब तक तेरे नव चिन्तन बिन चम मा सत्यम से मरमाया ॥ इसीविए नसार तुझे सदियों से यूग सम्दा कहता है। समर्थों में बीन वालो का इतिहास कमर रहता है॥

## विद्यानन्द और उनके ग्रन्थ

(दरवारीलाल कीठिया, एम० ए०. शास्त्राशार्व, न्यावाचार्व)

प्रस्तृत निवन्य में सुप्रसिद्ध दार्शनिक एव नैयायिक तार्किक चुडामणि बाचार्य विद्यानन्द और उनकी रचनाना पर बळ प्रकास डालने का प्रयत्न किया जाता है।

### (१) पश्चिय:--

विज्ञानन्द और उनके प्रत्यवाक्यों का अपने प्रत्यों में उद्धरणादि रूप में उल्लेख करने वाले परवर्ती प्रत्यकारा के सम क्रेको तथा विज्ञानन्य की स्वयं की रचनाओं पर से जो उनका सक्षिप्त, किन्तु अखन प्रामाणिक परिचयं अपराज होता है **उसे यहाँ प्रस्तृत किया जाता है।** 

### (क) कार्यक्षेत्रः--

सर्बप्रथम हम विद्यानन्द की उन प्रचलियों को छेने हैं जो उन्होंने अपने प्रयों के बादि अवना अन्य में प्रेप रूप से दी हुई हैं। इन प्रनस्तियों में विद्यानन्द ने अपने नमकालीन दो गयनरेगा शिवमार द्वितीय (ई० ८१०) और उसके उत्तराधिकारी राजमल्ल सत्यवाबय प्रयम (\$० ८१६) का उल्लेख किया है<sup>\* ?</sup>गय राजाओ का राज्य वर्तमान मैसूर राज्य के एन बहुमान में या जिसे 'मञ्ज वाडि प्रदेन महा जाता या । यह राज्य सममम ईसा नी चीची बता दी तक रहा बी- बास्ती नती में बी प्रस (जियसार दितीय के प्रवाधिकारी) के राज्य काल में वह चरम उनिंद को प्राप्त या। शिलालेखा और शानपना से जात हाना है कि इस राज्य के साथ जैन वर्स का वनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जैनावार्स सिंहनदि ने इस राज्य की स्थापना में भारी सहायता की थी. और पुरुषपाद देवनन्दि इसी राज्य के गग-नरेश इविनीत (स्थमर ५०० ई०) के राजपुर थे। अन आरवर्ष नहीं कि ऐसे जिननासन और जैनाचार्य मक्त राज्य में विद्यानन्द ने बहुवास किया हो और निविधनता के साथ वहाँ एकर अपने वहु समय साध्य विनास ग्रया का प्रमयन किया है।

विद्यालन्द के प्रचरितलेखी से उनके साहित्यिक कार्यों और जैन भासन के प्रचार का क्षेप्र उनन वयराबामा ही राज्य-भिम गगवाजि प्रदेग प्रतीत होता है और यही प्रदेश उनकी जन्म भूमि भी रहा हो, तो कोई बारवर्ष नहीं है।

१ यथा (क) जीयारसञ्जनतासय शिव-सुवाधारावधान प्रमु, ध्वस्त व्यान्त-तति सम्प्रतगतिस्तीत्र प्रतापालित ।

प्रोजंदबोतिरिवाबगाहनकृताननस्यितिमानतः

नन्मार्गस्त्रिततयारमकोऽसितः-महा प्रज्वासनप्रसम् ॥ —नस्वार्वञ्हो० प्रवस्तिष०

इस प्रशस्ति पद्य में विज्ञानन्द ने 'त्रिवमार्व'-मोक्समार्य का चवकार तो किया ही है, किन्तु उन्होंने अपने समय के गगनेरा विवसार द्वितीय का भी जयकार एव यशोधान किया है। जिनमार द्वितीय पश्चिमी गगवशी श्री पुरुष का उत्तराविकारी और उसका पून या जो ई० सन ८१० के उपभव राज्याधिकारी हवा या।

- (छ) शस्वत्सस्त्ति गोचरोऽनपिषवौ श्रीसत्यवास्याचिप
- (ग) विद्यानन्द-वृधेरलङ्खिमद श्रीसत्ववानयाविषे । —यक्त्यनुसा० प्रस०प०
- (घ) जयन्ति निजिताशेष सर्वयैकान्तनीत्व
  - सत्यवानवार्षिया जश्बद्धिकानन्दा निनेतवरा ॥ प्रमाणपरी० ।
- (ड) विद्यानन्दै स्वमन्त्या कथमपि कमित सत्यवास्थामं सिद्धवै । —श्रान्तपरीक्षा प्रसं ।

## भिक्षा ! तेरे पावन चरणां में है नत संसार

### माध्वी स्री जासी

मिक्षी देरे पावन चरणो में है नत संसार ॥ध्रव ॥

जादि काछ में किसने तेरा स्वर क्य पहिचाना। म्योतिपुंज! परजग ने दुमको तिमिर क्य कर माना॥ बूंद छिए आए ये छेकिन सायर वन कहरण्। एक किरण से सक्क विश्व यों आकोबित वन जाए॥ किसने सोचा वन पाकोने आहा के जासार।

मिसो..... है नत संसार ॥

फूर्कों का संबोह त्याग जब बूकों पर वे बकते। भोर जमा में दीपक बनकर बवमें तुम ये जबने ॥ कब्दों हे कोहा केने की बस्ती पर पुन जाए। जबना बाने बनों कोक को बही बसाने जाए॥ सबियों से मुक्ते जीवन की तुमने की संबार।

मिली .....है नव संसार॥

दो तेरे चरणों के पीछे ठाखों चरण बढे थे। दो तेरे वर्णों के पीछे ठाखों वर्ण बढे थे। तेरा पंच बना है तेरे दर्खन का नक्तीत। तेरा जीवन ही वन पाया इसका नव संपीत॥ तमको समझ सके दलना सा निरु पाए ज्यहार।

भिक्षी.....है नत संसार॥



र---हमी तरह हती सन्य (मृष्ठ ४६४) में तत्तार्थमून के ७ वें शब्दाय के १७ में मून का म्यास्वाय करते हुए निवानय ने पुण्तक युनितमों द्वारा साथु के नाम्य-निवनस्य का बोरदार एवं सबक समर्थन किया है बौर सम्मादिसहम का पूर्वतः निवेद किया है।

विद्यालय के रल रिचारों से स्पष्ट है कि से करने वरित पालन, बनावनाईर को एवं नाव्य के बानएल में विकार साथ तर रहे तह है है। या उपविकार पर रिकार में विकार कारण पर तिकार हो है कि साथ किया है कि से स्पष्ट स्थित प्राथमित के साथ प्राथमित के साथ कारण के स्थान के साथ प्राथमित के साथ कर के साथ कर साथ के सा

### (घ) सूरम-प्रश्नादि गुण-दिग्दर्शन :---

विधानय मार्गाम को इस्तार विधान से 1 वे सेवेशिक, जाय, मीनांग्र, सेंज, मार्गक, तोब्स और देशाय कोती मार्ग्यमों की बन तरने पार्मिक कोरों दे पूर्व मार्थ के बन में रावते तथा उनकी कामोभाग कही हैंतो उन कोरों की उनकी आपन मिक्सा, तथान्यार्थी ज्यापन कीर रिवाल पार्मिक्य को स्वार्थ परिवार मिक्स हैं पत्र के उनकी उनकी उनकी स्वार्थ मूस्त्र भी रान्मीर जान के अपवार हैं और जाराजीय वार्शिकों के स्वारूप को उक्त करने सोवे हैं। वेता वार्मी के सिद्धा उत्तरीरों में उनकी का वाराण्यार्थ में बहुए कोरों समूख जा हो हो है। साथा कर्मों पर्वण पूर्वी कोरों के स्वारूप उन्होंने सो मार्ग्यम् प्रदार कीराज के अपवार के स्वार्थ करता था सोठक है। उनकी रहा कारा की तथा पर्दे कारा सोवे

सामार्थ मूर्यन्य थी मुद्रान्यक ने प्रत्य का तथान बतातो हुए कहा है कि 'बो पून और पर्योग कुछ है वह उन्हाहें ।' हर पर बंधन की पार्ट कि पून कंडा को कार राविनियों की है, तैनी से मुद्दें । उनके बहुते कर बोर पर्योग स्पर्ध कर हो नवह बॉव्ट की पार्ट हैं और प्रतिक्र जनके बाहक किये ही तथीं—उन्यापिक और पर्याचिक कर करवेद दिया नारी है। और पून की भी स्वीकार किया नामें की उनकी बहुन करवेसाना एक और बीचार पूनाविक के नद साम ना साहि ।

इस संका का समाधान विद्रतेषन, अक्कंक और विचानन्द इन तीनों विद्वानों ने किया है। सिदसेन ने तो यह बनाद दिया है कि गुज पर्याय से निक्र नहीं है—पर्याय में हो 'यूज' क्यर का प्रयोग जेनातम में किया पया है और इसलिये गुज दया पर्याय एकार्चक होने से पर्यायाधिक और द्रव्याधिक इन दो ही नयों का उनसेल है, पर्याचिक तथ का नहीं।

सकत सुकरित हैं कि हवा का त्यक्त वाराज्य और विशेष दोनों का है और वासाय, उत्तर, वन्यर, तृप, रो प्रत्येत्व सानी वहा है तथा विशेषनेत, वर्षाते, रो त्याकेल वहा है। उत्तर वासाय को बहुक करनेवार प्रस्ताविक सो किये को विश्वय करनेवारा परीवाधिक तब है। इसकिये गून को बहुक करनेवारा प्रसादिक कर हो है, उसके विश्व पूर्वीक्ष मार्थ के दीवरे यह को सानी की वास्त्रकारा नहीं है। करना, पूर्व और प्यति स्वकानस्वाय नहीं है, व्यंत्र का हो तम पूर्व है।

सिदसेन और अकल कुके इन समामानों के बाद पुतः शंका उठाई मई कि यदि कुम और पराय दोनों एक है तो प्रधासक में में उन दोनों का निवेश क्यों किया गया है ?

१—सवयतु विद्यानन्दो रतनत्रय-मूरि-भूषणः सततम् । तत्त्वार्यार्णव-तरणे सदयायः प्रकटितो वेन ॥

र-देनस्य भारतगतीव-गमीरमेततात्मक्तः क इद बोह्नमधीय दक्षः

विद्वान चेत् स गुणवन्त्रमृतिर्ने विद्यानन्दोऽजवद्य-चरणः सदनन्त्रवीर्यः ॥ न्याय वि० वि० २,१२१,१४५० ॥

६—देखो, शिकालेख-संबद्द प्रथम माग, शिकालेख नं० १०५ I

४--- 'गुणपर्यंगवद्दब्यम्'-तत्त्वार्यसूत्र ५-३७।

ड---- गुणगवनवद्द्रव्यम् –तत्त्वायसूत्र ५-२७ । ५--सन्मति सूत्र ३-९, १०, ११, १२ नं० की गायाएँ

६--देखो, तत्त्वार्यवातिक ५-३७ की व्याख्या

### भेंट में चिन्तन का नवनीत

### साम्बी श्री कमस्त्री

नस्वर स्वर से कैंसे गाऊँ भिक्षु तुम्हारे गीत । टूटे इन तारो से कैंसे निकलेगा संगीत ॥धृव ॥

ये भरमान सदा इस और अरे! डलते बाए हैं। तेरी किरणोर्में मेरे ये प्राण सदा परुते बाए हैं। भौतिकता यह कभी न मस पर पा सकती है जीत। टूटे...... संबीत॥

> क्या की नीरबता में बक्ती हूँ तुमसे पाने। विवन युक्तवों में वाती हूँ तुमको व्यवा सुनाने॥ तेरी की में जुड़ी न लेकिन स्वक्ति हृदयकी प्रीत। टूटें संगीत॥



लघ और १८००० क्लोक प्रमाण बृहद् वृत्ति लिखी है। बृहद् वृत्ति ७ अध्यायो पर हो प्राप्त होती है, आठवें पर नहीं। वाचिनी के महाभाष्य की स्पर्ध में हेमकन्त्र ने व्याकरण पर वृहत्त्वास की भी रचना की है। इसका कुछ प्रारम्भिक अग वरातन भडारों में प्राप्त होता है।

ब्याकरण निर्माण के बाद एक किनदन्ती के अनुसार ३०० लेखको से उसकी प्रतिलिपिया तैयार करायी गई तथा क्षनेक देशों में प्रचारायें प्रेषित की गई । अकेले काश्मीर में बीस प्रतिया प्रेजी गयी थी । सिद्धराज ने इसे अपनी क्षि से बनवाया का। अत इसके शिक्षण का प्रवन्ध भी राज्यस्तर पर हुआ। कायस्य कुल के एक "काकल" नामके विद्वात को, जो कि व्याकरण का प्रकारक पण्टित था, अध्यापक रखा गया । काकल के किये बहुत ही खड़ा के विशेषण प्राप्त होते है (पटतर्क-क्रफीशमति कविचननती, सञ्चानशासनमहास्विधारदृष्टा) । काकल ने इस व्याकरण पर एक प्रकरण मी लिखा था। आचार्य हेमचन्द्र के प्रमुख किया रामचन्द्रसूरि ने भी इस पर लचुन्यास की रचना की है।

#### प्राकत व्याकरण :---

. प्राकृत व्याकरण हेमसञ्चानुशासन का बाठवाँ बच्चाय है। इसमें कूल १११९ सूत्र हैं, जिसमें प्रथम ९३० सत्रों में फाकत सामान्य के लक्षण देकर, चतुर्व पाद के ३६० वें सूत्र से कमश २७ सूत्रों में शौरसेनी, १६ सत्रों में मानधी. २२ सत्रो में पैद्याची, ४ सूत्रों में पुलिकापैशाची और अन्त के १२० सूत्रों में अपश्रव के लक्षण दिये वसे है। यह बाठवा अध्यास हेमचन्द्र को क्यो जोडना पढा ? इसका अन्तर रहस्य यही हो सकता है कि तत्कालीन समय में प्राकृत ही जन साधारण की भाषा की हो. जैसा कि आवार्य हेमचन्द्र ने स्वय 'काव्यानशासन कारिका' की टीका में कहा है- 'वाल-स्त्री नद मर्खाणा नणा कारिजकाक्षिणाम । जनग्रहार्य तत्त्वशै सिद्धान्त प्राकृत कृत ॥"इस क्यनने जनसार सामान्य जनता तथा रिजयौ जादि उस समय में प्राकृत भाषा ही बोलती थी । संस्कृत भाषा तो विशेष विद्वान् या उच्नकोटि के वक्ता ही बोलते थे, ऐसा प्रतीत होता है। (कोलबक की जाता से विद्याकर मिश्र द्वारा सन् १८६५ में कलकत्ते से प्रथम वार प्रकाशित)

#### संस्कृतद्वयाश्रय ---

के जवाहरण । हेमचन्त्र ने एक सर्वगुण सम्पन्न महाकाव्य में सूत्री का सदमें देकर अपनी विश्विष्ट प्रतिमा का परिचय दिया है । इस महाकाव्य के बीस समें है। महाकाव्य में जो सर्वांगीण वर्णन और विस्त्रेषण होना चाहिए-उसका इसमें पूर्ण सदमाब है। सिष्टिवर्णन, ऋतुवर्णन, रसवर्णन आदि महाकाव्य के अनेक गुण इसमें विद्यमान है । चौलव्य वद्य का सविस्तर इतिहास इसमें म् प्रियत है। उसका राज्य कैसे प्रारम्म हुआ और क्या जत्मान पतन होते रहे, किस प्रकार कोनो की निष्ठा में उसके प्रति चतार बढाव आसे, कैसे गुजरात और मालव में स्पर्धा जागी, किस तरह चौल्क्यवसीय राजाओं ने अधिकाधिक राजनैतिक और सास्कृतिक प्रमति की, और किस प्रकार गुजरात को सुसमुद्ध और पूर्ण बनाया, आदि समस्त विषयो का वर्णन विवेचन वहाँ विश्वदता से किया गया है। दूसरी दृष्टि से इसे कक्षण-प्रम भी कहा जाता है। महाकाव्य और व्याकरण दोनो के लक्षणी का इसमें स्वय ही विवेचन ही गया है। यह सारा त्रम २८८८ क्लोकी में बावद है। इसके १४ सर्ग तो ११९९ तक लिखे गये और ६ समें वाद में थि० स॰ १४१२में लणहिलपुर पाटण में । इस काव्य पर लभवतिलक गणि ने १७५७ क्लोक प्रमाणटीका लिखी हे तथा मणिकाल नान् भाई द्वारा गुजराती अनुवाद किया नया है।

#### प्राक्तद्वयाश्रय --

प्रस्तुत काव्य में भी दो बीजें चलती है, काव्य और प्राकृत व्याकरण के उदाहरण । संस्कृत-द्रवाश्रय में बीस्नव-वश का इतिहास, कुमारपाल के गही पर बैठने तक है। प्राकृत-द्वमाध्यन में कुमारपाल के चरित का निशद वर्णन है। उसकी धर्मनिच्छा, भीति, परोपकारी आजरण, सास्कृतिक चेतना, घामिक उदारता, नागरजनो के साथ सवव, जैनधमें में धीक्षित होना और दिनवर्या आदि सभी विक्यो का काफी विस्तार पूर्ण तथा रोचक विवेचन किया गया है। प्राहत हवाव्य उसके सर्वांगीण जीवन पर सन्दर प्रकास डास्ता है।

इसमें कान्यतत्त्व अधिक है। कवितन्मयं सा दिखाई देता है। हर विषय में कवि सौन्दर्यं का विस्तीर्यं सामाज्य प्रस्तृत करता है। जमन के प्रोफ्तेसर जैसे बल्लिन का गीरवपूर्ण वर्णन करते हैं, लगमग उसी गौरव के साथ हेमचन्द्राचार्य ने गुजरात

## वही बना श्रद्धे य हमारा !

साप्यी श्री फूट कुमारीजी

बही बना श्रद्धेय हमारा ।

सतत् साधना महासमर में जहा सहा जो बीर, सम्पाँ के बीहड एक पर, जो चन्ना मित बीर, सूनों के नपन पिपनन में, उन्हार जो वनकर समीर, मस्स्पर्णा को तरह बनाने, वहा सदा वो बन कर बीर, कमंबीर के कुत कुत्वों पर, चन्ना ही हो प्लेब हुमार, वहीं बना बढ़ेंद हुमारा !

निहित अहिंगा में ही सारी, यान यथा पात्रक सीमाशा, जगत बना तेरा जामारी, पाकर यह बीमनव परिमाशा, ममामाग वम्मीवित पात्रे थे, बाते यो केकर विज्ञासा, परोपकृति में जुटे हुए थे, कभी मही कक की प्रत्यासा, कर सर्वस्य समर्थन पुनने, किया बीर सम्मीक स सहरा, बारी बना यदेवे हमारा ।

नो कत क प्रतिकट एवं, अनुकृत वही वनकर मिनता है, कर्म कट्क या वास्त्र वृक्ष जो, जाब कृत वनकर विकास है, बही बमा का पोर हिमिर सब, करने विकास वन कर बनता है, मध्यदाय का अधिनायक वो, यदि वेदक वनकर एकता है, अभिनायन बड़बार उसी की, जाब बना नवनो का तार, हही बना बदेव



### आणंदा

(ले॰—स॰ हरिशंकर शर्मा "हरीश" एम.ए.सीफल)

विश्वन को दृष्टि वे हिन्दी साहित्य के बारिकाल की इसर एक बतलन सहत्त्व्यूचे रचना—वालंडा—उन्तरूब हुई है। रचना बत्रकारित है तथा एककी एक तित बतिष्ठय क्षेत्र कलेटी महावीरती संगर वस्तुर के बनुवंबार विश्वास में तुरक्षित है मीर एक प्रति जयब वैत्र कंपालय बीकारेंग सें। केसक की स्त्र बंच की मूठ प्रति औ। वसर्पर्य माहदा हारा कियी, विकास नियं पड़ चलका पूर्व आमारी है।

असुद्धा रचना का नाम कविन से सामेदा रखा है, वो सार्वय कम्म का एक्समती कन है। पूर्व रचना में प्रत्येक छन्य के गान त्यार परित ने सामेदा यह मा नियोजन जिन्दा है। एक्स का लियन सम्पान है। असार्वाद प्रत्य रचना में सामेदा का विकार विभेजन असन में सार्व्य का स्पूत्त करणा है। योचे स्वार्य कुत कारण, रचनात्व कर स्वत्य नियोजी का की मीर प्रस्ता करणा ही सामेदार्थ भी मूल की बच्चा है। आ स्वित्य के अपनेव की व्यक्ति का स्वार्य ही एक्सिय ही की सीर प्रस्ता करणा ही सामेदार्थ भी मूल की बच्चा है। आ स्वित्य की सामेदार्थ है। — अपने विकार करणा ही एक्सिय हो हैन-अपने ती सामार्थ के प्रक्री सामार्थ है। एक्स प्रस्ता है का स्वार्थ है। — अपने वाहीं । ही परित साम करणा समेदे सीर प्रस्ता होने की में है का स्वार्थ हिन्द स्वार्थ में है। सामेदार स्वार्थ होने हैं। सामेदार स्वार्थ करणा स्वी

हर हाति में 'पनाकार के नाम पर मानवेद है। पर कृष्य का वायवन करने पर यह मन हुन हो बाता है। बार्यवा वस्त्र का बहुत हा रायोग हुने से भी कहादुरूपन कारणीयाज में जब ले तेवा में 'हाति के एकाकर का नाम बातां है किए कहाती मानवेद पान के बार-पान हुन कोनो कथा—कुण्या के प्रकार कहाते का क्या किए किए कहाती मानवेद पान के प्रकार पान कोनो कथा किए कहाते का किए का किए किए की किए को किए कर को है किए की किए को किए की किए की है। में पान की किए की किए की है। में एक पीता का किए की किए की किए की है। किए की किए किए की किए किए की किए की किए किए की किए किए की किए की किए किए की किए की किए की कि

आरम्भ— विदार्णंद सार्णदिविषु सवक हको (६) महार्गिद सो पूजायह आर्थेश गणनमंडल विरहोइ आर्थेश ॥१॥

जानचा पंपपनवक स्थरहाइ बानदा ॥१॥ ति— महापांदिवइ वातियव बानदा बिनि दरसायित भेत वापंदा ॥४१॥

> ··· महाबांदि देउ बार्णदा जानित मगह महाबांदि देउ, बार्णिट जाण्डं भेउ बार्णदा ॥४२॥

इस निष्कर से उन्होंने इसके राजिया का नाम—महामंत्र देत (बहानंद देव) किया है। यह नामकाण कहाँ तक सही है बहुत निवरपपूर्वक नहीं कहा वा सकता, परनु महात्वी का यह मत बहुत संवव है कि बचार्य के निकट हो। यो भी हो, इस सम्मन्य में राजिया का नामकाण करेड़ के परे नहीं बदा का सकता।

एकता के रविचता की मीति इसकी मारा और एकतकाठ भी मतेक्व माठा नहीं है। भी करकीवाठ ने इकसे मारा को समझें कहा है, जिया एकता एकतकाठ १२ में डावाची बताता है। परन्तु एक्सी भ्राम साकत में प्रमोग एकदम्पी है भीर एकता की माना को देखकर यह कहा था तथा है कि यह १२ में डावाची की एकता होती, क्योंकि इसमें बन पर्यं बता जन-भागा के साम जरूर सम्मन्द स्पष्ट होता है।

१—श्रीवाए बीरताणी वर्ष ३ अंक १४–१५ पृ० १९७–१९८ श्री कस्तूरचय कारामीयाम का केश । २—वही, वर्ष ३ अंक २२, प्० २८१ पर साहटा जी का केश । ३—वही, वर्ष ३ अंक १४–१५ प्० १९८ ।

# मेरा भी स्वीकार करो अभिवन्दन निरुछल

#### क्राप्ती जी क्लक प्रभावी

# आचार्च भिक्षु के प्रति

#### साञ्जी श्री मञ्जूलाजी

महापाज की दीने किया में एक दोन हिम्मिटन करवा या, मिलने करने ना वर के वालोक दिया मुख्ये कर की । दिलने करने ना वर के पताना सिकायार्थ हम दक्कों, मिजियार्थ और पेर्ट मुख्ये के यह मानव टक्का या ॥११॥ ब्यान्धित में बढ़ारे मानव टक्का या ॥१॥ बढ़ारे मानव टक्का या ११॥ व्यान्धित में बढ़ारे मानव टक्का या १॥ व्यान्धित में बढ़ारे मानव टक्का या बढ़ारे मानव टक्का या मानव टक्का या मानव टक्का या मानव टक्का या भी व्यान्धित मानव टक्का व्यान्धित मानव टक्का व्यान्धित प्रधान या ॥१॥ व्यान्धित प्रधान या भी व्यान्धित प्रधान प्रधान या भी व्यान्धित प्रधान या भी व्यान्धित प्रधान या भी व्यान्धित प्रधान प्रधान प्रधान या भी व्यान्धित प्रधान प्यान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधा

साध्य सरोवर में ही उसका, वस बन्तर मानस खिलता वा ॥४॥

और भरणी में सात नक्षत्र उत्तर डार वाले हैं। समवायाग ११६,२१४,३१२,४१३,५१९ में बायी हुई क्योतिय क्योंऐं महत्वपुर्ण है।

ामार में ब्यायम के साथ रूपों में मारान के निवास कराने मारान कारण किया गया है। यहाँ सासाम साथ है-झाँकर, धोहरी, कुर्वसुं, मारा, किया, विस्तास, कर्यायम में रा लेखर में साथ कारण करने करने हैं । हम गोर सा कर किया में मारान किया में साथ कर किया में मारान कर कर किया में मारान कर कर कर किया में मारान कर कर किया में मारान कर किया मारान किया मारान कर किया मारान कर किया मारान कर किया मारान कर किया मारान किया मारान

समयायान में महण के कारणों का भी निकेषन मिलता हैं। इसमें यह के दो भेद बतकारे वर्ष है—निकराट और एर्य-राहु। निकराटु को हम्मण्डा और शुक्लपण का कारण तथा पर्यराटु को पत्रवहण का कारण माना है। केयु, निक्सा अवस्था सर्वे के व्यवस्था से जेंचा है, अमणका कही केयु सुर्वमहण का कारण होता है।

िरुपूर्धि और विशक्ता के सम्बन्ध में भी वायनाया में विचार-विशेषक विकास का है। वहाँ क्या दविवारण में विकास की विकास की विकास का मिला का हिमा कर की किया है। वहाँ का बात है। वहाँ विकास की विकास है। वहाँ विकास की विकास की किया है। वहाँ विकास के किया है। वहाँ विकास की वितास की विकास की

स्व प्रकार केर बारना बच्चों में बहुत बचन, दिनमान, दिनसूधि, विश्वहम, तक्ष्मान, तक्ष्माने की विविध्य कार्यों वहीं के सबका, सिमानों के दलका बीर विस्तार, कहों को साइकियों का तीव का पुकरण दण में क्योंने विभाव है। 'वर्षीय मानम पर्यों का प्रसद्धान के दे कहीं जी सार्रीयक सामानी में तक्ष्मी रूपार्थ हैं। विद्यान मानि हैं, निष्णु क्योंकिंग की वर्षीया क्योंने प्रमानिक प्रामेश हैं। इन्हों मीतिक मानवारा के जानार पर की ब्याधिय के विद्यानों को वीपार्थ कि विद्यानों को वीपार्थ विद्यानों की वीपार्थ कि विद्यानों को वीपार्थ विद्यानों की वीपार्थ विद्यानों की वीपार्थ कि विद्यानों की वीपार्थ विद्यानों की व्यापार्थ विद्यानों की वीपार्थ विद्यानों की विद्यानों की विद्यानों की विद्यानों की विद्यानों की वीपार्थ विद्यानों की वीपार्थ विद्यानों की वीपार्थ विद्यानों की वीपार्थ विद्यानों की विद्यानों की विद्यानों की विद्यानों की व्यापार्थ विद्यानों की विद्यानों की

ऐतिहासस विद्वाल् गांवित व्योतिण से भी चांकित को प्रत्योग मानते हैं। बात करने कारों की विद्वि के हिये समयनुद्धि की नामस्थकता आस्थिम-मानत को भी रही होती। इसी कारण वैन बायण प्रत्यों में फलिट व्योतिण के बीन-शिवि स्थान, मीन, करण, बार, समयनुद्धि, दिनासुद्धि साथि की चर्चाएँ विश्वमान है।

भाग, करण, काफ, करण्याक्षक व्यवस्था का का कार्य करणे के किये हो जिम्म बार कारक्सकों में विभागित कर हरस्यम कैंग क्योगिक-साहित्य का सारोपान परिचन प्रान्त करने के किये हो जिम्म बार कारक्सकों में विभागित कर हरस्यम करने में सरक्रा होगी।

```
आदिकाल—ई० पू० ३०० से ६०० ई० तक।
पूर्वमध्यकाल—६०१ ई० से १००० ई० तक।
जत्तर मध्यकाल—१००१ ई० से १७०० ई० तक।
अर्वाधीन काल—१७०१ ई० से १९६० ई० तक।
```

अवांचीन काळ— १७०१ ६० स १८६० ६० ५००० आदिकाल की रचनावों में सूर्यप्रज्ञांचा, चलप्रजांचा, अपनिकात, लोकविनयवन्त्र एव ज्योतिप्करण्डक आदि उल्लेज-

# तेरापंथ की उद्भवकालीन स्थितियां

आचार्य ६% तलसी

तेराज एक प्रथमा है थो बात है से वी क्षेत्र स्ट्रिंग प्रमुख हुआ। में बैद बाजन की टेरान्य से और टेरान्य से तेन बाजने मिन्न नहीं मानता है। जेन बाजन में बोद कर बाद है। तो का प्रशास को प्रोप्त कहार तर है वह अंत बाजन है। इस भी बाजनों ने बीर शासारों को में इस है। यह के तह बात है। वह में दिन कहार हैं। इस से बाजन की मी-प्रीप्त स्वानों के लिए उपमें को कात हो होंगे। एक स्तुत शासन की मोन कारण हैं है। इस से बाजन की मी-दिन में एस प्रीप्त कर करने हिस्स से प्रमुख कारण है। मानवार कुसारे के मानवार है है। वह से बाजन की मी-दिन में एस प्रीप्त कर करने हिस्स से एक मी- मानवार कुसारे की जायर है। कहा बात पर करने हैं कर हो कारण (अपने करने) भीर बातरा और विधार में करना हो हो है, वह मी नहीं, शहुबावीं करन कोना एक एहे, जह कोरे मानवार बातनी की मानवार और किस में करना कारण की साम की एक एक मोनवार कारण की नहीं की साम दीन हो की साम से की है। पूर्व में ! अपने बीत, स्थितियों पिर्वित हुट---वरण को कारण कारण की होता किया। बातरा और स्थित रहता की मी-

भारत की अनदर-माराग को वितना वर्ग ने रणवें किया है जबना राज्य में नहीं। मारतीय बीचन को वर्ग ने वो मोड दिये, वे राज्य में नहीं दिये । मारतीय मानत का सर्वोगिर आकर्षण वर्ग रहा है, दबकिए उसने वितना एस वर्ग चर्चा में तिया है, तकाना उसरी चर्चा में नती।

भाषां उसी की होती है निश्का महत्व होता है। यर्न का नहत्व स्विक्ति है कि बहु नात्या का आलोक है। वह सम्प्रदाय में प्रतिविधित्त होता है। वर्ग व्यक्ति की साथमा बेश सम्प्रदाय है सम विकार तथा शाचार की समित्रति। सम्प्रदाय में यें में सावार होता है, और वर्ग के पाकर सम्प्रदाय महत्वपूर्व में वनता है।

स्नाचार्य मिश्रू स्थानकवासी चन्यवान में वीसिट हुए। बाट वर्षे तक उसमें रहे। बारामी कर हान प्राप्त किया, मुख्य मांबास्त्र और उस पत्नी बढ़ा आपन की। पर एस आदिन में भी उन्हें एक क्यार्थिक का बनुमत हुआ। उन्हें लगा कि मुत्रों में मृति का जो आयाद बतायां गया, वह मृतियों के बीतव में नहीं है। स्वयान-महत्यारी से बी स्वयम का विचार दिया, सकत्र मी सम्बन्ध स्टप्पन नहीं है। वह एक ठीक अधिकायां थी। स्त्रीने टेरायम की स्वयम दिया।

इंग्लिस का विद्यार्थी परिलर्जन के कम से अगरिपैका वही होगा। यह मानता है कि विश्व में ऐसा तर्ज कोई नहीं है जो तमें सिरे से उपरक्ष हो या कर्जवा विशिज्य हो आए। वो है, है है और विक्रने हैं, उजने ही हैं। जनने नती गर्द मेरिन दरता है और न तिक मान बढ़ता है। तो किर मन्द होगा है नो साब है, बढ़ कल नहीं वहता और नो कल नहीं है, यह जान तो साजा है, यह क्या है?

सही परिवर्तन का सिद्धान्त हैं। इतिहास इसीके बायार पर बनता है। बो बैंगे हैं बहु बैंसे ही रहे तो इतिहास क्सका वने 7 अपरिवर्तन और परिवर्तन दोनों एक साथ बनते हैं, देशीकिए गर्द-गर्द घटनाए होती है और नया-नया इतिहास सनता है।

चिषण बारता का रोच नहीं है, वह विचार का निमित्त है। इस्त्रीक्षर स्वसे बचना बायसक होता है। तिमित्तों हे बचने के सामगों को बाह्य तम कहने का कारण बही हैं। प्रामंत्रिक बारि से बात्तरिक निकारों का चोचन होता है, इसीरिये उन्हें बात्तरिक कहा गया है।

प्रायश्चित मूल के अनुरूप होता है। इससे सामना का गय प्रश्वस्त होता है। विनय का क्यें है-संयम या शुद्धि के सामने का स्वतन्त्वन। उसके सांत प्रकार हैं! :—

```
१. ज्ञान का विनय ।
```

- २. दर्शन-सम्बन्द्ष्टि का विनय ।
- ३. चारित्र का वितय ।
- ४. मन-विनय---मन का प्रशस्त प्रयोग ।
- ५. वचन-विनय --वचन का प्रशस्त प्रयोग ।
- ६ काय-वितय-सावधानी से घलना, खडा रहना, वैठना, सोना ।
- क्षोकोपचार-विनय—पुर की इच्छा का सम्मान करना, उनका अनुगयन करना, उनका कुछह रहना, खादि । वैधावरध—सामक को सहयोग देता वैद्यावरण है ।

व व पर्यक्षण्यात्म कर प्रकार प्रमा वयान्त्र हु। हाध्याय--रावायात्र बीर ध्यान दोनों रायात्म-त्राव की लॉमव्यक्ति के लग्न वावन हैं। येगी स्वाधाय है विस्त हो ध्यान और ध्यान दे विराह हो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय और ध्यान की समया ने राय-जारमा प्रकाशित होती है।' स्वाध्याय के पीण त्रकार हूँ—

 वाचना—पदाना, २. प्रच्छना—प्रका करना, ३. परिवर्तना—याद किये हुए पाठ को दोहराना, ४. अगुरेशा— विकास, ५. वर्ष कथा—पर्वचर्षा, वर्ष-वाता ।

षिष्य ने पूछा मेते ! स्वाध्याय का क्या फल है ?

भगवान ने कहा-स्वाच्याय से ज्ञानवरण क्षीण होता है।

ष्यान—स्वाध्याय के परचार् प्यान का कम है। एकंतकि ने ध्यान का दूर्य शरूप वारका माना है। इस तामेगा में भारण नाम का कोई दास्य नहीं है। किन्तु जैन परम्परा में 'एकात्र मनः व्यक्तिकारों को है, उककी दुकना घारणा है हीती है। एकाद का जमें है कोई एक आजम्बन। उसमें मन को स्थापित करना, हमाना या बोच रेना—एकात्रमकः सीमेशकता है।

विष्य में दुवा—गति ! एकावनर, समिनवेदाना का क्या कता है ? सप्तान ने कहां—एकावनर, सोवेदेवना का प्रक्र है—विकरनेपिय ! गदी ध्यान है । जो सम्पन्नास पन है, यह पित है और वो स्पिर है, यह प्यान है। प्यान का पहता कर है पित-निरोध और हमदा कर है सपीद, नानी और सन की प्रमृत्ति का पूर्व निरोध ! सामना की दृष्टि हे प्यान के दो प्रकार है—(ह) प्रमृत, (ह) सक्त :

में दोनों आरमकश्री है। शुक्त ध्यान पूर्ववर (विशिष्ट ज्ञानी ) मुनियों के होता है। उससे पहले अप्यं-प्यान ही होता है।

```
^\\ उसके चार प्रकार हैं ---
```

आजा-विषय—आयम के अनुसार सूक्ष्म पदार्घों का विन्तन करना ।

### १. जीपपातिक वपोषिकार ।

- २. स्वाध्यायद् ध्यानमध्यास्तां, ध्यानात् स्वाध्यायमामनेत् । ध्यान स्वाध्याय सपस्या, परमारमाप्रकाशते—समा०
- ३. सन्झाएण मंते नीवे कि जगेड ?
- सज्झाएगं नाणावरणिज्जं कम्मं सवेद---उत्तराध्ययन २९।१८ ।
- ४, एमन्य मण सक्षिवेसणाए नं गंते ! जीवे कि जणेड ?
  - एगम्मम समिनेसमाए में चिल निरीहं करेड़- उत्तराध्ययन २९१२५ ।
- एगणमण साअवसमाए च चिरा निराह करड्- उत्तराज्यान २९१२७ ५. एकायचित्ता योग निरोमों वा व्यानम्- चैन सिद्धान्त दीपिका ।
- £. स्थानांग ४।१।२४७ ।

वीरभागजी ने ऐसा ही किया। सन्त भिक्ष की योजना में वाघा उपस्थित हो गई। वे आचार्य की भागना में अपनी भावना को मिठास में घोल देना चाहते थे, वह नहीं हो सका । उनकी कला को अपना कर्तृत्व दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। उन्होने प्रथम दर्शन में आचार्य को असन्तुष्ट पाया। उन्होने आचार्य को प्रसन्त करने का यत्न किया, अपनी भावना को नम्रता के साथ रखा। पर जो स्थिति वटिल हो चकी थी, वह सुलक्षी नही। एक दिन अन्तर्द्वन्द्व सिमट गया । सन्त भिक्ष अपने आचार्य से प्यक हो गए । योडे-योडे मतभेवो को प्रधानता दे सब से पथक हो जाना, जैन परम्परा को विभक्त करना कैसा है ? यह प्रका बहुत ही सहज है। जितना सहज हे, उतना ही जिल्लानीय। जिल्लानीय इसिक्ट हे कि सब जगह नतभेद गूढ तत्वों से ही सन्वत्थित नहीं होते । वहुत वार नतभेद होते ही नहीं, कोरा आचार-पालन का प्रश्न होता है। परन्तु आवार्य भिक्षु के सामने दोनो स्पितिया यी। विचार-भेद था ही और आचार-पालन का ण्वलन्त प्रश्न भी । आभाकर्मी आहार (मुनि के निमित्त वनाया हुआ आहार) मुनि न ले, यह आचार है। इसमें कोई मतभेद नहीं था । आचार्य ने कहा-अभी इसे छोडना कठिन है, सन्त भिक्षु ने कहा-साथु जीवन सरल नहीं है, तब यह कठिन कैसे न हो ? कठिनाई का बरण कर हम जो निकले है तो फिर कठिन मार्ग पर चलने में हमें भय क्यो हो ? और भी ऐसे अनेक आचार थे, जिनके पालन में शिविकता वरती जाती थी। वह आचार निक्षु को सह्य नहीं हुई। उस समय / के साथु को करते, उसे सिद्धान्त सम्मत मानकर करते, तब स्थिति दूसरी होती । उसमें विन्तन को बहुत आगे जलाना होता । किन्तु यह स्थिति उसके विपरीत थी, बहुत स्पष्ट थी। इसलिए आचार्य मिश्रु को अपना पर्य चुनने का निर्णय करना पडा। 'विस १८१७ चैन सुवला९ के दिन सर्म-कान्ति कासूनपात हुला। आ वार्य भिक्षुके चरण नई दिशा में बढे। नियदिने एक नए सम्प्रदाय को नीवें ढाल दी । उस समय उसका मान्य स्पष्ट नही या। उसकी सारी रेसाएँ मविष्य के गर्म में थी। यर्तमान जैसे जसे अतीत होता जाता है वैसे वैसे मविष्युवर्तमान वनता जाता है। एक दिन तेरापन्य का उदम हुआ। आचार्य मिस् ने सुना कि जोषपुर में इस सब का नामकरण हुवा है। 'उन्होंने उसे स्वीकार किया और तेरा-पन्य का मालोक फैलने लगा ।

प्रत्येक घटना पूर्व स्थिति की प्रतिनिया होती है। जिलाव-बैमय की प्रतिनिया ने ममवान् महावीर और महास्मा युद्ध भैसे हजारो राज-पुनो को त्याम-प्रतिष्ठावन की और प्रेरित किया ।

महर्षि स्यानन्व में मृति पूजा का विरोध किया और जाम-स्थान की स्वापना की, वह कर्मकाण्टो की बाद की प्रतिक्रिया यो। साएओं की सुखरीकता और अनुसातनहीनता की प्रतिक्रिया ने तेरापन्य की कम्म दिया।

१~ उपदेश की चीपई डाल ~

this great event with Majjhima Pava which is identified according to the Jain tradition with the modern village of Pava, seven miles to the south—east of Bihar-Sharif in the Patna district.

In this connection, we must not forget that Pava is not an important place from the point of view of archeology. We have not yet discovered any historical fields there. It is also to be noted that modern temples are situated at Puri and not at Pava which is at a distance of not less than two miles from the said village. The village Puri is mentioned neither in the Join tradition nor in the Buddhist. Hence modern Pava cannot be ancient Pava where Mahavira attained saivetion

#### KAKANDI

It was variously known as Kagandi or Kaindi. It is said to be the birth-place of the ninth Tirthamkaras" and Mahavira is said to have visited this place.8 It is identified by Rahula Sanbritvavana<sup>9</sup> with Kakan in the Monghyr district. The identification seems to be correct. MORAGA

Mahavira often visited this place. He is said to have arrived here from Atthiyagama and once from Kollaka,20 The place was definitely in North Bihar, because places connected with it are all in the same region. The village Moranga in the Sitamarhee Police area may be identified with ancient Moraga.

Mahakundagama, Khattiyagama, and Kundanura -

These were the villages in the suburbs of Vaishali. The Acharanga Sutra states that Kundapura was a village where Mahavira was born. It is divided into two parts-southern and northern. The southern was mostly populated by the Brahmins and the northern by Khattiyas. This village is known as Kundapura in the Kalpa Sutra. It is identified with modern Basukunda in the Muzaffarpur district,

#### WAT AVA

This was a village near Vaniyagama11 to its north-east. It is not exactly located but it must be in the Muzaffarpur district where Vaniyagama was situated.

#### VANIYAGAMA

The Avasyaka Niryukti refers to this village in connection with Mahavira's wanderings. It is known as Vanivagramate in the Panchobha copper Plate of Sangramagupta. It is identified with modern Baniya near Basarh in the district of Muzasfarpur.

#### KOLLAGA

This was a village near Vaishali,18 we often find mentioned in the Jain literature. This is identified with Koluha, a village near Basarh.

#### KUMARAGAMA

Mahavira came here from Kundapura and proceeded to Kollaka.<sup>14</sup> Since Kollaka has heen located in the Muzaffarpur district, this place too may be in north Bihar. There is a village Kunara in the Sitamarhi Police area of the same district which may be ancient site of Kumaragama.

आपार्थ मिन्दू में जनकी एक्सार्थ (१८६ कोंक की कुमी, सामंद रें बालार पे पोन्ह) में बानार-विधिवता पर प्रदार दिवा है। यह होतियों हे वस समय के सामूर्यों की बानार-कामणी स्थित पर दूरा प्रकास पहता है। उनकी वेद रक्तारी प्र मुख्याया वैचारिक समयेर है क्यानिया है। संपत्न की एक्सा में मंत्री पत्न जी पत्न जानात की मुख्याना तमाने की उनकी दूस मीतिक है या नहीं, वह विध्यानाय हो क्कार है, किन्तु वह किसानिय करने बोर उसमें तकक होने का बैस बामार्थ मिन्द्र में है, हा निवाद कर हैं

आवार्य मिस् ने वि. सं. १८१७ (आयाड पूर्णिमा को) तेरापन्य की दीक्षा स्वीकार की । इस कार्यक्रम में उनके साथ तेरह साबु थे। चार उनके पास थे और शेव नौ दूसरे गांवों में थे। इनमें से छः सामृही (बाचार्य मिश्रू सहित) तेरा-पन्य में रहे, शेष सात उससे प्यक हो गए। संस्था और शृद्धि ये वो विकल्प है। आवार्य भिक्ष ने इनमें दूसरा विकल्प बना। संस्था भन्ने ही कम हो, सुद्धि विवक रहे, इसी मिसि पर उन्होंने तेरापन्य का मवन खड़ा किया। पदलोल्पता के निवारण के लिए उन्होंने यह सुत्र दिया कि आचार्य एक हो । संगठन व्यवस्थित रहे, इसलिए उन्होंने मर्यादावलि का निर्माण किया। समसूपता के लिए उन्होंने अनुसासन को प्रोत्साहित किया । आचार और विचार की समरेक्षाओं के निर्माण में उनकी लेखनी ने अपना पूरा कौशक विस्ताया । एक वाचार्य, समान बाचार और समान विवार, तेरापन्य की ये तीन विशेषताएँ हैं। चिन्तन की पूर्ण स्वतन्त्रता है, किन्तु गण की मान्यता के प्रतिकृत हर सदस्य को विचार-संस्थापन की स्वच्छन्दता नहीं है। उसके लिए प्रत्यक्षतः आचार्यं की और परोक्षतः गणकी स्वीकृति केनी होती है। विचार-भेद होता है, यह सहज है, किन्तु अपने-अपने विचार का आज़ हो,तो संगठन का बाधार सदद नहीं रह सकता। अपने चिन्तन पर सत्य का विक्वास होता है, पर दूसरे का चिन्तन सत्य नहीं इसका आधार क्या ? सत्य का निर्णय व्यवहार दिन्द से होता है। निश्चय -दृष्टिंप्राप्त न हो, उस स्थिति में ऐकान्तिक जावह का अधिकार भी कैसे प्राप्त हो सकता है। हमारे पास सत्य का माप-दण्ड व्यवहार ही है, तब हम अपने चिन्तन को मद स्वों न रखें। इस चिन्तन के आधार पर आचार्य मिश्र ने इस मर्मादा का निर्माण किया कि कोई नया तथ्य मिछे तो बहुअत मिछकर उसपर चिन्तन कर लें, अपना चिन्तन आचार्य तक पहुंचा दें और आचार्य जो अन्तिम निर्णय दें उसे मान्य कर छैं। यह व्यवस्था संवठन का सुबृढ आधार है। इससे आपह की भावना टटती है और समन्वयावदि से चलने का पय प्रशस्त होता है।

" पिन्दन की स्वान्यता म हो, वो बदा जढ़ जन वाती है और अदा विक्वित न हो, तो पिन्दन उच्छूंबल कर जाता है। जहां पिदन की स्वान्यता होती है और अदा का विकास होता है नहां जहिंदा होती है और समित्रत रूप में चलने की समता का चरण होता है।

मिला है, दसियों यह गया जी है। '' अंगित की दीन परिपियों है—समल, राज्य और वर्ग । जर्जरी क्षतान्त्वों में दन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए है, क्षतियों हुई हैं । हिन्दुस्तान क्षताब्वियों से नराधीन जा, इसलिए सामाविक सा राज्य-कार्ति की और जवकी गाँगि गहीं

१.म चिनत् नटारं सतरे समे, पंचांग ठेखें पिसान । बाणाइ सुदी पूनम दिने, केठने दीक्षा कल्याण । पिसत् मध रहायण डारू वा ३ हैं

२- विवाद १८५०-५२ २- लोक कहे तेरायन्त्री । मिल्लू क्वली मार्च हो । हे बुमू ! जो पन्न हे । जीर बाद न बार्च हो । मन प्रम | निदार्च हो । हो हो तेरुपृत्य पार्च हो । पंच महावदर्गाल्या सुद्ध सुमित झुम्ब हो । तीन गुण तीसी तरे ।

मल आतम मार्ग हो। चित्त सूँ तेरा ही चाहबै हो। - मिखू बद्या बात ७.

<sup>5</sup> 

#### MADANGAMA

This village is referred to in the Jain Canons. Mahavira is said to have arrived here from Kundaka and left for Bahusalaga. It may have been somewhere in the Ranchi district or Iharakhanada area. RATHUSALAGA

It is stated that Mahavira travelled to this place from Madangama and left for Lohangala. As Lohaggala is probably modern Lohardagga, this place too may be in the Rauchi

#### CORPUM

This place was often visited by Mahavira 21 The Mahabharata mentions a locality called Pasubhumi which is identified with modern Chhotanagapur region on account of abundance of wild animals. It is possible that Gobhums and Pasubhumi are identical. Gobhumi may be identified with Gomoh in the Dhanbad district,

Besides the places mentioned above. there are numerous places of which we are not sure if they are in Bihar. The identification of those places is possible only if thorough research work he carried on of the neighbouring states of Bihar.

#### REFERENCES -

- Brihatakalpa Sutra—1, 50.
- 2. .. II. 31. 11.
- 3. Shramana Bhagawan Mahavira, p. 379.
- 4 Jain-Life in Ancient India As Depicted in the Jain Canons-n. 276.
- 5. Kalpa Sutra-p. 269.
- R Life in Ancient India As Denicted in the Jain Canons-n. 310
- 7. Avashyaka Nirvukti, 382,
- Ω Anuttara-p. 61.
- a. Bharatiya Vidya (July, 1944) p. 8.
- 10. Shramana Bhasawana Mahavira II-p. 288. 11. Avashyaka Tika-p. 456.
- 12. Journal of Bihar-Orissa Research Society Vol. V, pp. 582-96.
- 12 Uyasagadasao II-p. 4.
- Shramana Bhagawan Mahavira II--p. 28s. 14.
- 15 Life in Ancient India As Depicted in the Jain Canons-p. 251.
- Avashyak Nuyukti-p. 324, 16
- Ibid-p. 1297. 17.
- Avashyaka Tika-383a 18
  - 19. Kalpa Sutra-p. 263.
- Shramana Bhagawana Mahavira-pp. 357, 370. 20
- Life in Ancient India As Depicted in the Jain Canons p. 289. 21.
- II. 278. 22.

उस समय कर्मकास्त्र और समुगोगासमा का साकर्गन मिट रह्य था। थीराणिक सकतारनार, बुदिबार को चुनीती है दूस था। है सिहस्टको सेवागास और प्रमृत्याग करातके स्थान-इप्त को हु। दूस था। इस पीरिमिसीयों ने हुए समास के नक्त रिस्ता था उसे निरायण हुए को ने तर्जा की, सक्तायास्त्र का सर्वाचार किया थी। मितुका का बहिल्या किया। पीरिमितीयों ने कराट सी। प्रार्थना-समाद की स्थापना हुई। मारत के दूर्वी संक्ष में काकड़ते में बहु-समायका करा हुआ और रिस्तामी संक्ष में वर्गीकी खासा का प्रार्थना-समाद के नाम है चरद हुआ। इसके संस्थापन में कैपास्थान के नहर

(१) जाति-प्रधा का विरोध (२) विधवा निवाह का समयन (३) वाल-विवाह का अवरोध (४) स्त्री-धिला का प्रचार

भारतीय-धर्म से वार्षनिक बाराजों में विश्वत है—हैंदर बोर बहैंद । बहेंद के अनुवार प्रहा एक है बोर प्रमुपा चेतना-चेतावारक बत्त हहानम है। डिंग के अनुवार एवं बाराजाएं छमान हैं। सद बारमाजों को एक ही प्रहा का अंध मानने मात्रे और एक बाराजों को छमान मानने बांचे पानिक. मनुष्य के प्रति विश्वती वृत्ता करते हैं, वितता तुन्छता का भाव रखते हैं, उदगर एक ब्योगिक भी नहीं रखता ।

अन्तर परप्पण के रोपेक्टों या सब्बंकों ने आविष्य के विरुद्धार किया था। परणु सार्च सक्कर उनके अनुमारो मारियाद के प्रमापंत कर गए। मारियाद कर सिंद्धार वर्ष मारियाद के डोडायुकों से अस्वस्त मुंदि में 1 मह पूरफा बहुत बहुत आकर्षण था। आविष्याद का प्रतियोध किसे मिना उन्हें तो महत्वा था। इस परिचित्त के कार में "एकेन मामूची बार्टि" का पेक पूर विश्वविष्य में साम और महात्या गांधी के परिवार में बहु पंत्र करा। १ का मेंकर, १८०५ ६ देन देवागी स्वाप्त के सार्थनाय को स्थापना की। कहीं गीं पित्रक हिन्दुक की आठोकणा थी। करने पूर्व में का मार्च प्रमाप में की किसे की मार्च में मार्च मुन्दी में होते निया और विश्वविद्या के अनुकरण को अव्योग माजक स्वाप्ता । यह मिन्दी स्थेय निवार मीत्रक मान्दाना में ही पत्र पर सब्बी गी, हाशिष्ठ वन्होंने उनके कम की बोर जनता का प्याप्त बींचा! इस प्रकार देशिक पत्र में मानिकारी प्रवृत्तियों सी

यनम परम्पर की कालि का इतिहास बाँठलता से बया हुआ है। उसमें निवृत्ति का स्वार स्था प्रमान यहा है। "इंच्याह किये निवा मुक्ति तहीं—मोर्केप में निवृत्ति का विवास देतना हो है। जेन, बीद, वास्त और वासीवक आदि स्वार मन्या चालाई कर वामर्केन कठता रही हैं। वेश्यान के प्राप्त प्रविद्यासक वायानों वंकर से बेध्नास की वामण-सम्पर विकास ही महत्व दिया। उसके प्रमान वर्षास कहनुन का एक कारण वह भी रहा होता?

further modivided into two sections—the washermen, barbors, etc., and the rest. The latter were further subdivided into the touchables and the untouchables. EVENT planned toward, built villages and grouped them into circles of eight intudered, flor brunderd, and two hundred. He apportioned the earth among four great monarchs, each of whom was the lord of a thousand smaller kings mader him. It was now when the political institutions of governments were thus established. Wavelv founded the other institution of punishment and imprisonment. The justification for thus creating punishment was that hitherto men had obeyed even when they had been mildly reducked; jo then owe they costed to listine even when mildly reducked; jo then owe they costed to listine even when the could be done only by punishment of a severe type was now needed to bring them round, and this could be done only by punishment.

As to how positionent came gradually to assume its full stature, we see told in the srift-GOV that, with the increased wickedness of men, the patientesh progressively increased their penalties for officaces. Thus, the first five Patients and their successors of the merch prescribed for officaces the pusishment of crying alsa (0) to which the next five Patients added that of warning (iv) against the respectition of the offices; while the last for Patientsh praccribed for officaces the punishment of crying shame (five): while it was only wray, who, on realizing that men could not be wased from crime, instituted corporal punishment, imprisionment, and even death. Thus was the entire "thruft" or land of enjoyment, transformed into whyfi'r or land of action, the age-yeles made complex, and coercive punishment, so essential in preserving order, introduced into the history of men. It was only in this way that the strong were prevented from swallowing the weak late the proverbial love of the this (Wirewquo)."

So that we might complete lineaseen's ideas on government, we may here briefly enumerate the obligations of the king to mbjects. Jianeane, we may be permitted to repeat, states that the rule relating to the punishment of the wicked and the cherishing of the good, had not existed in the attention and the complete happiness. It was only in the absence of the winder of the for or punishment, that there was the fare of the larger fish devouring the smaller, as mentioned just above. It was been, while referring to the origin of punishment, that Illiansant reveals that inspite of his describing in slightly instate of anture, he was inflamond by the entire Ladian concept relating to the wire-ever which was a familiar simile with the ancient Hinds authors on Pelly. "If for instance, states that I—"If the king did not, without titing inflict punishment on those worthy to be punished, the stronger would reast the waters, live the fish on a spit—"an without is even more capithe that the contract would reast the waters, live the fish on a spit—"an without je were more capithe the contract would reast the waters, live the fish on a spit—"an without je were more capithen the contract water waters. We then the or spit—"an without je were more capit, the stronger would reast the waters, live the fish on a spit—"an without je were more capit, the stronger of matriculars his recommendation of the contraction that the charge of the later spot of matriculars his recommendation."

<sup>(20)</sup> wifegow, III, XVI. 190-100, 242-246, awards. The property of patriarchs five (Gho-thal, or 242-242) foreigns of floodal would make the last group of patriarchs five (Gho-thal, operic, p. 457); but this would make them all fifteen when he himself states in para first of the same page that there were fourteen Patriarth beginning with viting fit. Evidently he has included wow whom, however, he would style as a work, and not as a work, on the same page.

<sup>(21)</sup> Manu, VII, 20, p.219.

र्जन अमम दिरास्यर और क्षेतास्यर इन दो कासाओं में नियमत हुए । दिरास्यरों में महारक और क्षेतास्यरों में नैलर-वासी जो हुए,अनमें महायान जैसी मब्दियों निकस्थित हुई । दिरस्यर-चेराक्यी शासा ने महारकों को और संविक्त सासा ने मेंत्यवास की प्रवृत्तियों का प्रतिरोध किया।

मंत्रचाह ने मुर्तिनुवा का वर्षण विह्नार कर दिया । स्थानकावी बीर देयान्त्री शावायों ने उत्तीका समर्थन किया । स्त्याम में पूर्विनुवा मान्य नहीं है, तक पुत्रच्यापों के धावनकाव में पूर्विनुवा के वेहिकार का मान वक्त हुता ऐसा माना जाता है। स्वार्ष मंत्रीका स्वार्ध हो थी छकता है। किन्तु मूर्विनुवा के निरोध का मृत हेतु व्यक्ति पत्रचेत स्वार्ध में पंत्रचित्र वात्रच्य है। भूति, एकत्वा के बात्रच्या के क्यां में स्वीत्रक्ष हुई, एरजु बारों मत्रकर उसने तात्रम क कर के तिस्था । वहीं वे उनकी प्रोत्रिक्श का बीच-काव हो नया और मूर्विक निरोध में स्वारण धावाजों का विकास हुआ। हे

ं मृतिभूमा का प्रस्त स्वानकवाती बीर दे रास्त्यी सम्बदाय के सामने समान है। ते राज्य का जहरून मित्र परिमितियों में हुआ। जब समय के मूर्ति करनिक्स वैची प्रमृतियों को मित्र के तो मित्र के लो में। मूहसों में बात के तो मित्र के लो में। मूहसों की धान देवें भी प्रमृत करों में। कियों को मेल के दें। में पह ही बीदा के ना बौर कियों के पान में मूर्ति में को पत्र के में प्रमृत्त के मित्र के में प्रमृत्त के मित्र मुख्य मित्र के मित्र मुख्य मित्र के मित्र मुख्य मित्र के मित्र मुख्य मित्र के मित्र मित

दान और दया के पार्मिक स्वरूप में नी मर्जेक्स नहीं था। वेन राष्ट्र प्रतृति की बोर सुक्ते जा रहे में, यह लांचार्या मिस्तु को विद्वारण-सम्मय नहीं छगा। वतावत, विनावा, धावध-निरवध किया, कविन-मयोग जारि विषय परा-पान के हो प्रायन-पान्य में प्रपत्न हुए हैं

मृति बाहुएर करता है, गींद केता है, बहु वर्ग है या नहीं—दन प्रलों में मो नवबेद था। विष्यारों की किया पर्म है या नहीं? एक ही किया में बोहा पार बोर बहुत निर्माण (वर्ग) होती है या नहीं? ऐसे महत्त्रपूर्ण प्रकारी विषया-पर्यारों में हमें हुकेते विषय पृष्ठे हैं, जो सम्प्राध-भेद के निमित्त वर्ग और हुकेत ऐसे हैं विनका समायान पाने के किए सम्प्रपान-विवारक्षक नहीं होता।

- (१) श्रील-सम्पन्न, श्रुत-सम्पन्न नहीं-
- (२) श्रुत-सम्पन्न, श्रीश-सम्पन्न नहीं
- (३) श्रुत-सम्पन्न, शील-सम्पन्न . .
- (४) म श्रुत-सम्पन्न, न श्रील-सम्पन्न ।

मोक्ष की आरायना के दो तत्त्व हैं—जूत जीर बीछ । तीसरे पुस्य की आरायना स्वक्षिण पूर्व होती है कि उसमें जूत मी होता है जीर बीछ मी । तात्स्व की माथा में वह सम्बन्द्विट बी है, बती मी है। बीबा पुस्य न सम्बन्द्विट होता है जीर

१. संबाद्र ह, जैन साहित्य का इतिहास

२- चतारि-पुरिसा-असा-पन्नता ्-स्या०-४-उद्दे० -३.५.

the political order in the manner of Jinasean, https://distribution.com/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distribution/distributio

Everanvel drew freely on the earlier Hands works on polity. He pays greater attention than any of his predocessors of the Jains fails to civil and climinal law; reconstable the use of wire, ver, we and &, musin in the same way as a Hinds writer on Polity would have done; and fastlessly eaglins that war should be carned on boddy, stating that the famous Jains principle of non-volence to life and of the destruction cussed any w, would not deter him from recommending this measure. That groups of followed in some measure wifelves; it clear when we note what he stess about a component contact, Ather the long had won a wistory, he should great amousty to the followers of the conquered king, and after considering their whishs, install a soin on the old roys! family as the next rule; provided he was devoted to the conqueror. The new ruler as well as the conquered kings should be was devoted to the conqueror. The new ruler as well as the conquered with rewards. "This may be compared with what effect should be gratified with rewards." This may be compared with what effect as yet in Chapter & Chapter

Much more than his work styled we-weightly was greenewe's great personal influence which marks him off from the rest of the minent Jains authors on Polity, as one who did the greated of to the country. When on the death of king firever-enfright, there was a period of interreguma in the history of weighters, the capital of Guipart, there manse including that of grutery were laid before the nobles of the Court who at in council, to determine as to which of them was to be the king. It was than that agrictory was chosen and installed as then working and that a new again the history of Guiparts began—an age which was illumined as much by the munificance of greeneyde as by the agently, himility, and religious farrow of geverner! The latter became the guide and the 'ty of the new monarch.' It is impossible to describe within the limits of a small stricked the insolanable good which this great faints thinke did to Gigants and to India. We can at the other of the country of the control of the country of t

<sup>(76)</sup> Cf. Law N. N. Studies in Indian History & Culture, pp. 260—261 (London, 1925).
(77) Hemacandra, ভদু-নতুমীলি II, pp. 66—68. (Ahmedabad with a Gujarati commentory

<sup>1906).</sup> See also Ghoshal, op. cit. p. 492.

<sup>(78)</sup> कोटिस्स, Bk. XIII, Ch. V. pp. 437—439, text, pp. 408—410.

<sup>(79)</sup> Read Indraji, op. cit. pp. 181-194.

न बती, स्वतिष्य यह मोख मार्थ का यूर्व विरायक होता है। हुएस दुष्ण सम्बन्ध्युण्ट होता है, पर माराप्तामानाही होता, स्वतिष्य वह मोध-मार्थ का यूर्वात सारापक रही होता, अंका निरमक नी होता है। महत्व पूज सम्बन्ध्युण्ट मही होता है। पर माराप्तामाना होता है, द्वितिष्य इसे मार्थ के यूर्वात रिरमक नहीं, मारापक मी होता है। स्वी गय पूणि के माराप्त पर माराप्ति मिल्लू ने मार्थ के माराप्ताम्स का मार्थित हिता। निरम्बण में कामपुर्विष्य मीर रिमानाईकियाँ मारा उनकान से गरी है। व्यवहार की साथ है मार्थ सम्बन्धा का समुख्य के में, का सम्बन्धिक एका का स्वारण ने मारा सम्बन्ध्य कि माराप्तामान का स्वारण की स्वराप्ता का समुख्यों भी मार्थ की साध्यमना कर करना है। स्वारण की समुख्य की स्वराप्तामी माराप्तामान की सम्बन्धा की स्वराप्ता की स्वराप्ता में स्वराप्ता की स्वराप्ता स्वराप्ता की स्वराप्ता स्वराप्ता की स्वराप्ता की स्वराप्ता स्वराप्ता की स्वराप्ता की स्वराप्ता की स्वराप्ता की स्वराप्ता स्वराप

—हमं का न्यापक प्रयोग—

धर्म है संबन, बर्म है बता जो संबमी है, बती है. वह बाम्कि है। जो बसंबमी है, अबती है वह बाम्कि नहीं है। 'इस संबम की कसेटी पर जब पर्म को कता तो दया और बात पूर्णतः वरे नहीं उतरे। उन्होंने देखादया पर्म मी है, बात धर्म मी है और नहीं भी है।

यया और ऑहिंगा एक है। ऑहिंगा का उद्गम स्थठ संयम है। वहां संयम है, वहां ऑहिंग्रा है और जहां ऑहिंग्रा है, वहां रवा है। यह यया का पामिक स्वरूप है। वहां संयम और ऑहिंग्रा नहीं हैं, वहां जो करना है, उसका स्वरूप पामिक नहीं है। स्त्री प्रकार वान का भी संयम और ससंयम के बाबार पर नियायन होता है।

आपको रिकार रे प्रस-पान का की विकोच क्लिपन किया, यह कातन्त्रण करने कार्यों की प्रतिक्रिया का गरियान है। वह समय के पानिक करिकार दे कहा होते जा रहे दे । वर्ष में का अपयान करने दे भी पूर्य हैं। वर्ष में की वरित्या सुक्ष कर दिया था। गरीरों की पन रहें और उसकी काल कर कहा है मिला-पुर का समा है कर के कुछ में तहीं करते, मुख्य मात है वर्ष में का अपयान करते हैं। पान बोर पता के बातका में मैं तिक व चारियक मीयन कुष्टिकत हो रहा था। यह सितार परानिवह तक रहेंग पूरी थी। उस विपत्ति के बातके में हम देव करते हैं कि बातमार्थ निवह में दाय-पान की जो सन्तर-पित्रिक्ता की, यह बहेतुक मही है।

घर्षे का मूक कमान है। स्था और दान का स्वक्त विध्यक्ता की निति पर परिपाणिक हुना है। स्था करने बाका स्वा और विधार स्वा और तह स्वकृत्य और सूर्यन की स्वा करने बाका स्वा और विधार स्वा के स्व कि स

३- घणेण कि धम्मधुराहिवारे '

<sup>-</sup> उत्तरा० व० १४,गा० १७.

One day the king paid an unexpected visit to Manja who was then sporting with his consort. As soon as Manja heard of his father's arival, he hid his wife under the bed and welcomed his father. The king safeed if there was no third person there; for, he was going to discose a secret. Munja satured his that there was none except them both; and the king proceded—"Well, my dear, let me tell you for the first intent that you are our adopted soon and Sindhul is our real ton. I, however, would not mind that and will bequeath my kingdom to you You will have only to take care of your younger brother, Sindhulan." So saying, the king, let and it soon occurred to Munja that a secret heard by three persons could not remain conceated. Consequently he drew out his wife from beauth the bed and at once put her to the sword. The king, who was yet wending his way downstairs, heard the insute and turned up again. When he learnt what had taken place, he deemed Munja to be cruel enough to hold the royal sway and so anointed him king there and then, besnearing his forchead with the very agree of his wife who lay writting by.

On the following day, the king sent for his minister, Shivedilyo, (flewflew), along with the latter's son Rudmilyo (wrflew), and told him that he intended to pass his kingdom to Munja and ministership to Rudmilyo. The minister approved of the king's intention, and it soon came about that Munja was conservented as king and Rudmidya as his minister. Sindhula served under his older brother: as prince. Their father, Sindhu, turande a nasotica and remounced home.

Now, Sindhula was brave and modest and, above all, was artless to a fault. He was so sturdy and strong that Munja always feared lest the former should sometime overthrow him, when coming to know that Munja was not his real brother. Munja was, therefore, ever actions to set id of Sindhula and devised means to this end.

Thus first he caused an elephant to run over Sindhala while the latter was sitting quite unnuver and unarmed. But luckly a blich happened to be there close by. Sindhula caught hold of het hind-egs and bried her at the elephant who then became frightened and run away. Thus Sindhula escaped the first fatal attack. He was too innocent to understand the wickedness of his elder brother. The latter, however, grew concloses that he had given vent to his malice towards his younger brother.

Next, about that time, two wreatters chanced to visit Dhara. Munja invited them to his palace and concerted a plot against Sindhula. The two stitlets were to wreattle with Sindhula and were instructed to pluck out his eyes in the course of westling. The wreatters did accordingly and were flushly rewarded. Sindhula, the poor fullow, became totally blind.

Some time afterwards, Sindhula's wife became pregnant. Munja showed pleasure at this and appointed some astrologers in the lying-in-chamber (djeswej) with a webted and in view. One Vararuci, an expert sarlooger, disputed as a lady, also remained there of and in view. One Vararuci, an expert sarlooger, disputed as a lody, also remained the of said in view. One Vararuci, an expert sarlooger declared that it was born, the appointed astrologers declared that it was born his own accord. When the child was born, the appointed astrologers declared that it was born his own accord. When the child was born, the appointed astrologers declared that it was born his own accord.

<sup>(1).</sup> We are perforce reminded here of Shakespeare's play 'As you like It' wherein Oliver tries to take his younger brother, Orlando's life through Charles, the duke's wrestler.

यह समता का विचार है। किसी जीव को मारने का अर्थ है अपनी हिंसा और किसीको न मारने का अर्थ है अपनी दया।

जो अपनी दया करता है, वह किसी की हिंसा नहीं करता और वो अपनी दया नहीं करता. वह किसी की दया नहीं करता । इसरे प्राणी को वयनीय मानकर दया की कावे, वह समता नहीं है। बहिसा और हिंसा का सम्बन्ध जीने और मरने से मही है। आचार्य मिस ने वहा-नीव जीते हैं यह दया या जहिंसा नहीं है। जीव मरते हैं, वह हिंसा नहीं है। जो मारता है वह हिसक है, मारना हिसा है। जो नहीं मारता वह वहिसक है, नहीं मारना अहिसा है। इस धर्म को उन्होंने लोको-त्तर धर्म या आध्यात्मिक धर्म कहा । धर्म-संस्थाएं धन और सक्ति का संग्रह कर सामाजिक विकास को करिव्ह कर रही थीं। फलत: धर्म का स्वरूप विकृत हो रहा था, समाज की चेतना मन्द हो रही थी, समाज-हित के जिन्तन की दृष्टि लीग हो रही थी। इस इन्द्र की स्थिति में आचार्य भिक्षु ने जो दर्शन दिया, वह सर्वेषा निरुपद्रव था। यदि इसका सम्यग्-रूपेण विकास हवा होता तो मार्क्स को जो धर्म की मादकता का अनुभव हवा, वह नहीं होता । धर्म का व्यक्तिवादी दिष्टकोण और समाज का जो सामदायिक दण्टिकोण है, जनमें सर्वेषा विरोध नहीं है तो सर्वेषा सामंजस्य भी नहीं है। समाज के लिए जैसे अपे-शित है कि धर्माराधना समाजहित में वाधक न बने वैसे व्यक्ति के लिए अपेक्षित है कि समाज व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सर्वेषा अपहरण न करे। इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए वर्ष और सामाजिकता की मर्यादा के दीच मेद-रेखा क्षींचनी आवश्यक है. आचार्य भिक्ष ने वही कार्य किया। उन्होंने वर्स के मौलिक रूप को विकृत नहीं होने दिया और सामाजिक चेतना पर कोई आवरण भी नहीं डाला। उनका दर्शन बहुत ही सूदन है, नृड़ है। मैं नहीं कह सकता, उनके अन्यायी भी उसे कितनी दूर तक समझते हैं और उनके दृष्टिकोण को कितनी यथार्थता 'से ब्रहण करते हैं। यैज्ञानिक-मुर्बन्य आईस्टीन के मापेक्षवाद ने चैसे विज्ञान के जनत् में नया युगांका दिया, वैसे ही जाचार्य शिख का संयमवाद धार्मिक-जनत में यगानाकारी परिवर्तन का देता. यदि उसे समझने या समझाने का सम्यक् व समयं प्रयत्न किया गया होता । यह सही है कि भारतीय जनता चिरकाल से सब स्थितियों को धर्म के मानवण्ड से मापती रही है। विश्व सामाजिक या राजनीतिक विष्टिकीण बहुत कम रहा है। स्मृतिकारों व अर्थशास्त्र के निर्मादाओं ने सामाजिक व राजनीतिक चेतना को जगाने का यल किया. पर वर्म शब्द से दूर रह कर वे नहीं चले । उन्होंने मोझ-धर्म और राज-धर्म, श्रेणी-धर्म, पूग-धर्म आदि शब्दों के निम्न-भिन्न प्रयोग किए। पर जनता ने इनका एक ही दृष्टि से अंकन किया। परिचान यह हुआ कि धर्म शब्द स्वयं उल्झन बन गया। आवार्य भिक्ष ने इस उलक्षन की समाप्ति में अपूर्व मनोवल का परिचय दिया । उन्होंने कहा-गाय एवं भैस का द्वन, आक और युद्धर का रस, दूध कहलाता है, पर उनके गुण-धर्म समान नहीं होते । इसी प्रकार पदार्थ का जो स्वभाव होता है, उसे वर्ग कहा जाता है, पर समी पदार्थों के स्वमाव एक स्थ नहीं होते । आत्मा का स्वमाव अनात्मा के स्वमाव से मिन्न है। उसके विकास की प्रक्रिया अनात्मा के स्वभाव --विकास की प्रक्रिया से भिन्न है। पैतन्य आत्मा का स्वभाव है। उसके विकास की प्रक्रिया है चैतन्य-रमण। इसके तीन साधन हैं---झान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान श्रत है, जो चैतन्य से प्रस्कृटित होता है और चैतन्य में विलीन हो जाता है। दर्शन चैतन्योन्मुख दृष्टि है। बात्मा और बनात्मा का जो विवेक है, वही दर्जन है। चैतन्य के विकास से उसका उदय होता है और चैतन्य के विकास में वह विलीन हो जाता है। पदाओं से उपरित और आत्मा में रित होती है, नहीं है चारित । मगवान ने कहा-यम के वो रूप हैं--(१) खुत और पारित्र । मोक्ष-वर्म यही है। बात्म-विकास की प्रक्रिया में यही विवक्षित है। खेव धर्म जो हैं वह व्यवहार परिचालन

१- जीव जीवेते दवा नहीं, मरेते हो हिंसा मत बाज। ( मारण बाला ने हिंसा कड़ी, नहीं मारे ते दवा बुमसाज॥ ——अनु० बालं ५ गा० ११.

Bhoja, on his part, had been deeply aggrieved ever since he heard the distress of Minnis He had a subterranean passage made for Munia to escape, and managed to let the latter Lyen. of it. Thus, once a written message was handed over to Munja just as he was going to have his meal. He hurried through the letter, showed unconcerned and fell to eating without his usual chat with Mrinalika. But she was clever enough to suspect his silence and questioned him regard ing the contents of the message Out of love Munja took her into his secret and ex posed the matter saying "Dear me ! Bhoja has caused an underground passage to be mide for me to escape, and I shall be simply giad if you accompany me in this my flight. She out wardly agreed to this proposal and asked Munia to wait a little so that she might bring her orna ments The clever maid went out and thought to herself - 'He will love me only as long as he is here On reaching home, he will marry many a girl of his choice and I shall be totally negle cted" Reflecting thus, she sounded a warning to the watchmen that Munsa was escanine through a subterranean passage. Munja also heard her ers and hastened to escape but was fate fully arrested and produced before Tailapa The latter reproached Munja with treachery and ordered him to beg from house to house like a beggar Munia felt helpless and did as he was bid He. however, showed no sign of cheerlessness While begging, he talked to several earls of the city in lyrical notes and thereby displayed his high aesthetical taste. But alas in the evening he was impaled by the order of the king Tailapa

The fateful news reached Dhara and shocked Bhoja as wellashs blind father, Sirdiu'a Bhoja checked his wrath and resolved to wreak his vengeance upon Tailapa in due course Time having cuted his grief, Bhoja began to amuse himself with poetry Poets becan

time naving-time an experience of the first poetic shill Once, a Brahman n.mrcd Sarawahictumba, along with ins family consisting of a wrife, a daughter, a son and a maid versari all versed in poetic art vasted the court of Bhoja and by times amounted him with therrit, while Gunamanian, the Brahmana's daughter, took Bhoja's fancy She pleased him not only with her poetic imagery—but also with her virtues and graces. Bhoja marred Jer at not only with her poetic imagery—but also with her virtues and graces.

On another occasion, Bhoja was entertained with a dramatic performance. The plot consisted of the capture and humilation of Manya at the hands of Tailapa. This seried to accure the old feeling of reverge in Bhoja who consequently gathered forces, articled Tailaps subdurd hum and mated out the same treatment to him as the latter had done to Munya.

Having this becalined his rage, Bhoja again engaged himself with his usual hobby. Air poetry Now it came to pass that a Zan mond, Stathstaerays (gfrearway) by name evere to Dirac and attracted once but Starvadhan, one of the four Benhuman presets at the court of Blogs. Both of tem befraued each other and often had long talks. Once they tilted of weigh Doyou ever get money from anywhere? "sand Sarvadhan to Stathstaeray. What doe erred you ever get money for manywhere?" sand Sarvadhan to Stathstaeray of the sand the latter rangely At least, however, Sarvadhvar promied to get "na's half of his wealth to Stathstaeray which the latter connected to accept Accept and Sarvadhard downstand the sand the sa

के किए हैं। समाज-विहित करों व्य वर्ग है—यह व्यवहार सत्य है। वस्तु-सत्य यह है कि अविराति और दुष्प्रवृशि का जो प्रधारमान है, वही पर्ग हैं।

चर्म की इस जाल्या के बनुतार कर्तन कोर वर्ष सर्वे स्ववं एक बही हैं। कर्तन्य का निर्णय समाज-शास्त्र के जाभार र रहेता है बीर वर्ष का निर्णय करातर-शास्त्र के बनुतार । कर्तन्य बसान की अपनीर्मिता है। बहु देश, काल और गरिरिस्ति के बनुतार गरिर्मिता कुता रहता है। वर्ष-वन्यन-मृत्ति का तस्त्र है। वह शास्त्रत है। बहु देश, काल और गरिर्मित्ति के बनुत्तर नहीं बस्तवता।

इरका फरिय नह होता है कि जीवन का वारा व्यवहार वर्ष नहीं है। श्वेतन-राम की परिषि में नी किया जाता है, बहो वर्ष है क्षेप नहीं। इस प्राचा ने विधारकों के समुख एक प्रका उपस्थित कर दिया। यह जीवन का विभागन है। इस जाल्या के मनुतार जीवन के टुकड़े हो बाते हैं। यह जवब्द है। उसे इस प्रकार विभक्त क्यों किया जावे?

वैन वातन में वीर्ष-व्यवस्था है। बानू-वाक्षी, मानक बीर मारिका में चार वीर्थ हैं। तेरायनको वद्गानकारूमें वो वीर्ष में-व्याप बीर मानक। वीत्रय वीर्ष (मारिकार) बीरा हो हो बचा। चीचा वीर्य (बार्किया) तीन वर्ष यक नहीं हुआ। कोर्यों हैं हु--वीवाष को के तीन हो वीर्ष हैं। बाचार निवाद ने कहा--व्यवस्था बता है, मोत बहु यूप न हों। तीन वर्ष बाद चार वीर्थ हो गए।

र- काह्या किरियो दुविहा पत्रतानं अमृतरत काव किरिया चेत , दुण्यत काव किरिया चेत । - स्था॰ २, सु॰ ६० पत ३९।

<sup>—</sup>स्या॰ स्था॰ ४ उद्दे॰ ४.

from the Brahmanical vention (represented by the Ramayana of Valmiki), which they prevaper and imitate. Swayambha's work has the extent of a Parana (grav). Its five books, (Kranda-wile) called respectively Ferenge (Ks. Reurer), [1] in (Sk. Ayodhys), Swafura. Jujiha (Sk. Yuddha) and Uitara contain a testal of ninety cannos (sandhi), each of which is further divided into twelve to twenty maller well-defined units, resembling water-panerph-) (Radawaka). This Kadawaka wass peculiar to Apabharmanis (and Early New Indo-Arap poetry and was eminently suitable for shaping narrative thenes. The main bedy of the Kadawaka wassiting normally of eight rhymed distincts in some moral enterts, develops the topic and the concluding pince in a shorter metre, uniform for the whole canto, reund is off or in add tion, hints at the succeeding one. Such a structure slided by run-on distick and flex ble motres, affords very good scope for narrative and epidocial transmins, in contrast to the Saraga unit of the Sanskrit Mahakawya with its series of self-contained, exquisitely reurded off, semi-independant stanans. Benick, the Apabharmant Sanshi possessed the great quality of being recited or sung before an audience in pleasant meledies, with rhytimic and lyric all effects.

Of the ninety canton of the Paumaentys the list eight were the work of Sayamhila's rather self-conscious son Tribhuvana, as the former for some unknown reason had left the epic incomplete. To Tribhuvana goes also the credit of completing his father's second work, the Ritthanemicariya and composing independently a poem called Paucamicariya (St. Fancamicarita)—to us, amera name.

Svayambhu was quite honest in acknowledging his debt to his predecessor. For it estimates of his epic he thanks the great post Caturmukha, and for the subject treatment of the Paumearatya he admits obligations to Raviniera (16xe), along Padmacarita—alias Padmapurana (677-88 A. D.) in Sanskrit he closely follows. The Furma cariya can aptly be described as a free and compressed Apabhramsha reast-term-deptice of the Padmacarita, and yet there is ample evidence of Svayambhu's originality and poetic powers of a high order.

As a rule he holds to the thread of the narrative as found with Ravisbena, which otherwise

As a rule he holds to the tareau on the manner details, permitted little invention or extratoo, being fixed by indition even in its minor details, permitted little invention or extratio designing and variation, insofar as its subject—matter was concerned and no poet of the
period would even conceive of any departmen from the sacred tradition. Regarding only
the stylistic embellishments, descriptions and depiction of smilinent the peet enjoyed a recruix
of freedom and he could expaniate on particular incidents he took fancy for.

These limitations, notwithstanding, Svayambhu displays a keen artistic sense and prunes, rehandles or altogether parts company with his model to allow enough seepe to his

This form of the Apabhramsha Kadavaka has been inherited by the Suf Prevail,
yanakas and the famous Rama-Caritamanasa of Tulasidasa in Early Awadia poerry.
 Ravishena's Padmacarita, in its turn, is hardly more than a very close but consider.

ably expanded Sanskrit rendering of Vimala Suri's Paumacariya.

जैन दर्शन का तत्त्व ज्ञान गृह है। उसे हृदयनम करता एक समस्या है। तेराक्त्य में प्रतिविध्तित उसकी व्यास्थाओं के किया और भी विटक समस्या है। कोक-सम्रह विजना दृष्य बाक्यंच से होता है, उसना तत्त्व ज्ञान का परिषय पाकर मही होता।

. तेरापन्य में न मूर्ति पूजा का जाकर्षण था, न स्थानको का न धन के द्वारा धर्म करवाने का तथा न जन्य प्रकार के आक र्षण ये । इसलिए एक साथ लोक सबह नहीं हुआ। यह कार्य बहुत थीमी गति से हुआ। साधुवने, गण का विधान १६ वर्ष के बाद बना । आचार्य भिन्न का अनुसासन कठोर या। उसे सतन करना सामान्य बात नहीं थी। तीन वर्षों तक साध्यिया नहीं बनी उसका हेत यही है। उन्होंने प्रारम्भिक साध्यियों के लिए जो निवय-पत्र लिखा, वह एक कसीटी है। साध्विया तीन से कम नहीं रह सकती। आचार्य मिक्स ने कहा—जाज तम तीनो बीक्षत होना चाहती हो। किसी कारणवर्ष दो रह नाओ तो क्या होगा ? क्या जनकान के लिए तैवार हो ? जन्मोने सहयं स्वीकृति ही । ज्यारा की भावना में तेरापन्य का उदभव हवा और त्याग ही उसकी प्रधान विशेषता है। त्याग और सगठन का आकर्षण वडा । जन-मानस तेरापत्य की ओर आकुष्ट होने लगा । श्रावकगण वहे । साव-साध्वियो का समदाय भी वहा . तेरापत्य की नीवें सदद हो गई। आचार्य भिक्त ने अनमन किया कि सगठन साथ साध्वियों की योग्यता पर टिकता है। अनकी योग्यता का प्रकृत दीक्षा और शिक्षा से जहा हुआ है। शिष्य-शासा को समाप्त किये विना अयोग्य दीक्षा का प्रवाह रोका मही जा सकता । उन्होंने नियम बनाया---तेरापन्य में सद शिष्य बाचार्य के हो । कोई साथ अपना शिष्य म बनाये । दीक्षा ग्रोरम को दी जाने, दीक्षित करने पर कोई अग्रोस्म निकल जाने तो उसे गणसे पश्चक कर दिया जाने। अग्रोरम नीक्षा पर उन्होने वहत तीका प्रहार किया। किय्य-परम्परा का इतिहास बहुत पूराना है। आवार्य मिक्षु ने उसमें जो परिवर्तन किया . वह संगठन की दे फिट से अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हजा । शिक्षा का कार्य उन्होंने स्वय संभाला । जपने साथ साध्वी वर्ग को उन्होने विक्रित किया। उनके शिष्य शान्ति, सहिष्यता, कष्ट सहन को क्षमता और अनुशासन पालन में अत्यन्त निरमान था । इस विशेषताओं के विना विरोधी वातावरण को अनकल नहीं वनाया जा सकता था। इनकी अपेक्षा थी. जनके ज़िस्कों में उसे पर्ण किया और वे अपने रुक्य की पूर्ति में सफल हए।

आपार्य तिम्हु का चीवन कथ की पूर्ण के किए गर मिठने की ज्यकन कहनी है। किलाइमा बनीमन्त थी। पर वे जायार्थ मित्रू को, उनके दिवालों को, उन के विश्वित्त नहीं कर सके। मृति पिका-नीवी हो है। स्थान बीर बहन में उन्हें निक्षा हारा उनकम होते हैं। हमने बन्दान दुर्जना का बनुमव नहीं का नामिक में हार्यों के मारा के बन्दान का मारा के प्रतास की होते हो। हमने मारा के बन्दान स्थाना। क्ष्य नहीं पर हो। साथ बने उन्हें साथ हारा कर एक विषय रहा।

तरापत्य क्या है ? परिस्थितियों के सामने घटने न टेकने का जो महान सकरप है, वहीं है तरापन्य।

तरापन्य क्या है ? आचार-शिविलता को जो चुनौती है, कही है तेरापन्य ।

तरापन्य क्या है ? अनुशासनहीनता के प्रति जो विद्रोह है, वही है तरापन्य।

तेरापन्य स्था है ? सगठन की महान् प्रेरना जो है, वही है तेरापन्य ।

तरापन्य क्या है ? वर्म की वैज्ञानिक व्याख्या जो है, वही है तरापन्य ।

वेरापन्य क्या है ? धर्म के स्वरूप को अविकृत रखने का प्रवरन को है, वही है तेरापन्य।

तेरापन्य क्या है ? सत्य-शोध की सतत प्रवृत्ति जो है, वही है तेरापन्य ।

१८ लिखित स॰ १८५९ २८ आचार की चौपई ढाल २८

poetic fancy. The vivid, racy and sensuous discripion of water sports in a fascinating setting of vernal scenery (canto 1) has been always recognised as a classic. Various battle scenes. some incidents of tense moments in the Anjana (अंत्रवा) episode (cantos 17-19), penetrative sadness enveloping the telling scene of Ravana's cremation (canto TI) are a few of highly inspired passages, wherein Svayambhu's poetic genuius is seen to find an unhampered expression.

### The Rithanemicariya :---

Svayambu's second voluminous epic, viz. Ritthanemicariya (Sk. Arishtanemicarita) also called Harivamsha-Purana deals with the favourite subject of the life-story of the twentysecond Tirthankara Arishtanemi along with the narrative of Krishna and the Pandavas in its Isin varsion, Barring a few extracts, the work is still unpublished. Its one hundred and twelve cantos (said to contain 1,937 Kadavakas and about 18,000 units of thirty two syllables) are distributed over four books : Jayava (Sk. Yadava), Kuru, Jujiha (Sk. Yuddha) and Uttara. Here too Syayambhu had several precedents. Vimalasuri and Vidagadha in Prakrit, Jinasena (c. 783-784 A. D.) in Sanskrit and Bhadra (or Dantibhadra, Bhadrashva ?), Govinda and Caturmukha in Apabhramsha appear to have written epics on the subject of Harivamsha before the ninth contury. The portion of the Ritthanemicariya after the ninety-ninth Sandhi was written by Syayambu's son Tribhuvana and further, a few interpolations were made in the sixteenth century by an Apabhramsha poet Yashahkirti Bhattaraka of Gopacala (गोपाचल-modern Gwalion).

Of the several epics in the Sandhi-form written after Svayambhu on the same two subjects, particulars about a few are given below :---

| particulars about a few are given below . |                   |                           |                      |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--|--|
| Author                                    | Work              | Date                      | Remarks.             |  |  |
| Dhavala                                   | Harivamsha-purana | Not later than 10th Cent. | Contains 122 cantos. |  |  |
|                                           | Pandupurana       | 1523.                     | Contains 34 Cantos.  |  |  |
|                                           | Balabhadrapurana. | 15th cent.                | A Rama-epic          |  |  |
|                                           | Neminathacarita.  |                           | in 11 cantos.        |  |  |
| Shrutakirti                               | Hariyamshapurana  | 1551.                     | Contains 40 cantos.  |  |  |
| These works testify                       |                   | n and popularity of the   | se themes even some  |  |  |
|                                           |                   |                           |                      |  |  |

seven centureis after Svayambhu.

#### Pushpadantat :-

From the works of Pushpadanta (Apabhramsha: Pupphayanta) alias Mammaiva (c. 957-972 A. D. ) we come to know of two other subject-types treated in the Sandhi form. Fushpandanta was born of Brahmana parents that were later converted to Digamabara Jainism. He composed his three Apabhramsha poems under the patronsage of Bharata and his son Nanna who were successive ministers to the Rashtrakuta kings Krisna III (939-968 A. D.) and Khottigadeva (968-9 A. D.) ruling at Manyakheta (modern Malkhed in the Andhrapradesha). Svayambhu and his predecessors exploited the popular narratives of Rama and Krishna-cum-Pandavas, while Pushpadanta's poetic genius turned towards other and vaster regions of Jain mythology. According to it, there flourished in past sixtytheree dignitaries (महापूर्व श्राकापूर्व),

# आचार्च भिक्षु : जीवन पर एक दृष्टि

( सेलक-श्री अगनजात सास्त्री---न० 'अमृद्धन पाक्षिक,' कलकत्ता )

यह स्वेन्त्रताति का यून या। साम के बरण कानाम प्रेट् थे। मान्यमं के मानीर पहले को तसाम थे। क्यां राजपायों का प्रतिपोध्य व स्वास्त्रवर्षितिकों का प्रधान मान्य का जिल्हेंत करता जा एता या। सामा को क्यां प्रमुंक का रितारिया पूर्व थी। अत्यास्त्र का मिन्न प्रतिभाव में स्वास्त्रपण्या। स्वयन के राजसामात्र के मान्य प्रक स्वास की प्रीयद्भूषित में सामार्थ विद्या व शिकारिय क्यां । जोचपुर समान्य के समर्थ प्रदेश का स्वास्त्र की क्यां राज केने को प्रीया मान्य हुआ। यह कित्रमण १७८८ तमार्थ स्वास्त्र कर प्रतिस्त्री साम्य प्रश्चित या।

सार्वार्थ थी तित्तुं का जन्तवरित्त वात्र योक्य ग। जन्मे रिका जाह स्वत्य में वर्कनेवा एक करंत स्थानगारी थे। क्षोद्रा का गेर्द्र, वर्ष्में स्वरण द्विता वा सदस्या, विक्रेसे काश्याद पर ने वोद्याईच कोवन्यायन करते थे। जनती कात्रा भी दोरावार्थ कर्पनित्त काहिना यो, जिस्तवरी को पुत्र में सम्बन्ध कर है वह वे क्यूनी वही वसार्यों भी। वही कि जन्मति है, पीक्यती के पूर्वित्या होने के नयस कर हाय देवा गया विद्या स्थान कर्षे पुत्र पुत्र वाल्य के गोरावार्शिक वार्यों विकार को स्थान कर्पन वार्यविद्याद विद्या वार्या

भीकारों अरप्तर है है एक जीकारी मिन्न है। उनकी बिंह में बहुत चैदाम की हान हो। जाता हो। मोहन्मुरिक सी में दे उनका राम बीता। एक्टमन बीर मिन्न बार-पीनाओं का सामन ने ने दूरण कर के कर की बहुत है दारों ने ने स्वातीय क्लिक के जूरण वाधारण करनाव्या हुए। के करना दूरा हुए। आधानरेगा में उन्हें पहुंछ है। परिण्य-सम्बाद में सादय हर रिष्टा पान के उन्हें पहुंछ है। परिण्य-सम्बाद में सादय हर रिष्टा मां अपने का प्रतिकृत की सादय है। अपने का वाधार की सादय है। अपने का उन्हाद सीता कर का प्रतिकृत की सादय है। अपने का प्रतिकृत है। के सादय की सादय

भी जानों की र्याप्यस्थि कार्योवर मुस्तिक होंगी रही। काले मातार्थवा- मन्त्रामाँ कार्याय के बार्यायों है। वे बता है। दिश्व पत्र में लोग 17 कार्या मातार्थ के प्रित्य करी हुआ है। विधानस्थ कार्याय के स्वाप्य के प्रमुख कार्याय के प्रमुख हुए। साम की हो कार्या कार्यों हुए कार्याय कार्याय कि कार्याय की है। वह कहूँ विधान बहुँ की हो के कार्याय कार्याय कार्याय कार्याय कार्याय कार्याय कार्याय कार्याय के कार्याय की है। कार्याय कार्य कार्याय कार्य का

बान कप दुर्गानम है। विद्या होते परि-आंकती की कार्य के देहन्यान हो गया। पारिवारिक कर्यो में मर्गातानों ने तंत्रवारिकों ने क्यो बहुत कर्योगि किया, ने पूर्व निष्युष्ट कर्य पर कुंग क्या दुक्त देवाओं था। वालों में बतायिक देहानमार ने करें एक गुरू, पर क्यूद्ध करेब दे दिवा था, हह देह की नत्यवा का, निगते बात कर की है क्या नहीं पाता है। करेही ने त्या कर में दूक्तीयिक निया में दूक्त माने क्यानेकी और मान मही ह्यान का है, बातना का मृति दिवारिक है, देहिक क्यों में स्वाधीन कर है। करकी हाता बर्चकारों के प्रकार का आ आ हता है। बहुत मही दी। मीकनारी करने एकड़ी हुए पर । वे क्यानी कार्योगि है एकपा बाबार से। यही कारण मा, वे कर्युष्ट पर में महीकि की महीन किया है। yana Buddhism.<sup>3</sup> Of these the Doha—Koshas of Kamha and Sarnha (possibly c. Dift cert.) are more important. Opposition to ritualism and form, importance of the Gura, inner pusity, attainment of Shanyata (qu'ard) as the highest goal—these are the favourire subjects of the Doha-koshas, treated in a direct and penetrating diction of coloquial force. As rare works of Buddhist Apabhramsha literature and more as the root-sources of the spirit, hanguage and mode of expression so familiar to us from the literature of modeival saints, these mustical works are involuable.

Of the minor teligious—diadactic works we may mention a few. The Savayadhamm-doha (S. K. Shavaskadnarmdoha—stewet/eig) alias Navakarashravakacara (revert-stewet/eig) class Navakarashravakacara (revert-stewet/eig) class Navakarashravakacara (revert-stewet/eig) class Navakarashravakacara (revert-stewet/eig) way the religious daties of a Jain householder; The Samjamamanjari of Maheshwar (possibly Bith cacsury A.D.), samil poem in 85 Doha verses on self-restrain; tift clarari (vert) and Kalamarupakulaka (weret-weig-weig) of Jimadatha-will (1976—1152 A. D.); and various devotional hymna like the Satyapuramandana-Mahaviatasha (wevet-weig-weig-veig-weig) of Danapala (11th Cent. A. D.), etc.

Miscellaneous works and Later tendencies :--

Besides independent works, small and large sections in Apabhramsha occur in numerous Jain Prakrit and Sanskrit works and commentarial literature Their number is far from neelicible. To cite only a few such works:

| स्वयम्भू च्छन्व         | of | स्वथम्भू     | (before 10th cent A. D.)  |
|-------------------------|----|--------------|---------------------------|
| सरस्वतीकण्ठाभरण         | of | मीज          | (11th Cent. A. D.)        |
| ऋषभवरित्र               | of | वर्षमान      | (1109 A. D.)              |
| शान्तिनाथ चरित          | of | देवचन्द्र    | (1109 A. D.)              |
| सिवहेम                  | οĒ | हेमचन्द्र    | (12 th cent.)             |
| कुमारपालचरित            | 30 | हैमचन्द्र    |                           |
| छन्दोन्सासन             | of | हेमचन्द्र    | ,                         |
| उपदेशमाला—दीपद्टीवृत्ति | of | रत्नप्रभ     | (1182 A. D.)              |
| कुमारपालप्रतिवोध        | of | सोमप्रम      | (1185 A. D.)              |
| संजममंजरी वस्ति         | of | हेमहंस शिष्य | (before 15th cent. A. D.) |

The Sandhi :--

In the thirteenth century a new form-type for short poems is developed. These Sandil poems (to be clearly distinguished from the Sandihandah treated earlier) have some religious-didactic or narrative topic mostly from the Agams or earlier Dharmashaha literature as their subject, which they develop in a number of Kadiwakas The Antaramps-Sandhi (eqrevi-eqrity) of Rastampsahah (literatury A. D.), Bahavan-sandhi (7 Ayadwat Gani, Causcamps-sandhi (qrevi-eqrity) of Bahvan-sandhi (7 Ayadwat Gani, Causcamps-sandhi (qrevi-eqrity), Mayanarcha-sandhi (qrevi-eqrity), All A. D.) and several other Sandhis of Ringorbah (18th cent A. D.) may be named as the typical instanda (18th cent A. D.) may be named as the typical instanda

The Buddhist sect Sammatiya is said to have its sacred literature in Apabhramsha. But no such work has yet come to light.

The language of many of the Apabhramsha works after the 13th century reveal an ever-increasing influence of the contemporary speech-forms, some of which were already being employed for literary purposes, though, to start with, these new literatures were but frether extensions of the Apabhramsha literary types and trends. This influence of the spoken idiom is felt even in some of the illustrative verse cited in the Apabhramsha relation of Hemanandra's grammar, and conversely, the Apabhramsha tradition in form, style and diction continues in literature with diminishing vigour up to the 15th century or, in some cases, even later.

#### Concluding Remarks :--

From the preceding broad survey it would be seen clearly that Apathinamsh can boat of a considerably rich and varied literature. Most of the known Apathinamsh authour were Jaines and the lion's share goes to the Digambara Jaines. The high artistic traditions of the classical Sanaknit portry were aby and creditably maintained by the Apathermaha ports, their insecapable diducticism notwithstanding. Of course in accord with the atmosphere and spirit of their times poetic expression had become further elaborate, postatic and found of display. But it cannot be denied that Swaymablas, Pathaghanta, (and possibly Charramaks) had a stature equalling that of any famous authors of Sanakrit Malakeays. Their works have a classical emisence. The mystic venes of Yoginds, Kanha and Saraha too with their direct and penetrating spiritual note, as also the lyrical appeal of the Sanadenharanaka ssure them of a wearathel place in Ancient Indian literature.

पात ही में बह तब सुत्र रहा था। उसने तरकात एक पर की रचना कर उन्हें 'तेराययो' नाम से वर्गितिहर किया। यी भीतनबी के पात रह बात रहुँची, नामकरण में उन्हें कोई कियेप रहा नहीं वा पर वब देखा कि नामकरण हो ही गया है तो उन्होंने देशे व्यापक क्ष्में में स्वीकार किया जिरायय बर्चाह है नयकन्! तेरा—मुम्हारा पत्य यह है।"

गया हु ता उन्हान स्व व्यापक अय म स्वाकार ।कवा वरावण व्यवस्य व्यवस्य वराव अरहारा वाण वाह्य । जन्होने दूसरी तरह तास्विक विस्तरेषण करते हुए इसे पाच महाबत, पाँच समिति तथा तीन गुप्तिमय सयम-आरायमा के

पय के रूप में स्वीकार किया। प्रातिकारण वडता रहा। कार्याची मनस्यो सका इसे कबसोचता है। वे उत्तरीत्तर अपने गन्तव्य पर अग्रतर होते रहे।

प्रातिकृत्य बढार रहा। कार्याची मनत्या मका इस करबायचा हूं। व उरापणा चन्न वनाव्य पर जवार होता रहे। विकासक (२८% वायात वृत्तव पूर्वमा को उन्होंने केटवा में कबेरी बोरी में मनवत् साक्षी से नव दीवा स्वीकार की। अपने सामियों रहित स्वया की सबस्य बारायना में उत्तर गये।

में मही भी माहे, माम करते, मांन हिनोप ही विरोध द्वीचरण होता । यहा तक कि यमेण निकार निकार नी पुर्वन मा । यह दिएनों और मामलों के माहफ जहाँ विपत्तिक मही कर कहे, वे सबने मार्ग एर सरिक्क मान है सकी रहे | है से स्व स्वने वहारियों वहित तम सामनों में जमूने क्षेत्र किर कि एक जेले कर बहु दिश्व, में का माम मही रहे | है से जमूने स्वने को पत्ति तरकारां और को प्रकार में बीक दिया । चुनो की काम में माहए-पानी एक देशे । नदी की बाज़ में माता । एक ठें । वायक वादि में सा को थी । यह जम चलाता है । उनकी कहारती स्वमन भी निरामकों एक भी भीतहरूपकी के जही विशेषण किता काम में सुमा क्षी सा है है, जी को को कामणे र राज मी के बाते मा समा काम काम में है । उपस्था हुने सनकार्य और साम कोकोबार के काम में सुमा की सा है है, जो को कामणे र राज में की काम मान साम में है । उपस्था हुने स्वकार्य और साम कोकोबार के काम में सा की की । मुनिह्य के प्रेरक निर्देश पर बानार्य भी निराम की, त्या सरक की बहुता । यह एक प्रदान की कमा में सुमा करते हैं । कोच काले समार्य में सारे करे, समाने की, त्या सरक की स्विधार रहते लें । यह कम प्रवादीपर बढ़ा है आ सा मिं एक प्रवाद मा सात हुकते के सुमानी है। में ।

बानार्थ मिस्तू एक वीकोडाएक नकुरुष्य थे। कोक-वारता में वे बीकरी थे। शारत्य कीनी को बराजता है बासनाहर हो एके, एके किए वे बरण कोक-वार्यकित राजस्वारी में रचवारी नकी दें। बाता वीका-वार्यकों के बात जनका हाए एक बहुत कर्म इस था। अधिनत की कर सेहब क्यांत्रिय को कोक-वार्यकों कर्म हाई को बात वरण हो तहते और नार्यों स्थियों पर जब हार पे लए जगान ३८ हमार नव बान हमें जनकाब है, जो राजस्वारी माना एक क्यारा-नाइ मान के जनकी कार्यकर है के हि।

ता नार्या पिश्चु एक महानु तरस्त्रव्या थे, जबर चर्यावादी थे । बनेक लोग उनसे बर्चा करने वाते, कभी-कभी व्यवहार में उन्नवा कियों भी सावें पर वे बतन्त्र में के बाद उनसे तरून-वर्षा करते । तक दवा बुक्तिपूर्वक कियों विध्यय को सरक से परक सावें अस्तुत करने में उनकी प्रतिकात निर्माण करी । व्यवहाद पूर्वपत्ती, उन्नाहरणो बादि हारा विश्व स्पन्धवा के साव वे बनने पत्त का विकास करते, वह सुन्तविकार राख प्रमाणकारी होता ।

में एक हुवल व्यवस्थारक ये। दिन पर दिन निकात और विष्कृद्धि साते धर्मे-स य के लिए उन्होंने वनेक ऐसी अर्थादाओं का निर्माण किमा कि दो स्ताल्यों बनातित हो बाने के परचात् बाब भी उनका बहो महत्व है, वो तब बा। ते रापस के सर्वतो-मुखी विकास और वस्युद्ध में इन मर्यादाओं ने जो योगदान दिवा है, वह ब्याधापार है।

र्स प्रकार एक सत्यांभक साधक, क्रान्तिकारी महायुक्त, महान् कवि, प्रयुक्तिता दार्धनिक एव धर्मनायक के रूप में बहुविय व्यक्तित्व के बनी बादार्थ श्री मिस् ७७ वर्षों का क्षायुव्य प्राप्त कर वित्रमान्द १८६० भाद्र शुक्क नयोदशी की सिर्टि-ग्रागी में स्वर्गवासी हुए।

वर वानिक विद्रावता के दूप में वाचार्य शिक्षु ने एक प्रकार का वर्षन किया, बहुत्या, रवा, चान बादि बनेक तारिश्वक सहकों का कामपार्थी पीशीकत, विश्लेषक तथा नवीर उनकर कर सम्बान् गहाबीर के दुष्टिकोंच को बगावर् रूप में बगत् के बगत अनुह किया, बारा की प्रविध्वानना की, बच्चाचारन के टिमिटमांडे अधीप को अपनी शायना के स्त्रेष्ट से सीच क्वीतियं बनाया।

विस सुस्प परत, बोकरवी प्रस्पण, निर्मोक क्षियेचन और उन्मुख क्लिन का सतत साहवर्ष किये उन्होंने सत्य को अभिन्यस्य किया, यह कहना अतिकारीसित नहीं होना कि सबि ने पाश्चात्य देशों में नहीं उत्पन्न होते तो कान्ट और हेमक भैंचे महान् दार्वनिकों की कोटि में आते ।

# तेरापंथ और उसके प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु

( श्री जैगेन्द्र कुमार )

प्रश्न - तेरापन्य सगठन के बारे में आपके क्या विचार है ?

उत्तर— वो कुछ में जानता हूँ उससे उस समठन के प्रति मुखर्में जिस्मय का माव होता है। कारण उसके केन्द्र में सत्ता नहीं है। सत्ता को अधिकार, हथियार और सम्मत्ति से सुरक्षित और समर्थ बनाया जाता है।

प्रश्न – क्या हर सगठन अधिकार या सम्पत्ति के बारा ही सुरक्षित रहता है ?

उत्तर- आजकल जो संयठन दीसने में आते हैं, लगमग सभी सत्ता और सम्पत्ति में केन्द्रित है।

प्रस्त – तेरापन्य के पात में कोई सत्ता का वल नहीं किर मी जनता पर क्लिय प्रमाव बमाए है, आपके इस सन्द्रम्य में नया विचार है ?

उत्तर- तभी तो मैने कहा कि मेरे लिए यह विस्मय का विषय है और सायद अध्ययन का भी ।

प्रस्त — कुछ ऐसे परम तत्त्व होते हैं जो सत्ता और सम्पत्ति के बिना भी समञ्ज को मोलिकता प्रदान करते हु? क्या उनके उदाहरण स्तरूप तेराक्ष्य को रखा जा सकता है?

उत्तर-क्षा मझे उमसे प्रसन्नता होती है। कारण में बास्तिक हैं। बास्तिक का मतलब कि में समस्टि को बित केन्द्रित और बित-संचालित मानता हैं। यह चित बस्तित्व का सार है। वह बार यक्त या ठीस बस्त नहीं है। मेरी श्रद्धा है कि जहाँ सगठन के केन्द्र में यह चित तत्त्व है, वही सगठन जीवन्त है और श्रम है। बन्यया सगठन में सदिग्य का मेलहोता है और उससे फिर जीवन का अहित होने छमता है । मानव समठन के सम्बन्ध में यह खड़ा बाज सत्म हर्र भी जा रती है कि बिना सत्ता और सम्पदा के वह उदय में जा सकता है या कायम रह सकता है । इसरे क्षेत्रों में यह विश्वास जतना अगम नहीं है। सीर मण्डल को लीनिए-अनन्त काल से वह मण्डल अपनी कक्षानसार बर्तन कर रहा हे । बाबारमत उसमें क्या है ? क्या कोई कान्स्टीटब्यन है ? अधिपतित्व है ? नहीं, केवल एक आन्तरिक विवशता है। अपनी इस पच्ची को ही लीजिए, पच्ची के जन्तर-गर्म में केवल तेजोमंग्र अग्नि ही तो है। लमी के बस से यह ठोस पिंड टिका हमा है। पदार्थ को विज्ञान में बगु तक विस्तिष्टित करके जाना सी क्रन्य में क्या मिला ? यही कि मल में चिन्मकता है जब-तत्त्व उसी के साथ जटा रह कर हमको ठोसपन की प्रतीति देता है । जिसको प्रकृति में, पदार्थ क्षेत्र में, हम सहज स्वीकार कर पाते है वही विश्वास मानो मानव-क्षेत्र और समाज-क्षेत्र में हमारे लिए दर्गम बन उठा है। अपने सार्वजनिक नेताओं और कार्यकर्ताओंको लगता हे कि वीच में कोई गढ़ा फर हो. या वैधानिक करारनामा या सला हो. तब सथ रूप से काम चल सकता है । जैसे आदिमया को विकानेवाली चीज अधिकार और भोग ही हो सकती है। इस पहाँत से जो हम मानव समदाया को जटाने और जठाने का प्रयास करते आए है उससे देखते है कि स्पर्धा और वैमनस्य भी बढा है। उन्नति भी हुई हो सकती है. क्रेकिन वह मानी मानसिकता के क्षेत्र में नहीं हुई है. केवल मौतिक क्षेत्र में दीसती है। इस अनस्या को टटना चाहिए क्षोर मालम होना चाहिए कि कुछ और ही तत्व है, चिन्मय तत्व , बाष्यारियक तत्व, नैतिक वत्व कि जिसके धारी और मानव समदना हो सकती है और होनी चाहिए । यदि ऐसा हो तो मेरा विस्वान ह कि हम बेस्र पाएँगे कि यह सपटना काल को मेदती हुई स्थायी वनती है, उसमें उसने और बढ़ने के बीज रहते हैं। इसरे प्रकार के मगाला मानो सदा विसरने और फटने को उच्च दीसते हैं, बड़े यल से ज्यो त्यो उसे जुटाये रखना पढता है। पर मेरी दढ मान्यता है कि चिन्मयता को केन्द्र में छेकर बनने वाली सघटना विसरेगी नहीं, बल्कि स्वाभाविक और मन्द्र रूप से बदती और पुरुती जाएगी। बदि कभी जननी इस छोटी सी दुनिया को एक होना है, और उस एक्या को ऐसा होता है, कि वह आये भी विस्तार पाती जाये, तो यह काम राजनीतिक या प्रशासनिक संगठन ने नहीं ताना विल्क ऐसे किसी सगठन से होगा जिसके मुख में प्रेम है और इसीकिए भोग की जगह त्याग है।

sion of the real, the way is only a partial logical estimate and linguistic expression of it. Now as the logico-linguistic analysis of reality is the subject matter of squester, the evergray and the way are regarded as the two aspects of the latter.

28. A brief reference to the private-cum-public character of प्रमाण and मन and a further distinction between the two may be made here. A प्रमाण or a नव in its private (स्वाप) character is knowledge or intuition (आन) and in its public (पराचे) character, it is verbal expression (weet) conveying the intuition." Each of the five whites --viz., मति, श्रुत, अवधि, मनःत्रयवि and केवल--thus has two aspects, viz., intuitional and verbal,4 and the verbal aspect, being representative of the intuitional, is as much comprehensive as the latter. The natural comprehensiveness of the verbal expression, however, lapses with the latters's association with logical categories and growth into linguistic symbols which the human intellect invents for a better understanding of the nature of reality, though the result is quite the contrary. The categories and symbols are further knit together into various theories which crystallize into mutually opposed schools of thought. The Jains philosopher includes all these conflicting schools of thought under आत-जान which may be right (सम्बद्ध) as well as wrong (मिन्या). The right श्रुत again may be either प्रमाण or नय. It is प्रमाण if it is comprehensive, and नय if it is only partial. The implications of the terms 'comprehensive' and 'partial' have already been explained and need no further clarification. The other four ज्ञालs-viz., मति, अवधि, मनाप्यीय and however, necessarily comprehensives inasmuch as logical categories and lienuis-

सम्पूर्णार्थविनिश्चायि स्याद्वादश्रुतमुख्यते ।) —न्यायावतारसूत्र, 30. Also cf.

--त्यायावतारसूत्र, ३०. Also टा. खपयोगी श्रतस्य ही स्वाहादनयसंक्षिती।

स्यावाव: सकलादेशो नयो विकलसंकवा ॥-- लघीयस्त्रयः, 62.

Truly speaking, পুরস্তাল stands for the whole scripture, আমার for the central non-absolutistic philosophy of the scripture, and naya for the specific philosophical propositions that are knit together into the scripture.

- 2 We have used this term in the sense of pure cognition uninfluenced by any logical abstraction.
  8 Cf. सत्यादि-सानं वस्त्रमाणं, तदास्यकं प्रमाणं स्थापं। शब्दास्यकं परार्थं। श्रुतविषयेकदेखतानं नयो पस्त्रमाणः स स्थापं.
- 8 Cf. मत्यादि-सानं वस्त्रमाणं, तदात्मकं प्रमाणं स्वार्षं । शब्दात्मकं परार्षं । श्रुतिवयंकदेवल्लानं नयो यस्त्रमाणः स स्वायं स्व्यात्मकः परार्षः—TSV, p. 128.
- बन्दारानः विकास tecognize the verbal or the public (पराय) character of any knowledge (अनाय) except सुद-मान. See his सर्वार्थियोह on TS, I. 6.
- 5 Cf. त्रनेकावातस्य वस्तु योच्यः वर्षपरिवाम्-वावाचात्त्रम्, 29, with Siddhard's मिर्गृति । which says-अरोतानेकावत्त्वर्गाः परिकारप्रवाणकार्थ्यः देशांदिकः, भावत्र्येनावात्त्रपर्वनकारोवीचार्वाय्यः अपूर्वः ... क्या द्वित्यत्वात्रात्त्र स्वार्णनकारित्येष्य प्रवर्षितुं वस्त्रहे, यदा वर्षित्रवेष्यस्य अपार्थं एकार्थः व्यक्तियः विद्यास्यात्र्यः वृक्ताम् पूर्वत गत्ती. Also C. मार्ग्य वस्त्वत्रस्युव्यक्तिष्यंत्रात्त्रं सत्त्रात्त्रं, त्यात्त्रः, त्यात्त्रं, त्यात्त्रः, त्यात्रं प्रवर्धायाः

Cf. नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तेः श्रुतवरमंति ।

--प्रम्न—सेरापय की जो सासन प्रणाली चालू है, उसे कुछ लोग क्लिस्टेटरसाही कहते हैं, इसे आप कैंसा समसते है <sup>7</sup>

प्रवन—तराय का या आया भागा भारत के कि कुछ के कुछ भाग भागा कि है। विभिन्न दिन्देटरखाही के कुछ वसर—वह मेरे बण्यवन का विषय होना चाहिए चौर सम्मृति देने का नेपा विधकार नहीं है। विभिन्न दिन्देटरखाही के कुछ बाह्य उपकरण भी होते हैं वे तो में देखपब में नहीं देखता।

प्रधन-बाह्य उपरण से आपका ताल्पर्य ?

प्रस्त--भिक्ष स्वामी के व्यक्तित्व में बाप क्या विखेपता देखते हैं ?

उत्तर—विक्तु स्वासी के चरित का को तूरा जम्मवन नहीं किया है। पर मेरे मन पर छात है कि सत्य से बकार हुसार उनके नियद कुछ नहीं मा। वे कको लिए मान प्रतिच्या ब्या तन कि बोकन वी निष्यापर पर मनते थे। यह सत्यवीर वे अधिन तौर निर्माण है। प्राम्थ्यों निकाओं में बसी बात मानता हूं यह स्व रख और स्व तौन नहीं दे। हरीति वे प्रतिका तौर तकता हो कि नी

प्रका-आचार्य भिन्न ने सम्र का प्रवर्तन क्यो जनिवार्य समझा ?

उत्तर- वह नाह कर मी अकेते हो नहीं गाए । जीन उनके जाय हुए ही । उत्ती को मान नहना चाहिए । वीखे कोई उनका गाम लेका उम्र पहें ऐसी उन्हान किन्ता की होगी, यह मैं नहीं मान सकता हैं। हो, वो उनने सन वनायास उपना और बहता कल गया उस सम की चिन्तना तो उनसे कैसे छट सनती थी ? वह उन्हाने निया और योग्य

कार्य किया । इसमें में कोई राग-भाव नहीं देखता हूँ । प्रश्न-नमा उनका यह कदम अन्तिकारी कहा जा सकता है ?

प्रस्त—स्या उनका यह कदम आन्तकारा कहा जा चक्या ह । उत्तर—अनिवार्य क्य में वह कदम अन्तिकारी हो बाता हे जिसमें मनार का राग विसर्जित होता है और नत्य का

प्रेच प्रतिनिध्न होता है। प्रहा—आबार्य निव्हु ने पास सब्य को प्रसारित करने के स्वस्थ-उपकरण ये और अनेन कोग विरोधी ये। फिर भी अटट साहस से वे वपने पण पर कटे रहे और उन्होंने सत्य को बागे बदाया इस में उननी आन्तरिक हानित के अतिरिक्त

और क्या नजर जाता हे<sup>?</sup>

प्रश्न---मनुष्य प्रकाश का इन्ड्क रहता है, जब उसे प्रकाश मिखना शुरू होता है तब विरोध नयो कर उठता है?

क्या उसे कही आन्ति रह बाती है ?

वतर—मनाय बनकार को सबस नहीं कथा। वह बफकार क्या करें? प्रस्नाय कपने को अपने में रीक नहीं सकता वर्तात क्यांवर से ही तकाव को बक्ता बाँद बफकार को हटवा होता है। यह किरोप मीतिक है। सक्ता बारो और पिकेटमा नी मां का हो कका हैं, '' प्रिश्ताय में क्यों नहीं हता, न होना कि प्रकाशमान पूर्वा को परापत न सहने पत्रे हों। सबके सीतिक के लिए तक की को हती दूसने नहां नहीं है, बद बखु दिस्तात में ही नतिस्त है।

प्रश्न--- सारे सम में एक ही आचार्य का अनुशासन अकना चाहिए तेराश व के ये विचार क्या व्यक्ति स्वातन्त्र्य के अनुकूल है ?

in the propositions of the wave-wavelth and those of the wave-wavelth. It may however be dropped if its meaning is otherwise apparent. In the case of the propositions of the xave-wavelth the expression wavel does the positive function of implying simultaneously (4 recordly) all other possible characteristics that are true of the subject, while in the case of the propositions of the wavelendth, the same experient does the negative function of probabiling the denial of these characteristics. The cognitive attitude in the first case is 'indefinite', that is, without any artificial definiteness, while the cognitive attitude in the second case is 'definite', that is, with a definiteness which tends to define the object without drawing its 'indefinite' character.'

34. fayinfer, who agrees with the above distinction between a unique (i.e. a सकलावेदिन proposition of the प्रमाण-सप्तमंगी (and ) नगवानय i.e. a विकलावेदिन proposition of the लव-सप्तारंगी ), records a number of views on the subject and rejects them as untenable.2 Thus there were thinkers who regarded the proposition, which predicated more than one characteristics of the subject, as a प्रमाणवास्य, and the proposition, which predicated only one characteriste, as a नयवाच्य. But, according to this view. the first, the second and the fourth propositions of the स्प्रांगी would be cases of चयवाच्य and the remaining four propositions only would be cases of प्रमाणवास्त. and this is obviously a consequence which no Jaina philosopher would admit as acceptable. There was again the view that a proposition about pure substratum (धरिमात्र ) is प्रमाणवाक्य and that about a characteristic (वर्ममात्र) is नपवाक्य. But this is also untenable, because a pure substratum or a pure characteristic is incapable of being expressed by a proposition. There was a third view which regarded the seven propositions, when taken severally, as so many नवनात्रवह and the same, when taken jointly, as a प्रमायनात्रव. But this also is absurd, because a number of partial truths cannot together make up the whole truth. Truth is a unitary whole and cannot be taken as composite of discrete parts. The part of a whole must itself be a whole. अभयदेवस्ति, in his commentary on the सम्पतितकं प्रकरण of सिद्धसेन-दिवाकर, mentions a view which regarded the first, the second and the fourth propositions of the सन्तमंगी as सकलारेकिन् (i.e. प्रमाणवास्य ) on account of their reference to the whole subject by virtue of the unitary character of their predicates, and the remaining four as विकलावेडिन (i.e., नपवास्य) on account of their reference to the individual aspects of the subject by virtue of the multiple character of their predicates.<sup>3</sup> This is also untenable because of the unnecessary distinctions it makes between the identical subjects of the seven propositions.

<sup>1</sup> For further elucidation of the problem, see in 3, § 29. Cf. यक्कारेसोहिं शीरपदेवासंवरकं फटारिक्समर्थ कालांवियरचेव्युलाओदीरचरीच्या प्रतिकारवास्त्रि, क्रकारेसवर प्रमाणकारकार, विकारोसवर्य क्रियेग स्थापायकेन देशेगचरीय वा युववेकच्यात्यकं कटारिक्सपर्यं प्रतिकारवास्त्रि, विकारोसार नयकारवार् । SET, p. 32.

See TSV, pp. 137 ff.; also SBT, pp. 16-19.

<sup>3</sup> See सम्मतितक अक्टप, Vol. 3, pp. 445-6 (Ahmedabad, samvat, 1984)

- सार्यंकता सर्वथा देने में है, छेने में तिनक भी नहीं । अर्थात मुझे प्रेम त्रिय है । अपनी स्वतन्त्रता उस नाते महे अप्रिय भी हो सकती है । आचार्य तो चलो एक के वजाय अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन चया आदमी में कता करण और विवेक भी दो हो सकते है ? स्वा विवेक के वाषिपत्य को स्वतन्त्रता की वात कहना होगा ? यदि आचार्य सत्ता भोगी नहीं है उस सब या समाज के बन्त करण का प्रतीक है तो इसमें में पूरा मौजित्य देश सकता है।
- बन्त करण की ओर से जाया हवा बनशासन इन्द्रियों को या दूसरे बगोगायों को कुछ अप्रिय भी छम्। सकता है लेकिन मुस उसमें कोई अनुपयुक्तता दिखाई नही देती । बल्कि यह तो अनिवाय है।
- प्रवन-विचार भेद होने पर कोई भी सदस्य जब बाहे तभी सथ से जलम होने में स्वतन्त्र है। पर जब तक सब में रहता हे तब तक उसे सब के नियमानुसार ही रहना आवश्यक है। तेरा पय का यह नियम क्या व्यक्ति स्वातन्त्र्य की सीमा को लाइता है या उसे वजाता है ?
- उत्तर---यन्ति यदि स्वतन्त्र हे कि वह सब में बाहे तो रहे, न बाहे तो न रहे तो सब की अन्तरण मर्यादाएँ उसकी स्वतन्त्रता का हनन करने वाली नहीं कही जा सकती । वे मर्यादाएँ तव उसके आत्मानशासन का अग हम जाती है।
- प्रका--- ने मर्यादाए आत्मानशासन रूप ही ह तो फिर सचीय क्यो कहलाती है ?
- उत्तर-स्थ को जब हम स्वेच्छा से आत्मीय बनाते है तो सवानुशासन आत्मानुशासन वैसा बाप ही प्रतीत होगा । यह अबदय हे कि सम का वल बढ़ेगा तभी जब, और जितना, सदस्यों का समर्पण उसके प्रति हार्दिक होगा। हार्दिकता में प्रति रहते पर व्यक्ति सथ के. साथक की जगह शायक हो चलते हैं ।
- प्रक्त--तेराप्य की मर्यादा है कि सिर्फ आचार्य ही दीखा दे सकते हैं। परन्तु इतर जैन सम्प्रवायों में यह नियम नहीं हे । सता हर कोई अपना शिष्य वना सकता है । जाप की दृष्टि में अमण सप की उन्नति के लिए कोन सी पहति अधिक उपमुक्त लगती हे
- उत्तर---मेरा सुकाव पढित के प्रति नहीं हे, आत्मक्ता के प्रति है। पढित कोई वही त्क उपादेय और हितकर रहती है जहां तक मीतर उसके जारना विद्यमान हो । आयार्थ पद पर मान सीजिए जाने कमी अपात्र व्यक्ति आ जाता है तो क्या केन्द्र की यह अपात्रता सारे त्रत को सिमिल और क्षीण नहीं कर देशी ? गुरु शिष्य सम्बन्ध पवित्र और हार्दिक सम्बन्ध है । वैधानिक रूप में वह उपयोगी बना रहेगा तभी तक वब तक उसकी हार्दिकता और प्रसन्नता कायम रहेगी । आप ऐ तिहासिक दृष्टि से चाहें तो मानें कि तेरापत्य का वल इस एक केन्द्रिता के नियम के कारण एकनित और सुरक्षित रहा । वह हो नी सकता है, केकिन मेरी आस्पा है कि केन्द्र की अध्यारमप्राणता के कारण यह सम्भव रहता आया होगा।
  - यह तो स्पष्ट ही है कि व्यवस्था के नाते केन्द्र एक रहे तो बच्छा है। अन्त करण बादमी के पास एक होता है। विवेक एक होता है, हृदय एक होता है। डिहुद् खब्द सगर्भावस्था के लिए है जब भीतर अन्य जीव की भी स्थिति होती है । व्यवस्या में जायार्थ जयवा गृद पद एक हो तो व्यवस्या सुचार रहती है । लेकिन गृह तो माता के समान है। सस्या उसके लिए अपत्य के समान है। उसका चिन्तन और पोषण वह अपने से भी अधिक ममता से करता है। हिमो कटिक होने की मीन भी इस तरह उससे पूरी-पूरी निम बाती है। आजाबाली एकमात्र होने पर भी डिक्टेटर-शिप का भाव कही नही जा पाता । किन्तु वह बच्चारम प्राणता में ही सम्भव है । इस प्रकार की सत्ता को सम्पदा से शन्य सम्बेदन से एक ही साथ युक्त और मुक्त कोई स्वत्वातीत पुस्त ही साथ सकता है। माता के लिए ही बोहुद् अवस्था भवण है नयीरिक अपने से अधिक वह अपने गर्न में रह सकती है। श्रेकिन स्वत्य आदमी जब दुधिता वनता है तो उसका हाल वे-हाल हो जाता है। बेमोकेटिक लीवर या विकटेटर की दुर्गीत इसी से देसने में आती है।
    - समाज बहु मान्यवान् है जिसको ऐसा सम्बदनशील जात्मिक केन्द्र प्राप्त है। जिस समाज को वह सुविधा नही है स्तान वैधानिकता के और से यो समाना कितना भी वाय पर वह सम्मला रहता नहीं है। शिष्य अनेक हो और वे भिन्न-भिन्न बाचायाँ को मार्ने तो इन सबको मिलाकर समाच को एक बनाये रखना कठिन होगा। अधिकास

16777216 Avalikas or 3773 Breaths made one Muhurt = 48 minutes

30 Muhurt one day and night

15 days One paksa (fortnight)

One month. 30 days

12 months One year.

7096 × 1012 years One Purva.

#### Macro Time

One Palyopama. Countless years

One Sagropama. 10 × 1014

One Time-cycle, 20 × 10 Sagropamas

One Pudgala Parvarta. Infinite Time cycles

प्रका-तेरायय में हर सर्तिविधि के केन्द्र आचार्य है। आचान को रायवर कोई ग्रुट भी नहीं वर मनता। पुरु व्यक्ति इस स्थिति को विकास में बाधा मानते हैं। पर साधनन ऐसा कुछ महमूस नहीं रखें। आपी दिन्द में क्या यह वाधा है ?

उत्तर-जिनके लिए प्रस्त हो वे ही यदि उन्हें बायक रूप में अब तक महसून नहीं रुप पाये है तो यह विचार ीयण शादिर रह जाता है सारभूत नही होता । में बाजा या आदेश पारन को बिराग में बाबा नही मानता हैं । उटटे यह बिनय वित सहायक ही होती है।

केकिन केन्द्र का आगम रूछ अधिक स्वष्ट होना चाहिए। हमारे वरीर में रुद्धि मस्निप्त में नेन्द्रित है। भागा। हरव में केन्द्रित मानी बाती है। केकिन आरमा वा रेन्द्र रहा है ? आरमा तो वैमे सरीर मर में "गाप्त है। कती एक जगह नहीं हे और हर जगह है। आचाय ने प्रभाव हो भी मैं हमी ताह राम रनता हथा मानना चा ता ह। संस्मव हो भी सकता है कि घरीर का अमुक अगोपाग मस्तिए है नियम है तारण अयवा हदय ही वाधा थे तारण व्यविक्तित रह बाए पर किमी भी अग प्रत्यय की आत्मा से तो वैमी प्याता मानी गरी पा गानी। आनाय सब में आत्मा के सद्श व्याप्त हो तो उस तरह दी आग्राज के रिए म्याप नही वचता।

प्रका—सेरायय की मर्यादा वे अनुसार याचित या निर्मित प्रत्यन वस्तु नमन्तु अगव गर्प है नेन्या में हाती १। व्यक्ति विराप का जम पर कोई आधिपत्य नहीं रहता । ऐसी अवस्था में भी नथ में उन गरा निरन्तर रिराप टीता नजर पाता हे । इसमें आप क्या रहस्य देखते हैं ?

उत्तर-मेरी दिन्द से यह स्वामाविक है। सृष्टि प्रम से हाती है। प्रम में आरमदान है। मागु गोप आरमदान पा तिपत साम पाते हैं जब-अपना सवधाउ व अपनी रचना में उत्तत है और उसे नथ है भारत में अपण हारी है।

प्रसन--तेरापय के विरुद्ध अनेक निन्दारमक वार्ते दुमरे समाजा ही ओर मे महित प्रचारित और प्रमारित ही जाती रही हैं परन्त तेरापच समाज ने वापिस वसा नहीं गरन भी नीति पर ही अमन शिया है। आप उसे तेरापच में िगा ठीक समयते है या सराव ?

उत्तर--निन्दा को मैं भला समयता हूँ निन्दित ने किए। नुस्तान उपमें केवल निन्दर गा है। निन्दा उत्तार है प्याप्ति वह अमक व्यक्ति अथवा समाज को अपने दोपा के प्रति जना रनान में सहायर होती है।

तेरापय की ओर से अगर किसी की निन्दा नहीं ती गई और निन्दा ता उत्त आया में उत्तर नहीं दिया गया, तो यह अच्छा ही है। लेकिन में इससे भी आगे जाना चाहुँगा लार वह यह ति निन्दा भी और निन्दा भी अवता भी न सन में आन दी जाय । तेरापन पी और से मदि आप बतार्यें नि एमा भी निया गया है तो मेरे लिए हुएँ ही बात होगी । क्सर जो रहा इसमें यह तो आ हो जाता है नि निन्दा न गरना और प्रतिनिन्दा द्वारा उत्तर न देना उचित और सराहतीय है। तैरापय ने ऐमा करके स्वास्थ्य वा ही प्रमाण दिवा है। त्यारि निन्दा में हम दोर दर्शन मे स्तर पर उत्तर आते हैं। काम गुण--दर्शन में से होता है। उस सुष्टि में गुण-दोष से हीन तो है । या ? दोष देखने चलो तो हर कही मिल जाएगे। पर दोप दर्जन की इस सुविधा से जीवन-धानी हो लग्भ मला स्था होने बाला हे ? तीर्थ-दर्शन और पुण्य-दर्शन की मावना में से ही उसे उत्कर्ध और आनन्द प्राप्त हो सपता है । इसलिए मेरा विचार ता यहाँ तक जाता है कि निम्दक ने मी हम मुख देयें और उत्तनी भी सराहना गरें।

इसका मतलब में किसी निर्मलता का समर्थन करता हूँ यह नहीं है। प्रेम में से जितनी इटता प्राप्त हो। सनती है, उसका अनुमान भी कठिन है। उम प्रेम में अनन्त प्रतिकार नी शक्ति है। इन तरह अस्ति। मो परानम की वृद्धि मानता हैं और उसमें से भासन की अपूर्व क्षमता जा सकती है। दामन-दमन-दण्ड ये सद बुस्ड का सपता है। इसलिए मेरी आशा है कि तेरापय की बोर से बो निन्दा प्रतिनिन्दा में न उतरने वा प्रथ रखा गया, उसमें वल ही फाम कर रहा है, कोई दौवंत्य नही।

rules of Jaina monachism, so that unnecessary repetition and consequent increase in bulk can be avoided.

#### Church Affairs.

The early texts like the Sthamanga Sutra give a list of twenty persons who were not allowed entry to the church. A mene glance at the list would show that persons who could normally not be expected to fulfil the high standard of the discipline of monh-life were set aside. These included persons of un-accommodative nature, persons having physical defects and persons whose entry to the order was expected to be a naisance rather than help to monestic life. The last included children under eight, pregnant woman, enuch, persons in debt, so on and so forth. However, cases are on record in later texts, when we find certain exceptions being allowed to the general rule. For instance, children even below eight years were initiated, enumed, who were expected to be helpful in wandering off royal displessare were temporarily admitted to the order.

The ceremony of remunciation in the beginning was a simple but impressive occurrony. The Nayadhammakhao gives a graphic description of the remunciation and initiation of the prince Megha. By the time, however, we come to the Prakennakes, we have a formidable list of Muburtas, Nakabatras, Karanas, Sakunas and Lagoas which should be looked into for proper time of remunciation. As Jainism spread to different regions and as it came to encompass within its fold persons from different economic strate of the society, there were regular shops dealing with monastic apparatus and the cost of the ceremony of renunciation varied between five to a lable of remess.

Similar is the case of the officers of the Church. Wheeas, we meet with the principal officers of the Church in the early text like the Shanaaga and others, these tests do not give us say idea about the sendemic and other qualifications of these. It is to be noted that what is emphasized in these early texts is the ethical aspect as revealed in the Surpremerped or the Gentamped. This is as it should be. For prior to consolidation of church on a systematic basis, what needs an emphasis is the aspect of meetal and moral purity. But as Inclinate made white strides, a systematic plan and a curviculum of tudies was laid down. This we find in the Chekasturas, or to be more precise, the Vysvahara Sutra, where after a totaly of twenty years, a most could be the master of the canon.

The Anga texts often refer to the principal officers like the Acharya, Upadhyany, Gazin, Sthavira etc. But as the nocessity arose with the creation of smallier units, we came across new designatories. The Game, Kuels and Sample of the Anga texts, are further augmented by Sakke, Phaddage, Gammus and Gacche in the Uparige and the Niyaktis. However, with further presend over which regions, there excess to have grown up a tendency for marked grouping as the videnced by the immenorable Gacches in early medieval period. These were formed on regional incidental or personal basis as is well known. However, impite of minor variations in mosately practices, the mals fabric of Jains discipling remained intent.

उत्तर—यह कि उनके पास आश्रम के लिए कहीं कोई बपना स्थल नहीं है, दूषरे का हृदय और दूसरे का आवास ही जनके लिए सरण हैं। इस कारण उनमें कुछ और भी विशेषताएँ बनावास विकस्तित होती जा सकती हैं।

प्रशा—तेरापंच के बर्तमान वाचार्य श्री बुक्ती तथा उनके विचित्र बायूजों से वाचका यदा-कवा जो सम्पर्क जाता रहा है, उससे तेरापंच के लिए कामको सहमानगार्थ विकास गाँद हैं या ब्राम्ब ? विकास पाई हैं तो उसके कारणों का विवेदन केशियर हाम याई है तो भी ?

(वयन कावप हात पाइ हु ता भा : उत्तर—हात में कावल नहीं हूँ । सम्बन्धों में स्नेह हो, दूसरी किसी प्रकार की वयेक्षा व हो, तो वह सम्बन्ध फले फलेगा हो. घटेला चर्चों ?

में बरिया कर हे व्यक्ति को मानता हूँ। जन्म, पंच बार्या व्यक्तियों के प्रकार दे प्रकाशित या उनकी बढ़तारी वाहंद वसते हैं। बात्यां कुतारीओं को मेरी बातस्क प्रकार और मानियत मानत प्रकार पुरस पाने है। रिनाम कोर सुक्त कुरों पुरियों में भी प्रमाद बाई बेबा बोक्त प्रयाद देखा कि विकास और गाँग भी अपनेक बहुद है अबकत हों भीर बारों वहाँ। कहना होजा कि बुक्तेर (यंच के) बाजूबों में कोशाइत मुझे यह कम बेकते को किया।

# The Contributions of French and German Scholars to Jaina Studies.

DILIPKUMAR BANERJEE M A B L , (Cai ) M A (Patna) M A (B U )

Pair Acharva

The European Scholars have made Signal contributions to Indology in all its branches Since the time India came in contact with the west, the European Scholars specially the French and German have been taking active interest in the history and culture of India

The discovery of the literary ments of the Sankrit language by Sir William Jones, was a mark, in the history of fladological research, as it opened up to the Western Scholars a new and vait field of research literation userpioned. The French and German Scholars began to make a Scientific Study of the Sankrit language and by their patient researches land the Foundations of the Science of comparative philology.

Of all the Western Scholars the names of the French and German Lavants stand out prominently as having made the most outstanding contribution to Indian studies in all its varied branches

They have applied themselves assolutionally to the outsial Study of Sanakrit and the Sanakritic languages since the beginning of the 19th century. They studied these not only for the untrinsis literary ment of the language sited, but for the sast amount of historical, sholidograd and Phistocophical materials that he embedded in them

It is due to these Scholars that some of the forgotten chapters in the chequered annals of our land have been brought to light and considerable light has been thrown on some of the most important problems of Indian history

In the present atticle we shall try to asses the contributions made by French and German Scholars to Jama Studies Early in the 19th Century the French and German Scholars were structed towards Jamass and began to make a specialised study of its Interature and philosophy. Some of the German Scholars devoted their whole lives to the study of Jamology and trained a batch of Scholars who fastfalled carnot desearches in its various Jamology and trained a batch of Scholars who fastfalled carnot de researches in its various

The first to open up the 11ch teasures of the Janua Interature was G Buhler a German Scholar, to whom the world is indebted for honogang Janussen and its interature within the field of the Europeru Scholars The first comprehensive und epoth making account of the Interature of the Januars was written by ALBRESHT WEBER who made a thorough and exhaustive study of the Januar manuscripts

## आचार्च भिक्षु : एक महान् कवि

( रेक्ट-भी क्रगनसाल शास्त्री )

सन्त साहित्य का स्यान--

सन्त साहित्य भारतीय वार्मय का बीवन-सत्त्व है, यो कहना अतिरजन नही होगा। साधना के पथ पर निरन्तर आगे वढते आत्म-वल के धनी सन्तो ने जो सत्य पाया जनकी सहब, सरल तथा वीवसम्य वाणी का आश्रय पा वह सर्वजन भीग्य वत गया । जारम-संगीत के उद्गाता जीवन-काव्य के कविषता ये सन्त अपनी वाणी के रूप में जो अमृत्य विचार-निधि अपने पीछं छोड गये, बहु यूग-यून तक मानव को जन्त अयस की और अवसर होते रहने की प्रेरणा देती रहेगी। हृदयस्पर्शी पदी के रूप में सन्ती द्वारा सज़ोई गई वह अमर ज्योति कभी वृत्तेगी नहीं सदा अलती ही रहेगी। उसका प्रकाश जीवन की पगढडी पर आगे बढते पथिकों को झाश्वत काल तक पथ दर्शन देता रहेगा । सन्तो हारा काव्य-सुरसरी के रूप में अवतारित वह जीवन रस कभी सलेगा नही, बहता हो रहेगा जिसका सेवन कर युग-युग तक मानव जमरस्व का जास्वाद छेता रहेगा ।

आचार्य भिक्ष एक महानृ सन्त-

बाबाय भिक्ष एक युग प्रवर्तक, जन्तद्रच्या महान मन्त थे । वे विकारों से जुझे ये, रुखियों से लडे थे, जड परपरामी और स्वितपालकताओं के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह का सस फुका था। विपरीतताएँ उन्हें डिगा नहीं सनी, विरोध उन्हें हिला नही सके, वे मेरु और हिमाद्रि की तरह अडोल रहे । इन सब स्थितियों ने उनके जीवन में एक अदमुत सहिष्णुता, निर्भीकता एव स्पष्टबादिता का विशेष सचार कर दिया। सत्य को कड़े से कड़े रूप में प्रस्तूत करने में वे कभी नहीं हिचकिचाये। यही कारण है, उनकी कविता में कवीर की तरह फ़क्कटपन है, एक स्वाभाविक बोज तया सबेग है जो सन्त-काव्य की श्रपती विशेषता है।

एक जन्मजात कवि---

कवि बनाये नहीं जाते, ये उत्पन्न होते है । जानायें मिख् का जीवन इसका ज्वलन्त निदर्शन है । उन्होने विधिवत् रीति-ग्रम, बलकार शास्त्र जादि का बच्चवन कर कवित्व का शिक्षण पावा हो, ऐसा नहीं था । हृदय में भावो का उद्देशन हुआ, वे बाहर निकलने की विलिमला उठे, अन्त सारपुर्ण खब्दों का सम्बल पा नत्ते रूप में आविर्मत हो बले । यही तो जनकी कविता थी।

सस्कृत के अति प्रसिद्ध रीतिकालीन आसार्य, साहित्य दर्पम के प्रणेता श्री विश्वनाय ने कहा या कि शब्द और अर्थ तो कविता का केवल कलेवर है, उसकी आत्मा तो रस है । यही वह तत्व हे, जो मानव को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करता है। आरम सन्य सरीर की जो दशा होती है, वही दशा रस सून्य कविता की होती है। यहराई से परखने पर हम पायेंगे, आचार्य भिक्ष की पदाविलयाँ काव्य-रस से छळाछळ मरी है। मानो उनमें निवेंद (शान्त रस) का दिव्य निर्श्नर वह रहा हो।

भाषा---

आचार्य भिक्ष का जन्म राजस्यान के चोवपुर प्रमण्डल में हुवा या, जिसे सारवाड कहा जाता है। उनका कार्य-क्षेत्र मुरयत जोवपुर तथा उदयपुर प्रमण्डल, दूसरे खब्दों में मारवाड एवं मेवाड रहा । इसीलिए उन्होंने अपनी कविता में जिस, भाषा का प्रयोग किया है, वह मारवाठी एव मेवाठी का मिश्रित रूप है। सेवाट गुजरात का सीमावर्ती भुखण्ड हे अत वहाँ की भाषा पर मुजराती का ठीक उसी तरह प्रमाद है जैसा मेवाडी का मुजराती पर\*। अतरव आचार्य मिस् द्वारा प्रयक्त राजस्यानी में गुजराती की भी एक हल्की-सी पुट हम पाते है।

<sup>\*</sup> कुछ खतान्वियो पूर्व एक समय या जब गुजराती और राजस्थानी एक ही भाषा थी। देश, काछ आदि के भेद से उत्तरोत्तर मिन्नत्व होता गया । इसके वावजूद भी इन दोनो मापाओ में बहुत अधिक नैकटय है ।

चूं कि बाचार्य नितृ एक वि स्पृह हायक में, उस शास्त्रत क्षरा को जन-बन तक चूंनाना उनका बामित्रत था, वित्ते उन्होंने बातनाता किया गा, मोक करिवर-बायाण हाए कीडि-बन्दी । बातांकिक विश्वी तो यह भी, बांबता उन्होंने की नहीं, बन पाने बो बोर जान्य उन पाने । अहोने उन वितो प्रचिक्त पाने के केडिक्सीन, तरक एवं बोधपास छाड़ी का प्रचीन किया है। तो तीचे सोता या पानक के कलतत्त्र एक चूंच कहें।

#### रचनाएँ —

वापार्थ मिश्रू का जीवन स्केट करवी है बहुज था। दे बच्चार-करिन है महान् करदा थे। पानग पर करिनारचा तन्त्र स्थापन करले स्वरी थी। बनेक बार बाधी-वाधी रहतो उच्छे ने होंदी को बस्तावर्त ने स्वर्ष हों । किरपी हास्पर्ट है, क्वोंने बराने जीवर में देखता किया, विस्ता स्वरूप हर करना मौता किए उच्छे हो। किया मी सदस्य उपान मीहि कर। प्रोत्त है पूर्व विद्यापों को सत्यन उपान क्वायानी की मात्रा में बरहता एवं कच्छापूर्वक इंपित कर देशा उनकी सर्पूत

र्जन तरब बान, बाचार-विश्लेणन, जैवन-नवर्ग, वर्ष-वास्त्र को नवर्गताएँ बादि सीविक विषयो पर बाचार मिश्तु को भो रचना देवसमा है, वे प्रमाण और नहीं वर्ष के सिए नि सबेह उनकी एक ब्यादिन रेन हैं। बच्चार-नाहम्म में जनका बच्चन नाहरपूर्ण स्थान है। तरपक के स्वयं पुजर की व्यापाल में बच्चे पर्य-सब के बाध प्रवर्तक बाचार्य की विश्व के चीवन-परित्त के इस में अपने

हारा रिवत 'निष्ठु वस रसामन' नामक प्रन्य में उनके हारा ३८ हवार वायाबों के रचे वाने का उल्लेख किया है। उनकी अधिकाश रचनाएँ पद्मवद है, कुछ नव बढ़ जी। उनके हारा रिचत प्वात्मक रचनाएँ निम्नलिखित है —

——स्य प्याप्त २—व्याप्त का बारी हा 1 — कालवारी ये बीर्स ४ ——कियावारी ये बीर्स १ — विवाद स्वीत १ विवाद स

सानार्थ तिसू ही अधिकाश राजााएँ राजधान में उपधीक विशेष राज्याधिकी में हैं। वाज्याब दीं, तैराठें बादि करों का मी मोर्था है में एक जन्मदाने की मुक्त विश्व को सानक वात पर बाद का बीतों में उन्होंने निक लियुता है प्रित्त किया, वह सामावर्ष में एक सानार्थ में बहु हैं। बीत की बादासार को जिब होते हैं। उनके सामान्य से नारीर तर मी धहुन ही का-जन कर मुक्तां में वा करते हैं। बोत कर से प्राप्त में माना में सामान्य के सामान्य के सामान्य के सामान्य के सामान्य कर सामान्य सामान्य सामान्य कर सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य कर सामान्य सामान्य सामान्य कर सामान्य सामान्य

हाव्यों में प्रसार ;— चनकी प्रनाशों से यह समय प्रतिमाखित होता है कि खब्दों के प्रयोग में बहीं प्रशान शामाता नहीं है, सहन मामता है। मानी के बतुकूत जो खब्द सहन्तवा जर्मीणें हुए, जर्ने ही बचनी रचनायों में उन्होंने प्रमुक्त किया। प्रशास उनकी शैजी में स्वास्तर सम पासा है। विनयमूलक वर्म का निस्पन करते हुए उन्होंने किवने सरक एव प्रसादमय खब्दों में कहा है— "विनयमूल बर्म जिन कहां, वे जाप विरक्त जीव ।

"वित्तप्रकृत बारी जान कहा, त वाचा वरण वरण वाचा ते सत्त्व रो वित्तप करेता दोधी मुलिय री नीव ॥ वे कृष्ट तथो वित्तय करे, ते किम उत्तरे भव धार। च्या पुत्रह कृष्टुम तही बोलस्या, ते च्या वयारी हरा॥ केहिं बद्धारी इस कहें, तृद ने वाच एक होय। मृद्या मजा ते मुक्क कहा, त्याने न छोल्या कोय।

जिण आयम माहि इम कहाो गुरु करणा गुण देखें । स्रोटा गुरु ने नहीं सेवणा, त्यारी कीमत करणी विशेष ॥

कर्यात् सरकारते पर्न का मूछ वितय बताया है। पर व्यूत कर गोग ऐंगे हैं, यो वधे वचार्यतः समस्ति है। वितय सत्त पूर्व किया नामा वाहिए, जो मुस्ति की मीर्च पानने को है। यो कुद्द का वितय करते हैं, वे यह समूच को वेसे प्रार कर करें। "विन्द्रों सर्पुट को पहुंच को पहुंच को विद्यान माई ती, दे नमूच पोन्त का हर एन्टे—का मृत्यून यह निफाल प्राया। वह स्वाताने ऐता कहते हैं कि पूर्व कोर पान तो एकड़ी होते हैं। वच्छे बूरे यो थी हैं क्लिए हम पूर्व कहते हैं, वन्हें मही छोरना पाहिए। पर मामान द्वारा करकेल आपनो में दो यो बहाई है क्ष्म बेसकर पूर्व करने चाहिए। कुसियत —सुटे पूर्व काई करना तो करना सीच्या चीन प्रार करना का है।

हर तथी में मुह्द-मुद्दार विकेश तर कीर है किय कब्त पालियों कीयों और पहल तीमा बनते द्वारा अपना बताता है, यह पहला पानन के हुएय भी कनतोर दिला नहीं पहला ! 'पना बनाये हार', 'पूर वे नाप एकं आदि विकास का प्रयोग कर दिन प्रकार पन्नेत्री विकास का निवादीकरण किया है, यह उनकी कोनती की बननी विवेशना है। यह ती राजनीवात स्वत वर पत्नी हैं। कित की बरा भी आपन मुझे करणा पत्ना है। 'एव पनायरकार पनिवादान बनावार ने राजनीय क्यॉलक कामानी मी ही तो सम्बन्ध हो है!'

#### अलकार ---

संस्कृत क्षेत्र में अवकार-आवर के बच्ची बिद्धां, बाजार्थ मम्मद ने करिता के लिए तककारों को आवश्यक माना है एर साम हो यह भी कह बिचा है कि मंदि वे कही कही न मी हो तो कोई बात सही। है वहीं के अहि प्रसिद्ध रीतिकालीन बाजार्थ नेकब में मी करिता और बीरिता की जोगा के सिए बक्कारों की बावस्वकृता बनुष्टव की है। "

हार पर चर पुरुषात्र दे रोव<sup>2</sup>—माना हिन करकार परिकार के बील में को बहाने वाले हैं पर कर <sup>2</sup> जब कि सहस्र रूप मैं जन्म प्रापेत हो। वहाँ काम की कुररात्रा को बधाने के लिए कोन-बील कर जनकार जारे जाते हैं, बहुत स्विधान सोनिया और विश्वीयन नहीं होती, उनके बार दें स्वर्द [मृज्याह हो] आती है। महावार्त के कहा की पाय बहीते हुना। उनहोंने अपने महास्वार 'दान परिकारों में खहुत राष्ट्र-पार्ट के बीहत और विश्व काकसारों को हुगाने का प्रपात किया, बहुत का महा जम्म के करात्री को मीदी हुग्य करात्री पर । को सी है के प्रमान के देने के को हैं है।

आचार्य निक्षु एक बच्चारम-साथक वें । होशों को बीवन-रक्ष से ब्राम्कावित करता उनको श्रामित या, सुन्दर शब्दों की क्षोत्र में चुटे रहना नहीं, बककारों को चटने में वृद्धि दौदाना नहीं । पर किर भी खब्दों की सुसज्जा, अर्थोन्कुल प्रयोग,

```
१—रामधीयार्थप्रतिपादक शक्त काळ्यत्।
(रत प्रपापर)
२—सद्दोषो शब्दामों सगुणाननककृती पुत न्वासि।
(काळ्य प्रकाश)
१—मूगण विना न सोहड कविता बनिता। निता।
(कव्य-प्रकाश)
```

धनुवारी के वाषों की तरह कभी बाली नहीं बाते । साथ ही साथ उनके रचना-उम की यह दुसरी विशेषता है कि वे अपने विषय का हतना मुन्दर साथ थित्र प्रसुद्ध करते है कि वह दुष्य मानो मूर्तिमान् वन जा उपस्थित होता है ।

आयामं मिस् की एक इति है 'बील की नव बार'। बेन खारनो में बहुएयों के सम्बक् परिचाइन के लिए नी रक्षान्य कि श्रीर रसावी राख्या (कोट) का निरुत्त है। आयार्थ किसू ने इती विषय का इस इति में सरयन्त सरल एव उद्योगक सब्दो में बर्गन किया है।

एक स्थान पर वे (चतुर्ष बाद के अन्तर्गत) दृष्टि दोष का विवेचन करते हुए कहते हैं---

"एक क्षनी आयो केवाबतारे, मारव माहे मिलीयो चोर। तिथने क्षती बाग वाया षणारे, चोर फरसी सूँ नहारया तोड ।।

हिंचें एक वाण बाकी रह्यों रें, जब बस्त्री निज रूप दिखाय । ते चोरतिण रें रूप विश्ववीयोरें, जबसनीवाणसूदीयोडाय ॥

मोर पर्वो ते देखनें रे, क्षत्री करवा कागी माण। चोर कड़े गरवे किस रे, म्हारे नारी नवणा रा लागा वाण॥"

बबीट् एक ब्रियं मोना कर करनी चली को किये जा दर बा। मार्च में एक चौर निका। (मूटने पर जवार होनें पर) इतिनमें कड़ पर खहुद से बाथ की परचीर ने करतें (परचू) है कहें तीड़ बाल। वस ब्रिटिंग के मार्च केनक एक साथ करते दहा। वस तीड़ के कहा पर विकास मार्च (मुक्त कोड़ा)। में एक के करा ने आवार के हम तो कावत है। कोड़ी इसकी होता परचर वेजनें कहा, ब्रियं में कड़े बाप से दिया दिया। चौर को निया देख ब्रियं मर्च कराई कात। चौर करते बेता-मुझ किस बात का पर्व पर पड़े हो? मुझे गाठ़ि के नानों का बाप क्या है। बाती में बुच्होरे बाप से बाहुट नहीं हुआ है, इस गारी के मन्त्रनमार ने बाहुत हुआ है।

द्वीच-विकार को कितारी हु बस परिपति होती है, कबि ने विविध्य और चीर के दुष्यान हारा उत्तका प्रस्तक रूप पाठकों के समस्र अपिस्त कर विधा है। 'मूरो रारी क्यान का ज्यास वाग' यह से वो व्यक्ति निकटती है, ति हरी कु काय्य-पार्रियों को यह साकुट किये दिना नहीं ऐंदी। 'मह चित्र के मार्जामिन्यस्ति के देश्यम का एक ज्वस्तन्त उताहरूप है।

"कापार री चौचर्ष में वावार्य निवत् ने आवार की महाता, जीवन-कब्बहार में उचका समावेश, आचार के नाम पर कना-पार पारेच आदि पर कनारका को सक्बोर केवाले को मावगरियापूर्च पर कहे है, शारियक महत्व के साथ-साथ कममें काव्य-सुपता मी छलाडक वरों है। एक त्यान पर वे कहते हैं—

वर्षीत् पुस्तकं, पोषियाँ धाव किये पुमते हैं पर बुद्ध बाचार के परियाकत में वे बिल्युक वोधे हैं, प्राय जाल में फेरे हुए हैं। इस पवम बारे में —किकाल में इस प्रकार सामुन्येव की विस्मवना करने वाले खनेक लोग हैं।

सत् करणी करने में जो सर्वया निष्क्रिय है और सूठी वार्त वकते रहते है, जसत्व वर्जन का जिनके कोई विचार नहीं है, इस क्लिकाल में ऐसे अनेक व्यक्ति है, जो साव का वैच स्वीकार किए हुए हैं। वीजिय हो चुने हैं, दीवा-मर्वाय की व्योच्या के कारण वो करतीय है, उन्हें (अपने वे क्रोटों को) में केंद्रे करत करें। वाहु-वार्क मिरि-अन्यरा में भीर तम करने जमते हैं। वे कलवत्व्य आम में निव्य हो मत्तरे हैं, वाह्य अनत् हे बूट... स्वृत दूर; मर्वाय कर करने बतानों में मार्वी मोलने बताने के है और हात तथा में र कमतो होटा की होता है। होते हैं। इस भीर तम के बातनुर मी उन्हें केंक्स जान मुद्दी होता स्वीतिक होता का बुद्धे करने कर भी उनके करताज्य में सुन्धा मा

'भीरा म्हारां मन मकी करारो, बाह्यी सुन्दरी इस गाने । बाहुबन ने समझायना, जागी सामी झंगी माहि वाये ॥ वे राज रसन रिय परहरी, वसे पुत्र त्रिया अनेको ।

पिण गज गाँह छूट्यो साहरो, तू मन गाँहि आण विवेको ॥ वीरा म्हांरा गज बकी उठरो, गज चडिया केवल नहोयो । आपो खोखों आपरो, ठो ठ केवल जोयो ॥"

अर्थात् मैया ! अभिमान के हाची से उतरो, ब्राह्मी तथा सुन्वरी वों गाती है ! ब्राप्त रमणीय राज्य छोड़ा, ऋढियाँ छोडीं, पत्र छोड़े, पत्नियाँ छोडीं पर आपसे अभिमान का डाची नहीं छटा. यन में विवेक बकारये !

भैया ! अभिमान के हाथी से उठरों । इस पर चढ़े कैक्ट्य नहीं पाओंगे । आप अपने अन्तरतम की गवेषणा कीजिए, कैक्ट्य का दर्शन मिलेगा ।

कवि में सीबी-सादी और संशित्त सी छब्दावकी में मानो बचना हृदय उंडेक दिया है। यन के रूपक से मान-उच्चय सर्ह्डव्यता की जिस कोटि तक पहुँच पया है, वह रूवन का नहीं, बतुभन का विचय है। एक-एक शब्द से फोमल, पर निःस्पृह, सरक पर भावमरित प्रेरणा-पूंज निःसुत होने वमते हैं।

#### उक्ति-वैशिष्ट्य :---

भाषार्थ तिम्नु महाम् वारावाच्या वे बीद वे बीकन के बावावाद पाराची । ज्यूनी ने क्यां बेखा, पराया, स्थीम, मनुकत किया, िकर तोनों के बमाव उसे प्रसुद्ध विकास । सामिय उनके निक्यान्त्रमा में एक बीवायूद यहा, वह पंचान हुए, कियही जानी सिकासी देखाला में मानाना के बनावात्वक उन कपने मान पूर्वेण वहाँ । बापार्थ तिम्नु की असिवासी में एक बीद पहुंच एकड़ा है, वहुँ शहरता भी है पर उनके निकाय-बीवायून के कारण सहस्ता अस्तावा में परिवर्तक हो गई है। अस-सम्बंग में जीवा करियाला भी और उनका वर्तन साम रहा है। उनके अधित्य पद नीचे उन्युक्त कियो था रहे हैं, विनमें उनके असिव सीवायून का सामार्थ हो क्याना !—

"सामी फाटे बीनड़ी, कुछ छे देवणहार । ज्यं . गरुसहित गगबिमदियाँ, खारेनहोंदिसपढ़िया वधार ॥

यदि आकाश सट बाए तो उसके कीन पैबन्द कमा सकता है ? वाँद गुर सहित बमें संघ विषड़ जाए तो उसमें बारों ओर बड़े-बड़े छिड़ हो बारों हैं। (वहाँ पैबन्द कमने की कोई चुंबाइस नहीं रहती।)

"अविनीत ने अविनीत आवक मिले ए, ते पामें घणो मन हरय। ज्यं डाकण राजी हुवे ए, चड़वाने मिलियां जरस ॥"

यदि बिनिशित सामु को बिनिशीत बानक निक जाए दो वह (सामु) का में ऐसा हुएं मानता है मानी बाक्ति को चढ़ने के लिए वरता निक गया हो। (बाकिन स्वयं चिकराक होती है बीर सवारी के लिए वरता के निक जाने से उसकी विकरालता और बढ़ जाती है।)

"सामने श्रावक रतनारी माला, एक मोटी दूजी नान्ही। गम गृंथ्या चारूँ तीरव ना, इनरत रह गई कानी॥"

साधु और आवक रतों की मानक्ष्में हैं, एक ओटी है, दूवरी बड़ी। इनमें (साधु-साम्बी-श्रानक-श्रविका रूप) पारो तीवों के श्रवस्थ गुण का स्थल किया गया है। जज़व तो एक बीर खूट पथा है। "दिव कोई पृत तमाल दिगले, वातम री दिगत म पाडे ।

थत छेड तुमाल में घाछे, ते दोनइ बस्तु विनाहे ॥'

एक व्यक्ति पत जीर सम्बाङ्क का व्यापार करता है पर बह वर्तनी के उपयोग पर ध्यान नहीं देता । धृत को सम्बाङ्क के बतन में अल देता है । परिणाय यह होता है—दोनो हो बस्तुर्हें विचढ वाती हैं । (न धृत काम का यहता है और न तम्बाङ्क हो)

"जीम से मौयब बाट्या में घात्यो, जात्या से मौयय जीम में मात्यो । विम से बाँब फूटी शीम ई फाटी, दोन इन्द्रिय जोग चात्यो ॥"

हार प्रचार के पात से नीयियों ही—एक वर्षों में जरूर की तथा एक चीन पर लगाने की । उचने जीन पर लगाने की जीविय तांची में बाल की नीय बांची में सालने की नीयिय जीन पर लगानी। एक वह हुआ उसकी नीयों फट गई जीर जीन कुछ गई। इस नकार वह दोनी इंग्लियों से हाथ थी बैठा।

"कृग्र भडम्जा सारीखा, त्यारी सरधा सोटी माट समाग ।

भारी करमा जीव तीया सारीखा, त्याने क्षोके सोटी सरवा में आण ॥"

कुगुर भन्नपूरी के समान हैं। उनकी निष्या अद्यानाङ के तुष्य है। बारी कर्मों वाले जीव चनो जैसे हैं। कुनुरु उन्हें मिष्या अद्याकी भाव में छा सोक्ते हैं।

"सोना री छुरी बोजी बची, पिष पेट न मारे फोय। ए लोकिक दुप्टात सामली, तु हिरदे विमानी जोय॥"

होने की बुदी देखने में बजी सुन्दर रूपती है पर उसे पेट में कोई नहीं मारता । इस लीकिक बृष्टान्त को सुन अन्न पर्य-देखन कीविस कि जो देखने में सदम पर परिचान में विरक्ष हु, क्या उसे अगीकार करना चाहिए ?

"खेत लाबो लोका तणो, पहर नाहर री छाल ।

ज्यू नेत कियो साथा तभी, दिन चाते गयारी चात ॥" हिंहु का पनवा गृहत गरे ने कोगों के जेत पर किये। यही हिन्ति उनकी है, विन्हीने वेप तो सायूमी का के रखा है पर भी चाक गये की चनते हैं।

"रुख विम भन चीवडा, दामदान भगवान । नामी जरुमारा विम वामरमो, मारे भद चीवर रे रुान ॥"

सप्तार के जीव बृक्ष के समान है बीर मगवान् वागवान के समान । भगवान् की वाणी जरुवारा के तुस्य है, जिसे वे सामा-रिक्त प्राणियों के कानों में उनकों है ।

"जल विन सूखे रुखना, कुमलावे कुँपल पान।

त्याने सीचे दछ स्वायनो, बागबान बुधवान॥"

पल के बिना वस सूस जाते हैं। उनकी पांतभी बीर कोसर्ले कुन्हण जाती हैं। बुद्धिमान वागवाम उन्हें स्वाग के जल सै सीपता है।

"मोट के खिम्या करणी दोहिकी, इपणने दोहिलो दान।

मर जीवन शीठ बोहिछो, कायर ने चरित्र निवान ॥"

त्याकिंगत बनो के लिए क्षमा करना कठिन है। वैजेही कृषण के लिए दान देना, मरी चवानी में ब्रह्मचर्य स्वीकारना बीर कायर (जात्म-वर्ज नून्य)) के लिए चारिज्यमय निधि को अध्वाना कठिन है।"

"मच्छ गरामक कोरू में , सदक निवक ने साव।

तिया माहि धर्म पर्कापमे, जुमूह कुर्गुद्ध चनाय ॥" सत्तार में मच्चमानान (बड़ी महज़ी छोटी को ता वार्ती है, जटारोत्तर वजी को उनसे बड़ी) न्याय चनता है। बनवान् बुरंत को वार्ता है। कुनूद बपनी कुर्गुद्ध कमाते हुए वनमें बर्ग की प्रत्यमा करते हैं।

"कम सनो कीबी करे, ते रूप तीवर पुग नाय।

न्यू इपम रे वन सदियो, यू ही वाबे विल्लाव ॥"

चीटी कण-कण सचय करती है, तीतर लेकर उट जाता है। इसी प्रकार कृपव द्वारा सचित धन यो ही गण्ट हो नाता है।

"बाच्यो काला री पाखती गोरियो, वर्ण नावे पिण लखण आवे ।

#### ज्य विनीत अविनीत कने रहे. तोऊ कायक कठट सिखासे ॥"

कारें के पात सफेर को बाँचा। यद्यपि काला वर्ण तो उसमें (कंडेट में) यही बाता है, पर उसके मसर्ग से उसके छलाप समर् आ बाते हैं। उसी प्रकार विमात अविगीत के पास रहता है तो यह (बब्बिस) उसे (विगीत को) कुछ एक मुद्री प्रमृत्ति में मिला दी डेस

> "कादा ने सौ बार पाणी सू घोविया, तोही न मिटे तिणरी वास । ज्य अविनीत ने गरुपिण उपदेश दियो मणो. पिण मरुन लागे पास ॥"

प्यान को सी बार पानी से भी दिया जाए तो भी उसकी गन्य नहीं मिळती । इसी प्रकार अविशेत को गुरु कियना ही अधिक उपदेश है, वह उसके पात तक नहीं फटकता।

इन पदो से पाठक यह स्कट्यम जान पापेंचे कि किया विकित तक्तर्याचनी दृष्टि, धार्मक अनिव्यवना, भावानूरण प्राचक काव्य-योजना आदि आदि में किंब का वस्ता वैकिय्य है, विच विचय को किया, अपने प्रतिभा-यक से उसे अतीव प्रभावक तथा उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया।

लोकोषितयो का सुन्दर समिवेश —

सन्त्र्य सहु हे बैहाद एवं स्थायल में छोकोलियारी मानो शीवन बाव देती है और वर्षवतीस्त्रूपक होफकतीन कान्य में तो इनका और भी व्यक्ति सहस्व है। बनन्त्र की बिहादा पर वो जिल्हाय करा है वह जा रही है, व वन-सावारण से मामन पर सहावारण प्रभाव उत्तर करती है। जनेत्र प्राप्त कर्यायल वर्ष्ट्र नेवाय नहीं छोगा से किए विधिक बावर्यक और प्रेरण-प्रदों को बात है, इस्त्री और उसके बर्म-वीरण में मी एक वैधिक्य सा सावा है।

चैसा कि लिखा जा पूजा है, जायार्थ निश्च एक कोक कवि थे। उन्होंने बन-जन में जयकित कोकोसित्यों का सम्मी कविताओं में सरामा सुनार कम में प्रदेश किया है। कोकोसित्यों के स्वयन्त में उन्होंने बनी हस्सारों के काम निया है। उनके (कोकोसिता के) प्रसातकृत वादरा (कार्यों के राम में प्रस्तुक करते) में भी जनका बेरण्या स्टब्स एंटर पूर्णिया होता है। जायार्थ मिक्स क्षार्य अपने कार्यों में मुख्ता कोकोसियों में है मानून के रूप में मुख्त एक वर्षों के स्वयं में मह

जानाय वि जाती है —

पाधा ए ── "बाप तलाई जाम ने, खावे बार विवार।" —यह मेरे बाप डारा बनवाई हुई तलैया है, यह बान मुर्ज उसका कीचड खाता है।

्रभाती फाटे सूमरी, देता देखे बान !" —कृपण की छाती कटने तमती है, जब वह बान देते देखता है। "चाकर ककर बिन्दु सरीजा, बन्नी चकादे ज्यू बाते।" —देवक और कुत्ते बूद के कुत्द ह। उनका स्वामी निमर

पलाता है, उपर ही ने पलते हैं।
"कुण सहित कुड़ी ओडने, भिस्टो मखे मडसूरों" —भडसूरा बन्न से भरा बर्तन ओडकर विष्ठा जाता है।

क्या पार्टी पूर्वा कार्या पान ।" — सहा पान स्वय विकटता है, और पानो को विकाटता है।

"पुत रा पम जाणो पेट माही।" —सपूत के पैर वर्म में ही पहचान लिये काते है।

" "भिजी अनेक माबी देखी, आका दिन कार्य केखी।" — अनेक विन्दियाँ किस कर देख को, अको के दिना उनकी गणना नहीं होती।

"धन पापी रो परले जाय।" —पापी का घन नष्ट हो जाता है।

"रेत री न हुने श्वाद।" बालू की व्यक्तर नहीं होती। "बाप बेटा आप आपरा, कीमा भूगते कमें॥" —निता-पुत्र —सब अपने कमों का फल भोगते हैं।

"बाप बटा आप अपपा, जाना गुप्त करा।" —जो वेडा चडी चाती है, वह छोट कर नहीं आती।

जन। पर। पर। जन कर्म के काव्यों में इसी प्रकार स्थान-स्थान पर अनेक छोड़ोक्तियों का उनकी (बापार्स मिल्नु की) अपनी डोटी आचार्स मिल्नु के काव्यों में इसी प्रकार स्थान-स्थान पर अनेक छोड़ोक्तियों का उनकी (बापार्स मिल्नु की) अपनी डोटी जपसहार —

परम (चलुत काष्य-मांत वाचार्य मामाट के घ्यांने में किंद की सुच्च काय-मांता मां होती है। जब पर उसका कथना एक उस सामामादीता है। पियाज के निकास भी जो बोध मही गाँव । क्योंकि हृदया के उससे के मार्थित होने साला मार्थियपादी हो पोत्तिमा कहनता है, कब खुक्क, उससे और प्रकार क्यांने का कर्यन पा जाया । यहाँ केसा क्यांने, कैसा पाज्य मार्थी का क्यांने किंद्र एक ऐसे ही कोवांने पहला क्यांने का क्योंने पा जाया । व्यक्ति केसा क्यांने सात्राच्य पर्याच है, त्रिक्यों करिया का क्यां वस्त्र मित्र क्यांने क्यांने किंद्र करी है। उससे सात्र को साथों होने हे खूला बहुं बाई बाईक्य का सामान भी क्यांत्र होने क्यांत्र है, पर यहां मार्थ्य गीरिय कार्यक्र सात्रकीर मार्थी होने हैं। सुक्त के मार्थ कर रोविय मोर्थ सात्र होने क्यांत्र है, पर सुक्त मार्थ्य गीरिय

भारत के बाध्यारिक बाइमय को वास्तव में बाचार्य मिश्नु की बहुत बड़ी देन है, जो उन्हें युग-युग तक स्मरणीय रखेगी। आवार्य मिक्ष एक धर्म-सब के प्रणेता बोर सुचालक से । नायक का जीवन उत्तराविकारियों के लिए आदर्श होता है।

आपात (जावर हुन्य स्वर्धक करावा आर दशालक थे न । नावक भी आवंतर कटायांक्शायांक । क्या आद्या होता हूं । मानार्य भी निष्ठ हुन्य छ वश्यक्तित होयप के प्रवाहन किया गांव के बहुन कराव आपात होता है । मानार्य भी निष्ठ हुन्य हुन्य का मानार्य के स्वर्ध में क्या । क्कार प्रभी बाचारों की एक्साएँ साथ हुन्ये उपक्रप है। काले कर्युं क्ष्मप्रिकारी भीत्त बाजायां ने वसने वीकर में कम्मय गांव ठीन लाख माचाए लिखी। अपनार्य हुन्य के महान् माना कर परस्वामी मोकाक्षों ने कहा पात्रिक याचा मानाब्यून स्वत्यक्षी आह्यक्षित्र केली कुन्यून के है । रेच एष इपने केनेक प्रमान्य-माणितों ने मी बहुद्ध किया है। बाब यह एएएए पर्यतीमुखी विकास के साथ परक्षित एर पूजित है।

सस्त्रत का एक सुमायित हे-

नयन्ति ते सुक्रतिनो, रससिद्धा कवीश्वरा । नास्ति येथा यस काये, जरामरणज भयम ॥

वे रससिद्ध सुकवि सदा विजयशील है, जिनके यशस्पी शरीर को न बुदाये का भय है और न मौत का ।

यवान्त्रियों बीत जाती है। सहस्राब्दियाँ गुजर जाती है पर कवि जपने शब्दों के रूप में जन-जन के बीच सदा अमरस्व मोगता रक्षता है।

आवार्य भी भिन्नु भाव भी उन सब को, जिन्हें बच्चारम में रस है, एक दिव्य प्रेरणा दे रहे हैं । उनकी बागी, उनकी कविता ऐसा करती रहेगी सताब्दियों, सहस्रान्दियों .तक ।

### तेरापंथ के मौलिक मन्तव्य और उनका आगमिक आधार

(लेसक-मुनि श्री नगराजजी)

ियां में पार्य तो प्रभावता की कुछ कारी मीलक प्राम्याने होती है बीर ने ही उसके रखता बासियत का बाधार करती है। वार्य मान मैंन पर्य में महत्वादा दी विवास में नहीं है। वार्य मान मैंन पर्य मान कि मील की पर्य के मील में कि मील मील में ती है। दिवस में मूल मिल मान कि मील में महत्वादा का प्रमान के मिल में महत्वादा कर है। विवास में मूल मूल महत्वादा का प्रमान के मान में महत्वादा कर है। वार्य में महत्वादा मान महत्वादा कर कि मान में महत्वादा कर है। वार्य में महत्वादा कर मिल महत्वादा के महत्वादा करता है। महत्वादा महत्वादा महत्वादा करता है। महत्वादा महत्वादा में स्वत्याद्वादा करता है। में पार्य के प्रमान महत्वादा में स्वत्याद्वादा करता है। महत्वादा महत्वादा में स्वत्याद्वादा के महत्वादा महत्वादा में महत्वादा मह

आगम मान्यता

तीनों ही सेवानसर उपस्यासी का नापार सामनन्यण है। "मूर्पाकिकता है तीनों कपसार सामाध्यम, सुरक्ताम आसि सामाने के समान कण है प्रामाणिक मानते हैं। मूर्पाकुरकों की सापन क्ला भे, है बार स्वपनक्वासी उपसे देखा स्वाम सामन स्वाम है। मिलकों यह पूर, देश सामग देखें है किन्दी तोनी हो स्वामयर सम्यक्ष्य स्वाम कर के साने सामार हम सामते हैं। किन्दु विशासर उपस्यास में सामन कोंगे सी सामता गर्दी है। उपस्य स्वाम क्या के साम मूर्पाक है। किन्दु सामाय दानों के मान में मानक्वल उपस्था कि है, है मानाणिक स्वित है। स्वाम्य सामानी सार परिच पर अस्पीत हो। उपना सामारहत साहित्य है। प्राप्त सामान्य वासिक स वैद्यानित विश्व कप्तर स्वी केणों सामा है। संपीत सामाने स्वीत दिवानसर समझ के सामार परासे के बता विश्व में किन्दा स्वामने सामी है।

तेयापर की मीजिक मान्यताए तेयाप के अवर्धक कावार्य की भिक्षु हाय अविति हुई है। वाचार्य की मिक्षु विधिष्ट हागम कर्याणी में 1 जरीते जो हुक कहा मा जिक्षा उन तक का बाबार बागम अवस्व रहे हैं। प्रसुत निवध में तेयापक में मीजिक मान्यों के बार्यामकम्बाराय दकारण वा रहे हैं।

अब तरु तेरापय के विद्वात विभिन्न जैन सम्बदायों के बीच ही क्लोटी पर करे जाते रहे हैं। अब वह युग आया हे जब कि अनुम्बान प्रचान इंटिट से तटस्य विद्वानों के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करने की वरेखा हुई है

दान

ते गाय की हर-मानता है-सवका जीवों को जीवनकामना पत्र है, सर-पामना हो भीर जनते हत अप लियू हे तर बते हो जो कामना है, यह वितास करित कर है। तेरान की दया और वस कामनी वितासी भी मोता भी ह, के कर होए कह पर पामाणिक है। एक मुख्य का उन कर में प्रमाद कर के विनाई होता है। तालई हाल-देश की मानदा के मनुवार पर पामनावनी वा चन्छोवर पुलसानकों सुवार क्षमी को वर्षाविक दिवा गया बात ही चर्च कता मनंत्रात कुमा का मार्ग है। यह अपन को साम करनेवाल है। वितिहस्त दान वहकब पोषक होने के सारा कोलिक तमा पर मुद्दी कर हित्र है। वाचारों की निव्ह की मारा में—

अर्थात् सुपात्र को देने में ससार घटता है, कुपात्र को देने से ससार बढता है, वह ययार्थ वीर ववन है।) इसमें शका

के किए तिनक मी स्थान नहीं है। आगम बच्चों में उक्त मन्तव्य के पोषक पर्यान्त वाघार मिछते है।(भगवती सुत्र के अच्टम सतक के ६ उद्देशका में गीतम स्वामी भगवान् श्री महात्वीर से पूछते हैं—-

भवरन्? गरि कोई आयोगावा विवाने धाननमं का जायात्मान नहीं किया है, येथे बायमती, अवती को प्रायुक्त अपायुक्त एक्पीय, अपेरणीय "बायूज" (भा" बादि च्युचिय बाहार देवा है वो बहु क्या उनावंत्र करता है? इस पर भावपान भी महावित ने उत्तर दिया—वह एकता धाननमं का उपायंत्र करता है। उसे पर भी निर्माय मही होती। ") इस प्रमोशाय समत से बहु क्या द्वारा है कि पूर्व वर्तीन बांत्र पूर्व बती करीदी चण्ड या बन्डीतर गुम्पसानवर्ती आग्

वाता पूर के १३ में पाणका में नक्दा गरिवारों का कर्मन मिनता है। मानव गरिवारों ने पाणवाना की स्थापना की। मानविक्त में मानविक्त मानविक्त में मानविक्त मानविक्त में मानविक्त मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त मानविक्त में मानविक्त मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त में मानविक्त मानविक्त में मानविक्त मा

निर्माम सुन के १५ वें उद्यक्त में कहा गया है—'जो भिक्ष बन्यतीयों को, गृहस्य को चतुर्विय आहार का दान करता है या करते हुए का अनुमोदन करता है तो उसे चातुर्याधिक प्रायध्यित आता है"?"

को सायु अन्यतीयों को, मृहस्य को, वल्त्र पात्र, कम्बल, पाद, प्रमार्थक का दान करता है या करते हुए का अनुमोदन करता है तो उसे बातुर्मीसिक प्रायश्यित आवा है ।

भूतकताम, भूतस्कृत २ काम्प्यन २२ में बन्य तीमीं होगों ने कहा है-हे बार्केडुमार वो दो सहस्र स्नातक ब्राह्मणों को नित्य प्रति मोनन कराते हैं वे गुण्य स्क्य का उपार्वन कर देवत्व को प्रान्त करते हैं, ऐसा वेद वाक्य हे । इस क्यम का कठोरता

#### १---वरावत चरपद गीति १६ गामा ५७।

- २—नपनी वामगस्त च प्रते ? तहारच असत्य असिया गरिवृत पण्यस्त्राय पावकम्में कासूरण वा अफासुरण वा प्राणिच्येण वा अकाणिक्येण वा अवय पाच जाव कि कन्यह ? शीयमा ! एमतसी से पाने कम्मे क्याइ गृति से काइ निम्बरा क्यान्त्र
- २—स्तेण गरे मणियोर तेहिं सोक्वीहिं रोवाव केहिं बिनमूते समानं कदा धोक्करकीए मुख्क्यर ४ तिरिक्त जोणि-एहिं निन्दास्त्रे दरक्य किए बहुट इस्ट्र कार्ड कार्क मासे काक किच्चा नदाए योक्करणीएरवृदुरीए कुच्छिक्ति-दुरुसाए उनको पार्ट्सा
- Y---त्रे मिनस्तूनण्यतिप्यस्तवा वार्यत्वयस्य वा असम् वा पाण वा खाइम वा साइम वा देइ, देंत वा सारिक्वति ॥७५ ॥
- ५—जे भिन्नु वर्णान्तियसस्यमा गार्रात्यसस्यमा वरवना पडिन्यह्वा कवतवा पाय पुच्छणया देद देन्त वा साधिर्जात ६—तिभावनाण तुर् वे सहस्से वे भोयए जितिए कुलाल्याण ।
  - से गच्छति कोलुब सपगाढे तिच्वामितावी जरगामिसेवी ॥४४॥

से सच्चन करते हुए बार्डुकुमार ने कहा—धवा प्रकार के कुछाटक दो सहस्र बाह्यमों को मोनन कराने बाते उन शोखा बाह्यमों मंदिन नरकामानी होते हो, 'जब समय की सामाध्यक्त किसीकों में बेरिक संस्कृषि का प्रमान्य था और बाह्यमों को बोट पा अपना नहीं का अपना संस्कृति के जासक कार्डकुमार ने तथा प्रकार के दान की वो मतता की है, यह सनन्यूच्च की प्रमान्य सरदार को सप्ट चुनीतों के ने साने हैं।

्रवसराय्यन अध्यवन १४ में मृत्तु पुत्रों को बढ़ उनके चिता ने वेदाव्यवन और वित्र शोवन का महत्त्व वताया तो प्रति बुढ पुत्रों ने उत्तर दिया। समीत वेद त्राण नहीं होते। बाह्मणों को शोवन कराना मनुष्य को नरकप्राप्ति कराने वाला है।

दुंड पूर्वों में उत्तर दिया। समीत बेर त्राण नहीं होते । बाह्यमों को मोबन कराना मनुष्य को नरकप्राप्ति कराने बाठा है। ' सुनकृतांग, भूतकपे १ वायवन ११ में तथा प्रकार के सन्वन्य में कहा नया है—वो दान की प्रशंसा करता है, वह प्राप्ति का यह चाहता है। '

जानां तुम के नाम जे जो में में १ कहार के पूच्च कावान एए हैं। कायुच्च, शाविष्युच्च, तथा जूप्य, क्यानात पूच्च, का सुप्तान पुज्ज, बच्चा, कुंचा, बच्चा, विकार प्राप्ता पुच्चा के कहा मिल्या की हैं। बच्चा के हाति की कावानों में बुप्ताब दान को ही पुच्च बचना का कारण नामा गया है। यहां एक भी रहे के बच्चा क्यानां का प्राप्ता है भी वापूच भीतन है बहेशित हों। इस कार जैन सामानी में बलेकांक काम में हैं बी सक्य पुच्चानात्वीं हो की हा सकता

टया---

दमा के सन्दन्य में श्रीमद्भिक्षु गणी ने कहा है— छः काय हुना वे नहीं, हणीयां मठौ न जॉर्चे ताय। मन वचन काया करी, जा दबा कही जिणस्य ॥<sup>गर</sup>

१----दमाबरं धम्म दु गंच्छमाणा वहावहं धम्मपसंसमाणा । एगंपि जे मोयमति वसीलं णियोणिसंजाति कुवो सुरेहि ॥४५॥

चेमा अहीया न भवंति ताणं भृता दिया निन्ति तमंतमेणं ।
 जाया य पुता न हमन्ति ताणं कोणाम ते वणुमक्षेत्रनप्यं ॥

वाया य पुरा व हवान्य राग कानान र पन् ३---अंवदाणं पंसंसति वह मिल्डंति पाणिणं॥२०॥

स-अवश्रव प्रधान प्रशानिक प्रतिक प्रशानिक प्

तनोशिता। ५—गार्वविहे पुणो पं॰ तः बच्च पुण्णे, पाणपुण्ये, वत्यपुण्ये, स्वयपुण्ये, स्वयपुण्ये, नयपुण्ये, वयपुण्ये, कायपुण्ये नमोनकारपुण्ये।

६—अनुकम्पा चन्नपर्द ढा० ८ दो० ३

सर्वात पद्मी क्षित्रक जादि पर्कापिक भीवो का म तो हनन् करना, न करवाना और न करते हुए का अनमोदन करना, मृत्रो आयोक्त दया है !

अतिरिस्त दया के विषय में उन्होंने कहा !—
'बाखे मरणों जीवगों, तो वर्म तथो निर्ह बस ।
ए बनुकम्मा किया चका, वर्षे कर्म गो वस ॥१॥"
'मोह बनुकम्मा केंद्र, तिव में राम ने पेश ।
'मोह अबुकम्मा केंद्र, तिव में राम ने पेश ।
मोम कर्षे उदिया तथो, कन्तर उन्हों देखा ॥२॥"

अनीत सबतन् नीपो का बीमा या जरान बाहते में बने का जरा भी जब मही है जबूत पान परन्या की मूर्ति होती है। मोहारक कतुनम्मा पान बौरदे के बीपोंच हैती है, उनके हिरोदों के मोन बढ़ते हैं। तैरायब की मानवा की हम खरेन में एक क्वार पह सकते हैं—हुएव परिवर्तन पत्न वे बालकार्ति प्रोणक पत्न है कहा पारप्यांकि है, क्योंकि वहते ज्ञानारि चतुक की मोह होती है। उन पत्न किसी माम बार्ट सामा प्राप्त कर है, वह साम बीकिक है।

का पान कुछ है। क्या है। क्या नी आपनी का इंटिक्किय करवा निवांक खा है। बीद साम्यायों में बही मारा-पिता की हैवां करा है दिखर में मी आपनी का इंटिक्किय करवा निवांक खाई है। बीद साम्यायों में महा-पिता का करियन न को, विशो आपने के इस नहीं कादि निवांक प्रयान करवेश ही निवांक है। विभावक बरा के विषय में बहुँ सबस्य जीवन मार्क्या का सम्याय है, वहाँ बाहद हैं। क्या दिवंद अपना मार्क्य निवांक है।

निवीस सुन के १२ में उद्देशक में कहा गया है—जो साधु नत (क्यम) प्राणियों को अनुकम्पा के निर्मात तथा द्रण पात है, काट पास है, चर्म पास है, देन पास से रज्यु पात में सुन चात से वॉमता है, वधवाता है और वाधनेवाले का अनुमीहन करता है उस वाहुमांसिक प्राणित्तक बाता है।

हके बन्दर ही बहु गया है— में बाद जब प्रवाद के बाद के दे हुए माणियों के बहुक्या के निर्माण है दे होता है, जुलावार है वह बोलें हुए वह बन्दोंकर करते हुं, को ये पहार्शिक्त कार्योवस्त बाद है। वह जिलके उनिया में केवा यह बहु कर कि बहुते बाद निर्माण के बहुत के बाद है जाता है। जाता मही या दकता। यदि की बारायों को यह प्रमृति प्रधान महम्पता प्रधान हिंती हो सकता कुछी यो क्या कारा की बहुत्या के निर्माण कर प्रेर्धक करते। क्योंचे वह अब बाद काराय मा यह हो मीर मूनी केवे न कर वह यह किता कर पुरिवास को होता । यह पहले हो महम्मण कर की राष्ट्र करका महम्मेल कार होने के पहलों कि आवींचल का मानी है, यह वह बात को से स्मय कर रहेता है के बहुत्यों वाराय कारा मार्थन कर महिला करायों में कीवारी में स्मार्थन कर मार्ग हो माना यह हो

मामास्वित तापु के विषय में आपापन श्रूपकल्यन, अम्मवन रे उद्देश्य है में कहा बचा है—बाधु वा शास्त्री छिड़ है मावा में माडे हुए पार्ची में देखें और त्रम्य जावा नो दस्ती देखें तो तुक्स के वसीच बाकर ऐका न कहे—हैं आपूप्पान गृहहर ' कुपूरी नाम में छिड़ है पार्ची का यहां है में रुक्तव जावा दूब रही है देखा अताने के लिए तथा प्रकार से मन व बयक का मी प्रकार न करें। अधिमानक व व्यव्हित्तव जुद्धा हुए एकमच में नाम्यन युक्त हुमा सिम्म है ने स्वरूप हो ।"

१---अनुकम्पा चरुपई डा० ३ दो० १ २

२--ब्रह्ममिरि शिकालेख २,४, ८ ३---सप्तम स्तम्भ विकालेखाः

च्यापारामा । वाकावका ।
 ने तिम्लू कोकुमपरिवामे कम्बर्गार तत पाण जादतन-पासएणवा कुंबपासएणवा कृट्यपासएणवा चम्मपासएणवा, वेतपासएणवा, राज्यपासएणवा, सत्यासएणवा वर्गत असत्या साहित्यति ॥१॥

५-- जे भिनम् बद्धेल्लयवा मुचित मुचतवा साविक्वति ॥२॥

<sup>—</sup> विनास वानिमम् वीवार विरोण करन सामस्याम वेहाए उनस्वरि चीव कन्वकानेमाम वेहाए मो पर उनकामित एवं कार्म "वाज्यां माहान्त, एसते जावाग उस्स विनेच सामग्री उत्तर्वारा माहान्यक्रमतील एक्स पर्याच्या याव या बोहुरवी क्टर विहरेक्या। अनुसार क्राहिस्समिति एवं बन्याम विनोक्षेत्र समाहील, उसी वक्सोचे सामग्रीली उस्स बाहानिय रोहन्य।

जगाजनसाम बायान ३ में कंत है कुलारीरिया सामक ने रोक्य बाधा में रोक्य किया। एक मिन्यापुण्टिय ने उठ रोक्य यह वो हिमाना नाहा । देक्याचा है जावें कुलारी तिया सामक को बहु दिखानाता कि उठके पूर्व में दे एक एक की जमते नी किया है है। है कुलारीरिया बायान दिया है। बत्त में जमते के किया ने माने वह दूर का एक है। बत्त में जमते के किया है में दे एक एक की उद्युक्त की इतने के किया किया है। महाने के किया है किया है। महाने की उद्युक्त की इतने के किया है किया है पहुक्त की एक की इतने के किया है किया है पहुक्त है किया है पहुक्त की इतने के किया है किया है पहुक्त की उत्तर के किया है किया है पहुक्त है किया है किया है पहुक्त है किया है पहुक्त है किया है पहुक्त है किया है किया है पहुक्त है किया है किया

निर्देश्वेष बना का राज्यान्य आहार्यन मीर पार्यीक का है यो उत्तराच्यान कुर के ६ में जम्मवन में बदानाया गया है-मीर पाना में पतियों भी, महानों को मौर निर्देशक के वस्त्र पान बैचन को छोड़ कर रहिता हुएत हो है। इस रहिता हुए की सामा कि मामा के उसने ऐसा विकास्त्र कि स्वत्र मिलिका समान्य कर कर होई होने पानी मीर पार्टी के कहा— हैन्सपन ? इस कीम जीर मार्टू के हारा यह मनिरद जब पड़े है, तथा बारफा बन्त पुर भी रूप हो पहारे हिता जा स्वत्र के स्व

निम एनपि ने उस सनय कहा—में मुख में पहता हूँ, मुख में बीता हूँ। ये पा कुछ भी नही है। मिथिका के जरूने से मेराना कुछ नहीं जबता। पुत्र कुछन जादि छोट देने वाले निम्मत्तार मिख्यू के किए कुछ मी प्रिय नही है और कुछ भी कपित नहीं है!

इस प्रकार अनेकानेक स्पष्ट असन्दिग्ध काषार जायमों में मिलते हैं विकसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दया दान आदि विषयों पर श्रीमद्भिशुने जो निरुपण किया है वह नितान्त खास्त्र-सम्मत है।

हुछ यह पिपारकों का मिलान है कि देगान्य विक्रेश निर्देश कर्या है। कुम मी हो मजना सी माइबीर है मुग में क्या निर्देश मार्ग (जैन वर्ष) है इसके कोई परे से बात रहा हो देशा मार्थ्यों के पिरक्षिक तरही होगा। जावार पूर्व पर मुखानाजी का मार्च है—विशासक राम में में सार्व पर माहात्मा बूद में बोर दिया। इसके मीहिया मिलान कार्य मार्थिक रूप निर्देश में सार्व पर मार्थिक है मार्थिक क्या में सार्व रूप निर्देश में सार्व पर मार्थिक है मार्थ्य क्या क्या में मार्थ्य के सार्व प्राप्त मार्थ्य के मार्थ्य के सार्व प्रमुख्य के मार्थ्य के सार्व मार्थ्य कर है का हमार्थ्य कर प्राप्त मार्थ्य कर मार्थ्य कर है मार्थ्य कर मार्थ्य कर है मार्थ्य कर मार्थ्य कर मार्थ्य कर है कार्य मार्थ्य कर मार्थ्य कर है मार्थ्य कर है मार्थ्य कर मार्थ्य कर है मार्थ्य कर मार्थ्य कर है मार्थ्य कर मार्थ्य कर है मार्थ्य कर है मार्थ्य कर मार्थ्य कर है मार्थ्य कर मार्थ्य कर है मार्थ्य कर है

<sup>-</sup> मो सब्द केत पुरित्ते वन बान कमीचन पुत सानी शिवानी मीच्यं गीनिया वन सम्पन्नी भारत, एमण केत पुरित्ते वन वनसम्म करेत, एसण दुर्मीमध्यिक्त विद्ये । तंत्र युद्ध पार्मी मन्त्रिक्त, नाम्मीसक्, विद्युति । वन पुत्र पुत्रा एसक्त अम्मत्व सानोगोद्ध बान परिकल्माद्दि ॥१४०॥ तथा में पुत्रीकि स्थिता सम्मीनाव्य सम्माग्त वाहीत एमण्डल निमापन गीनियुम्चे, परिवृत्तिया उत्तस अम्मत्व सानोग्रह अस्त मानोग्रह अस्ति मानोग्रह सानाम्यात्र प्राप्ति ।।१४०॥

२- एस अमीय बाऊ य, एम उज्झाई मन्दिर।

भय व अन्तेवर तेण, कीस ण नावपेक्सह ॥१२॥

इ- सुह बसामो जीवामो जेंसि मो नरिव किंचण।

मिहिलाए डज्झमाणीए न मे उज्झद किंचण ॥१४॥

चत पुरा कलत्तसा निब्दावारसा त्रिक्सुमो ।

पिय न विकाई किंचि अध्यय पि न विकाई ॥१५॥

मानवार में सहार्योग प्रीमानवार्थ को स्थानिक कर कहते हैं—जीवर ! में तो यह कहता हैं पत्तर प्रकार करता है कि गाँव ककार के पुत्रम होते हैं ने की दूर पुत्रम बील समझ (कियानुका) होता है और यूक्तमांस (सामृत्यून) मही होता । एक पुत्रम बील समझ मही होता और पूत्र समझ होता है। एक पुत्रम, यूक्त समझ में होता होता होता होता होता होता हो एक स्थान भी एक पुत्रम मंत्री कन्मना होता और पूत्र समझ कारण अपने बील करने होता और तम करने पहिल मो पत्तर देव निक्त होनेसाम करने भी मही समझ में साम्य पत्रम पुत्र है है के देव स्थानपत्रम कर्मा होता मार्थ कर माहिक पत्रम होता हो। जममें पील करने पत्रम होता में कर माहिक पत्रम होता हो। जममें पील करने पहिल मोर तम करने होता कारण करने होता कारण करने होता हो। जममें पील करने पहिल मोर होता समझ करने होता हो। करने पत्रम होता हो, पत्रम होता हो। अपने पत्रम होता हो। अपने पील करने पहिल मोर होता हो। अपने पत्रम होता हो। अपने पील करने पत्रम होता हो। अपने पत्रम हो। अपने पत्रम हो साम हो। अपने पत्रम हो। अपने पत

सुप्रसिद्ध टीकाकार की अभयदेव सूरी उन्त प्रस्य को टीका करते हुए किसते हैं —'देशहएति—स्तोकमधा मोझ भागे-स्याराधयती त्यर्थ । सम्यत्वोधरहितत्वात् किया परत्वात्—श्रुत कन्देन क्षान दर्वत्रयोगें हीतत्वात ।"

अवीत् श्रुत सब्द है ज्ञान दर्शन का प्रहम होता है। सम्पन् क्षान रहित होने के कारण और त्रिया करके सहित होने के फारण यह पुरुष देश आरायक अर्थीत् मोल गार्ग के स्वस्थ अध की आरायका करने वाला है।

माजा बन्धान र में बाताय जाता है—केच्छुमार ने बचने विष्णी हाती के मत्य में बात्र की निर्देश वनुकना थी। विच्याव बचना में ही उसने बचने बचने मत्य भाष परिचार विच्या और वाद्य का वाद्य पाया। विच्या इतिक शेच ही क्या निर्माण ही कि ही हिन्दा हो कि ही है। बदना इत अवार है—विष्णुमार राजा और किल्का दूर या। प्रणान वी महाचेर के पाया जाने रोजा चहुन की थी। प्रथम प्रति में ही वह बायू परिचार के करा एक स्वरूप राजा के दिन वह बचने ही वह बायू परिचार के करा एक स्वरूप राजा के विष्ण बच्चान ही बचना वाद्य की विष्ण बचना की माजा कि विच्या का माजा की की अपने की करा कर करा है। वह बचने वह बचने वाद्य की स्वरूप के प्रति की स्वरूप की

१-अह् पुज गोवमा । एव आडक्सामि बाद परवेषि एव सङ् नए बसारि पुरिस्त जावा पणता । तजहां-सील सप्यने गामको को सुम सम्बन्ध, सुम्बपन्ने शामको तो सील सप्यने, एवं चील सप्यमेरि सुब सप्यने, वि, एऐ को सील सप्यने नो सुब सप्यने ॥

तत्वण ने से पढ़में पुरिस नाए सेण पुरिसे सीठन बसुम्य चनरए अविष्णाय सम्मे एसण गोयमा । मए पुरिसेदेसाराहए पण्णाते ॥२॥

तत्वण जे से दोच्ने पुरिस जाए सेण पुरिसे असीलव

मुवद अणवरए विष्णाय वस्मे एसम । मए पुरिक्ते देसविराहए पष्णक्ते ॥३॥

तत्वण वे से तज्जे पुरिस जाए सेच पुरिसे सीनव सुवव उबरए विकास बम्मे एसस नीममा । मए पुरिसे सज्जाराहए वज्जते ॥४॥

तत्वण वे से चत्रवे पुरिस नाए तेण पुरिसे असीलव असुतव

हणुबरए इतिच्लाय धम्मे एसण गोयमा । मए पुरिसे सन्व विराहए पण्यते ॥५॥

२—नवह ताव तुमें मेहा े तिरित्तव जीविय माव मुनाभएन वर्षाकेळ्ळ सम्पत्तराण कमेज हे पाएमागागुरुप्याए जाव अन्तरा वैव सवारिएणो नेवेण गिरिक्षते किमन पुण तमे मेहा । इसाँच विपुछ कुरु समृब्यनेण ।

<sup>3—</sup>सएण तुम मेहा । ताए पाणागुकपवाए ४ सतारे परितीकए मणुस्ताउए निवडे ।

मुख विसास बम्मदन प्रथम में बतनावा क्या है—हुमहु कुमार में बनने शिक्र सुमुख गामानित के मब में सुरता नामक करवार को जुढ़ बान दिया बीए परिचंत समार किया । सारकार कहते हैं —क्या समय जब सुमुख गामामित मुद्दत्त करवार को जब्द बीर निवंद्य बीर किएस सुद्ध दान दिया बीर उक्तने बतार परिमंत करके मनुष्य का जामून कीया ।

बही स्पष्ट कर हे बहुने ही बात में वा बाने हे करवाण मानने माने क्यों को महेना की गई है। आगमी में ऐंगे कनेर पुरव प्रमाण जरकला होते हैं तो मित्याली की वह प्रमुचित को मोल मार्ग का निम्मानूतीवढ़ करते हैं। यदि ऐसा न हो हो हो निय्मा पृष्टि हे कम्पर, इंग्लिक हे हेने का राता हो रक बाता है। दिना किसी सह प्रमृचित का बून परिणाम गाए सम्बर् बात, सम्बर्ग होंग और क्यन्त्र बारिज करकला हो कैसे हो समने हैं?

ते राज्यन के मानार्य भी भिन्नु नगी ने विचार कांग्रित के बाच बाचार दर्शन्त भी की थी । जब बाचार उन्नति का एक ठोस परिवाद के राज्यन सम्प्रदास में उनावकों व स्वातकों का न होता है। वी निव्ह नगी में बातुओं के निमित्त से बनने माने कीर सामने की प्रेरण है बनायें वाने बाते के राज्यनी व स्वातनों के कठोड़ता है निजयन किया की प्रात्त की स्वात की

<sup>2— &</sup>quot;सराय मंद्री प्रटूचे बहुव्य विनिक्कित कर्वो कमेल कब बहुव्यो पेशियाव २ सूर्पितमूहत्व बायावग मूर्योग्, वायये गामस्य पर्तत स्थाप परद द्वावकाए लार्डि त्यणु बीह् साथ मास कोमसाए, शिव्यह्म हामकार अलीमसाए, स्थाप्त हिम्मेस्याई हामकार अलीमसाए, स्थाप्त हिम्मेस्याई हामकार अलीमसाए स्थाप्त हुन्य स्थाप्त स्थाप्त हुन्य स्थाप्त स्थाप्त हुन्य स्थाप्त हुन्य स्थाप्त हुन्य स्थाप्त हुन्य स्थाप्त स्थाप्त हुन्य स्थाप्त हुन्य स्थाप्त हुन्य स्थाप्त हुन्य स्थापत स्थापत हुन्य स्थापत हुन्य स्थापत हुन्य स्थापत स्थापत हुन्य स्थापत हुन्य स्थापत स्थापत स्थापत हुन्य स्थापत स्

२---अगार मानसतानि अरण्णा दानि पञ्चया

इम दरिसण मानणा सञ्बदुक्खा विमुज्बह ॥१९॥ तेणावि समि भन्नाण, नते मम्मविको जना

ने ते जबाइणी एव, म ते बोहतराहिया ॥२०॥

तथा प्रभार के निर्माणों में बाधा करों, परिश्त आदि बहे दोशों का केवर होता है। वेटावन्य परम्परा में ये ही स्थान ताधु शामिकों बारा उपयोग में काए जा करते हैं किनका निर्माण सहस्य अपने अमोकारी के करों है। जीवन और पानी की बरह साधु स्थान की भी भाषना करते हैं और शहस्य करती बायस्वन्यताओं को सीतित कर सुनाव धान की मुद्धि से उन्हें उहरने के किए निवेदन करते हैं। शास्त्रकारों में भी औरए- धानों के किए अनेकार निषये किना है।

निशीय पुत्र के ५ वें उद्देशक में कहा नया है—जो साधु जपने निमित्त से बने हुए स्थान में प्रवेश करता है व प्रवेश करते बाले का अनुमोदन करता है उसे गासिक प्रावित्तत्त बाता हैं —

इस प्रकार तेरायन्य के प्रत्येक मन्तव्य के लिए वह आविमक आधार है।

### **आचार्य भिश्न के साहित्य में रहस्यवाद**

(लेसक-मृनि श्री पुष्पराज जी)

समा बीवन के लिए हैं, न कि समा के लिए जीनत (Art is for life, not life for art ) । वालाधिक समाप्तर पढ़ी हैं यो पहलूजी की करना का था तालाधिक विश्वति को 3 सुस्तर व्यर्थन कपा दे। करिया भी एक समा है, और पढ़ी कमाप्तर। किंद चाहुँ मी बन-बीवन की यून वालाध्यों की खूनेता है भी दनका सही मामान भी वृह निकास्ता है। यह किंद की सामन्दरम्भूति कमारमक कर केती हुई वासी है निकासी है, तब यह करिया का एस वारण बर केती हैं।

आपुनिक करिता वाहिल ये में मुन्त कर में (अबारा) श्वद्यन्त्रव, क्षामान्य, स्वीननाट, अपिताट, नार्यवाद बीर स्वापंत करें।
स्वापंत्रां की अपूरात है। अनुत निवस में रोपरार के बाद वरनावर "बा-निस्कृत साहित में शुक्रवाद" या रहु कर कृते का अपना निस्कृत साहित में शुक्रवाद" या रहु कर कृते का स्वाप्त के बीन एक स्वित्त साहित में शुक्रवाद के बीन एक स्वित्त साहित में श्रद्धा कर स्वाप्त कर

कोचों ने तो "प्रायसाद का प्लप्तार" की स्वत्य करना की । हिन्दी के विद्वान् वालोक्क दा० रामकृतार वर्गों के प्रायसाद को प्लप्तवार मनावे हुए "उसके प्रवास के पान का कनत से मिकार " देवा है। उनका विचार है कि "जगीर बसातृतिन, कभी और सेटानॉक्सार्टन की परिवासों में यहें। प्रधायात का पर गृजता है।" बालोक्सा विशित्त के उनका नवार भी पामक्य वस्त्र में वहीं विचार को पुष्ट करते हैं। वे भी प्रमासार की

आराजेका सितित के उज्याद नकार भी एमक्त बुक्त भी इसी विकार की पूष्ट करते हैं। वे भी छाताबाद की रहसवाद मानते हैं। उनके अनुसार रहस्वाद के अर्थ में किये उस अवन्त बीर बजात त्रियतम को आस्त्रवन मान कर अरुवत विनयसी माया में प्रेम का अनेक प्रकार से विनय करता है।

बाय कुरू पहल्लाय की जून के विकार भी महादेशे वर्ष भी करती पाना में जूनिका में काजागर की राज्य कराय की स्वार कर की स्वार कर की है कि — "काजागर में मान बात दिये मी प्रार्थित कर की हिए कि प्रति है के उस समान में मान बात दिये मी प्रार्थित कर दिया में प्रति है के उस समान में मान बात दिये मी प्रार्थित कर है दिया मी दिवार के प्रति है क

परलु इस स्मन्य में मानव हृदय की सारी पास बुझ न सकी, क्योंकि मानवीय स्थानों में यह तक बमुत्तप वनित बारम-विवर्जन का मान नहीं कुछ जाता तब तक ने सरस नहीं हो पाते और बब तक ने सरस नहीं हो पाते, जब तक मधुरिया सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का खनाब दूर-नहीं होता । इसीसे इस अनेकस्थता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व

१—हिन्दी काव्य में छायावाद—ले॰ वी दीनानाय घरण, पृ० ५३

२-कविता (साहित्य समागवना) ा॰ रामकुमार वर्मी।

३--हिन्दी साहित्य का इतिहास---रागचन्द्र युक्त-पृष्ठ ६६२।

का आरोप कर उसके निकट आत्मनिवेदन करना इस काव्य--- छायाबाद का दूसरा सोपान बना किसे रहस्थमय होने के कारण ही रहस्यवाद नाम दिया गया।<sup>1</sup>

इस विषय में जाज के प्रसिद्ध निष्पक्ष समाछोचक ढाकुर नगेन्द्र का अत्यन्त सुस्पष्ट मत है। "पहला भ्रम उन लोगों ने फैलाया है जो छायाबाद और रहस्यवाद में जन्तर नहीं कर पाते । आरंश में छम्यायाद का यही दुर्माग्य रहा ।....... यहाँ तक कि स्वयं महादेवीजी ने भी छायावाद के क्रमर सर्वात्मवाद का भारी बोख काद दिया है।"र

छायाबाद और रहस्यबाद के सम्बन्ध में इस प्रकार अविषय आंतियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ा विश्रम यह है कि कुछ चिन्तकों ने आयाबाद को प्रकृति काव्य और रहस्यबाद को एक बसच्ड परमात्मासता की संकीर्ण सीमा में आबद्ध कर दिया । यह स्पष्ट है कि आज के प्रगतिशील विचारक इस चिन्तन को किसी प्रकार अवांभीय युक्त एवं अनुष्युक्त घोषित किये विना नहीं रह सकते । उनका चिन्तन अपने आप में स्पष्ट है कि क्या एक अखन्ड परमारमसत्ता किया अध्यारम निषय में विश्वास नहीं रखने वाला केवक रहस्थवादी साहित्य किया ही नहीं सकता ? इस पर डा॰ नगेन्द्र का सुस्पष्ट उत्तर है "उस पर (छायाबादपर) एउस्वसायना अथवा एउस्यान्मृति का बारीप करना बनवें करना है, आंतियों का पोषण करना है।..... उसका (छादाबादका) जन्म साधना से-पहाँ तक कि अखंड आष्यात्मिक विस्वास से भी नहीं हुआ।.....छादा-बाद के कतिपय कवि और समर्थक छायाबाद के सकुमार सरीर पर से बाच्यारिमक चिन्तम का मगवर्ग उतारने को तैयार नहीं हैं। रामकुमारजी आज भी कवीर के योग की शब्दावकी में अपने काव्य का व्याख्यान करते हैं। महादेवीजी की कविता के उपासकाण भी प्रकृति और पुरुष के रूपकों में उनका विना उसका महत्व समझने में असमये हैं। ... "प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छामाबाद की मुल प्रवृत्ति नहीं है; क्योंकि स्पष्टतः स्वयावाद "प्रकृतिकाव्य"नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि छायावाद में प्रकृति का चित्रण नहीं है बरन् प्रकृति के स्पर्ध से मन में जो छायाचित्र उठे उनका वित्रण है।"... सर्वोत्मबाद को छायाबाद का उद्गम श्रोत मानना संगत नहीं होगा । छायाबाद का कवि बारंग से ही सर्वोत्मवाद की आप्या-रिमक अनुभृति से प्रेरित नहीं हुआ। परकम, नीहार, परिमक, आँसू आदि की मूक्वर्ती वासना अप्रत्यक्ष और सुरुम तो अवस्य है, परन्त सर्वेया उदात और आध्यात्मिक नहीं है। आज के वृद्धिजीवी कवि के लिए वासना की सूक्ष्मतर करना तो साधारणतः संभव है। परन्तु आध्यात्मिक अनुभित का होना उसके किए सहय संभव नहीं है; बौर यह स्वीकार करने में किसी को भी आपति नहीं होनी चाहिए कि गत महायुद्ध के बाद जिन कवियों के हृवय से छावाबाद की कविता उद्भूत हुई उन पर उस समय किसी प्रकार आध्यारिमक अनुमृति का बारोप नहीं किया जा सकता ।" ...... यही बात रहस्यानुमृति के विषय में कही जा सकती है ।..... आयाबाद की रहस्वोक्तियां एक प्रकार से जिल्लासाएँ हैं..... परन्तु वे बार्मिक सायना पर आश्रित नहीं हैं। उनका आधार कहीं नावना, कहीं दर्शन, चिनान और आरम्भ में कहीं-कहीं मन की छलना भी हैं।"

प्रो॰ विश्वस्थरनाय एम॰ ए॰ साहित्य रत्न ने तो यहां तक कह दिया है कि यह "परिभाषा सांप्रदायिक है, क्योंकि सुष्टिको श्रह्म की अभिव्यक्ति सभी विचारक नहीं मानते। "

इन आधुनिक हिन्दी जगत के प्रमुख विचारकों एवं बाळोचकों का यह नबीन चिन्तन स्पष्ट प्रमाणित करता है कि---"क्रामाबाद और रक्ष्स्यवाद को केवल क्रामा नित्र एवं उल्लबन भरे किसी एक परमारमा विशेष की संकीर्ण सीमा में जागद करना उनके साथ उचित न्याय नहीं होगा ।

१—यामा (भूमिका से) महादेवी वर्गा—हिन्दी काव्य में झवा वाद, पृष्ठ —५३

याधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृतियाँ—छे० डा० नगेन्द्र, पृष्ठ १३

३---आयुनिक हिन्दी कविता की मृख्य प्रवृत्तियाँ--पृ० १४ -

<sup>11 11 11 11 11</sup> 

५---आयुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ पृ० १२

६—आयुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ पृ० १३ ७--हिल्दी साहित्य के प्रमुखवाद और जनके प्रवर्तक पृ० ७७

छायाताद का कर्ष है—मानसिक सर्वेदना डारा प्रकृति के सस्पर्ध से मन में वो छायाचित्र वठें उन्हें उनकी अकृति की व्यवस्ता के माम्यम से विमित्यस्य करता।

कदि जब जीवन-समर्थ से विकल हो उठना है, तब दू स मुकान की बाकासा से प्रकृति के सुनहरे स्वप्नों में वह जो कुछ

गुनपुनाता हे बही बनुमुख्यस्थक छायाचित्र हमारे सामने छायाबादी कविता का रूप किये बाते हैं।" मकृति की सहस्र प्रक्रिया में परम रहस्य की प्रगट करना रहस्यबाद है। सरक खब्बों में इसे इस प्रकार भी कहा जा

एकता है कि —"सतीय का ससीय को सोज में ज्या हो बाता ही रहास्त्यार है। ग्यानाती के विस्तेय में मुख्य हो माना हो जाता है। उपलब्ध के कि मित्रा माना है। उपलब्ध के विस्तेय में मुख्य हमाहित ह

उपासक थें। यही कारण है कि उनकी सहब साधारण रचनाओं में भी स्थान-स्थान पर रहस्थवाद असाधारण रूप से झलक रहा है।

कृषि ने एक स्थल पर जलद में होनेबाली सहज प्रक्रिया के माध्यम से मानव मानस का किठना रहस्यमय वित्रज किया है।

"इरु मेथ गाजैन वरसपी, इरु गाजे पण वरसे नही काय। इरु गाजे नही पिण वरसे पणी, इरु गाजे वरसे नाय॥"

यही—सतीम जलवर की तैर्तामक प्रवृत्ति में असीम मानव मानस की उदार जनुवार भावना का प्रकटन हुआ है। कल्पना जगत के उपवन पें विहार करते करते कवि की दृष्टि सुखें आझ तक एव पूष्पित परकवित बतरे पर केन्द्रित

हो जाती है। तत्काल कवि हृदय बोल उठता है—
'कैह रूस बाग में होम, आय पतुरा दोव। फल नही सारिक्षा ए, कर ज्यो पारिक्षा ए।।

आवा सू विवलाय, सीचे धतूरो जाय। जासामन जीत धनीए, अब केवा नणीए॥

पिण आब गयो कुमलाय, चतुरो रह्यो डहिडाय । आपनें जोवें जरेंए मेंगा नीर झरेंए ॥

यहा छवि में व्यक्तियों की मसीम सम्म बृणि और समयम बृणि (शासक के बढ़ और बदन) की छापा ससीम आज़ और पहुरे की स्वामायिक प्रकृति में समितिहत की है। वाहा ससीम वापवान का सारोपण ससीम सन्तरात्मा में और उसकी अभिकाशाबों को मानविक करणनाओं के बाय एकी नृत कर परिचाम का रहस्य फल रूप में अभिक्यावित किया है।

हती प्रकार करि की कन्मना लहलहाते राजस्थान के बाजरे के लोत में विहार करती है। वहाँ मुस्ताफण जडित गजरो के वहत सामकलों वे परिदेश करें। (मोगों) में है प्रशासा क्या में जमरते हुए बूटो का बसलोकन कर हृदयगत गुखरास प्रमेर करते हुए स्वरण सहन करने में कह उसते हैं—

> "वाजर खेत वार्जे तरे, दूट बूट में बूट। ज्यू मिश्र परुपें त्यारी वात में, झूठ झूठ में झुठ॥"

यहा सर्वनय मित्र विदान्त के बण्यन तरूप का बारोप एक देखीय बूटों के शाध्यम से प्रतिपादित हुना है। केल इसि प्रकार क्षिय दीशक में प्राप्त के बचापात की प्रकृतिनत घटना से मी उपर्युक्त विदान्तवादी की अन्त प्रवृत्तियों को इन क्यों में एकरा जम देवे हैं।

१---"साकेत"---(राष्ट्रकवि मैविकीश्वरण गुप्त) २---कला की परिमाधा---(वेष्टरत्न)

३—भिसु प्रयरलाकर, लण्ड—१, रल—३१, विरत इविस्त री चौपई डाल ५, डा ६,७,८, पृष्ठ ५८९ ।

"वलतो दीनो तिहाँ जाय नेंदे, मदे पतनीयो द्वांप दे। ज्य मिश्र मर्से नें यापना दे, वापी सादे फाफा में फाफ दे॥'

इस प्रकार बाचार्य मिश्तू के साहित्य में चहन समीन प्रकृति के छात्रा चित्रो हारा वसीन आत्म-गरमात्म, धर्म-अपम खादि विभिन्न गहन तत्त्वी का रहस्यमय चित्रच सहज सब्दो में जनेक स्चलो पर उपसम्ब होता है।"

आपार्य प्रिस्त की काव्य-वेदाना का चरावल दिख्य कव्यासमाद रहा है कित पर स्थंत की बहरी छाए है। उनकी कविता प्रमुख्य सारिकक वीर दार्जिक माब बहुन करती हुई भी रहस्ववादी कर वाली है। उसकी अधिआदित हुने

करता जन्मचन सारक्षक बार रोबानक मात्र बहुन करती हुई भी रहस्त्यारी वन वाती है। उसकी कोश्रवारत हुने "ब्याहुनों" में मेरियाय क्यातमार्थी गांतात्व दृष्टिकों हे उनक्क होती है। हर प्रवर्ष में केरकार्यायदार बहुक कर में समृद्गुट हुना है, मह मुद्दी कहा वा उनता । चरणु इस्तिने क्यात्व काव्य बेन में कक्तवार के प्रति उचेशा के मानो का परिकार कर उसे उन्नयन करने का प्रमानी करते में उक्तव प्रकल किया है। वह इन स्वरों में स्वस्त्र खुतारे हैं।

"बछता में बोपमा छती, छते बछती होय । इस नामी में गुन पड़ो, शबडो म करो कोय ॥'"

उपमा अलकार क्षेत्र में असत् में सन् की करपना है और सन् में जसत् की। यत हमें चिन्तन की कुण्या से उसक दुरावह का परित्याग कर मूलभूत गुण आधार तस्यों को प्रहम करना चाहिये। इसकी और अधिक सुपृष्टि करते हुए कवि शिखते हैं —

> "रूद रूपरु बोसी हैंसी, पान दीवो रूव जाव। बीर बसामी ओपमा, समझे सोच सताव॥"

यहाँ कॉंग्स के सहव जिलने का उन्मुक्त हास्य के साथ तादारूय एव बीचं -शह के विरने की व्यक्ति का, प्रति प्रकार में आरोपण बीर वाणी द्वारा सम्बन्धि किया गया है ।

एक जगह कवि परमार्थ की सोज में जत्यन्त व्यत्र होकर किसते हैं ---

"सासी शब्द कहे घणा, सीखी अकल उठाण । परमारम सोजे तिके. ते नर विरक्षा बाण ॥

अपनी प्रस्कुरणपील मनीया के बल पर अनेक लिख्त साली सन्दों का संचयन करते हैं। परन्तु उन प्रकृति के छाया-चित्रों में परमार्थ, परम रहस्यमय तस्त्रों को कोई बिरला ही दृढ पाता है।

इस प्रकार प्रत्यक्षत मूळ मूत प्रकृति के सस्पर्य से समुद्दमूत बनु मृति के प्रकृति स्ववतो में रहस्यमय चित्र रहीया हुए है— जनकी रहस्यमयी कविता चवाविल में एक विवाह बेला का परम अर्थमय जस्कृत रहस्य चित्रच निम्न प्रकार है।

कर पानी-मूहन के लिए दूसरा तथार होता है, जब बचारियार को आगे मेनता, स्वृत्तक वालों से बचारियार को रूपने हेगा, किर दूसनें का आगा, तोराव्यर तक्यार का अहार करना तब है आगा हारा बर वर लाक मृत्यक का उसकारा, साम के हारा बचाराता की गांक चीनकर वहीं का टोका वाला, सारि त्यूब नवितत राज्यराता में किने हुए गढ अध्यास्त स्वीप रहान का उत्पारण करिन में सा कमी में निमा है—

"भागी चाल्यो परणवा, जब आण्य दीयो बताय। तोरण ठारा छोहरी, किम कर बौध्यो जाय ॥ जो तू बेटो चाहरी, करें कताई काम। तो तुमने परचावस्या इच विच मेछे दाग॥ तोही विचे में जय हुआ, तुरत छडी छे देत । साला न्होंचे बूल विर, चेत वर्षे ही चेत ॥

हिरायुष्यरातावर—सह—१, राज—१२, सबायी चीचहैं—बाव —१, सब—१०१, पृष्ठ ६६० २—पित वय राजावर—सब १, राज—२८ —धातुनी—गव—४, पृष्ठ ५५९ ३—पित् वयराजावर, सह—१, राज—२८, सातुनी—गुरु ० ४९९ ४— ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ १० ४९९

का मुंह एक्स मन्दर हुआ है । किर भी पकानक का विश्ववास बमाप्त नहीं होता, बट. हालों के बीच में मेंहदो लगाकर दागी (भिविद्धा) बमा दिया जाता है, ताकि बाँद बीड़ कर कमी चला वी नया तो इस मेंहदी के दान के लक्षण से सहसी मानव समृह में सुक्रमता से पड़का था सकेसा ।

जारों आचार्य मिक्षु ने सतीम चेंदरी के चार कोण, वाने के नत्थन, तीन वेषु, नवकळा में अतीम चार गति, कर्मतत्थन, कुगुरु, कुटेश जीर कुथमें तथा पांच प्रकार के स्थानर एवं चार प्रकार के बंगम बीच, युन्टि का रहस्यमय प्रगटन इन शब्दों में स्थित हैं:—

> "चिहुँगति चँवरी बांच ज्यों, वन्धन टोर छे कमें। योगा तीनूं वांसड़ा, कुयुर, कुदेव, कुपमें॥ पाँच वावर ज्यार त्रस, ए तव घाटी जोय।

संसरी के सार कोने भार पछि के प्रतीक हैं। विचाह के समय में स्तुतकोंन में नव निद्धी के कठतों को तीन बोधों से बीस प्रतार करर दूस के पाने से बांग दिया बाता है। इस सुस्त पर कृषि करनी प्रत्यात प्रार पहुस्य का मानिक्स करता है। यह मान का सामान क्यान का निविद्ध संस्त है। बीजों पोकेलेंसू —कुटेस और, कुमर्ग हैं। नव कठते, पीस स्वार को पर पार प्रतार का पानियों के हुमक्त हैं विचल से सोधारात स्वरूप कार के परिभागन कर पाति है।"

सह है बातार्स की लिख की निर्मत जीकां हार प्रस्ताहत, जबन कपूरहुत रावस्थार का वंशियत नामूना और परन-राता (क्विता) रीति-रिकारों में परम बातन करण का रहसोन्दारन। विचाह का मतंत्र बहुं उन्हरू प्रमूंपार का अ उत्पेश्य का करता है, बहुं कहींने परम बीचम राज का सावास्त्रपतिका, जनका अरोक पर रहस्यमध्य काला विश्वों हार उनकी सालानुमून विरोध के रहस को स्पष्ट कर रहा है जीर जम-मानव में ब्रंपन की विनक बारा प्रसाहित कर कालित कर रहा है।

### तेरापंथ की विचारधारा और वर्तमान लोकचिन्तन

(ले॰ मनि श्री वृद्धमलजी)

हैरास्त्य के ब्राद्ध प्रश्तंक क्षात्रार्थ नीत्मनकी ने हार्ष्ट चित्रन की नहुएंडे में पैठकर क्षत्रेक मीतिक हम्यो का बहुमारन किया या। वे वैत्र सर्व ही मृत्य मान्याओं को फिराइ विदेशक के माद करता में 'खता' ब्राह्मी ये। ब्राह्म निर्मेशवाहुर्यक करने महत्य को स्वाट कर ऐसे में उन्हें कर्नी किया अपना की हिब्बिक्साइट नहीं हुई। बारतानुमृति ने उन्हें की मात्र प्रतीह हुआ करें और अपनेत अपना की पारिक पार्ची प्रयास कर सबके मान्य कर सकता में

वासरका रूप कार रुख को वहराई को कम पकटना है और उसके बाह्य स्वन्य को अविक । इसीलिए यंग के प्राय पानेक महायुक्त को समाह की ओर में पहले पहल निरामा अधिक मिलनी है। महानमति कम और महरोग तो उसमें भी कम । परान इस स्थिति से शाय तक कोई भी जान इच्या महर्षि न तो ववराया हे और न परावित ही हजा है । स्वामी नीनपानी के मार्ग में भी अनेक बिरोच और वाचारें चार, परना उन्होंने उन नव को गौण करके अपने नन लक्ष्य पर ही ज्यान कैन्द्रित किया। उन्होंने अपने नन्द चिनन के फ्रिन को नवें जन हिनार जनता में प्रसारित किया। यरूपि उनके सभी विचार सपनी पयक मीलिकता और गहराई किने हमें में, फिर मी बान और दया इन दोनो विषयो पर उन्होंने जो कुछ कहा--- यह इतमा क्रांतिकारी या कि तस्क्रांतीन उनना उने आत्ममान करने में आजकिन हो सती । उन विवारों के कारण स्वामीकी को दान और त्या का विरोत्री तथा वर्में होई। तक कहा गया । बीरे-बीरे यग ने करवट की नामाजिक परिन्यितिया पल्टी, लोक चिन्नन में बिनेय जागरकना तथा गमीनमा आई । बाद दो मी दयों के प्रस्तात हम पाते हैं कि इम यग के छोर्कीयतन में उन विकारों का नमर्बन हो एहा है। स्वामीयी के वे विचार आध्यात्मिकता की मनिका पर अवस्थित थे, जब कि बाज का ठोक वितन मस्वन तामाजिक और राजनीतिक बाबार पर अवस्थित है। नमाज और राजनीति अध्यास के विचार-जेन से सबंबा वाहर के विषय नहीं हैं, अतः वे अनेक स्यानों पर अव्यातम से अविदरोगी भी पाये जाते हैं ! भूमिका का यह मेद तो साव्य-मेद होने के कारण है, किन्तु तब्यान्वेषण में वे सब प्राय एक ही स्थान पर पहुँचें, तो उनमें कोई आग्चर्य की बात नहीं । यर्जिप किन्हीं मी दो विचारकों में जत प्रतिजत विचार-रोक्य होना प्रायः वसमय ही होता है. फिर मी स्वामी जी के विवारों में वर्गमानवनीन विवारकों के विवार काफी बनों तक मेल रखने हैं। बाज यह निभकोष कहा जा सरना है कि वर्तमान जिनन की बारा न्यामीजी तथा उनके धर्म नम तेरायय की विचारबारा के अनुकूल दिशा की बीर प्रवहमान ह । हम यहा स्वामीजी के उन मीछिक मतन्यों को बर्नमान विचार-बारा की दिए ने उसका देखना चाहेंगे। टान

समाधिक सारम-अपूलों में कर कमामू रूपने की माना वागूव वहीं हूं भी, इव कर बात करने भी मानूचि तहें. भी समें मिलेट मार के पूले नाके समूच को मायू हो वावस्थकार ही वहीं गी। स्वि-तीर वब बहु प्राम-महति में साता, परिवार सामन दूपने क्लेड परिवारी के मान पहलें कहा, कर के कम्पनी को वितित्त करने की स्वत्या मान्य समी युक्त पर कमा विकास करने के लिए इसें कर्म पर सीन हमा, नक्का करते हैं करने मायून्हींन की व्यक्तियाँन हुँ करने हम वितिष्ठ मान की हमिले स्वितंत के नम्म पर साम में के के लिए एसीक्स साता प्राप्त किया।

व्यक्ति श्रीका है वाणीय श्रीका की और समूच्य का वह जनव परन्यात था। उस नमय अरोक मृत्य सम्पोद भी एरिपारें मा। जा व कीई समझ्य बीर स वाणी। अस्तानार में नेपारे बनात्त्र वर्षामा सम्बंद मुँड सात्रीत निर्वेत बीर समझ्य। वे बन्धों वास-जानार्यों की पूर्वित हमा होने एन रहते थे। जा बन्धोंने सहस्त मारे नमात्र के पूर्व महा सिंदी एक सम्पास का इस वार्ष । अस्त्राजीन स्वरूपायों में जाने वीकन-जान की स्वरूपा के शिवा की त्यार में नामात्रक तीमा पड़ का कि नमात्र ने कर स्वर्तित स्वर्णनेक्श्री ने सात्री हमें से समुख्या हुन का स्वित्ता में बीरा मारें। 

#### दान वा अधिकार

एक और सब दुम्मार्थन के फिर हम भी होन माँत, कब यह मानस्कर मा कि दूसरी मोर केने बातों का स्रोत मी निरदार मात्र हो, मुझ मी हुमले न माने, स्वीत उसके बाता में दुम्मार्थन कीर पाराणील पहले को रिपर्स हो हमी की हमाने मानस मामार्य समार्थ हो मात्र में दूस में हमी हो है के बीचार हो मा बातें हैं हमें हमें की मानस्व कर साम हो मानस्व कर साम हमाने का मानस्व हमाने की हमाने की हमाने की हमाने हमाने का मानस्व हमाने हम

"ता पर पर स्वित्य निद्र तनका है वह कि बतावह सी बातना हो। त बहु के बाब चीनम का विश्वासन बत्र वहै। वो स्वित्य होता के बीद उनकी है कुछ अप के कर बहु बतावा है कि बहु जोगा के ना में मुख्य हो पात्र है, वह सहुत अपन के प्रति के

#### एक व्यापार

बाव कर की दान प्रमा करने वाल में एक जालार लेवी उत्पृति कर गई है। विश्व प्रकार ज्यापार में वण्ने तावारण माठ से भी विध्यत है अधिक साम कमाने की माचला रहती है, वैचे ही जाव देखा जाता है कि दान के खेत में भी अरन से अस्य और निकृत्य से निकृत्य वस्तु रेकर उचके बरंजे में उतकृत्य से उसकृत्य कर की विभाजनाय की वाती है। एक निर्वेठ और श्रीण दुग्या गाय ब्राह्मण को देने वाला अधित अवले जग्य में कामचेनु के स्वामित्व का पुष्पार्जन चाहता है । रेजगारी मारपान हुन्य साथ करता है मा स्थाप की हुनेती पर सकर उसके सरी इतज्ञता सरीदने की कोशिश करता है या में जाये हुन सी भिर वर सिक्को को मनवान् के बरवो में चढ़ाकर अस ट पुच्च की कामना करता है। इसके अतिरिक्त दांता अपनी दान की राक्षि से यथा सभव विश्वक नाम और वस्र भी सरोदना चाहता है। किसी मी सस्या आदि में दान देनेसे पहले यह यह सीदा तय कर लेता है कि उसका नाम विकालेख में कहीं दिया जावेगा। यह सब व्यापार नहीं तो

जीर <del>न</del>या है ? पर वेर्समान दुनिया ने अब मुखे ही उसकी प्रकच समिति से हटा दिया । धर्मश्वाका नहीं थी तो कोई नहीं था, पर अब पचास-अपिकार बताने वाले का गये।" वासी जी ने वसीर होते हुए कहा—"तुम्हें निराज्ञा 'दान' का अर्थ न समझनेसे हुई। बस्तुत किसी बीच को देकर कुछ प्राप्त करने की इच्छा दान नहीं, व्याचार है। वब तुमने व्याचार किया तो काम-हानि की सुभावना तो रहेगी ही ?" इस घटना तथा इस उत्तर के प्रकाश में यदि आज के दानबीर अपने आप को टटोलेंगे तो प्राय यही पार्षेगे कि वे दान के नाम पर घटल्छे से एक नये प्रकार का व्यापार चला रहे हैं।

केवल बाता ही व्यापारी नहीं हो गया है, किन्तु आदाता (मृहीता) वी उसी वृत्ति से चलने लगा है। सस्या विशेष के लिए वदा करने वाले व्यक्ति दाता के सामने चाटुकारिता से काम लेते हैं। नाम और यस की तृप्ति का प्रलोमन देते हैं. क्षिफारिक और दबाब का भी उपयोग करते हैं। प्रतिद्वन्द्वता की मावना को उत्तेवना देते हैं। घर्म और प्रणानन का अमुत्पूर्व अवसर तो वे उसके सामने उपस्थित करते ही है। इसके बतिरिक्त जो भीक्ष मागने वाले है वे दाता के मन में करणा का भाव जगाने का प्रमास करते हैं। अने क बार तो वे छच भाव से कोडी तथा अप वन जाते हैं। कई व्यक्ति कोई दु बाल्य घटना गढकर उदे काश्यक डन से सुना सुनाकर सहायता मागते हैं। ऐसी घटनाय अनेक व्यक्तियों के साय घटती ही रहती है, पर में यहाँ स्वय मेरा ही एक अनुभव बताऊँगा, वो इस प्रकार है-

हिल्ली में एक बार , जब कि में नवा बाजार में ठहरा हुवा या, व्यास्थान समास्ति के बाद एक बहुन आई और कहने लगी कि वह अपनी सास के साथ गाँव से आई थी, पर यहां अवानक ही सास की मृत्यु हो गई। उसके पास न तो कफन के लिए पैसा है और न बापस अपने बाम पहुँचन के लिए ही। आसिर विकाश से उसे फिर किसी के सामने हाथ फैलाना पड रहा है। अपनी बात को वह रो रो कर ऐसे कार्शनकड़न से कह रही वी कि उपस्थित व्यक्तियों में से सायद ही कोई प्रभाषित हुए बिना रहा हो । उन्होंने उस बहुन को अवस्थकतानुसार कुछ द्रव्य दिया और वह वहीं से चली गई । सयोग से अगले वर्ष ४) .... प्राप्त करके भी से बही ठहरा हुआ मा । वह फिर आई और उती घटनाविल को उसी काक्ष्मिक ढव से दुहराती हुई सहायला प्राप्त करके चली गई । मैने उसे पहचान जवस्य लिया या पर कुछ कहा नही । उसके परचात् में राजस्थान में आगया और करीव दो वर्ष तक नहा रहकर फिर दिल्लो नया। उस नवं भी वह बाई और उसी घटना के आधार पर सहायता प्राप्त की । इस बार जब मह जाने लगी तो मैने उससे पूछ लिया— क्यो वहन । यो तुम्हारे कितनी सास हैं। कम से कम तीन बार तो तुम्हें उसके क्फन के लिए यहा से सहायदा मांगदे मंने देख िया है। वह एक दम सक्पका गई बीर कुछ ठठसवाती सी आवाज में अपने प्रथम बार ही जागमन की सूचना देती हुई वह तत्काल वहा से चली गई। उसके बाद मेने उसे दिल्ली में तो कई बार देखा है, पर नया बाजार के उस मकान में बाते फिर कमी नहीं देखा । शायद बन भी उसकी सास उसी प्रकार मरती होगी और कमन के लिए उसे नमे-नमें व्यक्तियों के पास से बन्दोवस्त करना ही पड़ता होगा।

कुछ व्यक्ति ऐसे व्यापार को चळाने में छोटे बाछको से काम छेते है । इसछिये यहाँ बालको को उठाने बाले अनेक गिरोह बने हुए है। उनमें से कई पकड़े भी गये है। उनसे पढ़ा ख्या है कि वे छोग पहले वालको को उड़ाकर लाते है। बौर फिर उन्हें भीस माँगने की कठा सिखाते हैं। वे दिन मर में वो कुछ इक्ट्रा करते है, वह सब छेकर वे उन्हें सामान्य भोजन और क्पता देते रहते हैं। वीच-वीच में वे उन्हें मारने तक की घमकी भी देते रहते हैं, ताकि वे अधिक पैसा लाते रहें और किसी के सामने उनका भेद खोल देने से बरते रहें। दिल्ली में एक बार मूनि श्री नगराज जी के सामने एक माई १०--१२ वर्ष के एक ऐसे ही बाकक को लेकर जाया था। उसने जपनी घटना सुनाते हुये बताया था-"दक्षिण में बगलौर के पाल रहने वाले (मल मजदूर का बातक हूँ । एक वेरुए वस्त्रवारी साधु ने मुखे मिटाई खिलाने, सिनेवा दिखाने और फिर वापिस भर पहुँचा देने का लालच देकर उड़ाया। कई दिन अच्छी तरह से खिका पिका कर एक दिन किसी शुन्य स्थान में लेखाकर चसने बलात मेरी जिल्ला में एक छेद कर दिया। कई दिनों तक असहा पीट़ा के बाद अब छेद का घाव ठीक हो गया तब दिस्ती में लाकर मुझे भीख मांगने के लिए बाध्य किया गया । विद्वा के उस छंद में त्रिशृत सटका दी वाती और उस विवित्र रूप में में बहुत दिनों तक भीख माँगता रहा। पर आये दिन अधिक पैसे अने की उसकी माँग की जब में पूरी नहीं कर सका तो मुझे तरह तरह की धमकियाँ दी आने छगीं। तब मुझे बढ़ा भय हुआ। दूसरे दिन जब हुमारी टोली चौक में से भील गाँगने को निकलो तो सबकी आँख बचाकर में बाली बाट की ओर चला गया। मूझे भय लग रहा था कि कहीं फिर उसी जाल में न फेंस जाऊँ, पर यह भी पता नहीं या कि वचाव के लिये क्या किया जाए ? आश्विर जो उपाय सप्ता उसी के अनसार में महत्त्रे में जाकर चित्लाने तथा "मुखे कोई बचावो ! मुझे कोई बचावो । में मारा जाउँगा ।" लोग इकट्ठे हो गये। उनमें से ये भाई (साथ जाने बाके माई की नोर इशारा करते हए) मझे अपने घर के गये। सारी स्थिति पूछी और फिर मेरा वह भिल्ममंगी का चोंगा उतरबाकर इसरे कपड़े दिये तथा अपने वालक की तरह बिला पिला कर गर्भी के आये हैं।" वहाँ उपस्पित बहुत से व्यक्तियों ने देला कि उसकी जिल्ला के मध्य मान पर एक वडा सा होद था।

उपर्यस्त घटनाओं के प्रकाश में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दान और भीख अब व्यापार वन गये हैं। उसमें ब्यापार जैसी ही चालावियों और चतुराइयों का प्रयोग होने लगा है। अब प्रायः दान उतना दिया नहीं जाता जितना कि लिया जाता है । देने वाले पीछे इटने का मार्ग खोजते हैं. तो लेने वाले चिमटने का । आखिर बला टालने की स्थिति में कुछ देकर पीछा छडाया जाता है। छांदोम्बोपनियद में बॉलत 'श्रिवादेयम् , मियादेयम् , संविदादेयम्' अर्थात् जो कुछ देना है उसमें व्यवहार का सींदर्य छेनेवाले की आवश्यकता से कहीं कम तो नहीं होगा-ऐसा भय, तथा छेने वाले की प्रतिष्ठा का ज्ञान अवस्य होना चाहिये आज कल के दान में प्रायः यह भावना देखने को भी नहीं मिलती ।

वर्तमान-चिन्तकों की वृष्टि में वान

भारत में दान को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है। भिख्यमें भी यहाँ बहुत बड़ी संस्था में हैं। उनकी संस्था ७० लाख करीव बतलाई जाती है। यहाँ का प्रायः प्रत्येक तीर्यस्यल और शहर भिखमंगों के नाहत्य से आकान्त है। सरकार को अनेक बार जनके विरुद्ध कार्रवाही करनी पढ़ती है। प्राय: प्रत्येक प्रांतीय वासन मिसावृत्ति निरोध करने की ओर चिन्तन करने लगा है । वर्तमान के जन नासकों तथा अन्य विशिष्ट चितकों की दृष्टि में भी अब तथाकथित दान कोई बहुत महत्त्व पूर्ण कार्य नहीं रह गया है। वे अब गरीवी की समस्या को दान से हरू करने में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ उनके एतद विषयक कुछ विचार उद्भृत किये जा रहे हैं जो कि इस विषय पर अमीष्ट प्रकाश टालते हैं।

महात्मा गांधी कहते हैं-

"बिना प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चंगे मनुष्य को मुफ्त में खाना देना भेरी अहिंसा वदस्ति नहीं कर सकती। अगर मेरा वहा चले तो जहाँ मुफ्त खाना मिलता है, ऐसा प्रत्येक 'सदावत' या 'जन्न खेव' में बन्द करा द " र

आबार्य विनोवा कहते हैं --

"विना पर्याप्त परिश्रम किये लेने वाले और उन्हें देने वाले दोनों पाप करते हैं।" " अन्यप्त भी वे "स्याग और दान" शीर्यक से अपने एक लेख में दो व्यक्तियों की मिसाल देते हैं। एक व्यक्ति धर्म-देश तथा नाम के क्रिये अपने द्रव्य का खुले हायों दान करता है तथा दूसरा व्यक्ति अपने द्रव्य को फिब्ल का कृदा समक्षकर गंगा में प्रवाहित कर देता है— उसका त्याग कर देता है। विनोदा उस दान से इस त्याग को महत्वपूर्ण बतलाते हुए

लिखते हैं--"पहली मिसाल दान की है तथा दूसरी त्यान की ।" आच के जमाने में पहली मिसाल जिस तरह दिल पर जमती है, उस शरह दूसरी नहीं, छेकिन यह हमारी कमबोरी हैं।" ?

१---गांधीवाणी पुष्ठ १५३

२--हिन्दुस्तान टाइम्स ११ अप्रैंक, १९४९, सरकार्यी कैम्प में दिया गया मायन

३--विनोबा के विचार

है संगर। स्पतिय जो राज संगर का स्वान्यन करता है, बहै आप्यातिक पत्र में बहु बुजाराज कहा जाता है। इस के कांग्रिक्त पत्र का सहस्व मेंनिक वा वास्ताविक स्वा में ही क्षात्र है, बिन्तु वाप्यातिक स्वा में सहि। स्वी सर्व विकास के स्वाप्यत्व पत्र के स्वाप्य अपने हो करता है में ती सर्व विकास के स्वाप्य कर स्वित्य कांग्रिक हो करता है में स्वित्य क्षात्र के स्वाप्य के स्वाप्य के स्वाप्य के स्वाप्य कर है स्वाप्य मिला के स्वाप्य करता है। सावप्य विकास करने क्षात्र के स्वाप्य करता के स्वाप्य करता है। सावप्य विकास करने स्वाप्य कांग्रिक स्वाप्य करता के स्वाप्य के स्वाप्य करता है कि स्वत्य करता है कि स्वप्य करता करता है कि स्वप्य करता है कि स्वप्

यापि बहु है आमाजिक के में में मिनान का विकाद तर्जीत हो चुका है, किए मी नवी तर वह करते के में मानद नहीं, हो पाया है। को मब मी सामाजिक समस्यांकों का हर बान में बोकते हैं। तै एतंप के बाय-अवनंक स्वामी मीरवानी में हर निवारों की आम में राज कर हो दान ने दो में कर दिया । है का आपाजिक सामित था मोकोस रायन, जो कि ससाम को रिया बाता है और दू इसरा तांचारिक मानदारिक मानदारिक

```
महारमा बुझ में बान के येव वो प्रतिचारित किये हैं—
"मिह्नुजों ! से वी बान हैं।"
"फीन से वो ?"
"मीतिक बान तथा वर्ग बान"
"मिहनुजों ! से सो बान है! इन दोनों में बर्गदान खेळ है।" "
```

```
—वितानी के विचार पुळ १२०
—वाराव्यमिति वर्ष वर्ग , रीवकेन्द्र कारिये ।
को साने य वार्षे य, जार्युवर्ग वार्षिययं पुत्रम्य ॥
यस अवस्थारम् कार्याद्वयं वार्ष्ययः ।
वीर्ताये व परिकार्यः, अस्यारं प्रवास्त्रम्य ॥
अरेशकार्ये व्हार्माय्ययेन्यस्थित्ये ।
अराव्यक्रवस्थातं, वार्षायाय्ययेन्यस्थिते ।
—वित्रम्य स्थानम्य स्थानम्य (चीराः)
```

भगवान महावीर ने कहा है-

"सत्यात्र को विगुद्ध दान देने वाले तथा सत्यात्रता का चीवन चीने वाले व्यक्ति चीहे ही होते हैं। जो ऐसे होते है वे सद्गति प्राप्त करते हैं।" है

उन्होंने दान के क्षेत्र में पात तथा अपात के फल का मेद दिसलाते हुए कहा है-

"जो सयम तथा अनामस्ति का जीवन जीता है, उसे यदि प्रायुक मोजन पानी आदि का दान दिया जाए तो वह एकातत मुक्ति का ही कारण बनता है, बचन का नहीं।"

"जो असयम तथा आसस्ति का जीवन जीता है, उसे सुद्ध या बसुद्ध चाहे जिस प्रकार का भी भोजन पानी आदि का दान क्या न दिया जाने, पर वह एकातत पापकर्म के वयन का ही हेतु बनता है, मुनित का नहीं।"

उनत प्रकार के ये भेद धर्मप्रयों में शास्त्रकारों ने तो किये ही है, किन्तु यहाँ के विभिन्न जाचायों ने भी दान के निषय में पात्रापात्र का विवेक आवश्यक माना है।

आषार्य बमित गति ने कहा है कि— "जो असयदात्मा को दान देकर पुण्य करू की कामना करता है वह तो जलदी हई-आग में बीज डालकर धान पैदा करना चाहता है।"

इसी प्रकार आवार्य सोमदेव सूरि के मतानुसार "अपात को दान देना राख में आहुति देने के समान व्ययं है।" उन्होंने क्षान की जो परिभावा की है, वह वस्तव उसके दो मेद कर देवी है । एक छौकिक फल प्राप्त के लिये दिया जाने वाला दान, तथा दसरा लोकोत्तर फलप्राप्ति के लिए दिया जाने बाला दान । " इसी आधार पर उन्होंने पान के भी तीन मेद कर दिये हैं--धर्म पात्र, कार्यपात्र और काम पात्र। <sup>६</sup> इनमें से एक पर्म पात्र को तो लोकोत्तर फल के लिये दान दिया जाता है और शेष दो को लौकिक फल के लिये।

उन्होंने अपग , दीन और अनाय आदि व्यक्तियों को करका के जाबार पर विये जाने वाले वान का यहा कोई उल्लेख नहीं किया है। दान के उपयुक्त पात्रों में भी स्थान नहीं नहीं दिया है। अवता है कि वे उनको लौकिक या लोकोक्तर फल के हेतु दिये जाने वाले दान के लिये पात्र नहीं मानते थे।

यहा एक आक्षका अवस्य की जा सकती है कि समय है उन्होंने उनको धर्म पात्र माना हो, पर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वड़ी पर पात्र के तीनो भेदो की व्याख्या करते हुए टिप्पणी में धर्म पात्र का वर्णन यो किया है --

"विविध न्याय और हेतुओं से जो सद्धर्म मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, तथा माता की तरह सदहित दिक्षा बेते हैं, उन्हीं की

```
१--- दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीबी वि दुल्लहा ।
```

महावाई महाजीवी, वो वि गण्छन्ति सुमाई ॥ (वसवैकालिक, ५,१००)

२—समगोवासगस्तम भते <sup>।</sup> तहारच समग वा माहम वा फासु एसणिज्जेण असग-पाण-साइम-साइमेण पहिला भेमाणस्सर्कि कञ्जति ? गोवमा ! एगतसोसे निज्जरा कञ्जह, नरियय से पावेकस्मे कञ्जति ।

<sup>(</sup>अथवती शतक ८--उद्देशक ६)

३—गमणोवासनस्सण जते <sup>1</sup> तहारूव असनव-अविरय-पिंडह्य प<del>ण्यनसा</del>य पायकम्म फासुएण वा अफासुएण वा एसंचिञ्जेन वा अणे संचिञ्जेण वा असम भाष बाव कि क्ल्बर ? गोबमा । एगतसो से पावेकम्मे कव्जर, मृत्यि से कार निज्जरा कज्जइ। (भगवती, शतक ८ उद्देशक ६)

Y---वितीर्यं यो दानमसक्तात्मने, बन फल कास्रति पुष्पलक्षणम् ।

वितीयं वीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दूषणम् ॥

<sup>(</sup>अमितगति आवकाचार, परिच्छेद ११)

५—मस्मिन हुतमिवापात्रेष्वर्यव्यय (नीतिवानधामृत धर्मसमृद्देशसूत्र ११)

६—ऐहिकामुत्रिक फलार्यमर्थं न्ययस्त्याग ( " " आत च त्रिविध-धर्म पात्र, कार्य पात्र, कारपात्र चेति । (नीतिवाक्यामृत धर्म समुद्देश सूत्र १२)

धर्मपान कहा जाता है।<sup>17</sup> स्ती प्रकार से कार्यपान तथा कार्यपान में बी उनके समावेख की कोई समावना नहीं है, क्योंकि बहु। कार्य पान में मुख्य वर्ग तथा काम पान में रही वर्ष की बहुण किया है। उनकी दिया जाने बाका दान समस्त वहीं है विसकी कि वर्षणान की मामा में पतिशीकिक कहा बाता है।

एक नीतिकार के मतानुसार तो "मात्र और बचात्र में साथ और सर्च नितना अवर होता है। साथ को मुस्ते तुण खिलाने पर भी वह दूथदेती है और सर्च को दूध रिकाने पर भी वह उससे निय की ही परिचाति करता है।" १

इस प्रकार दान के विषय में पात्राचा का विषेक प्राय सती ने किया है। स्वामी मीवापकी ने भी दान के विषय में यही बात कही भी कि बात के कारी प्रकार पर्य के बात नहीं होते। जो उन उन को एक मानते है, उन्हें निक्नमंत्र की पोर्चन पराता नहीं है। जाक और पाय के टूप के कार्य हुंच के कार्य से जामिहत होने मान से बचा कभी एक हो ककते हैं ''अनमें जो अन्तर है में बाड़ी अन्तर पात्र जीर कपात्र बात में भी है।

पान और सपान के से मेर कोन्सेगर दृष्टि है किये पसे है। इसमें हे अपन बाग मोल का तथा दूसरा सहार का कारण बनता है। घान देने बाले क्रांत्रिक के सामने वहीं लोकोत्तर सामना रहती है, वहीं सामाविक आस्त्रकारों मी रहती है। बहु मोने ही अकर का दान देता है, किन्तु उनके सामने यह स्त्र्य-रहण पाहिए कि दोनों ही अकार के वानों का उन्हेंस स्था कृत पहल पुरस्क है।

दयो

अध्यात्म क्षेत्र और दया---अध्यात्म क्षेत्र में 'दवा' वहिंसा का ही एक पर्यायवाची नाम है। चैन आगम 'प्रश्त-व्याकरण'

१—विचित्र मार्वेनंव हेतु दर्धनै सद्यमं मार्ग प्रतिपादयांच ये । मातेव पिक्षामनुबद्धकारियां, तान् वर्षं यात्र प्रवदीत साधव ॥ (वीति वर्षं समु॰ सू॰ १२ टिप्पण) २—मात्रापान विमेदोस्ति, चेतुवक्षवधीरिय ।

तृणात् सजायते क्षीर, शीरात् सवायते विषम् ॥ ३—समर्वेदान में पर्म कहें तो, नाइ जिन धर्म सेठी ।

आक में गाय रो दूध अध्यानी, कर दीयो मेंच समेची ॥ (ब्रतायत-२-१४)

अक्ष न गान रहा ।
 अल्ड के कुपातर ने दीया वर्षे ससार । (प्रताप्रत-१६-५७)

५—दान दता न कह पू नाव प २-१, त्याना स्वानो रे ॥ (इताव्रत ३-३९) पाप हृतो ने पाप क्ताया, तिचारो क्षेत्र निरमक व्यानो रे ॥ (इताव्रत ३-३९) ६—साधा में वरव्यो तिच घर में न पेसें, करडा कहा तिच घर माहें वानें रे।

निपंदी में करडी वोत्या ते, दोनू एकम मामा में न समाने रे ॥ जम कोई दान देता वरन राखें, कोई दीया में पाप नतावें रे ।

ध्यू काश्या जुडी जुडी छुँ, से पिण एकण मामा में न समार्वे रे ॥ (बतावत ३-४२,-४३)

में बहुता के ६० नाम दिनावे हें उनमें 'रबा' बी एक है । उचा के खेन में दिशी मी प्रकार की हिंखा को स्थान नहीं निक सकता मौर नहीं हिंसा का प्रवाप होता है. वहा स्वा का निवाह नहीं हो तकता । इन पोत्रो के मार्ग पूर्व कौर परिकार की तरह एक्टम दिल्टीत है तो कहीं मी केन महिंसा सकते ! दया और हिंसा की जिसाबी में उपनी ही पुरुक्ता है जिसती की तरहान बीर कमा में !

फेताचमों में उद प्राणियों के प्रति धनन मान को नीहिया कहा है।" उसी प्रकार माग्य प्रवक्त का उद्देश बदलाते हुए कहा है कि व्यक्त तेल प्राणियों की दया के लिए प्रवक्त किया है।" निकार के दूप में भी कहा वा सकता है कि प्रवेक व्यक्ति हम बीनों भी हिया ते पूर्व — प्रतिलिए स्वत्यान वे उन्हेश किया है। चन प्राणियों में दर तमी हो गिचली कहा प्राणियों के प्रति सम्मान है। दर्शीलिए साल्य की माया में महिया बीप दया की एकस्पता ही चिद्ध होतो है।

बहिता निर्मेद गरफ क्षम है और स्वा विकि गरफ। किनी को मठ मारों और 'सर पर स्वा करों होनों हो क्षमानिया एक हो मक्तो म्बन करती हैं। इत्तीकिय नृति को 'पर्व बीक-स्वक' कहा बाता है। वह को समय देकर हो यह बक्का स्वक वर करता है है, सम्बन्ध नहीं। उनने करने बीवन में वह प्रकार की पाप नृतियों का परिस्तास में बाल के क्षम सामिशों की स्वा के लिए हो किया है।

का चम्महार में गाँठ हुए या नारे कारे हुए जानी के जरणवा को चम बहु जाता है। पर इस माध्या में एंस्सूत रहा की या वासन नहीं पर जाती, क्वोलिन नहीं जर नरे नारों के प्रशास वा स्कार है मीर पर कर मारे सात्री की। सात है वह भी बाद है कि बन मारे जाने को होने मी नहीं। जर्जुक व्यादमा के व्यावार पर पंत्री कुत करा के नारी किली को बनस्य प्रशास हो ही नहीं करना। वह समाम्याओं की फीट में बाद की वाद हो बादों है। यह माध्यान में ब्या मी परिपत्ति को सीतर का प्रशास हो है पर पर वह किली में माध्यान के प्रशास कर माध्यान में पास मी

प्रामातिपात विरितित्य वर्तिहा का पावन करते हुए प्राम रक्षा त्यव ही होती है। वरि इमी आनुप्रिक प्राम को बया कहा वाले तब तो इसकी स्वय व्यवहामेता भी अनी रहती है और प्राम रक्षा की स्थिति भी। पर यदि केवल प्राम रक्षा पर ही मुख्य वल हो तो अप्यारक्षत्र में उसे प्रमुख स्थान नहीं मिल सकता।

प्रति दिन सरवातीत प्राची नन्न केते हूं बीर उसी प्रकार नरते थी है। बच्च केते बाका हूर एक प्राची एक बबीद कर भीतित भी एका है, र रख हो के द्वारा नहीं है। इसी प्रकार कम्म केते बाका हर एक प्राची एक बबीद के बाद मध्या भी है, र रह होते हिंदान मेहिं हैं। हिंदा गीव कहां होई हुन्य की हिंदा की भी बादा। है, भी रवाद का होते होते हुन्य कोई नहीं प्राची का सकर प्रकार कम्म प्रवास करता है। किन्तु हम हिंदा और अबीहा। तथा बारने और न मारने के बीच में एक वीतारी वात और उसती है, वह है चमाने थी, मान रक्षा करने की। एक विचार है कि मारना युद्ध हिंदा है, म मारना युद्ध महिंदा है और त्वचारा है—त्या। यही माईका और रवा का नेद भी है।

<sup>(—&</sup>quot;बीर कात में मेठ हुने रिण क्या में मही हिला से मेली ।" च्यूपूर्व में रिक्रण से मारल, किल किल बाले मेली ॥" र—"हिंदा के रुपते के बता में हैं, क्यारी कराये में हिंहा नाही । क्या में हिंहा से कराये के न्यारी, ज्यू ताबते में कहीं हैं।" (बनुकामा ९-०१-७०) २—"बहिंदा निजयोद्दित, जब्द मूर मुगनमों" । (व्यक्तिकेंद्र ६-९) —"क्या क्यारी तबका क्यद्रकार, पायक मनक्या कुरहीह "(तक माकरण क्यार सून १) ५—मानोवनीयाय क्यद्रकार, पायक बोच परिकासकार्य"। (वृत्त क्यार २-६-४०)

है, परन्तु जहा हिला या बसवम का बनाव हो वहा जतरण में बाल्मानिमुखता के जीतरिक्त और कुछ हो ही गहीं सकता।

हमने वितिष्तन परि स्थाको क्यालर की उन्होंचा काोटी क्लिकार नहीं होती और परि उसे एक की दमा के लिसे अनेक पूतरे कोटे अमियों का पम तथा बलाव मादि का प्रयोग स्वीकार्य होता है, तो ऐसी तथा को अञ्चालर क्षेत्र में नामता नहीं सामाजिक होने और दशा—

ग्रामाणिक क्षेत्र में स्वा प्राम 'प्रामण्या' तथा 'क्टरिक्सारण' के रूप में मुक्क होती है। वस्पारस के में बसा के ग्राम महिता मंत्रीय सामे मार्चाय सक्ष्म पहले की रूप की कार्य महिता मंत्रीय सामे मार्चाय सक्ष्म पहले की रूप की है। विकास के स्वाम में होते की है वार्य ने की रूप की रूप की रूप के सामे की रूप की रूप की रूप की रूप के सामे की रूप क

हारि में मतरप सूच्य नीमों की हिया होती है, राजों तो किसी के द्यार करने की युवास्य ही नहीं है! फिलु उन्नामें पुराता है जिला दिवारी जारि कोर्ट तथा मनर होएन साति वसे नीमों का भी तम किया नाता है। यह कर हाति पहिला जाता हिं कि मत्तव मता के नात की युवाना हो। मत्त्यम के नित्त तथा में दूर हाता है। का मता के तथा करना माणियों का दम मी फिला हमा है। पर ध्यामन उनकी थिया न कर केनत नात्त्रम की ही लिया करता है। ज्ञान की तात कानवा की हक करने हैं किया हमें कान हमिल्या जातारण हिंता मीहें पहिला हुए बहु तथा होने की नात का माणा की तथा हुए करने हैं किया हमें कान हमिल्या जातारण हिंता मीहें पहिला हुए बहु तथा होने के नात का माणा करता हमा हमा की तथा पूरव कारों कामत करने में मी किसी करता की हम्कल हों करता। आप की नतरातिकारों यह तम बास्यकता के करतार करता है। हम्म की मी मी बहु नात्रम के हिल्द की मतान वातित्विह होते हैं।

हमावसारत समर्थे रब्द-विभाग में बनेन त्रकार की हिंदा को बंद करार देशा है। यह बाउतार्या तथा वाक्तरफ को बायरराहार्य मार्थे में की दी मार्थ हो नागता। उससे मृत्यूयक को भी नाग मिला नाग है। कोई मृत्यूय यह समाद्र में हिंदा बढ़रागां है में की दी मार्थ हुंग कर पान करने करने के हुंग हुंगा करने को सावस्थार ने देशा हो को होने में हैं। मार्गा है। यह जम मार्थ का मुदे, बहुत प्राचीन करने ही क्या वा रहा है। "प्रकाशियचे रोगों हुन्यूर्वात करनां कहार मार्गा के मार्थि क्या में हुन मुंदि मार्थ कर कर करों त्रों को मिर्चा मीर्थित किया है। सावस्थ कहार मार्गा के मार्थि क्या में कम्पीलिय हो क्याची है, सावे बमाय का हिंद मों हो स्थान है। पर सावस्थ को हमार्थ का स्थान के स्थान का हिंद मों हो स्थान है। पर सावस्थ को हमार्थ का स्थान के सावस्थ का हिंद में सावस्थ का स्थान के सावस्थ की सावस्थ की स्थान मीर्थ हो सावस्थ हो। सावस्थ की सावस्थ की

पान् राता में नान पर भी बुद्ध के रूप में जगार नानव हिंछा की नाती है। शवन-समय पर मठक उठने बाके इन बुद्धों में विश्व का तीन वाले में प्रति का नात कि किया है। वाल पान के किया है। यह राष्ट्र करने हारा किने पर सरहारों को मानित का बुद्धान के किने किया साने स्वात कर हों के प्रति का उत्तर है। का उन राष्ट्रों करने किया है। वाल उन राष्ट्रों करना करने विश्व के किया है। वाल उन राष्ट्रों करना करने विश्व के किया है। वाल उन राष्ट्रों करना करने विश्व के किया है। वाल उन राष्ट्रों करना करने विश्व किया हो। वाल उन राष्ट्रों करने विश्व के किया है। किया सांतर हो।

उपर्यक्त कार्यों के समान हो और भी अनेक कार्य है । जिनमें मानव समाज की सुरक्षा और यहा तक कि प्रसाचन के छिन्ने भी किसाएँ की जाती है और वे सब वैष होती ह । इससे वह कहा वा तकता है कि सामाजिक क्षेत्र में दया को उपयोगिता के आधार पर ही स्थान प्राप्त है. सिद्धाना के आधार पर नहीं।

हवा से सहयोग तक-

... आम तौर पर समाव में करूणा की भिनका पर उत्पन्न हुई बृत्ति को दया कहा बाता है । जब किसी व्यक्ति को सकट में देशा जाता है, तब तस्काल उसके प्रति करूमा उमज्जी है और आदमी उसकी सहायता के लिए दौड पहता है। किसी निर्वेश को संबल के हारा दवाया जाता देखते ही निर्वेश का सहयोगी वन कर उसे बचाने की कोशिश सहय रूप से अर कोई करता ही है। किसी की गरीवी, अज्ञान या विवासता जादि पर भी ब्या उत्तक होती है और उनका प्रतिकार करने का प्रयास किया जाता है।

वया के ये उपर्यक्त सभी प्रकार नमाज के लिये अत्यन्त उपयोगी है, बत समाज में उनका महत्व है। कालान्तर में जब कि एक ऐसा यस आया जिसमें जीवन की हर अनिवार्यता तथा आवश्यकता को धर्म शब्द की परिधि में ले लिया गया. जस समय इस सामाजिक आवश्यकता को भी धर्म का रूप मिला। धर्म जो कि केवल अध्यात्म का ही द्योतक था. तट से सामाजिक कर्नव्यों का भी चोतक हो नवा । वर्म की जारमोदयपरक न्याक्या के साथ भौतिक उदय-अम्यदय को भी जामिल किया जाने लगा।

पहले धर्म का क्षेत्र उन्हीं व्यक्तियों से अनुप्राणित होता था जो अधिक से अधिक त्याय और तपस्थामय जीवन वितात थे तथा आत्मरत रहा करते थे। किन्तु पीछे वह उनसे भी अनुप्राणित होने लगा, जो अविक अस्पदय कर सके ये तथा इसरी के सामारा में नहायक बन सकते थे। अभ्यदय इन्द्रिय सखो की प्राप्ति में प्रमुख सहायक था. अत हर एक व्यक्ति का उस श्रोर सकाव होना स्वामाधिक या । परन्तु चातुर्व, सामव्यं तथा अवसरो के भेद ने किमी को अम्पदय क्षेत्र में आगे कर दिया और विश्वी को पीछे । जो अम्मदय में आगे रहे वे अधिक सदछता अजित कर सके तथा सकटो पर बिजयी वन सके और वो कोले रह गते से ने निर्देश तो बने ही. पर साथ ही सबटो से भी थिएते रहे । ऐसी स्थिति में उन्हें उसरो की दया पर अवस्थित होता पता । इस प्रकार समाज में दणबान और दवापान का कम प्रारम हजा । धीरे-धीरे इस नम ने दवापान या दयनीय में बीनता और दयायान में अहता की भावना उत्पन्न करदी।

जब यह भावना वहाँ तक वट गई कि हर स्यापात्र व्यक्ति को अपने स्यालु व्यक्तियों के अहसान से दव कर ही चलने के किए बाष्य होना पढ़ा और उनकी दया पर जीना उसके लिए अपमानजनक ही नहीं, किन्तु मरने से भी अधिक इसव हो गया, तब समाज के उदार विचारको ने दया शब्द के स्थान पर उपकार शब्द को महत्त्व देना प्रारम किया। उस शब्द में भी जब भीरे-भीरे वे ही बिराया पनपने लगी तब उसके स्थान पर चिवां शब्द प्रचलित हुआ । सेवा शब्द दूसरे किसी की हीनता अभिव्यक्त न कर सेवा करने वाले को ही उसकी मेवकाई की बाद दिलाता है। सेवकाई और बहुता होनो साध-साथ नहीं पनप सकती. बत यह सब्द उनकी बहुता पर नियमण करने के लिये भी उपयोगी समझा गया । पर यह सब्द भी स्थिक दिनों तक नहीं चल सका। लोग सेवा के बल पर स्थामी बनने का उपाय सोचने समें। जनतन के बाताबरण ने मीघ्र ही वैसा अवसर उपस्थित भी कर दिया। अब बहुत से व्यक्ति सेवा के नाम पर अनिप्रय बनते है और फिर प्रतिफठ-स्वरुप मत बटोर कर स्वामी क्षम जाते हैं।

जब समाज के विचारक कर्णधारी को इस सेवा शब्द में भी वही बहुता की वू बाने सभी जो कि दया में थी, तब उन्होंने होनो में से किसी भी एक की हीनता या उच्चता की अभिव्यक्ति को इटाने के लिए परस्परोपवह की भावना को पनपाने के लिए 'सहयोग' सब्द को काम में लेना प्रारव किया। सहयोग में किसी भी एक को नहीं, किन्तु दोनों की ही शक्ति का सम्मिलन प्रता है, बत उसमें न किसी को उपकृत करने, तथा न किसी से उपकृत होने की ही आव्यकता रह जाती है। केवल उसमें यती मावना विश्वमान रह जाती है कि बावस्थकता होने पर सहबोगकरो और सहयोग पाओ । योग में एक से काम नहीं चलता। कम से कम दो तो होने ही चाहिनें, किन्तु वे सहयोग के क्षेत्र में बुत्य वरू होकर ही यनता हो सकते हैं। पिछले सभी सन्दों में एक की प्रवलका और एक की विवलता का दोग ही निविष्ट होता था, पर सहयोग में दोनों का तृत्य बल निविष्ट है।

गरीर रजा भी मानवा के साथ मोह का थी किया समन्य होता है, उसकी बोर ह निव करों हुए—हरिनाक स्थाप्याय भी एक बगह जिसते हैं—माशीबी ने बन-बन रुसवात किये हैं, वारी होनों को उनके प्राणों की बवित्त दिन्ता हुई है। यर स्थापांकिक बंधा तो है, पर इसमें किये हमारे मोह को हमें समझ लेना चाहिए, नहीं को उपवान बारि वा मने हम दीना दो। स सम्बन्ध परोणों

केनल वारीर रक्षा में ही नहीं, किन्तु बनेक बार प्राय हरण में भी मीह का हाम्ययण होता है। नहीं भी बरणा एव दवा की मानवा सीनी ही विवाद है ककती है ने की कि बतीर रखा है। जनके बार एवं प्रवाद का बार कर दिन दिन राज्यात मार्ग में प्रारंग कर कर की वार्षित पहुंच की एवं प्राय के के बार कर दिन दिन दिन प्राय मार्ग के साम के की बारे नहीं कर पूर्ण है। रिष् एवं में मीत मार कर या विवाद कर पार दिया जाता है। इसते काल पुरुषों के बार दो बाति में साम केने बारे नहीं मार्ग तमें करते मार्ग करते

#### वर्तमान चितन और दया

स्वाहिता या स्था का विज्ञान की दो बहुत कहन है परन्तु जब विज्ञान को पदि हम बोटे वे धनों में बीचना चाहें हो हरना ही है कि किसी जो सिमा न गर्नुवानों ! आमानंत्र मा सम्बन्धा सारी महस्य है। आईहा मान्य में आप्तारित स्वाहित विरोद-रुप्त है, पानु हूं तिमें के बाद मिली मों नहर किसी के बाद नियंत्र करा हो होता है। केन्स दिया में कहा निया में कहा किसी हमें हो ही नहीं। तकता । स्वीतिन महिता में नहीं हिता का नियंत्र माण्य है, नहीं बिक्त में सी मान्या भी जम्में नामान्य है। किसी को बीवान पहुँचाने के ताबक रूपने माज महत्तु जवी सम्बन्ध का माने में सी यान राज माने जनान्य सिंह की साम

१—एव ख्र्माणिनो सार, जन हिंसद कि एवा । अहिंसा समय चेव, एनावत वियाणिया (सून गटाय) २—"मेती भूरसु कष्पए"

"मछली लाने वाले को जबर्दस्ती मछली लाने से रोकने में बहुत ज्यादा हिंसा है। जबर्दस्ती करनेवाला घोर हिंसा करता है। बलारकार अमानुत्री कमें है।" <sup>व</sup>

"तब करा गास को बचाने के लिए में मुसलमानों से लड़ बा या उनकी हत्या करूँगा। ऐसा करके तो में मुसलमान और गास दोनों का ही दुस्मन बनूसा।"

"उसका (ऑहसाबादी का) रास्ता तो सीवा है। एक को बचाने के लिये वह बूबरे की हत्या नहीं कर सकता। उसका परवार्ष और कर्तव्य तो केवल किन अता के साथ समझाने बुझाने में है।"

"माणस में मारी में मांकड ने उत्पादनों ए वर्म होय, एवो प्रसंपाण बाद वो शक्य होय छे, हूँ तो एवसे बातना प्रसंप औ भी उनरी जावां नो मार्च कहूँ छूं, ते दया वर्म छे।"

सेवा; जो कि दया या विहिता का ही एक बंग मानी वाती 'रही है, महत्या वी की दृष्टि वे वह सर्वत्र अहिंता में नहीं सप सकती । कुछ ऐसी सेवाओं को जो कि हिंता को प्रोत्साहन देती है तथा हिंता से प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, उन्होंने दोव-युक्त माना है। वे कहते हैं---

"बहिंसा की दृष्टि से, सहब पारण कर मारजे वालों में और भिःसस्य रहकर पासकों की सेवा करने वालों में कोई फर्फ मही देखता हूँ । दोनों ही सड़ाई में सामिल होते हैं बीर उसी का काम करते हैं । दोनों ही सड़ाई के दोव के दोपी है ।""

'त्यों मनूज्य बंदूच मारण करता है और से उसकी सहस्ता करता है सोने में बॉह्या की दुर्जिट को में से नाही सिक्ता 'त्यों में बातनी बहुकों को दोनों में उसकी मानस्तक देवा करते, उसका मार उसके, जब बहु मान्य सामा दों उसकी बीकोदारी करते, जब बहु पासक है, हो उसकी देवा करने वा स्वत करता है, बहु जब करेंग्री के किए उसता है सिक्तोबार है, निकार्ग कि बहु बहु बहु । इस दुर्जिट से बी समूच्य दूस में बादकों की सेवा करता है यह दूस के मेरी है मुक्त सही रहा करता है

"अस्पताल तो पाप की जड़ है। उनके कारण मनुष्य अचने सरीर की तरफ से लापरवाह हो वाता है और अनीति

```
१—महिमा पृष्ठ ५७
२—महिम्सा
१—हिम्सा
४—हिन्द स्वराज्य, पृष्ठ ७७
५—हिन्द स्वराज्य, पृष्ठ ७५
६—सहम्, पृष्ठ ६५१ अंक १७, दिनांक २४-११-१९२१
७—हिन्दों नत्वाचित २० विशवस्य १९२८
```

बढ़ती है। अंग्रेज दास्टर दोस्वसे क्ये-बीठे हैं, वे सरीर की बूठो सावधानी के क्यि हर साल कार्सी जीवों की जान केते हैं। जीवित प्राणियों पर वे विभिन्न प्रयोग करते हैं। <sup>गर</sup>

सानती स्वास्त्र वे विकास में विकास में में महत्वे हैं—"सीय रखा मां बीव में कारवी उपवारों के, के विकास में ? बीकर बीव पांच करती राखती को में विकास के वाल में लिए में तो मां बीव बात है। अमें में वी मी पांच में में मोजका कियारी मानतों, को बारीराहाती मानतों होने बात मानतीं हाता है। जो कोला में हुआबार के ने बात रहें । मीजती वीताना बाता मां सर्वेत, बारान्य साहित सम्बन्ध मां मी लिए हों। हुदेव बीव पोतामां मूच पी मुद्देव हो। पद बीवो पीता मो तहा में मोजती में पांची मां मूचता मानता में तहा मानता मानता मानता मानता में मानता मानता मानता मानता मानता मानता मानता में हुए मानता है। हमानता में हुए मानता मानता है। मानता में हुए मानता मानता है। मानता मानता मानता मानता में हुए मानता है। हमानता है। हमानता मानता है।

क्षुल्लक गणेवप्रसादजी वर्गी कहते हैं --

"राज, हेद, मोहन्ये दोनों बाल्या के विकार है, ये नहीं पर होते हैं बहीं बाल्याकरित (वाप) का संबंध करता है। हुसी होता है। नामा नकार के पासारि कार्यों में मूर्पिक करता है, कमी मंद पत हुआ उत्त परिकाराधि कार्यों में कर पहता है। तीज पतन्देश हुआ, तक विकारों में मूर्पिक करता है या हिसारियशों में मत्य हो बाता है—कहीं भी देश सारि मुझी मिक्टी। बहुत आपना में पत्पन्देश बाता होते, वहीं पूर्व महिला का उपरत होता है। व्यक्तिया ही भीता मार्ग हैं।

वीय हात के विषय में बात मार्किकर ने एक पूर्वा ताय उठता है, जो वायद करने पूर्व प्रकृत के सामने ठठता पह हिमा । वे 'बीकर मां प्रकृत किया है हैं जिए हैं हम पह हो को बात है, मन में यह अंपन कर रहा मा कि सामियों भी मरने वे बचाम मार्किय मार्की? आदे वह निष्यक हो बाद है कर बात मार्की और वह प्रेसन कर रहा मा कि सामियों भी मरने वे बचाम मार्किय मार्की? आदे वह निष्यक हो बाद में हिमान के कर में आई पूर्व प्रसाद मार्किय में मिलने में मिलने हैं कि उठता के सामने कि प्रकृत में कि उठता में मिलने में मिलने हैं कि उठता निष्यक मार्किय में मिलने हैं कि उठता के सामने मार्किय में मिलने हैं कि उठता के सामने मार्किय में मिलने हैं कि उठता के सामने मार्किय मार्किय मार्किय में मिलने हैं कि उठता के सामने मार्किय में मिलने हैं कि उठता के सामने मिलने की मार्किय मार्किय

महात्माजी के सामने ऐसा प्रस्त एक बार ही नहीं किन्तु जनेक बार उपस्थित हुआ करता है। वे स्वयं एक ऐसे माई का प्रस्त उद्देश कर उसका उत्तर देते हुए किसके हुं—"

"एक माई पूछे छे—गाना बंजुलो एक बीचानो बाहार करता जनेक बार जोरर छोए। मारे त्यां एक परीकी ने एसे धिकार करता रोज चोखुं छूं। जने बिलाकी ने राशीओं सी। खुं र मारे लोचा करती? अने जटकावता बीचानी हिंग करती? जानी हिंगा जनेक बचाज करेंछे। बागां करने छं करते?

१—हिन्द स्वराज्य, पृष्ठ ९२ २-आत्मधर्म वर्षे ४ प्रयम प्रावण २४७३

न्-जारमधर्म वर्ष ४, प्रवम प्रावण २४७३ इ-जारमधर्म वर्ष ४, प्रवम प्रावण २४७३

४\_जनेकान्त, जून , १९४८

५—ग्र्नीत, बनवरी १९५९ पृष्ठ ४८ ६—नवर्त जनवरी, १९५९, पृष्ठ ४९

७-अहिंसा पुष्ठ २७

उत्तर—में मारी हिंसा नथीं करी चोई हूं। यभी ये बार परोजी ने बांदा नो शिकार करती यने बांदा ने तीया अंतुर्वें निर्माण करते हैं है।  $\gamma$  पर ए "तीची जीवस्य बीकान्" हो आयी बगाद वो कारपो बटकादवानु मने करी कर्तव्य तमा जाता है।

# आचार्य भोखणजो और उनके प्रत्युत्पन्न दृष्टान्त (क्षे॰ मुन श्री इलीचरजी)

आचार्यं सन्त भीखपनी का समय एक तात्त्विक प्रश्नो की बटिलता का समय था । उस समय जैन-धर्मं अनेक सम्प्रदावो में बैटा हुआ था। सम्प्रदायों में परस्पर छोटे-वडे बनेक मतमेद चलते थे। स्वामीकी ने इन मतभेदों में से एक मल मार्ग रिक्रलामा । वे तत्व व बामरण सम्वत्वी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बावमानुसार देते थे । उनके सामने प्रति दिन नए-नए प्रका आते ! जनका उत्तर वे सुगम और आखुवीय माया में देते थे । उनके श्रीझ-स-शीझ दिये हुए उत्तर में भी एक प्रकार का विशेष जनकार खुता या। उनके उत्तर अविकतर हृदवश्वहों उदाहरणों को लिये हुए होते ये। इसीलिये वे अनपठ कोनो के किए भी सहज बोयनस्य होते थे । जनको बाणी सुर्य के समान प्रकाशमयी थी । जससे गृट-से-गृह प्रवन का ध्यपट भी इस प्रकार हट नाता था, जिस प्रकार सुर्य के किरण जास से तम-मट । उदाहरणों के हारा प्रश्नों का समावान कर हेते की उत्तमें एक विचित्र क्षमता यी। स्वामीजी को उन स्फॉलदायक उदाहरणों के लिए सोचने-विचारने की आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार सिने-पट पर कथासून के अनुसार चिन आते रहते हु, उसी प्रकार स्वामीजी के मस्तिष्क में फरतोत्तरों के अतरण उदाहरण उभर वाते थे। इसरों को ऐसा वनभव होता. मानों यह कोई पहले ही काम में लिये हुए जवाहरण हो । जनके जवाहरण सकाट्य और यक्तिपुरस्सर, हृदय को स्पर्श करने वाले और एक बैहानिक दग से विषय का विश्लेषण करने वाले तथा प्रश्नकर्ता के हृदय को दिव्य बालोक से बालोकित करनेवाले होते थे ।

स्थामीजी प्रस्करम्ब प्रजा के बनी थे । जनके विभिन्न स्थलों में दिये गये जदादरणों को प्रदाने से पता लगता है कि वे फिस प्रकार की अलौकिक सक्ति अपने आप में समेटे हरा थे। जनके वे जदाहरण भी जनकी आधा-प्रज्ञा के ही छोतक हें। निवन्त्र के विषय के अन्तरम यहाँ उनके कुछ प्रत्यत्वज्ञ—तत्कारू रचकर दिये हुए उदाहरणो का सकलन किया गया है, वह इस प्रकार है-

मेरा ज्ञान-वारा

नृती शहर में एक व्यक्ति वर्षा करने के लिए आया । एक प्रश्न का उत्तर पूरा न हो, उससे पहले दूसरा और दूसरे से पहले धीसरा-इस प्रकार स्वामीजी के उत्तरों के प्रति उपेक्षा कर वह प्रस्त करता बला जा रहा था। स्वामीजी ने कहा-गाय, महिपादि के सामने अधिक चारा डालने से वे चारे को कचरे में परिणत कर देती हैं। यह सुनकर वह उत्तेजित हो उठा, फहने लगा----आप तो मसे पश् बता रहे हे । स्वामीजी ने हेंसते हुए कहा----हस हिसाव से मेरा ज्ञान भी तो चारा वना जा रहा है।<sup>1</sup>

बच्चेके मंद्र पर चयत

द्वेष-भावना को मनुष्य पहचान जाता है, किन्तु राम-भावना को पहचानने में कुछ कठिनाई होती है। एक बार इस प्रकारका एक प्रसग आया, तो स्वामीची ने इस विश्य को इस प्रकार समक्षाया कि किसी ने बच्चे के मूँह पर वपत लगाई, देखने वाले कहते हैं, मछे मनुष्य ! बच्चे की चपत क्यों छगाते हो ? किन्तु बच्चे के हाथ में अगर कोई छह्टू देता है, वो उसे कोई नहीं रोकता । जिस प्रकार चपत जमाने का दु स होता है, उसी प्रकार सड्ड देकर अच्चे में पराई बस्सु केने की बुरी प्रवृत्ति डालने का दुख भी होना चाहिए था। किन्तु राग की प्रवृत्ति इतनी बीझ मनुष्य के पकड में नही आती। स्वामीजी ने इस उदाहरण से बताया कि मनुष्य जितना होय के प्रति जागरक रहता है, उतना ही राग के प्रति भी रहे। राग और हेंप दोनो ही कमों के बीज है।

मुझे अवगुण रखने भी कहाँ हैं

स्वामीजी अपना विरोध सुनकर सहब वृत्ति में रहते थे । एक बार किसी व्यक्ति ने बाकर कहा-दूसरे सम्प्रदाय वाले

आप में अवगुण निकालते हैं। स्वामीजी ने कहा-अवगुण डाक्टो तो नहीं? यह तो लच्छा ही है, मुझे अवगुण रखने भी नहीं हैं ? कुछ में निकासूंगा, कुछ वे और मेरा काम सरस्त्रा से बन आएगा । इस प्रकार स्वाभीजी विरोध की वातों को भी विनोद में परिणत कर छेते थे।<sup>र</sup> तुम्हारा मुँह देखने बाला नरक जाता है

एक बार आचार्य भीलणजी भारवाड़ चिछे के देसूरी गाँव की ओर विहार करते हुए जा रहे थे। धाणेराव की ओर जाने वाले कुछ महाजन उन्हें मार्ग में मिले । उन्होंने पूछा— बाप का नाम । स्वामीजी ने कहा—मेरा नाम भीसण । चन्होंने फिर पुछा क्या भीक्षण तेरापंची ? स्वामीबी ने कहा—हाँ वही हैं। बावेश में बाकर एक ने कहा—दुम्हारा मुँह देखने वाका तो नरक में जाता है। स्वामीजी ने भी क्वते ही पूछा—स्वों माई! फिर तुम्हारा मूँह देखने वाका कहाँ जाता है ? उसमें कहा- भेरा मुँह देखने वाले को तो स्वर्ग मिलता है । स्वामीजी ने कहा- यद्यपि भेरी यह मान्यता नहीं है कि किसी का मुँह देखनेसे स्वयं व नरक मिलता है। किन्तु तुम्हारा मुँह मैने देखा है और मेरा तुमने अब अपने कयनामसार स्वयं ही सोच को कि में कहाँ वाऊँवा और तुम कहाँ। इस प्रकार के कट शब्द सनकर कोई विरखें हो व्यक्ति होंगे वो तमक म जाएँ। किन्तु आचार्य भीखणजी ने ऐसे अवसरों पर भी अपना संतुष्ठन बनाए रखा। उपर्युम्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि आचार्य भीखणजी ने पूर्ण कठोरता से सामने वाने वाने व्यक्ति को भी किस प्रकार महता से निस्तर किया। मालर बनती है. तो कर्चे रोते हैं

स्वामीजी ने विक्रम सम्बत् १८४५ का चातुर्वास जोपपुर विके के पिपाड़ गाँव में किया था। चातुर्वास मे अनेक नमे लीग श्रद्धाल बने । उपकार के दृष्टिकोग से यह विशेष अच्छा कहा जा सकता था । दैनिक व्यास्थानों का अस चाल था । सनेक नागरिक व्याख्यानों में भाग केते रहे । किन्तु कुछ कोन ऐसे भी वे जो व्याख्यान न सुनकर कहीं एकान्त में बैठ कर निक्या किया करते थे । किसी ने आकर स्वामीजी को यह सारी स्थिति निवेदन की । स्वामीजी ने उसी क्षण एक उदाहरण देते हुए कहा- कि उन लोगों को बस्यु-स्थित का पता नहीं है, बतः ऐसा करते हैं। मन्दिरों में झालर दजती है. तो कले रोते हैं। वे इस बात का मेद नहीं कर पाते कि यह आकर किसी वृढे की मीत पर बजाई जा रही है या भगवान की पणा में। इसी प्रकार ये लोग भी व्याख्यान की हितप्रद वातों के महत्त्व को नहीं बाँक पाते. इसलिए निन्दा करते हैं। वस भरी रात बढी लगती है

एक इसी प्रकार की दूसरी घटना और भी है। रात्रिकाकीन व्यास्थान स्वामीजी स्वयं दिया करते ये। अनेक कीग स्थास्थान में रस लेते थे। परन्तु कुछ विरोधी कोन इससे नाराज की हुजा करते थे। वे प्रहर रात जाने से पहले ही कहने लगते कि देखों डेढ प्रहर रात चली गई है, फिर, भी में व्याख्यान दे रहे हैं । सामु को इतनी रात तक व्याख्यान देना कहाँ कल्पता है. आदि आदि । बानार्य भीखनजी को जब इसका पता चला तो उन्होंने कहा- दुःख भरी रात बड़ी ही लगती है। सर्योक्त होने के पहले अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो वह रात उसे और भी वड़ी रुगती है। मेरे व्याख्यान और प्रचार से जिन्हें द:ख होता है, उन्हें वह समय अधिक कमे वो, कोई आस्पर्य नहीं।

बस्य रखना वत भंग नहीं आचार्य मीलगजी में चर्चा करने की भी एक अद्भुत कहा थी। वे किसी भी चर्चावादी से भय नहीं खाते थे। प्रत्येक विषय की वर्जी के लिये हर समय प्रस्तुत रहते ये। सामने के व्यक्ति की इस प्रकार निश्तार करते कि उसके लिए संभलना कठिन हो जाता। एक वार कुछ सराववी छोच, जो कि दियम्बर थे, चर्चा के लिए आए। उन्होंने प्रस्त किया कि साम्ओं को तार मात्र भी बस्त्र नहीं रखना चाहिए। अयर कोई सायु बस्त्र रखते हैं तो वे परिषह- सहन करने के ब्रह्म का संग करते हैं। यह एक प्रकार की कायरता भी है।

, २ , पूर्व । स्वामीजी ने पूछा—परिषह कितने हैं ? उत्तर मिळा—बाईस । स्वामीजी ने फिर पूछा—पहळा परिषह कौन-सा है ? उन्होंने कहा-मूख का । स्वामीवी ने सस्मित कहा-वापके मूनि महाराज भोजन करते हैं या नहीं ?

१-मिक् दुष्टान्त १३

२-भिक्ष् दृष्टान्त १५

३-मिक्ष् दुष्टान्त १९

४-भिक्ष दृष्टान्त १८

उत्तर दिसा—हाँ, एक तमय करते हैं। स्थामीजी ने कहा—हव क्षेत्रवा है बागके मुनियों ने पहले परिष्हु को प्रश्न करने कात मंत्रिका । अल्वर पर क्यूंने कहा—बुधा करने पर बाहार तो करते हैं। स्थामीजी ने किए पुण— पापी मोदे हैं। वाहीं ? क्यूंने कहा—बाती की हैं। स्थामीजी ने कहा—जे पहले परिष्हु का करते हुआ। क्यूंने कहा—पापा करने पर पानी तो गीमा पड़ता है। स्थामीजी ने कहा—व्यक्ति कुछ करने पर "बाहार" और पास करने में कहा—पास करने पर पानी तो गीमा पड़ता है। स्थामीजी ने कहा—व्यक्ति कुछ करने पर "बाहार" और पास करने में पानी के कार परिष्हु कर कर में नहीं होता, तो फिर बीड बार्डि के निर्माय क्षण पहनने है। बात पर की हो करना है है कि निरम होकर परिष्ह पर्हे

यनी होने से सत्वज्ञानी नहीं हो जाता

मारवाइ में एक माह्या जोब है, क्यांगी मी एक यार वहां क्यांगी। यह माई स्वामीणों के निवन्द कारण रहते ज्या कि मायह | सारवा मूर्ति प्रमाण किया कर रहे हैं। त्यार पर एक विदेश हैं कि मारवा मूर्ति प्रमाण के हिम्स के मारवा मूर्ति प्रमाण के हिम्स के मारवा में हिम्स के मारवा में मारवा में मारवा में मारवा मारवा

नवी और फूल

गाम चारा साती है और इस देती है

स्थानीओं में जिब जगरे विद्यानी से पत्था को के के कार से, जोई कहार सायरण व्यक्तिओं को जी । मान्यें क्षा मार्थिक की मार्थिन हैं है, पर सुन्ताने अत्योक हो बता था। पत्या नावरण पर्धित की हो। एक बहुत के पर माहक लीन था। बाद करके पर एक और प्रतेषक मी। पर पद्ध बहुत किती की प्रसार कर प्रोध्य पत्नी की की के कि क्षापर मीं हुई। जक्षण कर के पाक्ति कुत की पत्र मार्थ है ती है मूझे करके क्षण में की तो होता है। पत्नी किता। मेरे दें ऐसा पत्नी मार्थ मार्थ का बाद कहा है तो का प्राप्त हमा वाला पत्नी के पास पह्नी किता की कर यह भी में में हैं है स्वामी। पर पास्त्रीमी किता की कामा क्षाप्त हमें का पत्नी का पत्नी के पत्नी के स्वाम की किता की मार्थ की किता की क

स्वामीनी उसके घर गए। धोजन मीनने वर बही क्वार सा कि बहुएश्व ! मेरे से धोनन नहीं भीमा जा रुक्ता। सक: में यह पानी नहीं हूंगी। स्वामीमी ने ऋहा—सहन! दुप नाम को स्वा खिलाती हो? उसने कहा—सार। गाव पुन्हें बस्ते में स्वा देती हैं? उसने कहा हूम। स्वामीमी ने कहा—स्हाी प्रकार धरि सुन साधूनों से घोनन दोगी

१-मिस् वृष्टान्त ३०

२-भिस् दृष्टान्त ३९

३-भिस् दृष्टान्त ९७

को भी तुम्हें उसका सुफल ही मिलेगा । यह बात उस बहुन की समझ में बिल्कूल ठीक उतर वई और उसने प्रसप्तता पूर्वक पानी देना स्वीकार कर लिया । स्वामीजी के दो शब्दों ने उस पर बाद का सा काम किया।

नगे कितने और दके हुए कितने स्वामीजी से किसी ने पूछा-विभिन्न सम्प्रदाय है, बनेक मतमतान्तर है। उनमें साधु कौन है एवं असाध कौन ? स्वामीजी ने कहा—किसी अथे ने एक वैच से पूछा—इस खहर में नगे कितने हैं और उके कितने हैं? वैच ने कहा-तुम्हारी आँखों में आँखब डाल कर ठीक बना दू, फिर तुम ही देख लेना कि कितने नगे है बौर कितने बके हुए।

स्वामीजी ने तत्त्व वतलाते हुए कहा कि किसी को व्यक्तियत रूप से साथू वा वसामु ठहराने का मेरा काम नहीं है।

में तो सामु तया असायु की पहचान वतका देता हूँ, किर सायु कौन है, बसायु कौन है, वह तुम स्वय ही देखी।

तवण के अन्तरायोदय

र प्राप्त सम्बद्ध १८५९ में स्वामीजी ने देवगढ चातुर्मीस किया । साथ में चौदह साबु दे और चौदह ही आर्या । दूसरे सम्प्रदाय वाले सायुओं ने कहा-भीखणजी । हमें यहाँ तीव सायुओं का भी लाहार पानी पूर्णतवा उपलब्ध नहीं होता, आपको इतने सायुओं के लिए आहार कैसे प्राप्त होता होगा ? स्वामीची ने कहा-डारका में तहलो सायुवी की आहार पानी मिलता था, किन्तु ढडण मृति गोचरी से साली हाय ही ठौटते रहे थे। यह उनके ही अन्तराय कर्म का उदय था।

कपास और भेड को नमस्कार

साधूत्व व्यक्तिकी वृत्तियो व आचारसे सम्बन्धित है। एक वार किसी वनस्त्रिक व्यक्ति से स्वामीजी का पाला पता। सामुजों का आचार सम्बन्धी प्रष्न आया तो कहने तथा—हम तो बोबा (रजोहरण) मुखपति को नमस्कार करते है । चाहे आचार कैसा भी हो हमें क्या पढ़ी । स्थामीजी ने कहा—ओषा ठठ से बनता है और ठठ सेडो की होती है। अत यदि अपेथे नो नमस्कार करने दें निस्तार होता तो पहले भेडों को नमस्कार करना चाहिए। नयोकि और्थे नो जन्म देने वाली वे ही तो है, और यदि मुल्यस्त्रिका को नमस्कार करने से कल्याण होता है, तो पहले कपास के पीचे को नमस्कार करना चाहिए न्योंकि मुखबस्तिका का कपड़ा कपास से बनता है और कपास पीयों पर समता है। इस प्रकार स्वामीजी केवल वेश पर श्रद्धा रखने वाले लोगा को विभिन्न बुक्तियों से समझाते ये ।

तांबे पर खांबी का झोल पर अवा का कार जापार के दिना केवल देस में रहने वालों को स्वामीची ने तावे पर चौदी के झोल के समान कहा है। एक साहुकार की दूकात में एक प्राह्म आया। उसने एक देशे का युड छेना वाहा। सेठ ने पैसा छेकर उसे गुड दे दिया। उसने

सोचा, बोहनी अच्छी हुई है पहले पहल ताँचे का पैसा मिला है ।

i, पाठगा जरण हर ए पर पर जिल्ला के किए एक क्या केकर बाया । साहुकार ने स्पया केकर उसे बावस्यक दूसरे दिन फिर यह किसी वस्तु की बरोद के किए एक क्या केकर बाया । बस्तु दे दी । साहुकार ने बाज भी सुम माना, स्पोकि पहले पहल उसे चौदी के दर्शन हुए थे । तीसरे दिन फिर वही प्राहक किसी बस्तु के किये एक जोटा रुपया केकर जाया । साहकार ने उसे हाय में टेकर देखा, रुपया लोटा या, नीचे तींवा और (२४४) १९५५ । कार चौदी का सील स्पा हुआ था। सहकार ने स्पर्य की नीचे विरादे हुए कहा—आज दो बहुत बुरा हुआ। बीहनी के समय लोटे रुपये के दशन हुए हैं।

प्राप्तक ने कहा—सेठली <sup>।</sup> नाराज क्यो होते हैं <sup>?</sup> परसी मैने बद तीवें का एक पैसा देकर गुड सरीदा, तो आप बहुत प्रवास हुए । कल मेले एक वाँची का स्पवा देकर बाप से सीवा किया, तब भी बाप अत्यन्त प्रवास मुना में दिवाई पर । ्राज में जो रुपमा छाया हूँ, उत्तम तांवा और चादी दोनो हैं । वत वत्य तो जाप को व्यक्ति प्रपन्न होना चाहिए या ।

क्षेठ ने हल्लाते हुए कहा-मूर्ल । परतो तू जो पैसा लाया या, यह केवल खुद तथि का था। ताथे का पहले पहल मिलना ग्रहुन माना गया है, इस लिए प्रसन हुवा था। कल केवल युद्ध चौदी का सरा एरया था, जत उसे भी बोहनी के समय अच्छा माना गया है, इटकिये प्रसन हुना वा। ज्ञान सू जो स्पया ज्ञाया है यह न तीवा है जीर न पायी। इसके

१-भिक्षु दृष्टान्त ३४

२-भिक्षु दुग्टान्त ९९

३-भिष् युष्टान्त ११० ४-भिक्षे बुष्टान्त २९४

नीचे तीवा है जीर क्रमर चौदी का बोछ छवा हुवा है , इसिक्ए यह चौटा है। खोटे सिक्के से तो लगसकुन ही हो सन्ते हैं।

स्वामीओं ने इतका हार्द समझाते हुए कहा- मृहस्म पैसे के समान हैं। सानू क्ष्यों के समान हैं। सानू क्ष्यों के समान करने बाला तोल जहें हुए क्ष्यों के समान हैं। वो नवानिया तीवा है बोर न चीवी। बह तो केवल मोला ही है। <sup>1</sup> खुक्रता स्वय तो निरोगा हो

उद्याता स्पर्य ता स्परात है। एक बार किसी भाई ने स्वामीनी से पूछा—सनवन् ! सानुकों को ऋपुत स्पों होता है ? जब कि वे किसी को भी इ.स. कहीं देते !

अपार्थ निस्तु ने कहा— जिससे पत्थर उक्तर कर सिर नीचे किया है, वह तो उस पर गिरेशा ही। आगे नहीं उन्नार्थनातो नहीं पिरेशा। अपोत् पहले जो हुआ दिया है, वह तो मुगतरा ही होगा। अब हुआ नहीं देते हैं, तो आगे इस नहीं पार्थि।

जीव को जनति सवति के कारण विद्यार करने कारणे निवार प्रकार किरवार किरवारों गोंच में पतारे। वहां निवार करने बावे एक धावक ने अल किया, अपनत् ! वोब को तरक केत के बाता है ? बाबोजी ने कहा—चित्र करना कोई मारी पत्यर वर्ग में हो हो करने आप दों में के बाता है. उसी प्रकार को बाते करने वाल (बावोजी) की बोर अग्रवर की हो है।

बचले हुतारी बार फिर फुक्स—मण्डल ! जीव जेवा स्वर्ग को बोर की बठता है ? स्वामी बी ने कहा—पित्र प्रकार काठ के दुवाई को कोई सरोकर के पेरें में बाकर कोई दो वह हरका होने के कारण वसने बार हो उसर वठ जाता है और किसी के सहार के बारण कर ता तहीं रहीं। हों प्रकार को बारण कमों है जिवती हरकी होती है, यह उतनी ही जैंवी स्वर्ग की कोर कक्षी प्रवास है।

एक रोगी को एक वैच ने कहा-वह शीवधि पीछो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा ।

रोगी ने कहा— रुख श्रीयिक को में पेट में नहीं पीकर खरीर पर बाल खूंतों कैसा ? असि श्रीयिक में पुण होगा, तो वह सरीर पर बालने से भी लाग ही करेगी।

स्वामीनी इचको ऐसे कहते—सिव प्रकार पेट में डाकने की बौधित की खरीर पर डाकने से कोई शास महीं होता, उसी प्रकार सकती की वाणी कुनकर कस पर खड़ा काए बिना बजान का रोज दूर नहीं होता।

एक यार किसी माई ने स्वामीवी से प्रका किया—साधु विहार करते-करते रास्ते में पक गया हो और उबर से कोई बैस-गारी सहवत्या ही जा रही हो, तो उस गारी में साथु को बैठा कर छावा जाए तो बैता ?

१-मिस् दृष्टान्त २९५ २-भिस् दृष्टांत १२२

३-भिक्षु दृष्टान्त १४१

४-मिस् वृष्टान्त १४२ ५-मिस् वृष्टान्त १४३ ६-मिस् ट्रप्टान्त २६९

स्वामीवी ने कहा—नाड़ी के बस्ते वर्ष सहस्तमा बस्ता मिल बाए बीर उसके कार बेशकर तावा जाए हो केंग्र ? प्रणक्ता हिंसकाकर बोला—बार बस्ते की बात बीच में क्यों काते हैं ? स्वामीबी ने महा-चाणु के किये गर्दी पर पहना हिंससाम्बर है, वतना ही नाही पर पहना !

सहसर्प पानने मारे को बहुत करूर पनना महात है। बहुत्यर्च का पानन कोई सहस कार्य नहीं है। स्वामीश्री ने महि — स्वामीश्री ने मित्र महि ने महि ने महि महि ने स्वामीश्री ने मित्र महि ने म

हार्यारी को उपरेश रहे जगर त्यांगीओं उत्तरावा करते कि अपने है विपरीत कियों व्यक्ति के साथ किया-कार विवयक चर्ची करने भी अपना चाहिए। यह अपने में हुन ने नाव बेसा ही होता है। किस प्रकार नीड् को बात करते. रहते हैं उपने करने किया की में दार्थ किया है। में इस्कानक होता है। में इस पानी चर नाता है। इसकिए ऐसी चर्चा भी अपनित की दिन को दसकी नाती क्या विपत्तिक कर देने सानी हो करती है।

भाटा और काचर

बहुत्तर कि हिए बरने वे दिरपेत हिमाँ के बार एक बारून ग श्रेनमा वर्षित है। श्रामीनी क्ले समझने के किए कहते हैं हिम्दें पूर बाटे के बार भागर मा कोईने मोक पत के ने से उनका कर बन हो गाता है। किए क्लार परें भी भरती हर जाती है, की प्रभार पेटी बनाते करना बहु करने कलाते हैं। जबके हिमार परार नहीं पूर्णों। दोक इसी वाद बहुन्याधे यदि विरादीत शिमों के साथ एक बारून गर शेना है, वो बहुन्यमं के प्रति उनके मन भी एकारावा का संवित ही जाता हंगर हो जाता है।"

पेट और हांडी

१-भिक्षु बृष्टान्त १५३

२--बील की नववाट

३-बील की नवबाड़ ढा॰ ३ गा॰ २

४-बील की नवबाड़ ढा० ४ वा० १२

<sup>4-</sup>कील की नववाड ढा॰ ८ गाया १४

६-सील की नववाड़ डाक्ट नवमी गाया ३७ १३

तरित का रता

लामीओं के वाहिएस में एवा स्वयार क्लेकारेल क्याहरूल मरे रहे हैं। विधिक समेंगे पर विले गए से क्याहरूल मिश्रास्त्र हो हैं हैं, समर्थी-साथ हाने कहते में मिश्रास्त्र भी करेंद्र हो कहता है। स्वामीओं समने क्या गुन के माना प्रदान के सार में एक स्वानु पूर्व पर में अपनी में मानी मंत्री मंत्री हमाने प्रकार के प्रदान में सावता में ता जाना साहिए आपना भी। जनका साहित्र सहस्य स्वान्त हों भी मानी में मानी में पीए हैं। भावन मत्यों क्यान करना हमा होता हमा जो है। उनका मिश्रास्त्र सहित्र प्रवान्ता मीती में मानी में पीए हैं। भावन मत्यों का करना हमा होता हमें हैं है कि बनाता है, मिश्रा करों महित्री कारण है पायता हो मोने में पुल्य करना कारण करें है। अपनी सह्यात बढ़ित के द्वारण तरकाल क्यानों मा निर्माण करने तथा स्वान पर हहार्ग में दूरी तीर है के बनने मानी स्वानी सहया करते में स्वानीओं के सनका साने माने हित्र है स्वानीत हित्री । सही पर स्वानीओं के स्वानक होने हैं। इस्त प्रवाहनों क्या करते मां मोन स्वानी स्वानी में है पूर्ण स्वान्तर माने होने की साम माना स्वानी हों।

# आ० भिक्ष के चर्चा प्रसंग

(ले॰ साध्वी श्री मजुलाजी)

विज्ञासा यहिन्दीस्त नेकान का सहस्य पर्स है । इस्तियं सनुष्य क्षरा वस्त्य- को रूपस्य करता आमा है । इसीतियं माद को उत्तरीस हुई है। बायमंद कंपर ने पांचे से काकी उत्तरकों "जह रूप सनुष्य की विज्ञास के कन्यत्व आपरण की सामग्री हुँ का प्रकेश कर हुँ है, है बायमंद हिन्दा में नामग्री हुँ का प्रकेश कर हुँ है, है वा स्वार्त हुँ है, है वा इस्त है का स्वार्त हुँ है, है वा इस्त है वा इस

सर्वमान की विचार पार्टीय प्रांक्ष किये हैं। जब और राजाब्य के बीनावील विचार में सब में तरकारा को करा किया में वा संतर्ग को सम्मी एक विचार कर कार्यम है। मात्र कोई साथ किया किया है। मात्र कोई साथ किया है। मात्र की मात्र कार्य में दूरी मीत्र हैं हैं हैं एवर एक मात्र की मात्र कार्य में दूरी मीत्र हैं हैं हैं एवर एक मात्र कर कर की मात्र की

- र उन्हान जायको प प्रशासना चार्ना हुए आहार तथा स्थानक का उपयोग करते हैं। (१) साधलोग आधाकर्मी—अपने लिये बनाये हुए बाहार तथा स्थानक का उपयोग करते हैं।
- (१) सावलान आवाकना—जनगण्य नाति(२) अपने लिये सरीदे हुए वस्त्र छेते हैं।
- (३) वस्त्र, पात्र आदि उपित, मर्यादा से अधिक रखते हैं।
- (४) अभिभावको की आज्ञा किये विना ही दीक्षायों को दीक्षा देते हैं । इन प्रक्तों के साथ-साथ दान-दवा को लेकर
- भी उन लोगों में काफी विचार-भेड वा।

बानार्थ मिस्तून रे जनके प्रत्यों को मुता हो गम में एक प्लाव हुआ। में क्यानी मार्थ के बूसरे एक पर विकास करने पर उन्हें तथा कि विद्याना और सामार से राज्या हीए करें देश है। पर ने एक विचास प्रत्यों के यून है थे, जह उससे उन्हें निरस्त कुछ को को मी उनका बोहान नहीं हुआ। पर ने उससे की स्वीकीपर मी में के कर एकते हैं। जह असार्थ निर्मू मों भी प्रत्यों के प्रत्यों के सामार्थ सुकता पत्र । इस नकता ने बानकों की भी प्रत्येश कर दिया और उन्होंने तक निरम्भ पत्र मों भी प्रत्यों के सामार्थ सुकता करा है।

स्थल पांच है निवास निवास निवास के प्रति है कि प्रति ह

साधारी रिक्ष एकंब थे, यह जात मही या एकता, पर करती हॉट किन्सार पी, ऐसा सहने के बहुत दे सताय है। मिनता ही एक में में एक में हैं कि स्वी हैं के स्वी हैं। हमारी हों हैं। उसके हों एक स्वी हम कि एक स्विप्त एक सिंद कर की एक स्वार पर का में एक स्वार पर का प्रकार के एक स्वार पर की एक स्वार पर की एक स्वार पर की एक स्वार पर कि एक स्वार पर की हम स्वार पर की एक स्वार की एक स्वार पर की एक स्

जानित वया जनमन वे होती है। पने स्टेंब मारी बहुबत का विरोध सहसा स्टब्स है। बां रूपनावादी के साथ सार पमाब पा सीर बार कि सिंह के प्राप्त कुछ स्टेनिल बोधा। इसीलिय बहुबत में बोर कामा बीर कहें एंडक्स्प पेयाई में बार कमानवीं के बंधी करोग की। चर्चा को बियर पा—"पानु की बायरोक्त विदिष्ट के बायरा का राजन नहीं है।" बां निस्तु ने सारनीय प्रमाण सहसुद करते हुए बताया कि बायू बोध के बे बायार का पानन नहीं कर रहे है। तथ्य इसा अनावाद मारि को उत्तका प्रमाण का का प्रमाण की साथ के बायार का पानन नहीं कर रहे है। तथ्य इसा बोर्स कुछ बायुक्त पान का बाद करते हुए स्वाया कि बायु बोध के बायार का पानन नहीं के इस स्वाया पीनों इसा बोर्स कुछ बायुक्त पान का बाद करते हुए

बा॰ तिल्हु ने कहाँ—पाना क्यो नहीं जा सकता । अपनान महानीर ने स्वय लामारस में कहा है—शिपिल और वेरापारी साथू ही ऐसा कहेंगे कि पीचर्ने जारे में समम नहीं पाना जा सकता है। अपनती सुत्र तो यहाँ तक साथी देवा है कि पीचर्ने जारे के बन्दा तक युद्ध सायून्द का पासन हो सकता है।

वा॰ नित्तु को शुक्ततकों में विश्वास नहीं था । उन्हें नहीं खुद्ध विज्ञासा के वर्शन होते वहाँ वे सारी रात ही वर्षी में

बाब हम जाने कुछ ऐसे पानी मान जबकूत कर रहे हैं क्लिस पानमें की स्वय ही जनके क्लियार कावता हो जाएंगे। मोद्री सालित क्लियार के लिये जनके मान बाता जो दे उसके का ही अवश्य करते। एक बार उसरपुर में एक स्वतित जनेता यह तथा और बोक "अभिकारों। मुक्ते क्यों करें हो स्वामी ने निर्माद करते हैं कि हम्म हम्म हमार पर साते हो, तता हुम के बार क्यों करें। कम हम कुछ जाना—मीह, कुछ तो क्यों काणी हो पढ़ेगी। स्वामीनों कुछ मूक्तराजे सीर एको कि

```
स्वामी ची—क्वे ?
व्यक्ति—मही, नही, निष्कानिहुस्कड, में तो जनवी हूँ ।
स्वामीजी—क्वे ?
व्यक्ति—नहीं, नहीं, निष्कानिहुस्कड, में तो तत्त्री-नतवी दोनो ही गही हूँ ?
स्वामीजी—क्वे ?
```

अब तो उससे रहा न गया । गुस्से में जा गया और स्वामीची की छाती में एक मुक्का मारकर बसता बना । आमेट में परके कुछ माई-बहुन स्वामीजी के श्लेनार्थ जाये । उनमें एक प्रस्य की सेकर परस्पर विवाद छिड गया ।

विशास प्रमुप पहुं जा कि क स्वानित तथा रहा जान जीन है या नवीन ? कुछ छोन कहतें—जीन है बीर हुसरे कुछ छोग कहते कुतारे हैं-बीरो रखी के क्वले-जान जमान है। बह कामण बागने वारे, तर कोर्ट निर्मण नहीं हुत रखा ह वहें-कहते कियार हमान करणा कि कहतें जेन्द्र हैं लोग के किस स्वानीती के तथा क्या पहां । वारामीती में दोगों को भी बात कुती और कहतें छोन —मेंन्रे निक्स को विवादकता हो, हम करा किया वानों हो और हैं, तो हमारी जोगें हाति नहीं होती। स्वानाम के लिन्ने हमाने पांच देश कोड़ विवाद है कि करा हम उनका विचार-विश्लेगन करें तो वसी तक कर करते हैं। तब उनके क्षीत्रक कर करते हैं। तब

वस समय क्या कि त्यानीमी के शामियों की सक्या बहुत ही गोशी थीं, हुक शावी किर बकन हो गए तथा जहीने समना स्वतंत्र मत्यार करना प्रारम कर दिया । चामीमी के एक कित किया मूर्ति भी वेशीरायमी से उनते निकेत किया—आपकी बाह्या हो होने ने जन्में बच्चों करने के किया बहुते हैं। स्वाचीनों ने क्येंटी प्रेसे हुए क्यून मानि शामी क्या नहीं है। वर्षी बाह्या होते करने क्या किया करने किया हो। किया विद्याश हो। किया विद्याश के क्यों करना वन्ह्या नहीं होता।

उन्हें अपने आचरपो नौर विज्ञानो पर पूछ विस्तात था, वत हार नौर चीत को वे विशेष महत्त्व नहीं देते थे। महत्त्व मुख कोंग उनके पास केमळ हर्सकिये काने वे कि वे बाहर लाकर यह पर्योक्ति कर सके कि उन्होंने भीवणनी से चर्चा

व्यक्ति-सभी हैं।

१-समनस्क

२-अमनस्क

हो है। पर स्वानीये कितों से कहार्य करता गहीं बाहते में। वैचा में देखते, उचने बजी मकार से निर्माह कर थेते। रोक्समेंगी मान कर एक बज्जा वानकार आवक उनने पाय चर्च के किये बाधा। स्वानीयों ने उसने वातनीत गायम करती। परटोकारांगी में यह एक स्थिता हो कि बहु बचनी बात बिला कहाता में दूस की की मान सुवा। पर क्षा यो भी एक हैं। मान स्वानीय के एक पासा निकात किया। टोक्मस्तेशी जनते यो प्रका पुरवा, ये उसका जिसकर उत्तर देखें। इस प्रकार चर्चा साह्या के बटिज होने वे बच बाती बोर टोक्मस्तेशी के विश्वासु वानस को भी स्वानित अपने

वे सुद्ध बाल के हुम्मी से, विराध्य के नहीं। पर कहें ऐसे व्यक्तियों हे भी पाका यह जाता था कि जो केवल विरोध के लिये ही जर्जा प्रत्या पाहते थे। यह अपस स्थानीयों कहें किए अवसर उत्तर देवे वाले के कुछ कराहरण में है—एक बार होग्यों नाम के एक लिया के उत्तरे कर किए पातामीयों ने कक्का कहा जारी राजे प्रत्या पर हो किया। ही एक बार कोने—मेरे ज़ल बा बतर बीजियं। स्थानीयों ने कहा—मोरे करवित्य (विष्यान्त्र) करी हांसी (ठीकरा) केवर बारे बीर कहें मुझे स्वर्ण में। तीक हो, हो कीन वसकारा व्यक्ति कहा में वीक देवा? इसी प्रकार की क्यूड मायना से अवस्थ करता है, जो में वान राज़ हो क्या बाहता।

एक स्थित स्वामीओं के पात बाता बीर दोसा—भीत्रावरी अनुक विश्वय में बार दो ऐसा कहते हैं तथा हुएरे बाहू ऐसा कहते हैं, यू रप्पर पिरोध कों? " बारको एकत वार (विशेष) विकास वाहि। स्वामीओं हुई ही तरि होके— माने दिन हुँ तथी हैं तही दीवता, जुई तीदी मेंत्री दिवारों स्थी। यह मंत्र तथा बहा बहु है, और वासकरोवारी दितरे ही बारामों हैंते हैं। वो रप्पर पार्ट में हिवा पर्परे हैं, जब्दे हिवा और बाहिया मेंत्र सुक्रात तक के बाते दे बचा काम हो करता

पीचान का एक व्यक्ति 'मानवी' एक बार स्वामीनों के पास चर्चाकरते के किये जाया । कहने क्या आप किसी व्यक्ति को पानी पिकाने में पाप कैंडे कहते हैं ? स्वामीनी ने उन्हीं ते पूछ किया—कोई व्यक्ति किसी चीव को मार कर खाये तो यहे पाप हुना या घर्म ?

मानवी—नार | स्वानीसी—वार्ष कोई हुन्दे की बिलाने थे | मानवी—नार | यह मुनते ही जसीने मारपसन्त्री के कहाँने मारपसन्त्री के कहाँ—कारपन्त्री है। स्वाही वीर पत जाने को कीर लिला के हिस्साने में बातनी पार कहते हैं । मानवी वीर सिराद वारप्रवास्त्रीक एसा । कहाँ नाम कीर वीर बिलाने कर हही । सानी कीर में पत कहाँ जहाँ है। सानवी वी—वार्ग में का वार्ष कहाँ है। सानवी वी—वार्ग में का वार्ष कहीं है। सानवी वी—वार्ग में का वार्ष कहीं है। सानवी वी—वार्ग में का वार्ष कहीं है। होगा है का यो पारपाली की वारपी पुरान सीनवार कराये कहीं से होगा है का यो पारपाली की वारपी पुरान सीनवार कराये कीरपी है। सानवी वार्ष कीरपी वार्ष कीरपी

दान और प्रा का प्रसंप स्वामीयी के किवारों की एक गई क्षित्रकंकना थी। इसक्षित्र कोन उसकी सहसा समस मही गांवे थे। छोटी समस्य माके कोन उसका सात्रे सो स्वामीयों, को बुट-क्षमा कहते में 'कुक कमी नहीं एखते। मक्ता निक्षी मीं को बेन मानों माने मही होगा हो किट वस्त होता हो? कहा दे वहाँ विचारों को केकर एक व्यक्ति स्वामीजों के सार वर्षों फरने के जिसे आमा और कुक लगा—मीडी को बचनाए दवा है बा नहीं?

स्वामीजी ने बपने पहुन सिद्धान्त की उद्धे कितनी सरकता से समझ स्थित, यह उनके इस प्रसंग से कितना स्पष्ट है---जो सपमुच ही मनन बीव्य है।

स्थामीजी---कीड़ी को कीड़ी जाने यह जान है या स्वयं कीड़ी ज्ञान है ?

```
जिज्ञास-कीवी को भीवी जानना जात है।
```

स्वामीजी-कीडी को कीडी सरवना वह सम्बक्तव है या कीड़ी स्वयं सम्बक्तव है ?

स्थानाथा—नाश्चा का काला संरचना वह सम्बक्त ह या काट्रास्वय सम्बक्त ह जिज्ञास—कीटी को बीडी सरपना ही सम्बक्त है।

स्वामीजी-कीड़ी को मास्ते का त्याग किया वह दया है या कीड़ी वन गई वह दया ?

जिज्ञास---कीडी वच गई वह दया ।

स्वामीजी-मान को की ही बच सहै। बोड़ी देरबाद जोर से हवा बाई बीरकी ही हवा में छड़ गई, तो क्या उसे बचाने शके की दया भी उड़ गई ?

जिज्ञासु कुछ सोचकर बोला—कीड़ी बच गई यह दया नहीं है। उसे मारने का त्याग किया, यही बया है।

स्वामीजी—तो कीड़ी को बचाने का उपाय करना चाहिये। वा उसे मारले का ?

अब तो जिलासु त्यर्थ ही समझ नया और बोला—यत्रा हम किस-किस को सकते है ; हम नहीं नारें यही स्या है । इसक्रिये किसी को नहीं मारना ही दया है ।

हव प्रकार आपार्थ निया के बीक्ट के रोज कोच पार्थ वर्षी अर्थ के दोन अर्थ आधिकार को कायाना हो प्रकार कर रेते हैं। एक भी कर का वाहों उनके वांच्य नहीं है। किर भी इसके आधार पर हम बहु तो चान ही चकते हैं कि वे एक सरस्य बनावहीं क्या सम्बन्ध वर्ष तेवा है। वार्धि उनके बीक्य में में तेक आस्त्रीय वर्षार्थीं का भी व्यवद नावा है, किन्ते टीक्टवरीकों की चर्चा, मन्द्र वर्षी जाशियमुंग है, पर बहु उनके बीक्य का ग्रेसांकिक एक था। महः वहीं पर हम उन्हें में कुना गार्दी वार्षी?

# महामहिम आ० भिक्षुका विहार क्षेत्र और उनके अनुयायी

ले॰—माध्यी श्री स्थानाजी

सायक धीना के बचन में नहीं रहते । वे विस्तृत होकर विस्तार करते हैं । चनका वीहरण विस्तरण ही अमण सरकृति में विहार सना से जमिदित होता है । विहार चामना का एक वह रन्य नहन् है, वो क्वे निकार देता है, परिकृत कर देता है, ति देता है, वेतना देता हैं । किसी कवि ने सायक के स्थि कितना कुन्दर विजय किसा है—

पानी तो बहुता भका, पढा यन्दीका होय।

सामु तो रमता प्रका, दाग न कार्ग कोय ॥

बेरक्वीत वर्ष की वय में वीशित हुए। ७० वर्ष की कायु पूर्व करके दिवगत हुए। ५० वर्ष तक साथु पर्याय में रहे। ८ वर्ष तक कवनायत्री के सब में रहे। १८१७ में तेरा पब की मानवती-दीवा स्वीकार की।

८ वर्षा तक क्ष्मणापत्रा क स्वयं म रहा । १८२७ म तरा प्रयं भा मानवता-स्वाक्षा स्वाकार का । स्वयं पर दिवार आपका यावच्यीवन का वर्ष वा, फिर भी आपने वब इस नृतन महा यय को ग्रहम किया सब जन-कस्याण का सारी अग्रकास विवार है रहा था । आपके कब्द स्वयं इस बात के प्रतीक है ।

'मरण श्रद मग ग्रह्मो

लोक समझता दीस नही, करस्या खेवो पार।"

दोनों कांची की बनन्य मेरमा वे निराखा के बावल कर नवे । कानकी दिव्य वाणी ने कानके हृदय को हिका दिवा । स्थानीनी की मंदिने एक मता मोर्च निया । स्मानन् मुखारीर व मीडम बुद्ध की एककुमार महेन्द्र की तरह जानकराय की परिका मात्रण की क्रिक्ट पहुंचीने मात्रण निवा । स्थानाम के निवास्त्र करवालन कर पूर्व । 'दर्शनीयां ही कानकी वाणना का करव कता । वे बाजिय चाहुनीय तक बुद्धानच्या में भी वक्त्यण करते रहे । एकन्यून मात्र में मई बार पारी । कत बामका पर विदार एकत्मान में क्यीय रहे हों भी मुक्त्यल हुई । बामके बमस बिहार को उस समय मीर सकाजीन मीतीनक स्थिति के साथार पर (मितामों में निवास कर पहले हो —

(क) मेबार (व) मारवाट (ग) ढ्डाट (म) हाडोती (४) वली ।

सेवात, मारावर कोनी ही बोरावरणीयों के बिहुत्य के पूरत ब्लंक रहे हैं। योगों हो बीर पुराने की मुश्या है। इस स्थानक करेक वेंकमामानों वे परिवृत्त है। वहाँ कोटोओटी वहादियों ने इन्तनक करता हुया मुक्त निमात रमुपाँ में के स्थानक प्रत्या के प्रत्या के किया है। वितर्क कभी में सीमिती मीटा प्रति महत्यात्रा स्थान कीटा वर्त पहुं हुने तुमी माराबाह वेंद्र प्राथित प क्यारेजा अपना हुए, वहीं वहातों मीटामाभी का क्षात्रित बीहर की क्यांचा में स्थान करा। बालाई महत्त है नामर वितर्क के निक्त को होने की कोचीन कथा। वेंद्र मुक्त के बाह पहात्रीते, यक्टरी वेंद्रमानाओं और िषयोगान पारितों में निर्मीण होकर निवरी। वायनमी की मुद्दीय विषयोगान पारितों में उनके बरता बकते ही रहते। बही को नहीं, व्यक्ति बनते ही रहते। उनकी पार्ट में बहुई जावाद था। आपना में कलबेखना का ओन्दरी सुरुप्त था। बहुई उपकार देवा बागों कर पार्टी को प्रत्य कर है। कोटे-जोटे हागों में, बहुरों में कीट पार्टी में, उन में ही जहा सोशीनियों प्रमादित की। मेसार मारावार के कप्तमान में नई मेहान पार्टी। बाब भी बहुई सी श्रीक-मेंपियों में, निर्मारों के प्रमुख मीरों में मतों स्वराणीनों के क्यान्यों के मेहावियारियों पार्टी है।

नई दीक्षा के बाद आप के कुछ ४४ चातुर्मीस हुए जिनमें ४२ चातुर्मीसो का सौमाध्य मारवाड व मेवाड को पुष्प स्पक्षी को मिला जिलका किटनस स्पर प्रकार हे

| est retablit tele | ररण इस अका   | K &                          |         |
|-------------------|--------------|------------------------------|---------|
| स्थान             | सरवा         | सबत्                         | देश     |
| केलवा !           | Ę            | १८१७, २१, २५, ३८, ४९, ५८     | मेवाड   |
| बरल् <sup>१</sup> | ₹            | १८१८                         | मारवाड  |
| राजनगर            | 8            | १८२०                         | मेवाड   |
| कटालिया           | ₹            | १८२४, २८                     | मार्वाह |
| वगडी              | 3            | १८२७, ३०, ३६                 | मारवाड  |
| माधोपुर           | ס            | १८३१,४८                      | বুৱার   |
| पीपाड             | 2            | १८३४, ४५                     | मारवाड  |
| आमेट              | 8            | १८३५                         | मेवाड   |
| पादु              | 8            | १८३७                         | मारवाड  |
| सोजत              | ₹            | १८५३                         | मारवाड  |
| श्रीजीद्वार       | ą            | १८४५, ५०, ५६                 | मेवाड   |
| पुर               | 2            | १८४७, ५७                     | मेवाड   |
| खैरवा             | ٩            | १८२६, ३२, ४१, ४६, ५४         | मारवाड  |
| पाली              | 19           | १८२३, ३३, ४०, ४४, ५२, ५५, ५९ | मारवाड  |
| सिरियारी          | 18           | १८१९,२२, २९, ३९, ४२, ५१, ६०  | मारवाड  |
| मेवाड-मारवाड      | में स्वामीजी | के विहार स्थल निम्नोक्त है — |         |

कारुरोली, केल्बा, बामेट, काबारवाराज्य, देववर, गोजुरा, पतापुर, राजनार, गोलबास, पुर, रीचकी, कुतायल, स्वारं, कमेटी, कुरल, कुरारिया, रेजनायर, चीहन्य, मोरल, मामी, नमामी, नामारी, कोलारिया, चारपूर्व, सावरण, बीरीया पुर, केलबाल, नीमा, रीचेंब, जोवपुर, पाली, जेवाना, चीरचस, जान्यरण, वर्ष्ण, बेलारल, चुचरी, चीजर, राम-

सिंह का गुड़ा, माण्डा, सामर, सादडी, सेरवा, सीवाडा, मेसामा, मामेराव, पीतास लुहारी, दूघोट वर्गरह ।

में सार बाँच सारफ के बात बात बात में समारी . किकायत करूद नामसे परिपादी है परिपादी में भी स्वार के खोटे छोटे होती को मी बातने हुत फिलागा । वहाँ बातके करनावांत तथात में भी कर्योहर पूरे । एक से एक बातम को आपने आपने हात है जो कर्योहर पूरे । एक से एक बातम को आपने खात है हैं जो कर्योहर है जो कराने होते के क्षेत्र मानिक कर बातायल न क्यार फाटे पूरे । हमते में में मानक पारण पर्वा कराने हहा । तथा होते की क्षाप्त मानक प्रकार कर करना है जो कराने हमाने कर करना कर करना है जो कराने हमाने के स्वार करना करना है जो कराने कराने हमाने हमाने

यहाँ स्वामी जी का प्रथम बातुर्मीस अन्येरी बोरी (काल कोठरी) में हुआ और नारमलजी स्वामी के बरणों में सर्प लियट गया था।

२---गृहाँ गुरु रूपनायजी के साथ जोरदार पर्चा हुई थी ।

#### कर्म क्लेस

कियी रिकंप रिपति में स्वामीनो सक ? १.२६ में बकी भी प्यारे। पब्येरी (जाक्ट्र) में भी रामदेश्यी के मन्दिर से हहरे। चिर सावताब छान्दर होते हुए युक्त पारि कि स्वहरें। स्वामीनी भी सह माना ५००-६० मीक जी सी ! प्रार्थ भाव को इंग्लि के हालो बदी माना कुछ बार्कक बाहि के लागित का युक्त भी परिपति के बनुपाव में, जूब बहुक सम्बो काम सी। प्यामीनी की एक मान के दूसरे मान में गहुँचने में भी मतकर तुष्मती वच्यों के वाजी केती पढ़ती सी। म स्थान मिकता जीर न वेट मर बाह्यर ही मिला करता, अनुत् बनन्यन से सदस्य पर विरस्कार भने बनती के तीर्ति क्यार मी मिली।

स्वामीतों को इस सुर्वार्थ बाता में कच्यों के परंत तो खरें हों थे, चेचक की बीमारी ने भी बायके कदम्य उरताह व बायकी बीताता को परकार नाहा। मार्येतमानको स्थायी पर काकण्य हुना पर वालको अविराम गति को कीन पेक सकता बा? मार्येतमान को स्वामी और बाय बिया के नहीं कोड कारणे केवक दो उसी के चाच रहती समी, पूर्की है परिवृत सम्बोद चारती कार्यों के हुन कर कि इस जाना बाय की १५०० मीत की बाता की भी मार्यों पर कार्यों है।

स्थानीओं बुढावस्था में भी विचरते रहें। एक बार यति कान्तिविवयजी मिले। परस्पर मधुर सलाप कल पढा यतिजी—आम तिमया नगरी पथारे या नहीं?

स्थामीजी---यतिजी ! तुनिया नगरी कौन-सी ?

यतिजी (साहकार)-मोटे गाव।

सिंदनी को यह गर्न या कि नहीं हमारे साथकों का बाहुत्य है। मोखवाबी की दात बहुते पर गतेणी नहीं, पर परिश्री के मोते के ताथके हुए स्वामीओं ने कहा—मुस्थित अपने में जी जाने का क्लिया है। या जावितर सहीं दी सार प्रभारे। मारी उपकार हुता। चुत्र के पोरावा करियारों में स्वामीओं की अब्दा उहक की। बहुत है कोम मुक्त सीधि बनी

धासन के बन्यतम स्टम्भ मधी मुनि, मोर रास्ती मुनि श्री शुक्तालनी श्रेंसे अवच्ये रातः उसी. शुनिया नगरी की सनि से निकके, बहुति स्वानीची के अरककार की बूर्ट मिरी भी। हुस्ती बार कर स्वानीची मोटे गाँव त्यारे उस समय अरस्या बूट हो। पर्दे भी। चकने में अरमन्त प्रकार का बनुसब होता था। स्वानीची ने स्वय हत स्विति का वर्षन अपने युकलित पर में किया है

> "वाटी री षाटी चढणी दोहिली, दोहरो हे मूताले रो षाट मोडी तो पग मोडे पणा, लाने है च्यार तीर्ष रा षाट जिनेदगर देवाँ, बृढापा आर्थी हो चढणो दोहिलो।"

स्वामीजी के पावन चरणारिकदों से पवित्र होनेवाले समग्र राजस्थान के भू-भाग को आवकी भौगोलिक स्थिति के अन्यार पर निम्मानुसार पौच बागों में विवतत किया वा सकता है —

(१) जदमपुर (२) जयपुर, (३) जोवपुर, (४) बीकानेर और (५) कोटा।

आप बीकानेर दिवीजन में न्ह, बजपुर विजीजन में सुवाई मायोगुर तथा कोटा विवीजन में कोटा-कूदी तक पघारे। आप उदयपुर और जोषपुर के विकाल मुन्मायों में भी पहुँचे।

स्वामीजी के विहार के समय कितनी कठिन परिस्थितिया थी, उनका चिन इन पत्तो में आका गया है

"वीचान्यों बद इन मार्थ पर, ससार हुन्यों कारे सारो, रहून ने त्यान दियों कीतो, सब्द सू बीर तहीं हार्खा । सारो की फिलारे कीची हैं, तीचे को सीच नहीं सारची, वी दुनिया ने स्वसायन में, सारी सारी राखा जाय्यों । कारी में सही सम्मुकरारी, मारा पर ठीका री होली, सारचा र जावन सहन में में, सारद की महराई के सी । वो नियम वयो अंगारां ने, वय धगता सोछां पर चास्यो, कच्छां के मारी मेळ नें, वो कोमल कत्या पर झाल्यो।"

इन पत्तों तथा आचार्य जयगणी के पाँच वर्ष पिंडवाण रे, सम पण पूरो ना मिल्यो

बहुल्पमें बच बाब दें, पी भोगलूदी बाहि एहा है स्मर्ट पता चलता है कि तस्त्री किस तरह से बामाओं की भीर कर बारे बढ़ना पहता था, पर सीमान्य की बात है कि स्थानीओं के कराने पर जलनेवाले भी अनुसानी में वे बहुलतीय सिंब हुए

#### वेणोरासकी स्वामी

सिंदितीय कर्मंट स्थामी वेचीरामची वो इतिहास के स्थामनं पूर्णों में समुस्लेख्य हैं वे स्थामीवी की वाणी को राजस्मान तक डी सीमित न रक्ते वेकट उनके दिव्य सेवेश को लेकर मध्य मारत में पहेंते ।

बाप निर्मेंत है। एक बार चौर संतों की पुरात के लगे। तम बाप चौरों के पर-पिद्ध देखकर चौर पहलां में पुट्टी कथा पता पर पढ़ी वहरे, पर्ड जर्दे कमान र एक पान चौर कुछ नियों के पाने के बातिरस्त बौर वह कुछ के बाते। सुनिया नपरों में में स्थानीयों ने कब दृष्टियों है बुतीय समस्तर बनने से पहले वेणीरानकी स्थानी को में बाद । स्थानीजी के ब्रायालों में संक्ष्मिया नाम बातका रहेगा।

### मृति थिरपाल और फतेहचन्व

से दोनों ही क्लानिकों के वायल के पत्नकों विकार एं जबान के वायतर कर ने । इनमें त्यानीकों के क्रांव काण पतिला भी । दोनों ही विरावता, योर करावी वितारीकारी है। कावायती के पूर्णि भी विरावता को 'कर्मकृति विकार के विद्याल किया। दोनों ने जबनी चुनिने जरकायों ने वायल की और को तत्वहा किया है। वर्षमूर्ति के किये वालों क्लानीकों को को कर्मू होत्याची की, उसके शिवों वेपारंच वायल ही नहीं, अध्याल बातव वयाब गुर-वृत्यक बातों होता। मेर्ग्स दोशानी की हमानिकी

मृनिजी टोकरकी व हरनावजी भी वहें सुवोध्य संव में। म्बाधि इन्होंने स्वयं विसोध प्रचार नहीं किया, किर भी इन्होंने स्वामी जी के मनोजुहरू अपना जीवन विवाध प्रचार-कार्य में चहायदा हैं है। स्वामीजी के मुखारियन से निकले साल-"श्वद्र संबन्धानन में इनका किवाना सहयोग रहा" स्मय्द ही उनकी कुचक सहयोगिता के प्रतीक हैं।

#### मनि खेतसीजी

मूर्ति सोवंतिनी का भी नाम मुम्भूम तक बनर रहेगा, किल्हीने कहीर बनुकान जिस समाधीनों के मानदर्पत हुगा मन्द्र सुपन्न मन्द्रास महावत है। ये कमानदर्पत में उनकी दोना के जिसे समेशों पत वन मान पर परित्य के जिसे एक सुरस्त उध्यहत्त कोई माने जानेक समार्टर्पताम एक पति बात को उपयो न वक्त करनीति की राह निर्तेत है। होते जिस समाधीनों में सामने केंद्रानी निर्वेत के समाधीन जिसा । समामार्थ में नमाधार वह कर सामने सहमार्थ मेंत्र सामन्द्र मीरा परित्य नम्बर विश्वा । विश्वासमार्थ मानदर्भत है किसी होता सामन यान पुरास में समस्त्र मंत्रित हुना । ये स्वारीनों के कान्य समस्त्र सुनीम सहस्त्रक किस्म दो । स्वृत्ति ने १ वर्ग कर स्वारीनों के कान्य समस्त्र में

enuna स्वानीजी के स्वोग्य शिव्यों में ऋषि हेमराज्यों का नाम भी कसी मूलाया नहीं वा सकता, जिनका जीवन एक नहीं. मनि हेमराजनी

सामाना प्रदुष्ट प्राप्त । ज्ञान व कार्य एक गया। अनेक क्लो में लिखरा है। मृहस्वीपन में ही इनकी बोच्छता नो देखकर स्वामीनी की उनपर बुन्टि पटो थी। आस्की भाग पा । ११९०० १ । १९९० मा । वच्यन में गृहस्थाबाद में यो जाय व्यास्थान देते । चर्चा करते में आप मनीया बहुत ही सूक्ष्म और कथ्ठ सुरीता था । वच्यन में गृहस्थाबाद में यो जाय व्यास्थान देते । चर्चा करते में आप ननाथा बहुत है। श्रूषण कार कुल अपना स्थाप करते और उन्हें परास्त करते । आप व्यापार के किए माली आदि होती विवक्षण व निर्माण में विश्वी सर्ती के स्थान पर जाते और उन्हें परास्त करते । आप व्यापार के किए माली आदि होती ा पथन प । गाउ प में बांते तथा वहीं अपने सम्पर्क में बाने बांत मनुष्यों को समझते और वर्ष की शरफ काकुन्ट करते । आपने वस साधु मतिक्रमण सांबना प्रोप्तमः १७५४, चना प्लाधनान व नार्यणाचना प्लापना २० चन्ना २० प्रमाणान्यस्य ५ प्रमाणान्यः ५ स्थापनाः ५ विद्यागरः स्थलेते । वयाचार्यः ६ विद्यागरः स्थलेते । वयाचार्यः ६ विद्यागरः 

"उपश्चम समदम शील में हो, हेम सरीका सत,

चीवे जारे पिण विरला होसी हो, साव महा गुणवत ।" आप एक सच्चे आत्मार्थी और परोपकारी सत वे। आपने बहुतो को दीखा दी, बहुतो को आवरू बनाया और

कार एक कम्प कारणाना नार राज्यमण तक न । मारण रहणा कर तका गण पहुला का वानक वराया तरि बतु से बतो की बित बना मुसीव्य ताचे में बत्ता है । बाद बिन बालन के स्तम्ब, कुछल वचायार बीर स्वामीची के एकत सन्देशवाहक ये। भारमस्त्री स्थामी

उपर्युक्त सन्त मृति स्वामीकी के कार्यक्षेत्र के सन्तर्याय नक्षत्र में । इस सन्तर्याय मण्डल में भारमलकी स्वामी प्रव पुरामा वच्या व रामाना ज्ञान अन्य अन्य सम्पद्धा मी वेजोड थी। आवको का नाम आते ही स्वामोजी के सन्देशवाहरू स्वामीजी के किन्य समुदाय की तरह आवक सम्पद्धा मी वेजोड थी। रमानाना कारण प्रदुष्ण कारण प्रत्ये कारण जा नामक जा नामक जा नाम कारण है। रिकारणी दीवी और गेरकाल्बी व्यास का नाम स्वत स्मृति में बमर बाता है, बिन्होंने स्वामीची के स्वयंत्रों की कच्छ देश में पहुँचाया ।

श्रावक गेल्लाल और टोकम डोसी

पर गरकार जो जात को बदर के प्रकर दाह्मण जे। स्वामीची के खुट आचार और परिष्कृत विवारों से प्रमावित होकर आपने यरकारजा व्यात जानपुर क पुन्कर शास्त्रण = ।स्थानाथा क चुक वाचार कार भारज्या तचारार क अभागत हक्तर कारन अब्र ग्रह्म की व्यात्तवी दुर श्रावत करे पर उनके इस कार्य से बाहुमा उनके दिस्त्र हो गये। व्यातवी के दुन से कोर्र ग्रावण मही करता या, किर मी व्यावसी की श्रवा वस्त्रण थी। वे दिरोबों से घवराने वाले नहीं थे। उन्होंने करने पुन की वादी पक्ष क्या पर प्राप्त । पुत्री के पिता ने विनोदनश रहेन में मुखबस्थिका, पूजपी और आसन दिए । सब छोम में चीजें कहीं बूटरे पाँच में मु स्हों हुटर गाल म का । पूत्रा का पाता ना नाशनस्थ यहब व पुत्रवारतका, पूत्रवा बार बाधना सर्। सर छात्र म बात हेर्सकर व्यास्त्री की हेरी करने कमें । स्थिति को समानते हुए व्यासती ने कहा—मेरे समानती चतुर है। उन्होंने होता कि मेरी करकी वहा नामेगी तो वहीं सामनिक पीयन बाबि के किस्टे इन सहुत्रों की बमेशा रहेगी । उत्तर सुनकर सन्न सबह एह गर्भ १००१ प्रकृत सामा प्रमुख अस्ति । यह वी परिष्ठत करते की और उत्तर देवे की सुन्दर सैती ।

थर पा प्रति । वहाँ पर टीकम डोवी आसभी एक वार किसी कार्य है कच्छ गयें। साच्छ्वो बन्दर तासक स्थान पर ठहरे। वहाँ पर टीकम डोवी भागत प्रभाव प्रभाव के स्थानकारी जैन रहते हैं। वे ब्राह्मचों को बाटा-चावत, ची बादि देकर सरावत किया करते हैं। व्यासकी मी क्षिण कोशी के घर सदाबत केने गये। उन्होंने उनको सदाबत दे दिया। पर व्यासजी केने ही व गये कुछ देने भी गये थे। क्षान्त काक्षा क पर अवस्था कर नाम किया कर कार्या कर नाम किया कर नाम कर है जा कर है है उनको सहज व सरक रीति से प्रत्यक्ष व्यवहारों के द्वारा वर्ष तत्त्व समझाना चाहते ये । व्यासवी की अन्तर मायनार्षे धन्दों के माध्यम से वाहर बाई। परस्पर कुछ मधुर सलाप चल पता।

व्यासजी--आप कीन से बर्म के अनुवासी हैं? दीकम होसी-में जैन रानकवासी हूँ। व्यासनी-मुझे सदावत देने से आपको न्या फल हवा ? द्योकम डोसी-एकान्त धर्म पृथ्य ।

भोटो फ़न्दो इन ससार रो, कनक कामिनी दोय, फटे में फ़रवो निकल सक नहीं. दर्शन किन विच होय।'

बहुते हूं करत की मनिव सरवात को बोध जाती है। ठीक बही बात घोमणी के विषय में चरितारों हुई। स्वामीयी उड़ी बात के बिहुए कर रहे थे। उन्होंने करने कमाने में ने बाद कहाँ कि घोमणी के पैरी में नेवियों पन माई है। यह मुझते हा बाताचीन के करता जोती रह कर है। उन्हों कमा की स्वत्य करता में पारट घोमणी के पाद किए ही। घोमणी के मान में समझता का बातर उनह पता, जाविक बता भी मूर्त घामणे बाद मों । इस बता के चानमें कोई मान में समझता का बातर उनह पता, जाविक बता भी मूर्त घामणे बाद मों । इस बता के चानमें कोई मों वर्गोर हुए पत्ती। घोमणी में बातारिक एक्ट में ने माने करना पता का प्राप्त किया। चाहकों मानूमी की खुक्त मों कि बताया। उत्सुद के केरती करनती मानारी, जो नेवाह के का हवार पत्ती के स्मामणीय है, शासन के मानों में मानी हातुम्ति एता है।

#### मापो सिंहजी

स्थानी जी के जनुमाधियों में माची जिहानी का मी नाम मुज्युन का अपर रहेगा। जार स्थानीओं के पूर्ण दिखानी मानक है। हमारी बनार फरने की वीको जाएंकी हो। जार भी का व्याप्त करते हों । छोटे-छोटे हानों में मी बेचने जाते। कोन जार के पुत्र की राज्या करते। उन जार करना मी जार कम नाजन में एक प्रमाला गर्दे हैं। नहीं-पुत्र पेते पुत्र को एरिक्षा करते हो, बेंबे हो वर्ष की भी परीवा करो। मुलने वालों के हरूप में माने की विज्ञाना देख पर्य वा माने समानी । छोन इसकी पार्टी शह से बटे प्रमाणित हीते । इस उपद्र माची जिहानी ने पूत्र क्यार किया और स्थानीची को इसका सफल

#### श्रावक विजय सिंहजी पटना

विजय सिह्नी पटवा भी गण्यामान्य सावको में से एक वे । इनको बनाने में स्वामीवी को रातोरात जागना पढा, पर समझाने के बाद ये वह निष्ठावान हुए।

एक बार स्थानोनो पाठों (माराजंद) पचारे। विनय विद्युवी प्रध्या नौर वर्षमान थीमाठ से दोनों हो स्थानकवाड़ी आपक दें। सुक्तेने मन्द्री-नगर एक उस्पर निष्मा कि मीत्रमची गरि हमारे प्रस्ता का क्यापाल दे दें, तो हम उसने दें सम्बन्धा प्रमते हुंक समा बना कीने । यो तेला कुरूर तम्म मा तोने सान्याची के एम पसे मा हुए राजि काने के बाद प्रफोतर प्रारम्भ हुए। एक या दो पदी पठ सम्बन्ध एही तब नर्षा पूर्ण हुई। विनय विद्युवी समक्ष गये। स्थानीनों ने स्वाती को स्थाना। सीकें—क्यों। वाली !! प्रतिकाम का समय जा रहा है। कम करवाड़ ही हिए सीकें—मन्यम ! कार कक कारें?

स्थानीओं ने पूच्छाते हुए जहा—चुले यह वो पूछो—कन तीमें " तठ यह पुत्रकर विपतिशिव से एत गये। प्रत यह स्थानीओं को भारकों की मानने में बाने रात को हुमाना गया, पर बार में में निवाने हर बदाह हुए, जिनके विश्वस रह स्थानीओं की महाना यह कि निवक्त मिल्यों की यह में बात कर मानकर के कवारा मिल्यों है। दिवार विश्वस रह हतना प्रचार-मात्रा नहीं कर को निवान प्रचार भारकों ने किया। पर उनके हुएव की प्रवक्त मद्दा पर दूर निव्धा निवास कि एक प्रावक है विश्वनिक हुमेवा कर्युवाधियों के देरी को पूर करती रहेवी, बन्द देशी रहेवी अर्थन प्रवासन व्यक्तियों में मी प्रण पर्यादों हों।

रस तरह स्वामीयों के अनुपारी प्रावक छमूराव बीर साथुं छमुराय स्वामीयों की तरह ही सरने शाने और पबने शाने में 1 कहोंने जिन क्षेत्रों में मण्ये मां के वो बीच बोचे वे बाद बट-वृद्ध की बाखा और प्रथाखानों की तरह कैसने हुए सीतल छा या प्रदान कर रहे हैं ! जारामना के किये पर छोड़ा है न कि किता के कियें। बाँद फिता के ही मोड़ होता, वो में मूहायों में ही रह सकता था। सापू बनने की क्या आवस्यकता थीं ? मूर्त समय से प्रेन है, आप पर मेरी लढ़ा है। मूर्त निक्यात है कि आप समय पथ पर मूडे कप्रतर करेंगे। इस यूर्टि के आप ही भेरे फिता हैं।

१५ बॉल प्रारम्पनी सामी को बस्त-पालमा की ऐसी चालना को देख कर बाचार्य मिसू बहुत प्रसाप हुए। उन्होंने किस्तोनी को स्टीलन। बाचार्य निख्न में किस्तानी के कहा—कुएएटी पृत्ति से मंबपिरिस्त नहीं हूं। मूने समझ है हुत मेरे साम एक एक पाया में कड़न नहीं हो नकीने। इसाप अपकर पियोद होनेसाम है, हुए नता नहीं हाकीने। कालिस्ते मूं मूने बाप पत्ता चांचन नहीं सामझा है। यह साम कुछते ही किस्तानी का पाया पढ़ पता। जो से उन्होंने बामें बसले लगी। पहनेने सामेश परे काली में कहा—चीट मुझे बाप नहीं रहने दोने, तो में अपने पुत्र माराम को मी के बाकिया आपार्य मिसू बायान स्टार में बीले—मारामक पर मेरा कोई सविकार नहीं है। बहती पुत्रसार पुत्र है, जैसाह पहने होंने काल करते हैं।

किरानीची जापार्य मिस्यु की बोर हे निर्वाध मार्य समझ सीचे मारमध्यी स्वामी के पास गए। जादेश की मारा में उन्होंने कहा-न्यामध्य <sup>1</sup> चले, उठी वहीं से !'क्सों ? कहां जाना हैं, जारमध्यी स्वामी ने विज्ञास की। उनका उत्तर या—कुर मीसमजी के जाय नहीं रहेंने। वहीं पर हुमारा कोई मूख नहीं है। साब्य के लिए जीर जनेक सम्प्रदाय हैं।

मारसकत्री स्वामी—नहीं, में तो इनके साथ ही रहूँगा। बाद स्वान हैं। यदि बाना वाहूँ, तो बाद वार्से। कियनीजी—नहीं, कुटूँ मेरे साथ चलना होगा। ऐसा कहते हुए जिल्ला अधिकार से वे उन्हें बकात् के गए।

आरफाली स्थानी ने बपना मार्थ पहले हो चुन रहता था। वे अपने निर्णय पर दुइ वे। माबना व्यवस करते हुए नम्न इक्ष्मों में पिता से बोले—में निक्कु स्थानी के पास जाना चाहता हूं। यदि आप मुखे अपने पास रखेंगे, तो में रह वार्रुगा। वीतन भर आहार जल वहन मही करेंगा।

हुद्र माकता को बातक का बालेख समझ कर किछनोत्री ने होत्रा—बात्क है, जान नहीं तो कत, भून तमने पर स्वय मोन कर रिकार । समय बढ़ता क्या , मुस्तित ही क्या, यह बीत नहीं । हुसरा दिन आया और वह भी चका गया । क्ति ने सम्बानि की चैन गई, गरें दे कड़क नहीं हो कि है।

जित क्सी लिप्प पाणी में कहता—देवों में बुद्ध होने बा रहा हूँ। बादा के वहारे मेंने दुम्हें पाला-पोक्षा एव बन किया। में सीचा म बुद्धने में नेमा करेगा। मान दू मुझे छोट रहा है। मचा तुम्हे रवा नहीं बाती? क्या दू हतने क्कोर दिन का है ? बुद्धने में मेरी क्या रखा होती? कमी तुने सीचा है? छोड़, इस बाकर हुठ को छोड़ बीर मोजन कर छे। जिता के रखाँ क्यों से कुत का दिन नहीं निक्या। वह कमने नकत्य में दह रहा।

ारपा २ ९५१६ राज्या व पुत्र का १६० राह्ना १२४६ । जब नम्रता है कार्य से विद्वित नहीं हुई रेव पिता ने हुन्य रूप शास्त्र किया । वे बाँचो को तरेरते हुए बोंग्रे—साहार रुखे हो या नहीं ? मर बाएमा दो भी मैं तुझे उनके पास बाते की बत्नवर्षत नहीं दूषा । बाज नहीं तो करू-परसो खाना

ही पढेगा ? मज किसकी सभी है । देखता हूँ कि क्विने दिनो तक बाहार नहीं करता है ।

कभी कहता—परिनोदा ं तु जब दिवा की देवा नहीं करता है, हो हुमरी की कैने करेशा ? इन प्रकार दराया, वसकामा पर माराजको सामी कमने करूप वे विवर्षाण नहीं हुए। वस्त्रण मा वीवार दिन भी बीत पदा। बता में हिंत इस्तर पूर्व के पास्त्रण को देव न वस्त्र। वे पार वास्त्रण करहें करें — मुश्ता मंद्र करते। वेदा कहेंगा वेदा कर दूया। वीद दू मीवायनी के पास ही रहमा माहता है, हो वसके मास रह, पर मुख्या मद रह।

मारतनकी स्वाती को कमा इपने भी रहस्य है। उन्होंने कहा—में वायार्थ निष्यु के ही हास है भीवत करेंगा, आपके हम दे मही। हार फर किमाजी बायार्थ निष्यु के पास बार बोर जारतनकी स्वाती को होने हुए बोले—स्वातीना ! यह को, दे बातने की पार कुंप ही पास बेदन बजीत करना चहुता है। बाद ऐने तबने हो वा बेदाई। यह तीन किमाजी का मूचा है, वापके हान दे ही पारणा करना चहुता है। देते भीवन कराइस बोर बचने पास परित्य ।

मारगजनी स्वामी बाचार्य निश्च के पाठ रहें और किस्त्रानेती के बतुरीय पर बाचार्य निश्च ने उन्हें पूच्य क्यमकती को सीन दिला । रह भी १४ करिन मारशकती स्वामी को दहता, किस्त्रोने वसमन्त्राक्षना के किए वन, सम्मति और परिवार की जब्द पिता मां मी मेंड करण दिला ।

#### साधना का पहला अध्याय

आचार्य मिक्स ने वि॰ सं॰ १८१७ की बाधाडी पुनिमा को विश्वाद चरित्र ब्रहम किया। उस समय भारमलबी स्वामी ने भी जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश किया । उनका पहला चातमाँस जावार्य मिस के साथ ही केलवा में था । आचार्य भिक्ष के निरन्तर सहवास से उनके गर्यों का विकास बीरे-बीरे शारमञ्जी स्वामी में भी होने लगा । साधना के सैक्स में भी वे कठोर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे ।

उसी नविशास की घटना है। अर्थरात्रि का समय था। देह चिन्ता के लिए भारमलबी स्वामी अंभेरी ओरी' से बाहर आए । जब वे बापस जाने लगे, तो एक सर्प ने उनको अपने पास में जकट लिया । वे सबराए नहीं, निश्चल सम वहीं छड़े रहे । उस समय उनकी उस १४ वर्ष की थी । उन्हें बाहर सहा देख बादायें विख् में पुकारा-भारमल ! बाहर क्यों खढ़े हो, भीतर का जाको ।

उन्होंने निर्मय मन से उत्तर दिया-"गुरुदेव ! मेरा मार्च निर्वाध नहीं है । सर्प ने मुझे रोक रक्षा है ।" आचार्य भिक्ष सत्काल समझ गए. यह कोई देव उपसर्व है । अन्यवा वह सीप काटकर अपना मार्ग वना लेता । वे स्वयं उठे और दरबाजें के पास आए । सर्प को देव का सन्वोधन करते हुए बोले-"यदि तुम्हारी अनमति न हो. तो हम तुम्हारे स्थान को छोडकर अन्यत्र जा सकते हैं। स्वय्ट कड दो. पर इस प्रकार उपद्रव करना कीसे उचित होगा ? उसको समस्कार गरामंत्र मनावा । सर्व बन्धन कोद कर चला गया । वह यी साधना की प्रथम परीका, जिनमें १४ धर्मीन मानक मरवान्तक कद को सहकर हँसता-हँसता उत्तीन हो गया।

जीवन पर एक दिन्द भारमक्की स्वामी की शिक्षा और दीक्षा आचार्य भिक्ष के साक्षिम्य में ही हुई । वे वचपन से ही स्थिर योगी, प्रज्ञावान " सतत श्रमहोळ वे । वापने यौढे ही समय में सहस्रों श्लोकों को (गायाओं को) कंटस्य कर लिया । स्वाध्याय में विशेष । मार्चकालीन प्रतिकारण के बाद एक प्रदर रात्रि तक खढे-बढ़े उत्तराय्यवन सब की २००० गायाओं का पनरावर्तन वे लिपिकला में भी दक्ष ये । असर इतने सुडील होते ये कि देखने के लिए मन लक्ष्मा जाता । आचार्य मिस ने "भारमळ ! प्रत्येक यान्य की दो प्रतियाँ लिखा कर-एक मेरे लिए और एक क्याने लिए ।" उन्होंने वैसा श्री रै कि आज प्रत्येक वस्त्र की जनके टाय की दो प्रतियाँ मिलती हैं। जनकी लेखनी सरात सितमान रही। करते. शिक्षा देते. लेख व मर्यादा बनाते. वे उनको अक्षरों में किसकर चिर-स्थायी बना देते। र्स ( जनावत १० पतनकें ) पांच-छ: लाख गावाओं का लेखन किया । तेरापंच संघ में आज तक किसी ्रमाण में केखन नहीं किया । उनका विस्थास था कि केखन से मन की स्थिरता बढती है और समय का सद-4) जनका जीवन एकांगी नहीं था। वे छेखन के साथ व्याख्यान कठा में भी सिबहस्त थे। कच्छ सरस या और अर थी । रात को राजनगर में दिया यथा व्याक्शन पीपरड़ा में जो बेड कोस की हरी पर स्थित है. सनाई

## के बा। व्यक्तिवाला

भारमळजी स्वामी का जीवन आचार्य मिस्नू की प्रयोगशाका थी । कठोर से कठोर सर्यादाओं का प्रारम्भ इसी प्रयोग-धाला में होता था , जिससे अन्य सामुजों को 'ननु न व' करने का अवकाश ही नहीं रहता था । आचार्य भिक्ष जनको माधना में सबसे आने देखना चाहते थे। एक बार आचार्य मिखू ने मारमध्वी से कहा—भारमध ! सिंद कोई मी व्यक्त तेरे में ईमाँ-समिति की स्थळना नताए, तो तुझे प्रामश्चित स्वरूप एकतेला (तीन दिन उपवास) करना होगा । छोटी क्रती का इतना कठोर दम्ब क्यों ? उन्होंने वह तर्क ज्यस्थित नहीं किया । उनकी साधनाशील भावना ने 'तर्यति' कह जनकी आजा को बिरोधार्व किया।

बात को स्पष्ट करते हुए भारमल जी स्थानी ने पूछा---गुरुदेव ! तेला गस्ती की सत्यता पर करना होगा था मिय्या अभियोग में भी । समाधान की भाषा में काचार्य भिक्षु बो<del>ले - तेला</del> तो करना ही होगा । गल्ती हो तो उसका प्रायदिवत्त सम-सना, बिट न हो, तो कमों का उदब समक्षना । जिल्लासा का समामान हुआ । वे उस सामना के कठोर मार्थ पर चल पहे । व की सर्यादाने उनको और सबग कर दिया। ने बढ़ते ही गये। इसी का परिणास या कि उनको जीवन भर में गली के ख्प में केवल एक तेला करना पड़ा ! उसका निमित्त भी झूठा आरोप बना, वास्तविक नहीं I

भानार्यं पढ

आपको योग्यता देख आचार्य भिक्तु ने वि० सं० १८३२ के मृगसर मास में आपको सुवाधार्य के पद का भार सौंप दिया। नातक पात्रका पर वार्त्य पात्रक पात्रक साधनासील मन को कभी विचलित नहीं कर पाए । युरुसेवा में ही जनका सन और मन समित था। यही उनकी साधना का एक तस्त्र वा जिसमें वे यूर्ण सफल हुए । संवत् १८६० की भादवा सुदी १३ को आजार्य भिक्ष के दिवंगत होने पर आपने आचार्य का उत्तरदादित्व संभाका ।

# विहार क्षेत्र और चातर्मास

आवार्य भारमञ्जी स्वामी का विहार-क्षेत्र मारवाड्-मेवाङ् और जयपूर वा। उस समय तेरापंथ का स्वयं काल या। साध्यों की संस्था मी वर्षिक नहीं थी । नए प्रतिबोध प्राप्त कोचों को संबाद्यना भी आवश्यक था । इस दिग्ट से विद्रार-क आराम त ने सका । अपने क्षामनकाल में जल्डोंने नियम स्थानों पर जानमीय किया ----

| त्र आर्थक व्यापक गहासका। |           |     |                |           |
|--------------------------|-----------|-----|----------------|-----------|
| वि॰संबत् १८६१            | पिसांगग   |     | बत् १८७१       | वोरावड    |
| ,, ,, १८६२               | पाली      |     | ,, १८७२        | सिरीयारी  |
| ,, ,, १८६३               | सेखा      | n   | , <b>१८</b> ०३ | पाली      |
| " " \$< £x               | केलवा     |     | , \$COY        | नायद्वारा |
| ,, ,, १८६५               | नायद्वारा |     | ,, १८७५        | कांकरोश   |
| ,, ,, १८६६               | वामेट     | p   | , <b>१८७</b> ६ | पुर       |
| ,, , १८६७                | वालोवरा   |     | ,, १८७७ °      | नामद्वार  |
| ,, ,, १८६८               | पार्की    | . , | m 9000         | केलवा     |
| , ,, १८६९                | वयपुर     |     |                |           |
|                          |           |     |                |           |

,, ,, 8600 सवाई मानोपूर

**व**रविशता

आपने अपने १८ वर्षीय शासनकारू में हजारों आई-वहिनों को तस्य समझाया तथा ६२ व्यक्तियों को जिनमें १८ भाई और ४४ वहिनें थीं दीक्षा देकर संयम के कठोर पथ का पियक बनाया । हेमराज जी स्वामी के शब्दों में---

### बाछो उपकार मैवाड देस में, होजी हवे हद श्रीकार. हनारां नरनारी समसिया. केडक यवा अण्यार ।

छनका विस्तास या कि वारिकाओं को सत्य का ममें समझाने से धर्म की वृद्धि अधिक होती है। अविवाहित अवस्या तक पीहर और बाद में सस्राल, दीनों स्थानों में उनके सम्पर्क से क्षेत्र धर्म के मर्म को समझते हैं। माता बनने पर उनकी सही समझ सन्तान को भी प्राप्त होती है ।

## भनशासन प्रेमी

आचार्य गारमछ जी स्वामी आचार्य होने के नाते कम विस्क वे स्वभाव से ही अधिक अनुशासक से । उन्होंने अपना अधिकांस जीवन आबार्य भिन्नु के कठोर शासन में खनाया था । वे किसी भी आदेश को छोटा नहीं समझते थे । उनकी मान्वता में बादेश कोई छोटा या वढ़ा नहीं होता या । बादेश बादेश है. उसका पालन बनिवाय है । अनुसासनहीन संगठन शाबिर नव तक चल सकता है ?

एक बार की घटना है---संत मोजीरामजी विहार कर रहे थे। वाचार्य भारमक्ष्वी राजनगर में थे। वे शाचार्य के दर्शनार्यं जा रहे थे। मार्ग में जावासरदारगढ़ आया। वे वहाँ की स्थिति से अपरिचित से। इससिए वहां फूछ अधिक दिन ठहर गए । नाचार्य गारमक्त्वी ने इस कार्य को अपनी दृष्टि के प्रतिकृतः समक्षा और बनुशासन का भंग माना । जब वे े राजनगर में पहुँचे, दर्शन किए, उस समय बाचार्य मारमकनी ने उपस्थित संतों को बादेश दिया कि वे मोजीरामजी को बंदन तरह करें। साथु वाचार्य श्री की सेवा में बैठे रहे। वे न तो सड़े हुए और न उन्होंने बागनुक संत मोजीराम बादि के बोस केने का ही बराव किया। मोनीएमसी ने राजाव रच को रखा यो जन्दें क्यूमन हुआ कि आयार्क में सुध्य हुछ और है। वे काएन राज्य करे, राष्ट्र साथ क्या की राज्य के साथ की है। उच्छा कर साथ को कर ने लिया। जन्दिने मोन स्वकृत रूप राज्य मुझ्त साथ कर हिम्म राज्य है। जाता के देव कहाना के प्रति के साथ कर कर राज्य है। जाता कर राज्य के साथ कर राज्य के साथ के प्रति के साथ कर राज्य के साथ कर कर की साथ के साथ के साथ कर कर का साथ का साथ के साथ कर का सा

बाप स्वस्तव है और जानार्थ भी थे। विद्या और एक गोन प्रकार भी ने बाहुकर है कोतों हुए ये। जो कुछ मेरे पिता बही जैक है, ऐसा आहड़ सही था। तमने बुतारों के विद्यान के लिये निश्चाल का हार क्या बुता पहला था। आएने बनने कारपितारों के किए की आहुनों के मार किने —कितारी और प्यक्त मंत्रीने एक्टर प्रकारी कर है। मार्यों प्रकार मार्यों सोचा रोनो रहत दार कर लिये। सभी सानुसी ने कुला पर एनएक वर्षीय मीडनकरी स्थानी को सहन में चरा। वे सामार्थी के साम साद और जहाँने नक्या ते आहमी की—कारपिकारी के लिए एक मान होना चाहिए। जहाँने करणता से करा

किर प्रार्थना की—मान्का विचार ठीक है। यह नेया नक सुवाद है कि नाम एक रहे तो बच्चा हो, चाहे किया का हो। आवार्यनी को बात बैंद गई। यह के श्रेष में बबब टूट्टे देर नहीं क्यती। उसी सन्य बाक्क के सुवाद का सम्मान कर बन्होंने एक नाम रायपन्यनी का रख दिया।

ताराचा भाषण भाषण भाषण भाषण कारण आयार्थ मान्य के साम और अ आयार्थ मारमकत्वी का प्रवस कोर सन्दिम पानुमान के प्रवे आवका करीर अस्वस्य पूजी कमा। सरो से कहा—अब में उप सामना में अपने की बनाना मान्य हो।

कड़ी की हार्डिक सहातनुर्ति प्राप्त कर दे कर सावना में कन गए। वर्ड महत्व देशाब वधी कपनी है रामी हरू नेवा— तीन दिल का क्याराह निमा! फिर दो में उक्ताम, नेका, देज और मोता—मार दिलों का उक्ताम करते हुं। काराह मुक्ता दक्ती है जुड़ी जह के दिल का उक्ताम किया। वृद्धिण स्थापन को पार्च में कहार दिला है किया के कार कर किया कि कार कार की की किया है किया किया । किर देखा, उक्सार, कारोदि वह, पहच्चार कर, क्याराद दो दिला किया। किर देखा, उक्सार, कारोदि वह, पहच्चार कर, क्याराद दो दिला किया। किर देखा की मार कारोदि वह, पहच्चार कारोदि वह, पहच्चार कार, क्याराद दो दिला किया। किर कार बाता आदि विदेश कारपार्थ करते हो। मूर्ति कोडों से, मूर्टि पार्चचरी, मूर्ग की मेरी, मूर्ति पारच्चारी, मूर्गिन दोराची हो। मूर्ति हो स्थापनी, मूर्गिन हों दिला) हम कर पहच्ची से कारपी हर, जर है केला की।

हुए स्वरूप होने पर ने प्रकारर ता गये। यहाँ पर नाजना से सारुर शामिकों ने वर्शन किया जाने हुन पूजा करने मही की स्थिति को म्याप ने कुना। वरजनाद मालसाता बढ़ते से सारों जिसहर बलक कर दिया। जी दह के कावना के यहाँ की स्थिति को म्याप ने कुना। वरजना की मालक के प्रकार के की कावने हैं किया के प्रकार के प्र

# तेरापंथ के तृतीय आ० श्री रायचन्द्जी स्वामी

जन्म और मत्य ---प्रत्येक देहमारी का सामारण ऋम है। किन्तु इस सामारणता में जो कुछ मी असामारणता उत्पन्न कर वे. बड़ी संसार की दिन्द में महान होता है। आवार्य श्रीमत् रायवन्दनी को भी यदि उन महापुरुपों की कोटि में रखें, तो नोई अल्पब्ति नहीं होगी । इन्होंने तेरापंत्र की श्री-मृद्धि में अपना सर्वस्त्र समीपत कर अपने आपको क्रतपण्य माना और तेराज्य के इतिहास में कार्यनिष्ठा और गीतिज्ञता के सुनहरे पुष्ठ ओड़े । ऐसे महापुरुप के जीवनदर्शन पर मझे कछ छित्रने का जवसर मिला, यह में अपना सौमान्य मानती हैं।

आपका जन्म विव संव १८४७ में राविक्यां बाम ( राजस्थान ) के एक सम्पन्न परिवार में सवा । पिता का नाम चतरोजी और माता का नाम कवलांजी था । बोनों ही सरल एवं शान्त प्रकृति के ये । धार्मिक संस्कार दोनों में मानी सट-सट कर भरे थे । ऐसे प्रमेनिक परिवार में होनेवाकी सन्तान भी तदनुरूप हो, यह स्वामाविक ही है । आपका घारीरिक गठन भी असाबारण था। अवयवों की कोमलता. बाँखों में प्रतिपत छलकने वाला निष्छल प्रेम. वाणी का माध्ये बीर अवरों पर संस्कात की रफट रेजाएँ सहय ही प्रत्येक हृदय के लिए जाकपँक थीं। इसके साथ-ही-साथ मानसिक विश्वदता तथा संस्कारों की पवित्रता से जोत-प्रोत जन्तर मानस ने मानो उनके सीन्दर्व को दिगणित कर दिया था।

बीज क्य में प्राप्त वंशानगत संस्कार समय पाकर शतशाली के रूप में उभरने छगे। यह सच है कि शैशव काल विकारों की टरिट से या यों बहिये निर्णय की दिन्द से अपरिपक्षता व अस्विरता का होता है । किन्तु यह भी उतना ही सरप है कि उस समय पढ़े हुए संस्कार ही भविष्य के लिए नींव के परवरों का काम करते हैं । उनके उस समय जमे हुए संस्कार साधारण कार्यों में भी परिलक्षित होने लगे । वास्य काल की सहज रम्य चपलता और जीवाओं की चपेक्षा कर आपने अपने प्रारंभिक क्षणों में प्रीदत्व को प्रश्रव दिया। वचपन में भी उस शांत व गंभीर महा को देखकर सहज ही रखवंश का वह इलोक स्मृति-पटल पर लंकित हो जाता या-"तस्य मृमेरतैरासीद, बद्धत्वं वरसा बिना" । इसीलिए सबस्या की अपेक्षा आप अधिक विवेकशील ये यह निःसंकीन कहा जा सकता है।

११ वर्ष के जल्प वय में ही जापने तेरापंच के प्रवर्तक जावांचे मिक्ष से दीखा की । दीखा का मुख प्रेरणा-स्रोत साम्वी श्री बरजजी से उदभव हुआ । वे एक क्यल व हृदय-स्पर्शी प्रवचन करनेवाली साध्वी थीं । रायचंदजी प्राय: उनका ब्याख्यान सनते । फलस्वरूप संयम की भावना तीय हो उठी । वे विरक्त वने और आगे वहने के लिए वह-संकल्पी हए । किन्तु माता की अमित मनता और पिता के वात्सत्य को ठकराना भी तो सहज नहीं या । काफ को भी छेदनेदाले भ्रमर के लिए कमल का कोमल बन्यन कितना असेस होता है, यह किसी से किया नहीं । अनेक प्रयत्नों के बावजद भी वे माता-पिता के समक्ष अपनी भावना व्यक्त करने में असफल रहे । किन्तु अन्त में एक दिन साहस करके आपने भी के समक्ष अपने हृदय की बात रख ही दी; क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई इसरा चारा नहीं या । माँ ने सना । उदासीनता की अकल्पित रेखाएँ सहज ही उनके मूख पर उभर काई। वह गंभीर मुदा में बोलीं-- वु अभी बच्चा है। आमध्य के उस अनजाने प्य पर कैसे चल सकेगा ? फिर मेरे बिना तू बकेला रहेगा भी कैसे ? वाल मन ने साहस बटोरते हुए कहा---माँ ! तम भी कैसी भोली बार्डे कर रही हो । मैं इतना अनजान योडे ही हैं कि यह भी न जाने कि साधत्व क्या है ? सम से दर तो अब मझे ऐसे भी रहुना पढ़ेगा । जब में स्कूल जाऊँगा या व्यापार के लिए कहीं बन्यन जाऊँगा तो तुम भेरे साथ तो नहीं रह सकोगी । जब मेरा मन विरक्त ही हो गया तव ऐसा कोई कार्य नहीं, जो मै नहीं कर सकता । बालक के विवेकपूर्ण उत्तर को सनकर माँ चुप हो गईं। वालक की विरक्ति ने उसके मन को अकस्त्रोर दिया। उसने अपनी और वालक की अवस्था की तुलना की तो उसे अपने आप पर स्कानि हुई। जिसको अपनी संतान से अधिक धर्मनिष्ठ होना चाहिए था, वह आज अपने आपको हीन अनुभव कर रही थी । इसी बारमण्यानि ने उसके मन में भी विराग का बंकुर उत्पन्न कर दिया । उसने तव वासक को स्वीकृति देते हुए साथ में स्वयं मां वीक्षित होने की वात रख दी। पुत्र ने जब मी के भी ये विवार सुने, तो हुएं से उसका दिल

वींसों उग्रजने सगा। किन्तु दोनों के सम्मृत सह वल मी वा कि चतुरोजी (रायजन्दवी के पिता) के पास सह वात कैंसे रखी जास।

िल्यु रावकरवी की प्रथम करनाता ने उनके जलाह को हिनुपित कर दिया था। वे सपनी वो के पाप चिता के पाप पूर्वि और जहाँने मार्ग विवाह पाटका करने समय एक दी। किया सुकर व्यक्त एक हो। सार्थम का पत्रक मृद्ध को उनके सानने तुंता में कहा मार्थ कर हो जह है की किया का किया का उनके मार्थ कर का प्रथम कर है कि स्था को प्रथम की उनके की स्था की उनके हैं के नहीं के नेनाता की नेन की है किया की रहे करने काम की मंत्रक को। किया की प्रथम की प

रीता के परवाह ने केवल 8 करें ही आपार्थ निवाह के निकल रहें । किया जब सार बाह में और उन बारणार कार्यि में भी उन्होंने तिया विश्वेतीकाता आरिया दिया, जो बेकार सामार्थ निवाह कुत है उसर निकल पड़ा कि सहा ने आपार्थ पर 8 सेवा कारता है। कार आ-कियु का स्वाना देखाई के हुए ती कारता है। कार आपार्थ निवाह के सार निवाह न

जारी समय पाय में देहे दूर एक पार्ट् ने स्तिका। स्वाले कहा, "ब्यू जाड़ कन्यों सोम्पार काम होगा चाहिए।" हमों जारणे दूरारी या एकिया ते मार्थ्य फिर कहा, "ब्यू वाष्ट्र मोमा बोर सीम्पार होता ।" हम ते दे तकते किए तीका तो मार्थि कुंच के लिखा पहार 'खू हाम दूरी वाय पत्र मार होमार्थ्य ने मेमा होगा 'खू करना लिखा की हामार्थिक को ऐसा, मार्थ्य तीपार्थ परिवार की हामार्थिक होता है। किन्यू का मे दे कुंच कुंच कर मीहित की स्वालिक को स्वालिक की समर्था कर में दे पार्थ्य का एक मुझी सिक्काल है। किन्यू का में दे कुंच कहर कर मीहित समार्थ के मार्थ सम्बाल है। किन्यू का में दे कुंच कहर कर मीहित समार्थ के मार्थ सम्बाल का मार्थ कर में दे पार्थ कर मीहित की स्वालिक स्वालिक की स्वालिक स

स्वाच्यान, बच्चरन बीर दरस्ता वे वासून के प्रमुख्यन बंद है। कंश्वर-वन्तानी बाद्या की प्राचीनदर प्रणाती है, विस्ताप्तर र द्वारक कारान्त होतर के साम विस्ताप्त के उपनाद करते हैं किए विश्वर करता होतर दिस्ता करता होतर किए विश्वर करता होता कर किए विश्वर करता है। वस्ता करने वस्त्र वस्त्र के विश्वर करता होता करता करता है। वस्त्र करता करता है। वस्त्र करता है। वस्त्र करता करता है। वस्त्र करता है। वस्त्य करता है। वस्त्र करता है। वस्त्र करता है। वस्त्र करता है। वस्त्य करता है। वस्त्र करता है। वस्त्र करता है। वस्त्र करता है। वस्त्य करता है। वस्त्र करता है। वस्त्र करता है। वस्त्र करता है। वस्त

आपके वास्तरकाल में संघ में बीचे तक्का का तुक्कात हुआ। तीन वाणुवों ने एक वाध का नात की कन्मी तक्का 'काक' (जाक को तस्य करने है एक प्रकार का वानी-वा वो करर बाता है) के वासार पर की। यगवान् महाबीर के पत्थात ऐसी वीचे तक्कारों इतिहास के पृथ्वों पर विराजे ही मिकती है।

प्रसाद एका पर उपराद हराकृति के जुन्न पर पर जिल्हा है। मण्या दूर सुर की बदस्या में सं० १९०८ की माप कृष्णा इस प्रकार तैरापंत्र की श्री बृद्धि में चार-बांदि क्याते हुए बाप ६२ वर्ष की बदस्या में सं० १९०८ की माप कृष्णा चतर्दरी को स्पर्ग सिदारे । बापाने निन्नक्तिव्यत स्थानों पर अपने चातुर्यास किये :---

पाली में १२, भी थी द्वार में ८, कबपुर में ७, ठरबपुर में ४, ठावनू, बीसावर व विध्वारी में २-२, केटवा में ३, और पीक्षणपा, केरवा, पेटलावद, कांकरीली, गोल्या, जामेट, माथोदुए, वालोतरा, बेरावड़, पीचाड़ तथा पुर में १-१।

# तेरापंथ साहित्याकाश के उज्ज्वल नक्षत्र, चतुर्थ आ० श्री जीतमलजी स्वामी

(ले० मुनि श्री सुसलालजी)

सठायुवी सदी के हुन्दे दशक में बारमांने निधु वंत परम्परा में एक मने उन्तेय के साथ सवतीया हुए। उन्होंने समने सैनलकाल में डुन्द देवा है क्षेत्र में मून पूर्व के सानने रहे कि लोगों को हुन्दि कर्मामा है। पर पार्ट कि निया तहीर हुन्द की साथा हिया तहा करना की उनसे हुन्द के इन करने के में हुन्द करने का है। किए मी उनमा कार्य देन सीवक विल्लाह नहीं हो पाया। सी वर्षों के तथा उनके जुन्दे कर प्राणिकारी का नोत्र करनी (अपपार्थ) के एम में मून को चुन तथा इन इन्हें के साथ उनके जुन तथा कर इन्हें की साथा मार्च के सुन्द के साथ कर है ने के साथ में है हिंदीय तिहा है को हुन्द कर इन मार्च करने हमार्च के साथ कर है है के साथ कर है हमार्च कर है हमार्च के साथा हमार्च कर है हमार्च कर है हमार्च कर हमार्च कर है हमार्च कर हमारच हमारच

प्रस्न--वोई कहे प्रयम गुण ठाणा रा घणीरी निरवद करणी आजा माहे के बारे ?

उत्तर—(१) श्री भगवनी शतक ८ उ० १० ज्ञान विना करणी करे तिन ने देश आराधक कहारे, (२) तया ज्ञाता अध्ययन १ मेध मुमार नो जीव हायी ने मने दया करी परिस ससार करी, मनध्यनो आठसो वाय्यो कहारो. (३) तथा विधाक प्रथम सुत बिना ह में मूम् र गाया पति सुदत्त बचनार ने दान देड परित्त ससार करी. मनध्य नो जानको नाम्यो कहारे. (४) तया उत्तराध्ययन व० ७ गा० २० निय्यात्वी ने निर्वरा केसे सजती काजी, (५) तथा मगवती श० ३ उ०१ तामशी नी अनित्य चितवणा वही, (६) तया पुरफीया जपाये व० ३ सोमस ऋषिनी वनित्य चितवणा कही, (७) कोई व्रक्तिय नितयना ने अग्रह नहे तो भगवती श॰ १५ मगवन्त महावीर नी अनित्य नितवणा कही, (८) विल उनवाह में अनित्य चितवणा यमं प्यान रो भेद नह्यो , (९) तया भगवती शo ९ तo३१ असोच्या केवली ने अधिकारे प्रयम गणठाणा रा पणी रा प्रभ सम्यवनाय प्रभ परिणाम विश्वद्ध लेखा अर्थ में धर्म ध्यान अने धर्म गी वितवणा कही. (१०) तपा जम्य रीप-पणाती में बाद्यो. मला पराजम वो व्यवस सल पाम्या ते व्यवस में मिध्यात्वीज जपने. (११) तथा ठापान ठाणे ४ ७० २ गोशालास स्वविस रे ४ त्रवारे तप कहता उन्न तप १ घोर तप २ रस परित्यान ३ रस-इन्ही प्रति म रीनता ४. (१२) तया उपवार्ड में रस-उन्हों प्रति स्कीनता निजंदाना वारह भेदा में बाह्यो. (१३) तथा भग-क्सी Cio 2 तo १ भगवान ने बटवा वरवारी दावक सन्यासी में वोतम जी आजा ही थी. (१४) तथा हार्वकारिक अ॰ १ नाम अने तप ए बिह पर्भ बाबा, (१५) तथा रायत्रनेकी सर्वाधना अभियोगिया ने अगवान बदका करवारी ब्राजा दी थी. (१६) तया उपासन दयान में ल० ७ सन्दाल्यन मोजाला रे श्रावक भगवान ने यदना की थी (१७) नया भावनी गुरु ८ तर ९ रायो प्रश्ति भटिन १ निनीत २ ट्यापरिचाम ३ अमन्तरभाव ४ ए न्यार प्रकार महस्य तो आहारी प्रापं. (१८) तया नराग नयम १ सयमास्यम २ वाल्तप ३ अकाम-निर्वरा ४ ए च्यार प्रकारे देवाय वाधे म मर्बेनरफी राम वे इरबादिश प्रथम गण ठाणारा प्रणी निवंश करणी आजा आहे रखी ।

ा प्राप्त एए जमन पर जाने ने करातू जमान स्वरहे कर विसे हैं। अस्त्रीय तार्याकान में दे हो बो करों ना जबर रिया गारी )। यह विस्त्रण, मदेह विजयित सम्त्रीय तथारी बारि हो में भी हती जमार प्रमाणी ने देर पहें हुए हैं। जमार मुख्यमान्त्री मानियत हो जाती हैं। करातू कर हो ने काह है। सम्बर्ध नमी माना प्रवस्तानी भी (बवर्ष नहीं में निया माने की हिम्म कर कम बेला हुआ एक गारे को दिवा विस्त्रान हो कर नाता है। कहान वह हो तथार कमार बहुत कमा है कि प्रमुख कम के बेला हुआ एक मानों में निवान नातिय प्रमुख हुआ हुआ है। कहान पर कोरों पहला प्रमुख में क्षेत्र के स्वत्रान स्वत्रान स्वत्रान स्वत्रान के स्वत्रान के स्वत्रान के स्वत्रान के स्वत्रान के स्वत्रान स्वत्रान के स्वत्रान के स्वत्रान स्वत्रान स्वत्रान स्वत्रान के स्वत्रान के स्वत्रान स्वत्यान स्वत्रान स्वत्यान स्वत्यान स्वत्रान स्वत्रान स्वत्यान स्वत्यान स्वत्यान स्वत्यान स्वत्यान स्वत्यान स्वत्यान स्वत्यान स्वत्यान स्

अवानार्य ने गताम में पास बिन्दुन छोट-छोट होते हैं। नवाली में स्नोम्बन्द उन्होंन बातक छन्दा का चुना है, को समनी गरम स्वर-पूरी में दर्भन ने मुद्धस मिद्रालो मो भी एक बार सरक बना बेदे हैं। प्रस्तोत्तर तत्त्रवोच में प्रतिमा नो देनान मम में बेटाय-मावना उमक पत्री है, इस्तिए बहु बन्दलीस है। इस सकें सी केमर ब्याचार्य कहते हैं—

नीद की देखना नो, हिंद्र प्रतिका यह। कि सर्विक्त स्पेतर में देखना में हूँ वाश्रव ते मार्ट क्लार्टिन है किए प्रतिका वाल मार्डित हिंद्र हेक्ट्रोले उत्तर हैं, काल्यानी दिल क्लाव गरंथ मुक्त देखें प्रतिकृति हैं, काल्यानी दिल क्लाव गरंथ सुद्ध मुद्ध क्लाव्यानी हैं, काल्यानी दुल क्लाव मुद्दे मुद्ध क्लिक्ट्रोलें मार्टे मुख्य क्लिक्ट्राव की मार्टे मार्टिन हैं काल्यानी मार्टे मुख्य किंद्रमा की मार्टे काल्या किंद्रमा की मार्टे काल्या किंद्रमा मार्टे काल्या किंद्रमा मार्टे काल्या किंद्रमा मार्टे काल्या किंद्रमा कर्या मार्ट्स क्लाव किंद्रमा कर्या मार्ट्स क्लाव क्लाव

['दंतारिकृत संदेरं, बनुकालो इस मकसी। बही बसुकार्य क्रमारं, निन्यानं पावरं इसे ॥१॥ वर्ष-नास तुन कत्तर-ध्यस्य अध्येत ११ में रामा मीती में इतनी वर्ष वस्तु में निम्ती के विविध की। धार्मित क्या निम्मं इन्यां दृष्टासंकाः संदार देवारची मुक्सिनिकासप्तदेशुलाद धोनी संकेतर विवृत्तान कर स्वन्यानमान्यानीयां नामान्यानीयां नामान्यानीयां पावानां पावस्ता अभीति विनितानस्वानं पापनं कार के देश क्यां को सर्वाक्रियानमान्यानीयां नीमा देशियां कार्यः 'हार्व कहीं)" [इता)

संतेपनी देत कड़ाो. तस्कर में खबलीय । पिण गण नहि छ ते भणी, बंदण योग्य न कोय ॥७॥ वयमादिक देसी करी, करकंड आदेय । बड्या पिण वयमादिते. बंदनीक न कहेड ॥८॥ मनि वेषे ते पासत्यो. तस देखी ने सीय । संदेश पाडे विशा तियों. सन्दन सीम्य न कीय ॥९॥ तिस जिन प्रतिमा देखरों पावें से वैराग्य। पिजले बंदन योग्य नित, देखों मत पल त्याग ॥१०॥ ज्ञान क्ष्मैंन चारित्र तथा. यण नींह छै जे मांहि। ते संवेगनों हेत् हवें, पिण वन्दनीक नींह याय ॥११॥ मनिवर प्रति देखी करी. देंप वर मन कीय। तो देख तमो हेत मनि. पिण निदनीक नहिं होय ॥१२॥ श्रवानमति मनि तथा, वचन सूची गोसाल । कोच्यो शीध जतावलो. भस्म कियो ते काल ॥१३॥ कोष तणों हेत् मृति, पिण गुण सहिम्न सुसंत । वे मार्ट निन्दनीक नीहें, देखीजी वदिवंत ॥१४॥ सुनक्षत्र नां बचन सुण, धर्यं गोसाले हेप । देव तणी हेत तिकी, पिंच निंदनीक नींह पेख ॥१५॥ बीर प्रमनां वचन सुण, कोप्यो शीझ गोसाल । कोपतणां हेत प्रभ. पिण मिन्दनीक गत न्हास ॥१६॥ छपस्य बीर प्रति देखने, जन वह द्वेप घरेह । इ.स दिया अति आकरा, आख्यो ध्र अंगेह ॥१७॥ द्वेष तमा हेत् प्रमु, पिण ते गमां सहीत । विण सं वे निदनीक नहिं, देखों जी घर प्रीत ॥१८॥ वस्त जे गण सहित प्रति, देखी हेप रुदेह । हेब तणों हेत तिको, पिथ निटनीक नहि तेह ॥१९॥ बस्तु ने गुण हीण प्रति, देस संवेग रुहेह । संवेग नो हेत् तिको, पिण बंदनीक नींह तेह ॥२०॥

बनपति बनाकर सोमता ।म्०। छिन-छिन भीखु स्वाम हो ॥१॥ ते सावां ने पूछने । मुन। सायांकना बी कहिनाय हो । आवल ते लिखिये बर्छ। मर्यादा सुखदाय हो ॥२॥ सर्वे सामुने सामवी ।मु०। भारमठनी री आण हो। विहार चोमासो करणो क्षिको ।मु०। करणो आण प्रमाण हो ॥३॥ दिस्या देणी ते इण विघे ।मु०। भारमस्त्रजी रै नाम हो । सर्व साध् साधवीयां सणी, मरजादा अभिराम हो ॥४॥ चेळारी में कपड़ा तणी, साताकारीया सेत्रानीं ताहि हो। आदि देइ बहु बस्तुनीं, ममताकरी मन मांहि हो ॥५॥ जीव अनंत मूर्का बकी, चरित्र ज्ञान गमाय हो। नरक नियोद मांहि गया, इस माख्यो जिनराय हो ॥६॥ तिण सूं ममत शिष्यादिक तणी, मिटावण तणी जपाय हो । चरित्र नोस्रो पासम तमो, उपायकीयो सुसदायही ॥७॥ विनय मूछ ए वर्ग नें, न्याय मार्ग चाछवरी उपाय हो। की वो छै समय देखी करी, इम कह्यो किखत रै माहि हो ॥८॥ भेषवारी विकलामणी, मंदी नै भेला करंत हो। ते विष्या रा भवा एक एकरा, बवर्णवाद बोलंत हो ॥९॥ ते माहो मांहि फारा वोरो कर, कर क्जीया राड़ असमाम हो । एह चरित त्यारां देखने, बांधी छै मर्याद हो ॥१०॥ शिष्य शाखारी संतोप करायनें, सुखे संखम पारूण रो उपाय हो। साथां पिण इमिंह ज कह्यो , रिहणो भारमत्वी वाज्ञा मांय हो ॥११॥ शिष्य करणा ते सर्वही, भारमळजीरे नाम हो। असन्द नाम तसु पासनी, ए मर्याद नमाम हो ॥१२॥ भारमञ्जी रजावंध होय नै, और सामु नैं सुन्याव हो। चेलो संपै तो करणी बर्छ, बीज करण रो कीयो बटकाव हो ।।१३॥ भारमरूजी पोतार चेको करे,ते पिण त्रिकोकचंद चंद्रभाण हो। बादि वृषवान साम् कहै, वो संवम ठावक वाण हो ॥१४॥

#### साधनारत साहित्यकार

बसामध्ये एक समाहत मान माहमूचन है। कार जनके हिम्मी में साम्याणिक बनुष्टित का मीर्टियन परे यह हमामिक है है। आपना की कुछ की पानकालकार बहु करने है रहा एक दिवार का मान है। तानने पीजे आरिकस्थार में हो साम कर्तुहार्कों में परण्य स्वात्राणिक का भी बहुत बन्ध हात्र है किये हुए नहीं माहें पूर्ण माहित हमाने हमाने पर पानों है कि स्वात्र में एक स्वात्राण का अनुसान हो। तानकार के सहा राजाबर में पान स्वात्राण माने अनुसान कर पानों है कि स्वात्र में एक स्वात्राण का स्वात्र के स्वात्र कर पानों है कि स्वात्र में एक एक स्वात्राण कर पानों में एक पाने स्वात्र पानों कर पानों है किया स्वात्र पाने प्रात्य के स्वात्र में एक पाने स्वात्र माने प्रात्य के पाने स्वात्र पाने स्वात्र माने स्वत्र माने स्वात्र माने स्वात्र माने स्वात्र माने स्वात्र माने स्वत्र माने स्वात्र माने स्वात्र माने स्वात्र माने स्वात्र माने स्वत्र माने स्वात्र माने स्वात्य स्वात्य माने स्वात्र माने स्वात्र माने स्वात्र माने स्वात्य स्व

व; वे कर जोड़ने, जुग सादि जिणंदा, कमें रिपु गज ठमरे, मृगराज मृनिन्दा, प्रममूं प्रथम जिणंद ने, जब जब जिन-बंदा ॥१॥ स्वाचार्य की कविवा जा मुख्य पर्यंत्र है। अधिक का नहें है जानी बढ़ेन के विवेद करन जारावास्त्र होता। इस्त् दृतिय है के वही अपना कर्म कर एक एक प्रति होता। इस्त दृतिय है के वही अपना क्षार्य है। अक्षार्य क्षार्थित है जोई तो उनकी वास्त्रा अपना करने हैं। अधींत्राय ने क्षार्य पर एक्ट्रें बहुी कुनते। पर पायार्थ निष्कु के क्षीर कर्मार्थ के विवाद कर होता है। क्षार्य क्षार्य कर होता है। क्षार्य क्षार्य कर होता है। क्षार्य क्षार्य कर होता है। क्षार्य कर करते हैं। क्षार्य क्षार्य कर्मार्थ निष्कु की बढ़ांजर्स करते हुए है के वहार क्षार्य करते हुए के वहार क्षार्य करते हुए है

'मिस् जूस रहायन' नाम ने उन्होंने वाचार्य मिस् का एक जीवन-पुत मी लिखा है। सबनुब वह शीवन बुत भी करने इंग की एक विशेष कृति है। उसकी वालोबना भी वपने बाद में एक विशेष स्थान की वरोबा एकती है। यहाँ हम उसका स्था नहीं करना चाहते।

प्रस्त का ह्रय्य अपने प्रिय में दो। कीन रहता ही है, साथ हो। साथ नहा भी की महत्ता के बर्धन होते हैं, वह मही सुक बात हो। यही कारण है कि एक बायाने होते हुए यो। उन्होंने अपने विश्वा युक्त तथा पुर भारमों की मुक्त स्वात हो। बातों के है, यो हुवारों के किए एक प्रेरण बीप का काम करती है। वसने विश्वा युक्त मृति भी हेमरावजी के प्रीत कताता प्रस्ता करती हर में एक पत्रक करती हैं:

> हेमलं सांजा है क्यीनर, प्रचान बहुमती, व ज्या द्वारा कार जाती, जा पत्र बहुनारी, व मान्य में हो हैमला पुण मारी, जारी पुरा ये बीस्तुरी, जारी करवी ये तीस्तुरी, पुण मां जारर नारर, वारर केर करवी? पुण मां जारर नारर, निसंद, कुले बारर कुलायी, में नामा जुलायर वीरत, हिस्सी हरले कारत प्रचान कर हिस्सी, जारप होना मारी प्रण में पुण मुख्य करते हिस्सी मारी हीन समारी प्रचान कर हा हमारी, कारप होना समारी

माद नाया सूं पश्च हुदै नाईक, बाप ऐसा उपकारी, पुष्य प्रमाण मिल्यो मृत बल्कम, वतीदास सुश्चकारी ।

इसी प्रकार सरीवासची स्थामी के प्रति (बिनका उपनाम सतपुरी था) वसपी सहज गुणप्रता को सब्द रूप देते हुए जयाचार्य किसते हैं—

सतयुगी स्वामी, घे मणपारुक बन्तर्यामी,

सत्युन सारीसा सत्युनी बाण, सेतवी जी गुण रतनीरी साथ। बार्ल्ट रेसमा गुण आपरी पेस, बार मार्था हिलो हुएँ विखेय। बार्क्स रेसमा गुण आपरी मुद्दा एक, पेसत पार्य चितवां चैन। सुं गिरवी गुणवंत सुबंध, तु घो जिनमतती यंत्र।

इतना ही नहीं साष्ट्रियों के प्रति भी उनकी गीविका ने बही अवस प्रवाह किया है---

करनूवी मोटी खाँ, बारूनों है स्त्री चरण निवास कै यस-सम्प करनू वी खाँ। । जमोरी बिक्किटेस, बट्टम बाबरे रच्चास के, एक फ़क्का रे बाबरें, धारणें बहुत पर्ने गुनियास के। भीवे जार ग्रांस्था, एहतों उनने उन्होंन्सी सम्बन्ध, संबंध मीर वीचनों, कहनूवी भी तस्त्रस्त्र प्रकृत के। मीर्गे जम्बार कियों ग्रां, ग्रंसन बाब दिनों तहरीक के।

तिम कारण वृष्ण समर्के ह्यंपरी, ने कई इम बीठ कै । अरिपूर्त मगवान के प्रति अपनी मनित प्रविद्य करते हुए एक स्थान पर उनसे वे क्लिडी करते है---जुनसंदर्जी ने समर्पीन, तक रहनावी न्हारा हिस्सी रे माहि,

कर्व करे वी म्यूरी विस्तरी, रहेण शीकोवी जन् देशव चाहि। मीहि हिमोची वन नाहिंदी, देशको वी वर्ड क्र्रांचारी वेण, मादित होती हुन करीको उन्ये वारिका क्रूरें कहा नहीं की है वर्ग पूरी केशों वी दुन करीको उन्ये वारिका क्र्यूरें के हैं वर्ग है के हैं वर्ग पूरी केशों वी दुन व्यावस्थित करको वार्थायों के हो ते दुन हूँ बीहर, वाहिंद करें हे कहा चन्ना, नाहिंद वी महीनू एकी वे रीठ। वीहिंद करकर वारिकी, क्राइती कारी वार्यों वार्या मुख्या री याद , मीक्रों कारी की हुळ कारपी,क्याई जी यार्च बीक्स वी साव री

मित्त के इस क्याह समुद्र में बाक्रक नियम्म होकर न जाने कितने नहायुखों का जन्होंने स्थरम किया। यह दी उनका सारा साहित्य पढ़कर ही जाना वा सकता है।

सकंदार साहित का परिचान है। उसके दिना वाहित सावर्गक नहीं काया। हानिक, बच्चापं ने बचने साहित में स्वानन्त्रान पर सकंदारों का भी उनकीर किया है। क्याकंतर उसा बचांकार देशों की ही उन्होंने सम्बादा है जो कि स्वाव वाहित्यवार में होगा ही चाहिए। बचनों एक होते "क्योंकर यो स्थानमार" में कायान्य की मुचित्रों की सामोचना करों हुए उन्होंने महा है—

"घूषू निव देखें दिने, निश्चि निव सूर्य काण कामांघन सूर्य नहीं, दिन निश्च विषे सुभाग।"

कामाध्य कुछ नहीं कि है है है है है

तृमुत्र चेठ रक्षाकारी नृप, सय तेहवी किय भारी। बमृत विने बहर किम उपने, रवि थी किम वंधकारी ॥ चन्द्र वी किम अंगारा वृष्टि, जल वी अस्नि सरोप । उत्तम नर उन्मार्ग बाचरे, विकल तभी स्यं दीष ॥

अपने पात्रों के मस से जयानार्य ने जो कहलाया है वह नैतिक मानवण्डों को तो समुत्रत करता ही है, साथ ही काव्य की बष्टि से भी वह कम मत्यवान नहीं है।

'भरत बाहुबालि' कान्य में इत सुषेण बाहुबल से भरत के शीर्य की प्रशंसा करते हुए कहता है—वे बहुत ही वरुवान् सम्राट हैं, उनके सामने आपकी सेना आपकी कुछ भी रसा नहीं कर सकेगी । हायी जब वृक्ष को गिराता है, तो सुन्दर पत्ते उसकी किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकते<sup>3</sup>।

उसी प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर सैनिकों की मनोदशा की ओर संकेत करते हुए वे उनके मूह से कहलाते हैं-

कृपण तमा इब्यनी परे, बम्ह अफल वल एहं। इम बितवतां बावियो, रण उत्सव विधिकेह ॥ शस्त्रनी अध्यारी करी, युद्ध विषे तनु जास । इण ते पाय सहित ययो, तेहि व वीर विमास ॥ जिम अग्नि विषे न्हाखी करी, ताहित चन मुहबरेह । बयं विश्वद्ध-मछ रहित जे, सुबर्ग कहिये तेह ॥ आज ताई नार तुम तनो, मुज वन् करिने वहेहा। सस माडो मजनै देवी तुम्है, इम शस्त्र ने तेज चढेहा ॥

अर्थात् कृपम मनुष्य के घन की तरह हमारे वरु का भी अब तक कोई उपयोग नहीं हो सका है। ऐसा सोचते वड़ी कठिनता से यह रणोत्सन समुपस्थित हुना है । जिस प्रकार बाग में तपा कर मारी मुद्गरों से पीटने पर मलरहित होकर ही सोना स्वमं बनता है उसी प्रकार तीश्म शस्त्रों की अवसार से संवाम में जिसका वारीर अत हो चुका है, वास्तव में बही बीर है। शस्त्रो ! बाज तक हमलोगों ने अपने शरीयों पर तुम्हारा भार बीया है । उसका प्रतिदान आज तुम्हें युकाना है। यह कहते हुए सैनिक कीन अपने शस्त्रों पर बार कर रहे हैं। इस प्रकार सैनिकों की युद्ध के प्रति उत्कच्छा का वडा ही मुन्दर चित्र उन्होंने यहाँ खीचा है।

कवि का मनोविशान में प्रवीग होना भी आवश्यक है। जब तक वह अपने पात्रों की मनोदशाओं का सम्यक् चित्रण न कर सके, तब तक उसके कवित्व में वेग नहीं जा सकता । इस दृष्टि से यदि हम जयाचार्य के काव्य को परखें, तो ऐसा रुगता है कि वे इस परिश्रेक्य में वहत सफल हुए हैं । एक स्थान पर इच्ट प्रकृति के साथ का वित्रण करते हुए वे लिखते हैं-

करे चालतां वात कहै कोई वे भणी, ठीक न कहै बोले और खोड़ी की प्रकृति नी धर्म, बाहार करतां पूरी जवणा नांव करें की जतावणी, तो पाछी जीवो दे जाण ।

मुक पडिले हण करंत दीवें शीख तेमधी, फैरे मूढानी नूर एक दिन में जुकां बहुवार, करें की जतावणी कहें छायो म्हारी छार।

पाणी ना तहका पहता देख कह्यां लाली घरी कहै पोतारा क्यूं न पेखंत ।

इसी प्रकार अच्छी प्रकृति के साथ का वर्गन करते हुए वे आये कहते हैं-करै चालतां बात कहं कोई ते भणी.

कर जोड़ तया भहै ठीक बोखी प्रकृति को घणी। वाहार करतां अवयणा देस करें को जतावणी. बोहो कहै ठीक

१ जिम गर्ज तरू ने उपाडता तास पत्र अभिरामो, रखा करिवा तेहनी बाटा नार्व तामो ।

```
चुकें पिइनेहमा करंत दीचें शीक्ष ते नयी ।

इस्स सहीय करं वंगीकार,

एक दिन में चुकां बहुबार करं को धवीवनी ।

कहें ती सन हुण मुख सेण ।

गाणीय तहका परिवार कहारों रोष ने छहुची ।

दीक कहें तस बानियान ।
```

सवर्षि यह प्रकरम बहुत सम्बाहित हमा है, पर इवमें बवाबायों ने मुक्तियों और विविधित मानस कर जो विषय किया है, यह सन्दर्भ ही बहा मर्मदार्शी है। एक राव-बिद्ध (परिचय बुक्त) सायु की करोसावताओं का विषया करते हुए जवाबार्य निकारी है—

```
परचों (एन) जाते ने नर मोना, मिलपों और इन्हें महादेशन। ररपा चूं नोहनानो पाने, जिब पी क्यां ही लोगा नहीं वार्षे। परपा बानों वीन नताने, तो मन र्राव्या स्वतान में परपा बानों वीन नताने, तो पान करण कुताने। परपा बाना बीन नहीं नते, तो पान करण कुताने। परपा बानों की नती, तो पान करण कुताने। परपा कि नताने हों परपा का प्रदेश कि प्रदेश क
```

इतसे सहज ही नह पता चळ जाता है कि जयाचार्य मानव नन के कितने पारखी थे। वे उसकी मादनाओं को कितनी उच्छी (यहरी), तह तक जाकर खुते थे।

(१९६४) एड पर पारंप पूरा ना मान्य कुमारिका चन्नरेचा की स्थिति का चित्रण जवाचार्य कितने संयत सब्दों में महिशात चरित्र में एक स्थान पर मृत्य कुमारिका चन्नरेचा की स्थिति का चित्रण जवाचार्य कितने संयत सब्दों में करते हैं

```
कुगारी केरी कथा करहे, यह कर मिहला ।
केरण विसंक करते थे, करण करी क्या कर
कहूं एए पंचव करें रे, क्या वर्ष योगी जूं च्यान ।
हिम नहीं हिकर करें, क्या वर्ष योगी जूं च्यान ।
हार ने कूंद बान ने नहीं, क्यान्तर होते होने ।
क्या में कहे कर बोली में, क्यान्तर होते होने ।
कर बहु नियंदी कही, क्यांन्त में क्यांन्त हा
मान किनाई हुत्य करें रे, रक्त पर बीले जाहिं ।
मीतर बात चुनी बसी, क्यांन्त कर्य रहा हो त्यांने क्यांने ।
क्या कहें परामांने मों करी, क्यांने च्यांने करें रहा
क्या कहें एक क्यांने करी, क्यांने क्यांने क्यांने हा
```

सुर्खाकि वे एक संव पुरुष थे, पर मनुष्य की माननाओं को वे कितनी दूर रहकर भी पकड़ सकते थे, यह हराका एक मुन्दर उदाहरण है।

उनकी कान्य-शक्ति वहन मी। विचा किशी भीच को वे देखते और वो कोई नया जनुवन उन्हें होता, वे बार उन पर क्रिता कर देशे। बहुं कर कि संस्कृत जाकरण को मां उन्होंने नवीं में भागे दिला। पंचापित वया कृत्या को उन्होंने नेवा पवस्प दिया है, उनका योग-वा बंध हम नहीं देशा भाइते हैं। परिशास क्रम्पम में मूल-दोर्च मीर प्यूत की परिप्राया करते हुए वे कहीं हैं—

एक मात्र ते हुन्त है, हिमान ते चीर्ष । रेखाविमान ज्लुक स्हीतिया, मात्र कक वर्षेत्र में 'प्रदे को जो' ए फिंहु, कंप्यार मुख्याय । हित्तं कर्त स्वयुं जुट्टें नि कृषो निर्मक स्थान ।य 'क द ज कर्नु ए पंकान, हृन्त चीर्ष कहा स्थान 'जिहुं संक्वार एक जुट्ट ज्लुन सीह्य ए जीव ।३। 'का जो' स्वर वर्ष हाटक स्था, संस्तानानी निहात ।

इसी प्रकार प्रकृति भाग सन्धि प्रकरण के विलब्द बंडा को उन्होंने कविया का रूप दिया है---

क्ट्रें अंजन कार्यं परा, अवे जवा परतीन। पदांत चपनो जब हुवें अव परछर्ते सुचीन।१। षट् अत्र कैरो पडत्र है, अन् अंत अवंत छत्। बाक् वयानो बाग्यया, तत् एतत्र सदेत्र ।२।

हती तहार है हरण प्रमाण का भी जाहीर चाराहुमा कर सामा है। जहारी यह तीय किया मार शिक्षी है, वह तान भी प्रशेष कांग्रेश में रिक्षार है किये हम क्षित्रकारों में क्षान्य है। वे राज में में हुए की प्रशेष की दिन में प्रयाद पर वालों। वह पृष्टि किशी मी विकास विकास विकास विकास को जाति के पार फिलार पर लूपेयार किया न देखें। वह में हिंदी पूर्ण का महु पुष्ठक हुआ कि लेक्स्येय उनकोशों नाम का एक मुद्द हुए क्षार्यां है के प्रशास के टीवार पर कहें। "उनसेय उपकार में मोरीयोक कामती है, हैं। लोगी, गीतिकारों कहा निवंध सामारियों से मुश्लिका एक बहुत खंख है। यह प्याप कमान पार-पीच को पूर्णों का है। मामाराजाती है किया हुए का कुलार उपकार है। के ना-राम्पण अमानी का मार्ग मी माइस पार्टी। "मार्ग पार्टी बहुत मारि कामती की राख् "क्ष्मेय उपकार है। के ना-राम्पण अमानी का मार्ग मी माइस पार्टी। मार्ग पार्टी केवल कार्यों है नहीं है, मार्ग क्षमा के कारण उपकारती में परिता यह कमानेबह सुख वरिक मार्ग है। हात संदर्भ में केवल कार्यों है नहीं है, मार्ग दौर, नीजिकारों जाति का मी प्रशेष यह प्रकास हुख वरिक मार्ग में है। हात संदर्भ में केवल कार्यों है नहीं है, मार्ग दौर, नीजिकारों जाति का मी इस्ते मुक्त एक्सा हुख है। कारणां में सरकार के साम कोरेन-मोर्ग निवंध राण्या निवंध मार्ग मार्ग

व्याचार के मानियान में माहिरामार वीर एंड-पंचालन जा एक मिर-पोरक पंदेश पा । उनके त्रोहक के निकर में रही कुछ कहा मार्टिक मार्टिक होंगा रहा रहा मार्टिक मार्टिक होंगा है। इस हमार्टिक होंगा है। इस हमार्टिक होंगा है। इस हमार्टिक हमार्टिक होंगा है। इस हमार्टिक हमार्टिक हमार्टिक होंगा है। इस हमार्टिक हमार्ट

हमी प्रकार वपस्या के निषय में भी उन्होंने यही मार्ग बपनाया । वो सायु-साध्यी तपस्या करते, ज्याधार्य उनकी वड़ी प्रशंसा करते । रचनावतः सभी इस बोर बाकुष्ट होने छने । बही कारब या कि उनके युग में उनके घोर तपस्यियों ने अपनी तपस्या द्वारा संघ की आन्तरिक स्थिति को सुदृह किया । उनके 'साधु-साव्नी गुण वर्णन,' 'सिक्षा की द्वार्ते' आदि कविता-संप्रष्ठ इसी के प्रमाण हैं।

करने नाम्य भी वस्त्रे वर्षो व्यक्तव्या जनमें बरावारिया है। जनेक बरवारों पर पन कोई विश्वत पीरीमिर्ट उनके सामने आ गाँती, तो उनकी मिर्टिया क्ष्मा महासू में हूट पहुंची और जा मनाह में इंकट करने बात बहु जाते। हैं एता है। एक मिर्टिट दोप पनने में प्रांत में जाया मा, विकेड़ की हो पीर्टीच हो जाता है। मन्हें हैं एक पार विश्वद पर पेट के हमान आई बनायमं वहीं हुए में, बहीं बपायक बंगार मृष्टि होने की। एक जा काम या। कोई सी बायक बहु पर मही और होता भी तो या। करता ? इस हामू पर एस है। हुक कहा तो होई मा बीह गये। अपायमं के कामने एक महस्त पीरीमिर्टि उत्तर हो परि । ऐसी पीरीमिर्टि के किसा मी बाते में ता है? इसा व्यवदान में क्रिकेट हुए में।

्रक्रिया के विभागी और निर्माण एतिहास को प्रतिकृत के केन में पूर्वालंड पाने की मनृष्टि "यों कोने में बहुत कर देखी कारी है। कुछ को मूने प्रतिकृत की महिला की प्रतिकृत की महिला की प्रतिकृत की महिला की मह

जय बार के जीवन का अधिकरोध जायन साहित्य के कल्पलन में ही नीता। यह वक कि आठ वर्ष में उन्होंने ८६,१७,४०० गामाओं का स्थाल्याव किया था। स्वीतिक्य उनके साहित्य का बहुत बढ़ा चाम जायनों की चर्चा से पूर्व है। इसके साथ-साय इसका एक बौर भी कारण बहु या कि ठारकारिक बैग-सम्प्रयाओं में प्रमुख रूप से शास्त्र-वर्षा हो एक विषय रहा करती थी। अतः स्थानार्य को भी उनके साध्य-मध्यन के किये वेसे ही साहित्य का सुबन करना पढ़ा। उनमें से 'अब विष्यंत्तन', संदेह विशोधि', 'कुमति विहंडन', 'प्रस्तोत्तर साधेसतक', 'प्रस्तोत्तर तत्त्वायो आदि प्रमुख है।

देशायों के स्वितिस्ता प्रधानुसीन पर स्वारं कर वे यो क्यूनि ज्युद्ध कुछ किया है, किसमें 'तीयों करों,' मोगो करा,' देशायों के पीड़िक्तों 'तीय के प्रमुख हैं। धार्मिक प्रमों का मी वे वर्षिका की प्रधान हैं। करा दिका देशे दें। काः अनेन धार्मिक करायों की यो क्यूनि कर्षिकाद कर रिवाद है। उनका एक-एक क्यूनि कराया में एक्ट्र स्ववंत में एक-एक स्ववंत पिया की सामग्री मत्तुत कर देशा है। धारू का बाहुत फाना सामग्र मिहित है या मही ? इस विस्तय पर क्यूनि एक सम्मों पिताद किया होना हो। देशों कराया एक स्वतंत के स्वतंत्र में प्रमुख कराया कराया हो। "त्यों उत्तर प्रसुख माने ही स्वारंत कराया कराया कराया की स्वारंत्र प्रसुख माने ही क्यूनि क्य

# तेरापंथ के पंचम आ० श्री मघवागणी के जीवन-पृष्ठ

( ले॰-साध्वी श्री यशोधराजी )

ठेतपार सामन के पत्रच बनियान परपारकों स्थानी का चीवन हर 'बाहबें बीवन' हा। वे प्रात्नेत दे कि साध्य स्माने दे दिनता है, बाह जन्में कार्यं, रूप में पाणी के वह दिन हों कि स्वयुद्धा ने साम होने दे कि साध्य संत्रेन दे नियाना है, बाह उन्होंने दाँग, पत्र बीर सामी के कन्मून मा मिल्हर परिच्हों को वहा। वे बालने में कि साध्य संत्रेन दे नियाना अपनाम को पद्धा कमा मौत्र पूर्ण के पहण किन्ता है। वहां पत्र क्षिण का प्रात्न हों है। जान संत्रेन कहां में प्रात्न का स्त्रा का स्त्रका की प्रात्न का प्रात्न का स्त्रका की प्रात्न का प्रात्न की प्रात्न की प्रात्न के प्रात्न के प्रात्न की पत्र के प्रात्न की पत्र की प

कुछ बंध कुनासा। पंदित जी ने पूछा—क्या बाप बनी भी व्याकरण दुहराते हैं? सबचारणी ने कहा, "दि० यं॰ १९२२ के पानी बादुर्मान में एक बार मेंने बचावार्य को शारसका व्याकरण का ग्रांच पूर्वामें घुनाया था। उसके बार यहें कभी बहुत्यारा '' पंदितजी दन करने वे बारक्यीलिक एक गए। २६ वर्ष के कि निना दुहराए भी व्याकरण वेंग्ने कहित विश्वास को अधिकल स्थाप एक किना, करहात स्पृत्ति का व्यनस्वार है।

संघ के वायु-गाव्यी जाएको पंत्रित वह कर बुकाते में। यह उमाबि निष्कारण नहीं थी। एक बार ज्याचार्य विहार कर 'जेतारल' 'प्यार रहे थे। जो जायु कुछ जाने चल रहे से, वे जेतारण के गांव के पास एक बुक्त के नीचे बयाधार्य की प्रतीक्षा में विश्वान कर रहे थे। एक साबु ने उपस्थित जायुकों से निम्नोकत पहेली का वर्ष पूछा---

"आमे जैतारण लारे जैतारण, बीच में चार्ली आपी।

इग पहेली को अर्थ बताबै, तिन ने पंडित यापी ॥"

मूनि मबरावची ने यह मुना बौर तत्काण हकता वर्ष बतावते हुए कहा, 'बाही के बाये बेतारण नामक नीब है, हमारे पीछ बतात को बारणे बाते में बनी क्वाचन है बीर जा हुन कब रोजों के बीच में बल रहे हैं।'' हव प्रसूरक मारि है बात अस्पन प्रकृत हुए बीर उसी दिन से बावू जहाँ 'पीठा' के नाम से संवीधक करने को श्वीमन्यान के पास जब कोर्रे संस्कृत का रिक्रिया जाता तो आम रही कहते कि हमारे वहीं तो बस्कृत में पीठा एक मान्यी ही है।

सहा कीन ? यह बार अवरों का प्रका वहा बरिक बीर रहस्वयन है। वैज्ञानिक, वार्शनिक, कार्य, प्रवस्ता, तेता, आवार्य आदि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में बढ़े भाने आते हैं, परन्तु युक्तियुक्त वह है कि सबसे बड़ा है विवेक । किसका विवेक अविकल होता है, यह स्वा नावत रहता है और नहीं बड़ा है; किर चाहे यह कोई भी क्यों न हो।

समा जायाचा मुग्त है। बहु सकेन चािन में होता है, परायु जानो सांग्यियकारों में है। मानार देती है। किया में बहु मानी मानार होता है बहु मून बाद पर मुन्ता है। बहु जी माना कर नाता है, और कारों माने मानार प्राथित हो तो है। मूर्ग माना में यह गुण कान बा। मानार में में हकता कहना करने पर हो हुआ ना, हिन्दी में काने मानार प्रार्थित है। में देने के लिए बानों एक जाने का। एक बाद पर्यु में हुआ के पहुंच कर बहु—बानों, मुद्दी में रित्त में प्रार्थ में के ने लिए बानों एक कों में एक बाद में प्रार्थ में में परिवाद में किए होंगे हैं कर किया है। परिवाद में है कर किया होंगे। एक बानार में का बानों का मूर्ग में क्या पहुंच करना पर मानार मानार में परिवाद में मानार मानार मानार में मानार परिवाद मानार मानार

जाचार्य--- घल कहाँ से आई? इसकी एवचा की या नजीं?

मम्बी—मनवन् ! ठीक-ठीक तो पठा नहीं है, किन्तु असी-अभी इवर से एक मुनि सुवरे थे; संबव है कि उन्हीं से यह मक्ष पिर गई हो ।

जयाचार्य--ममजी ! ठीक पता तो लगाते कि बूल कहां से बाई, अववा किसने निराई ?

ममनी—मंते ! में इसकी वर्ष-महताल करने में क्यों समय बैंबता ? किसी ने बार-बूध कर तो रिपर्ट नही है । असाववाती से मिर वर्ड है। मों तो नीची जादि में साथ करोर बुठ से मर बाता है। उचका बोच किसे में ? जैसे उसे प्राट कर साक कर देते हैं, उसी प्रकार दसे भी बाढ़ कर साक किए देता हूँ।"

जयाचार्य-ठीक है।

यह घटना भन्ने ही छोटी हो, किन्तु इससे उनकी समावृत्ति का स्पष्ट पदा चरुता है।

मुझे इस्पापनकों में देश मुझें का बाही गुण था। यह कार्यी स्थापनक विश्वास थी। अने व मार्गुक में व बार्गुक सिंदार है, और खुब हो करने हुएया में मीत देशे। देशकां है करने हुए का मार्गुक में देश मार्गुक म

हेवानूरि आमूनों के निया परार सहायक करी। वे काले विभाग का सहार दुसरों की दे देते और जाले विभाग में साए हूर (रोते के हुएके स्वार के देते हो। अस्तिय के इस व्यवहार दे देशांके आयु तब्य दिवनिष्यांत्रे मीर वे रूपमं कराने विभाग में आहुए दुस्तूनों की में नामन पाने हो। वन-विभाग की व्यवस्था प्रकार की भी मूर्ग मपराज्ञी कहते—जी आयु आहुए की पीते! (रोते के दुस्तूनों को मोमन करते कथा करा-व्य गीन किर वाले है) आता है वहीं प्रध्या सारी है। यूस करन परि-मीर पहुल हुला की द्वारा को माने कहती कथा कि माने प्रकार आपना आपनी के है के बारो पड़ी हुई अंग्रे सार्ह है। ऐसा करते में कर्टू तांकर भी कोचेन नहीं होता। आपूर्वों ने यह भी क्टूबर किया कि इस कपूरा से गुर्वि गयती दिलींहर विभारत और वहूं तांकर भी कोचेन नहीं होता। आपूर्वों ने यह भी क्टूबर किया कि इस कपूरा से गुर्वि गयती

सप्ती इर प्रहृतियह विश्वेचताओं के किए गुनि यचनी तेपांच तीचे-बहुय्य के बहुर्स बाक्येंच-केन्द्र वन गये थे। बस जनकी प्रत्येक वन्त्रीय समान्य वायुंचों में बावरों बन कर प्रतिविधिमक हिती थी। हुनरे क्या यह बातमा बर्टी क जमी मौनी एसनी में ही प्रत्येक, विश्वादी, व्यान्त्रीय कार्यों कर प्रत्येक मिन्न कि होते कि उनकार कर पिता है। एर पक्ते के विश्वेचता कार्यक्र कर प्रत्येक में प्रत्येक के प्रत्येक के प्रत्येक के प्रत्येक के प्रत्येक पा । जनके दिवार कार्यक्र के प्रत्येक कार्यक्र के प्रत्येक वायुंचे के कि प्रत्येक के प्रत्येक के

कर्ष व्यक्तियों को योगन-दिवस्त का जबाद हो गाँदि मिण्या । वे पेण्य साथ हैं। वर्ष व्यक्तियां को समावर मिण्या है, ह. पर वे यह स्वरूप का प्रीय हात बादी करते। तात है वे हमा प्राप्त हैं। कर्षिण के स्वरूप कर का मृत्युक्त का स्वरूप बीर वहें समय क्षार व्यक्त रिक्श । होने मान्यों में के प्रमुक्त नाम हैं। वृत्ति नपराय वी पंच-नामां में । व्यक्ति के स्वरूप के हमें क्षार क्षार है। वृत्ति नपराय वी पंच-नामां में । व्यक्ति के स्वरूप हों। विकास के स्वरूप के

छाउनं की घटना है । जया वार्य कार बैठे साहित्य साधना में जीन ये । साध्वी थी मुठावाँजी सेवा में उपस्थित थीं। जयाचार्य के पत्तों को वे लिपिनड कर रही थीं। युवाचार्य 'मधजी' व्याख्यान देने नीचे पधारे। प्रवचन प्रारम्य हुआ । प्रवचन करते-करते कहीं स्सन्ति हुए । जयाशार्य का ध्यान स्सन्ता की जोर गया । आपने गराव सती से कहा. "तम्हारे भाई को व्यास्थान देना वी नहीं बाता । जाबो, तुम व्यास्थान दो ।" साध्वी श्री गुरुावाँची असमंजर में पर गई। एक जोर आचार्य के आदेश पासन का प्रका वा दूसरी और युवाचार्य की व्यास्थान के बीच से उठाकर स्वयं व्याल्यान देनाया। वे सक्पका गईं। कभी एक पैर जागे रखतीं, कभी पीछे। न जाने की दिल पाहता या बीर न बाचार्य के बादेश को टालने की भावना थी। जयाचार्य ने पुनः प्रश्न करते हुए कहा-क्यों व्यास्थान में नहीं गई? साच्वी भी गलावाजी ने प्रार्थना की-अमो ! स्वा ही बच्छा हो कि बाप स्वयं व्यास्थान में पचारें । लीग आपको अपने बीच पा इतकुत्व हो जायंगे। जवाचार्यं को बात जैंच गई। वे स्वयं व्याख्यान में पघारे। छोगों ने जय-जयकार से आपका स्थागत किया । जयानार्य उच्चासन पर विराजे और बुवानार्य की मधजी को प्रवचन में स्वलित ही जाने के कारण आपने कहा उपालक्त्म दिया । सुननेवाले सारे श्लोग स्तम्भित रह गये । सभी असमंजस में थे कि एक साधारण स्खलना पर किस प्रकार बुवाचार्य को उपालम्म दिया जा रहा है। इतनी कठोर अनुसासना पर भी युवाचार्य केवल 'तहत' ही कहकर सारी वार्ते स्वीकार करते वा रहे थे । उन्हें हवें निश्रित खेद हो रहा था ? हमें इसिएए कि पुरुष गृहदेव ने उन्हें अपनी भूल के परिमार्जन का सुन्दर जनसर दिया या और सेंद इसलिए कि अपनी असावधानी के कारण पूज्य गरदेव को इसना कच्ट उठाना पड़ा था । वे बढांबिल हो गुरुदेव के मुखारबिन्द को अनिमेव निहारते हुए उन की बाणी को सावधानी से सन रहे थे।

### बाचार्यं के रूप में

वि० सं० १९३८ की भावपद सुक्का २ को जयपुर में मचवायणी ने क्षेरापंच के बासन मोर को पाँचने आचार्य के रूप में विधिवत संभाला । तीर्यं चतुष्ट्य जापके उदार विचार तथा पवित्र आचार से प्रभावित ही था । अब आपका अनुशासन पा वह क्रुतकृत्य भी हो गया । श्रीमञ्जयाचार्य के नियन से एक कांतिकारी चरण की परिसमाध्ति हुई । कभी रूद न धननेवारे वयाचार्य ने तेरापंत्र में बनेक परिवर्तन काकर उसकी नींब को सुदृढ़ता प्रदान की । उनके द्वारा प्रबर्तित नृतन विधानों तथा अकल्पित परिवर्तनों को साधू-सभाज पचाने छन गया था । संघर्ष मिट चुके ये और जो एक-आव चिनगारी अवशिष्ट थी वह भी मधवागणी के बीतल स्वभाव से इतप्रम ही हो चकी थी। जयाचार्य अवंति के चरणों का निर्माण करते हए जीवन भर आगे चलते रहे । उन्होंने पीछे मुदकर यह कभी नहीं देखा कि उनके चरण चिन्हों का अनगमन करनेवाले व्यक्ति किस प्रकार वहाँ करुट का सनभव करते हैं और उन चरकों की भाषा को न समझ सबने के कारण प्रति चरण पर सदभव होनेवाले संवर्ष क्यान्या नहीं कर लेंगे। वे ऋति के बीज वोते और उन्हें अंकरित कर के ही साँस लेते थे। वे जानते थे कि भी संगठन देश कालोचित परिवर्तनों को करने में सक्षम नहीं होता, वह रूढ़ बन जाता है । उसके चैतन्य का उत्स सूख जाता है और वह केवल एक रूढ़िवाद का पोषक निर्वेल तंत्र मात्र रह जाता है। ऐसे संगठनों से विकास की आशा महीं की जा सकती। परन्तु ने यह भी जानते वे कि परिवर्तन यदि झौज्य की परिक्रमा किए चलता रहा तो वह संगठन या संस्था का हित साथ सकता है। अन्यवा वह अकार्यकर बन जाता है। उन्होंने मीलिकता को मुरक्षित रखते हुए बनेक परिवर्तन किए । मधवागणी इन परिवर्तनों के समर्थक ही नहीं, प्रसारक भी वे । धीरे-धीरे परिवर्तन हजन हीने छने । मध्दागणी को इन परिवर्तनों के बनसार कार्य-संचालन में कभी कोई वाचा नहीं बाई । समन्ने संघ का विस्वास चन्हें मिल चुका या।

जयपुर का चातुर्मीस समान्त कर मणवागणी यक्षी प्रवेश की और पणारे । इससे पूर्व बसी प्रवेश छोगनी, चतुर्भुजनी

# तेरापंथ के षष्ठ आचार्य शा माणकगणीजी

( लैं०—मुनि श्री मागीलालजी 'मयुकर' )

बें पान किसी सबसा नियोप से बंधा हुआ नहीं होता। एक बाउधीमें नूह, नियमत मौकन बरासारी नहीं के दूर भी नगर करत 'कुता होता है, क्यों में सामानाओं रा जिस्तम नहीं कर पासा और एक पुरुक, नियके सामने स्वापीता कार्येण और भीतन के माना मुझादे रास्प होते हैं, क्याने पारत कार्याच्या होना मोह, रासा कार्यक्रत होना से सामाना माना नहीं करता, भीत स्वाप के स्वाप्तकारों पान राज्ये क्या करता होता है। इस माना के तीने पूर्व सरकारों का ही, हान हो करता, माना सामाना मानामा मीत हो हो हुन हुने स्वाप्तत्ता हुना थे।

प्राजनायन के द्वार्गिक करत करतुर में दूर 1517 की माराब हुआ। ४ के दिन बीहरी परिवार में बाधार्थ माराकरणी मा जब्द हुआ था। भी क्यां मारा हुदु करवारी बाद बीर मारा का मारा हुई करती था। वस्त्र में ही मारानिया मेंनी का दिहत्यान दें। बार के भारत सरका बादा कर वाला मारा करता बादा की बादा की हुए हुआ। आता करवारा करता की कार करवारणान भी मोही, प्रिनिट्स बीर दिखात हुस्लाके व्यक्ति है। वे करने सातक की बादा ही गई सामा करवारणान भी कार्य

माणस्त्राची बच्छन है ही विरोध एवं सरक स्थानाब के व्यक्ति वे । वे वाका क्ष्मण्यावाची का यहुत समान क्रिया करते थे । वे उनने विषयरा के अनुष्क ही करने आरको डालते थे । वहीं कारण वा कि पास्त्रिकता, बनुपासन-प्रियता आधि अनेक तरमुण वनके जीवन में स्थत ही समाचिन्द ही वये वो बन्य बालको में मुक्किक से ही मिलते हैं ।

हुए दिन तक उन्हों यह भारता अन्दर ही अन्दर कराती रही और एक दिन उन स्वाचार्य एकात में विराहशात थे, भारतपारी के अपने विचार प्रकार विसे और दीवा की मानवरी विनाव प्रश्ला की। वदापार्य ने वद यह चुना तो उन्हें तत्व मान बटाने में किये वियोग देगा थी। कालस्य मानकानी एकनिय होकर उसी कार्य में युद पने, और नोटे ही काम में उन्होंने कार्यी साम्य नफर्या कर दिया।

वयाचार्य एक महान परीशक में । माणकाची पर बनते उनकी दृष्टि पड़ी तभी है में उनके अर्थक कार्य-कार का बारिकी है अम्प्यन कर रहे में, भीर शक्त है, उन्हीं दिनो बचाचार ने यह निरस्त कर किया या कि तराय के किये वह एक होनहार सामू होगा । बसुत उनकी चाल-बाल, स्ट्रन-सहन और आचार व्यवहार बचाचार्य की कारीदी पर और उन्हों में ।

स्वत्यां बाजी में हि हाता काव्यावासी का मान्यकारी पर कावण मीह है। वह नयानक वह चर्चा चट्टा है स्वत्य पर हारी और दो होने ही। वह क्यूंने मान्यकारी को तर पर पहारी और हो। वह क्यूंने मान्यकारी को तर है। तर पर पहारी और हो किया कि कावण कावण की कही होते हो। वह कि लि कुट्टे बोला कावण पर है हुता करती माहिने । मान्यकारी हार हिल की कावण करें मीर के उन्हास कावण की की के कुटे के हैं। हम हिल्क मेरी माहिने । मान्यकारी हार हिल की कावण करें मीर के उन्हास कावण की मार्थ के बहुता है। कही बवादुर हे सिहार कर बयानार्य वब "कुनामन" नचारे तब छाठा छवमण्यानची भी संगरितार क्षेत्रा में ही वे । मामक गयी में हती बवादर को बातुन्तर बान कर बाचार्य है निवेदर किया कि बनर ध्यान है हो तो बब इस विश्वस से छाठाओं की असाह कर बनारिताय कर की बीचना कर बीर सामक कर कर का स्वाह है का लोक होटा हो में कर कार्य प्रकार की से

व्याभार्य में उन्हें हुन कमन के बोधियर पर प्यान दिया एव जो ठीक मी सम्बार । का एक दिन बार्तानाए के रोधन में साजता है व समले बहुत कि अगर दुक्तरा मामक दीवार स्वीकार करें तो सम्बर हो निवन सातन की मोमा सबनेशाता साहा सामित हो कमा है । काववानों ने कर बे क्या कुटों ते म्यूबर मिंद्र की हों हुए होने — प्यान्य " एक बार्ट के किए कोर सामना मोर मार्ताक मामा बीचों माहिये । यह जब तक ब हो मामके बागुस्व कर की क्यों मुद्द है करते हैं ? काववार में मोन प्राप्त नामके की प्राप्त हो जब तो सुन मनुमति है देशे में ? आसावी में हुन कहा——मामेनेक, स्वयम पाला, मोनी सहम पर स्वान में साम हो है । एक सुमेशियर दानक विकास बीवन यह प्रदार की सुनिश्वों के बीच की बीची हो, सामुख के हंसनों करते मामा की कर रहेमां ? वेदल कपने का मी विवानी कभी कार्यन वहां है, सुन सम्बा सार प्रकार क्यों पर रोक्तर हारारों सो को बीचियर स्वान्य प्राप्त में मुंबर की सामें करते हता हो, सुन समला सार

यसपार्य मोते—जब नमुष्य का नव नवनूत हो बाता है इस बह नवाध्य को सुवाध्य करा बावधा है। प्रवृद्ध सामाएँ वहें दोन नहीं करती, करतुत करतें पुत्र के देन करतें वरने की समझा पत्र कर दोते हैं। फिर मामक के तिस दुवा हरता नियान और के देतें हैं। नवार नोहस्ति नेक्टर को बहु पत्र हैं। केकिया ? बात वह नहां निवाह करतें को नियान में दानिया रहे हों, बती कार्य को नांति के के लिए कुखारें हों परिवार का एक स्टब्स बीकन सम्मेत करता है, सह तो तौर मी हुएं का स्थित है। पत्र पत्र वह करतें साथक नहीं कार्यों ? निवह कर्य वह भी हुई के लिये ने उदात हैं, उनका स्वराधीयन अपनांत्र के लिये तो अपनी परवासानों है जिया है पर पत्र कार्यों के लिये ही वो साथकारण होती ?

ब्याचार्य की इस महत्त्वपूर्ण वाल्यावकी से वापकृतवी के कुनहरे प्रविष्य की सहव ही करूरना की वा सकती है? यह साहन हमें ता सावारी से मी फिर्म नहीं पूरी । वे कहने छने—सहत्त्वक, बाद बार मानक को हरना सीमा बीर मा के लिए \_ उत्पादक समझते है और यह स्था भी हम किन्द्र पण का पविक बनकर बीचन निर्माण करना पाहता है तम फिर अनुमिति हमें में महे की बाधा नहीं हो सकती ।

इस प्रकार जब कालाजों की आजा मिल गई तब जयाचार्य ने बि०स॰ १९२८ की फाल्युन घुक्का एकादशी के दिन काडनू में कलरो नर-नार्त्यों के दीच भागकगणी को मानवती दीला प्रदान की ।

सापकारणी एक नेमानी शाकक में 1 संघतेक बखु का तकस्थीं जान प्राप्त करना चाहते में 1 कर पीतित होंगे ही में तिहातारी का गद्दान काम्यान करने में कुट मेरी श्यामार्थ में बीचिट तो कर मा प्राप्त में हों भी 1 वह तमस-काम पर पुरिवान कुट में पात्र महत्त्वाता के ही गिन वालों भी 11 अपन्यन में करन के वितिष्ठता तिवार पूर्ण, प्रतिक्रा पित्रमानुर्विता स्वीप्त करके पहुष्पूर्ण में उनके जीवन के बहुत बया कर गये में 1 दन्हीं विश्लेषताओं के कारण दीन अमे के अवस्थाद कार में ही के मामान्य मा वाली का निवार मा

सरपी बनने के बाद जनमें बान पिनाया बीद बांक्य कर उद्धी। बहुं। कारण वा कि दिन ०० १/५६ में बाद जन्म प्राहुतीं बस्तुर में में, जानेने सक्त कर जन्म मारण किया प्रता चंकर बोले, 'विद्वान चिक्रक' साहि फिटनात प्रत्यों के करण कर जिया। बहुं दें करणा बान-केम बहाने में उत्पाद में बहुं समावत करता हो भी दूरा कार मिट करना पिनों प्राप्त रखते थे। बाद जनका व्यक्तित्व स्वव ही वनक उठा। जहांने ज्यापान के उपयुक्त करनी को सीम' करिताल करनी किया दिया।

वि॰स॰ १९३८ में ज्याचार्य के स्वर्ग प्रयाम करने पर खासन की बारदीर सक्वामणी में समाठी। ज्याचार्य की तरह भी भी उन्हें प्यार व मौहार्य की बृष्टि देखते और किश्व महस्त्र देते थे। स्थय-समय पर होनेवाठी विश्वय तथ्य पर प्रयाज प्रकास दासती है।

पत्र ममयायणी उदरमुर में वे उन्न समय कविवर सावक्यास्त्री, जो उदरमुर के महाराणा फराइसिंह द्वारा ्रे में से एक वे, ममयायणी की काफी देवा किया करते थे। वेरापय सम को वे बहुत ऊँबी दृष्टि से देवा करते थे। एक दिन बर्तानाए के दौरान में कहोंने नक्तानती ने हुक—बहुएयन, क्यने नत्त्वपिकारी के बारे में आपने क्या निर्पाद किया है। इस अन्त को तम्र पासन तो सम्बादमी ने यह बहुकर दान दिवा कि इस पर हम किर कभी बात करेंगे। परनु वद दुवारा जयपुर प्यापता हुआ बस की करियान में बढ़ी अन्त सामने रखा। जसके नत्त्रपत्त में विश्व म्यानित कर नाम सामा ने स्वातानामा मानक्तानी तो में।

माण्कपणी का प्रमाद ज्यों-व्यों बढ़वा चा रहा था, त्यों-व्यों वे अधिकाधिक विकसी और गुरू सेवा-परायण होते चले चाते थे। निम्न घटना से प्रत्यस जाना वा सकता है कि वे एक स्वया के किये कितने लालाविक रक्षा करते थे।

कि वंद १९६६ में उनका मामूर्तीय सीम्पूर्ट में वा बंदी नकों पर में बीडी करना मानक एक आरंकर रोग हो गया। मन्यानस्था के आरण मामूर्ताम के बोद भी उनकी सिर्मात विद्वार करने को न में। किए भी मुख्यीय की हतनी उनका सी कि मैं बारों ना की पी पूर्व के कियों मान्या हो कि बीद कराइनि सही के तत्वान कर दिला। वस्पीय हमार्ग करनी करियानी से कहा या, क्यार्थ मी प्रमाद में मुख्योंने करते हैं। कराईनि स्थान बहुत किया था। मही सामे पर देश हों मान्या कर की से मान्या मां सुक्र में कर दो के मारक स्थानानों की किया में हमार्ग करने को में।

षि॰ मं॰ १९९९ में सरवारहाहर मनीया सहीरहाब के बाद मध्यवाणी की कारीशिक स्थिति काकी कमतीर होने क्यों भी। विशिष्ट सौत्यांस्पार के बाद भी बब्द स्वस्य नहीं हुए तब क्षायन के मानी करना में किराना है जाने हर होने रिय सारपूर सुतार ४ के दिन सूचराब तब यन निकार उन्होंने तरकारीन राज्यों अनुसार सहकारी नवकारी को सी दिवा। भेष हक्या विशोध के तिल सकती सर-माधियों के समझ सम्माद बी के ब्रांगन में उन्हें स्वरायन पर उसान निवार था।

र्षण हुआ। पंचनी को पाषि में व्यवस्था है जात में देखा ने उन्न कर बारण कर किया पर बारणकरी नवदारणी मरिवन समय में में बानने उत्तरप्रतिस्त के बीद पूर्ण सम्बन्ध । वे वालन-तवन्य की मतंक करता है मानकाणी को बातन करा किया माहित थे। कर पार्मिक क्षायह कर्म के निवासी कराया में हैं किया में दिपार्थ बातन के सिव्य करता स्वरूपके हैं। ये उनकी शामित विज्ञार में 1 विश्वा के बनन्यर ही जब वे विश्वाम के किये बीने करें वी जमानक तीन हिद्यांच्या बाई बीर तेल बातन का एक ब्रिडियो कूर्य एक परामा के बात के लिए सहस्त ही क्या। मानकाणी की बुद्यान को पीर्य मिल नहीं हर के देश का बाता आ राजक के मीर पर माना।

वि o ते ११४६ को बैस हम्मा ८ है दिन जायार्ग पर नहीत्कव मनावा गया। जामु-पाभिवर्ग के बांतिरस्त मानक-यांक्किशारी ने मो करनी मस्ति मुन्तावर्ग जरिल की। अबा के जुद्धार सम्प्रित कि । उक्त स्वय मायकरणी करने वीवर के के ८ दें वर्ष में प्रोचे कर एवं हुने। चीर वर्ग, कमा कर, शाम मुक्यूत, नपूर के बांदि वनकी बाह निर्वेदारों मी ऐसी भी वो बात्मुक व्यक्तियों के जरनी जोर आकर्षित कर जेती थीं।

में भागा जेती थे। यह-पद्ध तीन महता ती उनके किये शायरण-सी बात थी। मर्न-प्रयारिक शाय-शाय भाग से भी अनेक ध्यमित देशरंप की वर्गांत से बहुत ही परिन्ता है। तकते हैं रही मानदा से जैरिता होकर वहीं अन्य कामार्थ का पर्याप्त भी नहीं हुवा था वहीं पर कहींने काफी कमन कमाना और यह मेर हरियाणा प्रान्त को विशेष सन से प्रान्त कना था।

कोर जनके प्रति हतने बार्वाण्य में कि निव क्षेत्र में जनका श्यानंत्र होता जगर एक मेका या जग बाता था। रेक स्वारि साधनों की सहस्रता न होने पर भी हुर-बूर के संकर्त सात्री जनके रक्षेत्रामें बाता करते में। निव संव १९५२ के जयपुर चातु-मित्र में मीस हुआर वारिमों का सामान इसका स्थव्य प्रमाण है।

करना पहना पापुर्तात (नेवार) अव्यक्तिक कर्ष प्रवास्त्र के स्था शंका किया। तायारण बान प्रस्तुत्व करेतर, होते हुए पूर बहारी । बही नावरी यह (ध्यानक्ष्मती सम्प्राध्य कर एक रा सम्प्रदा ) के हुर्तितिच्या पास्त्र वीरक्टर पार्ट सामार्थ के प्रवास ने पे दक्त किर बात्रणां के पास्त्र बार बारे पहने ते लेक सन पूर्व । वापने उपलब्ध क्यूनित समाप्तात्र क्षित्रा क्षेत्र रुप्ते हेर्गाय के वित्तर क्षात्र का प्रवास के प्रकार क्षात्र का प्रवास के स्थान क्षत्र का प्रवास क्षत्र का प्रवास के स्थान क्षत्र का प्रवास का प्रवास क्षत्र का प्रवास का प्रवास का प्रवास क्षत्र का प्रवास का प्या का प्रवास का प्या का प्रवास का

पत वर्ष का जानुस्तिक सार्थन व्यवस्थ में व्यवस्थ में सामुस्तिक स्थापिक के बाद दो पान कच्छ में बीद दिगान कर छोजों की साम्यानिक परिवासिक परिवासिक के व्यवस्थ के प्रवासिक के प्रवस्थित के प्रवासिक के प्रवासिक के प्रवासिक के प्रवासिक के प्रवस्थ के प्याप्तिक के प्रवस्थ के प्रवस

हीन बारे के रास्त्राह विकास १९५३ में जानने कच्च की शहर-सानाम मूर्ति को डीवरी बार चारन किया। इस वात्रा हीन बारे के रास्त्राह विकास १ चंकार हो जार बाकोर स्वारी । वहीं दिगायों का और सहारती नहीं सा। किर भी का प्रारंत पेकारण है हुआ। चंकारण है जार बाकोर स्वार प्रदान है कि बाही के प्रवास हुआ। इस्त्रामीय की प्रस्कार सानी सानीय काला पर बार्क प्रस्कारों का बादी प्रस्कार वहां । इस बाहीने कर बाही करता हुआ। इस प्रारंग के प्रस्कार सानी

म उपारण १९'' आलोर से बाव होते हुए रायनपुर क्यारे। वहाँ एक वर में आप बोचरी के शिव्ह वह । वरवाले माई ने कहा-मदि आप करना का उत्तर 'घरेकाम' दें तो में आपको निसा दुंगा कन्या नहीं।

बार बच्चा का चया क्षेत्र के साम के साम का कार को है कियु जोकन के शिर नहीं। बारकी को किया है सिया कार के सिया के साम की को किया है कियु कार के सिया के

#### सीराध्टुका प्रवास

खड़ी के सामान्यों ने चीपान्यु की बरण प्रस्तान किया । वर्ष प्रस्ता वे भीध्यी बरद पत्रारे । उहाले की म्यास्था हुवान में हुं बीप प्रस्तान विकास में का प्रस्तान के स्वार्थ में का प्रस्तान के स्वर्ध में मान कर प्रस्तान के स्वर्ध में मान कर प्रस्तान हुंगों से जानका मान कर प्रस्तान हुंगों से जानका मान के सामान्य के

खही से बार मारक्या होते हुए बिहोर प्यारे। बक्क स्थान म स्थित है बार वर्षश्राक्षा में ख़रूरे। बहा तैराप्ता वाक्यों के प्रति चर्याच्या में ख़रूरे। बहा तैराप्ता वाक्यों के प्रति चर्याच्या का वावावरण नहीं था। विकास के पिए प्राप्ता पर। एक व्यक्ति से ख़ाने काल के मारक्त है काल काल कर कि है कि एक पारियों । अधीरों का मुश्ती कर कर होती कहा होता है। कायू ने कोर-पोर है काल को बाद है कर कर हम कर पाई म स्व प्रति इस्ते मुक्ती मंत्रीक किया है। कायू ने कोर-पोर है काल को भी कर एक हुए रे पाई ने काल हात है के प्रति इस काल है के बार । इक्त करेल बात कर राजी कर वी काल हो को मत्ती हुआ। काल के पाई पाई के प

बही से शीवती पतारे। जीवती में उस समय उदामचनकी आहि १० स्वानक मुनि आये हुए से। उनके विशोध अनुरोध पर जार स्वानक में पतारे। बही महते से काफी छोन एकब हो गए से। उत्तरी एक आवको से आवका हारिक स्वामत किया। वहीं आपका प्रवत्न हुआ। उनकी विशोध जिल्लाका पर जारने दिएएक का परिच्य दिया। कार्यनम बहुत परिचकर एहा। करना और मुनियों ने जामारा माना। जानी पत्त के सामुकों को वहा पत्तने पर उन्होंने मो जनने वहीं प्रवत्न करने का मान मध्य अनुरोध किया। आपने उनकी प्रवास में भी पूर्ण किया।

## अमरसी ऋषि से मधुर मिलन

बही से बहबाग केन होते हुए बापने प्राथभा प्रधारने का निश्चन किया। कुछ छोतों का सुप्राय रहा-नहीं बाना उपपूत्त गहीं है। वहीं जिपाओं अपि निश्चन इन्हों है जो वक्ष्मन के बच्चे बाता है। वह उनकी एक्स के प्रतिकृत को बादु बहीं पना नाता है एने क्ष्य दर्जना पहता है जा निर्वितिक हो। वहां जेनी का सुप्राय बायकों जेना। जातिह प्राप्ता प्राप्ती । प्रमुचन बीद प्रीचनाज्य सामने कराती जीति हो स्थित के किए एक एक को को या उनने आधियी को प्राप्ताणी के बायकन से मुस्ति किया। अधियों ने कम्मी इन्स्ता नक्स की कि से सह वार्त्य हो भूटे क्याहि एक्स हम मता ही होंगी। चापि थी कर एक बान केने के परवाद बाकरणी उनके बायन में स्थारे। आदियों ने बान्सन स्वारत किया और व्याने जामध्य में उद्दरने का बनुत्येव किया। जाएने क्यून-वर्ष उद्दरने में हमें क्या बार्याव हो सकती है? कियु मामधी ने नहते ही कही, सान बाताया जह नह मंदी कुटत पर। प्रारंगिक वरिषय के बाद बापने उनकी देशपय का विद्या परिचय दिया। इसके बाद की बनायान होताईकों बातें की

व्यक्ति में सिम्प्रत की हा पूज्य पहिला में बारफो करना कर विशिव्य 'देखोहर्य' देशा थाएं। यानगानी ने वही सर्वावय र वर्ष हैं इस स्वावय किया है कि

इस प्रकार कवि के साथ बहुत देर एक वाटों हुई। कालागी ने वब क्यान पर बाकर सारी वाटों वावको को सुनाई एव वे बहुत सफ्त हुए और कहने छाने-महत्त्ववर । काथ बडे बुक्कान हैं। बनरकी जावि वेहें व्यक्तित ने वापका इस प्रकार समावर किया। है छाने कर से हो तो बड़ी केहि वाब जाने का सहत्व मी बील करता है।

प्राराज्ञा से विद्वार कर बातनभी कच्छ बाए। शासुनांव को पूर्व केला में कस्तुरनन्दवी को दीक्षा प्रदान की। वि॰ छ॰ १९५४ का बाहुनांत ६ खडो के बाब बानने जिला में किया। इती बाहुनांत में मानकाणी का नुवानगढ में स्वर्णाय हो माना बात चातुर्गातान्तर जारने भी वती की डरक विद्वार कर दिया। सावार्ष्ण का निर्वाचन

देराज्य बन भी अपना में अपना पार्ट मान्य मान्य के मिर्चिण मोन्य मान्य मान्य में दिन्ही मान्य मान

सभा में कायूरी स्थानि ने को होन्दर सहा-वायूरी । हमें दक कायार्थ की व्यवस्था है। बात वह भार किर्त सीमाना साहित्य कारी सर क्लिय में बीमें। वालोंन पर क्लान ते कुछ दे दक कायार्थ में कारी हम्ला हुई। दलत्वार पुत्र कारी में माना ह्यांचा त्यां कि हम वर्ष में मानानी त्यांची कारी हुएने बीद महानी है। वह अपना है। एवंड क्ला हो। वह अपना हो। वह यह अधिकार देते हें कि में आचार्य का नाम भोधित करें और वह आप क्वो को मान्य होगा ? सब सता ने सहयं अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

कामूनी स्वामी ने धातन बीर बाधानों के पुण्यान करते हुए कहा-नार खब में मुख्य सुध्यर दासियर देकर वो विस्तास स्वव्ह किया है हमके निष्म में बाध करका हुए वे बे सावार सातता हूँ। ऐसे बाब मेरी धातन के प्रमुख बन्तों से दात विश्व में करनी दिलार निष्म में किया नी हम कर किया किया है कि हम के क्षा में किया किया किया की प्रमान कर मान की बीर यह हमारे बाथ को मान्य होगा। यह मार बागों को बालों मुझे दिला है उसके बायार पर में कहाना मुझे कि हमें सामार्थ निष्मु के सातने पर पर "बावनकारी" की निष्मित को मान्य करना चाहिये। वे कण्य है सिहार कर नाव ही दार मानेवात है हैं।

हव सौरमा के बाद बारा बातारर बातनर वे मुजरित हो करा । वह बाधुओं ने अवस्त्र प्रस्तात असन की और यह दिखा में बदल दिखा, दिखा दिखानाची का बार यूँ ने । कमा स्त्रक के बादुर दिखान मानव बेदनी नक-निवर्षक्रत समार्थ्य का मान हुने वे राजुक्ता को दिखा पढ़े हुई गी। नाची अपके करन निर्माय कुना, जोते। कहा देते हुन कठी। इस प्रस्ता के प्रस्ता की प्रीती कबर दौर नहीं। करने नहु एर दिख्य बातन की राज्या साथ करी और स्वान्त्र स्वान्त्र हो चर्चा ने एर बनावा कि वेरायन के बादु-पाम्ब स्वीतास्त्रम को ए सामार्थी है। कहा ने निर्माय का प्रस्ता हो।

ूर पानामान व जन व्यक्तियों की नयी निरामा हुई वो तैरावर नव की बहुन्ती जाति है बहुन्ति। व्यक्त त्या पर्छे हैं। इस काम हुए क्लीने बी-पेनी करनात्यें की मी कि बार देशका में एक माना के बनाव में यह सामू करने नको मीमारक कि मिल माना में कियी। साठी करवाद में दूसा करना वायुरी। तैरावर पर सावित्त ही कार्य में में माना। सब्दुत हम प्रकार की हननात करनेवाले व्यक्ति देशका की स्वार्थ है कुसीनेवा जाति में हम

शवारीजी बीरे—पुर्वेश बात डीन ही करता रहे हैं। हम वस्त्रित स्थान में ही वस्तुक्त प्राच्यों का उपरोत्त कर रहे हैं। आपको बात होना पाहिल कि समझ स में नितकर सामार्थ पर के किए साथ का ही चुनार किया है। प्राप्ता कारकु है आप स्व कार है। बार को देत कर बाध्याची ने क्ह्य-स्थारी की । इसका समी प्रचार नहीं होना चाहिए। हम बातनू ही ना रहे हैं।

भाग कृष्णा २ को आचार्य पदारोहण्य का उत्तव वासोनित विश्वा गया, जिसमें पदुविच गय ने अपनी अत्यविक मानगरी श्रद्धारों बनिष्यसर की । कपने इस सर्वसम्मत चुनाव से स्वय अञ्चणी भी विस्मित से । कपने उस विस्मय को उन्होंने यो स्वस्त किया था —

#### "कुड कुडरो ब्यारी पानी , कुड कुड री न्वारी वाणी। भा समला री सरीसी डोर्ड, जा तो बात कलत में जोर ?"

#### ओजम्बी आचार्य

बार एक महान आपने थे। मुश्क कमूता क्या निर्माण्या आदि विकेशाओं के कारण मुंते हे ही वादे समाज र बान्या विशेष प्रमान था। बालने नव निर्माण्या आपने की मीति मही, बर्णिय पुर पिर प्रमृत्य वाचार्य की मीति बासन का कार्म-पाद माना । सानु-पालिय में मी सही हो नगर किए वा । वे बान होने कर एक हुए है र बान की मानस पर बान्याय के बनार में कार्यी विकाश का मान या जिन्दु जर बहु पूर्ण हिप्पीश्वा हो नवा था। महीतव्य के वाद बातन कार्य कार्याय के वासना में कार्यी विकाश का मान या जिन्दु जर बहु पूर्ण हिप्पीश्वा हो नवा था। महीतव्य के वाद बातन कार्य कार्याय होने मान कार्याय की एक कार्याय की स्थान कार्यों का । बात्यकारी स्थान हुए वे बान्ने-वान्ने वादिव्य समाजे की मारि दिवस हुए थे।

मानगर्भ एक मोस्सरी बचार्य है। जनती वार्गात क्या पी धोन किया हुए दो। जागात मानित जनते बोकते का वाहरा भी नहीं इन्द तकता पा । एक रिन्द कमार्थ में मानग्रीक की कन्ना पहल्लामं करने के नित्र एक स्वात के नित्र किया कर दो जोने हैं। जनता कि तीम मानित कर ही हुए गी पर कारा पहला का। है किया कृत साम के नित्र के बेपार पत्ते वित्रीय नताइ नहीं किया करते हैं। वे एक कमार्थ के साम है का करवाय हुए एक करते हैं। है हत कार में जनकी कारणाही नित्रती में वह एक पराज से स्वाद हो जाती है। कियाना है १९९९ कर मानुसाँग सामने तोष्ट्रपूर्व किया या। पासुस्ति के कारणाद जानियाद, पराष्ट्रपर, मानित नीनों को पनित्र करते हुए कब साम सेवाद क्या पर है तह ती मोने हैं। "मानित्रा "निव्या कमार्थ से साम है है है जो सीने कारणा है है। "मानित्र है किया किया है। पास है किया किया है है। "मानित्र है किया है मानित्र है किया है किया है है। "मानित्र है किया है किया है किया है। किया है किया है किया है किया है है। किया है किया है। है किया है किया है किया है है। है किया है किया है किया है किया है है। किया है किया है किया है किया है है। है किया है किया है किया है किया है किया है किया है। है किया है किया है किया है किया है किया है है किया है। है किया है किया है किया है किया है किया है किया है। है किया है किया है किया है किया है किया है किया है। है किया है किया है किया है किया है किया है किया है। है किया है। है किया है किया

या वर्ष का क्यांचा महोमात्र करन्तुर में नामात्र नहां। नहीं प्रमान्त्रहें करावाची विशे में आपने कर्ता है। दिवास में मामार्ट्स पार्टी मामार्टिश में हमांचा है। इस हमें हिंदी में है मामार्टिश में मा स्वाहन करा है। वस्तुर हे मिहार कर बार मूमार्ग गयारे। निश्यों नहीं भी क्षेत्र में निश्या हमा है में मान्य करने में हुए बारी में। वस्त्रीय हमार्थी हो निश्या किया मान्य कर बार कर रहे हैं। वस्त्रीय है मार्टिश हो नहीं हुए हैं कर मी हमार्टिश हर दिवास में हमार्थ्य होंगे, वहीं में मार्थी में मीर्थी में मार्थी हमार्थी में मार्थी मार्थी हमार्थी ह

बस्तुत बाह्यपारी का बरोर सनी पिछली कननोरी हे मुख्य नहीं हो पामा था। बच बहु वर के किए पिचला का विचय या, किन्तु जाह्यपारीको दुर्जिट में उसका कोई स्वीक्ष्य सहस्व नहीं था। सहस्य मार्चित प्रस्तव्य हो बरोर एएक हासमा के बसातीन सीर कर्राच्य एक हासमा में दश्चीपत होते हैं। वह कहना मणिक हमत होगा कि हाती है जाती मार्चित महिता और ध्यानितान विच्या है।

#### कठोरता और कोमनता का समन्वय

वीचन के वर्षनीय निकार के निव्ह करोवा और न्योजना दीनों उसन कोनांबा होने हैं। निवं कोडणा निकार के मार्ने में सावत करती हैं तो निव्हों कोडणा मी एकबा समक नहीं पर कहती । साम के वीचिन के देगी भी पत्तानां हैं। सावनांत्री को वह को के पारतान करने कुमेरोता का व्यावक करता मूल मोटी तो पत्त्यों भी नहीं है। वनका मानव कनुसातक के बेश में पन करोदा मां तो महानिक चेता में लिए कुनूद कुनुमार वी था। बस्तुत सावनांत्री मां वीचन करोता महिला के क्यावन करती होंगा

देजगढ़ की घटना है। बाजनमी बही के बिहार कर एस्त नव है वकी बाजा चाहते में। यह समय मील्यारा, जगारुर, प्रमृति गींचों में ५०० व्यक्तियों का एक विष्ट्यन्तक साथा मा। उसने अपने क्षेत्री में पवारने के लिए अव्यक्ति काननरी प्रार्थना की। भन्तिमरा आवेह नका बाजनमी को कैंडे प्रमास्तित न करें? बानने कहा-इन दिनों में शरीर से सरक्त हूँ यह पुरन्दे कारी मीति विशिष्ठ है। क्यी बाना में चीनिक कर पूका हूँ। तुम्हारे कर हीकर वाने न करासी कामा अधान राजा पहारा। बार मुर्टी चोच की कि मूने बचा कराजा मिहारे । अप पर के लिए मानी कीन बचान कर कर मोसे हर ल, मुख्ये के हम जबता निर्देश को कर देवा में के निष्ठ मिशारें हम को में कर म्हानिक कर नामें के होंगी हमें पुस्त कर का आज कि अपनार गीत कर फिल्म में सरवान मानने में जिलक रहे हों ? जो चाहे कर मान मो। एक मान में मर्टी कर बोच कहे, "प्रदेश ! बारकों नय बनता होना किर मी हमें क्यूस्टिंग पर हमार्थ करें।" करणानी ने होंगी भी सुसुवार माना को मुद्दे पर सिंदा और में ही हमां भी मच्ची को उप मा। यह करके कोमकाहों ही पि कि नारीर के अनसा हीते हुए। भी तोता में महिता पर हमारा बना मक्कर केलर करार महारे ।

यर पर पर वो नवीन बनता नाए कही पत्पनिता है। सङ्क्षि काल्यान की इत दलिन के अनुनार जाल्याची नदा राजीय है। है नवीनता का तर्जन करने में बहुत हिल्काची रखा करते व । कपने अनुवातन में भी वे हभी हभी ऐसे मुझे सुनों करते हिंद करने पहिला दुवार करता था।

बहुता विस्तार (१६०० की है । स्वीव महीताल वहराताहर में समान हुया। यहोल्य मी समाजा के वास मानों के विदार में पहुले का निर्मेत का निर्मेत हैं किया है ने अपने किया है । तिहु हम वह विस्तार का स्वतान के महास्वार करना ही रहा। आकर्षाने में विदार किया। वे गान में स्वतान के एक महास्वार में माने का निर्मेत के प्रतान के स्वतान के स्वता

## महान् आत्मविश्वास के बनी

आहारियनां अधिरात अधिरात अधिरात क्षेत्र की है। बहु अपने में अमरत की नवल के रूप में परिपार कर देने से समझ प्रता है। उसके अमराम में मुन मुदर्ग मी एट फिड कपने में असमई ही एके हैं। महान बहु देशे आहारियनां का मते हैं। विदियों और सम्मता जनका मनुमान करने के लिए नदा कर शराबित एहते हैं। उसह पत्तामां मुनतों के प्रति किनों दिन्तामें में कह मना मिले हैं। यह सम है कि जाना आजिदियांचे में कट दिन्तामां मार्गों के प्रति

एक बार वे दुकानवा पारों। । आपाट का नहींना था। आपका विकाद नहीं वे विहार कर तीरावर पाहुरीन करते था था। निर्मु स्वारीन नेगों, का विशेष सन्देशेय था। का चाहुरीन करने की पीरावा कर थी। गुकानवार के के स्वयं 'आपानहीं दोग था। वह अधिकरती गर्याय के निर्मेश किया 'पुरदेव'। जार एक दिन वीच के बाहर विधाय वाहों और पान मुहार्ट में पुत्र करनेकीन कर ती दीम रहें। आपने मुस्तुप्तार रहा-पुत्र सुन्त ने पहुर का मात्रायों हमा को प्रोजेन कर दर्जा पाहिस्ट हों पहुर पहुर का प्राचित्र के नक्षान पुत्र पान हों हमा, वहने कर हमा मात्राय है? हमते विभाग के मात्राय कर ती किया का वायन हमारा आयोगनावार कर हमार था। अब को हमा सह-कथा हमा सीर एकान परिणाम में आपनी हो है होनावार है। अपनी की नामण के कमार पर व्यवस्थान वार्तिक सीर पारोपिक इंटिड देश बहुत अपना पहुं, जब कि धातुपति से हैं साथका अरोर हुक साथका था।

बिस प्रकार जान्यभी का मरीर तैवीयन या ज्यो प्रकार जनका करा करम भी शालमानित से उद्देश्य था। वे वल-मानस के शिथ वहीं परण प्रदेश बन पत्रे ने वहीं उनका नाम भी परण पमानरारों कर पत्रा था। वर्ष बार कोमी हारा उनके नाम का मन की तरह प्रशीम किया गया। जन अमोगों में जर्रे विधिय पमानकार के दर्शन हुए। जनमें से एक परणा का सन्त्रेस मारी प्रमाण का कि

सीकर (जयपूर दिवीजन) की घटना है। वहा एक मसलमान परिवार के मिखया 'गलाव सी' को साप ने काट लिया। विभिन्न जपनारों के बावजब भी जहर नहीं उत्तरा। परिवार के सारे लोग वहत प्रवराण। जस समय एक तेराण्यी शावक में उन्हें सानवना दी और बहा-में एक मत्र बावता हूं वह किए देता हूं। मझे बिस्काल हे कि जहर उत्तर काणता। उसने एक कागज पर ठालगणी का नाम लिखा और उसे पानी में घोल कर बलाव का को पिलाया । डालगणी का पन नामोच्चार करते हुए उसने झाडा भी दिवा । जहर उतरा और वह पूर्ण स्वस्थ हो बैठा । घरवालो के साल्यर्थ की सीमा नहीं रही । उन्होंने इस वकल्पित चमत्कार के कारण को जानना चाहा । वह भाई वीला-यह मेरी खरित नहीं, मेरे यह हास्ममी के नाम की अमीय प्रान्ति है। बत बीदासर में बाकर तमलोगों को उनके एक बार दर्शन कर बाना चाहिए। उस शार्ड के परमार्थ से गुलाब का अपने परिवार को साथ छेकर बीदासर दर्शन करने गया। उसने समझा बा कि बड़ा टालगणी का कोई देहरा होगा । उसने अपनी धारणा के बनसार ही स्थानीय कोगो से पुछा-डाध्यणी का देहरा (मन्दिर) कहाँ हे ? लोग उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। जल बताते भी तो क्या बताते ? गलाव ला को बड़ा आएचर्य हळा कि गर्दा के जोग दतने वहे गर का देहरा भी नहीं जानते । वासिर एक श्वन्ति ने इन लोगों के वाने का धरा कारण जानकर कहा—साई ! डालगणी का कोई देहरा नही है । डालगणी स्वय ही किसमान है । उसने उन्हें स्थान वतलाया । उसी के अनुसार जल्दीने बटी जाकर बालगानी के दर्शन किए । यसाव का कल मेंट भी महाना महिता वा किला जसे यह जान कर अनुतार उन्होंने यहां बाकर कारणना के यथना करा । जुलन का दुक्त नर का बकान वाहणा ना किए के से वह यान कर सहत आक्ष्यमें हुआ। कि सहा बद्धा की मेट ही स्वीकृत होती हैं। यह यहाँ कुछ दिन ठहरा। उसने साथओं के आचार-विचार को समझा। तालताजी की पावन प्रेरणा से उसने सपरिवार मद्य-मास का जावीवन परित्याय किया और वह जैन शासक तस समा ।

#### जीवन की सध्या

डालमणी का भाषार्थ काल द्वारक्ष करींच रहा। बल्दिन करों ने करकी सस्वस्थ्या हो बाने वे उन्हें शास्त्र में ही रहना पक्षा था। आपने बहा हे सिद्धार करने का कई बार प्रवाद किया किन्दु वरिए ने साम रही दिया। हसीए कारिक सन्तिम में वासार्ताम (१९५५-६६) काल में हो हुए। जनगण ने करों हम काम दिवस रोगी के साथ कहते रहे।

सारकी होतुमान बेदोन थी। दीन मोनोबन को सारने की सारर नहीं किया। होतिए वार्तिया करने में मैं तरावी सारतिया किया होतीए वार्तिया करने में मैं तरावी सारतिया क्या में मैं तरावी सारतिया करने में मानोबन सारतिया करने स्था करने सारतिय करने सारतिय करने सारतिय कर

कराव वार्तिरिक स्वरूपका बढ़ती वर्ष । कोई ती उत्तवा स्कूकक का नहीं वादा । ऐसी रिपिर्ट से क्षेत्र के बीवन हैं समामात्र को गरिवा करते हुए उन्होंने करने उत्तरिक्तारों का चूना किया और उनको संकारिक कि ने निवा स्वीता को नहीं कुछ का निवाद कर पात किया है। उनका स्वीत पर का कि सिक्ता स्वात्वा । इन उत्तर्श सामन के उत्तरिक स्वीता करने करिक को पूर्व कर है निवाद हर्ए। की आवल्स सुकता हामारी को विकार हो तो । सामने हर उत्तरु के सम्बन्ध विकार हो निवाद से का प्रात्ति के स्वात्वा । इन स्वात्व की सिक्ता स्वात्वा ।

# विराट् व्यक्तित्व के धनी— तेरापंथ के अष्टम आचार्य श्री कालगणी

( ले०-मूनि श्री छत्रमलजी )

आत वे तिराधी वर्ष दूर्व वि॰ सः १९३३ की जानून नुकार र को बीकारेंत राज्य में आवाजार के कीजारी परिवार में आरखा जम हुआ था। तिजा आता माना मानुष्यक्त की दी माना का बात के कीजा । इसकी द्वार प्रात्मिक के कार-पार में बीका की श्वासी पर पूजा पर पात्म कर पात्म के अपना कर पहिल्ला की विजार के कोठ पात्म आहे जाता है है-आपके पात्म पुरावसी कीजार जेव जम्म जमा किल कर पहन देन जम्म की मीतिर की दिवार के कोठ पात्म के सहा पात्म के कार पात्म के कीठ पात्म के कोठ पात्म के पात्म के कीठ पात्म कीठ पात्म कीठ पात्म के कीठ पात्म कीठ पात्म के कीठ पात्म के कीठ पात्म के कीठ पात्म के कीठ पात्म कीठ पात्म के कीठ पात्म कीठ पात्म के कीठ पात्म कीठ पार कीठ पात्म कित पात्म कीठ पात्म कीठ पात्म के कीठ पात्म के कीठ पात्म कीठ पार्म कीठ पात्म कीठ पात्

ंबा इसा गिरिक्त है कि वारवालत के बूतन वास्तर ही व्यक्तिय में किस्तीक होते हैं। वासूतानी के बोर पर में दीवार केने के मुद्र बायद पर उसनी वरतीओं (यून्स) विस्तान में यी 1 नगर के मीतियत देव वीमानवस्त्री बोगानी ने वास्त्रे माने में पर करते (भीके का मामूरण) महानों का बावह किया। बायते स्माट स्थाय स्वताह कुछ सुन, "में दूसरों के बहाते हैं जानी मुद्री जान चीकित बातान मही चाहता।" जब ११ वर्षीय बानक की बढ़ निर्मायका समय पानद मावद दिवालना दिवाल स्थापता है।

दीशों के बाद जीवन में नवा तस्कार जाता तथा नया वर्षन मिनता है। अनुसूची प्रारम्म वे ही मण्यापारी के क्रिय प्रिय्य रहे। वे स्पर्तिय मंत्री मूर्ति भी मनश्रानकों के कलम हाथी ती थे। जानको ब्रजा वडी प्रयर एवं तरच-मतीया वडी ही एकर भी। जाप दिन-दात एक की कथमस्थास के प्रधा कामार्वम में करे देते।

मागकगणी के स्वर्गवाद के बाद एक खायू जे वायक कन्तर मन की मावना वाननी नाही । उतने प्रध्न निया, "वायार्व फोन बनेगा ?" काठ्याणी निरमूह माव के बीजे, "वेरी बोर मेरी वो बनावना नहीं है, फिर इस चर्चा वे बया ?" इससे बावकी निरम्बात स्टाट प्रकार होती हैं

ढालगणी जैसे कठोर अनुसासक की देख-रेख में वे बारड वर्ष तक रहे, पर मिलने को उलाइना भरा एक शब्द भी मही मिछा-यही उनकी आचार सुद्धि का वीवत प्रमाण है। मत्री मृति मननळाळवी के साथ उनका सबस बढा ही नहरा छा। डालगणी ने जब उनकी योग्यता को आका एव मविष्य की समावनाएँ उनमें देसी तब से स्वर्गवास होने तक सथ की जिस्मेदारी के लिए उन्हें स्वय कुछ नहीं कहा करते । जो कुछ कहना होता वह मंत्री मनि मगनकाठजी स्वामी के द्वारा ही कहा जाता । अपवार्त काळ

वि॰ स॰ १९६६ की भाइपद शक्का १२ को डास्त्रणी का निषम हुआ। और्ध्वेहिङ संस्कारों के बाद समचे सब ने मिछकर आपसे प्रार्थना की, 'आप साचार्य के पट पर विराजें।" आपने विलक्त रूसा सा उत्तर दिया-पहले प्रवीधार्य शारा किला पत्र हेको. किसका नाम है ? सच को मनित मरी मनहार, और विनय घरा जाग्रह की वापको नही पिक्टा सका। जातिर जब पत्र प्रतनेवालों से यह इक विश्वास दिलावा कि बाप ही का नाम है, बाप पट पर वैठिए हम पत्र सुनाते हैं सभी आपने पद ग्रहम किया । यह वी उनकी पट वी खपेता कर्तव्य को ऊँचा मानने की प्रकृति ।

कालगयी का शासन-काल वेरापय का स्वर्ण यून कहा जाता है। इस काल में शान-साथना, प्रभार-क्षेत्र, साथ साध्ययाँ. धायक समाज वादि प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसूर्व वृद्धि व उन्नति हुई। यह इनने वपनी बाँखी से देखा । संस्थान का अध्यक्षन व प्रचार

तरापद्र सद में संस्कृत विद्या का अचार व प्रसार बसी तक नहीं के वरावर था। पुरुषपाद लयाचार ने कठिन अम से सरकत का अकुर रोगा जरूर था पर वह अनुकृष्ठ सुयोग न मिलने से न पल्लवित हुआ और न पुष्पित ही। काश्याणी के मत में शक्त में ही सरकत के अध्ययन की एक तीज उल्कड़ा बी, पर समस्या यह ची कि कौन पढाए। और इस समस्या का मल यह बा ण शुरू च हा प्रतष्ट्रच क जन्मना का देव या करकार का का कि कि सम्बद्ध का का कि कि सम्बद्ध का साथ का का मूर्व यह य कि समस्य बाह्मण विद्यान् जैन साधुकों को सस्कृत पढाने में स्कुचाते वें। किन्तु कालूगयी का तीव अध्यवसाय या। इसलिए उन्हें एक निस्पृह पदित का बीम निक गया । उनका नाम या पश्चित वनस्थामदासवी । वे वगढ के राजेबाले में और बरु आया-जाया करते वे । उन्होंने बातीय विरोध की सहकर भी कालूगणी की सारस्वत चन्त्रिका पढानी शुरू की ।

एकबार बीवासर के ठाकुर हुकूमकरवी ने बायके पास एक सस्कृत स्त्रोक वर्ष करने के लिए मेना। उसके ३२ अक्षरो में १५-२० से कम असुद्धियाँ नहीं थी । उसका अर्थ न हो सका । उसी असफलता ने सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया । चन्द्री दिनो प॰ रचुनन्द्रन जी का सबोन मिला और अपके सरकृत के अध्ययन का कार्य द्रुवनित से आगे वडा । काल्पकी भी विद्यमानता में ही 'निख राज्यानसासन' (महाव्याकरन) और 'कालूकोमुदी' (सम्ब्याकरन) का उन्होंके द्विप्य मिन चीय-सल्ली द्वारा निर्माण हुना । काल्मणी ने अपने अध्ययन के लिए निज-मिन्न विषयों के न्यहर्शन, प्रमाणन्य तत्त्वलीकालकार, स्मादावमनरी, हैमकोष (अभिधान चितामणि), सारस्वत चहिका व्याकरण, वृत्तरत्नाकर, श्रृतवोध (छद व्यायक ग्रय). और पाडव वरित्र, पदानन्द महाकाव्य, ज्ञान्तिनाय वरित्र बादि काव्य प्रन्य वने वे ।

#### सम्पक्त

सस्कृत के किसी कवि ने ठीक ही कहा है-

संस्कृत क १९०१ जान न जान है। जरूर है । "मुदेश्म कमकानि तस्ररिमक बाता वितासीत वहुँ –बढ़ तो किई कमक मैदा करता है, उसके परिलक्ष को तो पवन ही कैताता है। काळूमती के उन्च पारिज्य बोर विद्वारा को महिना विदेखों तक पहुँच गई थी। इस्रक्रियन विद्वान् टेमीटोरी, हः कथाता ह । अपूर्णण प्रभाग का अवस्थित सुप्रसिद्ध वर्मन विद्वाल डा० हमेंन केवोबी जारि अनेक विदेशी विद्वानी ने श्रदा और जिज्ञासा मरे हृदय से उनके दर्शन किए तथा उनसे तत्व चर्चाएँ की । टा॰ वंकीवी तो इतने प्रभावित हाए कि ग जला जाराज्याचा वर्षे वर्षे करते हुए कहा, "इस बार की बावा में मुझे मनवान महावीर की शुद्ध परपरा के अमण के जाते-जाते उन्होंने हर्षोमित्यांक्त करते हुए कहा, "इस बार की बावा में मुझे मनवान महावीर की शुद्ध परपरा के अमण के दर्शन तए ।"

राजस्थान की विभिन्न रिगायतो के गरेश प्रत्यक्ष या वप्रत्यक्ष रूप में जापके वर्षस्वी व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित ये । वहाँ उदयपुर के महाराणा मोपाल सिंहवी ने उदयपुर चातुर्मील में होनेवाली दीक्षा के समय मेवाड की चिर प्रचलित रिंड ्रिवाद में यह रिवाज वा कि वहा दीक्षा केनेवाका न्यस्ति वापस गाव में नहीं वा सकता या उसको पही से दूसरे गींद वाना पडता था) को तोडकर बापके प्रति कपनी निष्ठा व्यक्त की, नहां जीपपुर व नीकानेर नरेखों ने वपनी रिधामत में बननेवाले कानुत में 'तिरापयी सायुओं को गवादी के किए कचहरी में न बुकाश जाय और न उन पर सम्मन जारी किया जाय यह अपकार रखकर बहुत शहरी जास्या रिक्तकहिं। इस प्रसार में यह नहीं मूलना चाहिए कि वन कासूमणी के स्वर्गनास का दुंबर समाचार सीकारेंट रोखनाशिक्ष भी सुमा, तो उन्होंने समूचे बीकारेंट राज्य में सन्कारी छुट्टी व अपने महलों में मोजन के समय मारा कारों जो भी तो सी दिनों तक वह राख कर राजनीय बीक नमावा ।

राज्यों पर आपका इतना अधिक प्रजान होते हुए भी नाप राज्याच्या के कहूर विरोधी से । धर्म-नीति के लिए राज्या-स्वय को गर्न तुम्दरत कुरी के कम मजाबद नहीं मानते से । एक बार जब बीजनर एक में बाईक और शीठ किसी काम के लिस जुमाने विसा में बार पोर्ट माइक चलक व्यवहार करने करें हो आपने उनने सावधान करते हुए सकूर-

"सुण हाकम सन्नाम कहै, जावो मत होवै यार ! औरार्देशो जाख हे वारे चाहले च्यार।"

शासक को प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, वल्कि विवेक से काम खेना चाहिए।

आपकी स्माद्योक्त्या सच्चाई का पुट किए बीर समुन्य पर टिकी हुई होती । एक बार माप से बातचीत करते हुए एक माजिम ने कहा, "सहराप आपके आयक ग्याही देने में बहुत बुठ बीकते हु।" आपने कहा, "आप कोग पुकराते हैं, तभी सी बीचते हु।"

"सो कैसे ?"

'आप कोपो काडन ही ऐता है। नवाह ने पूळते हैं, चौर का मुहक्तियर या?''वह कियने गय की हुरो पर वा? जिसकी कारीय का राय कोर-वा था?' निसका मात बीरी जाता है यह वेचारा चौर की चक्रवयाने की सोखता है या आपके इन अदाकती पीची की?"

आपको साम्याहिका में परित्य का ठेव सनकता, और देवा है। उनके आपने वनन्यन का दिवा हुन जाता था। काकृत्यों बन्दाभारण के बीच बहुत हाशों जोंद सरकार है जातीन जान का सोत बहुते हैं। निकट दफ्कें में जातेशके सामें स्मील उनके लोहिक व्यक्तियन के भीत बद्धाविक बरित करते । एक बार दे मारदाव के तरक पर (चचवार) में सिह्द करते सामें। एक किमान में के-ब्यूट पूराने करने वहने, के पर कृषि का उनकरण विश्व बाग्नेक निकट साकर वहार हो गया। यह बस्त प्राप्त के सामें का सामान प्रकार है। जन्म कहा, "बिहाय करने पानी बेसाओं है।

कालूमानी ने अपना पुट्रा मेंनवामा, और महीन सवारों का यह पत्र जियमें एक पत्र में करीब पत्रवीस की स्कोक किस्से हुए ये, निकार कर किवान के सामने किया । वेकानेवाला जायकांत्रीकित हो उठका है, पर किवान की मात-मिना ऐसी पी कि तेरी दानों कि कर मी तमा जाते पत्र। अपने एका-बनो. देव किया

किसान ने कहा-महत्याज वह नहीं। यह कुमहार के पर्नवाला, विकार पारा तो गया है और कुमहार खोजता है। बार-मान कर तोग हकती ज्यूब क्याज पर हैंग परे, पर कातृत्वानी ने कत्यन वह किया में बात पर उसे दिखाना। रेकाकर वह प्रकार हो उठा, और नहार प्रनिवार के प्रति मुक्त भाव ने पहन्द हो बचा। याएके चीवन में इस प्रकार के एक नहीं अनेक प्रवास कार. यह माने नोके व्यक्तित सकोर निष्यु पारी वार्ष परिकृत की हाइन वारियोजना को पाकर प्रयास करता हो।

क्षारको तावलीत का यहा की बना । बाप पार-पिवार जी, बनार एवड कराये है। किन्तु निवर भी मार्ट होई मुका-मदक्ष 'पीत, मानी पार कारायोगिकियों का बाता है। वेच कि की किन्तु हों है। वे । व " यहें को है वालों के पार्ट में के हैं भी मानदात जा बनारा थां । स्वाह्मर, एमनवर बीर प्रवंतन कहाना बोड़े विहातों का व्यवहार के शाय पेक हो रही हुआ वा। बातायों में पर्योचक करने की महत्त्रपत्रका वार्ट कर स्तुवंत वह बतायों के बच्च विद्यां की मित्रकारिष्टुक्ट रिकार ने पार्ट कर की कि मार्ट कर की कि स्वाह्म की हो।

'बार' को पशन नहीं करते हुए भी बाप बार कुशन में । बापको मानवार मी, 'कारनामें में बादा को हुआ र निर्मय नम्म ।' बारिते सुमाना, सीम प्रहम करना, और पोर्ड क्यों में जीवन कमामान देशा बामकी बादनीति के तीर हुम में । अपन्यपूर करना दूर्य है, फिल्हु क्रक्नमञ्ज को नहीं समझ कर दूर कुनना बीर' सी सुरा है। मोनावर चर्चा, दूर चर्चा आहि कब सी समाव के कहाने में मून पर्दे हैं, बहुत अधिमस है मानवित मध्यम्यों ने मी सन्ते निर्माक तम की प्रसर्पित मार्ड है।

पाविद्र के अभिनान में पूर एक विद्वान आपके निकट वाए । वात चल रही मी कि प्रश्न पर भूनि श्री सोहनठाठकी चे एक जिज्ञासा ही "रमुनद के इस श्लोक में "कब हुवेबामियमेरिनी मृता" में "ह्वेबा" का प्रयोग नवी और की हुआ ?"पहितशी का वार्मदरम्य चोट लाए हुए साप की तरह कुकार कटा । यारा-अवाह सस्कृत यें बोक्टे-बोक्टे स्के ही नही--बासिर कालू-गणी ने टोक्श--पिक्तवर्ता ! बहुत बोक्टेबार्क को में पोच्डत नही मानता और कम बोक्टेबार्क को मूर्स नही मानता । पिक्ट की चुप हो गए । इसरे दिन व्यास्थान महन में बाकर ने बोके---

सामतने गतदिने मक्दीय डिप्पं, साक विनाद विषयेऽत्र बते प्रवृत्ते। मॉल्कविस्ट्समपि जिल्स्तमस्तु कोण्य, शन्तव्यमेव मक्ता क्रम्या परेण।

वास्तव में यह 'विद्या ददाति विनम्' का बादने उनके अनुकूछ ही या।

एक नौसिक्षिया व्याकरणानार्य वापके पास जाकर जपनी क्षेत्री बचारने छवा, "मैने पाणिनी व्याकरण का अध्ययन किया है। वह सर्वोत्कृष्ट व्याकरण है" आदि ।

बादने ही बें दन के कहा, "बान्यव में ज्याकरण कुदर है, दवा उकका कम भी बच्छा है।" दक्कियों ने किर कहा, 'विहा एस भी वच्छ नहीं जो पाणियों के लिख नहीं होता हो।" "कुछ 'क्य कीन से पुत्र से विक्र होता है," अपने पीने के दुखा। उन्हें नहीं को जून ककट-नकट कर बाद किया, तर बाद नहीं साथा। इस क्यान वाद प्राप्ता करें-विक्र में दक्किया पत्र-तरी कुरते थे, एर भीई कोई सावद बक्ता पाह्या हो उन्हें बन्द रहेगा भी बातरे हैं।

सघयं और सफलता

कानुत्यों सरान्य वीतिय न नन्द र स्वान के में। कंवा मी कोशारि का प्रशान क्रांसिक्त होता, पर ने बनने होम्य प्रवास से मील मी निवासित नहीं होतें। किस्त नवार १९०९ का पानुसीक बीकारें से बा। बहुत का दिरोत्तर तर कर के दिश्रास में देखाता में प्रात्म पानुस्था मून पानु में होती कार्य के समुद्धा कर की बातू कर पान्या कर करता गाँ कित जान कोत्र के किए साहर गए में। कहान पहले कियानकार कारणी हात्र में स्वतीत किए वामने या बडा हुआ। शिक्तीत का प्रोत्म करते की ही शांकि वामके वीनाम कारण और प्रात्म होता है बेहन रिवासित होता है। विवास की प्राप्त में स्व

"नेरा पर पर पर क्या कर है" जाने बाने जनका नहीं । "क्या बात है "कि कार्य कार है" कि कार्य कार है " कार्यकार के मैं कर कुछ कार्यों हुए मी करेंदे कुछ । जनने वार्य की बारी प्रान्तकारों कर कुछारे की एवं कर कर से पीचे किन्दर्कन का ह्यार हे यह मी कार्या था। जनने नायेंचा पर कार्यों में नहीं है मोती है में वार्य के किए यह कार्यपार करते कर पर उदाक हुता, पर वारक्ता परकाराह्मा कार्याट संकरते में हैंदूर में नायूर्व कहा कर की है। यह परवार की हत बीरिक मुझ पर में मारी हतारी पिक्तीय करते हैं हत्या करियों में हैंद्र में नायूर्व कहा करते हैं

वह प्रकारपा। कालूगमी ने अपने शावको से तो दूर बहुत दिनो तक तो सायुको से भी इस घटना की चर्चा नहीं की। यह है उनकी महानता का एक छोटा सा युष्टान्त ।

इस पटना से हमें सहसा भगवान पूज की यह कहानी बाद का वाती है, जब देवरता विजेती दन कर कवातण्य के सहस्रोत है जुड़ की हलता इससे किए सम्बन्धार्थ प्रकृत के नेकात है। यह सरकार्य क्यों ही बुढ़ के निकट जाता है वह सम्बन्धात, उद्देशन एव सुन्यवत्र सज्जा है। किए करनी में सुक्कर जनने बोर कर्म पर संस्थात करता हुआ कमा मौनता है (कियन दिस्त पुरु  $- Y \times Y$ )।

चारि ने एक नीते हैं है, एर दे देर के करी है। व कर में वाधिक पर करेवा, एक सामुक्त, भाषा प्रकार ती एक परवार की एक परवार की एक पार्ट्य की एक परवार की एक प्रकार है। व की हो ती करते दे करावर्थन, प्रकार किल माहद में हुए क्या में किल पार्ट्य के प्रकार के प्रकार किल पार्ट्य के प्रकार के प्रक

कालूनणों के गृह पर बहुत बार ये खब्द वा बाते बे-अवर हमारा घर तच्या है, तो हमें क्या चिनका ह<sup>7</sup> यही उनके निर्मोक्त जीवन का मंत्र या। बास्तव में ये सुकी पुस्तक की तरह विल्कुल स्पट रहते वे। बापकी प्रत्येक पति विधि में िक्सार बोर व्यवहार का वामवसर रहता । दीवा-पावाकी को ही के जीतिया । विधानों की वानते कठोर र रहेवा होते होते हैं और उससे हानते कठोर सामना स्वत्यादें वाली कि कम्मेन कमी तो वो है। यह बाते एर वामको सहसे कोई नियान मुझे हो । इससे प्रतासिक होत्या दें नियान कर बात की व्यवसारिकों के अनुस्त कर करने वा उससे जाते जो उससे इसकोत्ता के वेत्र ने उससार प्रकट किए नियान कोई के देवानीकों में रिताश मुक्तियों हो भी है भी की स्वत्य जनह होती हो हमें कानून असमें की कोई जनकर हो निया कर जाते हैं।

## तेरापंथ के वर्तमान नवमाचार्च—

## श्री तुलसी और उनका साहित्य

( मनि श्री श्रीचन्टली )

कदि पर काव्य नहीं, काव्य पर कदि छावा रहता है। यही बाचार्य श्री तलसी के कदि-कर्म का मल है। उनके कदित्व में व्यक्तित्व व व्यक्तित्व में कवित्व इस तरह समाहित हो बया है कि वस-तरंग की तरह उनका पृयक्-पृथक् अंकन नहीं किया जा सकता । प्राचीन व नवीन दृष्टि एवं शैली के स्वरों में उनका अपना नया कंपन है, तय है और है संगीत भी । BIJ BOUR

आचार्य श्री तलसी धर्म व संस्कृति के एक प्रतीक, दार्शनिक, संद और कवि हैं। जनका कास्तित्व विभिन्न प्रशी में रंजित एक रंगीन करा चित्र की तरह रमणीय है। उपरेष्टा, वर्म संघ के शासक और नीति के पुन: अनकाम कर्ता के रूप में उनका तेजस्वी व्यक्तित्व सामाजिक, देशिक और राप्ट्रीय सीमाओं को लोवकर अन्तरराष्ट्रीय क्रितिज पर एक जाज्यस्थमान नक्षत्र की भाँति प्रमुक रहा है। उनका चितन जहां सहस्याक्षा वन कर जीवन स जगत की शहराक्यों का सहज उदबाटन करता है. वहाँ उनकी करपना सहस्र पक्ष घर कर भावकोक के कोमल-कांत विजों को सब्दों की रंगीनी में मैंबार कर जपस्थित करती है।

वे पेतोबर साहित्य संख्टा नहीं हैं। आज के वाजार में साहित्य के नाम से चकनेवाकी पस्तकों और साहित्यकार के नाम से पलनेवाले जीव उनके वालीच्या हैं। इसलिये वे कतते हैं, "साहित्य लिसना मेरा कमें नहीं, धर्म (Faring) है। जब कभी वृद्धि की ठीकर लाकर अनुभत संबेदनाओं की फूहार उछल पढ़ती है, तभी वह कागब पर अंकित होकर साहित्य वन जाती है 💾 माहित्य

आचार्यश्री के साहित्य की समीक्षा करने से पहले हमें उनके साहित्य के अंतरंग नमें को समझ लेता होवा । विवय की द्दिर से उनके साहित्य को दार्शनिक व काव्य-इन दो भागों में वौटा जा सकता है। यदि वर्षन की अपनी खैली है. अपना क्षेत्र है तो कविता का भी अपना स्वतंत्र परिवार है । वहाँ दर्शन का महत्त्व मीलिकता के साव-साव परंपरा से जहां रजने में है. मधी काल्य का चमतकार नई ब्वनि, नए संकेत व नई शैकी में व्यक्त होने में है। दर्शन ग्रंबों में दो नाम मस्य रूप से किये जा सकते हैं-जैन-सिदान्त दीपिका जीर 'त्री भिक्ष न्याय कॉनका' । दोनों ही संस्कृत की प्रांचल भाषा और प्राचीन

भेद-प्रभेद आदि के द्वारा स्पष्ट रूपेण समझाया गया है ।

सक ग्रेली में किस्ते गए हैं। जैन दर्शन और जैन न्याय के गंभीर जान को छोटे-छोटे सुत्रों में परिभाषा. स्वरूप. विषय. कविता और कल्पना के मधुवन में रमनेवाले रसजों के लिए दर्शन और खाय का मार्ग कवह-खावड़ वीतड जंगलकी भौति तीरस एवं दर्गम होता है, परन्त जानार्य भी के कवि मानस ने माना न सैली संबंधी काँटे व कंकडों को झाट-बहार कर इसे सरल व सुगम बना विया है।

'दीपिका' में जैन सिद्धान्तों का तकस्पर्धी विवेचन हजा है । इसके नौ प्रकाश हैं । पहले के आठ प्रकाशों में आत्मा. कमें. लीक, संबर, निर्वरा, मोक्ष, गुण-स्थान बादि का किस्तार से वर्णन करने के बाद, नौवें प्रकाश में जैन न्याय की सामान्य परि-भाषा, स्माहाद, नय आदि का संक्षिप्त परिचय दिया क्या है । कहीं कहीं तो परिजापाएँ इतनी सरख व सारगर्भित हो वठी हैं कि ऐसा समता है जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो । धर्म की परिभाषा को ही लीजिये। आज तक अनेक परिमाना है है है, पर जन कर में पर के प्रकार कर को ब्यावन करने वानी—"वाला पृदिवारण पार्ट (१०१२)" जाते । पिसाना मुझे बिक्त वार्ट्स मीर परिमान की है। इसी मनार समान का क्यान की बहुने सामानी ने मनेन कशो में हैं विवर्तिक किया है, बार्टी लिख्न सारकर्षिक में —"वार्यों काम प्रमान (१११२)" के द्वारण यह बहुत ही स्पट, यस्त और निर्विचार कप में पार्टिक है। इस कमार करने किया किया की प्रकार करने किया किया की स्वार्टिक की पार्टिक है। इस के क्यां पर की मानिक के क्या पर की मानिक की क्या पर की मानिक की हमा पर की मानिक की की स्वार्टिक भी मानिक है कि है। वह वह करने की पर को की स्वर्टिक की मानिक की हमा पर की मानिक की की स्वर्टिक की मानिक हमा की स्वर्टिक हमें किया हमें की स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें की स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें की स्वर्टिक हमें की स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हमें स्वर्टिक हम स्वर्टिक हमें हमें स्वर्टिक हमें हमें स्वर्टिक हमें हमें स्वर्टिक हमें हमें स्वर्टिक हमें हमें स्वर्टिक हमे

काल्यक्षोविलास-आचार्य श्री तुलसी की सबसे पहली काब्यकृति है 'काल्यसीविलास ।' इसकी रचना २५ वर्ष की अवस्था में प्रारम की गई वी तथा इसकी मापा सस्कत बहुछ। राजस्थानी है । किन्तु वजराती की पढोसिन होने से कही कही उसका भी असर का गया है। यो तो तेरापय के राजस्थानी साहित्य में, विशेषकर जयाचार्य और उनके उत्तरवर्ती साहित्य में गुजरात की मिश्र शैली एक माया का काफी प्रभाव दीख पहता है। बेटले, छे, माटे, खूं, एम, केटला जादि विशेषण एव अव्ययों के साथ-साथ अनेक त्रिवाएँ भी मुळ रूप में प्रयुक्त हुई है। यदापि राजस्थान की बर्नमान वील-नाल की भाषा में इनका कोई प्रयोग नहीं रह गया है, तथापि साहित्य में तो वे सरक्षित स्थान पा ही चकी हैं। काव्य की भाषा संस्कृत एव अपभाग वहल होने से ओज, प्रवाह और पद-पद पर वनप्रासो की सबी सी लग गई है। राजस्थानी गीतो के मधर गंभीर लय में जब ये पद वाये जाते है तो श्रोता सम उठते है । इसकी कथावस्त्र एक अत्यन्त अर्वाचीन महापूरप की जीवन-गाया है। और वे हैं-तेरापय के स्वर्गीय अध्यानार्थ की कालगणी। वे एक धर्मानार्थ वे तथा उनका जीवन अपने आप में इक्षेत्र, धर्म और नीति का महाकौष या । अपने जीवन में किस प्रकार एक सामान्य मनि की भनिका से उठकर सघ के आचार्य बने और सैकडो मृति जनो व लाखो श्रद्धाल श्रावको का सफल धार्मिक नेतृत्व करते हुए समम व नि श्रेयस की साधना में रत रह कर समस्त साम्प्रदायिक विरोधों को जत्यना धेर्य व सामित के साथ सहते हुए वे सर्देव आये बढते रहे—इन समस्त विषयों का सरस एवं रोमाचक वर्णन 'काल्य्यशोविकास' में हुआ है। इसी के साथ प्रस्तानुसार राजस्थान की मीपण गर्मी, मेवाड और मारवाड की पथरीली, कटीली और रेतीली भिम का सजीव चित्रण भी वहाँ मिलता है। जीवन कया धारा प्रवाह रूप में चलती है ! कथानक, सवाद आदि परस्पर संगठित, सबद और सुरुचिपूर्ण है । कही-कही घटनाओं व तिथियो बादि का पूरा का पूरा विवरण सकतित करने की चेप्टा करने से काव्य का प्रवाह वहता-वहता कुछ शिथिल हो गया है। अल-कार की दिग्द से अनुप्रास, उपमा, रूपक बादि तो पद-पद पर भरे पढ़े हैं । बक्रोबित, श्लेब, यसक, अपस्त्रति, अतिक्योक्ति बादि बलकार शास्त्र के प्राय सभी उदाहरण यत-तत्र विखरे हुए मिलते हैं। मिलत व शात रस के साथ-साथ कही-कही बीर एव करुग रस भी प्रवाहित हुआ है। जालवन व उद्दीपन अधिकतर बात रस के ही मिलते हैं। काव्य की घमनियों में एक विकिष्ट संस्कृति , सम्यता व परपरा का ऊर्जस्वित रक्त बहता है जो उसके जातीय गणो को उदीप्त करने में अधिक संफल हमा है। इस तरह 'कालयशोविकास' राजस्थानी भाषा का एक सुन्दर और सरस काव्य है। कवि की सक्ष्म कल्पना प्रकृति-चित्रण करने की अपेक्षा मानवीय भावों का बालेखन करने में बधिक कुश्रल रही है।

कही-कही कि की करनना इतनी तीव बनुमृतियाँ किये जलती है कि बनायास ही दिल सिहर उठता है । जब मेबाड के

```
१--पाणाद पर्य ज्यस्त्री (बहानाय-कर्ण वर्ष)
स्वोम्प्यूटल निश्ंयस शिक्ष व वर्षा (क्याय-वैद्योश्य रुपेन)
स्वयु पहारी धम्मी (कुलुद्यावर्ष)
पारित्य कषु पत्मी चम्मी क्षेत्री क्षी क्षानीत गिर्वट्टी।
मोद क्षानीत ह्यादिन गरिपानी काण्यो हु क्षाने ॥(३० वार. ११० )
१--प्रमाय स्वयुग्धा क्षाना वात्र विवर्धक्त्य (विद्वत्रेत मानावकार)
स्वरूप व्यवाधि वात्र प्रमायम् (वार्वस्त्र)
```

अनन्त अद्धानु वन अपने आराज्यदेव के परणों में नेवाड़ पचारने की माव-मीली विक्शी करते हैं तब कवि मेवाड़-मेदिनी में विर्माहणी का आरोप करके उतकी बनावेंबना व तहप को किछ मामिकता के साथ व्यंवित करता है बरा देखें हो-

पीडिं उद्धार पंचारित, वंते करत ही कहा । सं पारार्थ निर्देशी मीते बहुते बहुते पहिता । यस्य विक्रोण में निर्दे हैं, जैसा प्रत्य प्रदेश पर । पंचा कर क्रियों निर्दे, हैं बाजा प्रयापना ।।। प्रपान पार्न करेंग्रे वह निर्देश साथ । प्रपान पार्न करेंग्रे वह निर्देश साथ । प्रपान पार्न करेंग्रे वह निर्देश साथ ।। प्रपान पार्न करेंग्रे करेंग्रे साथ । पार्म पार्म पार्म करेंग्रे करा । पार्म पार्म पार्म करेंग्रे करा । पार्म पार्म पार्म पार्म पार्म । पार्म पार्म पार्म पार्म पार्म ।।।

देश पहिलाकी नेपार की हारी-पार्टी कीने पांत प्रकारण, जान मीहा कंपन, जानका नायी हिम्बंद, मेर री की पहुंचाहर, में मिलिक में भी मीं हुआ को पा एक में बादिय के पहुंच कांची माँ देश करते के में प कांदिर्पात्त मान पर माने हैं हो में हैं पर्दारों में के माने के में पार्टी पार्टी माने पर पार्टी हो की हैं । पार्टी मीं की क्षार की माहें पार्टी में, नका के पंचन वृत्तों मो हाम हिम्ब मींका कर पार्टी विशेषण केने में, पोर्टी के सुकत में देवी के पार्टी कर कर माहें पार्टी माहें में की प्रकार का श्रीविक मात्र के माहें पार्टी में की प्रकार का श्रीविक मात्र कर किया है की पार्टी मात्र मात्र की मात्र मात्र की मात्र मात्र की पार्टी मात्र मात्र की मात्र मात्र की पार्टी मात्र मात्र की मात्र मात्र मात्र की मात्र मात्र की मात्र मात्र की मात्र मात्र की मात्र मात्र

एक जगह कृषि प्रीप्न ऋतु को आर्कवन बनाकर गर्भी में होनेबाको हैरानी, वारूस्य और खारामतकवी की कितनी समीव-अभिव्यक्ति करता है, यह नीचे के पद्य से स्पष्ट हैं-

क्टेंबर महीनी हो স্থার क्रमास सीनो ਦਿਵੰ हो वित विकरासां । लहर झालां वशिय जासां हो जिम बड भटठी हो तरकी तार्पे। कटठी বৰ मटटी व्यापै । ब्रजिन रू बट्ठी अवि अवि दूर पट्टी हो षट्टी मार्प ॥२६॥ निसरणां हो ब्रारी । चीवर करना हो सह सह उमडे हो फुणसी ਸੰਧੈ ਰਚਣੀ हो जिम मं फोटा ॥२७॥ कोमल काया बननी जाया हो बाहर पौडे स्तारा । घर छरके हो खस सस टाटा ॥३०॥

```
मंदिर मूंदी हो खोर्ड पंखा।
इर घर तूंदी हो सोठ निसंका।
विवृत बोगे हो जल खोतिरूमो।
बरफ प्रयोगे हो वा सो गल्बियो ॥३१॥
```

(कालूयशोविकास, उस्लास ३, ढाल १७, गाया २५-३१)

बेठ के महीने को पीष्ण ऋषु के बरीर का तीना बताना, गर्म हु को बाँग की उकलती हुई ज्वाताओं के रूप में देखना, मूर्व के भीर बातन के परात्री का जरूमूंचे की मरही र जाति के वर्ष में देखना, मूर्व के भीर बातन के परात्री का जरूमूंचे की मरही र परात्री के वर्ष में बात बात के प्रत्या का पार्ट के प्रत्या करते हुए कारें ए ए एक्स कर ऐसे कोई-कुमी बंदा करना है, भीर बातन पर न परान्य का मुग्ति के निकार आप हों तथा ऐसे समय में किस्तारों का महीएने विकार का प्रत्या कर सावसार की प्रदूर्ण कालाता और पुरस्त गुरस्त करने पर करने की स्वार की करना और पुरस्त गुरस्त करने पर हाने के प्रत्या का स्वार की स्वार की स्वार की स्वार करने किस हो है किस हो है किस हो है किस हो है किस

कातुमचोषिकास में कहीं-कहीं प्रकृति पित्रण भी बड़ा ही सजीव वन पढ़ा है। चिन प्रवेशों के वर्गन वन तक क्षियों भी ककम से जुखते रहे है, उन्हें करना के बनी कबि ने बड़े ही सीच्डन के साथ चित्रित किया है। बालू के हिन्ते-मुन्ते

पर्वतींवाले वली प्रदेश का रम्य चित्र देखिये-

```
निकट निकट वह सहर सुरेता हक रंगा विहैं देशे ।
बेनू परेत परेत सबसा प्रकार परिषत वेगे ॥२॥
रत्नियो रेगू कमां शिक्ष किरामा चकने सामक गोरी।
यन हरनी परणी गरिन हुने सित सारण वर सौंथी॥३॥
( कानुवानीलिकात, सक्तास १, डाक ३, गाणा २-३ )
```

बकी में एक और वहां गर्न कूर्य व नांधियाँ चलतो है, वहाँ राजि के समय मधमण से कोमण रेतीले टीलों पर बीतल शुभ मौस्नी विकार कर बाल्कुकों को मौदी की पहाक्रियों का रूप दे देती है।

हती प्रकार सारवाड़ व नेवाड़ के बीच की चाटी आहाँ गीचे तकहरी पर फीकार की चीकी है और क्यर करावकी की परंतपाकाएँ किर उठाए वाली है, बादी जाचार्य भी कानुकारी बद-वाला के विकासिक में रावि-विश्वास करते हैं। यह को बेर, बीते, तिवार बादि अन्य जंड़बों को करावती कामियों ने बंगक जानकी दे उठता है। इसका वर्गन कवि में में किया है-चूं तीर, वंचन कामिया कामिया के बाद की मान किया है-

```
महें सोंग संगि सरोपे करोपे।
महि गिम्म फारम्स बम्बाम्स हाएं।
महि ग्रम करम्स बम्बाम्स हाएं।
महि ग्रम सम्बुद्ध नीही स्वमार्थे।
महि सम्बद्धार्थे हुने बम्बद्धार्थे।
महिन्द स्वस्तुद्धार्थे हुने बम्बद्धार्थे।
महिन्दे स्वस्तुद्धार्थे सुर स्वस्तुद्धार्थे।
महिन्दे स्वस्तुद्धार्थे सुर स्वस्तुद्धार्थे।
मिन्दे स्वस्तुद्धार्थे स्वस्तुद्धार्थे स्वस्तुद्धार्थे।
मिन्दे सुक्ता ए सरक्तात्र स्वस्तुद्धार्थे स्वस्तुद्धार्थे।
मिन्दे सुक्ता सुमार्थे स्वस्तुद्धार्थे।
मिन्दे सुक्ता सुमार्थे स्वस्तुद्धार्थे।
मिन्दे सेक संदेश सम्बद्धार्थे।
मिन्दे सेक संदेश सम्बद्धार्थे।
मिन्दे सेक संदेश सम्बद्धार्थे।
```

सदी एक वो मेद पट्टी निकट्टा। बडी विसद्ती हैत है ही विस्टा। कही चाढ वाढ कही ताढ गाड । कही पाहाब पाड पढ़ ठाड ठाड ॥५॥ विवाला सुगाला सदी साक साला। कराका निशाला नदी साल बाला। मननके भणगाट सु भट्ट भेदा। श्यके सम्बाट सू नीर तेता ॥६॥ सणके सममाट बारी बगहा। रणके रंग रेलगाडी रगहा ।। कही बोझ बोझा कही रोझ योजा। कही पाय फोजा वह स्रोज सोजा ।।७।। शन सकरावा बटब्बी बटारी। सम ससयवा सके कीन ठारी। कहें कातरा री करारी बढारी। ववा काल क्यारी घटारी मठारी ॥८॥

(कानूबसोविकास, उल्लास ४, डास्ट १२, गा० १-८)

हुने पहार्टे-पहार्टे कपता है कि बहरपदाई नहीं पूर्णापक के साथ कियार खेलने त्या हो बीर यहाँ के बीचण कोशाहर का सीतों देसा पर्पन क्लिकों केंठ पया हो। यही हो है कि का वणकार जो परोक्ष अनुमूचियों को भी अपन्य कपा देशा है, किसीब की स्थीन पुत्र मुख्य को वायान करनाइट सामने समझ सकता में देशा है।

हत प्रकार काकुमसोविकाय इस जुन की प्रकारको बाचा का एक व्यक्तिय काव्य कहा वा सकता है। बार्मिक और सार्व्य प्रकार के बाधार पर वहीं मानवीय पुत्रों का यूर्व विकास हुआ है वहीं परर्पण, इतिहास आदि के स्वर्गीगा पित्रम से तत्काकीम सार्व्य क हमाना वालि पर भी यूप्पपुत्र प्रकास आका बता है।

स्मापक महिला-बह करि की एककानी प्रका की हुन्छी काव्यकृति है। हमने तैरफर के क्रवे आपार्थ थी मानकाणी की वीवत-माना प्रसित्त हुँ हैं। काव्य की पुरित के प्यापक महिला के कोक स्वकृत के स्वाप्तार्थ और कार पूर्व में है। कि कि ही बनुमूर्तिय की वीवता के साथ हुन्य के स्वाप्त करिक करका कर रही है। एक प्रका प्रतिस्थान सामकाणी सम्मा कोई उत्तराधिकारी निकृत्व किए निना सर्ववाही हो माते हैं, वह मुन्दिकन निक कर क्षत्र वे मौग करते हैं। स्वाप्त सामकी प्रतिस्थानिक के मुक्ता किए निना सर्ववाही हो माते हैं, वह मुन्दिकन निक कर क्षत्र वे मौग करते हैं। स्वाप्त सामकी प्रतिस्थानिक के महत्व किया कि सामकी स्वाप्त सामार्थ की। अनकी एक मकाद मनोव्या क्षत्र साम-बन्धिमा को वार्त महत्वा

> विचारी क्या। वा किस तत क जाय कार्या स्थापका । सामधी यून शीनुक इंडा जीत सकी विधान । स्वी दोशा की दुशक दिन गीड़ रहते गोमा । हता ! किया गोमा कपनी में शीन कार सामा पामामा । इंड समझ यूनकाता नाय जीए जी सम्मोत । विचा नायों को मार्च किया चार कार्य के सम्मोत । विचा नायों की मार्च किया चार प्रमोत के सम्मोत । क्या ! किमा चीर की प्रमोत हुन वास्त्या । साजियन दूर पेटन पोमा मिल्यी कार्य किया । क्रम्मुला यू जारामुम्म है, मार्मी दिना समार । क्या क्या किया मोर्च के उपना में उपमा कर सामा ।

कालु उपदेश बाटिका—बह बानार्थ भी के बान प्रकण राजस्वानी गीठी का एक संबह है। इनमें सरक सुशेष भाषा तथा सरक कोट मीठी के क्रमें बान के प्रांत करनावित की भार्य-प्रवंत देशे का स्तुत्व प्रयास किया गया है। यह भी कारक्योतिकास की राद्ध और करनावित ही है।

बनुबन गीत-बह नाथां भी में देशिक मुख्यों हे सम्मित्य एवं बोक्ताश्या के विव्यवास्त्रक विद्यामाँ से पूर्ण गीतों का एक संबह है। बाज हम उस संबंधित दूष में चन पढ़े है स्थित बोक्त को पूर्णनी मानवारों न पूर्णने मून स्वरूक कर उन्हों बच्च हमें विस्तास के मूंच्या प्रतिप्रदेश हों पे हैं। मानव मूल-मूज्य बीक्त संवर्ध में उक्त प्रमुं कि मानवंदा होक्तर विभावत हमा सा चल रहा है। विवक्ते परिचासस्वरण समाय में करीति, अप्याना, प्रशास साहि हुएँगो में बाद सा मा है है।

आचार्य की तुन्हों ने अपूत्रत आंदोनन के माध्यम से मानवता है ज्युत होते हुए मानव को रोका और बाँह पसह कर उन्हें समक्षाने का प्रथान किया है। जब वे विभिन्न कर्यों के बीच बैठ कर एक-एक वर्ष की बुराहर्वों का विस्केषण कर उनके जीवन को सस्कोरते है तह वषमूच ही उनके मुख है नित्युत ये बीठ वीवन के अंतर में पैठकर उसे संपित कर देते हैं।

तयाकथित वार्मिकों की जीवन व्यवहार-गत उपासना और कर्म के डैंघ पर करारी चोट करते हुए वे कहते हैं-

१६६

अरे ! धार्मिको किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो ? मन्दिर में जा मक्त बने, प्रद्वाद भक्त से भी वडकर। हिरच्यकस्यप से कर कर्मकारी वन जाते घर आकर। तो होगा यह प्रभ से घोखा. केवल मन बहलाते हो । सत्य धर्म की सही यान को, खोते या रख पाते हो ॥१॥ कीर्तन, सत्तंगत में 'मीरा', 'सूर' तुल्य रस केते हो। पर आचरणों में तो 'सर्पणखा' का परिचय देते हो। सत्संगत में जो पाते, क्या वही छोडकर आते हो ? सत्य-पर्म की सही चान को खोते या रख पाते हो ॥२॥ शब्दारे में संब साहत का पाठ प्रेम से कव किया । बाहर जाकर पी सराव यदि आई का भी खन किया। तो सोचो गर-नाणी को , कितना जीवन में ठाते हो । सत्य धर्म की सही खान को स्रोते या रख पाते हो ॥३॥ मस्जिद में जाते नमाच की रखते पूरी पावन्दी। केकिन यदि नापाक रहा दिल और वृत्तियाँ भी यन्ती। तो बोलो तुम हुक्म खुदा की अदा कहाँ कर पाते हो ? सत्य धर्म की सही सान की खोते या रख पाते हो ॥४॥ सदा चर्च में जा इशुकाइस्ट-प्रायंना हो करते। पर एकांगी कट्टरता संकीण माबना हो भरते । धने विलासी बाइविल की शिक्षाएँ कहाँ वपनाते हो । सत्य-धर्म की सही ज्ञान को सोते या रख पाते हो ॥५॥ सामायिक, स्वाध्याव, संत-दर्शन तो धर्मस्थानों में । जालसाजियाँ, घोसेवाजी, करते वैठ दकानों में । वर्शन-सेवा, शास्त्र-अवण का, क्या यह लाभ उठाते हो ? सत्य-वर्म की सही बान को. खोते या रख पाते हो ॥६॥

(वण्यत सीत, पूर्व ६) इसी प्रकार विद्यारों पूर्व जो देश के शामने एक विकट सबस्या दन कर सद्धा है, को संबोधन करते हुए कवि स्पष्ट रूप से पूछता है— चर प्रोप स्थितिको है। किया दुस का रहे हो। काम समा सिवार्तिको र मा स्थान करा रहे हो। स्थितिको से स्थान है। ही। स्थितिको से स्थान है। ही। स्थान है सुन्दें देश को वी बावरी कवीर। स्था वह सिख्या रहे हैं। हा। स्थान देश से स्थान है। स्थान देश में सही स्थान, क्यारी का स्थान, स्थान रहे से सही स्थान करते हुए। स्था रहे स्थान स्थान स्थान करते। स्था रहे स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

आगे वे जाज की परीक्षा में होनेवाले आतंक, उत्पात और परीक्षा फल सुनने के बाद अवफल निवाणियों की आत्मवाती प्रवृत्ति पर वात्सत्य भरा जलाहना देते हैं—

छोटी-छोटी वार्तो पर, विकास होजा करनाता, विवासक्य में करती पहली, साथ पूर्णिक दीनाता। क्या हुएत दिखा पहें हो ? [१४]। वी सम्मान कसोटी थी, यह बन नमें साथ कुमाय, हुन्य ! एटीखा के केडी हैं; कियमों ही के प्राथ । क्यों सान गैया पहें हो ? [१६]।

अणुब्रत गीत में उन्होंने हर वर्ष को बाड़े हाथों किया है, सककोरा है और दो सरी-सरी बार्वे कहकर कंड्स का संदेश दिया है। बाज के अभिक वर्ष की समस्याओं का मास्त्रमिक कारण और उनका सही समाचान परक दुन्तिकीय देते हुए के कहते हैं-

बरे जो भारत् के मनदूर! है देश फर्कम चरा, रहना व्यवनी के दूर। हो भी दूरा पेट न मरणा। हन पर चिचका घटा पुराना, पर का भी है नहीं किलाना। (पर) तुझे चाहिए रोव किनेमा, हो सराव में पूर । ॥१॥

(अपुगत गीत, पू॰ १६, वाधा १) फ़ालूबसोविलास का करपनाचील कवि अपुगत गीत में वाकर विलक्त स्वार्यवादी और संतदस्य वन कर बुगनेतना को बाधत करता है, तथा कर-बन को कर्तव्य नोम का पाठ देकर उसे नैतिक वाधवों की ओर गतिसील करता है। चनवर्य

के साथ-साथ नेतृपनंको भी उद्योगित करके इतिहास में हुई उसकी भयंकर यूकों का थित्र साथने रखता हुआ कवि कहता है-

देस दशा बीरों को जरना कुछ तो करो विकास। बरे शासको ! जब नी वाणो, चना रहा इधिहास। टलवनी की रल-रल में फंड, करो न खींचातान, किहानचेन एक दृष्टरे का करता नुकसान। इसी फूट ने हिनुसाही का कर दिया निनास ॥१॥ हो बाया-नाक देशांची में हुएकर बायुक्त, ब्या नाम कर्कण ? के हुए बारी व बाता मूक। यूग्क राम्य के दुखर मन का कारण बाता दिखात ॥३॥ वाय-नाज में कल्या, स्पान वाया हुएकी चाया, रूपता को सुर्पाद स्पान वाया हुएकी चाया, रूपता को सुर्पाद में रूप्त गूम्बूम कर बाता । रूप सबसे बारेची यात्मान से सीमा विभावत ॥३॥ बहुमान में पूर, स्पान को दिखान का महावार-यात्म करोगक दुष्पापर है, कमी न करना पारा

वर्ड-वर्ड राज्यों की सत्ता का इससे व्यपनाथ ॥४॥ (अनुव्रत गीत, पृ० २१, गाया १-४)

कृषि के जीवन में क्यास्प का तैज निकार हवा है और उनकी वाणी में उपस्था का औष उनर रहा है। उसी माधता और उपस्थात के पावन कुछ ते वन-शीवन को जाय्यायित करने के लिए कृषि क्रीयल स्वीत में में भाव भरे पर सुनाता है। नहीं क्षीत और नहीं वितल-पारा में कभी-अभी जायार्थ थी में तीन सम्ब काव्य लिखे हैं। एक है 'भरत मुन्ति' हुनार

'बाबाद मूर्ति और तीसरा है 'कान परीसा' । पहले में क्यान वादिनाय के पुत रत्न परत चत्रवर्गी की गौरवमय नीकन कथा है। कर्म-तुन के प्रारम की रीति-नीति व साधना का सुन्दर मावपूर्ण वर्णन इनमें हुआ है।

सापार मृदि एक पर्माचार्य थे, पर पीरंपीर क्या ग्रीत कालां के बहुत में वे प्रग ठाई बहे कि चीर माणिक्ता की स्वस्त में जा मिरे। जीवन के निरुक मार्था में नाजें मूत कर दे वर ने यह टूर एव वचन इरन कर दें। का नो करने देश-दिवार में प्रसिद्ध हैकर पूर्ण स्वस्त व सालास्य होकर बनायल गावना में कूट गए। प्रस्त काम में ऐसे कई स्वत है, क्लिट्स प्रकृत म्यांत्र कवि की आकाशों है दासाल्य स्थापित कर कि के सत्त्रमें को वही-मार्ग पपर नेता है। साह में केस से बोट में भीती करता को कानेशांत्र, यहां के माम पर शिद्ध करनेशां माम्यापी वायुगी के कुहररों का प्रकारण करीं हुए कृति करता है-

पग-भग पर सकट झेले है जब से पहना यह दाना। वन इससे ही मुझे चाहिये लाभ चळाना मनमाना ॥३३॥ यही वेश ऐना है जिस पर श्रद्धानत सारा नमार। इमी केन के द्वारा सारी हो मकती जाशा साकार ॥३४॥ छात्रो के हृदय-स्पष्ट में मेरे प्रति पूरी निष्ठा है। सभी मान करके परमेवहर रखते पूर्ण प्रतिष्ठा है ॥३५॥ अज्ञानी हरिणो का जीवन हरने का यह सावन संगीत I फुसलाने जग की जडता की, है यह मुनि का वेश पुनीत ॥३६॥ इमी वेश में अब सारे एकतित करने साथन है। निया-काण्ड दिखलाकर मृति का पाना मन वास्ति धन है ॥३७॥ मूल सोक सबकी ऑसो में काम बना लूमे अपना। स्वर्ग-मोक्ष केवल सपना, फिर बयो इसके पीछे खपना ? ॥३८॥ बन श्रमण पाप करते वनर्थ, ऐसे सबम से परित सत । वै ढोग जमा छें एक बार, होता है चनका बुरा बन्त ॥३९॥ इससे साधु-सन्तो के प्रति, वन-श्रास्था जाज फिगल्नी है। इन बादबों की छाया में, पापो की दुनिया पछनी है ॥४१॥ ( आपाढ मृति, विश्वाम २ ) 'n

```
गरुनी के दोनों बन्द नयन, करते हैं मन ही मन चिन्तन ।
                         देखें कुछ जैंथी दफ्टि चठा यह साहस तक कैसे होता ?
                         वपने बक्त्य पर रह-रह कर जनका वन्तस्तल है रोता ॥१॥
                         फट नाए यदि घरा समा में जाते.
                         नम टट पढे तो में उसमें छिप जाऊँ।
                         रस्सी भी पास न वदि बल फॉसी साळे
                         (वराकाओं हे भगवान कहाँ बव
                         क्या करूँ स्वयं की कैसे काज बचाऊँ ॥२॥
                                                      ( बाबादमृति, विश्राम ४ )
    एक कमजोरी के पुसने पर चारों और से उस पर आक्रमण होने लगता है। वे सब मिल कर जीवन को क्षत-विक्षत कर
देते हैं। वढापा स्वयं विभक्षाप है। कवि कहता है-
                        व्यथा कोई एक है क्या? व्यवा से जीवन सता,
                        हो रहा सत-सन्द मानस जर्जरित यह तन वना।
                                       सब भाति वडापा सताने लगा ॥९५॥
                                                      ( बाषाङ्मृति विश्वाम १ )
    'अप्रित परीक्षा' कवि की नव्य कृति है। उसमें राम की लंका दिवय के बाद सीता की अपिन परीक्षा का वर्णन है।
प्राचीन दिश्वासों में नारी और दास वे दोनों सदा पद-दलित रहे हैं। उनमें भी बास की विवधाता के वंबन से होनेवाली
मनोदशा का विश्लेषण कवि ने कितने हृदयस्पर्शी शब्दों में किया है-यह वहाँ दिखाया गया है:
                        नहीं करवाकरव कुछ भी, सोच सकता भृत्य है,
                        को कहे स्वामी वही वस इत्य उसका नित्य है।
```

```
होन दे भी होन होना बेच्च क्लर-वर्षन दे।
जाती सुनी रोटियों रायतन के पक्षान दे।
जाता है बर्जियन रह पटन के रायता है।।७६॥
( बॉन्स रहेजा, बाब ११०८, ७९ )
मारी के प्रति किमें मेचे स्ववहार्यों का सम्बद्ध स्वापन करते हुए बाली जीवत है-
अस्तानों के पट हमा है सारी जीवत ,
```

बुध्टि के विपरीत उसका बोधना भी पाप है, दासता मनुबल्द का सदसे बड़ा अभिकार है।।७८॥ दीन ते भी दील होना अच्छ अपर-वर्णन से।

बरमानों के बरा हुआ है नारी चीवन । धनिवानों के बरा हुआ है नारी चीवन । , । बन्धियानों के पिरा हुआ है नारी चीवन । , ।। पूर्वों में नारी का कोई स्वान नहीं है , पूर्वों में नारी का कोई स्वान नहीं है । पूर्वों का नारी पर हुक भी व्यान नहीं है । पूर्वों कर पाती कड़ क्यान नहीं है ॥ ११॥

```
जियते हुत्य में थी पुत्यों का याच विभागा;
एट्टी क्या बढ़ानिनी कर के पीढ़े ध्यान।
एट्ट पुत्यों ने बढ़ करका बामार पुत्रका,
युवा में बढ़ी पत्रक जो करको कुरुध्या। ११:॥
बब्दा वहीं बच्चार रहा वीं विभागों में,
बब्दा दिया हु। इतिमा करवा के जारों में।
पत्रने सुद्धी विभाग कियारी में,
पत्रने सुद्धी विभाग करवा के जारों में।
```

( बिन्न परीसा,शम्ड ४१९, ११, १२, १३ )

पुरुप का हृदय परुप हो सकता है पर स्त्री अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होती --

पुर्य हृदय पायाण मने ही हो सकता है। नारी हृदय न कोमलता को खो सकता है। पियल-पियल जनके अन्तर को यो सकता है। री सकता है किन्दु नहीं वह सो सकता है।१६॥

( अग्नि परीसा, जण्ड ४।१६, )

आचार्य श्री की कई छोटी-छोटी सस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी रचनाएँ, स्तृति, उपदेश, क्रवंब्य आदि विवनो पर प्रावल भाषा और भाषपुर्व केंट्री में समय-समय पर पाठको के समस आती रही है !

पक्ष साहित्य की दरह उनका पद्य नाहित्य भी बहुत सुन्दर और विदान पूर्व है। यद्यपि नहानी, उपन्यान, नाटक, एवं पीत बादि के विषय में उनकी कोई स्वनन कृति कभी तक प्रकान में नहीं बाई है, पिर भी उनका अवकन-माहित्य इतनी विद्याल मात्रा में हुगारे सम्त है कि उनकी एक स्वनन समीता हो चननी है।

उनके पितन की नात-मात पायाँ बीचन के अबेक होन को कृती हुँदि बहनी हैं। उनकी बोनिसर्मा वानी हजाये माना के क्रियं जान तीर्थ कर पहिंहै। चन मानन की स्वधित करता हुआ जब मी उनके स्वयो का उन विकटता है तो अनुमन्त्रों की पत्ती के मीने कियो हुँदि महाराजें के ज्यामा वाजह हों एउटती हैं।

'सीतकता की बोर', जाति के क्या पर (से मान), अर्थ नवेन, 'प्रस्का समर्चे' (इसे मान) बार्सि सिहंद रही में उनकी 'प्रस्थन वाहित्य-माना' के महोराप नूना मन्द्रित्य हो पहें है। याची सभी की तरह तुकती सार्ची सा इस उपन सीर सार पूर्व नकाल माने मानी मेंने देवार किया है। उनमें सामार्थ भी के रहित '१-१ सम्ब है, जो हैम पाल में तिमाना के परे जीवक हे हर पर पर गति देते हैं, मोद देते हैं, बोर देते हैं, बार देते हैं फिक्ट मा तब्द भी। वाहक्रीतक, वार्मीतक, मानाविक, प्रकारिक सीह प्रस्केत प्रदार पर जाता किया जमार है। उनके कर कर दिखा-

"क्षांत का गुण जानना है, पर जो बान व्यक्ति को दुशब्दी बीर बहुवादी बनावा है वह किंच काम का ? क्षांत के साथ नटजुता रहे, मद की बोर उसकी गति हो-यहाँ उसकी (बान की) नार्यक्ता है।"

'देश का क्लियान, जो पिछिपकाती गुप और करकडाती वर्ती में कडी मिहनत करता है, वह मूला क्यों ? पैदा करने-बाला दिद्य क्यों ? वह इबर कमाता है और जबर गैंचाता है। अराव को बोतक में उसकी पनीमें की कमाईबह जाती है। मतक-मोल, बहेन और ठहरान जैसी भातक प्रवार्ण उसको अदर हो बदर युन की तरह सा रही है।"

भूतरुमात्रा, रूप व्यवस्थात्र प्रकृत कम अवर है। आकोचना सत्य, स्पष्ट और सम्य होनी है। निदा में ये तीनो श्री तोचना और निदा में बहुत कम अवर है। आकोचना सत्य, स्पष्ट और सम्य होनी है। निदा में ये तीनो ही नहीं हो सकते।"

"सतार के समूचे धन को जल में बहा देने वे भी कुछ नहीं होगा, जब तक ममल न मिट्रे, भेरापन' न जाए।"
"हिंता, भग, कायरता और अशास्त्रि-न्तक कार्यकारण-मान है। हिंता से मध, मध में कायरता, कायरता से अगास्ति-यह इस की परवरा है।" "वय तक स्वायं-संबर्ष, पर व प्रतिष्ठा की भूख, वकणन की ठाळता, व्यवकार व सत्ता का मार, शोषण और सन्नह का जुजा, सत्ता व बटनीति का उत्पाद दूर न हो बाए, शान्ति आए मी तो केंबे ?"

"दर्शन की पवित्रता के दो कवय हैं-मोस का सहय और सहिसा की सामता।"

"आचार और विचार की रेक्सएँ बनती और मिटती हैं। जो बनता है वह निश्चव ही मिटता है। पर मिटकर भी जो अभिद रातती हैं, अपनी छाप छोड़ जाती है, वह है सरकृति !"

हव प्रकार सामार्थ की तुम्मी के विष्णुः व्यक्तित्व के करेक व्यमें यं उनका शाहित्यक वन काँग परिवाद, रूप पूर विकाद है। वे परे-देश कीर जानूना आपनेका का भार करने करनेवा के वार दिन करते हैं। है विशेष उत्तरपत्तिकों, तेरिक आपना को मुल्ली पत्ति के विकाद के क्षेत्रपत्ति के प्रकार का शाहित जायू को जानों ने वेर्न है का कीएमा ने शि पहि है। और हमें आबा करनी चाहित्र कि एसी उन्ह योचे कात कहा करने वाहित्य-माण्या के अवस्थानकों का स्थानकार करी प्रवाद



## तेरापंथ की ग्रग्रणी साध्वियाँ

(साध्वी श्री राजमतां जी)

विकास है १९ वीं सामने का जुनीने पत रहुत था। विचार स्थानिक वीसा किये वापारी मिल्लू विचीर पामन को पार दोशारी में रोहेक्टर पाहर बार । बागार्थ विज्ञ क सम्बद्धां विचार कुछ था। बनारी सामना के प्राचेक वरण से उन्हें सामोक्ट दीक रहुत था। किर भी कन्द्री बाहि विरोध का बाबना करना बड़ा। मुख्यित हुने हीती पढ़ी। सामने की और सार मिल्लू के बागोक में मानेन क्यांनी को में कर में रखा समा। बहुत्यहरू के महासूखे मारे। आपार्थ विज्ञ करनी प्रसुप्त मारे के बचार के राष्ट्र कर मार्थित के बहुत की की हुने हुने के बहुत हुने में हैं।

भीखणजी ने पूछा-कैसे ?

उसने कहा-तुम्हारे तीयं में साध-आवक और आविकायें ही हैं। साध्वियाँ नहीं हैं।

तार कर तेरपंत्र में बहित वीकित नहीं हुई मी। वीके माजार में बहुए था। कि व है। ८८२ में तीन बहिते रहा सार मानवा को के कि एक वान्याने निष्णु के कम्मुण उन्मित्त्व हुई। बहितों की विरक्षित में तरिक भी करेड़ महो होते हुए भी उनके वार्माने एक करनाया थी। इसिंकों कहानि हुक्तानी पर वंदोन्तवा हुन्यों ने किसी एक की मून्यू हो का नहीं के साथ की भी को सावीवत संक्रेणना करना पर्वमान की किसी पर करने नामा था। त्यान तीनी में तर कराय नहीं है। आप सुनंदु हैं ? यह कमा ताम-प्रमित्त के किसी एक कमो नामा था। त्यान तीनी में एक पर में कहा, 'खुरायन हुई' साइनेंद्र हैं यह कमा ताम-प्रमित्त की करी एक कमो नामा था। त्यानती तीन एक पर में यह साइनेंद्र की यह का ताम मानवा की तीनी वीहनों की मानवित कर दिया। कानी तमान दंशा वृद्धि के साम-प्राप्त वानात्वक विद्यान में करना मान।

बाज देरपंत्र के वी गौरववाजी एक पूरे हो रहे हैं। इस वर्षीय में जगनग १२०० वहिंतों ने दीक्षा की और बारल-वाप्ता के सार-नाम करोंने जन-देश में भी पूर्व मेंत्र दिया। देरपंत्र का इतिहास उनके कर्तृत की प्रशासी है प्रदेश दहा है। उनके विकास का एकनाय तुत्र वा विवेक पूर्व मदा की नित्यक्ति उत्था गुरू पर्यों में उनदंग की

आचार्य मिक्षु ने साध्यी समाज की व्यवस्था में मी वाधातीत सकलता प्राप्त की । परवर्ती बाचार्यों ने समय-समय पर सकती संबंधित किया और जाज भी उनके सवाँबीण विकास के किए बाचार्य जी तुनसी प्रयत्नक्षील हैं।

साधी जीवन स्वयं एक आवर्ष है, परन्तु उसमें भी कर्म-विकय के बाधार पर तारतम्य होता है। में इस केव में केवस इस साधिवरों का जीवन प्रस्तुत कर रही हूँ विक्लेंने साध्यी समाय का नेतृत्व करके अपनी बृद्धि और विवेक के यह पर गारी-जाति के जागरण में भीग दिया है।

चिरायांच धर्म-सावन एक बाधार्म, एक धानावारी, एक निवार और एक संगठन के किये प्रतिद्व है। बावन का समस् कार्यमार आध्यमं के कंपों पर रह्या है। वे संव के कार्योगांच संवाहक होते हैं। बाइयां का उनसे कारता निकट समर्थ रहता है, ररण प्राण्डियां से द्वारण निकट सम्बन्ध मिंद्र या। बाद साथायां क्योर 'कार्यमुक्त कार्यायो स्वार' कार्यकृतक साथी समय संव मेला साध्यों का पूरात करते हैं और उसको साथी क्यांग की प्रमुखा के रूप में स्वारीत करते हैं। 'प्रयुक्त साथां में कोई विकेश अधिकार त्यों किए नहीं रहता। वह तो केवल अस्याव्य साधिकों की प्रार्थनाओं को बाधार कि और आधार्य के बादेश की साधिकों कर व्युक्तियां करती है। 'प्रमुखा' होने के नाते हुछ आयह,तरक संवकार होते हैं। बन तरु तेपपंच वातन में १० वाची प्रमुखार्थ हुई है :१-महावर्धी वरणूर्वी
१-महावर्धी वरणूर्वी
१-महावर्धी होरांची
१-महावर्धी वरणंची

रामें प्रपार तीन साधियां प्रमुख एव प्राप्ता नहीं सीं; स्वीन्द्र उन्होंने सामी प्रमुख की तयह ही साथ कार्य किया था। क्षम्य ७ साधियों को साथायों में 'सामी प्रमुख' एव पर स्वापित कर समस्त सामी समाय की देखरेख करने का कार्य सींपा था। जब में देशमें से उन साधियों का जीवन-भूग प्रस्तुत करती हूं, विनका निवरण उपराध्य है।

१-महासती वीपां जी (सावनाकाल वि० वं० १८७२-१९१८)

(वाजी भी दीपांत्री का बोक्न महाक्यों है परिपूर्ण वा । वह स्वक्तियं नहीं कि वे 'प्रमुखा' वी, मन्ति इसकिर कि कम् सहन महा का कहेक वा । चरित्र के प्रति किया वी, संबय के प्रति बनुधन या बौद सहयामिकों के प्रति सहन लोड़ और मातास्य वा ।)

क्षण स्वयन्त किरत् थीं, प्राणीके महिल्ल थीं; और महिल्ल की स्वर्णिक दिन्द थीं। एक प्रार भार विद्युर रूप वा पूरी थीं। वास में २-१-१ फानिक्स भी। राज्ये में एक मक्षणिका । वह नेक सामिक्सी हे क्षणिया था। उन्हों तक्षण रिक्रण है पूर कहा-भीर दुर मीगिय पूजा पाइती है। हो बाप सामय मूर्व में थी। सामिस्सी ने दे रूप एए। क्षणी ने साम सामाम मीचे का विद्या । मह्यू स्वयाद पत्र सामा मीचेन कमा। बाज्यी भी दिनोती ने उनस पूर्व रिक्रण । उन्हों में मीचे कार्य माने हिन्द में की। मह्यू इस्कार माने माने मुक्त पर करने कार प्रारम्भ हों। उन्हों इस्कार माने की स्वयाद मीचेन की। माने क्षण प्रतिकृति कार प्रतिकृति हों। माने इस्कार कर कि साम प्रतिकृति हों। माने इस्कार कर कि साम प्रतिकृति हों। माने इस्कार कर कि साम प्रतिकृति हों। माने क्षण हुए साम की साम प्रतिकृत प्रतिकृत प्रतिकृति कार प्रतिकृति हों।

एक बार एक और करू वे वाबालकर हुना । उन्ने वाक्तिकों से कूना बाहा । बान्ने बोन्नूमें वान्तों में कहा हम, 'लेक लाभियां हैं । हम पुत्र व कार्य वहिंगियों । हमा नहां । हम तकता बायत त्वर एक होते हैं ।" कूरेय मान पता । की लाभियां ने करान-करणा वायत नी रे ला दिया । इन्द्र कर दावर को लाभियों देजां हो आपने भी दीनांत्री उनके तीच में या हीते जी उनक तर है 'सनकार महत्वमं 'का बाद करने वार्य । कूरेंगे से आर्क बोनली नार्य से सहस्तात्र वहां विकार से वी वायत्रना कर एही है, संपत्रात्री है। न मानुम मेरी क्या रखा होनी । श्रूह इन्द्र इन्ह्र साला महत्वों विकार से वी वायत्रना कर एही है, संपत्रात्री है। न मानुम मेरी क्या रखा होनी । श्रूह

वारण स्वारण मीहण जाई था। वाली प्रतिक कार में निर्माण और गण्या पहिं। िमानी-पूर्वी गर्वी स्वार कर दूसरों के प्रताप पर की भाजना है जा नहीं होंगी। में जूक बहुता होंगा वह लग्छ में की स्वारण है प्रतिक में जूक बहुता होंगा वह लग्छ में होंगा। एक पर रेपारण में जूक बहुता होंगा वह लग्छ में है। एक पर रेपारण में जूक में हैं पात्र पर के प्रतासकार में ग्रामण मात्र की पूर्णिया में में, एक पर रेपारण मात्र की मात्र की प्रतिक में ते एक पर रेपारण में जा मात्र की पूर्णिया में में एक पर राज्य की स्वारण कर होंगा का स्वारण कर होंगा वह स्वारण में मात्र में कुए "मिलर ! हुँ दो प्रतासका कर होंगे का स्वारण मात्र में की मीहण में प्रतिक में हुँ पात्र में हुए मात्र में हुए मात्रिया में पर के मीहण है। "पत्र में हुए में की स्वारण में की मात्र मात्र में कि मात्र में की मात्र मात्र में की मात्र में की मात्र मात्र में की मात्र मात्र में की मात्र मात्र में की मात्र मात्र में मात्र में मात्र मात्र में मात्र मात्र में मात्र मात्र मात्र में मात्र मात्र में मात्र मात्र में मात्र मात्र मात्र में मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र में मात्र मात्र मात्र में मात्र में मात्र में मात्र में मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र मा

कथा स्टब्स्टर्स में एक बार सन कम्म्यान के बापू के बात बनी मामंत्र सा करा। सही के प्रकुर ने मामस्था का सारित्य किया। मामाद्र का कबता था। विकरित्यकों कुप ने सारी परितर एक में उस परि। सार्य से बार की अपना सारात रिकामर पृत्ति पर के काय। बार्यों भी सीपीय क्यानी सामित्रों के बात परितर में काई। मामस्वी अपना सारात समझ सामाद्र सा में केसा मीर पात्र में हो पेड़ एंड़ एंड़ की विकासर स्वके क्यार केट में, पाने हार सीर विवस की

प्रवस

कस्पनाओं को संजोये बैठे थे। साञ्ची श्री की कार्य-कुखखता और प्रत्युत्पन्न मति पर ठाकुर प्रसन्न हो रहे थे। चर्चा प्रारम्भ हई। साम्बी भी परम प्रसन्नता से मधुर दवनों में उत्तर दे रही थी। मनि जी उत्तेजित हो गए। आवेग बहुता गया। साम्बी श्री मधर वचनों से उन्हें उनके कथन का मान करा रही थी। लोग व्यस् हो रहे थे। ठाकूर साहत ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए लोगों को वैसे रखने के लिये कहा । जासिर निरुत्तरता की जनस्था जाने पर मित जी ते मीन गरण कर किया । सभी स्थिति को समझ गए । चर्चा समाप्त हुई । ठाकर साहव ने साध्वी श्री का बहुत सम्मान किया भीर जनके प्रत्यत्पन्नमतित्व पर उन्हें बचाई थी तथा उन्हें दूर तक पहुँचाने के लिये उनके साथ गए।

वरी मफल वनता है जिसका वाक्य प्रयोग इदय के मर्मस्वल को ज सके । साध्वी श्री दीपांजी में वचन-कौशल अधिः ब्यक्त था। जनके एक बंदन ने एक उन्मेष ने तपस्या का द्वार खोल हाला। जामेट की घटना है। १३ साध्यियो के साथ साध्वी श्री दीपांजी वहां चातमांस कर रही थी। जापके संकेत पर कई साध्वियां तप के लिए प्रस्तत हुई और जपवास. बेला. तेला आदि में 'माससमम्' (एक मास की तपस्या) तक की तपस्या करने की अपनी भावना व्यक्त की । साध्वी श्री ने कहा, "नहीं, में कुछ और चाहती हैं।" साध्वी श्री की उल्कट भावना की समझ तीन साध्वियां छ: मास तक की तयस्या के लिए तैयार हुई । इससे प्रेरित होकर वो जन्य साध्वियों ने भी छःमासी तपस्या के लिए निवेदन किया। माध्वी श्री ने उन पांचों साध्वयों को तपस्या 'पचखा' दी और आप उन तपस्विनी सतियों की सेवा में रत हो गई । तेरापंय हासन में इससे पूर्व छः मास की तपस्या नहीं हुई थी। साध्वी प्रमुखा श्री दीपांजी की गति, मित और स्थिति गठ-दिष्ट के अनुसार होती थी। पठन-पाठन में आपकी विशेष रुपि थी। जीजावर आपकी जनमभूमि थी। १६ वर्ष की खोटी अवस्था में वि० सं० १८७२ में भारमच्यी स्वामी के पास आपने दीखा ग्रहण की । एचास वर्ष तक साधना कर आप विकसंक १९१८ की माद्रपद करणा ११ को आमेट में २० प्रहर के अनसन में स्वर्ग सियारी।

२-महासती सरवारां जी (साथना काल वि० सं० १८५७-१९२७)

संबत्य में बल होता है और आशा में जीवन । उसी का संकल्प फलवान होता है जिसके संकल्प में आत्मनाद हो, आत्म-विश्वास का घोष हो। सरदारसती का जीवन संकल्प और वाशा की रेखाओं का स्पष्ट चित्र है। जापका जन्म वि॰ सं॰ १८६५ में चुरू में हुआ। दस वर्ष की वाल्यावल्यों में ही जापका विवाह कर दिया गया। विवाह के पार गास बाद ही उल्कापात हुना । सरदारसती के पति चरु वसे । सुकुमार हृदय पर वज्याधात सा हजा । विवाह के प्रसंग पर पहले नये मांगलिक चीवर तथा आभूषण उदार दिये गये । यह सब नाटक की भाँति घटित हो गया । दोनो परिवारों के नयनों में तमिला सी छा गई।

व्यापका प्रयम साथ सम्मर्क चन्द्रमाण जी के शिष्य शिवरामजी से हवा । वापने उन्हें धर्म गरु स्वीकार किया । संयोग वहा तेरापंच के ततीय आबार्य श्री रायचन्द जी महाराज उसी समय चरू पथारे । आप उनके सम्पर्क में भी आई ! प्रतिदिन व्याख्यान सनती और मदा-कदा पोषय भी करती। उसी वर्ष मनि जीतमञ्जी ने अपना चातुर्मीस चरू में किया। सरदारसती ने उस बादुर्मीस में अपनी विज्ञासाओं का समुचित समाधान पा एवं सस्यों की दास्तविकता की समग्र तेरापंच की श्रद्धा स्वीकार की ।

आपने १३-१४ वर्ष की आयु में यावण्यीवन चौविहार (रात्रि में पानी भी न पीना और प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करना) का ब्रत ले लिया था । सचित पानी न पीना, खुछे मुंह न बीछना, सचित बस्त न खाना लादि-लादि प्रतिहाएँ आपके उत्कट वैराग्य की सुबक है। दीक्षा का संकल्प दुइ होता जा रहा था। बापने साधनान्यव को परसना बाहा। तपस्याएँ प्रारम्भ की । ८० बेले (दो दिन का उपवास) किये. पारणे के दिन जाचाम्ल की तपस्या की । कई महीनों तक 'एकान्तर-तप' (एक दिन के अन्तर से भोजन छेना) किया। एक वर्ष तक बेछे-बेछे का चौविद्वार तप तपा। प्रतिमास एक चोला तया एक वंचीला चौविद्वार करने का संकल्प किया । एक बार १० दिन का चौविद्वार उपवास किया । जीवन का अधिक समय नपस्था में बीतने लगा ! विचारों की प्रौदता से बाचार के प्रति निष्ठा बढी । दीक्षा ग्रहण की भावना उत्कट हुई । जन्होंने यह बात अपने परिवारवाओं से नहीं।

तेरापंच की दीक्षा परिवारवाओं की स्वीकृति के बिना नहीं होती । ससूर का स्वर्गवास हो गया था । घर में प्रथम 'क्वेफ्ट' बहादर सिंहजी में । दीवा की नामा उन पर निर्मेर थी । सरदारसती ने उनसे प्रवच्या की बात कही । उन्होंने

पर इसकी कार्यानिवृद्धि में अनेक बढ़चर्ने वीं । एक झठाब्दी के प्राचीन संस्कारों को सहसा मिटा देना सहज नहीं था । बापने हर्रें हैं सामने माला । इससे बारी पुरस्कें सरवारकती को वर्षित हो गईं। सरदारवती में वे समी पुरस्कें प्रीमक्क्यानार्थ सामने माला । इससे बारी पुरस्कें सरवारकती को वर्षित हो गईं। सरदारवती में वे समी पुरस्कें प्रीमक्क्यानार्थ

साध्यी-समाज की एक और समस्या थी। साध्यियों के गण सम संस्थात्मक नहीं थे। किसी गण में ९ साध्यियी रहतीं तो किसी में केवल तीन ही । सरदारसती ने इस विवमता को मिटाना चाहा । विवेक और वृद्धि द्वारा साध्यियों का हृदय-परिवर्तन कर समस्या मुळक्काई वई । साध्यियों का संपीकरण हवा।

### कशल ध्यवस्थापिका

हृदय का अनुषासन स्थामी होता है। सरदारसती का अनुशासन अपनी विश्वेषताओं को लिये हुए था। सम्मूर्ण साध-साम्बी समाज का विश्वास आपको प्राप्त या । आचार्यों का आपके कार्यों के प्रति असंदिग्ध शाव था । एक दिन श्रीमण्डया-चार्य ने सरदारसती से कहा-साध्वियों की योग्यता के अनुसार कई 'संघाटक' (सिंघाड़े) तैवार करो । बावेश पा आपने एक रात में ५३ साम्त्रियों के १० संवाटक तैयार कर श्रीमञ्जयाचार्य से निवेदन किया। जाचार्य श्री शाप की कार्य तत्परता व कशलता पर बहुत प्रसन्न हुए । यह व्यवस्था इतनी सहज नहीं थी जितनी प्रतीत होती है, परन्तु यह सरदारसती के व्यक्तित्व का ही परिणाम था कि सब कुछ आसानी से हो गया।

क्षाहार के सम विभाग की परम्परा का श्रेय भी सरदारस्त्रती को ही है। साधु-साध्वयों की समस्त भिक्षा आजार के समक्ष एकत्र की जाती और उसमें से साथु जितना चाहते जतना एक केंद्रे, होप साध्वियों को दे देते । सरदारसती को यह बात अखरी । उन्होंने श्रीमञ्ज्याचार्य से उचित परिवर्तन की प्रार्थना की । तदनुसार सम विभाग की व्यवस्था चाल हो गई। साम्बी-जीवन में आपने विविध तपस्याएँ कीं । अनेक साध्वियों को तपस्या करने के लिये प्रीत्साहित किया । अन्त में

वि॰ सं॰ १९२७ की पीप कृष्णा ८ को आजीवन अनसन (पाँच प्रहर के बनसन) में बापका स्वर्गवास हो गया। विषेक और बृद्धि की बनी, मुख् के इंगित जाकार को समझने में जरवन्त निपुण महासती सरदारसती का तैरापंप विरश्

ऋणी रहेगा।

६-महासती गुलावां जी (साथनाकारू वि० सं० १९०१-१९४२) हृदय की कोमलता, भाषा की मधुरता और ऑखों की बाईवा—ये नारी के सहज गुण हैं। साम्बी श्री गुलावांजी में नारी के में सहज गुण तो में ही, साम-साम उनमें व्यक्तित्व का बदूर्व सुयोग भी था।

श्रीमुज्जपानामं के पास आपने भागवती दीक्षा ग्रहण की । महासदी सरदारांबी की देख-रेख में आपने सामाचारी ज्ञान प्राप्त किया और आपका पठन-पाठन मी वहीं हुआ। आपको ग्रहण श्रमित तेज थी। कुछ ही समय में आप ने शिक्षा में अच्छी प्रगति की और अपनी सहपाटिनी साध्वियों से वागे निकल गईं!

लादनं में साम्बी श्री गुलाबांत्री वालक्य में बन्यान्य साम्बियों के साथ श्रीमण्ययाचार्य की सेवा में बैठी यीं। वाल-स्वभाव के कारण वे इधर-वधर चक्कर काटने लगीं। श्रीमन्त्रयाचार्य ने वासत्य भरे उपालन्य में कहा, 'गुलाव! इधर-चयर क्यों फिरती है ? जा 'आले' में बैठ वा और स्वाच्याय कर।" तत्त्वच गुलायांकी वहाँ वा बैठीं। कई घंटे बीत गये। व्यास्थान हुआ। गोचरी आई। आहार का समय हुआ। श्रीमञ्ज्याचार्य ने पूछा-गुलाव कहाँ है? प्ता । अपना क्षा । आनार्यंवर ने कहा-मैंने उसे आले में बैठने की कहा था, सम्भव है यह वहीं हो। आले में ही वे स्वाध्याय कर रही वीं। उन्हें कहा गया-मुख्देव बाद कर रहे हैं ? तत्क्षण वे मुख्देव के पास आईं। आवार्य त्री ने पूछा-गुलाव ! तू वहाँ इतनी देर केंसे टिक सकी ? युकाव ने कहा-आपके आदेश से । जानार्य श्री ने कहा-वहाँ से उठी क्यों नहीं ?

गलाव-आपने बैठने का ही तो बादेश दिया था।

अवार्यं श्री की मंद मुस्कान में गुलाव सती का विवेक सलक रहा था।

#### सहज सीन्दर्व

जिसका जीवन विवेक रूपी सौन्दर्य से विमूपित है वही वास्तव में सुन्दर है। आरीरिक सौन्दर्य केवल बाह्य है। अहिमक सौन्दर्य, अनिमञ्जूषत रह कर भी अव्यात्मपूर्ण जीवन के कार्य कलापों में अभिव्यक्त होता रहता है। साव्यी श्री गुनावांची में बाह्य बीर बान्तरिक दोनों चीन्वर्व का कहन कुमेल था। करीर की कोमलता, बदवरों की सुपरर संपटना और मुदर संपना क्या गौरवर्व-महा हमा बाजका हृदयबाही व्यक्तित्व । मिकनवारता, विहसा, बीहार्स, मासल्य कीर रिपाइल आप वा आपका बातिरक व्यक्तित्व न

पि॰ हाँ॰ (१४२ का मध्यापयों का चातुर्गांच योषपुर में था। एक दिन सबि बयेखपुरों यो वाचार सी के सहंतार्थ सारों। वारित्य क्योरी क्यों। इस जोर दायामा जारण्युंके होते रहे। यब अधियों आरों करों तो सामां यो ने स्वा-सामियों के देशन जी कियें। जबका कर पोर्चाए। अधियों ने बोलते के दशान पर पान्य सामां यो पुलावीं के सर्वन कियें। धार्तीकार हुमा। वहीं हे डीटकर दे नयवारणों के पाछ यायस बावें बीर कहा-महत्त्रपार! सारे में उनके स्वान नहीं करता डीमन में पह बाती। नेने देशा दे नार्य नहीं, स्टब्सों की शास्त्र बकतार हैं। उनकी मुन-

#### ज्ञान की आराधना

सामी भी नुमानांत्री का राज्य-पाटन महत्त्वती साधारी जा भी सम्बन्धायां के कुछन नेतृत्व में हुआ। से संकत काव्य ताम मालदान का जम्मान कुछा। निमानी कार्यों का स्वास्थ्यात के प्राप्त कुछी समझ ने विकृति कर हैं। मीनकनामार्थ ने भारती कुछ की राज्यकानी मांचा में स्वव्य देवा कर तो प्राप्त कर की प्राप्त की पाट की स्वास के स्व सामी भी एक बार कर हुन्तर विभिन्न कर के ली । एक मार्थ - क्या के कुछन ने बार पर केती। सामनी निर्मा मुक्त और स्वय ती। सामने कोल के प्राप्त कि पित्रक विष्या। होन्द्रों कह कि दूर नो को में कहा विराणी में ही मिनकी है। आध्यों भी गुमानी वी को वाणी में स्वास कि और पा

और था एक तहन बाक्येंन भी। बाप के व्यास्थानों की जन-मानत पर महरी छाप पहती थी; क्योंकि उनका मुख्य होतु थी उपरेतानुक्त किया। आपका संवीत पकते हुए पविक को रोक छेता था। कंठ की अधुरता वेजोड़ थी। साथ-साथ पाहित्यपूर्व विवेचन भी जाक्येंन का निमित्त बनता था।

एक दिन आप सामुजों के स्थान पर व्याख्यान देने गई। प्रतिपाद्य दिवय वा 'ब्रह्मच्ये'! साधुजों ने व्याख्यान सुना। दियय के प्रतिपादन की सैंडी और नये तथ्यों के प्रकटीकरण से मुननेवाजों का मन प्रकुस्कित हो बठा।

दि॰ सं॰ १९२७ में बारने 'सान्यी मनुषा' का कार्य संगान । १५ वर्ष दक बान दव यद पर रहीं। नार में सरीर से सुक्रमारता और महित की सोमकता स्पर्धी करती हुए ही ही गतीत होगी थी। समस्य सान्यी कमार कारफो स्थितात प्राप्त जा। कारफे कनुसासन में पालस्य मृतियान हो बाता था। जाय समस्य स्वरूटी-सोगी सहित कर कार्यों सित्सिक ही में ही से ही महितात हैं। यह मेरा स्थापत होगा। मध्यसनी में सारफे किए सराया-

सारमा वारणा प्रतिपालना, करण षणी सावधान । पूज्य पक्त वाराधना, बाही षणी वृषधान ॥ ब्रह्माच बाणी वाषण में नणी ने, साहाब हुंत शीकार । कंठ कका वारू पंडिताई, जिम कड़े अधिक वृष च्यार ॥

आपका स्वर्गवास वि० सं० १९४२ की पीय ऋष्णा नवनी की हुआ।

४-महासती जेठांजी (सामना काल वि० सं० १९१९-१९८१)

जन्म-वि॰ सं॰ १९०१ चूरु बीसा-वि॰ सं॰ १९१९ चूरु प्रमुखानद प्राप्ति-वि॰ सं॰ १९५५ साडनूं स्वर्गवास-वि॰ सं॰ १९८१ राजकदेसर

व्यक्तित्व जीवन की मुर्री हैं, बिचके केन्द्र में जीवन की सफलता और वसफलता का लेखा-जोवा लिखा रहता है। व्यक्तित स्वयं में एक ब्योति है, वह स्वयं प्रकाशबीठ है। साम्बी भी नेटोजी व्यक्तित्व की बती वीं। करीर सम्बद से वानकी ब्रान्तिएक समया नहीं ब्रविक महान थी। वहीं कारण वा कि आपका थीवन उत्तरोत्तर बाव्यों वनता गया और उतने आपको तमस्या को क्रपने में मूर्त कर शरीर के प्रति अमरण को मानना का पाठ द्वावा । महीला इन, हुमीठ शरीर, गौरवर्ष, प्रवस बरल और सहून कावि—मह सा आपरबा गाहा व्यक्तित्व और निजनतायता, बहुँ के प्रति निष्म, छोटों के प्रति व्यक्ति, व्यक्ति कावास, सामग्र के प्रति निष्ठा और वसर्पेम को मानना—क या जामका आनातीक व्यक्तित्व।

बापके दो दशक पहुल्यावात में बीते। इस बल्प अविध में भी संबाद की बनेक पुतर-दुवात्पक अनुमूधियां आपको हुई। बापका मुद्दम्ब बहुत ही महीबाबानी था। बापका निवाह हुना, परचु अधिवर्ष मेर में मनेब पाने हो बापको पति का विधोग हो गाना विशेषका कर्षन्य पट्ट कथा। वस कुछ जोकर भी बाप ने बहु पाया जो बस्य सानेकर क्रेनेसाल था। अपनी दिना के भाष जो जोर बहें। इस बैराय की सुवायन बतनाति में बदक जाया।

वि॰ सं॰ १२१९ में श्रीमञ्जयायायों के कर-कमठों द्वारा आपका दीवा संकार सम्पन्न हुआ। श्री सरदारक्री की रेक-रेस में आपका फिस्सम चका। आपकी हाँच एकनिष्फ यो। आपने महावती सरदारांजी के वैदायुक्त और शासन के करियद मार्थों के आदिन्द स्वर्थ के किया।

वैपानुल-सेवा को भावना व्यक्ति को दशाईता का प्रतिविध्य है। इसका उपायम है विनय । किरय दिवंड से फ़कवान करती है। क्योंबियों में बादा है-बेवाफरे परण चतुनी योगिनामध्यम्थः। वेदा वर्ग कारण्ड दुक्तर है। वह बादा बादा हो हो। ह्यांब्यी की बेठांबी ने केंचनक करणे वीवन का बंध न ना किया। मानत हानु-बागिनयों के किये बोर्चिष का संदोप मिताने का कार्य कारणे वर्ण तरस्ता के विभाग।

गब्दीशित सायु-साभी का बीकर वर्ष्यों का-सा वीवर होता है। जह राक्ष्मा, बैठमा, बातग, पीता, बीकरा, बादि सारितिक विभावों का समुचित शिक्षम देना होता है। नव वीशिक्षा साधित्यों को बारकी देव-देव में रखा जाता। कार जह सामाचारी का समुचित शान कराती, पुर मिला का महत्त्व में स्वावसाती, वायवम की विधि यहकारी और जह वीश्वस की महता और पित्रका का शान कराती। बाप जह करूट-सहिम्मूला का मर्स स्वस्तारी

गुर के इंगित और बाकार को शवसनेपाज विष्य हो गुर को बायफ्ता कर करता है। शासी भी बंठांको गुर के इंगित और बाकार को शवसकर देव या है। बापमी की बंठांको गुर के इन्हार बारफों गाँउ, गाँउ और स्वित होती। बारफों नावारों का बुक्तान कार था। करकार्य का मुक्तान कार वा गाँउ के बाति कर की हता है कर की। बार कर बाकुत के स्वार रहा कर होता है। हता कर की हता कर की हता कर की हता कर की हता है। हता के बात कर बात है। के स्वार के स्वार के बात कर की हता है। हता है। हता के निकास के बात की महत्वा का बात की हता है। इस कर बात की हता है। बात की की देव कर की हता है। इस कर बात की की स्वार के विषय में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की से विषय है भी मात का बात की हता है। इस के विषय में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की से विषय है में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की से विषय है में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की से विषय है में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की से विषय है में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की से विषय है में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की से विषय है में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की से विषय है में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों के साथ की से विषय है में भी गाँउ खालगी कहते, "बंदों की साथ की बंदों की से विषय है में भी गाँउ खालगी की से विषय है। इसके बंदों की साथ की बंदों की बंदों के बंदों की बंदों की से विषय है। इसके बंदों की साथ की बंदों की बंदों के बंदों की बंदों की बंदों की साथ की बंदों की साथ की बंदों की बंदों की बंदों की साथ की बंदों की बंदों की साथ की बंदों की बंदों की साथ की बंदों की साथ की बंदों की बंदों की साथ की साथ की बंदों की साथ की

त्यसमा हे बीकर निकाता है, पराजु यह तथ कंटकाकीमों है। पराजु वो बंगर होता है वह कोटों के पम पर चकर करनी बीक देकर भी कोगों के किसे पत्र प्रवक्त कर तेता है। जाभी भी बेठोवी में १७ और २ की तरसा को छोड़कर उपवाद से बाहित कियों कर मीनिक्दार तमस्या की। तेयसंग्र वासन में मीनिक्दार तससा का यह उत्कट्ट उत्तहरूप है।

भापका शहन सीक्या, कर्तव्य-निष्ठा और मुख्यित हव को सहन ही माकुट कर ठेती थी। भानूमारी कही, 'पेठीजी' भेठीजी' अपने स्में रिकारी में प्राण्यितां के राज्या जात, उनकी व्यक्तता के विषय में मुटे पिना गर्ही करां। रहारी है।' इर वच्चों में उत्तरशासित के प्रति उनकी निष्ठा एवं क्यों वाधितों के प्रति वासक्षय की पूर्व स्टक्त है।

५-महासती कानकुँबरजी (साधना काल वि० सं० १९४४-१९९३)

जग्म-बि॰ सं॰ १९३० थी हुंगरवड़ दीक्षा-बि॰ सं॰ १९४४ बीवासर प्रमुखा पर प्राप्ति-बि॰ सं॰ १९८१ पूरु स्वर्गवास बि॰ सं॰-१९९३ राजळदेसर । सहिंसा और समय एकाफेंक हैं। नहीं नहिंसा है नहीं समय है और नहीं समय है नहीं बहिंसा के मान फल्फे-फूल्पे हैं। महास्त्री कामकुरियों का श्रीकन व्यक्तिया और समय का शनवाद थां। जनमें मदि नारी को मुहुमारता भी तो साम-मान पोल्प का कठोर सन्तरमा भी था।

एवं वर प्रमानुवाध मिह्नूर क्यों हुँ वाल मन्त्रीय एकी । वहुर में उन्हें में किए त्यान वहीं निका । वट: या र्यार के स्वीदिण में रहीं। हुन किय तीने। एक किन कम्प शांत में यो भीर वहीं कमें। क्यों में को एक हिए ने 19 हैं राजी हैं वहीं की एक हिए तहें ने किए रहा हो। हुन थे। उन्हें राजी वेदी विधा । उरायने अप हैं । क्यों क्यों कहनकाह के कमर तोई हैं ताकियों में भोर् में स्वाप्त कर किया । क्यों में किया हैं किया हैं किया किया है किया किया है किया किया है किया है कहन की हैं किया है किया

कला जीवन का उदात्त पड़ा है। कला कला के लिये न हो, जीवन के लियें हो—यह जिसने कहा नहीं सही वर्ष में कला-वित्र है। जो व्यक्ति जीने की कला में निपण है वह सभी कलावों में निपण है।

सामी भी का जीवन स्वयं एक कठा की स्कूट विश्वित्वस्ति था। वीदन की कठा के शाम ही बन्यान कठात्मक स्तुओं के निमांन का शिवन देना भी बाप जनना कर्डव्य समझतों थी। जपने पास प्लेगांनी शास्त्रियों को बाप सभी प्रकार की कठाएँ हिसातों। अपने एक बार के चाहमांत कठाक में बापने ११ रजीहरण बनाये। ये बनमी कठा में बेजोट थीं।

बार सामी-मनुमा है पर पर सी। बार पर रोगों का प्रतिकार करने का मुख्य प्रतिकार मा। प्रतिकार में कडोवा भी सपी मात्री है। परणु प्रत्यक हुवह हतना कंग्निक या कि कियों को सपास के किए रहे असना जानके दें एन यह इति का प्रश्नान मना नहीं किया तीत यह कर मात्री में नहीं पहिला है। मात्रा कुए कर देवी तीति पर पर यह इति का प्रतिकार कि साथ मेरे बाइक को कुछ कहा है और बनी कर 'पना-मान्यन' नहीं किया है, वो सामका कौर हाम में हैं। यह मात्रा भी मोनन पढ़ा ही पहती। साम पहते कब सामी है बाइन खमा-मान्यन करों। सामान्यन मेरे

तान की सिन्धित न ही यात्र यह लामध्य का मूल का नहीं, मौत्र का है। सम्याध्य का प्रधान काहे हैं। भी तमुन्ति है। सामी मीं दार सम्याधन वैधिन दहीं। अपन्ते के स्थापन कंत्य में । धरेन्त्र मोत्रेन्द्र, पत्ता, तारूरं किया नहामां मोत्र में । एत में मंद्री का हमना लामधान करीं। किम में सामानेत्र मात्र मात्र करना पत्र पत्र के क्षमा में में पढ़ काट १२ सामाने का सम्मादी काता। तार्तनिहत सामित्र किया के किया मात्र से मेंद्री सामानेत्र करती, पद्मा झालित कार्य मेंद्री मात्र के क्षमा सामान्य कार्यों के कुल मेंद्री मेंद्री सामाने के किया कार्य करीं करती हुक सात्र करती कार्य महात्री-स्था चरव मात्र ही बीदा। वर्षि सामान्य होता ही कियो साम्यानुर्वित सीत्र। समस्य सामने समाय का विश्वास वारणे प्राप्त था। इरका मुख्ये हुए जारफा कालिय मोर निस्त्रस शास्त्र । स्थित, स्थान तथा बृद्ध सामियों की स्थित स्थानिय के विश्वास स्थान अवस्थानिय पूर्वी तथा स्थानी सामस्यस्थानीओं मूरे कर्यों । हुत्यों की 'निस्ता स्थानिय के सिंब करने स्थाने कालान करने में नी बाद कार्य यहाँ सी । बोलपुर में एक सर ऐसा ही स्थान का प्राप्त । बारणे बीलाई काल्यानी के सामन कर्नुस्थ निरुष कर वृद्ध सामने भी कसूरों सी के किए एक आबा मी, स्थित क्या आपनी की अवस्थानिय की।

सारको साम्यान-करा प्रश्नावेगारक थी। वह बता वापूनों के स्थान पर सम्याह में व्यास्थान देतीं तब बाद बार का मायवान कुछि । धीनाद कानुमानी कहते—वापूनी कर कार्यकान किता यह बता है वह प्रदास्था है तो है। कहें बापूनी है में दिन्हों मायवान बीजों चुन्दर है। वह को है। व्यासी कार्यका मायवान कर में है वी, तो बीजों में ही बार कम्बल केंद्रप परिवाद में बार्गी वार्ती कीर मायवान प्राप्त कर देतीं। बार्गु बारके खाने मायवान देते में शकुमते पे। बाप्तानी है कर में मापने की बिवासन था। को बात कारक परिवाद मायवान बता है।

आवार्य भी तुलसी ने अपने 'काल्यसोविकास' महाकाव्य में किसा है -

चंचान्त्रं संत्री पुष्कं, क्षात्र प्यात्त व्यवता । कानकंदर वन में कही, नृष्कं क्षा स्वमान्त्रं निन्द्रं नीतिवृत्त गाविमी, वरण-रचन्त्रं मुक्काश । वात्त्वकाल बहुप्यारियी, वर्षे गुण प्यादा । वृत्ति स्वाप्ताद्व दिवालीमी, ह्यातिष्ट मंत्रं कदिर । विक्रमावाद विमाणिती, वात्त्वाविनी मन मोर ॥ वृत्ति सुण्याद्व प्रमाणिती, वात्त्वाविनी मन मोर ॥ वृत्ति सुण्याद्व प्रमाणिती, विक्रमंत्राव्य क्षात्रं वात्त्रम् ॥

सापके रेट में एक बढ़ी गाँठ थी । साध्यांत्रिक मर्यादा के अनुसार बायरेका असंस्थ था । आपको ३ वर्ष तक 'रिसर-वार्ष' रहना पढ़ा । वि० सं० १९९३ की भाइयद कुम्मा ५ को अस्पन्त समाधिस्य अवस्था में आपका स्वर्गवास हुआ । ६-महासानी समक्तनी (सामना काल वि० सं० १९६५-२००२)

'संस्कृती' का जन्म 'राज्यान के उत्त नगर-जेवातर में हुआ। जब ताम परे में नाई कर बारणी गता ते प्रधान में सब्दी भी तेसा। स्वय में ही गाँ ने गुण-जह खा? कार मिला-टे पर्व के एक क्यात का बच्चा होता, ती राज्ये कु का मूंगार करेंगी। आपका कमा हुआ। 'रिलार' में कम्म कर्म चृदि हुई। बारणिया कि ग्रह । त्यारां को करूत लोड़ और पास्त्य से पास्त्र-पोष्ट पास्त्र-पास्त्र हुआ। अपना से तीता। अपन्यम में है। पास्त्र-पास्त्र-पोष्ट में प्रमुख में में पहुंच में में पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्ति-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्र-पास्त्

एक बार शान्त्री की रंपानी ने बारका हुए देखकर उद्या-दुम्हार जीवन क्यालय हाल की देखा में वीदेणा। दुर्ग संब की वारायना करोगी ऐसा कनता है। बस्त्रुमी ने कहा-महाराव! ऐसा माय्य कहीं? यह बार सारने स्वच में कहीं हे करें बारमुक्त की देखा! बारने मर ही। नद दीवा का इंक्टर कर किया। मात्रानिता का रहें हा सार-स्वपुर मा बहुराव जर्ड नीय नहीं सका! तिन कंट १९६५ में बीचड़ डाअनवीं के पास बारने चानवीं दीवा हुन की!

दीशा से पूर्व पति-मूद की राजवाजी का भार बाद पर था। बनस्या कोटी थी परन्तु विदेक बृद थे। दीशा के समय बार्कि भेट में कहा-व्यक्त किम्प्य आता की मुक्य पर मुझे हत्वा हुन्य-पर मही हुना था, जिना बाद कुन्दारी दीशा पर हो रहा है। अब मेरे पर की राजवाजी और करेगी? बन्दन को कीन संगात कर रखेगी? ये उद्युपार द्वासित के प्रति बापकी गिष्ठा क्या हुन्यकता के गरियानक है। आरम्प हो बारको काल के शार्व कार्यक्रम था। सर्वक कार्य को सार क्यालक वर ने करारी। काल के साथ-साथ स्मूर्ण कोर रिवर्षन भी था। यही कारण वा कि बार करवे कोर्ड यह होने रह भी कार्य पर की रिवर्णमार्ट कार पर सी। पीका के बाद कार में जीर अधिक विकास हुता। १५ फिट में चीक पहुँ की बीता, कहने के रिवर्ण कार्य १५ कमिलकों को मुख्या आपनी मूर्विक वे परिचायक है। आपने मृहस्य चीवन में पहते हुए मी अनेक सामित्रों को साथ किया विवास ।

जाए स्वाच्याय में रह नेती। ६-७ हवार बावाएँ कठरच थी। उनका बावर्तन अलावर्तन, चिन्तन-मनत होता रहता। वेब, जात, बुढ की परिषदी में आवकी विशेष जानन आता। जब कमी शास्त्रियों में वीर-काड बादि का प्रवण बाता हो आप उसे अपने होत्रों से बायल करती। का चुकता वा, जावना कार्य करते की प्रवण्या भी थी।

मुक्तमील मार्कन वेरिक्त मा का था। मारू क्या वाकर-शिव को प्रधानना देवी। बाहर-शिव के किये करने वह ते ते दे आपों का भी मीरिक्त करने में बार पोने मही एकी। यही पास्पत देवर स्थान की प्रीत है। एक मार्टिक्टर करते हुए मार्न में ही कार्य वा दी। यह करने मीरिक्टर। स्थान पर साबप्त को सामित्य करने करने करने की सुकारी के कार्य है। आपने मार्न को मीरिक्टर करने भी मीरिक्टर कही था। वह में मार्च प्रधान को पुरस्त करने की सामित्र की मीरिक्टर एक सामे की। यह मिरिक्टर करने मिरिक्टर के मीरिक्टर है।

आपके प्रत्येक कार्य में 'स्पूर्णि तथा चाल में लेती थी। एक बार श्रीमत् कालूगणी वातुमीत के लिये चूर पशर रहे थे। मत्य प्रवेख का मुद्दर्व 'शावने का वा और दूरी ६ मील की थी। बाचार्य थी किसी भी ठरह वहाँ उस समय नहीं पहुँच सकते थे। सत्य प्रस्थाना रूप आपको भेवा ग्या। साथ एक वटे में ६ मील पहुँच वहै।

जापको स्मृति और पहुचान व्यविकत थी। एक वार निव बाकृति को देव किया, निवके स्वर हुन किए, उदे वर्षों वाद भी बार सरकरा हे पहुचान केती थी। कन्पकार में थी स्वरी से उछ व्यक्ति को वानकर नामीक्वारण पूर्वक कन्तन की स्वीकृति देती। व्यनार्थी कुष्वें से पहुचहु हो बादे और वस्ता बाना सार्थक मानते।

बार जदार करार थी, राज्यु केरे जन्म रिकेट बारों रहात था। वक्ता देवा थी मार्ग रेता, विकार देव में बुक्ततात इसके सा क्षेत्रोक के रिकार का बस्त्राव्य है। जनका देवा तो कचा देवा, विकार मुख्ये कथा कर विचा वार ? बार सार्-सामियों की राज्यु हैं कर छो। विकार बहुक समार होता वा में देवा के दे वे वाव में हैं होता सा राज्यु के होता है का उपहार है सहुद करती मार्ग को कर के पार्ट कर होता है हो। बार बस्के विचे यातु स्वारोग थी। वार के किये सार्व्य वीच होता है सा सा वार्य किया है हो। बार बस्के विचे यातु स्वारोग थी। वार के किये

सहित्याद्वा महिता का परिणाम है। सहसा महिता है। सहसे यह है रुप्त को सहरे में मानन राजता है यही सित्य है। साम कर मार साम को मार्ग मुख्य के पर रुप्त सुन्ध को। प्राप्त का स्वत्य का। साम व्हर पर की दूरी थी। मीर सा महिता है कि साम का को साम के दूर रुप्त की प्राप्त की सित्य कर दो मार्ग कि साम की साम क

हाँ है स्तिष्ट्रां और बीच ने प्रधिन्न होनेकों करेत है, परंदु तेची करवानों में करण व प्रश्नीत्व पहेंचीने दिस्ते हैं। किनें। देखर के अध्यानमंत्री भीवर कानूनकों का स्वतंत्रक हुआ। वपरो वीच बीक के सिद्धा है। किना सम्पूर्तानियों में हो कि के की सिद्धा कर है। क्या कर बीचर-बीचर रोने क्या। वोची विकास विसी में मार्थ में बैंद का रियार किया। अब ने साहत का वर कुछ और बड़ बीचन बावानों पर प्राप्त भी हुवतीनकों के बीचनका में बूर्ड कर कर अधिक हुआ।

े त्रापय शासन की आपने १७ वर्षों तक वेश की । बाचारों का विस्ताय, सामु-साम्बरों का कनुपन कनुपन व स्तंह आवक-मानिकारों को अधिकळ असित और अद्धा को स्वीकार करती हुई, सावना की आनन्द मुसाबों को समेदरी विचेदती बाप पि० सं० २००२ में पूर्ण समापि में इस संधार से चल वसी। बाव जनकी केवल स्मृति रह गई है, जो अनेक कारों में प्रीतिसीमत होकर सिस्मृत को स्मृत बना रही है। ७-महासती सार्वी सी साववा जात कि को १९४८ — )

-महासती साडांबी (साधना कास्र वि० स० १९८२ — ) बन्म-वि० सं॰ १९६० टाडमूं दीसा-वि० सं॰ १९८२ टाडमूं प्रमुखायर प्राप्त-वि० सं॰ २००२

बायके पूरस्य पीवर में राज्यका वाती रही। बायकी वायु वय विवाह के बनुषम हुई दो बायका विवाह हुआ; वरणु विवाहित वीवन बाय विवाह क्या राज्य विहा की बाद बायकों के कि बायकों में देखा विवाह के बनुष्म हुई आप । इस प्रणा में ही सायकों की बाद विवाह के बनुष्म हुई को बाय है। बायकों की बाद बाद के बन्दे के ब

महासती कार्यांची का योकन मान्यांचे थी तुष्णी के कार्य-कार्यों वे व्यन्त रहा है। यहां उनके परिणामों हे वह कार्य-तिनत होंग कार्या है। आयार्थ भी दुष्णी मां योकन मंत्रिक का बीकन है। वसने एक मीर चंच है हो उहारी और कार्ये दुर्गारामानी की सिन्धियों भी आयार्थ में के कुक्क नेतृत्व में साह्ये ने के क्यों में दिक्क सिन्धा हात्रिकों भी अपने नेतृत्व का कार्य किया । साल्य मान्या महाकड़ी सार्था के कन्तुत्व कहार्यों ने वह कार्य को सक्तुत्व हात्र है। यहां का कार्य किया । सहसे मान्या मान्या किया हो। यहां मान्या किया हो। यहां मान्या किया है। यहां कार्या कार्या की स्वाव मान्या की स्वाव मान्या की स्वाव मान्या की स्वाव की है। हिन्दींने क्यम-सम्बन्ध रही किया सने के किये क्या दिवा की स्वाव की की स्वाव की स्वा

आनार की पुरस और रामें कोनों को उपयोग देते हैं, एपणु जनका निकार तीथा अनवन पुरसों है है, जाता निकारों के नहीं। ह हकती पूर्ति वात्रिवर्त पर किसी हैं। महाजती जारोंची, तब्बरें निकारों के महिसों के हुए पहले के लिये वनकारी हैं। सारे-स्थार पर वाह्यियों की मेनती हैं और गाँधे चाहित में मानव पुरासों की निवारों में पूर्व प्रत्याचीण पहती हैं। सपी-कसी मेहतह में वाहये वीमही शिवरों की युपासों के कुमारियामी के बचाया है, और उनके बोकर को संवामय कमाने में सहायों पिता हैं।

वों करह हो संवेदना को बॉट सके, वो 3,88 की सहकता को सान्त्वना के बीतन वन हे सींच सके वह शास्त्रीय वन नाता है। एक व्यक्ति रोगी हैं। वेदे बोषण से निवतनी शामित मिनती हैं, उन्नते कई मुनो अधिक शामित उनके प्रति वहतुन्त्रीर एक्ट बरने से मिनती हैं।

रोती में आहे आपनक प्रमुत्त एकने विश्व वालीक में विश्वीवय न होने देश जाय पड़े वरिष्य बीपरोज्य की प्रीपार्य रिता वार्यि बंदान में केशाया नहीं हैं। महानाती वार्यानी में क्वान किवार किया नहीं महाना है। महाने मी हिम्मारी में ने में मिरा दिया। बतेंग्र क्वानों पर चोटे वार्ट। एक ग्राची ने बनका आपनिक उपपार किया। पार्टी बोर के वह बहु रहा था। बहुवाड़ी कार्यानी बार्टि बेच बन पार्ट में बहु हैं। उनके कराई पर मी एक केंग्री देश महिलाई बेचा—पन कपर पार्टी पार्टी बेचा बहु के बीटे मों में। बहुवाड़ी कार्यानी नहा जारी ही बचा है ने पहले रोती की परिवार्टी केशा करा किया है। बीटे बीट बार हो गीचे मो यून वार्यों। वहु बुए कर बारी गामियीं बप्तरहों गएँ।

स्वास्त्य को ओर विशेष जागरूक, बाचार्य के इतित को समझन में निपुच, साम्बी समाय को बानारायका की ओर प्रेरिक्त करनेवाजी महाचारी शवस्त्री आपने मार्ग यागृति के क्षित्र प्रचलशीरू और नारो-जीवन में व्याप्त बुराइयों को नामसेव करने में व्यक्तिका हैं।



# तेरापंथ की ग्रांतरिक व्यवस्था

( मुनि श्री श्रीचन्ट्जी 'कमल')

व्यवस्था तम्य बमाव की प्रतीक है। समाव बिठना मुस्कात होगा, व्यवस्था मी उठनी ही विकास होगी। कार्य सीग्र, मुद्द और मुस्किपपूर्वक समाम करने के क्षित्रे व्यवस्था कर बन्ध हुआ। उठके समाय में उपित स्वत्य में कार्य समझ महोहोत, स्वत्यों में तस्वर प्रेम नहीं बढ़ा सी कार्यभीरों की नृत्ति पम्पन क्ष्य बाती है। बनातीमता बग्नान का होना विकास वाता है। स्विधिने व्यवस्था का प्रतिक क्षेत्र में स्थानत होता है।

सत्कालीन पर्में सम्प्रदायों की कव्यवस्था की अनुभूति ने जाणार्थे भिक्षु की व्यवस्था के किये सजग कर दिया। छन्होने उनके अनुभवी से लाभ उठाया और इस विषय में लिखा।

सारि काल में वात वायू थे। जब वाय मी जन्होंने व्यवस्था की बबहे लगा गही की। इसीलिये ताब बह सहस्यों के जीवन में मुक्त-सिक कर सहस्य बन में हैं। वह व्यवस्था के बाद जनको दल्ला है। वहां की काय स्था की बोर मुद्री। वहीं जन्होंने बात मन्तु वे देखा कि इस्तर्ज में कोटी-कोटी बातों वे स्परस्य स्वत्य कर है। मन की दूरी पंदा हों म हो, इमीकों बातायों मिक्स में जनका सुम्मता के बायक्य किया। किर जब पर केवली भी कराई।

साना, पीना, एड्ना, सोना और बैठना-स्त वातो से परस्यर मनमुटाय बढता है। देखने में यह छोटी बात है कि पिता में प्राप्त रोटी के छिने स्था कर्जार ? पर वह यो विश्वह का कारण बन बाती है। अत उन्होंने चर्चा के छोटे से छोटे क्ष्रा को भी अवस्यता के क्ष्यन में बात दिया।

साभ

लाने-पीने. बैठने और सीने की व्यवस्था साझ के माध्यम से की जाती है, व्यक्तिक नहीं। व्यवस्था की सुविधा के लिए साम का निर्माण हथा । आजार्य भी के साथ जो साथ रहते हैं, उनको कई भागों में विभक्त कर दिया गया है। प्रस्तेक माग को 'साझ' कहते हैं । भाग में एक मिलया होता है जिसे 'साझपित' कहते है । 'साझ' का सारा कार्य 'साझपित' के निर्देश में बलता है । प्रत्येक सदस्य की सामग्रन्य व्यवस्था का दायिस्व 'साक्षपित' पर होता है । काण अवस्था में सेवा करना सभी सामग्रों का कर्तव्य होता है, किन्तु उसका दायित्व मुख्यतया अपने साझ के सामग्रों पर होता है। अपने 'साझ' के क्या साथ की सेवा करना उसका अनिवार्य करांच्य होता है, क्योंकि वे सारे चित्त समाधि के एक सत्र में वेंधे होते है। वैसे तो 'माना' के महस्यों को परिवर्तित करने के लिये वाचार्य श्री को निवेदित करना पहता है, पर रुग्य अवस्था में वैसा नही होता है । 'साझ' के सदस्य एक स्थान पर उठते, बैठते और भोजन करते है । अत जनका कार्य परस्पर सदिवत होता है । 'मानपति' 'सान' सम्बन्धी दैनिक कार्य सदस्यों में विभन्त कर देता है। प्रत्येक कार्य के लिये सदा कहते की लावस्यकता नदी होती । वे स्वय अपना दायित्व समझते हं । स्वान और वस्त्र की सफाई तथा पानी उठाने का कार्य सामहिक रूप में होता है। 'माझ' का प्रत्येक सदस्य कार्यशील होता है और साक्ष में किसी कार्य की तुष्छ नहीं माना जाता। इसलिए परस्पर ईब्बों और होनता के माब नहीं पनपते । 'साझ' के सदस्यों की सत्या निर्मारित नहीं होती । वह बाचार्य की इच्छा पर आधारित होती है। दो सामनो का भी 'साल' हो सकता है, और एक 'साल' में १० से २० साम तक भी रह सकते है। आधार्य आवश्यकतानसार सदस्यों का 'साख' परिवर्तन मी कर देते हैं। 'साख'सज्ञा आधार्य श्री के साथ रहनेवाले साधकों के माग की ही है। अन्यत्र विहार करनेवाले बाग (दल) की "सिंघाडा" सजा है। चातुर्मास की समाप्ति के बाद जब सामुओं की सस्या बढती है तब 'साझ' भी वढ जाता है। कार्य विवि

'साम्र' के वाविरित्ता कई कार्य सामृहिक समुन्त्य के होते हु वो प्रत्येक सामृ के शिवर करणीय होते हैं। यदि कीर्र परसर साम्रा देशर कार्य विनित्तम करना बाहें तो सहके बाचान से निक्दन करना होता है। स्वीकृति के बाद ही नैया कर मकता है, अनुवाद्या नहीं। शारीरिक कलस्वार के कारण यदि कीर्र करना कार्य नहीं हैरे तो पूर्व स्वस्था होने के छोटी पात्री के प्रतिलेप की रंगाई के लिए १३ गायाएँ

वही पात्री के प्रतिलेप की रंगाई के लिए १५ गायाएँ

आवस्यकतानुसार समय-समय पर इन करों में बृद्धि मी होती रही-मोकपट्टों के लिए ३५ गावाएँ और पछेबड़ी के लिए ७५ गावाएँ आदि ।

अवगण्या सामिवारों के किए २५ वाचाएँ प्रतिबंदन किवन का प्रतिक्यन गहीं था। उस पर दूष्टया हो कर था। वे प्रतिक्षं एक प्रतेक्ष्टल, र प्रमानतेंगे, द रोककों, मेरी बारि चांक्यों के किन उत्तर्शन कार्ती। जोहरूप सारि बता में मिक्टफ रूर दिये वार्त तो र पुरस्के सामिवारों को ये दो बातीं। वो बनुपानी सातृ ये, वे यदि किव कर संघारित को कमारेत करते तो उनके नाम से सामार्य बमा हो बातीं। वो बें क्याच्यें कर के बिच्छ निक्कत उनकी भी सावार्य बमा हो बातीं।

बानायर की दूरपंजिता है किवलें का प्रवाद कर वहां। वब दूरपा क्या काम वाद कि किन्से क्यार कुरोज और यूद देंगि करों को स्वीवृत किया वासना और करों में पूर्व पामार्थ करा होंगी। मम्मान कोटि का कारों को पूर्व पासी वता मही होंगि वात अनुद कीर पूर्व क्यार की स्वीकार ही नहीं किन्दे वारों । होतें वा पामा करार्य की सुनीवात की और विकास पार्थ आहें कार कराने का संकार पास होता था। विकास के व्यवस्थ की कारीज करनेवाती होता रहा बोटे केन्द्रमा स्वास्थ के किन मानी मीहा पार्थहीं है। वा कर फिक्स्मेंक म्यादिक क्यारिक करनेवाती होता है। वा कर किन्सेक म्यादिक म्यादिक कर होता हो। केन्द्रमा स्वास्थ के किन्सों मीहा पार्थकीं है। वा कर फिक्स्मेंक म्यादिक मानी का किन्सेक का विकास होगे हैं।

सर्वेश्व तापू की पाशसों में आप-म्या का दिवार काले के किये एक बाद को तिवृद्ध्य दिया नाता है। यो बादू दिवार से स्वेर ने पहिल्ला प्रकार के स्वार करने माने हैं पहिल्ला है में बाद दिवार वा किया है। यह वादू निर्माव पायसों में किया किया है। इस बाद निर्माव पायसों में किया किया है। इस बाद निर्माव पायसों में कि कुतार करने माने तिवृद्धा के प्रकार के अपने किया है। इस बाद निर्माव पायसों में किया है। इस किया है।

दी बादु मानार्य द्वारा पिनुष्क होते हैं। व प्रतिकर्ष मानार्यों के बाद-मन्द्र का हिला करते हैं। यह कार्य शत के बादुकर है होता है। वास कार्यक कराय पहले कारायां के दाव वायर खोड़ार्त कोता है, फिर कुछ का नार्यों में स्वाप्त कार्यक्र किता-मीता करवार है। वे अतंत्र कंट का गामीन्देव यूर्वक शान्यव्य का हिवास करके करिया कर एक पर्ने में कित के हैं हैं। यह के कर यह बायु पुत्र-कारायों के पास बाता है बीट करते दिखाता है। आपार्य देखकर देखे पास के देखें हैं कप पर को बाद करते पर स्वाप्त हैं, कारायों के पास बाता है बीट करते दिखाता है। आपार्य देखकर देख पास के देखें मित्रेक्ट कर दोते हैं। व्यक्ति के पास बी पण पहला है, बहु बीट मूल से इसर-कपर दो बाद तो उसका हिवास क्रम पत्र वे

आहार

वनाबार्य तक बाह्यर की ममानी बह थी कि शाकुशानिकरों को दिखार में हो प्राप्त होता, उनके दे दच्छानुहरू बारू रख़ित होव शानिवरों के लिए रह बाता। कम या बारिक का परिवास शानिवर्षा मीगारी। शरदार वाले की प्रार्थना रूप वनावार्य के पान दिखा और इस मानी में कुछ गरिवर्षात किया गया। वक बाहर का विवास होते कमा। बाहुमों को विभाग कुछ अधिक विकास और शानिवर्षा को कुछ कमा कुछ समय बार किर रह अमानी में एक मेड़ स्थाप। बाहिवरों को सन्दियान विनने लगा। वो कुछ भी बाता शाचु बोर शानिवर्षों को बंदमा निकासर उनका जनमा विभावन हो जाता। विभावन का सनसे बाबार्य के शानिवर्षों को शानु के स्थाप साधु बाता विवास के दिस समय का निवर्षा विभाजन करने का कार्य पहले शाधु वर्ष करता, किर रजय गाणिया करती। माथ के महीने में बीच मां में वारिया गापु-सार्ययों के माहर पर विस्ताय रक्त करान पर होता। सामार्य थी हातनी ने उनसे परितर्श विस्तान मितान में भी माने, सापार्य को विसार समर्थ नेवान रक्त के बारों शाधु अपने सामार पर पर्यों । तिसार प्रसार माने पितान हो जाता। हुक दितों बार असमें भी परितर्शन बाला। हर व्यवस्था के कल्ह्यार साधु के मानिकार ने विस्तान पूर्व

#### व्यवस्था

विशेष परिसित्ति के दिना साबू और साम्बी एक गाँव में नहीं एहंडे। यदि किनी कारणवार एना हो तो वे बारों मोती बात महिन के हैं। एक मोती साम काते हैं मिंदू हुएटी और सामित्तरी। सामान्य की मौती का में नाई में नाई तैया मारी मोती एहं है। इस में हम्में क्लावर है। एक मोती में में में महिन हमें हुए के हिन हों हमा की मौती हमिताई कर पूरे मारी है। एक बीना में मानू बाते हैं भीर हुएटी में सामित्ता। यदि विशेष करण से दूनरे की सीमा में जाना वायम्पर हो ती उसके किया पहले का नाम की से मानू माति के मी होती है। उनकी स्वीवर्ध के बाद ही मह उन मीता में जा मनता है। अस्मान मती।

सापू अपनी सीमा को भी विभाजित करते हु। जितने द्यापू नोचरी बाहार कानेवार्च होते हैं, उन नीमा नो उतने भागों में बैट किया जाता है। इस विभाजन प्रमाणी से कोई सी वतन्य पर विभाजित और किसी भी पर में हुनरा नायू नती जाता। जातार्थ की बी विभाज अननित के बिला जाया भी रफरण एक बरावें की सीमा में नती काते।

स्वास्त्रात बनायित के बाद सामार्थ की विश्वाप पत्र को देश कर दश्य पायु को शाहरपारि का परिपार पहुँ हो है। यह सारू प्रकार विश्वापन मरके भी परिपारी कानूमी की वह देश है। वानुस्त्रात में प्रमासकी निया सामार्थ की पारे कि में हिंदी कर रहे हैं। है। समुख पर के बहुक अपने कान्य हैं, में दि मकुन नहीं, सारि वारों वापस्त्रक मार्व आपार्थ भी रिमेर्डित कर रहे है। विराद हैं पह विशास प्रमास पर सात्रा है। महि विश्वापन सात्राय पत्र भवित्या एक मार्व निया कि स्वीत्र है। से परि मार्य का कि स्वीत्र है। स्वीत्र में सात्र कहा कि स्वीत्र है। कि स्वीत्र है। स्वीत्र में सात्र के स्वीत्र है। स्वीत्र में मार्य है के सित्र है। कि सात्र के स्वीत्र के सात्र है स्वीत्र है। कि स्वीत्र है। सात्र में स्वीत्र स्वीत्र है। स्वीत्र है। सात्र में स्वीत्र स्वीत्र है। स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र है। सात्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र है। सात्र स्वीत्र स्वीत्य स्वीत्र स्वीत्य स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्य स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्य स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्य स्वीत्र स्वीत्र स्वीत्य स्वीत्य

'समुभ्यस' में भी पिशान होता है। करनना क्षेत्रियों-समुभ्यम में एक तेर मृत को दान आहे। बार बीमार मातृ ममुनार से बहु केमा बारेत है। एवंग्री दिश्वति में सम दिशान करके वह बारों नो देशी जाती है। वह एन मानाप्य ध्यवपा सही कावस्था सदस्यी अधिकता उत्तन हो बाती है, वहीं, बाचार्य भी यो व्यवस्था देते हैं, यह मर्नमाप्य होती है।

समञ्चय से जो बाहार लेते हैं, उनके ठेने के बाद बविषय्ट बाहार को विभाग पत्रवाला विभाजन स्थान पर ले जाता है और विभागपत्र के अनसार उसका विभाजन कर देता है। वह फिर दीक्षा में वहे साझवालों को बलाकर जनाए विभागपत्र के अनुसार उनको विभाग केने के लिए कहुता है। साझवाला उसी द्रव्य को केने का अधिकारी है, जिसको अपनी साध की ओर से विभागपत्र में पाँति छिसी है। चौकों का विभाजन

बीतकाल में सायुओं की संस्था सौ से कपर हो जाती है। उस समय बाहार के विभाजन का कार्य साम के चार-कार पौच-पौच सामुओं की संख्या के बनुपात से सम्पन्न होता है । विभाग के अधिक होने के कारण ४-४ के विभाग के द्वारा दक्षों का विभाजन होने से उसका नाम 'चौका विभाजन पह गया । साझों में जो दीसा पर्याय में बढ़ा होता है, बह पहले दिन विमा-जन करता है। कल्पना कीजिये कि एक दिन में ४ सावजों का कार्य चलता है। यदि उस साझ में ९ साव हों तो खड़ साझ २ दिनों तक पूरा कार्य करेगा । तीसरे दिन संयक्त साथ कार्य करेगा-एक कार्य पहले साधवाला और तीन कार्य उसरे साध वाला । इस प्रकार संत संस्था के आवार पर कम से सभी साझों में काम चलेगा । विभाजन 'विभाग पत्र' के द्वारा होता है। विभाग देने में साझों के कम का उल्लंबन नहीं होता । यदि अपनी सरिवा के लिए कोई कम का उल्लंबन करे हो हर विभाग वेनेवाले की गल्ती मानी जाती है। यदि साझ में वड़ा साथ उपवासादि करता है तो होय आहार करनेवाले के क्रम से पाँति आती है। विभाजन देने के बाद यदि किसी इव्य का विभाग घट या वढ गया हो तो उसे आवार्य भी को निवेदन करना होता है । आचार्य श्री की स्वीकृति से चन खेप द्रव्यों का पुनः विभाजन किया जाता है । विभाजन के वाद स्थान की सफाई की जाती है। आचार्य श्री द्वारा नियुक्त सामु से स्थान का निरीक्षण कराया जाता है। जहां वह स्निग्यता बताये जसको पन: साफ किया जाता है। सफाई की अवधि इसरे दिन मिखा जाने से पर्व तक की है।

विभाजन केकर साथ अपने-अपने साझ में चले जाते हैं। साझ में उपलब्ध सामग्री का सम विभाग किया जाता है। यदि साझ का कोई सदस्य अमक द्रव्य के किये सासपित को निवेदन कर देता है कि मझे नहीं चाहिये, तो उसे उसका विभाग नहीं मिलता है। साक्षपित भी विभागपत्र में उसका विभाग कम कर देते हैं। साक्ष में सारा कार्य साक्षपित के निर्देशन में चलता है।

### हाजरी

साझ के किसी सदस्य को अधिक मात्रा में आने से या रुचि विश्वेष न होने से यदि कोई द्रव्य वढ़ता हैती वह पहले साझ के सदस्यों की कहता है-यह इब्य किसी को चाहिये तो यह छे छे। कोई न छे तो वह फिर सासपित की आज्ञा के इसरे साम में जाता है। दूसरे साम में सवस्य भी अपने सामपति की बाजा से उसको लेते हैं। बावश्यकता न होने पर यदि कोई मामबाला न के तो बह अपने साझ में वापस चला आता है। बोडा-बहत बढने पर साझपति उसे साझ के सदस्यों में बाँट वेता है। यदि सभी सदस्यों को वही इब्य बढता हो। तब एक इसरा मार्ग है। सामपति या उसका एक प्रतिनिधि आवार्य श्री के पास जाता है। अमक द्रव्य इतनी मात्रा में बढता है-वह ऐसा निवेदन करता है। इस निवेदन को हाजरी कहते हैं।

... ततीय प्रहर की समाप्ति-प्रतिलेखन-राज्य से पूर्व तक हाजरी दी वा सकती है। काळाविष के बाद देने पर ५ 'परठाणा' का वण्ड मिलता है। चतुर्व प्रहर में हानरी के द्रव्य को प्रत्येक साधवाला वाचार्य श्री के पास ले जाता है। बाचार्य श्री उसे सायु या साच्यी को बावस्थकतानुसार दे देते हैं । किसी की बावस्थकता न हो तो वे प्रत्येक सायु को आर्मात्रत कर अपने हाथ से उसका वितरण कर देते हैं। इस तरह स्वमता से वह द्रव्य उठ जाता है।

विदार आदि विशेष अपवाद के विना सामारणवया दूसरे प्रहर में निवा होती है। कारणिक, बीनार और समुख्य बालों के लिए सार्यकालीन भिक्षा होती है। यदि कारींगक साथू ज्ञाम को उच्न आहार लेगा चाहे तो वह आचार्य श्री से निवेदन करे-अमक कारण से में उल्ल बाहार छेना चाहता हूँ । बाचार्य श्री की स्वीकृति छे वह शाम को गोचरी जानेवाछे से कहे कि मझे शाम को अमुक द्रथ्य चाहिये। वह उसका ध्यान रखता है। शाम की गोवरी में समुच्यय छेनेवालों के द्ध यदि कुछ शेष रहे तो उसका विभाजन हो जाता है । शाम का जपना उष्ण बाहार स्वयं जाकर राव तो उसका गायाएँ हो जातीं। जिस दिन कथ्ण बाहार छोड़े उस दिन वह पुनः बाचार्य श्री को निवेदन करके छोड़े। तीन दिनों के बीच एक पन लिख कर निवेदन करना पटता है-अमुक कारण ने जमक दिन तक नमण्यस का आहार िया, अमा दिन पर विगय का नजेंग किया या अमक दिन तक करना है। आशार्य भी उननो देखर र उननो स्वीप्रति दे पन है। निकास सम

कौन माथ, किस दिन, कितना, क्या साना चाहता है, यह प्रति दिन प्रत्येश माथ ने पुरुरार यार राजा शिंटन ही नहीं. दण्कर कार्य है । इस समस्या को सरल बनाने के लिये विभाग पत्र का सहारा लिया गया । इत्या की नहीं बनाई गई । एक और अपर से नीचे तक ब्रब्ध लिखे गये, इनरी बोर श्रवम पन्ति में सीघी लाइन में नाम ने नाम लिय गये। जिनमें विभाग पत्र का कार्य होता. वह साथ प्रत्येक (साजपति) के पास जाता है। प्रत्येक साजपति उसमें अपन मान की आय-स्पकतानुसार विभाग किला देता है। बहुबन सब का बोग कर के बाबार्य औ के पास बहुयन के बानार्य। जानार श्री उस पत्र के अनुसार आहाराचि द्रव्य मिक्षा में मैंगवाते हैं। विभागपत्र का चित्र यह है -

| साझों के नाम | द्रव्यों के नाम | बमक | वम्क | असर' | बूरबोग |
|--------------|-----------------|-----|------|------|--------|
| XIII 7 11    |                 | ₹   | \$   | 4    | ٧      |
|              | वाहार           | 3   | 8    | 1    | 3      |
|              | रम              | į   |      | è    | ₹      |
|              | सप्पी           | *   | ٩    | 8    | 6      |
|              | दूध             | ÷   | ş    | 8    | વ્યૂ   |
|              | दही             | ٩   | 8    | 2.5  | ۶٩     |
|              | यि • विग        | -   | -    | -    | -      |
|              | ब्यजन           | ₹   | *    | ə    | 92     |
|              | सिण्टाभ         |     |      | ÷    | 3      |
|              | माचन            | •   |      | •    |        |
|              | राज्यतो. स्रीर  |     | 8    |      | 8      |

|  | ~_ | - | ٠. | <br> | 2 |
|--|----|---|----|------|---|
|  |    |   |    |      |   |

१५-राइतो मीठी

| राइता, सार                     | • | ξ            | •                   |
|--------------------------------|---|--------------|---------------------|
| समय में द्रव्यों के ३० नाम चे- |   |              |                     |
| १-आहार                         |   | ₹६7          | पहतो फीनो           |
| २-व्यजन                        |   | १७-⋜         | (स                  |
| ६रम्ब                          |   | <b>₹८</b> -= | शबस                 |
| ४-सप्पी                        |   | १९-3         | ाहा-धृत             |
| ५-दूध                          |   | 20-5         | ाहा-नेख             |
| ६–दही                          |   | ₹१-9         | जिबा-धृत            |
| ७-मापड                         |   | 25-2         | पुजिया-नैस          |
| ८-विगी                         |   | 55-2         | <b>गेर</b>          |
| ९-विनायिमै                     |   | 58-2         | शोपरा               |
| १०-माखण                        |   | २५-स         | विणो                |
| ११-मिन्टान                     |   | ₹६मू         | पारी                |
| १२—क० चिनी                     |   | ₹७           | नीरी डण             |
| \$4-40 14m                     |   | ₹८           | <b>थीरो मॅग</b> हुआ |
| १३-क० मीठी                     |   | 39-          | ਜੈਲ ਹੈ ਕਿਸ੍ਰ        |
|                                |   |              |                     |

३०-यट री वस्त्र

जल का विभाग

साधु जैसे आहार भिक्षा द्वारा प्राप्त करते हैं, वैसे वल भी । प्रत्येक आहार की गोगरी के साथ पानी कार्यवाले होते हैं। जो गृह-सीमा आहार जानेवालों की है, वही पानी कानेवालों की भी है।

पानी वात का कार्य भी दीवा। जोच्छ के कन वे बक्ता है। पानी का कायवाबा बहुते विमान स्थान को बुतवा है। किर सामार्य भी के स्वीकृति के पानी वार्य बानों जो विमान स्थान की मुख्या दें देवा है। साथ में मामूक सीमा कह मामूक्यपूर करिया (पानी मास्क पान) जाने का बेक संकेश मी कर देवा है। काम नावा विभाव स्थान की स्वार्य करता है भीर करिया नहीं एस देता है। भीचरियाने जाते हैं और वे नहीं मानी एकस्ट बपने स्थान को क्ष्मे आहे हैं।

जल के विभाग से पूर्व प्रत्येक साथ एक-एक कलसिया स्वच्छ, वर्म या ठव्दा जैसा वह चाहे ले सकता है। काम वाला प्रत्येक साम में जाकर पूछता है-विभाजन से पूर्व कितना कछसिया छाए हो ? निक्षा में निर्धारित कछसिया वाया या महीं ?वह दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है । यदि विभाग स्थान पर पात्र खाली देखे तो वह और पानी मेंगा सकता है। प्रत्येक सांस को अपना जलपात्र वहाँ रखना होता है। पानी का कामवाला एक पात्र काली रखता है। उससे वह सब पानी को एक बार फिर खानता है। समुज्ययबाले विभाजन से पूर्व जल लेते हैं। श्रेष का विभाजन किया जाता है। चौबिहार तपस्यावालों का विभाग नहीं होता । कभी-कभी चना, मिट्टी, चौबन, प्रास्क यम और गोबर के पानी का भी विभाजन किया जाता है। विभाजक विभाग करके दीक्षा में बड़े साझवाटों को कमशः विभाग लेने के लिये आमंत्रित करता है। प्रत्येक साम का एक सदस्य आकर विभाग के जाता है। विभाग का जल यदि दूसरे साम के पात्र में हो तो विभाग केने बाले को पात्र खाली करना होता है। वह अपने साझ के पात्र कामवाले से खाली करवा लेता है। आवश्यकतानसार दो साझ के सदस्य पात्र का परस्पर विनिमय भी कर छेते हैं । किसी के पात्र कम हों तो इसरा पात्र देकर सहयोग भी कर देता है । कभी-कभी इस उलट-पलट में वहत समय लग जाता है : क्योंकि खाली पात्र का अभाव रहता है । सभी सदस्यों के पानी के जाने के बाद कामवाला स्थान की सफाई करता है। फिर आचार्य के पास जाकर निवेदन करता है-प्रत्येक साथ के इतना-इतना पानी विभाग में आया है। काम से मुक्त होकर वह अपने साझ में चला जाता है। चौथे प्रहर में प्रतिलेखन के बाद पून: कामबाला आजार्य श्री से स्वीकृति ले प्रत्येक साझ में जाता है । प्रत्येक साझ में जल का काम करनेवाला एक साथ होता है । वह उससे पूछता है-तम्हारे साथ में कितना पानी चाहिये ? निर्धारित पानी आया या नहीं ? कितना काना वाकी है ? सभी साओं से जानकारी के वह पून: आचार्य भी के पास जाता है। इतने करुसिया जल संतों को चाहिये और इतना लाना अवशेष है। आचार्य श्री समय और आवस्यकता को देख कर उसे स्वीकृति देते हैं। काम बाला पहले उन सामुजों से पानी मैंगाता है जिनके कम आया है। यदि कानेवाले कलस्यों की संख्या अधिक हो और आवश्यकता कम तो लाने वालों को उसी हिसाब से कम कह दिया जाता है और आवश्यकता अधिक हो तो लानेवालों से परा मँगाकर क्षेत्र निकट के गोचरीबालों से मँगाया जाता है । निकट में जितनी गोचरी होती है, उनको विभाग करके कह दिया जाता है। जैसे, ३ गोवरी से ३० कलसिया जल लाना है। प्रत्येक को १०-१० कलसिया लाना है। वी गोबरी से बीस कलसिया आया और एक से नहीं । उस समय शेष १० कलसिया भी उन दोनों से ५-५ करके मँगाया जायगा । १० कलसिया और न वा सके तो दूसरी सीमावाले गोचरियों से उसी कम से मेंगाया जायगा। जितना बाता है उसे छान - अक्टू ताकार की तरह उसका विभाग कर दिया जाता है। यह है जरु के विभाग की परम्परा।

र मृति इन वशें में जापार्य जी तुष्टवी ने इस व्यवस्था में परिवर्धन कर दिया है। प्रत्येक साधवाले जावस्थरतानुसार पपुना नाज के जाते हैं, और मंदि वह सबको सुक्त न हो तो वही प्रापीन व्यवस्था कांगू हो वाती है। पाट-बाजोट

सभी वापू बनीन पर ही बैठते और बीठ हैं। उनके किए पाट बाबोट की बावस्करता नहीं होती। आचार्य बनीन पर बैठें, यह विष्यों को मान्य नहीं। हतियाँ वे बावां के किये पाट-बावोट की नवेषणा करते हैं। भी तस्तु कार के किये कार्द जाती है, उन पर वायु स्मृति के किये मुख्य कर गान किये देते हैं ताकि वायय देने में मूक न हो। प्रतिदिन एक शाबु का बढ़ कार्य होता है। मुख्येंदर के बाद कारमकाल वार्ट बाबोटों का प्रतिकार करता है।

सुनींस्त है किया तो ने कर बाते में सामाने रिपार्ण में सामान करने सानि में बाते, वो मी जानशान करता सानि का सानि है। साम-ताम सामान के कठनेन्द्रिज के जानशानों को ने बाना बीट समान की की समर्थ का बाते है। यादि सामाने सम्मान किए या किया तो मती की प्राण्यान पर दूसरे करना पर कोने बीट सुनींस्त ने बाद माने सामान पर पायन सामाने तो होते स्थित हैं में सुनींस होने पर भी पाट कारोट की पायन केता हुने दिन मोने का माने हैं। सामीट सानि पूर्ण कार पर मानत कातों हैं, तो जो जी मती के रिपार के माने की पात का है। मानूरि के सिन्दें में मान किया है। है को स्थान करते हैं। की स्थान करते हैं। की स्थान करते हैं। के स्थान करते हैं। के स्थान करते हैं। कि स्थान के स्थान की स्थान करते हैं। स्थान की स्थान की स्थान की स्थान है। स्थान की स्थान है। स्थान की स्थ

### चौकी

वापू जनने उन्हरपों की प्रात्मार पानी है। जिस में बार्यु जने बायू पा पहें हैं, वहाँ निजी का नोई बर का प्रात्म है पार्ट पार्ट कर हो। जनार उन्हों ने उन्हों ने उन्हों के बार पार्ट के हैं, वहाँ निजी का नोई बर का प्रात्म है पार्ट कर है। वहाँ वहाँ के प्रात्म है के उन्हों के किए उन्हों के प्रात्म है के उन्हों के वहाँ के प्रात्म है के उन्हों के वहाँ के प्रात्म है के उन्हों के वहाँ के वहाँ के उन्हों के उन्हों के वहाँ के उन्हों के उन्हों के उन्हों के वहाँ के उन्हों के उन्हों के उन्हों के वहाँ के उन्हों के वहाँ के उन्हों के उन्हो

सामायायतः सानु अन्य उत्पर्धन न राज्य पर पेता कर पेता पाता है पत्ती पाता है। यो ना यो ना यो भी को भागी मेरी में यो हो पत्ती करियों होते हैं। वह उत्पर्धन एक स्वार्थन है। वह उत्पर्धन पत्ती होते हैं। वह उत्पर्धन एक प्रति होते हैं। वह उत्पर्धन पाता है जिस स्वार्थ है। विकी सामा प्रति करियों होते हैं। वह उत्पर्धन प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति होते हैं। वह उत्पर्धन प्रति करियों है। विकी सामा प्रति होते हैं। वह उत्पर्धन प्रति करियों है। वह उत्पर्धन प्रति करियों है। वह उत्पर्धन प्रति करियों है। विकी सामा प्रति होते हैं। वह उत्पर्धन प्रति करियों है। विकी सामा प्रति होते हैं वह उत्पर्धन प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति है विकी सामा प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति है विकी सामा प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति है विकी सामा प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति है विकी सामा प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति है विकी सामा प्रति होते हैं। विकी सामा प्रति है। विकी सामा है। विकी सामा प्रति है। विकी सामा प्रति है। विकी सामा है। विकी सामा है। विकी सामा है। विकी सामा प्रति है। विकी सामा प्रति है। विकी सामा प्रति है। विकी सामा है। विकी सा

### श्चयन-च्यवस्या

एक गाँव में इहरी नाम ना एक ककान से दूवने बाता का स्थान परिवर्णन होने पर शहते दिन तीने बीर देवने भी स्वयन्त्र मी भी माती है। देवने के लिये जिवाना स्थान निस्त्रा है, उन्हों में बात्याय के लिये मुर्दिक्त एक्टर से स्थान हो आपने भी मात के अनुनन में विस्त्राच कर देवे हैं। अवके हात के क्षत्रत करने नाम के नियम में मात्र रूपत है। भीने की स्वरूपता भी करी-करी दर्ति जब से होंगी है। कुछा हुएटे क्षण दे होती है। यह इस अरह र-निप्पार्थ ने अर्थ अर्थन से एक प्रार्थ कर पात्र है। में प्रार्थ कर प्रवास होता है।

दी जो के अनुकन से यह नामु नामी का उच्चारण कराता है। नाम मान्य व्यक्ति खड़ा होन्य अपना स्थान निष्यक्त कर देखा है। अनुष्यवस्थान नहीं नहीं कुम कमा स्थान निष्यत्व करते हैं। किए योग पानु क्याना-क्यान स्थान निष्युद्ध कर तेते हैं। स्थान कमहों नेया पूर्ण नाम को बोज की जाते हैं। हुस्य एक्स निर्माण पाने पाने पी की क्षेत्र क्यान निर्माण क्यान को छोज कर नहां जाना पाहे तो यह जा करता है। स्थान निर्माण होने के बाद याँ कोई स्थान परिवर्षण करना माहे तो के पूर्ण मामार्थ मों को निष्यंत्र करना परता है। यह स्लीहरी के बाद ही यहाँ या नाम हा है, पर उक्तम नामद सबसे पीछ जाता है यहाँ सुद्य तीना में करते बड़ा हो माने हही।

सेवा

दव्येष भावेष वा ज जप्पणी परस्स दा जबकार करण त सव्य वेयावण्य

निशीय वृणि ४ ३७५

निजा में जो प्राप्त होता है, उनमें से जानस्वक चस्तु ऐसी को पहले दी बाती है। आवस्वक सस्तु न आये तो प्राप्त साध्य उनकी नवेपना की बाती है। उनके विज्ञान के कार्य भी दूबरे साथ कर देते है। उनकी मानस्वक समाधि का दूरा परा धाना रखा लागा है।

### ्शस्य-सकेत

ें ... तामृहिरु कार्य की सूचना 'धब्द' द्वारा दी बाती है। बाचार्य के बादेव से एक साबू 'धान्द' करता है। यह इस बात से कहें ? रखता है कि कार्य की सूचना प्रत्येक साधु तक पहुँग बाय। खब्द न सुकने के करण यदि कोई साबू सामृहिरु कार्य र अधि )

ण्युनामण लेख<sub>ानि</sub>क्षत साब्

में भाग न से सके तो सब्द करने बाते की चुटि मानी जाती है। यदि एक कमरे में एक साधु सब्द को सुन सेता है और हुसरा नहीं सुन पाता है तो ऐसी स्विति में सब्दरुवों की बुटि नहीं मानी जाती।

सूर्योदय से एक मूहते पहले और सूर्यास्त के समय बंदना का सब्द होता है। प्रातःकासीन बंदना से पूर्व उपस्थित सावु सार्ट टीकर 'लेख पत्र' को टीटराने हैं।

प्रातः प्रतिक्रमण के पश्चात् और तृतीय प्रहर के बाद प्रतिलेखन का सब्द होता है।

साचार्स श्री के मध्याह्मफालीन मोजन के पक्चात् "गत दिवस वार्ता" का सब्द होता है। उस समय प्रत्येक साधु अपने गत दिन की चर्या निवेदन करता है।

सूर्यास्त के समभग बीस मिनट पूर्व "बल पीना हो तो पी को" की सूचना दी बाती है। फिर स्थमन १० मिनट के बाद स्थान का शब्द होता है। इसके परवात कोई साब बल मो नहीं पी सकता।

एक प्रहर रापि बीठने पर सब्द होता है, वो सोने के समय की सूचना देता है। आचार्य हिन्ती भी कार्य के किये स्थान से बाहर जाने तो उन्हें किये सब्द होता है। सामु ययासंभव आचार्य के साथ

जाते हैं। कार्य हो तो हार तक जाकर उनका सम्मान करते हैं। आबार्य किसी कार्ययश सभी सायुओं को युकाना पाहें या विशेष कार्य की सूचना देना चाहें, तो उस समय सकर होता

है। व्यक्तिगत कार्य के क्षियं सब्द नहीं होता । वासू स्वयं आचार्य के पास वाकर उनकी बाहा प्राप्त करते हैं। यह हमारे वस की दिनवर्यों का स्यूत अव्योकन है। इतमें व्यवस्था है और उनके पीछे विस्तान मी है। जिस संघ में

हुन है। हार पर पार्ट पर प्रिक्त का है। हुन के अपने का किया करने हैं है के हिए की हिए हो है इस है इस प्रक्रित क कीटी-होंदे सार्च के पिकार में हैं हो, को बात के किये प्रपादक सार्च है होते, वहीं विश्व होता है, इस्ता मंदिक हो है और करते करा। माध्यर्व विश्व हाता अपने परवारों सामार्च में हम परिवर्ताकों को सुम्ब पूर्विक है का मीर करवा कामपात विद्या। वहार की अपने प्रपाद के किया है। वहार में कर पार्ट माद है। है। मार्चेस का प्रमान काम हो होते किए मुद्दा वचन व्यव गई कराता होता। इस मुस्यसिक्त प्रतीत को पाकर कमूम वांत को होता है। मार्चेस माद सीता है।



# तेरापंथ की परंपरा में सेवा-भावना

( मृनि श्री चम्पालालजी )

ते राज्य सगठन अम्मारण कार्ति का एक भैकानावन सम्बन्ध है। इसके प्रगतिकालियों हो बचों में कामान यो हमार मृत्यू आहित्यों ने सारम-पानाना हो। अन्तर्भ अन्यरण्डा साथमा है में त स्वस्थात प्रथम प्रश्निक को लिक्स सौर पित्र मार्गीक अनुमन्न कर बेहु एवं से प्राची में हो पर वर्षीय में मी यह प्रथम अम्मी सम्बन्ध हो। मो दो बची प्रेच पर वर्षीय में मी यह प्रथम अम्मी सम्बन्ध हो। मो तो वर्षीय है पर वर्षीय में मी यह प्रथम अम्मी प्रश्निक के प्रश्निक के प्रश्निक के स्वस्था में ने प्रश्निक के प

सरने नृत हे स्वयिक्त हैं। जान सहयोग के बार्ष में नियाँ कार का वो अयोग हुआ है, वह चुछ आति वारण कर रेवा है। महारोग कोरी 'विषा' दो सक है, विनका स्वरण निवस रहा है। सहयोग विनियम की आवागों भी नामता है और एसमें महारोग कोरी बात करोग करेंगा करोग करेंगा कर हुत है के स्वार्ण के कुम्म वारों दे वसे पहते हैं। मही-तही वह सुरक्ता मृद्धियोग र नहीं होती, परन्तु सहयोग का नाजूब पतार्थ पर ही दिख्या है। विषा' में विनियम का मात्र नहीं एक्टा। करने मात्रा का पिरेक होता है और यह केवा पाहरोगों के साथ बुकर दावायम स्वार्णित कर रेवा है। सारास्थ से सहयार दूट मात्रा है। सहयोग सहयम्मत्या का योकर है। सहसार वे दूबरों की हीन समझने के साथ पतारे हैं और सबसे साला की परिवार गण्य हो नाजी है।

खेवा का निष्ण्वान है-विनीत बात्मा । विनीत नह होगा सी सरक होगा । सरकदा भग्नता पर वसकवित है। नग्न व्यक्ति सहने ही हत्का होता है। उसका हृदय स्वच्छ होता है। उसमें पटने वाका प्रतिविश्य भी स्वच्छ और निष्कपर होता है। वह दूसरों में यपनी सरकदा को बोठकर वास्परसंव करता है।

सद्वा विनय का नाधार है। उसके सभाव में कोई सुकता नहीं जानता। सम्रद्धान्तु में शह होता है। शह तप्रता को हटप जाता है। उच्छ सन्ता और बढता जाती है। जटता व्यक्ति को विचा की परिधि में नहीं जाने देती।

शिष्य का एक माम विश्वे मी है। दिवार बच्चात्म का मूक है। विशव को पारमुशी माननेवाले बज्ञान का पीरम करते हैं। दिवार को हीनता से मीटनेवाले मी कह है। विशव बारमा का मुख है। जिस खासन में विशव है, वह शासन " प्राचनात है। सेवा बीर विशव यो नहीं, एक है।

जहां सभीय व्यवस्था है वहाँ व्यक्ति के स्वायं गीण हो जाते हैं । सम का हित पहले है और व्यक्ति का बाद में । व्यक्ति

ते रांपर के बात करतंत्र साथारं ची तिया ने कहा, "कामा दे कामा वानू ने वान्यी, एकारी हैत पिकरे"। से व स्मूर्ट क का बहुन में ने का पाता कि बेसा में आहब कर बेहा है। बात दिवार के बातहुत परमाय ने तिया में सहस्त की स्वार चिमा नहीं पूर्ती कि साथा में हमा हमा का बेही बेसाने में बिलामी हो प्रकार है किया की स्वार के इस कर कुत्र में मीलि हुंदूर वर्ष को किया मार्टी पड़िया किया कर किया है। समझ का का कुत्र कर कुत्र में की स्वार के स्वार के स्वार के स्वार की स्वार करें या नहीं कर किया है। में मूर्तिक हमा विकास की स्वार की स्वार की स्वार है।

सेवा देने बाका बाबरवस्ता वस तेवा तेवा और है। देने केने की दोनों स्विकियों में उन्ने संतुकन रखना बाहिये। सेवा केते समय दुर्व और देते समय विचाद को प्राप्त हो जाना सावता की दुर्वकता है।

सर्व स्वार्थि सहे की स्वार दे-शिवार प्रवाद के बनाईंड क्या पान में दूनि में विश्वेशकांक के पातृस्त्व । व कर्ण कहानी में दूनि विवादकांकी । प्रश्ली के कार्य हुना पूर्ण विश्वेशकां कर पेक्सक हुन कर्ण की सहात्री न सकेंच कहा । यह पुरस्त के पार्थिक केव नहीं के क्या । यह ही जबसे केवा पर स्वार्ध है। यह इस । पूर्ण विवादकांकी में व्यार करेंचे क्या पर स्वार्थ के प्रवाद के प्रवाद के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध कर स्वार्ध है। यह स्वार्ध के प्रश्ली क्या क्या के स्वार्ध कर किया किया किया के स्वार्ध के स्वार्ध कर स्वर्ध कर स्वार्ध कर स् की वेचा थी, सामाजा की तेचा थी। यह जराय बजाय है। हुम्हें हरफा पुरुष्य मोलना होगा। वेचा न रुप्ते हे मोलमोग में तुर्देशंच से विल्वान रुप्ता है। तिसायत संघ से जाना रहिले यह। उसके माजिलाने त्यास वस उन्होंने भी माजना से हुम: अंच में विभाजित करने के लिए बहुत जनुमत्त्रनित्य की। पर माजनानी ने वहुत्सनी वेचा है जी पुराता है वह तिमांचे के बाद का जराय नहीं यह जना। आग-आग की बरोबा तेवा का सबयम ही साल

व्यक्ति उपरिद्ध का पूरव है। बहु उठी का एक बंग है। व्यक्ति की स्वस्थता उपनिद्ध की स्वस्थता है। वाचार्य की विद्ध में बहु-वह पेपी तेमा प्रमाण हैं पर यह देश की पिठारिक वहीं करता। वह वेशों का उपकार प्रमाण है तेमा करने बाते का बातारीर दुवा है और संबंधी बीचन का उपस्थान बेदने को बाता बंध का बन्दान कर कहाने दुवा है। वाचारिक स्वाद्ध प्रमाण करने कहाने हैं। कि वो वेशों कर प्रमाण करने कहाने हैं। वह स्वयं है कि वुविधार्य करना की स्वयं की प्रमाण करने का प्रमाण करने हों। वह स्वयं है कि वुविधार्य करना की स्वयं की प्रमाण करने का स्वयं के व्यक्ति के स्वयं की प्रमाण करने का स्वयं के विद्धार की स्वयं के विद्धार की है। व्यर्ध में है होंगी, कि प्रमाण करने का प्रमाण करने हों। वह यह से के व्यक्ति करने हों। है अपने करने करना करने दों।

रोमी की देवा वर्ष द्वानिये हैं कि देवा करने वाका स्वयं लागानित होता है। वेदा का मुख्य करा है जालगुमी का विकास और नीच करा है गीमी का स्वास्थ्य जाना। वेदा मजूज्य मात्र का करोबर है। कर्म निरुद्ध का स्वर्ट है-निवता। विकास आसामें ही वर्ष केदारा है। वेदा या पूर्व जायन्य है। या में वीचे व्यवस्थ में हम्मिलित पाता है।

बाचायों ने कहा, "जो संघ देश-पूज्या की मावना को नहीं जानता, उसे प्रथम नहीं देता, जिस संघ के बाचार्य करने संघ के सस्यों के मुसन्द्रस निवारण की विधि नहीं जानते, रोगी की चिक्तिया विधि से बचान है, वह संघ क्रिन-मान होकर नष्ट हो जाता हैं।"

रोगाकातः व्यक्ति संकरा-विकरणं की उपंक्तृत में संकर्ण रहता है। यदि उपकी नेपानूरण न हो तो पढ़े समापि हंहे पिछे ? समापि के किया विकरणों से हरकार गहीं मिलता। रोवीपचार किया उपकार पर्न-व्यान सहिं बहुता। बतः महमापित्ती हो, जिल्ला कि मान या कर्णा व्यक्ति को समाजा मान के कार रहे के सानकार में ।

का से लीन कहार है-जनकेंग्न, पर केवा और स्वरंध के बंधा । वेचा का कर है आता की आएकता । पर कार्यिक बता में संभाग पहुला है, या कमी के बंधा कर हो । हम कहार देखा का करों से केवा है भी सह सातामूल में किया गया। हुए दें का बार्च मी केवा नहीं है नदी वह केवल करने के लिए किया जाय या यह वर्धीनिक्या से उपतेत हो। व्यवहार प्राध्य में तेना के बंद प्रकार कार्यों में है के प्रकार है । वह कहार प्रकार कार्यों के प्रकार कार्यों पर है। वहीं कहा मात्र है कि बाचार्य, उपायमान, स्वर्थित, क्यांत्र की, तमा, सुवादित कर कार्यों के अपता कार्यों के प्रकार कार्यों के प्रकार के कार्युक्त अर्थों के प्रकार के कार्यों के कार्यों के प्रकार कार्यों के प्रकार कार्यों के प्रकार के स्वर्थ कर है। अर्थार्थ, उपायमान, स्वर्थित आर्थ के कार्यों के कार्यों के स्वर्थ कर है। उसी को श्रीवार्थ कर है । उसी को श्रीवार्थ कर है के स्वर्थ कर है। उसी को श्रीवार्थ कर है। अर्थ कर है। उसी को श्रीवार्थ कर है। अर्थ कर है। अर्थ कर है। उसी को से को है। उसी को श्रीवार्थ कर है। अर्थ कर है। अर्थ कर है। अर्थ कर है। अर्थ कर है। इसी कार्यों के स्वर्थ कर है। अर्थ कर है। अर्थ कर है। अर्थ कर है। अर्थ कर है। उसी को श्रीवार्थ कर है। इसी कार्यों के स्वर्थ कर है। अर्थ कर है। अर्थ कर है। इसी कर है। वी से की श्रीवार्थ कर है। अर्थ कर है। इसी कर है। वी ने दी पीन हमार है। अर्थ कर है। अर्थ कर हमारी से कार्य कर है। वी से की बीर कर हमर कर हमी है। वी ने कर दी है। इसी कर हमी है। वी से कार्य हमारी है। वी से कार है। अर्थ कर हमरी है। वी से कार हमारी है। वी से कार हमर हमरी है। वी से कार हम हमरी है। वी से कार है। अर्थ कर हमरी हमारी है। वी से कार हमरी हमारी हमारी है। वी से कार हमरी हमारी हम

राजधर गीतम ने ममानांचे पूजा-जगनन् ! वेंचानूला करते दे धीव क्या काम पाता है ? प्रण्यान ने कहा-जीतम ! वेतानूला करता हुआ जीन तीचेकर नाम गीन का राजधर्न कर ठेता है ! सही है देवा का परिणामा तस्सती अपनी साध-अभिकाश का संजप्य करता है । दिमाराणा अपने नन तथा इस्टिसों का स्वयन करता है, परन्त

१-उध्यण्णे मेळाणे जो गणघारी न जाणई ते गिच्छं ।

दीसं ततो विनासी सुह दुक्खा तेन उच्यता ॥ -व्यवहार माध्य, ५।१२८

२-उत्तराज्ययन, २९।४३

साविवरों को उपासम्य मिनता है, करी-कभी रब्ध मी मोचना पड़ता है। यह बायस्वता सर्वत बराती जाती है। आब एक सजादिन दें दर सिम्परास में पण व नामत्व साविवरों को बेगा हो पढ़ी है। ते रापने विधान का एक निस्म है कि साविवरों के अपनेक प्रेमांक को एक बर्ग कर सही ते करी होती है। इस विशेषकों ने साविवरों के हुएमें पड़ पढ़े सी सावार्त की उसने हैं किसी एक सी है कि दसों संबादक प्रतिवर्ध बचना बावेदन बायार्थ भी के परमों में उपित्यक प्रचाह है और बायार्थ की उसने हैं किसी एक संबादक में से समें में कर के हैं है। किस उसनाई सी दक्त माने की बाती है, उसी एम या नामत्व मुझ को समाधि पड़े जो के के रूपमार्थ करें हैं एक्ट पुंच कि दिन्दार्थ बादी के सही सावश्च की परिक्रमा किये चलती है। बसक स्वाप्त मुझ की समाधि पड़े जो का का प्रयत्न विचा बाता है वह बहुच्यून है। यह सारी देशा बातान्व की परिक्रमा किये चलती है। बसक कारोबात की उसके है-साविवर्ध में सावश्च की सनुष्मी होती है। वहीं वायात्म्य होता है, नहीं स्व व पर का मान नहीं दिखता। सन दक्ते है-

ं तावनूं का स्पिरवास क्यसे बढ़ा है। छोटे-छोटे स्पिरवास भी हैं वहाँ चायू-साध्ययों को उपपारायें रहा जाता है। रोनी को उपयुक्त जीपिंस कहीं मिलेगी, पब्य के लिये कौन सा क्षेत्र बनुकूत हैं, बारि का च्यान वाषायें की रखना होता है और तदस्कृत व्यवस्था करनी पढ़ती है।

२५ वर्ष पूर्व की कारा है । मृति वी पक्षाकाकची को कका नार क्या । मृंहपर कबने का सदर विध्व या। जनकी परिपत्त किरोबारों ने स्वर्ष कार्या जासिक किया । मृति की पत्रवादी उनकी ट्रट्टी उठाठी, सृत्वि करका तथा समान कर्मा नी तथा किया निकार के प्रति के प्रति होती की स्वर्ष के प्रति होती की स्वर्ष के प्रति होती की स्वर्ष के प्रति होती की प्रति के प्रति के

मृति कोराजी पीर दूससी में 1 बस्तार मृति के वे बनाव जमाक में 1 में तिराज्य उत्तरमा करों और 'पाने' में माबरे की रोती सेता साम-कानों के स्वास पर पान मानी का उत्तरमा करों । यह क्यां स्थनी मात्र का मृति मोत्रमानर का तर क्यां । अवसात की मात्रमान की उत्तर का किल होती हैं। पर दूससी मोत्रस्त का मृति महा बुंह प्राथमार कर तथा । । अवसात की मात्रमान की उत्तर किल होती होता पर पान मात्रमान की का स्था । मृत्रमान की कार है। मृति कोराज्य के सात्र है। मृति कोराज्य के स्वास में 1 के साथ मात्रमान की स्वास में 1 कोराज्य के सात्र की स्वास की स्था पर महिती का कीराज्य में मृति विवास के किल मात्र मात्र की सात्रमान की सात्र मात्रमान की सात्रमान की

योर तरको मृति श्री सुष्ठकावती उत्कर्ण देवामांची थे। कहें क्यां वितना काने में बानव नहीं भारा उदाना बानव इस्तों को विकाने में माता। कार्य करने में कहें बानोव होता। ५-६ दिन के उपकार में मी रिका के क्यां करी । सभी प्रकार के मृत्यों की बंधानुत्व करते। कहें क्यां कर वाता का बाता कि कोई मृति क्या है, तो वे सी प्रता है क्यंके पात सुद्ध बारों कोर दिना कहें कुने केवा में बंधनम ही नाते।

महत्त्र मुनियों को देश में मूर्ति भी देशकों का मान क्या स्मरकीय रहेता । यान मूर्ति को वेशप करता, रीति-नीति है को क्षमक करताने, उसकी सावकारकाओं की मूर्ति करता, सावमान्य में बहु स्थानना आए होगा उसके करता सारि करती सावकार का प्रयोद कर माता था। अपने पास ची होशा उसकी हुत्तर के लिए हामर्तिक कर हुते हैं सावन्य मानती थे। स्त्री प्रसार मूर्ति भी नेती प्रमाण से संस्कृति हो करताने, सामार्य आरमाकार्ती, क्योचिवाची, आदि-सावि को वेशाएँ मी समृक् पत्तीच हैं।

बाता की बारापना ही देवा है। बाता के बंगाहर बागार होते हैं। बार उनकी बारापना भी देवा ही है। मंत्री मृति भी समकाककों ने हार दिया में एक बावसें जरिवात किया। कर्जुर्व मंत्री काश्यों की बारापना की। बायार्थ मध्यानायी है उन्हें संकार क्लिंग निवास मानकरणी की कर्जू मुद्धा किता। बाता संकारणी के उन्होंने करनें क्लाहतम में दुखे और सामन करने की कहा विखादी। बायार्थ औं काशूनणी के शाह्यपे में उन्होंने योकन्यत्व पात्रा और आचार्य भी तुलसी के सहयोग से उन्होंने करने जीवन का उस्त साथ किया। वाचार्य श्री दृष्टि के पीछे उनकी दृष्टि रहती। कार्य के पीछे कार्य जीर विचार के पीछे विचार रहते हुए, 'दग्तीवाचार समयो' की वासवायों को जीवन के अमु-अमु में प्रतिविध्यत कर उन्होंने हुएँ एक बनुठर मार्ग दिखासा है।

देरापार से मानार्थ पा ने व्यवकां होते हैं। जनमें वर-साराजन में वर्णवादा निहित्त होते हैं। वप ने वादस करने रूपने में 'पदार की कार्य-मान रूपने में 'पदार की कार्य-मान रूपने हैं। वादक पर ने कार्य करने का स्वाद करने कारण तीमान्य मानते हैं। उनने देश करने कारण तीमान्य मानते हैं। उनने देश किए उनके हिन्द कुटार किकरों हो कार्य-मानते की मान कारण करने हैं। उनकी प्रत्य की प्या की प्रत्य की प्रत्

हाची महिन्द के विधा प्रकार के से के स्व कान का भी मारिक्य कर देना बहुत बारी के सहि। देगाएम का विध्यम है कि समावादी हमने प्रकार मिल्लियों के पूर्ण कर कहा, हिंग्यन के कि अमिता के पास्त्र ही हमने प्रकार मारिक्य है के स्वा मारिक्य हमा कि स्व हमा हमा हमिला हमा हमिला हमा हमिला हमि

कई मुनि ऐहे मी हुए है निन्होंने वह प्रशिक्षा की यो कि कन्हें कही थी, कभी भी, किशी की भी केवा में निकृत कर देने र दे बजकी मनाही नहीं करों के मध्यन व्यक्ति की केवा करिक्ति केवा वार्विक वहां पूर्व कर र दे। उनमें है हुछ एक केपान है-मूनि श्री कोक्ति में निन्हों ने पी विरासकी, मूनि की अनुवस्तकी, मूनि भी हीराव्यककी, मूनि भी क्यासकी, मूनि भी कोराबीनी आदि-आदि।

सामुन्यमान की राष्ट्र हामची म्यापन की वेग-जावना में बेगेश है। विकादी से सची में पन पार्टिकारी की परिवर्धी में तो हुए करने तिकार किया है, यह समय-काम पर पूर्व नकता मा रहते हैं। सामुक्ती की मोशा सामी कमान करा है। कर कर नाता हैने तिराह्य उपने तीकर है। परणु विण सम्माना और मार्टिकारी है के यह है है और आज मी हो ऐसे है यह सम्मान केशामोरी संस्थानों में सम्मान्युर्वे हैं। एक एका हान्यों की गरिवर्धी के लिए १०-१०-५० सामित्राची में स्वाद सम्मान केशामोरी सम्मान्य में हैं।

सेवा माथी साब्जियों में साच्यों थीं सोहता जी, साच्यों थीं स्त्रोका जी, साम्यों थीं चलूजी बारि का नाम उल्लक्ष्मीय है। इसरे की रक्षा के लिए स्वय को मृत्यू के मुख में टाल देना जगार बात्यवर का सूचक है। स्वय के उत्तर्य की मायना तव परापती है। जब व्यक्ति उसी उत्सर्ग में बपने करूप के दर्जन करता है। तेरापंच समाज के मुनियों के आरम उत्सर्ग की भावना के क्सान्त से गढ़ा क्या है और जान भी यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।

वि॰ तं ॰ १८८४ की घटना है। वेरासंब के तृतीय बाचार्य यो कवि एक्चर वी मध्यव गयार रहे हो। मूर्ग बोत-मस्त्रीं (वीमन्यवापाय) साब व । वे मानुवा की सक्त ब्राविनों है होकर पूनर रहे व । मूर्ग सीमन्यत्रों ने एक रोध को कवि एयक्चरी की बोर असे देखा। वे नक्क कर प्रकृषित में नाव है। यह बोर पुरोब को बानती मानु में रखी हुए निक्कार में बाने पत्नीर रहे। बोरोबवव रोख ने कच्चा मार्च पदण दिया बोर पह वीर वीर खाहियों में बहुसहो सन्ता।

मेरे जीवन में भी ऐसे बई महंग बाए है, जिनमें मेरे कपने बारफों कारों में सककर बायार भी को भोट सने से स्वा दिवा है। अभी-मनी कान्दुर में भी ऐसी ही एक फटना हुई सी जिसमें गाम में मुझे कफी भोट मी पहुँचाई। किर भी मुझे प्रकरता भी कि मेरे अपना कर्ममा शक्त शा शकता है। विभाग है। इसी नकार चोणपुर, युक्त शांवि में मी ऐसा मीका निका सा और मेर बस्त कर्ममालन के प्रकास था।

उपर्युक्त दिवरण में मेने 'तेवा' के विशिव क्यों की चर्चा की है। यह इचिन्नये कि केवल शारीरिक मुख पहुँचाना हो देवा महीं, उसके अतिरिक्त कार्य भी तेवा में जा जाते हैं। अनेक प्रवाहों में वहती हुई तेवा-भावना अन्तत: शासतुरिट के महा-समूप्र में वा मिलती है, वही साथक को आनन्य ही आनन्य दीचता है।

तेरापंत्र की तप्त्वी परम्परा में वेबानाची तापु-ताधिबरों ने बाधन के बुक को जितना सींचा है, उसका स्पट प्रतिविध्य आज के तेरापंत्र के प्रगतिशील बरणों में प्रतिवाधित होता है। आज भी जनेक तापु-ताध्यी अपनी सेबा-भाजना से शाधन की प्रभाजना कर रहे हैं। उनके इस सत्कार्य के किए छाधन उनका खताब समिबादन करता है।



## तेरापंथ में संस्कृत विद्या का विकास

( मुनि श्री चन्दनमलजी )

### सस्कृत विद्या का बीजारोपण

दुर्वीत आवार्य की रायण्यांची सामी के प्राणत काल से वांची आवार्य की वीत्रावकों सामी ने इस्तर विश्व का हिया का सीमारिक्त कर दिन हों ने साम दिन होता किया है। वारावित का नीत मानव्य कर रहे हैं । मान की इस्तर में मानव्य का साम कर की हों है । मान की इस्तर में मानव्य का मा

प्रयत्त करने पर भी उस समय उचित मोब का मिठना आसान नहीं या। बैदनिक पढियो से पढवा बैनायम निषिद्ध है। अहां महितपुर्वक विद्यान्यान देमेवाले सस्कृतक का योग मिठने से ही काम बन सकता था।

ति व व । (८८१ में भी हेन्याक्वी स्वाची का जातुंजी करूत में वा । वा काम वायावार रें र वर्ष है एक पूरक बार में । यह हो पढ़ मिकारी है । एव वार्तीवार के बतुवार कई वह एक में न मानक है कार के बार होता होता । । वह कि विकार कहा ना बह कमी-कार्ती वार्ति के बार में द्वारा । एव कि मित्री वार्ति के प्रवाद कर में कि वह कि विकार कर कार के कि विकार कर की कि विकार कर के कि विकार कर के कि विकार कर की कि वह कि

स्वाहरण का पहाना कोई वाधारण बात नहीं है। इन्देन में रिक्त भी वाणे चलार हाता कोई है। उन्हों में गहवार मी प्रमुप कहा का खात ! अहा बहु चारा साम्प्रण्य की सामित्रण उपयारे । कहते बामकी विकास पाटन नहीं होती थी । अपने देवे बहुत में होता है कुछने-बहुत पूर्व 'लिकारी ने ही ऐसा है कहते पहला है है वाजा । करी-कारी तो पहल एस मी ईसता उसका बाता कि बाती कि तु कर र स्वामने के किए बहुता । किर सी नार पुत्र नहीं है हो हुए में प्रमु वृद्धि से कुछ दूषरंध वर्ष बतकाते । वह छात्र आपको मेबा पर बाह्यसंचित्रत होकर सरकाल कहता-हाँ मुनिनी, में मृह गया । आप जो कहते हैं वही सद्दी क्यां है । युरुजी ने ऐंचा हो समझाया या । बब मुझे स्मरण जा रता है ।

इस भीति आपने संस्कृत भाषा जानोदाँच में पांचु प्रवेज किया। एंच सन्ति, प्रट्रिक्ट् बारि के क्रमपन के साप ही आफ्रे सावना सहित राजस्त्रामी भाषा में उनके दोई भी बना थिये। यह निःसंदेह च्हा चा सकता है कि आप अपने सतत प्रसास और प्रतिमा के द्वारा नियंत्तित, टीका, चुणि, माष्यादि का ताल्यांचे तमको में चच्छे समये ही गए।

बाराने बसने बनेक प्रमाने में बुध्यर विवादी का विकेशन करते हुए राशियरक कन्याल संस्तृत संसों के उदारा दिन्द है। जनका राश्याप करने बाल प्रस्तित स्थान-स्थान पर ऐसा शावन प्रयोगा कि स्व विवाद में तीनकार कर सुध्य है भूगिय काम्प्रकार ऐसे प्रतिमाशित करते हैं, संस्कृत में निज बक्तन सुधि यो करता है है होते हैं। सह यह आपके प्रमुख परित्त का स्थान रितार परित्य मिन बता है। इतना होने पर मी हमें मानना पड़ेगा कि वह सिक्षु जातन में संस्कृत विवाद में जीनकारण प्रति स्थास था।

### संस्कृत भाषा के प्रयम विहान्

पंचन नात्यार्व की मनवारणी की सुस्थापण वे संस्कृत बिदा का काम निता । बार वारकार से ही व्यावार्व के हाए सामम हात के साम संस्कृत कम्प्यन में सम्बर्ध किये गये । बारकी दुर्दिस हुत ही तीवन थीं । त्रीवन के बार मूजन ही मानी आपने काम है हाति हैं । वारकार का दूसी देवा में स्थितक का उत्पाद में लग्न के स्वेदन किये की सामित्यन बार बीर वेलेन्द्र मानरणीं का सी माने के संसोगीन कम्प्यन किया था । विकृतात वस, किएता सुंतीय, मूझे काम, दुर्देस, व्यक्तिकक ( म्यू ), बर्गिकाम वाहुकेसम् सादि कम्प वर्षी क्या समाविकन, विश्वम मुकानक, नाम दीनिक, मेनवाहन सादि पात्री की मनेट देवनेकी का काम पेन इस नहारीका, न्यावान कम्प तिकार पीता थीं त्रीन,

प्रातःकातीन चारण व्याक्शान के साथ बाद मरद बाहुबर्सि वादि नहाकाव्य मी करमाया करते थे। वापकी व्यावस के साथ के काव्य हवने विकिद्ध प्रतीत होते दें कि कुन्तेवाकि बीतावल मंत्रमुग्ध हो जावा करते थे। वहे-वह ऐतित मी बागां की व्यावसाय विद्वात के काव्य नत सरका हो बाते थे। इस तरह बावार्स मध्यापणी को ठेरापंच मातन में संस्तात कावस्य विद्यान माना बाता है।

### संस्कृत विद्या शास्त्रीय तान की कंनी है

प्रमार्ट्यास कटनाश्यमं वी कालू मुख्येनवी की दोवा थी मक्त्रात्मी के द्वार प्रमन्न हुई थी। उन क्यम कारकी करूचा कारत वाई देव वर्ष में भी थी। होस्तुद्द कर ही प्राव्य र स्वावत्मी की कावायण्य हुया थी। वाकने दावेशतीक कार्य वाहर्षों की क्षण्यक करोने के वाम-बाध करूं ब्याक्टण पढ़ाना जी तारों कर दिया था। बार वस्त-क्षम दर क्यनी रिष्य मंत्रती की विचान्त्र पितादे हुए करागदे-विचार्य। है संस्त्रत विचा वास्त्रीय बीचके लिए एक चार्वा है। विच मका हमेंद्र है भी करिताद से बुक्तेबादे कोड चार्यों । बेस्प मर में बुक्त कोई है, क्वी क्रवार कारिनाहर्षियों के विचार एस इतिवा के द्वारा मनावास प्राप्त हो जो के हैं।

### बीत बीत रूप में रहे पर नब्द नहीं हुए

यबारि कालूपारी की संस्कृत विचा का प्रारम्भ बालकाल में ही हो कुछ वा फिर ची स्पनातमी के छीम ही दिलंक हो जान के कारण कहा पुस्तपन को केस का बाल स्वला ही मिल पाता। हाजिय वोड हुए संस्कृत विचा के बीज खील मुत्ती हो कहे, क्योंकि कह बाजप व हमा बादि खहलारी कारणों के दिना बीच बोक होते हुए ची कोतित नहीं हो स्वरं-गह निर्विचार दिन्द है। किर मी को बलायिक कार्य होने के कारण वे बीज बीच रूप में सुरक्षित एके नार्य महिहार हो

बच्चायां श्री माणकाणो मी सारस्यत निक्का के पाठी थे। किन्तु उन्होंने बाचार्य पर साढ़े बार वर्ष ही संमाण। उसमें भी बारका देग-विदेशों में पर्यटन बहुत हुवा। बढा उस समय का छात्र श्री कालुपायी को नहीं मिन एक।। इस भारि चिर काल तक अध्ययन का संबोध न मिनने से बास्प्रकारिक बम्पास विस्मृतवाय हो गया।

### सुयुप्त वृत्तियाँ जाग उठीं

सप्तमात्रावं श्री डालगणी वि० सं० १९६० में बीचासर विरावते से 1 नहीं के क्रकुर हुकुमींसहनी संस्कृत के विद्यान तो महीं से पर वे संस्कृत भाषा से अच्छा प्रेन रखते से 1 उन्होंने एक संस्कृत श्लोक जो पूरा खुढ नहीं या विवकर डास्पमी के पाछ ने पार्टी प्राप्त कर्ष कारण कारण । शानकों ने वह संस्कृत वर्षका करों को दिया । यही ने उकका वर्ष वानते का प्राप्ता किया । यह उक्कों में का वक्ता । अस्तुन्ते की संक्ष्य विशासका की यह कमारी यहां वक्तारे । अपनी वैशिक्षण के पूर्विकार वृद्धपुर नीमते बाक देखी कर किए नीनिकार किया कर बसू देखा वालिकार के प्राप्त करणा पार्शिद्ध । क्षिप्त विश्व क्रियों में कर की स्था है । उसी वाफों स्थ पक्षा क्यांत्रेस्थ के ही ही हो कर सारवंत अ

पंडित घनस्याम दास का सुयोग

उती वर्ष बातनाची नहीं ने विहार करते हुए नुक चयारे। वहीं बकड़ निवासी वं॰ कारताम दास्त्री में रिटकरमती में राजनत्त्री सुराया की प्रेरणा से आकरणी के स्थेत निवास । वे कारताची के तो चरितिका हुए और बहुवा उनके प्राप्त उन वेह करने तो । संस्थान विश्वामान्यान की आपनी व्यक्तिकाश का यह उन्हें जाता चला तो उन्होंने स्वपनी करेतिक सेवा केने सा बका दिया और वे की पिता के जाता उनके स्वास्त्रण स्वरंत करने हो ।

इस तात का जब कुछ ईम्बॉल पंकितों को पता चका तो उन्होंने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा, "यह तुम स्था करते हो, सीमों की हम क्यों भिकारे हो"। पर वे इस प्रकार के बड़काब में नहीं आये।

में मल-पदी भी बाँच लंबा

स्वस्था पाँच भी कुछ कीण पढ़ा में दी सुचे मुद्द पोलड़े हुए पातरे हैं। इस्ते पत्ता नहीं चाहिए "मूंसी दक्तारें रूपने करें इस पंचित्तरें ने बहु, "में मूह पूढ़ी भी भीम मूंसा, पर स्वाता नहीं कीन् या"। इस्ती तमराया के सार क्यूंत्रेन पूर मनुत्तीप ने हैं सा भी गाह क्यापाल करने मिलिक्स पथता हुए। मुक्तिक के बता में मालपान पुरू काले के हाथा मार्गिक्त केदा में माते रही। इस्प्रमान मन्या गांठ क्यान्य करके रावते। देहें बाजने सारस्वत और पणिका का

वि॰ तं ॰ १९९४ के वीदासर पासुर्गांस में बायने करिकाल सर्वेक भी हेमच्याचार्य हारा विरायत अभिधान विशायि (हेमकोष्ट) की करवाय किया। इसमें करीत वेढ हजार पर है और वह जैन परम्परा का एक विशिष्ट कोश है। इससा सर्व-प्रदम सेरायंग्र में वारने ही श्रीणवेश किया। इससे पहले प्रांत अमस्त्रीय का ही प्रयत्न था।

हि॰ हैं । १९६६ में बार बाचार्य पर दर माडीन हुए। उन्हेंचे तैरायंच बावन का उत्तरप्रधिकत आपके कंपों पर बादा। फिर सी बायने विद्यात्मका की पत्र वहि किया। अनेक विकासारियों को विचाते हुए भी बार एक विद्यार्थी बातक की तरह एकारन में देंठ कर पढ़ेंगा का कार्य करते रहते। बातार्थ होने के बाद भी बारने अनेक संस्कृत क्षेत्रों को मुखार किया था। बाता बात हरा-पर सा

हो. क्योंकि पाणिनीय की तरह बच्छामानी कम से यदि इसका बध्यवन किया जाए तो बहुत सुन्दर विकास हो सकता है।

श्री कालूनबी ऐते माय्यवाजी व सिद्ध हुए सन्त वे कि उनका संकरण संकरण रूप में न रह कर तरकाल मूर्त रूप वास्प कर केता वा। ऐसे जलेक अनुभव हैं।

### विशाल शब्दानुशासन की प्राप्ति

मांदर के देवतान की शरूब के मात्र विज्ञां की कुछ वाचीन मुल्के थी। वन्यावाननी स्वामी (रावनराक्षक) वहाँ केने ये हो विचान की हात्र की विद्यान की व

दि० सं० १९७४ में राज्यराज्यहर पाहुनांच करने के सम्माई कानूनाची मुक्त पारी। एक रोज वहीं के संकृत सेनी माँह राज्यतनकों आे हेरापंच सामान के बना संक्ष्म एक्ट के आपनी की माँ माँ और मिनती करने कान्यामांच कर सामकत राज्यें कोनोंक ने पाढ़ के पुराची सीम में राज्यवाचे एक एं र-पून्तवाची साम हुए हैं। वे आपूर्व में कार्याई कर स्थानकार के सामनी में है। जनकी कथित्व समित दो हजनी कर्मून है कि वे एक दिन में ५०० रक्तिमें की राज्या विश्व कर्मों में एक एक्ट में के सामनी के सामनी के सामनी के सामनी के सामनी के सामनी के सिन्दी कर करने हैं। जनकी कार्याम प्राचित कार्यामां में सामनी के सामनी के सामनी के सामनी के सिन्दीयक क्रिया है। ये देवी दो वे पूर्व कर ही है र दिवास में सीम है।

स्तिकों रे - रपूर्णनवनी के पाय नाथे और चहुने कर-विकारी, नहीं जैन वर्षानिकों टिपरंच बाता के कार्यामिताक स्त्री कार्युद्ध्याली नहाराज पार्यो हुए हैं। वे स्वर्ध अंसक बाता के जिल्हा है और संह्याओं में वहीं वह प्रश्नेक हैं। यदि सारकी स्वाम हो हो तो उनके तर्धा के हिए पश्चिर क्या करनी विधिन्य होंगा है करने स्वर्ध कर परार्थः। ऐसा मुक्ता दिवानों ने स्वृत्य कर प्रश्नेक हों ने पह कर के स्वाम कर प्रश्नेक हों के स्वर्ध कर पर है। है करने विधान के विधान है कर कि स्वर्ध कर है। है कि स्वर्ध के स्वर्ध कर कि है। स्वर्ध कर है। है कि स्वर्ध के स्वर्ध कर है। है कि स्वर्ध कर कि है स्वर्ध कर कि है स्वर्ध कर है। है कि स्वर्ध कर है। है कि स्वर्ध कर है। है कि स्वर्ध कर है है स्वर्ध कर है है स्वर्ध कर है है कि स्वर्ध कर है है स्वर्ध कर है है कि स्वर्ध कर है कि स्वर्ध कर है कि स्वर्ध कर है है कि स्वर्ध कर है है कि स्वर्ध कर है कि स्वर्ध कर है है कि स्वर्ध कर है कर है कि स्वर्ध कर है कि स्वर्ध कर है कर है कि स्वर्ध के स्वर्ध कर है कर है कर है कर है कर है कि स्वर्ध कर है कर स्वर्ध कर है कर है कर है कर स्वर्ध कर है कर स्वर्ध कर है कर स्वर्ध कर है कर स्वर्ध कर है कर है कर है कर स्वर्ध कर है। इस स्वर्ध कर है कर है कर स्वर्ध कर है। इस स्वर्ध कर है कर ह

्रेंसे बहुत समझाने के पं रचुनन्दनाची प्रतिकों के साथ जानार्थ को के वर्षनार्थ क्यें। वे गुक्देव की बात्त सुद्रा, बीसीं में सासिक लोह तथा नजर पर बहुन्य की जोबें देव कर बहुत प्रमावित हुए। जनका मस्तक तत्कार शुरू गया और वे नहांकित हो। मुख्य के सम्मुख तैन क्यें।

प्रवस मुद्रा में देववाणों में नाचार्य भी ने पूछा-किमारियाल? कुक्ता कबना? कबना बागावर्य नात? है इतिमत् विवयं मत्वारी प्रमुक्तपुंचनमञ्जल, ? बाठांकार हतना बीहार्यपूर्व भी त्यांतिक हुना कि दे एक इतरे का कवारों परवतने में पूर्वत्व समये हुए। वार्यायों भी में पीकावती में कावायारण बिहता पार्ट। विहता के प्राप्त ना प्रतन्त्रकों नित्तिसात्वातः में प्रोप्तास्वका भी देखी। - महात्वा, क्षामण्यात्वाची का सामा मार्टित करें।

पब्तिजों तो जाचार्य चरच में बार्जाञाप करके सत्रमुख से हो गये । आत धारणाओं का बवार्य समामान पाकर चिरो-वियों की बृद्धि पर दे तरह साने कमें । बच्दों हम्बे इस प्रहम में उन्हें क्लो के बाहार-विहार, रहुन-सहर, पठन-मनन आदि किया कठापों का सही जान प्राप्त हुया। वहा से बाकर उन्होंने ठलान एक सामुख्यक नाम का काव्य तीन पटी में तैयार किया (आरमोऽस्य तथा पूर्ति जाता पच्टा त्रयेण हि)।

दूसरे दिन उत्त काव्य को ठेकर राधिजी के साथ फिर पश्चितनी जानावंत्री की सेवा में उपस्पित हुए। जन्होंने वह नव त. विमित सामुक्तक काव्य जापार्थ की के सम्मुख सभी को सुनावा । इसमें सामुखों की जीवनवर्षी का वर्गन सहत सुन्दर हम से किया गया था। इत प्रकार प॰ रमनन्दनवी बानाम बी के सम्मक में बाए। सम्मक हतना गाता हना कि रास्त्रपंकी वे तपनी तेवा देने को भी तत्परहुए। वक्सा वायुर्वेदिक कार्य करते हुए वे एक श्रद्धानुकी चाति वराधमय साती को पिया पदाने करो। आचार श्री की तेवा ते पतितजी का आवक समाव में भी अनावास परिचय बढ गया। उनके हायों हे ऐसे ऐसे सराध्य इकाज भी साध्य बने कि उनका सुरक्ष सारे समाज में फैक गया और दे माने हुए मैद्यो की गणना में मा गये। भिल्हान्दानशासन का निर्माण

मृति श्री मीमरावजो, सोहनकाकवी स्वामी (पुरु), कावमकवी स्वामी बौर नयमकवी (वागोर) मे पवितकों के पास हैनकल्यानुसासन व बृहत्वृति का कम्बयन सुरू किया। इसर मृति श्री वीयमध्यो, सगरासकी और श्री मागीलालजी जादि कई छन्तो ने विद्याल खब्यानुकासन का सब्बयन प्रारंभ किया। हेमधब्यानसासन के अपने आपमें परिपूर्ण व सामीपान होने के कारच उसका अध्ययन अस्वतित रूप में होने कवा। परन्तु विश्वास स्वयूर्ण नवासन अस्टाम्पायी के रूप में ही था। उसकी समुद्रान्त व बहुत्वृत्ति आदि कुछ भी नहीं थी। केवल सार कीम्पी नाम की एक प्रतिमा थी। जल पढने व पढाने में काफी कटिनाई प्रतीत होने कवी। एक दिन इसी प्रस्त में बातीलार करते हुए आचार्य श्री ने फरमाया-किराना बच्छा हो अगर इसकी बृहट्वृत्ति वन वाये। फिर क्या या, प० राजनस्तर्वा इस महारा कार्य को करने के लिए कुत सकत्य हो गए। नृति श्री चौचमक जी मचर्चात की तरह उनका लेखन करने को तसर हो गये। वि॰ स॰ १९८१ के चूरु वातुर्मीस में इस महान कार्य का शीवनेस हुव्या । पक्षितची सिद्धान्त कौनुरी, पाणिनीय सन्दास्तानी सार कीनदी, सारस्वत, रिद्धान्त चरित्रका और हेमश्रव्यानुशास्त्र वादि जनेक वृत्तियो पर व्यान देते हुए वृत्ति सैपार कर बीहते और श्री चीचमहाजी स्वामी उसे सम्ब्द कसरों में लिखते जाते । यह कार्य रोजाना बाठ-बाठ कप्टे तक पहला। आचार भी की इच्छा ऐसी थी कि सुनो का कम सारस्वत व चित्रका की तरह सरक रखा बाय। पर ब्याकरण में स्थानता

कहीं न रह पाये वत सदाराक सुन्न तैयार होने हमे। श्री चौचमकत्री स्वामी के क्लि हुए कम्मे ससडे को श्री सस्तमकत्री स्पारी कर्ता । प्राप्त । विश्व स्वर्ध किर पडानेवाठी का पाठ चकरा, लेकिन पडाते समय कई बकाएँ उत्पन्न होती। उससे सून बौर वृक्ति में फिर कड़ परिवर्तन बनेकित हो जाता। इसी प्रकार वर्षों तक नह कार्य चकता रहा। वे तो पीयमध्यी स्वामी ही ऐसे रिमराश्वास्त्राक्ष कर्मठ सामु वे जो इस महान कार्य को अविश्विष्ठ गति से करते रहे । अन्यवा उस नीरत कार्य से कर बाता हो एक साबारण सी बात थी। पवितजी तो केवड किखानेवाले ही बे। बाकी सब भार श्री चौदमकबी स्वामी पर ही था। कीन-सा सूत्र कहाँ पर आया है, इस सूत्र में परिवर्तन होने से कितने सूत्रों में कहाँ कहा परिवर्तन करना होगा आदि कार्य बिना मातस्य के बाप अनवरक करते रहे। कहना वितना सहय होता है उतना करता नहीं। कहने में केवल बीम हिस्सी है. किन्तु करने म अवक पारअम करना पढ़ता है। कान कथा करने करने एक रूप राज्या है। वापना है। है। वापना है। है। वापना ह का जी पाठ दिन में पढ़ाया जाता राजि के समय जानामें जी स्वय उसका अनल करते । विश्वप प्रकार के स्वाहरण स का ना पर पर पर है। गमीर सकार्य उठाई नाती ; क्योंकि व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान मुख्यमं का बहुत विकट था । कारण, जान विसन्ि महादेव वने थे । साथ-साथ संस्कृत भाषा बोलने का भी प्रयास चलता । एक ही विश्व पर वादी बोर प्रतिवार्ट वार्ये । बाहाँकार चलाया जाता और उससे वडा ही ह्रदबग्रही वातावरण वन जाता । ऐसे सस्कृत माया बोलने का रूप उन्होंने लगा। कुछ सत सस्कृत में कपिताएँ मी करने लगे। सर्वप्रथम मृति श्री सोकृतकासनी(वृश्माके) ने र स तरह एक रिवत बादिनाय स्तोत्र मन्तामर की समस्या पूर्वि रूप उसका चौदा चरण केकर कालगणी की स्नुतिसय रचना की, जो सुस्कृत माया की सफलता में विशेष सहस्त रक्षती थी। फिर बाद में मृति श्री कानसकर्य विदृष्ट रेससे बहुत परण लेकर समस्यापूर्ति करते हुए कालूमक्तामर की रचना की । ऐसे सस्कृत के साहित्व में क्षेत्र का >

िप्रयम

इधर बहतवित्त का कार्य करते हुए मृति श्री चौबमलजी स्वयं व्याकरण के विषय में प्रकाण्ड पण्डित हो सये थे: न्योंकि कार्य ही कार्य को सिखलाता है। पं० रमुनन्दनजी की महीनों सम्बी अनुपरियति में भी आपका कार्य वहता रहता। वर्तमान बाचार्य थी तुलसीगणी, मुनिबी धनराजजी और मैं (चन्दन मुनि) मनिबी चीवमरूजी के पास बहतवति परहे लगे । तब फिर नई-नई बनेक शंकार उत्पन्न होती रहतीं । फिर सुत्रों और बुत्तियों में परिवर्तन करना पहता । परिगाम यह हुआ कि विशाल सन्दानवासन के मल सुन प्राय: परिवर्तित से हो गये। तब नाम भी परिवर्तित करना प्रचित सम्बन नया । विशाल श्रन्दानशासन की चगह उसका नाम परमाराध्य श्री मिख स्वामी के नाम पर 'भिक्ष श्रद्धानशासन' रखा गया । उसके कर्ता श्री चौथमलजी स्वामी के बख्या परिखम का ही यह परिचाम था । सन कहा जाये तो वे इसी कार्य में राजा से बद हो गये थे। जनकी आँखें और घटने इसी कार्य में कमजीर पड़ गये थे। बहुवृत्ति के कर्ता तो पंडितजी थे ही, पर उसमें भी मनि श्री चौधमलजी स्वामी का परा हाथ या।

इयर पढ़नेवाला विषय समदाय बहुत वढ़ चुका या । उसके प्राथमिक ज्ञान के लिए भिन्न शब्दानशासन की प्रक्रिया की कमी वजत अखरने लगी। अतः इसकी पाँठ के लिये भी चौयमछत्री स्वामी से अपने परमोपकारी ध्री कालरामा-पार्व के नाम से काल कीमदी नाम की प्रक्रिया बनाई । यदापि व्याकरण का विषय वहंत जटिल होता है फिर भी प्राचीन व्याकरणों की अपेक्षा यह प्रक्रिया बहुत सरल और सबोध बनी है यह नि:संकोच कहा जा सकता है।

इसे (कालकीमदी) सर्वप्रथम मनि श्री नयमलजी, श्री वहमलजी, श्री युनमयन्द्रजी (गंगाशहरवाले) शादि छोटे सन्त कण्डस्य करने लगे। इसकी इस्तिलिखत प्रतियाँ भी वहत वहने लगीं। कालगणी की देख-रेख में कालकीमदी के अध्ययन कराने का कार्य बीत्लसीरामजी (वर्तमानाचार्य) सम्मालने लग गर्वे वे।

पाँच काल कल्याण मंदिर बने

वि० सं० १९८० में मृति श्री नयमछनी स्वामी (वागोरवाले) ने श्री सिद्धसेन दिवाकर रचित पार्वनाय स्तोत्र कस्याण मंदिर की समस्या पति रूप दितीय और चतुर्थ चरण लेकर दो कालकत्याण मन्दिर बनाये। ऐसे ही प्रयक्ष-प्रयुक्त परण लेकर एक श्री मनराजराजी स्वामी ने, एक मैंने (चन्दन मृति) और एक श्री तुलसीरामजी (वर्तमान बाचार्य) ने दनाये। धीतकाल में जब हम सब बीदासर में आचार्य थी की सेवा में सपना-अपना काव्य कमशः सनाने लगे तब वयोवद्र मंत्री मनि श्री मनमलालजी स्वामी ने एक साथ पाँच समस्या पूर्ति के स्लोकों को सनकर फरमाया-गहदेव ! एक वह समय या जब एक सामान्य संस्कृत इलोक का सही वर्ष समसनेवाला भी इस समाज में कोई साथ नहीं या और एक वापके बमोब परिवर्ग का आज यह सपरिणाम है कि एक साथ पाँच-गाँच समस्या पूर्ति रूप सन्दर काव्य वन रहे हैं। अभी त्याय का अध्ययन वाकी है

तब भी गरुदेव ने फरमाया-अभी एक व्याकरण की दिशा में अपने की सफलता मिली है। तर्कशास्त्र (त्याम) की दिशा में अभी बहुत कुछ करना है। उसके बिना खास्त्रों की टीका को समझते में काफी कठिनता होती है। बतः उसका अध्ययन भी परमावश्यक है।

किस अध्ययन के लिए कौन-कौन सा ग्रंग परमावस्यक है इसके सुझाव में आप (कालगणी) वडे कुशल में। अतः आपने अपने अध्ययनशील शिप्यों को न्याय का अध्ययन कराने के लिए बाचार्य हरिक्रम द्वारा विरक्षित पढ़दर्शन समन्त्रण, श्री हेमचन्द्राचार्य द्वारा दिरचित अन्य योग व्यवच्छेदिका और वादि देव सुरि विरचित प्रमाणनय, तत्वाठोकालंकार आदि गांत राज समा प्राकृतिक भाषा के बध्ययन के लिए हेमचन्द्र का बण्टमाध्याय कण्डस्य करना दिया था। ऐसे इतर अनेक सहकारी विद्याओं का दीज वपन कर के वि॰ सं॰ १९९३ में वे स्वर्गवासी वन गये। संस्कृत विद्या का विस्तार

यन किया और शिष्यों को करवाया। सबसे बड़ा कार्य जापने सती समाज को संस्कृत श्रिया में जपसर करने का किया। वदापि कालूनची के समय कुछ साम्बियां सारस्वत व सिद्धान्त चन्त्रिका का न्याधिक अध्ययन करती यो फिर भी उस समय नममें विशेष विकास नहीं हुआ था । इस कमी की आपने पूर्ति की । समय की वर्ति जल्पता होते हुए भी आपने साध्यियों को पदाने में समय लगाया और कालूकीमुदी की तीनों वृत्तियाँ साध्ययों ने कंटरव की । उसकी सामनिका आपरे करपाई एकस परिचास मुद्दर विकास की चित्र कराजुलाकर से मुख्दर्शिय होन स्पूर्ण से परनु अभी वर प्रमुक्त में हिन प्रमुक्त मुर्दि है। क्या विकास में प्रसुक्त के प्रमुक्त में हिन प्रमुक्त मुद्दी है। क्या विकास मान प्रमुक्त मुद्दी है। क्या विकास मान प्रमुक्त म

स्कृत न सवतानुवा। वकास किसी संस्कृत कवि ने कहा है—

> नरत्व दुर्छम लोके, विद्या तन सुदुर्छमा। कवित्व दुर्छम तन, शक्तिस्तन सुदुर्छमा॥

प्राप्त को नर तक पूत्रे में, कब्दे निवा दुर्ज है। कब्दे में शर्किकर दुर्जनेतु क्रिकेट में मिलिकर) मिल अंति पुरम् है। मान तेरापत कामा में बस्त्रा में करिया कामोबाके करेत कर म किया है। देखाड़िक काम की अरुप्त में स्थानी का वाबू बीर व्यक्तियों ने मान है। कराने नी दे कही किया में थी, भीर बी क्या हात्या क्लीम कर मी काम है। इसके मीतिक्ता मिलिकर मात्र के मों मान में मी हों भी किया में किया में मान मान क्या में ने कामा मात्रिया में क करते हैं। किया में मात्र में मात्र में मीत्र में हों भी किया में किया मिल किया किया किया में किया में मात्र में स्थान में मात्र में मात्र में मात्र में स्थान में मात्र में मात्र में मात्र में स्थान में मात्र मा

समयक्षापक नित्य नन्याना इस्तभूषणम् । सम्बरानुतमालम्ब्य, षटीवन विवर्ण्यताम् ॥

खर्दीय आयुनिको का हत्त्रमुक्त मो निषय समय ज्ञापन करने बाला घटीचना है, सबका कम्पायन में बर्गन परिये। सहक्त प्राप्त के मनेत्र ही बानांटे कि बस्ते के उत्तर बाहुकतिशा करना किताना करिन है। केलिन सिमिन्ट पंतायों मूने मी नवसकती ने शायार्थ मो की बाजा वाकर दिये गये विकाय पर सम्पाय कम्प में पार करिन उत्तरकार पर सुना । विज्ञान के क सरक्ष्य केंग्न परित न रहा। इसी क्वार तिकक विकास में भी समस्यान्ति का ज्ञानोत्तराव्य में वालप रहा।

कावी के सस्कृत महाविधालय में भी स्वाहाद के विषय में वारा प्रवाह एक रूप्ते सस्कृत भाषण के उपरान्त रास्त्राल विरा गए विषय पर इन्ही मुनि ने कासुकविता रचकर विद्वानों को मत्रमुख्य बनाया।

स्त्री अरुपति क २ २०८ में जनवाज करती के सांवर्ग वे जावाने वी के सारण में परवाद मायानीता का पारंडर का लाया हुए हैं। है सहस्त्रा के हुए हो मार्च के विकास को स्वार्थ के स्त्रीत्व कि सार्वे के सांवर्ध के स्त्रीत्व के सार्वे के स्त्रीत्व के सार्वे के स्त्रीत्व के सार्वे के सांवर्ध के सार्वे के सार्व

ऐसे ही आचार्य भी के साथ राष्ट्रपति मनन में राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद हारा प्रदत्त निषय "आस्मश्रवाम" पर उन्ही वि

अंक मृति ने बाबु क्विता की। पानवाट पर बिनोबा हारा दिने को विवय पर वी उन्होंने सुबर कांवता सुनाई थी। इसी साढ़ एक बिस्तु वनान में कहूँ विवारियों कर में सावन्त्र पेन पर बोलने की बहु। क्या। कहूँने तत्कार को विवय प्रतिकृतिका बोल कर कांगी करूप मतिना का परिचय दिया। में स्क्रत साहित्य को देखा

ते रापंत्र से सकत वाहित्य से बहुत कुछ गाया है वो वाय-नाप कबते रही रिवार जो है । विद्यान साह-मार्चियां वाहित्य-नियों बारी संस्कृत , मार्काक, हिन्दी, मुदरावी वाया पत्त्री बादि प्राणांत्री के वाहित्य गंदार से महर्स में समस् के सिकिपित्त सहित्य पत्तर पर हो हैं। बहुत के कबते के सकत वाहित्य का दिवस्त कर पात्र वाहित है अपने के सत्ते हैं सी रहनाओं को सुनी दसमें वाहित्य के बात की की वा सकते हैं किया नियम स्थान है किया के सत्ते की स्थान की स्थान की

```
के नाम में प्राप्त कर सका हैं उनकी सुची इस प्रकार है :
 (१) आचार्य श्री तुलसी :
           १-जैन सिद्धान्त दीपिका
           २-भिक्षु न्याय कणिका
           3-कर्नव्य षटत्रिविका
           ¥-श्री कालकस्याण मन्दिरम
           ५-शिक्षा पण्यवतिः
           ६-धर्म रहस्यम्
           ७-सीराज्य
           ८-कवि माहारम्यम्
           ९-कि तस्वम
          १०-सर्वमस्ति नास्तिकिचित
          ११-दिशा संकेता
          १२-कया-कोषः
 (२) मृति श्री चीयमलत्री :
           १-श्री भिक्ष चब्दानशासन (अध्टाध्यायी)
           २-- कालू की मुदी प्रक्रिया (पूर्वी में व उत्तरार्थ)
 (३) मनि श्री कानमलजी :
           १-कालु कल्याण मन्दिरम् (इयम्)
           २-कालु भक्तामर
           ३-पंच तीर्यी
           ¥-गेय काव्यं
           ५-हुलसी न्याय प्रवेशिका
 (४) मुनि श्री नयमलजी (बागोर)ः
           १-श्री भिक्ष महाकाव्यम्
           २-वृश्तिवाद: (न्याय विषये)
           ३-अन्योपदेशः
           ४-तेरापंच स्तोत्रम्
           ५-सत्संग महिमा
           ६–লিন বন্তবিধিকা
```

७-वैराग्य तरंगिणी

```
मृति श्री नयमलजी (बागोर) (जारी)
          ८-अहंदण्टकम्
          ९-दुरुतीवचनामृतस्तीत्रम्
(५) मनि भी धनराजनी :
          १-प्रस्ताविक स्टोक शतकम्
          २-देवपुरुषमं डाजिशिका (गेय काव्यम्)
          ३-कालु कत्याण मन्दिरम्
          ४-मिन् बन्दानुबासन (छवुन्ति)
          ५-ऐकाह्निक शतकम्
          ६-गणीवुग नवकम (गेव कान्यम्)
          ७-कालृगुपाध्टकम्
(६) मुनि भी चन्दनती :
          १-श्री वैराग्यैकसप्ततिः (पद्य)
          २-प्रवीय पंच पचाशिका
          ३-आत्मभाव द्वानिशिका
          ¥-अन्भृतिशतकम्
          ५-उपवेद्यामृतम्
          ६-कालू कल्याण मन्दिरम्
          ७-नेवलपचिवसति :
          ८-आम्र घोडसकम्
          ९-पुष्प पत्रदशकम्
        १०-पधिक पचवसकम्
        ११-आत्मगर्हाध्टकम्
        १२-बास्तविक विचार नवकम् "
        १३-पिपीलिकाष्टकम्
        १४-वह त्यष्टक
        १५-सत्संगति माहातम्याष्टकम् "
        १६-प्रात्पदिकाः श्लोकाः
        १७--पचतीर्यी
        १८-मीतिकात्रयीदसी
        १७-अर्जुनमाकाकारम्
        २०-प्रमवत्रवोदः
        २१--धर्म दशक निवेकः
        २२-निबन्धाविः
        २३-मिर्झुलिमानुशासनवृत्तिः
        २४-वीतरागस्तुति.
        २५-समस्यापूर्ति स्लोकाः
(७) मुनि भी डूंगरमलनी :
```

१--पाण्डव विजयः

6-6-6---ئ<del>ادىتىتىكەت</del> ८-चुन्तुन बन्द र्वम् मान्त्रस् 9-FEF- 37-\$0-01-E \*\*\*\*\*\*\*\* १०-नेटन इयम् १३-व-द्रसामा (A-tajantal १५-स्वादनम् १६-वोडि-(१०) मृति की डजनस्वी -3-5--------3-(-50---Y-34 915-3-4 وحيث شيعة وسيادست وساعتر ومسو ८-देवरूर झाँकिरिक्ट ৭-নিজ্ রাজিরিশা १०-तुलमी हार्जितिना ११-नामकुम क्वाविधिना

(६) मूर्ति की न्यननदी (टमकोर) : ु—्डिक्स र्—क्षेत्रु—ा हे-दुन्हर मार्गीया समृतिस 

4-2-2-६-मूल्यी प्रकार प्रक्रिया

(-2) (८) मूर्ति की मोहनलालकी إستشيشا مرساعة १-राम्या निवर म्होत्रम् ^न्यार्ड<sub>यस्थ्य</sub>ं इन्द्रेश्यरस्थित्

मनि भी डंगरमन्ती (जारी) र-कर<del>्केट</del> नरीह (प्**ट**)

```
मुनि भी छत्रमसजी (जारी)
         १२-तप.कटी दात्रिक्षिका
         १३-मुख्यपत्र द्वात्रिशिका
         १४-मणियोसर द्राविकिका
         १५-सुक्ति द्वानिशिका
         १६-समवाद डानिशिका
         १७-प्रतिमा दाधिकिका
(११) मृति श्री दृशीचन्दकी 'कार्वस' :
          १--तुलसी स्वोत्रम्
          २-त्लसी शतकम
          ३-मर्यादापंचकम
          ४-ऐका ह्रिक्सतकम
          ५-मेघाण्टकम्
          ६-समुद्राष्टकम्
          ७--गीतिसंदोहम
(१२) मिन भी बदमलजी :
          १-निवन्य सन्दोहः
                                 (यदा)
          २-कथापेटकम्
          ३--वारममीमांसा प्रवेशिका
          ¥-स्मितम
          ५-उत्तिष्ठ नाग्रत
          ६—मारतीय संस्कृतिः
          ७-चतुर्विद्यति जिनसावः (पद्य)
          ८-श्री तुलसी स्तोत्रम
          ९-सत्संग निश्चिका
         १०-मधुकर चतुर्दशकम्
         ११-ग्रमनित चतुरंशकम्
         १२-अन्योक्तिपंचाशिका
         १३-ऐकाह्मिक सतकम्
         १४-रीहिणेयः
         १५-देवातदैवंबलीयः
         १६-मुक्तामाना
(१३) मनि श्री पुनमवन्दली :
          १-श्री तुलसी स्तोत्रम्
          २-ऐकाह्निक सम्यक्त स्तोत्रम्
          ३-प्रकीणंक रलोकाः
          Y-श्री वेराम्बेकसप्तति (टीका)
(१४) मृति श्री नगरावणी 'बड़ा' (सरबारतहर) :
          १-मिसुसतकम्
```

```
285
 मुनि श्री नगराजनी (शरदारशहर)(जारी)
          २-माथेरान सूषमा
          ३-स्तवकम्
(१५) मनिश्री मीठालालकी (लाडन्):
          १-साप्तचटिकमायाद्वमृतिशतकम्
          २-अध्यारम पचिविश्वका
          ३-चित्रवन्यकाव्यम्
          ४-कवासप्रह
(१६) मुनि भी चम्पालालजी (सरदारबहर):
          १-अगुवत शतकम्
          २-धर्म शतकम्
(१७) मुनि श्री महेंद्रकुमारजी :
          १-ऐकाह्मिक पत्रशती
          २-भारीमालशतकम्
          ३-पन्दनबाला ऐकाह्निक नाटकम्
(१८) मुनि भी मोहनलालनी 'शार्दूल':
         १-नमिनाय नृतिः
          २-कर्द्र काव्यम्
          ३-कल्पना
         ४-ऐकाञ्चिक शतकम्
         ५-समस्या निगब्दिक
         ६-प्रयास प्रशस्तिः (गदा)
         ७-भारतीय संस्कृति "
(१९) मुनि श्री पूष्पराजनी :
         १-अर्थचन्द्रस्य चन्द्रिका (कल्पना काव्यम्)
         २-ध्यान पुष्पम् (अनुभवारमक काव्यम्)
         ३-तुलसी गीता श्लोक चतुर्दशीपरिमिता
         ४-कथा निकृतः (गदा)
         ५-चित्रमय काव्यम् (पद्य)
(२०) मूनि श्री मांगीलालजी 'मधुकर' :
         १-समस्या शतकम्
         २-पथिक पंचकम्
         ३-तुलसी सप्तकम्
         ४-सूर्याष्टकम्
(२१) मृति को सुसलालनी :
         १-ऐकाह्निक शतकम्
         २-उन्निद्रम् (श्लोक संब्रह्)
(२२) मुनि श्री बच्छराजनी :
         १-ऐकाह्मिक शतकम्
```

२-रलोक सग्रह

```
(२३) मुनि श्री राकेशकुमारजी :
           १-ऐकाञ्चिक स्टोक सहस्रो
          २-नैशं द्विशतकम
          ३-ऐकाह्मिक द्विशतकम्
          ४-स्लोक संब्रहः
          ५-मरिमलम्
          ६--वन्मिष्तम
(२४) मृति श्री श्रीचन्दली (टमकोर) :
          १-मर्यादायोदसकम
                                (पदा)
          २--मेधाण्डकम
          ३-नचष्टकमाला
          ४-समुद्राष्ट्रकम्
          ५-अव्यय निवन्धः
                               (गव)
          ६-एकाक्षर निवन्धः
                                  32
          ७-कथामाला
(२५) पन्डित रबुनन्दनजी :
          १-भिक्षुशब्दानुशासन बृहत्वृति.
(२६) साम्बी भी फुलकंवरकी :
          १--মরিয়া রাসিখিকা (মন্বাক্ষানা নিবরা)
          २-हरिश्वनद्रकाश्चिकम् विशतकम्
          ३—मर्वादाब्दकम्
         ४-वरित्रतिर्माण पंचकम्
(२७) साध्वी भी मोहनकुमारीजी :
         १-निवन्धमाला (गद्य)
          २-- शिक्षा वट्षित्रशिका (पद्य)
(२८) साध्वी भी मालूबी (बूगरगढ़):
          १-ऐका लिक शतकम्
(२९) साध्वी भी जतनकंवरजी (उदयपुर) :
          १-ऐकाञ्चिक सम्बोधिशतकम्
(३०) साध्वी श्री मानकंवरजी (काढनूं) :
          १-ऐकाह्यिक शतकम्
(३१) साध्वी श्री सोहनाजी (राजलवेसर):
          १-ऐकाञ्चिक शतकम्
(३२) साप्त्री श्री मंजुलाजी :
          १-गीतिसंबोहः
(३३) साध्वी श्री कानकंवरजी :
          १-गीतिका
          २-अहिंता पोरुशकम्
          ३-मेषाध्टकम्
```

```
साम्बी थी कानशंवरबी (वारी)
```

४-सत्याष्ट्रकम

५-अध्यातम दशकम्

६-मनस्विसन्तकम

७-समता सप्तकम्

८-मर्यादा पंचनम्

(३४) साध्वी थी कनकथीजी :

१-आत्मालोकन पंचाधिका

२-नृदयरिमाध्टकम् ३-स्तृतिबष्टकम

¥-दतसी वष्टकम

५-सरीराग्टकम

६-पृथ्वी शतकम्

७-स्थाग पचकम्

८-हृश्यवृद्धि पंत्रकम् (३५) साम्बी को यहोभराजी :

) साध्याच्या यशावराजा

१-अगुरताय्टकम्

२-स्तवनाध्यम्

१-समस्यापूर्तिपं कशम्

४-मेबाय्टकम् ५-समुद्राष्टकम्

(३६) साप्त्री थी कमस्त्रीली :

१--मर्यादापंचकम

२-गीति गुम्फः

(३७) साम्बी श्री स्लेहकुमारीची : १-सस्य पोडशकम

२-मेषाय्टकम्

३-संस्कृत गीविनामा ४-मर्बादाण्टनम

स्थ प्रकार साहित्य सायना का यह सोट बयस बाटा के रूप में चातू हैं। नवारि यह बाटा बजी कर एक सकती सी ही बाटा है; क्यांकि निरस्तर प्रमाणि करती और अवस्थेत्यों को अवसे में सचित्र करती हुई यह बीहा ही एक सियाव बाटा का रूप के प्रमाण में क्यांबिहा होगी और संस्कृत शाहित्य के कबूद को बच्चे में बचना एक महत्त्यांहू स्थार करती. जेगी सावा की यह सकती है।

## तेरापंथ का वर्तमानकालीन काव्य साहित्य

( मनि श्री रूपचन्दजी )

तैरापंत्र की साहित्य परम्परा ने अपने बन का सफलतापुर्वक प्रतिनिधित्व किया है, यह निस्तंदेह कहा हा सकता है। तैरारंग के प्रवर्तक जानार्ग मिक्ष से केवर जनके वर्तमान जतराधिकारी लाबार्ग प्रवर की तलसी तक का रखित माहित्य प्रमूक जीवंत प्रमाण है। असे ही कुछ कारणों से यह साहित्य जनता के समझ न जाया हो फिर भी इस साहित्य प्रधानयग में हम उसे नजर अंदाज नहीं कर सकते । जीवन के बादवत मौतिक तथ्यों का जस्वितित रूपेण प्रकटीकरण सामार्थ भिक्त का सहज गण था। अनेक गहन विवयों को सरक भावा में गृंव कर उन्हें व्यावहारिक रूपकों द्वारा हवदंगम करा देना आपकी विसस प्रतिभा का परिचायक है। " जन्म और मस्य, बंबन और मस्ति-मानव मन की स्पष्ट किन्तु उलझी रेखाएँ हैं, जिनकी स्वीकृति क्रयका सन्तीकृति की समित्यक्ति में मनव्य प्रायः समुकत राता है । उन्हीं रेलाओं का सहय समीकरण आपके साहित्य में अठकता है। आपने कहा, "जीवन और मृत्यु अपने आप में न काम्य हैं और न अकाम्य। ये परिवर्तन के स्वदृश्यमानी चरम हैं। पहले करण में प्राणी नये जीवन के लिए जाता है और दूसरे में नये जीवन के लिये कला जाता है। प्रदेशल की भिमका में जीवन कास्य है और मृत्य अकास्य । आत्मा की मूमिका में जीवन और मृत्य न कास्य हैं और न अकास्य । असंयममय जीवन और मृत्यु अकान्य हैं तथा संयममय जीवन और मृत्यु कान्य।" आपके साहित्य की सर्वाधिक विशेषता सह है कि अपने जीवन के सनातन सत्यों को परिभाषा के कृत्रिम बंधनों में बांधने का कभी प्रयत्न नहीं किया । यही कारण है कि जापकी रचनाओं में साहित्य स्वयं सत्य का मूर्त रूप केकर प्रकट हुआ है। वैरापंच की प्रगति का एकमात्र यही कारण है कि उसने साम्प्रदायिक कदान्नह और हठमीनता को कभी प्रथम नहीं दिया । आचार्य मिसू ने अनेक सैद्धान्तिक विवादास्पर नरतों पर अपना स्पन्ट चितन, सहमति और मतमेद प्रकट किया किन्तु उसमें भी उनकी विगमता और आग्रह-हीनता साकार होकर निखरी हैं I<sup>8</sup>

र्शके पास्ता होतां के हो गांध मीमनावाचारों बाजे बात में सीध्यार मिया सी है। आपने हर वर्ष सी माना मात्र में ही मानाताहुत (निमान निजेर) के महत्त व शिकायता रस्तों का करनावाहुंके प्राथम्वता है माना आपने करने बीचन करने में करित होता बात पर परे, जिनमें नीमित करातीं के शिकाय के साथ-आप कुरूप प्राथम्वत भी निजाते हैं। वर्ष का स्वत्य, बंद सीत पंत्रपत्ति के मात्र प्राथमिक हो, यहं का बहु प्रश्निक की नियाते, यह के लिये केश्वर प्राप्त में मात्र प्रश्नवाद हों सार्टि के साथ-पार्त्य करेंने नियात प्रश्नवाद की साथ-पार्ट में के मित्र केश्वर प्रश्नवाद में सार्टि के साथ-पार्ट में प्रश्नवाद मी सार्टि के साथ-पार्ट में प्रश्नवाद मी साथ-पार्ट में प्रश्नवाद मी साथ-पार्ट में प्रश्नवाद में साथ-पार्ट में प्रश्नवाद मात्र मिला में मात्र में साथ-पार्ट में प्रश्नवाद में प्रश्नवाद में प्रश्नवाद में साथ-पार्ट में प्रश्नवाद में प्रश्नवाद में प्रश्नवाद में साथ-पार्ट में प्रश्नवाद में प्रिक में प्रश्नवाद में प्रश्नवाद में प्रश्नवाद में प्रश्नवाद में प

इनके वाद अन्द्रमाचार्य श्री कालूनणी अपनी कान्यप्रियता के लिये वृति प्रसिद्ध हैं। अपने बीचन-काल में साहित्य-उत्कर्ष

१-प्रतावत, ढाल ४, गाया १

२-मिलु विचार दर्शन, पृष्ठ ४८

३-मिस् विवार दर्शन, पृष्ठ १३

को जाएने जो स्वाधिक्य प्रदान किया नह इतिहास में जिरस्नरणीय रहेगा। वर्तमान गमस्त साहित्य-स्त्या का प्रेम क्षण को ही है, जिनके कारन देरावय जान सकार के बानसा उच्च सरक है। वयदि जाएने बात कम राजारें की तमारि उत्तरस राजानों के बाबार पर ऐसा कहा जा सकता है ति व्यापनी रचना-बीजे बहुत हो नरत, विस्तास और गर्दी हूरें हो। अपने विष्य तालुकों का सामने मामल्या, नाम, विद्यान्त और स्वर्क के विषय में उच्छानापुर्वक स्वेत स्थारा।

अब आवार्य प्रवर श्री तुलसी गंभी एक यशस्वी साहित्यकार के रूप में हमारे समक्ष अवतरित होते हैं। आप जन्म जात प्रतिभा सम्पन कवि हैं। जीवन की जमर साधना में भीगा हुआ आपका माहित्य मरक्ष्मील व्यक्ति में निहित अमरस्य को साक्षात् देखना पाहता है । श्रद्धा और श्रद्धेय के माध्यम से वह खटा और उपमोक्ता के माय जो एक तादात्म्य स्थापित करता है व ही जसकी महता है। जहां श्रद्धा और श्रद्धेय एक रूप होनर काव्य क्षेत्र में उतरते हैं वहां माध्य केवर करेनर तक ही सीमित न रहकर जीवन के साथ एकात्मता स्थापित कर लेता है, और यही काव्य की सबसे वही मफलता है। जहां ग्रजा और श्रद्धेय अभिन्न हो जाते है वहाँ श्रद्धा वा प्रत्येक कम श्रद्धेय यनकर ही मलरित होता है। यह अभिनता ही काव्य का प्राण होती है जो उसे अन्त तक सजीव बनाए रसती है। भौतिक घाटा के माध्यम में उम 'विराट' को व्यक्त कर देना ही कलाकार की दलता का मापदण्ड होता है। नाज्य का मापदण्ड कर्मा कवि नहीं जिन्तू निव का मापदण्ड वाद्य होता है। उसकी नवेदनवीलता स्वल जवत के सक्ष्मतम अवजा को एन निप्तनता ने प्रभावित करन में नक्षम है-इनका साक्षी काव्य ही होता है। अन्तरवेतना में उदभत कुछ दिग्गरे स्वर ही ममस्त जगती भी वेतना को किम पत्री स अपन में समह लेते हैं. यह उसकी ही अलोकियता है। कविया अह' जब विस्तृत होगर गान्य में उलता है तब यह अह तक ही सीमित न रहरूर सार्वजनिक बन जाता है। और वहीं काव्य लोकप्रिय बनता है। आचाय प्रवर नी यही विशयता रही है कि जन्मोंने काव्य के माध्यम से जो भी गांवा यह बाल्पनिक उडान मात्र नहीं, अपित उनमें बास्तविकता मते रूप लेकर उत्तरी है। उनके जीवन का प्रत्येक अणु सगीतमय है। उनका मगीत-स्वर अपन पीछ एक रम्बी गज छोड जाता है, जो जल मानस की कितनी ही जील लहरियों को उद्देलित करनी हुई आये यह बाती है। आपकी आया महेंव भावानुगामिनी रती है।

कालूबबोरिकास आपका राजस्थानी महाकाव्य है। उनके चरित्रनायक है आचार्य थी कालूबबी, जो आफो आराप्य है। उसमें धिय्य परम्परा ना बहन तो हुआ ही है, मान ही माच बर्तमान को जतीत और अनावत के साथ दिन

बिलक्षणता से बाँघा गया है उसमें सचमुच काव्य चमलार निचर उठा है । जरा देखें तो-

```
र्क दिवस सीत ऋतु चमकाची,

तव काकूनावा कम्पाची,

धरहर चरहर विन तर पाची।

वव मध्या-पूर विन तर पाची।

तिव वाती मिमुन्तन पर वाची,

आपी मन यव-पद निस्ताची॥
```

जीवन के अगरित छिट्रों से झाँकनेवाला सत्य जब खदा व सबेदना ने भर जाता है, तब कवि बेदना-विह्नुल गा उठता है--

```
एक पक्ती श्रीत नहीं पढ़ें कदी पार
पिऊ पिऊ करत पर्यथी पुकार,
पिण नहीं मुदिर ने फिकर लिगार।
```

राष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्सकार भी रामचारी सिंह "दिनकर के बनुवार-केवन निवारों के क्योनक होन मात्र वे कसिता में कित्रल नहीं उत्तरणा। अध्या की वालकता ती तमी मानी वासकी वन निवार निवार में परिसर्जित कर दिने वार्य, रूपको और उपमानी के बहारे उनका एँडिकता उपराज कर यी नाव। यही एजिस्सा नाएक काव्य ने प्रत्येक जब स्थाप में मी समझ कर यी है। व्यद्धण के किने-

```
पतित उद्धार प्यारिए, समें सबल ही ठाठ।
भेट पाटनी मेदनी रे, नोबें सडी-खडी बाट ॥
```

सवन विकोच्चव ने मिथै रे. जैंचा करि करि हाय । चंचठ दल-विसरी मिर्व रे. दे ब्राका जगनाय ॥ नवर्णा विरह तुमार दे रे, झरै निश्चरणा जास । भ्रमरा राव भ्रम करी रे. सहै सम्बा विश्वास ॥ कोविल कवत व्याव थी है. वितराज जहावे कार । वरषट खट खटका करि रे दिल खटक दिसाव जाग ॥ में अवना सचना रही रे. किम पहेंचे मम संदेश।

इम सरक्षर मनं अरणां रे. संकोच्यो तन विशेष ॥ सपनों और उपमाओं के सहारे जिस दक्षता से बरती के कण-कण को जापने अदये से परिस्थाप्त कर दिया है, यह नि:-स्तंन्देह आक्वयंजनक है। जोज, माव्यं और प्रसाद युक्त कव्यों के गुम्कन में जब सत्य क्षत-क्षत घाराओं में उनहता है तब गठक भी तथित चातक की तरह उसके लिए झुम उठता है-

रीले रपटी दूपटी, दीप बवल प्रकास ! पूज्य बदन रवनी थणी, प्रकटी ज्योत्सना जास ।। .. स्वंगी सतमंगी सुखद, जिन-मत संगी हेत। व्यंगी सहस्यंगी मणी, शंशी सी दुःख देत ॥ संयम रंगे रंगिनी वंगिनी, सब मतंगिनी बाछ। चील सुरंगिनी उञ्ज्वल रंगिनी, लंबिनी वन वंजाल ॥

काव्य के माध्यम से कवि अपनी मानसिक अववण्डना और अनवतियों का चित्रण मात्र ही नहीं चाहता. अपित उन्हें विश्वजनीन स्तर पर समाहित करने का प्रयत्न भी करता है। जीवन के बारोहन बनरोहन का नी दिन्दर्शन नाम ही काव्य का उद्देश्य नहीं होता, बरिक उससे उदमत विरंतन सत्यों को वह उसके माध्यम से प्रकट करना चाहता है। काव्य का उपभोक्ता भी मानवीस वर्धकताओं के उपसमन के लिये ही उसका उपयोग करता है. उसके उसार के लिये नहीं।

'भरत-मृतित' जैन वाङ्मव पर बाधारित कापका एक सच्ड काव्य है। इसमें सम्राट् मरत और उनके अनुज बाहुविक के बीच होतेवाले महान संग्राम का नियम है। बाजार्य प्रवर ने इस प्रावैतिहासिक कथानक के बाधार पर यह और उसकी चिनगारियों के कारण उससे होनेवाली मानवीय दुरवस्था और अनिष्टकर परिवाम, अनागत संस्कृति पर पढ़नेवाले उसके प्रभाव आदि विवयों को एतवुन्तीन समस्याओं, मुक्यतः बीतनुद्ध और तृतीय विश्व महायुद्ध के स्तर पर सुलक्षाने का प्रमास किया है। युद्ध से होनेवाले अयंकर परिचामों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं-

मंदराद्रि विवलित हुवा, व्यविचल पृति को छोड़,

मानो अंवृषि अवनि पर, शपटा सीमा तौड़। महा मवंकर रूप में प्रकृषित हुवा कृतान्त, छगता ऐसा समिक्ट है वद तो करपान्त । धरुरूर परांती घरा कम्पित हैं सीस अर्क, मीली साई<sup>\*</sup> स्थोग पर देख सनिष्ट उदकं। विश्व स्थिति का निकट बंव लगता है व्यवसान,

(भरत-मुक्ति)

लटने को है बान इस मानवता का मान। मध्टि-प्रहार प्रकरण में बाहुबलि को अपने ज्येष्ठ आता भरत पर मुष्टि से प्रहार करते देखकर समस्त मानव मन महान् अमिन्द्र की जाशकाओं से चीत्कार कर उठता है -आवाएँ.

निमसे वडी-वडी वे भी मंदि नाशक दन जाएँ, भीवन हो, जीवन संहारे, बमुत भी यदि मारे।

(भरत-मन्ति)

सीमा तोड़ वहे जो सागर, कहो, कहें फिर किसको जाकर,

शीतल जल प्रज्वलित करे यदि चन्द्र झरेअँगारे॥

कवि अपनी करपना शक्ति से काव्य को कितना अधिक निखार देता है; इसके क्रिये इसका प्रथम पद्य ही देखें जो सप-समर्पण के क्रिये रचा क्या है-

> स्वित्य से के बज्जू परि कर रूप कर सरकाड़ में, तान चन्न निवान सत्ता पुत: विकित्त प्रशास में। तीन होकर स्वयं उसमें देखता है श्रीक कर, वृत्तियं, असुरा और जरकियत करता को स्वीक्त (श्रीक) समझ असकत करता की मांग सारी पृति है, स्वयं, धीतत, मनुप्तमुख्य सारि की या सुनित है। विकार कर मूं सीचता, वह तीर सिमुक्तर की, स्व को उस स्वात सुन्तर है। उसकी स्व को शास।

इसके अतिरिक्त आपने आयाद मूर्ति, अनिपरीक्षा, नीत रो प्याको (राजस्थानी काव्य) बादि हिनी और राजस्थानी में सैकडों गीत रचे हैं, जिससे जन साधारण सामान्यित हो सके।

दे रोपपंत्र की आपार्थ परमार्थ ने साहित्य के बोच में जाई अलगा हुने की स्वाद शिया है, बही जाने बानों निम्म मानूबों को मी तब बोद राजधार करने का सत्त्र तरायत किया है। आपार्थ करद करेंकों बाद ख्या करते हैं, "मन्य निर्माण को स्वाद मा स्वाद्भित निर्माण को मंत्रीष्ट महत्त्र देता हूं। साहित्यकार करने वीकर-मान्य में ५० क्यों की एसना को क्योंना मार्थ स्वाद्भितों को साहित्यकार कांग्र से यह वार्षिक महत्त्वनुत्र हैं।" इस तब्द प्रारंग से हो व्यक्ति-निर्माण की जोद विशेष मान्य हिमा जानि निर्माण की स्वाद्भित्य की का निर्माण करता की।

सब वाहिल मुक्तः संस्कृ, हिन्दी और एजस्पनी हन डीन समावों के माध्यम से प्रबह्तन है। संस्कृत मात्र, में रख और एक व्यक्ति अनुद साम्र है लिया मार्च हुइ साम्रा के एक्ट्रपूर्णन होने के भारण वह साहिल अन्तरात स्मितिहर्त में ना का निया । एकस्पनी मार्च मार्च में मार्च कुछ साहित मित्रा से आसितिहर्त में ना का कि मार्च में किया ने किया किया है। साम्र में स्थान है किया है। साम्र में स्थान किया किया है। इस्त मुंद से प्रवक्ती साहित है। साम्र में स्थान किया किया है। साम्र में प्रवक्ती (इस्त किया है) मार्च किया किया है। इस्त मुंद से प्रवक्ती (इस्त किया है) मार्च के प्रवक्ती किया है। इस्त में स्थान किया है। इस्त स्थान किया है। इस्त स्थान किया है। इस्त स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्था है। इस्त स्थान स्था स्थान स्था स्थान स्था स्थान स्

बारा बर वारा मात तात से भया जो न्यारा.

वात हिर बांच है कात का में मुख्य है।
मीठा क्या या पाता मीठा हर बांच प्रति, मीठा क्या या पाता मीठा हर बांच प्रति, मीठा क्या या पाता मीठा है।
मंद्र कर बांच पर छात्र में क्याच फिट,
बोर्सी बीच पाट कर्नेद्रा का मात्र कर किए है।
फटता मुद्दाच कहा कट की हुनाये है।
फटता मुद्दाच कहा कट की हुनाये है।
फटता मुद्दाच कर की हुनाये है।
फटता में प्रति मीठा है।

X X X
इक्ट छात्र में प्रति मात्र पृत्त को केवा
चुनत कात्र की बहुँ हैना में की छोत्र है

मृति श्री सोहराकाको सपने काव्य में परकाशिस्त, कप्याएँ जीर स्वमान विषय की दृष्टि वे अति एकत रहे हैं। विगत भाषा में विश्व रूप में आपका काव्य-सौध्यव निवास है वह शहन हो हरश्यस्थी है। 'स्रोहर बावती' में गुर का जाहात्म्य गाते हुए वें कहते हैं—

> ननन रूटा सन निकन टरा पन उदिक वरत दुस परत जरून है। भरत मिटत किन वरम परत बन-गुन सन दरता कटता कर गह है। देपन तहुरा करियहुन बहुत वहु किन कहुत कुछत वहुत वहु किन कुछत पुल्दुत विस मग है। स्वाद्य तत मत क्षा गुझ दह विशि गुर गुन कलिनिय कुना क्षम गु

इसी प्रकार मुनि श्री नयमक्षवी, पनराजजी, बादि में भी राजस्वानी भाषा में सहस्रो पद्य व मेय काव्य रच है जो काफी छोक प्रसिद्ध है।

मूर्गि श्री युद्धमत्त्री की काव्य रचना में जहन पति है। उनके काव्य में सार्त्यश्वात करती चरत होगा तक हाकच्या है श्री मुत्तवाह स्रोत्येश्यर की जनत पूर्मिन रेक्षाओं को बीच्या हुआ वर्षने क्यर कर खुँच कर ही विशास केया है। आस-विश्वास के समझ और हीगत मूर्गित को ने बार्मियान मानते हैं विश्वते काव वीचित होते हुए मी मृतक रूप में खुता है। उनके ही तक्यों में देखिने

भी सबस कात है परण निवास कर पकाई है। परण्या माराजी में मार्गिता कुमको है। में ही सपने निर्मीत स्वयस की देगी, मेंद्र मार्गित के सामें कि स्वयस की है सही प्रतीवा को कीई स्वयस्थ मही; है पाडिही मार्ग्य, सह निर्मीत पर निवास कर मही; कित्य निवास पर्याच किया कर सुर्वीक्त मेंद्र कित कुम्बा उनको कही विकास मार्गित में मार्ग्य है। स्वित्य मेंद्र मार्ग्य मार्ग्य में एस पूर्व स्वित्य है। स्वत्य मार्ग्य मेंद्र एस वीवित्य मूर्व का पर्याच परिवास पर्याच मेंद्र स्व वीवित्य मूर्व का पर्याच परिवास पर्याच है। धान्य संकलन उपयुक्त और मानिक होने के कारण वह प्रत्येक पाठक के साथ स्वयं वादात्य स्थालित कर हेता है। मानव की क्रुसित्तव व पूणित प्रवृत्तियों के प्रति उनके मन में एक विद्रोह है जिनकी मानव आदणों के आदरण में अच्या स्वया चाहता है-

```
दीप न जलता, ली जलती है
आदर्जी की स्वया में ही पापों की दनिया परुती है।
```

'मंतर' (मान्य-संबद्ध) की मुलिक में मिद्ध कि बी प्रकारी जिड़ 'विकट' लियाते हैं-करिया की मुलकर तेत्र सुमृक्त कामार कि बुद्धकर जो कामा के मार्च में बहुए कर कि मार्च में मिद्द पर देहें निया कर की मार्च किया के मार्च में कि पार्च हैं, निया कर की मीदि कर किया कि मार्च में मिद्द पर हों हैं के देवते आपने कुए किया की मार्च मार्च के मीदि कर किया कि मार्च में मार्च मार्च में मार्च मार्च में में मार्च मार्च में मार्च मार्च

आगे जकार बालक का काम कर्तन से कोन नेता हो जाता है। जांन जीर काम में क्या प्रमाप्त कंप है बूद का क् मीनत विस्तर है। हो किंच पर 'बन्दा में काकी है-दांजे जोर काम में एक प्रमाद का मिरोप्तासक नाम कात्र, ते र र सर हो जा है कि जेंगी लिखा दिना धर्मन का मायार मिरो नहीं निजी या करतो । जार हो जह मी तर है कि उस का मार किंचता के जीर के सी कि समस्त है कि उस का मार किंचता के जीर करती है कि साम है कि उस की अपनी की कार्य करता है . . . . ! मुन्दे बुद्धनकी एक विकार कि के सामित्र हो आप हो करने किंदता पूर्व में करने क्या मा में हैं। 'मंदग' की अधिवादों में मूर्वेद कात्र कि प्रमाद की करता की कार्य करता कि कि प्रमाद की किंदा के क्या करता कहीं जाहता, "र कविश्त वहीं-जहों जगर छठ है वहीं लीका मूर्व में मोरार क्या है है। जीर की क्या के क्या करता कहीं जाहता, "र कविश्त वहीं-जहों जगर छठ है वहीं लीका मूर्व मोरार करता है।"

जीवन के प्रति कारवाचान होने के कारण उनके शिव्य प्रत्येक अनु गति-अंग्य है। हाँना और बमाबर्ग्रत के तिये वह वकी समझ व्यवतीयत होता है। और यह उन्ह मी है कि अंग्येक प्रयान में व्यतिस्थ क्या में उनी तथा विद्यान पहुंचे हैं। व्य अवभोत्ता पर ही नियर होता है कि वह उनका उनयोग के बे करें। कि वह के प्रत्यों में—

```
मैं तृपित हूँ, किन्तु मृग-तृष्णा मुझे क्या छल सकेगी ?
जब कि मझको प्रिय यहाँ का सिल्ल ही क्यों ? घल भी है ।
```

इस तरह साध्य के प्रति एक बदम्य उत्साह किये, पदगत बाबाओं को उपेक्षित किये चलते रहना हो आपके काव्य के प्रसर-से सरकता है। उसमें साथक को फल, वकांक्षा, साध्य की दूरी और समय का व्यवसान बादि नहीं सटकने पाहिये-

```
साध्य कितना हुर है यह सोचना स्था?
समय कितना रूप कुछा? बालोचना स्था?
सब कि में उस और प्रतिपक वह रहा है।
```

किन्तु क्या प्राया मानवीय उदारा जावनाओं का प्रीविनिधत्व करने में स्थान है ? क्या ये प्रीतिक सब्द उस क्यौतिक बेदना को व्यवत और उन आप्यारिनक बमर अनुमृतियों का प्रकटीकरण कर सकते हैं ? याया की इसी ब्रह्मान्यें पर किसी गई मृति श्री की कुछ पंक्तियाँ देखिए-

```
भौतिक हैं में शब्द कि जिनसे बनती है यह भाषा,
भारों के फिर प्रविनिधित्य की बना कर राक्ष्ते आखा ?
चेतन की जड़ के हार्यों में है नकेल, जनसाद !
भाषा स्था है? भारों का छँगड़ाता-सा अनुशाद ॥
```

इस तरह मुनि श्री ने करेको महत्त्वपूर्ण विचार काव्य-वगत को दिया है। साथ ही साहित्य जगत में उन्होंने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि कष्पारम जैसा वीरस विचय भी काव्य क्षेत्र में विकास सरक वन कर उत्तर मध्या है।

मुनि भी नमराजती एक एकत राविनिक है। अस्तेत बसु का उनहोकरण ने राविन के माम्यम से माहिर है। उनका जम्म मी वंजापन हो, यह मिक्क स्थापनिक है ना जरूर का बहुत हुंचा और जयारे को मुनिका में ने स्वत किसते है—मिक्का में ता प्रकार में हैं है से हे से स्वत है का स्थापनी है। मेरे बे बेवा माने हैं ने हैं से से स्वत है। मेरे बेवा माने प्रकार में है। मेरे बेवारा का आपनान तक लिया वह निकास प्रकार माहिर हो मेरे बेवारा का आपनान तक लिया वह निकास प्रकार माहिर हो के से बेवारा का आपनान तक लिया माहिर के स्वत माहिर मेरे के माहिर मेरे के स्वत दिवारा में मिक्स सकला लिया है। मेरे के मिक्स सकला लिया है। मिन्द दर्शन को आपने के मान्य मेरे विकास मेरे बेवारा प्रकार मिला माहिर के माहिर मेरे मिला माहिर मेरे मिला है। मिन्द दर्शन को आपने के मान्य मेरे विकास मेरे मिला है। मिन्द दर्शन को आपने में माने मिला है। पर के स्वत्य कर में मोने मिला है। मिला है मिन्द दर्शन के आपने में माने मिला है। पर के स्वत्य कर में मोने मिला है। मिला है महिर्म से माने मिला है। मिला मिला है महिर्म से मिला है मिला है मिला है महिर्म से मिला है। मिला मिला है मिला है मिला है मिला है मिला है मिला है। मिला है मिला है मिला है मिला है मिला है। मिला है मिला है। मिला है मिला है। मिला है मिला है। मिला है मिला

बीज में विस्तार होता, वीज क्या ? विस्तार क्या है ?

चित्त में ससार होता, चित्त क्या, ससार क्या है ? मत सिक्क का योग पाकर, जीज ही विस्तार बनता।

वासना का भीग पाकर चित्त ही ससार वनता ।

में तो उनके काव्य की सबसे नहीं विशेषता यह मानता हूँ कि बनादि काल से उनको सत्य की बापने जिस विनसणता से काव्य में सुरुद्वाना है वही सर्वाधिक महत्वपुर्ण हैं। एक ही पुलिए में-

बन्त छोगे ? ब्रीपरी का चीर बनने वा एहा हूँ

X X X X X X And बात की रहा है कि स्थान की रहा है

सापका प्रत्येक कम श्रद्धा से परिव्याप्त है। जिस समह सीर सविषक श्रद्धा का मान सापने सिमित्त है वह विरत्य ही मिलता है। विद्वात के वाप-साथ विकस्तता और सदूव श्रद्धा का सबसूव स्वय को बाप में है, यह अरथक के हृदय के विजे विभागकारक और प्रत्यास्त्रायों है—

हृदय है जामार इसके स्वत्व को तोला व जाए,

बृद्धि है प्राकार इसके द्वार को स्रोता न बाए। सक वन सिक्तो रहीतम, प्रकारन सिक्ता रहेंगा,

स्नेह बन मिछते रही तुम, बीप बन जलता रहूँगा ॥

जीवन की क्षणभगुरता और सामान्य गति का चित्रच करते हुए वे कहते हैं-स्टा धीवर के हावों से कसा बाल में वाकर,

उससे निकला लावा यक ने वासावीय बुलाकर। एक बार फॅस जाता यह फिर फेंसता ही जाता है।

एक बार फीस जाता वह फिर फीसती ही जीत

वग अभिट रहता है जीवन मिटता ही जाता है।।

साल के इस विकासवारी मून में नी जब कि मानव विद्यात के सहारेन वाने किन-किन रहायों को उहसारित करने में तकन हो रहा है, महानेन चीचन और विचान किन्ना चटिन और विचायस्य वन पमा इसकी बना करना भी की मा नकती हैं देशों और बन्नेक करते हुए मूनि भी ने बचनी सहन नम्ब माना में एक मानकूर्ण रेता-चित्र अपने साल में जानिया कर दिना है—

> सहब सरक जीवन की पोषी, बढा बटिल जनबाद हो गया।

# तेरापंथ का लिपि-कौशल व अन्य कलाएँ

( श्रमण सागर )

सीवन कमा नहीं पर कना ही मोक्त है, यह कार है। योते सौर मधी कर हैं पर कलाहुमें मीना शौर मध्या करना महत्त्र पता है। सिक्षाना होत्रिके वहीं नहीं, यह तो स्वत् है। सहस्त्रा में सो सन्तर है यह नहाज है। कमा साझ महीं यह तो मध्यातीं न्यहें। स्वतन्त्रेस्ता मां स्वतास्त्र कर कराई। स्वतास्त्र से कहानियों है उसके हिसीई उसके प्रतिनित्त्रिक पदी है। यही कमें में तो यो मुख को वर्तनाम में नमूचित करें बही कमा है। कमा के मन्त्रेक वस है सौर यह

केव्य कहा रह कहावों में प्रमुख है। लेवन हो माननता का क्योब इतिहास है। जिमें के बाधार पर हो बाब बाधार वि. पिकारों का बनुमान कमाब मा कहाता है। व्यक्ति के बनुस्व बंदी 'निष्यात का माननीय ही केब है। जिम्हाना इस हे बाही इसका इतिहास बनुध है। बाधुनिक इतिहासकार विभिन्नका का प्राप्तम बेक्हाल या उसके बाहासाह से मानने हैं निम्मू बंद पुरावाद हरते बीर जागे कुंद्रश्या है। इसके बाधार वार्ष प्रमोत्त मितने हैं।

सारव सम्बात ने रिकार के साथक ने ही फिल्कार की बारि क्या सारद होती है। बारि समय समय क्यार ने मारतिकित कर्मनीमापार-व्यक्तरों में तर एक-कहा की दिनिया का मान्य-क्ये दिवार में, त्यान हा मार ! स्थानमार मारितार में करती तीर्य प्रेत्रीयों हाड़ी तेर एक-देश में करती तीर में विकास। बाही परवार की बार्ग मी रहे हैं मुत्तरी दार्गी मोर। माराम में बाही का बारी हुन करते हा हम में पड़का में कर पी कहा है पूरी वर्गमाना किकार की दिवारी। तोती में हम दार्ग्यद्र लिम बाही (क्यार) किए के बार में देश मीरति कर पार्ट के प्रदान है कि स्वार में बारों के दिवारी तोती में हम दार्ग्यद्र लिम बाही (क्यार) किए के बार में क्यार हो हम दिवार के पार्टी का प्यावत्त में करने पार्टी खा के पड़ता की पार्टी को मान्य हम देश के किए सिवार ! बहु के विचार विचार के मान से पुसरों माने करते !

रिश्तन की छठी वार्तीकर से पूर्व मार- व्यस्त्य येन मीर बीट साइम्पर मुच-क्रिया जरमार है कावार जा का या रहा गां। सरस्यवाद तैन्यायों की दिवीं हमी वार्ता मान्य में मीस्मिक मीया में रे साइम्पर करान्त्र मान्य में द्वारा प्रश्नीव्य साइम्पर की मुख्यमंत्र में स्वाद में प्रश्नीव्य साइम्पर की मुख्यमंत्र में मान्य में प्रश्नीव्य साइम्पर के मुख्यमंत्र कर कर कि मिल्स मान्य मी सह कहा प्रश्नीव्य में मान्य हों। हो साइम कर कर कि मिल्स मान्य मी सह कर कि मिल्स मान्य मान्य कि मान्य मान्य मान्य मान्य हों मी कि मान्य मान्य मीस्मित-क्रीक व्यक्त में मान्य मिल्स मिल्स प्रश्नी कर कि मान्य म

आज योतिक युग है। सब काम बंगों से चलते हैं। साने पकाने से लेकर जैसा-बोसा तक यूरा दैनिक व्यवहार यंत्र से

से परुषा है। वहाँ व्यक्ति सपने हायो से लिसे और एस-एक ज्वर लिसे, बुझ ज्वररा मा रूपना है। जायिक विचारियों का व्यान तो लिप सुवार के लिये है ही नहीं। व्यव विक्रना बटा व लियना क्रेंचा व्यवसी है उनकी लिखाबट उतनी ही खराब पायने, मानो महापुरुयों की कोटि में पिने जाने की नरल बनीटी है लिपि का महापत ।

बाब किवने के सामन भी इतने बनुपारना है कि उससे किपि मौष्ठव बनता ही नहीं। मठे ही वे मामन मर्ब मुन्स सुविधायनक और टिकाक ही नयो न हो पर हैं वे सिपि करन ने उन्नयं के नवंबा प्रतिकृत । जब ने बृद्ध वर्ष पहले तक विश्वक और विश्वार्यी दोनो हरनलिपि के सुवार व मौन्दर्व पर ब्यान देते थे परन यह सेंद्र का विश्वय है कि इवर कुछ वर्षों से टच्चन यत्र के अधिक प्रचार हो जाने से इन कोर व्यान नहीं दिया जाता है। विहान प्रदत्त सुविया का ययावरवक समयोग जैक और सिनत है परन्तु समझी पराधीनना अन्छी नहीं । समने हम बीवन की एक वडी कला से हाय मी बैठेंने । यदा यह बारन नीरन का विजय है कि हमारे पूर्वामायों ने अपनी हरदर्शिना मे सवीय स्वानत्र्य की दृष्टि से हमें लिपि-कौयल दिया।

तैरायय के बाज प्रवर्गक बाजार्य मिल्रमणी एक उन्च कोटि के महापूरव थे। वे दार्गनिक शवि और लेलक तो ये ही. साथ-माय एक कराल कराकार भी थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी काबाद भारमत्की की ब्रवपन में ही लिए कला की ओर अभिकृति बटाई । उनका अपना अनम्ब या-विना लिख कला कानी ही नहीं । वे स्वय हाय पहर-पकड कर किसना मिसाया करते थे। सिसते स्थिते असर स्वत जम जाते हैं। जाबार्य मिस्ट ने उपने हाय है उने हो गय लिखे । उन्होंने अपने वीवन-कार में रूपभग २८००० पदा की रचना की । आचार्य मारमर वी ने उरकी सिदिहरू किया । वे मूल प्रतियाँ वाज भी तेरापय मध का प्राप वनी हुई हैं । उनका लिपि-मीन्दर्य देखने ही उनता है । उनकी खिपि जैसी बड़ी प्राचीन जैसी है।

प्राचीन शैक्षियों में राजन्यान अपना केंना स्थान रखता है। कालू कूपकरण सर प्यल सरतगट, उपवृद्ध बाटवास (जो बीकानेर के समीप है) और खोदनर (मारदाउ) की हम्मलिएवाँ अखन मृन्दर त्यप्ट और दर्गतीय मानी आती है। प्राचीन भाष्यारों को देखने से पता चलना है कि उन छोगों के मनोयीन किनने सुस्थिर, हाय क्तिने नसे हुए लीर विचार किनने मैंजे हए में।

दन दिनो जैन दिला विज्ञान का स्थान बहुत दनन या । चैन कलाकार स्थापत्य, विन्य, लिपि और जीदन की समी कताओं में नियुग थे। वे भारतीय कला के म्हणार रूप ये। मन्दरस्य जैन साहित्य को रूपर साहित्य मध्यार से सल्त कर दिया जाय तो रोप भारतीय माहित्य क्ला में क्या रहेगा ? जैन क्ला ने भारतीय क्ला में नौजन में नमक का काम किया है।

अवतक प्राप्त जैन प्रतियों में कानव पर स्निनी प्रति विवस्त १२ की मताब्दी की देखने में अपनी है। प्राचीन लिपि क्षम कुछ विचित्र साहै। मात्राएँ सकारों के पीछे हैं। व्यवसों में भी लिपि-भेद है।

वेरापय के तृतीयाचार्य श्रीमान् रायचन्द स्वामी तक वही प्राचीन ग्रंटी प्रचलित रही। तेरापय की एक शनाब्दि के बाद जयात्राचं ने अनेको परिवर्तन किये । जनमें लिपि कला भी एक है। वे करीव-करीव सब दुष्टिको से परिवर्तन प्रेमी थे। जनमें स्टिगत विस्वास नहीं यें। वे वहें बात्नबहास और वरनी वृत्त के पक्के ये।

साचार्य मिस् स्वामी एक बार गोगुन्दा पवारे । वहां के पोरवाल उपाधव में उन्हें भगवनी तृत्र की एक प्रति मिली । प्रति अस्यन्त मनोहर सीर कठापूर्ण यी । उसकी पत्र मन्या १८०० और बदन रूपरूप ९ सेर या । मनवती की वह विराह-कार प्रति आज भी तेरापय के चल-भाजार में मुरक्षित व मुजीमित है। उनी प्रति से जयाजामें को एक नवीन सुस मिली। अरहोने उसी शिपि के आबार पर अपने युवरान महकानपी को लिपिक्ला विसाई। बही ने वेरापम के नजीव लिपिक्स ना प्रारम होता है। मनवानणी की छिपि बहुत साफ सुन्दर और नृद्ध थी। उन्होने छिपि कला में एन और अन्माय दोता कि असर सूक्ष्म हिन्ने बावें । अक्षर वितने मुक्स होने कानव वतने ही कम होने तथा बन्न वतना ही हला रहेगा।

र्जन मृति आसीवन भैवल यात्री होने हैं। उनका बोझ उनके क्यो पर होना है। रूपने हाथ पैर ही स्वय मन्दूर हैं। जनका कोई स्थान मकान नहीं होता। यद साम की वस्तु साम के राय चरनी है। सर्वप्रयम आवार्य सम्बानकों ने मुस्माक्षरो का एक पत्र वि०त्त० १९३३ की श्रावन युक्ता कहेंद्री को लाइनू (मारवाट)में लिखा। इसमें एक कोर ३८५ लियाँ सीर हुए दे तरफ ४९ (निकारी हैं। प्रत्येक शिक्षा में १२२ के बनुभात से ब्यार है। स्वीक संबता २२० है। पत्र का मान सन्वार्त में १-2 जीए चीनाई में १५ हुंच है। बारद ११५०० के कटीन हैं। इससे पहुले इतने वारीक सवार तो स्वार में नेता हुए। इससे दुर्व मूनि यो जीवरावारी बनती चीड़ी के एक ही खंड में। वे बच्छे विश्वार रा। कहीने मानती हुए (चीनक हमानक मान प्रत्येक प्रत्याव संग) के देवन वालीक खों में हैं किसा था।

सावन का भार वारामं भी तुम्मी हाथ संगानने पर सिर्मिनका में एक बार और नकम स्था। नमें ग्रीका वाहू व स्थानिका किक हमी। ग्रीव मंदे केंद्री ग्रीकां में ग्रीकीमंत्री होत्य सात्री वीर पास स्थीनका के स्थान र र सावन-रामन का एक स्थानी में नाम कर पर वाली मिंडिन देन पर में दिवानी (स्थान) में वास्त प्रकार प्रकार के प्रतिका ते में प्रकार में एक स्थान के स्

नमी हुष्ण मेरी जापुन्तारिकारी एर सिक्षा में बरूने के स्वाम दे हैं। देवों के नहीं कर बर पाती है। कुण मेर्यूनी शासी-समाज मेरी हुस्त निर्मित्र का सामनेत्र बहा। अनेत्रों मेर्यू छोटेनीटे एन जिले करें। देन-बूटो मोनीशाम और अनेत्रे सिक्स की हुस्त निर्मित्रम निर्माल मिला मारा देकते मेरे मीनी-साठी कारीन हिम्मती कारी हुए प्राप्त करें। मेरा नामाज हि है प्राप्तेन पित्त हैकते असरी का समूद है। कमात है सहा हैद में शामिल्यों आचुनी है कहीं जाने पढ़ वाली मां का सुमालार मिलाइनों के मारा मेरा हमाजार के कारण महि यो पहुंदी, का कम मिलाइनों के स्वामानी हैं।

ते रापम धम का निर्पि विज्ञान अपना निर्दित नाहरूप पढाता है। इसमें जारूने हो। काफ़ें तिस्ताने और सामनी आपनी है। जी काफ़ें में पूर्णने कामों के विज्ञाने हैं। इसमें काफ़ें हो। काफ़ जारूने में है। जी किया है। अपना के जारूने हैं। विज्ञान के जारूने हैं। आपना के जारूने के स्वान के प्रति है। की काफ़ें है। जी किया के जारूने है। आपना के जारूने हैं। आपना में की हो। की जारूने हैं। आपना में सीपी वर्गीन पर रेव विज्ञानर के अक्त को नामांव रूपमा नाता है। जव उन रेत में शिक्त ने अपना है। की किया है। जारूने काफ़ी की पार्टी की पार्टी है। एक स्वन्न की काफ़ी करती पर री वीत हुवात है। अपने क्षेत्र में की अपने काफ़्त महिन्द के किया है। उन क्षेत्र के जारून की पार्टी की पार्टी की पार्टी की पार्टी है। जारून है। उन क्षेत्र के पार्टी की पार्टी की

एक सर्व पर करता ज्यावर उत्तव पार करता माने बीम रिवर्ध जावे हैं वाकि वालियों कर को समय होतायों कीये रहें। धानों को हुए समाग रहती है। जब पर वालिय कर दिवा बाता है शार्क कार्य हिला कर कहें। यही सीच्या 'कार्याओं के स्वतान है। कहातात है। के बतन कोरा कारान केला है और कार्यों को करती पर को कीव विशिक्षक बता केता है-एक हम से को प्रवक्ती है एककर हुत्य हैला के बीरे-जीरे कर पानों पर वार्वा परिवा माना है। करें हुत्य पाने कार्यव पर बता माने हैं। ये नहिला पाने के दिन्द कर बाती है। जार्यों पाने हों के सापर पर केला किवास जाता है। कार्य कि विश्वकता सीची, सुनरा और इकसार रहती है। वेंकिय के बनरा सीचन करें वो कायव पर पान पर बाते है। कार्य कारों में कारों का होता हैने पान हो। यह वह कीवास हो कर बहु बात हुन पर हो कुत कर देशा है। वार्यों की पढ़ती में एक

छिन्नते समय कामन पर पसीना न कमें, नट एक ओटा सा नते जीसा दूकरा पत्नते हैं। नह भी हाप से सनता है। छहे हुए पिपानियों नहते हैं। हमारे ठेनक आपनिक ठेनक की शरू मेन कुसी का उपयोग नहीं करते । उनका ठेनक पत्तर उनके साम मान नगर में कर्वन पहला है।

में एक्सिन में बात मैं तो है। दोनो मूटने कुछ बादे बीचें रहते हैं। यूटनो पर एक कबते की तत्ती रहती है। उस पर दो तह के इस्ते की मतत्ती मदती हती है। उस्मीहत कारियार कारण वह पर एक्टी है। महीने वे बचने के किने, मिल्हिम्बित बोक के मत्त्र एक्टा है। ते बहुत को कारण वह न गा, कर दो बन्दर (dip) उस पर कारा के हैं। हाय ब्राग सरकता के बनने पर भी बनदर में उपयोगिता और कारण का सहस्व बोच होता है। जी के बेहर दुक्ते के करर जी रानी के दो भीर कारण को बाते हैं। इस्ते वी भीर को कोटकोट दो पुम्पाव के वा विषये बाते हैं। वह पोने पीरपाले मानो की बात के दाना बाता है की एक पीरपाला मान बुछ नावा है, और बही हमारा भागीन बनदर कर बाता है।

तेवाक सपने पाछ एक कामपान में पहता है जो कार भी स्तुर्द से स्टास्ट हम है बनाया जाता है। कामपान सूर-सूर्त को रिकास होता है। कामपान में पीच तात करने, दी-नीज पीसील पेड कामफा, करने और कामित करने में सुकेंग्न, एक में हतान को राष्ट्र कर में दी की में हिंग्स्ट मुख्य है। किसी-दीकांस्त कर मान पर भारती होता है है तस तेवाल हुएत सकेंग्न या हरतान बीटा या पानी में गीन कर किसे बाद पर कमा देता है। वह कामर उस राते हैं बाता है। सुन्न जाने पर उसे पोडकर उसी स्थान में हारी बाद किस बीटे है स्वरीप सिकार्य गई पहना और फिल स्वाम मान में पहीं काला है। बेकने में पर मा बीजर्द को। करते बना पहना है। कोई कराव पर प्राप्त सबंद और पीठे पर के काल पर प्राप्त हुवाल काला की प्राप्त है।

तेरापय का लेखन प्राय केल्प स्याही से होता है। साथ रात को स्याही गीली नही रखते। सुर्यास्त से पूर्व ही ने स्याही

भी एक दोशी में बात कर वामों क्यात कोई के हैं। करता स्वाही भी बाता है। दूवरे दिन जया कराई वा तराई में निर्मा के स्वाही को स्वित्त के स्वाही को स्वाही है। क्यात में कातावह होता है। को स्वाही को स्वाही को स्वाही को स्वाही है। को स्वाही है। को स्वाही है। किया है। की स्वाही है। किया है पाती का स्वाही को सिंह है। किया है पाती को स्वाही है। किया है पाती के स्वाही को है। किया है पाती के स्वाही को है। किया है पाती के स्वाही को किया है। किया है पाती के स्वाही को को स्वाही को स्वाही है। किया है। किया है पाती के स्वाही को स्वाही है। कुछ स्वाही का सिंह है। किया है। किया के स्वाही की स्वाही को स्वाही की स्वाही स्वाही की स

स्वाही, हिंगलू, हरताल, सचेदा, हिरमन, स्वात, प्याला, हिंगलू य हरताल बना सचेरे की टोपली, पीकी, पारी, पटिहारी, पूठा, चिपरिवर्दी, हासी, फ्रीटियों की पटड़ी, ककम्प्यत, ककम, स्वाही से पारी बाकने के किये एक तीचे के क्रिकते से बना हुना छोटा पम्मन, समय आदि कुल मिला कर जितनी भी कापयी लेकक के लिए वरेशियत है, वह बस आप: हाथों से ही जनती है। सम

पम्पप, बनर आदि कुछ मिला कर जितनी भी शापकी क्षेत्रक के किए क्षेत्रित है, वह कर आप: हाथी से ही बनती है। सभ भी अवस्था के अनुसार आप: पूरा कर पूरा कार्य ताव्यी तमाय करता है। क्षेत्रक-केतिकाओं का परिचय असंगद है। जनमें से कुछ विधिय भी हो वर्य है जो ६ मास की कठोर तसस्या में भी

५०० वर्तों का लेकन कर चुके हैं। एक-एक दिन में नांच-नीच वर्तों की निव्य देगा जनकी मालवाचना का ही गरिचय है। कई में तो पूरों की पूरों "स्वीती" किया मती है। वहें ने लावों जातें को अनुस्थित कर दिवा है और दुस्क लेको में युक्त की युक्त निव्य सें। निव्यों वर्तों को देखकर अध्या मंत्रमुम हो नाता है। गत मूह बोलते हों-ऐसा जगता है। नया ही पुस्त निर्देश है। प्रस्त हो को हुए क्यारों में बायत प्रस्ता कर का महास्ता क्रोज कर बहुत मुख्य स्वता है। एक स्वती हैं

शिश है। यह व कह दूर क्यार म क्यार फार ना काब महाराज्य कर का महाराज्य कर का हम त्या कर का हर हुए एक क्यार हुए र इन एमों में मही, के प्रमा है। मही हूर हुए होता है कर की हमारा है किया में महार में हमारे महिला में हुई है। क्यार काम बीचनी म में मुख्य स्थान रिकार की होता है। हो हम्मीय क्यारी मही है। बादने मी का का महारा है। असनस केवल में मूच पाठ मोटे-मेंटे क्यारी में किया बाता है और पाठ के कर राम्नेनम्हे स्थापी मंग्राच्या है। स्थानमार हो। होता स्थापने मेंस्मा में बादने हुक मीरदेश हैं। स्थानकार मी राम्में की माण होता है। अपना माण

(भावान्तर)। स्टीक जागम केवन की पद्मिक कुछ बीर दंग की है। व्याक्तान बीर दरीके से किखे जाते है। भवन-गाधन किखने की रीती कुछ और निम्न है। एकिका, चूर्णि जादि किखने की विवादन कुछ बीर निम्न है। कुछ पर्वों के पूछ मोटे कक्षरों में, संस्कृत कापा छाछ बीर टीका वारीक कक्षरों में किखी वाती है।

संद के अपने बाद-मानी किये में कियों राजारण कार में बादन राहते हैं। वे बादराजाना दिन में सानित बादम के किर मार्थ कर । जनके वा जान किर बादम के किर मार्थ कर । जनके वा जान कार किर मार्थ कर । किर मार्थ कर किर मार्थ कर । किर मार्थ कर किर मार्थ कर । कि

र्जन वानुओं के हाम में एक रणोहरण (शोषा) रहात है। यह उन का बता होगा है। उन सो बनी कानतों है तार मितान कर बर्द बनाया बावा है। जनते मूर्त जुलिया है है, का जीमना न वाने ने एक संविधान बनाया। बाहर मुनेबोलि प्रत्येक हाम्मी-यों को एक स्वीहरण है तक काल वाजारी बी. को वार्तिक करवा पहेशा। रणोहरण सर्वों, मूर्त हीया। हिला करते थे। व्याचारी ने स्वावधानी में मीजा। उन वे ते रायंच संज करणा कार्य स्थायक्तान पूर्वक

प्रयम

रजोहरण एक दर्शनीय कला का निदर्शन है। कलाकारों का कीसल उसकी मनोहारिया में है। लगभग डेड इंच थी बलभरी नाकी पर ४०-५० वार का एक पोटा बीचा जाता है। पीटा विना सिलाई और गाँठ के केवल औट देकर बाँचते हैं। नाकी पर पोटा और पोटे के नीचे सटकते तार एक गुच्छक की मौति प्रतीत होते हैं। नीचे तार तीन-तीन तारों को वस देकर बनाया जाता है जिसे हम 'फ़डी' कहते हैं । दो सौ फ़डियों को एक ढोरी में पिरोकर बोधा बनता है । नाको और पोटे के दीच एक सत की सांकली (श्वांबला) डालते हैं। इसे देखकर सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि यह हाथ से बुना हुआ है। इन तारों को हाप से नौटा व गुंपा जाता है। फिर भी इनमें मैंकापन नहीं पावा जाता। पौटों बौर नाकियों का जतार-बढ़ाव एक सन्दर मक्ताहार की भौति सुवोभित होता है। रात को बीते समय या इमर-उमर करवट बदलते समय एक छोटी परिमालिंगी भी (पंजमी) रहती है। वह भी ओबे की मीति ही बुनी जाती है। उसमें ५०-६० फलियाँ होती हैं। प्रतिवर्ध इस तरह के रजोहरण और पंजिणियाँ ६०-७० के लगभग आती हैं। माच महोत्तर पर जानायं श्री इन्हें ययानस्यक वितरित कर क्षेत्र हैं। रजोडरण में पिरोई जानेवाजी डोरियाँ संब स्ववं बुनता है। अभे की डाँड़ी पर वेंचे 'नीसियियें' (रस्ती) भी ग्याई भी वर्शनीय है।

इसके साथ-साथ कुछ 'मुक्ता-माठाएँ' वागे में गूंबकर बनाई जाती हैं। माठा के दाने या मणके जत्यन्त मनोहर और सन्दराकृतियुक्त होते हैं। कुछ डोरियों को जो बास्त वाँचने के काम जाती हैं, देखकर दर्शक यह नहीं कह सकता कि यह हाम की हैं। कुछ मोटी रस्सियों जिन्हें हम 'नांवका' कहते हैं, बुनकरों की कठा का प्रदर्शन करती हैं। सिकाई का काम भी साथु संघ परस्पर करता है। साध्वियाँ जातिगत ही इस कला में निपूण हो जाती हैं। सिलाई की विशेषताएँ देखने योग्य होती है। कितना सूच्म, कितना सीमा, कितना सुन्दर और कितना कलात्मक कार्य कलाकार करते हैं यह देखते ही बनता है । दो कपड़ों का जोड़ ऐसा होता है कि समता है कि जोड़ है ही नहीं । वेचारी मशीन भी मला ऐसा क्या जोत सकेगी। केवल किनारे की घारी-सी दिस पड़ती है। 'बिसवा' व 'बीटम' के उत्कव्द नमने संध की साध-साध्ययां समाज के सामने प्रस्तुत करती हैं। यह सब कलाकृति जीवनीपयोगी कला हैं।

जैन साथ कोई भी घातुमय पदार्य अपने पास नहीं रखदे । अनके मोजन व पानी के पात्र भी रुकड़ी, साळ, तुम्बा या मिटटी के ही होते हैं। सकड़ी के पात्र पर वार्निय कर दिया जाता है जिससे सकड़ी सर्वी या घप से घम या तडककर फट न जाये। पात्र पर रोजन व रंग हाय से लगाते हैं। पात्र-निर्माण कला भी तेरापंय संघ की दर्शनीय कला है। प्रत्येक पात्र पर व्यक्तिशः अपना-अपना नाम किसा होता है । इतके सेकडों पात्रों के सम्मिलित हो जाने पर भी वे एक क्सरे से मिलते नहीं, खोते भी नहीं, या विना पते के इमर-उमर पढ़ें भी नहीं रहते। खराद पर के उतरे लकडी के पात्रों में से कुछ एक सीघे वानिया से रंग दिये जाते हैं तो कुछ काले और सफेद रंगों में । इन रंगों में भी आध्यासिक उद्देश रहता है।

रंग-रोगन बिना बुस(तूजी)के अंगुली से ही लगाया जाता है। रोगन स्वाकर उन्हें सुसाने का प्रयोग भी कलापूर्व है। इन्हें ऐसा सुखाया बाता है कि जिससे वह रजकवों से बचा रहे । रंगे पात्र की पालिस में मुंह देखा जा सकता है । इतनी सुन्दर रेवाई फल्बारे से भी शायद ही हो पाये । यह अंगुकी से रंगा गया है, देखने वाका सहसा यह मानने को सैपार नहीं होता । एक और विचित्र पात्र निर्माण कला पाठक तैरापंच संघ में पाएँगे जिसे देख कर यह अनुमान लगाना कठित है कि यह वस्तु क्या है। मारियल के क्यर के खिलके से उन्हें बनाया जाता है। जिस नारेली को लोग फेंक देते हैं; साथू उसे उपयोग में लाते हैं। कलाकार की कला तभी प्रस्कृटित होती है जब कि निकम्में से निकम्मे पदार्य को भी सद्द्योगो बनाया जाये । नारेली की एक कटोरी या व्याली की आफूर्ति में बनाया जाता है। इसे संव लोग पानी पीने के काम में लाते हैं। नारेली की कॉच के टकडे से विसकर बढ़ा कर देते हैं। उस पर मीतर सफेद और बाहर काठ रंग समाया जाता है। नीचे वह अच्छी तरह टिकी रहे, अत: एक बृज्याकार नारेली का टुकड़ा या दूसरा राख आदि का बना हुआ विकिया अत्यन्त कुशन्ता पूर्वक जोड़ दिया जाता है। उसे 'ख़डगी' कहते हैं। पिडगी का बोड़ दर्शनीय होता है। प्याने को देवनेवाला "सराद सं उतारा गया है" ऐसा कहेगा। व्याश्य के बाहर बेल-बूटों के रूप में शिक्षात्मक पदा भी किसे बाते हैं। यह देखने योग्य होता है। इस कला में सान्वी समाज प्रगति प्र है। प्याखे पर जिल्ला कठिन तो अवस्य है पर वे लेखिकाएँ देवी शक्ति को मानवीय हुस्त कला के रूप में प्रकट करेतीं हैं।

नारियन की छोटी-कोटी टोपरियों मी बनती हैं। कुछ उनके सेट के सेट बनाते हैं। उन्हीं टोपरियों से विश्वकारों की 'करूर मंत्रुचा' भी बनाई बाती है। शाकारि चयम केने या रखने के किये कुछ काके पामन के कपक भी बनते हैं जिन्हें हम 'करना की टोपरी' करते हैं।

हुए करना कर क्यों है कि कहते के हरते हुन्के और राज्ये बराज कियते बराजे हुए बाते होते। यह ता ता वार्य का सामग्री हो। वह का क्यों के समझ्य करने का सामग्री कर का किया कर के सामग्री के समझ्य कर का किया के सामग्री के सामग्री

को इस तरह खुपा देती हैं कि दूबने पर शायर ही उसका पता सबे। बोड़ देने की कमा में शाब्दी श्री रतनांबी (राजवदेसर) एक विकास कमाकार हैं।

बब तक प्वास्थिक की मैकियों का वास्थिकार नहीं हुआ था हमारी सामियों बारिय से पुस्तक के त्यां की रक्षा के किये मोमस्यक का प्रमोग करती थे। मेंच की बोकियों कमाने का बेंग नी बनीका था। बहुवा पानी बीर बीकी हुआ से बारक की महाबा का कार्य में किया करता था।

सलाक्षीमती और कर्णशोपती मी देखने योग्य होती हैं। येन चित्र कका कौशव प्रयान है। (वैरापंत्र के) प्राचीन सकाकार उस वेती से काम केंद्रे थे। आधुनिक चित्रकार प्राचीन वेती में कुछ नवीन वेती का मित्रन कर शिक्षात्नक चित्र बनाते हैं।

कर्मका बंदुका स्वरं-तरक के विशो से धावारण करता में कब्बा ध्याप स्वार पहार है। बादी स्वारोंनी के क्योर प्रसार स्वार नहीं करती बादी हमारे पित्र कोंगों में कुछ हस्तरपार्थी वांन व्यारत करते हैं। याप्यानिक स्थिते के मारियार मोहिक क्षाप्रता के तिल कुछ कार्या किया में तिल हैं। इसने में हुई कर बनीय बाइकि विश्वारी बादी है। एस पिन्ता इति में करेंक विशाहति की एसकार्थी कर है। कार्य-त्याप कर एक बाबार की कियी हुएरे माजार में पित्रतिकि करता ती में हस्तान्थीय के हैं।

हिवादि वसायेह के जातम में बुण्यर्थन की कुकी भी विशे बता वण करोहत विस्तरी सहणा भी तार्द में सहएय (सामार्य मी तुवती के भोष्य वस्तु पूर्व भी प्रणालकारी व्यक्ती) के देशालक करोट मंदी कहा परावादें के सामार्थ भी विश्व की 'श्रीयर-वार्तिक' विषयकों विश्व में विश्व की पर्द ! इसके देशा कहाता है मारो सामार्थ किन्तु की 'श्रीयर-वार्तिक' विषयकों व्यक्ति में ही प्राप्त की पर्द ! इसके देशा कहाता है मारो सामार्थ किन्तु के प्रशास कर किन्तु की सामार्थ की प्रशास की प्रणालक की प्रशास के मार्थ कर बहुत बड़े प्रशास के मोशा सामार्थ है। का उपने स्त्रेसी की मार्ग पूर्व है। इस में, ध्रेपण के कामार्थ का सामार्थ का प्रशास की प्रणालक की प्रमाण की प्रणालक के प्रणालक की प्रणालक की प्रण प्रगतिवादी पियों की अनुकृति की काशी है। इन बायुनिक प्राविवादों को देख कर वे प्राचीन पित्र सार बाए बिना नहीं पह कहते। क्यांपित्र, बनेक कर पित्र कोर अपान्य स्तोक कर बारि पित्र संस्में करकी प्रयोग्धर रहे हैं। प्राचीन पित्रकारों में गुनि भोजीदरकती, गृनि सी कुन्दनककी एमं मिन यी वाबरकती (शिवासी) अया वास्त्री की पित्रमानी प्रमुख पढ़ी हैं। पित्रकारों के बुद (बुक्ति) गोर पी के सी हें पूर्ण को हैही हैं।

हैरापंच के वानुनिक विचकार पूर्णि भी दुनीककारों (कन दुना) एक दुनान हरत कमानिय है। इसोंने अनेक तिन मानावीं की रामा देने का वीच पाता है। यूर्णि भी वीहरणावानी (वादवान) ती बानो जीति के एक दुना कमानावार है। इस कामानी की कीरी पक्षकारी और पर स्थापना पातावार में है। ने पातावार किए। के एक कमानावार की वोद्यापन कमानाव ने उपाध्याव्युक्त निवार्ष के नाई केवर कमानी काम निवार्त कराने के प्रस्ति की है।

विन सेन २००० में बीकानेर में जन्त हुन्छ ने एक पेटी बनाई विकमें ८ जन (बर) हैं। एक वन को उत्तर उठाने से तारे पर अपने आप उत्तर उठ वाते हैं। उन्नमें ओहें को कोई कीन (नेक) नहीं है तथा यह नते की बनी हुई हैं।

क्रमांकार की राज्य हुंबा है ने की वर्ष ने नावन (वारिका) पिल्लाम करने का मी कार तीका। उन्हें यह पह एक्लाम है। कार्य-एक सामी में गांत मोठने मोठ मूंबिए में (प्रकर्ष) हो को बोर कर वार्षिय कीर के पह जा चारता है। जीव में क्या राज्य के किये मीर की शांव की पिल्लारों का रूप दिवा बता है। ह्यावका के किया ने मात्र हैं, कहा मूर्व में ता बता। कार्य के कुछ जमोत्ती किसे बीर कीर के बता की रंग वार्षिक कमान्य पतार्थ में तहें हैं। वार्ष्य राज्य को गीरियों कई येन मी निर्देश कमार्थ में कीर मोठी होता है। मीत्र मोजनी कीर मीत्र में मूर्व पतार्थ कर बहुन में मात्र मिल्ला कीर मात्र में कोर में मात्र मात्र मात्र पतार्थ एक प्राहित मन्तुमा, निवाम वाचार्य भी मण्डी व्यक्तिका पुरान है, प्रविधा बीर कारकार रुपता है है भी है कुछवा है कमार्थ कीर पतार्थ

तिरान्य की डाक्-जाधियां मुख पर मुख पहिनका बांचती हैं। मुखबहिनका नताने की कका भी वर्णनातीत है। सह इस इंग से मांद्र देनर भीई बाती है कि देवलेवाका प्कास्टिक वा कायब का अस करेवा। उस पर की हुई पासिक्ष क्रीफ सी होती है। यह भी कला की एक कड़ी है।

चर्च प्रवाद हमारे पुत्रविद्ध कठाकार तन्त्र पुत्रव्ह ने बही माणीन क्यु-विकित्या सीती। विश्वं ० १९९६ में सावाद थी तुम्मी मैं राष्ट्र बंध को साधुनिक विक्रियता पढ़ित बीकार्य को निष्यति में मा। यह प्रश्लीवस्त्यात (कियाती) ने रातिक्य होसर इस्त्रीने में राष्ट्र केंद्र मित्रक का विकाद सीन पहुँच किया में प्रश्लीवस्त्र केंद्र सावति के सीतिक्या का साव सावतिक्या। इसी उत्तर मृत्रि की मीत्रवाद की स्थानी का मीत्रिया में सावते ही उद्याद । अस्तरे वन्त्र केंद्र प्रश्लीव बीक्शनकर्त्त स्थानी की सीत्र का काला-मीत्रिया कित्रकात और अस्त अस्तरें क्रीट-मोटे स्थान्यक सक्तवाद्ध किया । वर्द मीत्री एर सावत्र वर्ष सावते महत्त्र हुम्मी को अस्तरें में भी अस्तरी काला का प्रश्लिक विद्या

दो एक साध्ययों ने नी बाँख का कार्य सीखा और किया। साम्बी प्रमुखा काटांबी की बाँख का मोतिया साम्बी श्री रतनकुंबरजी ने निकाका। साम्बी श्री कंबनकुमारीबी ने भी नेष्ठ चिकित्सा का बच्चयन किया।

कलाकार भी महेल मृति ने भी नेन चिकित्स का कार्य सीसा और मृति थी मोशायन्त्वी को बाँख का मोतिया निकाल । हमारे संघ में ऐसे के कों कुछल कलाकार हैं जिनके लिए चीरकार, टीके, रूनवेश्वन, बेडेन (मण्ड्स पट्टी) और नाड़ी देनेत्रवन तो साधारण सी बार्ट है। महागना माई वी महाराज की चम्पालकाओं की करण देखा है बसी हमारे कलकार वाचार्य भी की पिर ब्रीमावीदा मनता को सक्तर बनाने के लिये व्यनिकांक यंत्र वेदार करने की बीकता में त्वतर प्रश्तकीत हैं। उसका परिचान बीमा ही जनता के तानने बानेबाज हैं। एक जावद स्तीकर को मंत्रि मृत्यत वेदार हो पासी हम्हण स्त्रीत करने पीत्र है की बिहार की तरह व्यनिवाहीते हैं। येनों के बीच में बार बीकड़ बीचे यह है को ब्राह्मिस हमें प्रस्तुत करने

गर्द गही पर बात्मगोरण के साथ कहा जा सकता है कि इतने बंचनों में ककड़े होते हुए भी हमारे कैएपंच संघ ने वो २०० बढ़ों में प्रपति को है वह स्थिती भी गुष्टि से कम गढ़ी कहा जा सकता है । जान्यायं श्री सुकती जेंद्रे कुछत केगानी के नेतन में संच पर्वार्थी विकास कर रहा है ।

विश्व समाव में नन्ता है गथा कमा को मोलाइन मिनवा है यह ममाव स्वकार है। निमा कमा के बूकरों का मूह वाकना समाव पर के कर बीस बनात है। कमा विकाद में जियान विक्त सावकों का मामान माने बाता रहा है। समाव माने बोता ! कमावार के मोलाक होता है, हमा होता है, पर पर पहों हो। समाव में जिलती कमा वही है दूर्विनों के मोलाइन है हो पत्री है। सम्बन्धमन्त्र पर ऐंडे तोलाइन समाव में कमाकारी की पित्रा है जिनते साववाह होता है कार्य क



श्री रतनकुष्ण महेन्द्र मुनि च ना \_ मलाकार श्री महेन्द्र मुनि च ना \_ निकाला ! हमारे संघ में ऐसे व रेकों कु और नाडी इंजेक्शन तो साधारण सी बात

# अणुव्रत आंदोलन

(आचार्य श्री तलसी)

धानिक प्रविचान करणा है, धाना का विकास भागि है। स्थाधित साहुएका है और स्थाध मुश्तिनशार । यह स्थाति में नारस्यकात वार्षे मार पूर्व महित्र प्रविचान के स्थाप की स्थाप किया । समाज का साधार है 'स्थर-परिचार हैं एक परार्थ के हुए हैं स्थाप के प्रति करणा किया । समाज का साधार है 'स्थर-परिचार हैं पार्थ परार्थ के हुए हुए से प्राप्त के प्रति करणा किया सावता स्थापित के स्थाप को मुख्यान के सित्र परार्थ हैं एक परार्थ के स्थाप को मुख्यान के सित्र परार्थ करणा है स्थाप करणा है स्थाप करणा है स्थाप है स्थाप करणा है स्थाप है स्थाप करणा है स्थाप है स्थाप है स्थाप है स्थाप है स्थाप है स्थाप करणा है स्थाप है स्थाप

ध्वनित्तान त्रीपर में मर्पायहील्या का जान नहीं उठका । वाचानिक वीनन में मर्पायहील्या जाती है, निज्यू वाचार की कहन नहीं कर कारा। इसीने कामन वर्ष-मंत्रिय और एवं विश्वम बनाता है। कामन का उपने कराव उनके बनुदार तथाने के निष्दा बात्त हैंगा है। कामन की म्यायन की क्याय करता है। कामन का उत्तर कामन होते हैं। इसक्या सी कुंग है कामन मर्पाय की की पढ़ेंगा बाता करता किए। वालि के नियस्तिक स्थित उन्त्र बनात का होते हैं। करवा मन्द्र बाता करता करता किए की मान की स्थाय की स्थाय की स्थाय की स्थाय करता करता करता होता है।

का तरने वजने बनना। ह्वानीक में बीधनों में पर पर्याणक को जबने बना। हम सामें पेंड्रीकर दिन रहा मानित । बादी बना की दह बुनिकर में रिप्टेंस जीवर-प्रतिक का चिकार हुया। कायन की मर्चात हम हमला में मर्कात कर मानित हम हम पर्याण कर जाता है। बमार्क विकार में सामार्क हम इस इस सम्मार कर बाती है। बमार्क विकार करने में मानित हमें इस हम क्यापत कर जाता है। बमार्क विकार जीवर-विकार को वैच मानात है यह वहीं वर्ष कर नवात है। इस मुक्तिय में मर्चात इस नामार्क की करा। कोले मान है हम, जिल्हा, नवात है, बहु वहीं वर्ष कर नवात है। इस मुक्तिय में मर्चात इस नामार्क की करा।

कई विशास्त्र येता मानते है कि बर्ग, काय-निरूप्त के लिए जा। किन्नु वहां गाने वेर है। वर्ग का व्यारण माराम के अधिकार है हुआ। शास-नीरान की मीडना है राज में त्रकार किरात हुआ। 'गोरूआपिन, सार-पूर्व या आप-निरूप्त के अधिकार कुला मान्याह हुआ। मुन्ति पारित खहार के काम प्रतिकार कथा है कि में सार-तिह के लिये पीर महत्व की परित्र पुरत्य किरात हुआ। 'प्रत्य का आप है जारा-पूर्विका! प्राथमिक चक्त के पार्च कमा का निरूप्त में है। है किन्न वह मार्च का अध्याद का कुला है। पहिंदी को परायमिक चक्त के पार्च कमान का निरूप्त है। है

१-नत्त्वार्याभिगम, ५।२१

२-इन्नेयाइ एव महत्वयाइ राइमीयन वेरमन छट्ठाइ ।

अत्तिह्व ठिपाए उनसपिन्जत्ता ण निहरामि ॥ -दशनै० ४।१३

३-नो इह्छोगद्ठ्याए तवमहिठिल्ला ।

नो परलोगद्ध्याए तथमहिकिन्ना ॥-दश्चनै० ९४

धर्म परलोक के लिये है, यह धारणा भी सदीय है। आत्म हित की दृष्टि से वह इहलोक और परलोक दोनों में श्रेयस्कर है ।

भारतीय चिन्तन की मुख्य धारा चतुर्व पुरुषायँ-मोक्ष की जोर बही। सन्दर्शास्त्र व प्रमाणशास्त्र का चरम उत्रेख मोक्ष रहा, इसमें कोई आरचयं नहीं, किन्तु कामशास्त्र में भी जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष वतलाया गया है । उपनिषदी ने प्रेयस को बन्धन और श्रेयस को मुक्ति माना है। प्रेयस् नीवन की अनिवार्यता है, फिर भी उसमें अनासवित होनी चाहिए। कारण यह कि अंबस की जो गति है, उसमें प्रेयस बायक न बने । जैन दिष्ट के अनुसार बाल्म-मधित की प्रक्रिया के दो तत्व हैं-संबर और निजेरा । संबर निवृत्ति है और निजेरा निवृत्ति-संबंखित प्रवृत्ति; संबर विरोध है और निजेरा घोषन । यह व्यक्ति की सहज मर्यादा है । इससे यह फलित होता है कि धर्म व्यक्ति के जारम-नियमन का साधन है । इसे समाज के बापसी सम्बन्धों के नियमन का - जो साधन बताया जाता है , वह आत्मवादी मानस की कल्पना है ।

महाबत और अगवत

मारतीय जीवन में बती जीवन का सर्वोच्च और गौरवपूर्व स्वान है। यहाँ धन, ऐस्वर्य, मोग-बिलास और दान से कोई बढा नहीं बना । निमराजींप राज्य-वैभव और भीय-विकास को ठुकरा कर निर्मेष बने । इन्द्र में उनसे कहा-आप दान दें. भोग करें और फिर दीक्षा लें। राजींव वोले-जो व्यक्ति प्रतिमास दस काख गायों का दान करता है, उसकी अपेक्षा कछ दान न करता हवा भी संयभी श्रेष्ठ हैं।

भारतीय परम्परा में महान् वह है जो त्यागी है। यहाँ का साहित्य त्याग के आदशों का साहित्य है। जीवन के बरम भाग में निर्दात्य या संत्यासी वन जाना तो सहज वित्त है ही, किन्तु जीवन के आदि भाग में भी प्रवृत्या आदेव मानी वाती रही हैं। त्यागपूर्ण जीवन महावत की भूमिका या निर्मन्य वृत्ति है, यह निरमवाद संयम मार्ग है। इसके लिये बरयन्त विरक्ति की अनेक्षा है। जो व्यक्ति जल्पन्त विरक्ति और अल्पन्त विविश्त के बीच की स्थिति में होता है, वह अणवती वनता है। जानन्द गायापित मगवान महाबीर से प्रार्थना करता है-अगवन ! आपके पास बहुत सारे व्यक्ति निग्नंत्य बनते हैं, फिन्तु मुसमें ऐसी सनित नहीं कि में निजेन्य बन् । इसिटये में आपके पास पाँच अणुव्रत और सात शिक्षावर-दादश ब्रतास्मक गडीवर्स स्वीकार करूँगा"। यहाँ शक्ति का अर्थ है-विरक्ति । विसमें संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोग-ज्य-भोग के प्रति विरिक्त का प्रावल्य होता है, वह निवंत्य वन सकता है । वहिंसा और वपरिग्रह का महान वर उसका जीवन धर्म वन जाता है। यह बस्तु सबके किये संभव नहीं। बत का अनु रूप मध्यम मार्ग है। अब्रती जीवन, शोपण और हिंसा का प्रतीक होता है और महाबती जीवन दु-शक्य। इस दशा में अपुत्रती जीवन का विकल्प ही शेप रहता है। अणब्रत का विधान वर्तों का सीमाकरण या संयम और बसंयम, सत्य और बसत्य, व्यहिंसा और हिंसा, अपरिप्रह और परित्रह का मिश्रण नहीं, अपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है ।

#### अणुक्त विभाग

तेर ५

अगुब्रत पाँच हैं-अहिंसा, सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदार संतोष और अपरिग्रह या इच्छा परिमाण । अहिंसा-ऑहंसा रागढेवात्मक प्रवृत्तियों का निरोध वा राग-द्वेप रहित प्रवृत्ति है। पहला निर्पेषात्मक पक्ष है और

१-तेहि वापहिया दुवे छोए। -उत्त॰ ८।२० २-वैशेषिक वर्शन ११४, नाय वर्शन १।१

३--हैमशब्दानुशासन १।१।२ समुन्यास ।

४-स्वाविरे धर्म मोक्ष'च-कामशास्त्र, बध्याय २

५-जो सहस्स सहस्साणं, मासे मासे गर्व दए।

तस्सानि संगमो सेवो, बदिन्तस्स निक्तिषण ॥-उत्तरा० ९।४० ६-यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवजेत् । -नावाकोपनिषद्

७-नो खलु यह तहा संचाएमि मुच्हे जाव पञ्चरत्तए । बहुणां देवाणुप्पियाणं बन्तिए पंचाणुम्बद्धं सत्त सिग्सावस्यं द्वालसविहं गिहिषम्मं पश्चिविज्यस्तामि-उपासकदशांग-१

ऐसी नहीं होती । समाब की मोलवादी मनोवृत्ति कन्हें जरूनाती है। यहीं कारण है कि वर्ष साधारण की बत पासन की सहब देशना नहीं मिलती । तीसरी बात यह है कि इत कोनेवारे उसी के कनेवर की सुखा(करते हैं पर उनकी सामा की नहीं सुरों । वेशों की करने बीचन में कारे हैं किन्तु शीचन की उनके माससों पर नहीं दासते । इस्पर पूर्णविचार करना होता कि बयुरती सीचन का माससों का मौर कैसा होना चाहिने?

अणुवती जीवन का आदर्श

अनुवती जीवन का बादशं हे परित्र ह और खारम्य का बल्पीकरण। भीगवाद से महारभ और महापरित्र ह का जन्म होता है। बनवती को नहेच्छ और महारम नहीं होना चाहिये। महारभ का हेत् महान इच्छा है। इच्छा जब स्वरूप होनी है तब हिंसा अपने आप स्वरूप ही जाती है। यदि आरम्म आवश्यकता के सहारे चलता है, ती वह असीम नही बनक्षा । जब उसकी गति इच्छा के अधीन हो जाती है, तभी वह सीमित बनता है। पजी और उद्योग का केन्द्रीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु इच्छा की पूर्ति के सिये होता है। अगुब्रती अध्या के अनुसार इनका अपने जाप विकेन्द्रीकरम हो जाता है। अणुवती दूसरे के अम और अमफल को न छीने, तभी वह अहिंसा और अधोपण के आदर्श पर जल सकता है। जब दूसरे के अम को छोतने की वृध्ति दूटती है, तब अपने आप उसका जीवन आत्मिर्नर, स्थावलम्बी और श्रमपूर्ण वन जाता है। जो व्यक्ति जयने श्रम पर निर्मर रहता है, वह कनी महारम्भी कोर महापरिप्रही नही बनता। महारम व महापरिग्रह की परिभाषा समझने में भूल हो रही है। उस पर फिर विवार करने की आवश्यकता है। सामान्यतया दोडी बहुत प्रत्यक्ष हिंसा के कार्य को कीय महारम्भ मान केते हे। वे परोक्ष हिंसा की बोर व्यान नहीं देते । खेती में जीव मरते है, इसलिए वह आरम्भ का घघा लगता है, किन्तु कुट गाप तोल में प्रत्यक्ष हिंसा नही दिखती, इसलिये वह महारम्भ नहीं लगता । महारम्भ और महापरिवह नरक के कारण हैं। कारण साफ हे, उनसे आर्त-रीह व्यान दवता है. उससे आत्मगणों का घात होता हे तथा आत्मा का अब पतन होता है। आवार्य जिनसेन ने ब्याज छेकर आजीविका करने को आतंरींद्र ब्यान का विद्व माना है? । विक्य सरक्षण रीत्र ब्यान है । इसका अर्थ है विषय ओर वन की प्राप्ति और उसके सरक्षण के लिए चिन्ता करना । वार्मिक समाव में भी मानशिक हिंसा का प्रावल्य इसलिये हो गया कि उसमें प्रत्यक्ष हिंसा नहीं दिखती। यदि प्रत्यक्ष हिंसा की भौति परोक्ष हिंसा से भी वणा होती तो जीवन इतना असत्य मिष्ठ और अप्रामाणिक नही बनता।

वृष्तिकों को क्षमार्गारिक्ता का होतु महार्गायह है। महार्गायह के लिए महाराब्ध कराम अमेजनीम होते हैं। कन् सर्ती कर गरिवाही होता है। हा विकार जर्कन वेतन ज्यान बरण शायब होते हैं। हा सीवियों के का स्वायक कर्मों के हा बाता है। करण शायब कर्मों के कामने कामार्गिक वनने की स्वित्ति ही मही बातों। व्यक्ताने की बीवन वृत्ति एसहोन्स्स मही होती। वह क्षण शायब के बातव्यन रहानियें केता है कि उसकी चीवन वृत्ति मुक्ताई करें। वस अमन है एसा और का शायब हो कि निर्माह होते हों। हो की बीदी बाति कृतियन बताते हैं। बातिक शरिवियां निर्मा की अमने की प्रेरणा होते हैं। हाकिय समाय करने स्वत्य करने की शाय बोचना है। बात्ति कारियों की बाता हरका हो

त्रित दशा अधिक जटिल स्थिति है। बणुवती को उस पर अधिक व्यान देने की अपेक्षा होती है।

ेप में बन्दबी का जीवन बादवी हैं -क्का परिमाल, आरफ परिमाल। इस बादके ती निमाने के किए देवप्पन व करनातम्ब कृते वादबी पर महार करना होना। अस को नीच मानने की माबना, वृत्ति के वापर ुंकी करना, कन के बाधार पर बरे-कोटे जी करना बादि को तोकना तथा खीवन के मायदवों को वहला

३--४-स्यंत्रवाए महापरिग्नहिवाए, पिचिंदव बहेच कुणिहासरेण ।-भगवती शतक, ८।३।९

४-स्थ ५-ओ स्कौशीस्थ कैनाश्य कौसीदान्यति गृष्नुता।

प्रसावि सोकाच्य विमान्यार्ते स्मृतानि वै ॥४०॥-महापुराय, २१।४०

दस्साय विरान्य स्मृतिरयजिनादिषु ।-महायुराग, २११५१

७-नो सनु जह तह व्यक्ति आविकारन, विरस्तविरति परिणतत्वात्।-सत्वावराज वार्तिक ३१३६ द्वालसविद्व निहुँवनुत्तिकस्य चौर्वीदिव्यक्तासन्तिरपि न स्वात्।-सन्बुद्वीप प्रतस्ति वृ० २, वसस्त्रर।

होगा। जब तक जीवन के मूल्य न बदलें, राजसी धारा में बसार न खावे, तब तक अगुबात जीवन प्रेरक नहीं बनते। अगवती को सदगी के आडम्बरों का और नमता के लिए जिय्यात्रिमान का विश्वान करता होगा । व्यक्तिबादी मनोवत्ति

भारतीय जीवन में व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का प्रावस्य है। अध्यात्मवादी भारा में व्यक्ति का विशेष महत्त्व बढता है। सयम के क्षेत्र में यह आवश्यक है । 'जब समाज सयभी नहीं बनता तब में क्यों सन' यह मन नियति सयम के स्त्रीकरण में हाथक वनती है। समाज समनी न बने तो भी व्यक्ति को सबनी बनना चाहिए। सबम समाज का कानन नहीं, वह तो व्यक्ति की स्व-मर्यादा है।

जहाँ सामाजिक रीतिकम समाज नहीं करता, बहाँ यदि अकेका व्यक्ति अपना विशेषत्व दिखाता है, तो वह स्थिति समाज के लिए पातक बनती है। व्यक्ति की उच्छ बलता समाज की मनोद्ति को उनावने का निमित्त बनती है।

अध्यात्म की धारा यह नही है कि व्यक्ति असयम में व्यक्तिवादी रहे । उसकी अपेक्षा है. व्यक्ति सयम साधना के लिये व्यक्तिवादी रहे । यह व्यक्तिवाद को सदम से निकारता है. समाज या राष्ट्र के किए पातक नहीं बनता ।

धर्म समाज को व्यक्तिवादी दिष्टकोण देता है, यह कहनेवाले उसकी सीमा को दिष्ट से ओहरू किये देते है । सही अर्थ में व्यक्तिवादी दश्टिकोण वनने का प्रधान कारण सामनाशाही है। सोगवादी मनोबल्ति, सरहवादी मनोदल्ति, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति और परिवारवादी मनोवृत्ति सामन्तवाही के निश्चित परिचाम है। भारत वर्म का मृत्य उदयम स्रोत रहा है। इस इष्टि से भले ही वह पर्मप्रधान कहलावे। धर्माचरण की दस्टि से धर्म प्रधान कहलाने की क्षमता कम से कम आज तो जसमें नहीं है । सौमाव्य से बतो की दश्दि जब भी सरसित है । यदि उनका जीवन में प्रयोग बढ़ा. व्यक्तिवादी मनोवस्ति भीग, असयम और बहुम पोषण से इटकर नयम की ओर मुडी दो अवश्य ही खरीविकता की वाढ रकेगी।

### अणुवत आःवोलन

अगव्रत स्वन सिद्ध शक्ति है। भोगवाद की एकछन चक्ति के प्रतिरोध के किये वही सफल साधन है। अपेक्षा यह है कि वह शक्ति सगठित वने । असयक्त दशा में दो नौ के अको का जोड अठारह होता है । सयक्त दशा में वही 'निनाक्ये' का हो जाता है। समुक्त स्थिति का लाम उठाने के लिए अनुबद आन्दोलन का प्रसार कर बतसदित को सगठित करने का प्रयत्न किया गया । स्यापना

अगवत लादोलन का प्रवर्तन विकम स०-२००५ की फाल्चुन युक्टा २ को सरदारशहर (राजस्थान) में हुआ। पहुले दिन लगमन् ८० वजुनती वने । काज की भावा में प्रगति व विकास का मापदण्ड पदार्थ दिस्तार है । जडवादी यग के पदार्थ-परक विकास के सामने जैदन्य विकास का जो प्रतिरोध अपेक्षित या उस दिशा में यह सफल कदम प्रमाणित हवा है। स्टाम या विकास

मतव्य की बाहरी स्थितियाँ विकसित हुई, यह जितना सत्य है, उठना ही सत्य यह भी है कि उसकी आन्तरिक बलिया मद पढ गई है । तबुल वेसालिय में अवस्थिनी युग के मनुष्य की अन्तर्व कि और व्यवहार के अवसर्वण का चित्र सीचते हुए लिखा है-मनम्य की कोब, मान, माया और डोम की वृत्तिया कमश वढेंगी। माप-तील के बत्रामापिक उपकरण वर्डेने, तुलाका मैक्स्म, मानका वैवस्म, राजकुलका वैवस्य तथा वर्वा बादि के वैवस्म इस प्रकार वर्डेने कि धान्य वस्स्तीन हो जायवा, उससे मनुष्यों की बायु कम होगी।

ज्यो-अयो आन्तरिक वृशियों का विकार बढता है, त्यो-त्यों स्वितियाँ विटिस बनती जाती है। रोन का मूख अन्तर का क्षय है। मनुष्य बाहरी विकार से जुथिया गया है। वह अभी इस प्रश्तवायक जिल्ला का उत्तर नहीं पा सका है कि बर्तमान युग विकास का युग है या स्नास का।

उद्देश्य अगुब्रत बान्दोलन के प्र-र्तन का उद्देश है कीवन के मून्यों को वदलना । यह कार्य सरल नहीं ह । यह एक प्रकाल की रेला

अवस्य है। युद्ध और सीत-युद्ध के बपेबो और अस्त्र-सस्त्रों की स्पर्धी से मनुष्य कर्जर वन क्या है। उसके सामने आन्तरिक वृत्तियों को पिश्वत्र बनाने के विचाय दूषरा विकल्प नहीं रहा है। अब दीस रहा है कि बान्तरिक वृत्तियाँ यदि यो ही

वलीं तो प्रलय दूर नहीं है। इस बांदोलन की ये बनेसाएँ हैं-मनुष्य सस्वनिष्ठ न वन कर बहिंसा निष्ठ बने। वह मौतिक विकास को मध्य न मान कर आव्यात्मिक चेतना को जगावे । मोगी न वन कर बहु बती वने । स्टैण्डर्ट अफ किविंग (sdandard of living) को गाँग मानकर स्टैग्डर्ड अक -साइफ (standard of life) को ऊँचा उठावे। एक शब्द में आन्तरिक साम्य को शक्तिशाली बना कर वह वैषम्य का बन्त करे।

### प्राति की ओर

अनुब्रत आंदोलन कमक्: प्रनति की ओर बढ़ रहा है। अनुब्रतियों को संख्या अधिक नहीं हुई है। यद्यपि संस्या की दृष्टि से यह कोई ज्यादा प्रगति नहीं है, फिर भी मौगवाद के विरुद्ध संबम की व्यक्ति का वल बढ़ रहा है। जनता का दृष्टिकोण बदल रहा है और नैतिक क्रान्ति की मुमिका वन रही है। ये ही सफलता के खुम चिह्न हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस आंदोलन ने बाताबरण को प्रमावित किया है।

#### समन्वय की बना

अगवत अंदोलन जाति, वर्ग तथा देश के मेदों को गौण मानता है। यही नहीं, वर्म-भेद के प्रति भी इसका दृष्टि विनर् सदभावी और सहिष्ण् है। किसी त्री यम को माननेवाका इसका सदस्य वन सकता है। इतना ही नहीं, इसकी रचना के आधारमृत तस्व भी सर्वसाधारण हैं। अहिंसा, सत्व, अचीर्य और अपरिग्रह ये सर्वधर्म सामान्य तस्व हैं। इन्हें कोई अस्यीकार नहीं करता । सांस्थ्योग में इन्हें वम कहा बाता है। पतंत्रिक ने यम को उसी अर्थ में रक्षा है, जिस अर्थ में जैन सब अगुब्रत का प्रयोग करते हैं। महाब्रत कृष्य दोनों की भाषा में एक है। पर्तविक ने जाति, देश, कारू समया-नय च्छित्र नियमों को महाव्रत कहा है। जैन भाषा में आगार रहित पूर्ण त्याय महावत कहलाता है। दोनों का तारपर सर्वया एक है। महारमा बुद्ध ने किनित् परिवर्तन के साथ इन्हें पंचवील कहा है। अमन अनु और स्वूल दोनों प्रकार के पापों को वर्जता है। जब गृहस्य स्वूष्ठ पापों को कर्जता है तब उचका बत अपने आप अनुबत हो जाता है। इस्लाम और ईसाई गर्म में ऑहसा, सत्य और अपरिवाह की मयांवा और शिक्षा है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्स, मुमुख के लिये जैसे संन्यास का विधान करता है वैसे ही गृहत्य के लिये अगुवत धर्म का।

· अगुव्रत अंदोलन में अणुव्रत शब्द जैन-सूत्रों से किया गया है किन्तु भावना में कुछ अन्तर है। जैन परम्परा की भावना के अनुसार अनुवृती वह बन सकता है जो सम्यक् दृष्टिवाका हो । इसीकिये अनुवृतों को सम्यक्तवमूलक कहा गया है। इस आन्दोलन में यह जावना नहीं है। जैन वृष्टि को स्वीकार करनेवाला ही अणुवती वने, ऐसा नहीं है। इसके सम्बद् दक्षेत की परिप्रावा है-अहिंसामिन्ठ दृष्टि । अगुब्रती वह दन सकता है जिसकी बहिंसा में निष्ठा हो । यह आंदोलन सब धर्मों को अहिसा में केन्द्रित करता है। बास्तविक धर्म बहिसा ही है। सत्य आदि श्रेप वत उसी के पोषक या सतावक

व्याख्या-उनत बहिंसा बादि का अनुष्ठान जब सार्वमीम वर्षात् सबके साथ, सब जगह और सब समय समान भाव से किया जाता है, तब ये महाबत हो जाते हैं। जैसे, किसी ने नियम किया कि मछकी के सिवाय अन्य जीवों की हिंसा नहीं करूँगा, तो यह जाति अवच्छित्र अहिंसा है। इसी तरह कोई नियम से कि में तीवों में हिंसा नहीं करूँगा, तो यह देश अवच्छित्र अहिंसा है। यदि कोई यह नियम करे कि मैं एकादशी, पूर्णिमा, और अमावस्था को हिंसा नहीं करुंगा, तो यह कालाविष्ठप्र अदिसा है। यदि कोई निवम करे कि में विवाह के बवसर के सिवाय अन्य किसी निमित्त से हिंसा नहीं करूँगा, तो यह समयावन्छित्र (निमित्त से संम्बन्धित) बहिंसा है। इसी प्रकार सत्व, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिव्रह के भी भेद समझ छेने माहिये। ऐसे ये यम त्रत तो हैं, परन्तु सार्वभीय न होने के कारण ने महावत नहीं हैं। उपयुक्त प्रकार का प्रतिवन्य न स्था कर जब सभी प्राणियों के साथ, सब देशों में, सदा सबंदा इसका पालन किया जाय, किसी भी निमित्त से इनमें शिथिलता वाने का अवकाश न दिया जाय, तब में सार्वजीम होने पर 'महाबत' कहलाते हैं। (पातांजल बोन दर्शन, सापनापाद २)

१-अहिंसासत्यास्तेयत्रद्भवर्यापरित्रहायमाः ।३० । जातिदेशकारुसम्यानविष्ठिलाः सार्वभौममहाबतम् १३१।

२-धरमपद, १८।१० ३-उपासक दक्षांग १

हैं। व्यक्तिगारिक व्यक्ति साववादि के किये कहा है से स्वेशन करेगा, जीतिक वर्तिगारिक कि किये हो। वही अर स्वारत स्वारत पुत्र स्वारत है। जीतिक विति के लिये ज्वारत आते कर के उच्चार का स्वारत्य है। अर्थ स्वारत्य का स्वारत के दूर र कार्यों है, यह जात और उसके कुमार के लिया इस का स्वीर प्रचार स्वारत्या? अर्थ के लिये का क्षेत्र स्वारत्यों का वर्तिगार हो कार्या के इतारिक वा ब्यिक्शियक हो। इसीकों को स्वारत का स्वेशन स्वारत सामानुद्धि होने स्वारत्यों के स्वारत की युक्ति वाइटी सामार्थ्य को सुक्त कार्यों तो। कार्य आधिक और अर्था कार्यका स्वारत कार्यका हो होती, हात में की इस हात कार्यका हो सुक्त कार्यका हो स्वारत कार्यका हो स्वारत कार्यका हो की सामार्थ्य मित्रका कार्यका हो सुक्त कार्यका स्वारत कार्यका हो सुक्त कार्यका कार्यका हो कार्यका स्वारत कार्यका हो कार्यका स्वारत कार्यका हो कार्यका स्वारत कार्यका हो कार्यका स्वारत कार्यका हो । वह पत्री का स्वारत कार्यका हो कि हो हम्म कार्यका हो कार्यका हो । वह पत्री का स्वारत कार्यका हो । वह पत्री का स्वारत कार्यका है। अर्थ पत्री कार्यका हो । वह पत्री का स्वारत हो । वह पत्री का स्वारत हो । वह पत्री का स्वारत हो । वह स्वारत हो कार्यका हो । वह स्वारत कार्यका हो । वह पत्री कार्यका हो । वह पत्री कार्यका हो । वह स्वारत कार्यका हा । वह स्वारत कार्यका हो । वह पत्री कार्यका हो । वह स्वारत कार्यका हार्यका हो । वह स्वारत कार्यका हार्यका हो । वह स्वारत हो । वह स्वारत कार्यका हार हो । वह जीता हो कार्यका हार हो । वह जीता हो हो कार्यका हो । वह स्वारत हो । वह स्वारत हो हो हार्यका हो । वह स्वारत हो हार्यका हार हो । वह स्वारत हो हार्यका हो हार्यका हो । वह स्वारत हो हार्यका हो । वह स्वारत हो हार्यका हो हार्यका हो । वह स्वारत हो हार्यका हो हार्यका हो । वह स्वारत हो हार्यका हो । वह हो हार्यका हो । वह हो हार्यका हो । वह हार्यका हो । वह हार्यका हो । वह स्वारत हो । वह हार्यका

ब्यावहारिक स्वाम स्रोतान में गुन्द बराव्या व्यक्ति है, ऐसा माना बाता है। वर्षकारची हक्का क्षमायन अपूर करावर बताते है। बाहरी रूप में कुछ हक ता हुमा क्षमाता है। किन्तु बंध देक प्रकृतिन है कर तक यह कमावा पुत्ता करियों, ऐता नहीं क्षमाता। इसका निरायद्य समामान स्वाम है। वहीं बीचेट करावर्ष कारण्याचित्र पंता करता है बहु में कुछ करावर कारणा माने में महत्वानते देता है। वहीं बीचेन करावित्य पूर्ण के वर्षक्ति क्षमात्रका है। इसके बहुन्य कारावरण नमात्र कराव का प्रविच्य है। वह बती की प्रतिक्या करेगी कर मूच्य करा में बृद्धि बड़िन्य बहुन क्षित्र में बना देवार वार्यास्त्र माने प्रतिक्या में मानमी। अपनिच्या के बाद भी का निष्या बेद पहुती है क्षित्र बहुन क्षित्र में बना विष्या बन्दों बाद पाकित

बाहुम्ह कारोमन बन्दम की न्यूयन भाष्या का कारोजन है। वेब, कान की रार्तिसीय जीवन द्वाराम करने-समो हम की कमान्यान होती है। किन्तु मृत्य की वो शास्त्र हुस्त्या है। वह वसी देव, सान और पीरिपेशियों में एक की राहें हैं। यह तक मूम हुए पहार है, अब कर शासा-व्याव्यास, पर, पूजा और कम करते विमानों को है। है। अस्तर कह पुराकों का मूम है। विहान स्वाय्य-वोटी, जीवित विकास पीरिकट्स ने बारी हो जाती के नाता कर है। हम गए एक सार मितवस्य को तमा कुछ है। किंद्रा है। गएन पर मोनी कुछ हो हो, यह जी की प्रायस्थ्य स्वाप्य है।

में बहुआ व्यक्ति बोर्प में के करनो पर बोग्य करता हूँ। 'इसने प्रणीर में मुझ करणी होते हैं। 'बे एक प्रवीचमें हैं और बहुवत बारीनक के कहेंगों का करता की परिचय देता हैं। 'इसनिक बार-बार में बार में ने मूसन बारे एरहे है। प्रात्मीन कोर बार वार्तीय करी सकार के कोन मुझ है निके हैं और अनुने बारिन एवं में में के विश्व में निकारों की है मेरे महत्व में में मापन विशायां हैं। 'कोई हुवार है कीई तुकार है। पर बारिन एवं में मेन मन्त्र माने क्लापन को के कम में है। मोर पहुंच मेरी बार्ड में अपना मेरे प्रवाद के बार के बार मेरे माने माने की मोर ने माने माने में बहुट-कुव पहर भी महत्व में हुव मही पाप। 'बहु विश्व दी कुछ भी स्वास्त्र महत्व हुव हुव से बार है। 'बहुट-कुव पहर भी महत्व मेरे माने हैं। अपने किये मम-मूल होने मी बहुट-कुव पहर भी महत्व माने बार का बार करता ही है है। बारिन हरवे बार की भी मह है। वसने किये मम-मूल होने भी

श्वान्ति बहि जीवन का सर्वेत्वरि साध्य है, तो उनका सर्वेत्वरि साधन है वत-बृक्ति । इसके विना न मेनी होती है और न सान्ति । वेशांकिक माधिक्कार मन-बृक्ति को दिखा में वसकत हुए हैं , ब्रीक्त बय उनते बदा ही है । शक्ति बौर सता में सत्त प्रतिसम्बों पहुँती है । इसी के अध्यक्षण सत्तों की सहारक धन्ति का उनत्तरीतर विश्वस हो रहा है ।

व स्थान कर मुख्य समाज के सामने दो ही विकल्प क्षेत्र हैं-या तो वह सदमुक्त बने या विव्यवक क्षरवों के विस्तोट से स्वय द्वीनन्द हो वाद ।

१-जानार्णव-सत्य महावत, योग-तास्त्र, दूसरा प्रकरण।

वटि यह विक्य जाति. वर्ष और भौगोलिक भीमाओ में बेंटा उला नहीं होता. यहाँ सपद और अधिकार करने का सलोधान नहीं होता. तो न मन्देद होता. न भय और न जवानित ही । यदि मनाय को वान्ति से रहना हे तो उसे एक दिन ऐसा करता ही होगा। फिन्त अभी इस मन स्थिति को विकसित होने में बहुत समय स्थ सकता है। वर्तमान की अपेक्षा यह है कि व्यक्ति मयम का अभ्यास करे । वह दसरों के स्वत्व पर अधिकार न करे । जो सदोगपति हैं, सनसे यह अपेक्षा है कि वे श्रमिकों के श्रम पर अधिकार न करें। जो राष्ट्र नेता हैं. उनसे यह अपेक्षा है कि वे दसरे राष्ट्रो पर अधिकार करने या बनाये रक्ती की मान म मोचें व्यक्तिदीन राष्ट्रों को बचकियाँ न हें तथा अपने हम की जासनप्रवाली को मान्य करने के किया नितराता जरपदा न करें । अपने स्थार्थ को ही प्रमधना देनेवाला न केवल इसरों के स्वार्थ को हानि पहुँचाता है, अपित वह अपना स्थायं भी विवरित करता है। राजनविक लोग वहत गहराई से सोचते है. किन्त स्थायं की भिमका में यह गभीर चितन भी समाधान नहीं देशा. प्रत्यत वह उलझनें उपस्थित करता है। इस वैज्ञानिक और शिक्षा वहल यग में अब कटनीति में अपने को प्रधर में कि उस्से रखे की अमता नहीं रही है । जान प्रत्येक व्यक्ति व समान ही नहीं, व्यक्ति प्रत्येक राष्ट्र सरस्त्रत है एक-इसरे के साय वर्ताय करने की नीति अपनावे । इसीमें सबका हित है ।

भय-महिन के लिये अगवत बान्दोलन इन बाचरको को बावस्थक मानता है

- (१) जाति, वर्ण, और मौगोलिक भिन्नता के कारण मनष्य मनष्य से यथा न बरे ।
- (२) सता या वल-प्रयोग से दसरों के विचारों को कचलने का प्रयत्न न करें।
- (३) कम देकर अधिक श्रम लेने का प्रयत्न न करें।
- (४) मनुष्य जाति की एकता, अविभक्तता और समान अनमतिशीलता में विश्वास करें। (५) आक्रमण न करे।
- (६) दमरो के अधिकारों को हडपने का यल न करे।
- (७) इसरो की प्रमु-सत्ता में इस्तक्षेप न करे।
- (८) भूल से भी जो जन्यायपूर्ण कदम उठ जाए, उसके खिबे क्षमा-वाचना कर ले।
- (९) विरोधी प्रचार न करे, व्यक्तिगत रूप से किसी को छाछित या अपमानित न करे । भय मुक्ति का अबं है-विश्वास ।
  - विश्वास का अर्थ है-मैरी।
  - में जी का अबें है......कि ।
  - धान्ति का अर्थ है-जीवन के महान साध्य की सिद्धि।



# तेरापंथ-संविधान : एक तुलनात्मक अध्ययन

( श्रमकरण )

सामुदायिक सामना के क्षेत्र में भगवान महाबीर और भौतम के अमन संघों का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। इनसे भी पूर्व वर्म संघों की परम्परा भारतक्षे में रही है पर उसके व्यवस्थित विधि-विधान बाज इतिहास में सूरुम नहीं हैं। भगवान श्री महाबीर के तीर्थ (संघ) में १४ सहस्र सामु और ३६ हवार साध्ययो का अनुसासित समुदाय था। सगठन की दृष्टि से संध की व्यवस्वा निम्न प्रकार थी :-

. ९ गण, ११ गणसर और ७ पट । पद निम्नानुसा**र वे**—

(१) आ नाय-संय के सर्वोत्तरि अविश्वास्ता, (२) उपाध्याय-अन और उपांनों के पाठ्यकम के संचालक या प्रयन्त सरसक, (३) गनी-मृनिगण के व्यवस्थापक, (४) गणावच्छेदक-विहरणशील साम् समुदाय के अग्रगण्य (५) स्वविर-वयस्क और ज्ञान ज्येष्ठ मुनि, (६) प्रवर्तक-सयम शुद्धि के प्रेरक और (७) प्रवर्तनी-साध्वी संव की व्यवस्थापिका ।

भगवान श्री महावीर के संघ में गीतम, अग्निमति आदि सम्बर थे। सती चन्दनवाला प्रवर्तनी थी।

भगवान बुद्ध का श्रमण संघ भी बहुत बड़ा था। जिल्दा विस्तर के बन्सार श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के साथ १२ हजार मिक्ष थे। 'सामंत्रफल सूत्त' के अनुसार राजगृह में अगवान बढ़ के साथ १२५० मिक्ष थे। दीवैनिकाय के अन्य आठ सनों में भिक्ष संग की संख्या केवल ५०० दो गई है। साराख यह कि अनवान बुद्ध के भर्म संघ में एक बहुत बड़ा भिक्ष समुवाय था।

बुद्ध जब तरु बर्तमान रहे उन्होंने संब का संबाद्यन किया। नई सुझ-बुझ बाले सारिपुत, तपस्वी और ऋदिमान मीमालायन, भन्तिनिष्ठ और विनयदर्शी जानन्द, वैयाकरण और व्याख्याकार कात्यायन प्रमृति उनके अन्नगण और सहयोगी क्षिक्य थे। भगवान बद्ध का संब समसामयिक बन्य संबों की अनेक्षा अधिक प्रचारक था। सगवान बद्ध स्वयं उन्हें प्रचार करने की प्रेरणा देते रहते थे। बोधि प्राप्ति के परवात सारनाथ में उन्होंने ६० मिखुओ को सम्बोधन करते हुए कहा, 'भिश्रमी पाद विद्वार करो ! एक रास्ते में दो गत वाको ! बहुवन के हित बौर सुब के लिए बादि कल्याण रूप, मध्य कस्याण रूप और अन्त कस्याण रूप वर्म का उपदेश करी ।"

यमं प्रचार की यह लगन यहाँ तक लगी कि सिस् प्राचार्यन को भी अपनी व्यय-निष्ठा में गीप समझने लगे। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने पूर्ण नामक शिष्य को बुठाकर कहा, "तुम्हें में नायव्य दिशा की जीर सूनापरान्त नामक जनपद में अहिंसा का संदेश पहुँचाने के लिए मेजना चाहता हूँ।

पूर्ग-में वरना बहोगान्य समझूंगा।

... बहु-उस प्रान्त में मनुष्य तुम्हारे प्रति अस्त्रन्त कठोर वचनों का प्रयोग करेंगे, तब तुम क्या समझोगे ?

पूर्ण-में समसूंगा कि वे मले है। मुझपर हाय नही छोड़ते।

बुद्ध-पदि हाम छोड़ बैठें तो ?

पूर्ण-मं समझूगा मुख्टि प्रहार तो नही किया । बुद्ध-पदि ऐसा भी उन्होंने कर दिया तो ?

पूर्य-में समझूगा प्राणाघात तो नही किया ।

बद्ध-वे तसा भी कर सकते है।

पुर्ग-उस सुभ कार्यको करते यदि ऐसा हुनातो में इसे बाल विसर्वनका बनुषम बदसर मानृगा।

१-इस लेख में बाये हुए मगवान वृद्ध सम्बन्धी समस्त संदर्भों के किये देखिये साहित्य बकादमी से प्रकासित भगवान बुद्ध' नामक पुस्तक ।

साध्यायां भी प्रचार कार्य में दश थीं । इनमें महा, कुण्डलकेया, गीतमी, पटाचारा, खेला, सीमा आहि के साम चल्लेसनीय हैं।

रेरावंब की संब संबदना जानावं जी जिल्लानी की अपनी निराक्ती सह है। वह ज्यों की त्यों किसी परस्कर से नहीं की गई है ! बेसे तो तेराज़ंब वर्म मनवान श्री महाबीर के उपदेशों एवं निरूपकों पर आसारित है ही, परस्त संघ व्यवस्था के विवय में बाचार्य की जिला ने देश व काल के बनुसार अपना स्वतंत्र प्रवर्शन ही किया । प्राचीन काल के सात पदों में से केवल आवार्य पद को ही उन्होंने प्रमसता दी है। उसका तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने शास्त्रीय परस्था की अवगणना की है। वास्तव में उन्होंने तो अतीत की परम्परा और वर्तमान के देश व काल का सामंजस्य किया है। सह किसी व्यक्ति ने उनसे पछा-जापके संघ में बाचार्य तो जाप हैं, तो उपाच्याय कौम होते हैं ? आचार्य श्री मिक्ष ने सस्मत भाव से उतर दिया-सातों ही पदों का कार्यमार में अकेला ही उठा रहा हूँ । तगता है, आचार्य श्री मिस की यह पारणा थी कि उपाधियों और अधिक पदों का होना उच्चावचता के बाव पैदा करता है । इसलिये वह कम से कम रह सके. यही सल्टर है। दमी घारणा का परिवास हो सकता है जो जाने चसकर संघ में व्यवस्थाएँ विकसित हुई, यह और जातियाँ नहीं। 2000 साध्यी संग्र में एक साध्यी कार्य संचालन के लिए प्रमत्ता के रूप में स्थापित की जाती है। पर उसे प्रवर्तनी तटी बहा कारता योग्य सावजों को अध्यापन का कार्य सौंया जाता है, पर उन्हें उपाच्याय नहीं कहा जाता । अवगच्य साधु-साध्वी जन अपनी जोलियों के मान सहर प्रदेशों में विजार और वर्स संब का विस्तार करते हैं. यर उन्हें समावस्त्रेटक तथीं बहा आता। प्रकार निर्वाह की दिष्ट से पूर्वोक्त सातों पद एक जानायं में समाहित हैं । जानायं श्री प्रिस् गणी ने इस परम्परा की वैधानिक क्ष्म देकर इतना रूड भी नहीं बना दिया कि भविष्य में वढते हुए संब की अपेक्षाओं को समक्ष कर यह विस्तार की शत सोसी ही न जा सके। भगवान बढ़ ने भिक्षजों को कहा था—मेरे द्वारा बताये गए। बिनय धर्म के साधारण नियमों को सम देश-कार के जनसार बढल सकते हो । बाचार्य श्री जिल्ला ने वचने संविधान में लिला-जाचार्य नी बांधी मर्यादा आचार्य से एक छे। सर्वात ज्ञास्त्रीय नियमों के अविरिक्त जो मर्यादाएँ मेरे द्वारा या किसी आशार्य के द्वारा रची वई हैं वे सदा के लिए आसामी आजायों के हाय में हैं। वे देश-काल के जनसार उनमें न्यूनाधिक्य कर सकते हैं। नवमाधार्य श्री तलसीगणी ने संबी पह का सत्रपात संघ में किया है । दिवंगत संत्री मनि श्री मगनकालगी प्रयमतः इस पद पर सकोद्रित से ।

भगवान महाबीर ने जहाँ श्रमण संघ के लिए साठों पदों की व्यवस्था की, वहाँ गीतमबद ने वपने पीछे किसी को भी अपना वसराधिकारी नहीं बनाना चाहा । उन्होंने कहा-सारा निख संघ ही मेरा उत्तराधिकारी होगा । कहा जा सकता है कि क्षाचार्य श्री भिक्ष ने इस बियम में मध्यम मार्ग कपनाया है। उन्होंने कपने संब की व्यक्ति परक सात पदों की व्यवस्था महीं की और न संब को नेतत्वहीन स्थिति में ही छोडना श्रेयस्कर समझा । नेतत्वहीन स्थिति का परिणाम माना जा सकता है कि बौद्ध धर्म भगवान बद्ध से लेकर सम्राट अशोक तक, लगभग सी वर्षों की अवधि में १८ सम्प्रदायों में विश्वतत्रों गया। समय-समय पर होनेवाले विभागों का मध्य हेत संगीतियों-भिक्त-सभावों में उठनेवाले विपयों पर एक्सत नही सकता था । संब विभक्त न हो, इस विषय में जाचार्य श्री निका ने अपने दुरदेखितापुर्ण दिन्दकीण से वहत ही सन्दर विशान रवा। उन्होंने लिखा श्रद्धा, बाबार तथा करूप के विषय में बदि कोई बीज हृदयंगम नहीं हो रही हो तो बाबार्य तथा चित्राम साथ जैसा कारे वैसा मान लेना चाहिए । यह भी शक्य न हो तो उस कात को केवलीयम्य कर देना चाहिए.परस अपनी आजंकाओं का विस्तार कर दलक्दी नहीं करनी चाहिए। सारांस यह हवा कि तेरापंच साथ-संघ में आचार्य करा निर्णय अस्तिम रूप से मान्य होना तथा कोई व्यक्ति या समदाय संघ में रह कर उस निर्णय से बसहमत रहने का अधिकारी नहीं श्रीता । आसार्व श्री मिस ने इस विवान के पोषक और भी कुछ नियम उपनियम रचे. जिनका हाई है कोई-कोई व्यक्ति या समदाय जापार्य करा को नहीं मान कर यदि संघ से पथक होता है तो साव-साध्वियों और आवक-श्राविकाएँ उसे मान्यता न दें। इन्हीं विवि-विवानों का सुन्दर परिणाम है कि तैरापंथ अपनी पूर्ण अखंडता से अपने २०० वर्ष पूरे कर रहा है। इस बीच वहत सारे साम् संग से पृथक् हुए, पर वे संगठन को निमनत न कर सके।

सामकाधिक व्यवस्या

ं प्राचीन जैन संब में भित्रीपलब्बि बैचवितक ही बी, ऐसा अनेकानेक वागमिक स्वकों से बिदित होता है। तेरापंच में भोजन, बस्ब, पुस्तक आदि अपेक्षाओं से सम्बन्धित सारी व्यवस्थाएँ सामुदायिक वन गई हैं । इन अपेक्षाओं के लिए स्पव्तिगत 

#### मर्यादा महोत्सव

श्रीसक्तवाचार्य ने मर्यादा महोत्यव का प्रकांत किया। इसके बनुसार प्रतिकार नवस्त्र सभी सामु सान्ध्या आध्यारे के साहित्य में केक्टो स्थार सहस्त्र मोता के सान्ध्यक्त एक्टा होती है। सार्वाच्यक कार्यक्रियक सामान्ध्र के प्रपाद में प्रकार सुद्ध की प्राप्त होता है। पिता वर्ष कार्यक्रियक कार्यक्रिय कार्यक्र मान्य प्रत्युक्त सुद्ध की सामान्ध्र के प्रता सामान्ध्र कर प्रता कार्यक्र के स्थार सामान्ध्र कर सामान्ध्य कर सामान्ध्य कर सामान्ध्र कर सामान्ध्य कर सामान्ध्र कर सामान्ध्य कर सामान्ध्र कर सामान्ध्र कर सामान्ध्र कर सामान्ध्र कर सामान्ध्र कर सामान्ध्र कर सामान्य कर सामान्ध्र कर सामान्य कर सामान्ध्र कर सामान्ध्र कर सामान्य कर सामान्ध्र कर सामान्ध्र कर सामान्ध्र कर सामान्

१-जब तक भिन्न अनेक बार एकन होते रहेंगे।

२-जब तक मिल् एकमत से एकन होगे, और कर्मी का विचार करके एकमत उठेंगे।

३-जब तक जिल्लु समीय नर्यादाओं का मान करेंगे और उनके अनुसार पर्लेंगे।

४--जब तक मिल्लू बुद्धो और सीलवान नायक मिल्लूओ का नान रखेंचे।

५-जब तक भिक्षु तृष्णा से अभिभूत नही होये।

६-जब तक भिक्षुओं को एकान्तवास प्रिय अवता रहेगा।

७-जब तक भिक्ष नवागन्युक ब्रह्मनारियों की धर्म-समाधि के लिए जावत व संघेष्ट रहेंगे।

मधील महोतान के पुलीव प्रवार पर ने कमी बकेत क्षत्रीन और चरितान ही उठते है। प्रीत वर पर एपन होना एक सहन प्रवार है ही। जावमां ह्यार क्षित्रों का निर्माण पर सहन कमार एकमार होगर उठता विधान है ही। मधीसा। का मतन बुते एम पुक्रमों का मान, देहिक क्षेत्राओं के प्रति निस्तृत्वत, वैद्या विधानों पारियानन नारि सभी वाले वैद्याप प्रवार के मधीस महोतान में परार उठकों पर मिनाती है।

तरापथ सब क नवाका गरुरायक व करण करण करण करण है। आचार्य श्री भिक्षु से भी किसी एक व्यक्ति ने पूछा-व्यक्ति सब सुव्यवस्थित और सुवितित है, पर यह इसी प्रकार कप तेक

बलता रहेगा? आँचार्यश्री जिल्लुने उत्तर दिया-१-सम के साथ जब तक मान्यता और आचार में दब रहेंगे।

१-सम क साबू जब तक नाम्या नार नामार न चन्छ । १-मम के सामू जबतक सबही नहीं होगे, वर्षीत चन्न, पात्र व बन्द उपकरण बमर्यादित रूप से माहीत नहीं

करेगें जीर स्थानक, उपाध्य बादि संडे कर उनमें नहीं वेडेंगे ।

२-सम के साम् अब तक सभीन मर्यादानों को बहुमान देते रहेंगें । सम की निप्तर और सुदूर रखने के किए जानामें जिस्तु का यह जिपरी दुग्टिकोण यहुत ही ययार्थ और

वास्तविक है।

शासिमिसताओर । पण्डमा बीद अगर वन की नि कब्द मिला इतिहास प्रक्रिक हैं ! जीवन बुद त्यन या िन ये ! वो ग्रुट उन्में पि स्थानों वा ! एक बार बहुत बारे किशु किसी दूर बेन वे थिहार करके आए और वसनी व्यक्तवहन की व्यवस्था म नरण होंकर हुए कोकाहक करने लंगे। प्रकारत दूर ने जन कर सायुंचों को इन एकन कर राहाय विद्यार कर बाने का मारेश दे दिया। में बैंद काने में सहसी मिल्युओं के एक साय नि कब्स मोरान करने हैं भी सकती मिल्युओं है। रीयनर सामुंचार की सारितिस्तात सीर रिपियों को प्रवाद वा क्कसा है। वीकरों सामुंचार को मारेश के सारित्सात सीर रिपियों के प्रवाद वा क्कसा है। वीकरों सामुंचार का एकन सोगान होता है, एक ही कारत में सामुंचार एक होता है, किए मोरान के मारान के मारान एम ने कुछीं की कोवाहल अपना सम्पन्ताता सीर्कों को महिती मारानों। इस एक निर्धास मार्गित्स के एक निर्धास का मार्गित्स के एक निर्धास मार्गित्स के एक निर्धास की मार्गित की एक मार्गित की एक निर्धास की मार्गित की एक मार्गित की एक निर्धास की मार्गित की एक निर्धास की मार्गित की एक निर्धास की एक निर्धास की मार्गित की एक मार्गित की एक मार्गित की एक निर्धास की मार्गित की एक मार्गित की एक निर्धास की मार्गित की एक मार्गित की एक मार्गित की मार्गित की एक मार्गित की मार्गित की एक मार्गित की मार्गित की एक मार्गित की एक मार्गित की एक मार्गित की एक मार्गित

देश के फिली मांग है भी करना करी पीजारियों के पीका पहान के लिए मान्या के पांच ही पहुंचना परता है। गौज़त मूझ के मुन्य में मदि दीजारियों को उनके पांच पहुंचन की मान्युविनाय होती तो मम्मवार है विधानवारण को काने मिल्लुकों के लिए मुन्य मुंत कर देशे। मामपर्त निष्णु की निष्णा में मान्या पर में ती मान्यानिकारों थी। मान्यानिकार की मोन्या मिल्लुकों की लग्न मुंत मुंत कर देशे। मान्यानिकार में मान्यानिकार मिल्लुकों की मान्यानिकार मान्यानिकार मान्यानिकार मान्यानिकार मान्यानिकार मिल्लुकों में मान्यानिकार में मान्यानिकार मान्यानिकारि

है रायस वस में रायारण कियों से विशिव्य नहीं वह रिल्या प्राता है। यहां का बैरामम में महीने तीर यहां कियार रखें है। देख मीर स्वार के बाता नवमात्रामंत्री मुलानी ने मानदारिक दृष्टि के इस वाम्यन-काल को और भी कामा करिया है। यह मार्ग स्वित्य में रीमार्थी मार्थ स्वीह्म कामा नैयारी और नैयारिक महालाते हैं। भी स्वार्थ स्वेद में हैं। से में हैं हो होते की रहन मार्थिक्त प्रतास प्रतास है। अब कोणों की बायपोर और बायपोरिक सहा प्राता था। प्रमान यून के सामार्थ स्वार महत्व स्वार प्रतास की कामार्थ्य क्या। कामोरिक स्वार होता है। पत्र में हैं कु कियों ने पित्य पार्थ है। किया पार्थ। इस है अब रपमप्य मार्ग्य होता। बायपोरिक स्वार्थ के कामार्थ में बायपी के मार्थ-दान में बायपा करते बीर बायर के

## प्राचार और प्रचार का युगात विकास

wher

बीब भिक्षु सप की तरह तैराभय साथु सप भी प्रचार कुछन रहा है। बाब के इस ज्ञान प्रधान युग में पार-विहार का वैसा सामुदायिक विकास सर्वमान तैराभय में चल रहा है बैसा सन्य किसी वर्ग सप में नहीं भिक्ता। सर्वमान जापार्य श्री

िप्रयम

आधनिक शासन प्रयाओं के साय

, आयनिक शासन प्रणालियो के साय ही तेरापव सर्विधान को परख केना अप्रास्तरिक और असगत नहीं होगा। भरे ही पय सविधान और प्रवासियों एक-दूसरे से दूरकी बात रही हो, पर वर्स सघो में भी प्रवासन तो एक प्रकार का प्रधासन ही है। बाचार्य की सर्वाधिकार सम्पन्नता को देसकर सहसा यह खनेगा कि तेरापय का सविमान सर्वया एक्तन प्रधा पर आमारित है। इसरी और साम्-साध्वयों के सामुदायिक जीवन-जम तथा सविशाय पर आमारित वृद्धि वार उस को हैत-कर सामाजिकता प्रधान समाजवाद की याद नायगी । सप में व्यक्ति का जपना कुछ नहीं है । व्यक्ति स्वय संघरपी समाज का है. और उसकी समग्र अपेकाएँ समाज-सम्बद्ध है। एक के लिए सब और सब के लिए एक का स्टार खाटने गर्दा प्रतिकार देखने को मिलता है। आचार्य की सर्वाधिकार सम्पन्नता किसी भी दिक्टेटर वा बौटोनेट वैसी नहीं है। उसमें स्वच्यानता और नियमितता का मौलिक भेद है। एक आवार्य सास्त्रीय विधि-विधानों का उल्लंघन कर शासन कराते के किए साम नहीं है। यह वास्त्रीय संविधान के जनसार ही किसी को प्रायश्चित है सकता है। अधिक प्रायश्चित देवर स्वयं भी प्राय-विवत्तका भागी बनता है। आचार्य स्वय पदाल्ड नहीं हो जाता; वह अपने पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा नियक्त किया जाता है। नियम्ति पत्र पर सम के सभी साधओं के इस्ताक्षर मार्ग जाते हैं। सम के प्रमुख कार्य योग्य सामक्ष्रों की सहस्रात लेकर करने का विधान है। निर्वाचन पद्धति ववस्य जनतात्रिक पद्धति से वहत कुछ दूर रहती है। किसी भी धर्म सस के किए हेसा होना उचित भी है। जनतात्रिक देखों में भी वर्तभाग चनाव प्रणाली जर्वज्ञानिक सिद्ध हो रही है। विशेषी प्रकार वलद वियाँ आदि विभिन्न दलो में होनेवाले मनोमालिन्य देख को अखडता को विभक्त और आधानित करते हैं। जन जीवन चनाव के दिनों में अत्यन्त अधान्त हो जाता है। अस्तु, धर्मसको में तथा प्रकार की निर्दाणन प्रदृति कान स्राणा श्री श्रेयस्कर लगता है।

निष्मर्थं स्वरूप यह कहा जा सकता है कि विभिन्न वासन प्रयाजों के सहज समन्वय से जाविर्मृत यह एक स्वतंत्र शासन प्रणाली है। इसे हम 'राज्य सावसव सिद्धान्त' सहज रूप में कह सकते है। उस सिद्धान्त के विषय में राजनीति के प्राचार्य व्लेटो अपने रिपल्लिक (Republic) नामक अय में किखते हैं कि सर्वोपरि शासन व्यवस्था वही है जिसकी बनावट तत्वज्ञ मन्ष्यों की बनावट से समानता रखती है। जिस प्रकार शरीर के सावयव रूप विसी सवयव को चीट एग आहे से सारे शरीर को बेदना होती है और वह उस दुखित अवस्व के साथ सहान भति दिखलाता ह ठीक एसी प्रकार समाज जिल व्यक्तियों से बना है, उन में से किसी एक को चीट पहुँचने पर समुचे समाज को धरना लगता है।

आचार श्री फिल ने तन और वह सामलों की परिचर्या के लिए दशो नियमोपनियम रखे. जिनके लन्सोर यथावर्यक बर एक साथ को रूप्य और बढ़ की परिचर्या में लगना पडता है। नियमोपनियम के साथ जो संस्कार सम के साथ सालियों को दिये गये हैं, उनके आधार पर तेरामय की परिचर्या अत्यन्त इसाध्य हो रही है। थोडे में वहा जा रवता है कि तरायम शरीर की आत्मा जावाम है, और साथ साध्यी जन उसके अवस्व है। किसी एक अवस्व की पीडा में इसरी तस्त्रण संवेष्ट होता है। इस अवयवी शरीर में अनुमृति और सचालन सबके लिए समान और एक हैं।

#### अन्य विज्ञेषताएँ

तेराप्य संविधान की कुछ अन्य विशेषताएँ भी असाधारण और उल्लेखनीय है। यदि कोई साथु किसी अन्य साथु में त्रिंट देखे तो वह सीजन्यपूर्वक उस सावु से अपनी त्रृटि सुवारने के किए कहे। वह इस बात के लिए प्रस्तुत न हो तो आवार्य से कहे, पर बन्धन उसका प्रचार न करे। इस अधिनियम से पारस्परिक व्यवहार बहुत साठीन रहेता है। दोषी, होजमक्त होने के लिए प्रेरिस होता है। दोषी को बंबाविध सायधान न किया जाए और जन्मन उसका प्रचार स्थिग जाए, तो इससे वैमनस्य बढता है और एक दूसरे को बूरा बताने में सारा सघ कलह बस्त हो सकता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में मी उन्हा नियमों को चरितार्थ किया जाए तो अनायास उठनेवासे बहुत सारे कप्टो से बना ला सकता है।

अन्शासन सारे सविधान का प्राण रहा है। अनेकानेक मर्यादाएँ इस पर वल देती है। व्यवहार में इसका स्वस्प और भी कठोर है । योहा भी अनुवासन भग सम्य नहीं माना जा सकता । अनुवासन का विषय है सास्त्रीय नियमों का पालन, सपीय नियमों का पालन, जावार्य व जवनक्व के निर्देशों का पालन । कोई साथु इच्छानुसार सब से पृथक् हो सकता है. पर वह यह नहीं कह सकता-अगक निरंध का पालन तो नहीं करूमा. पर सम्र से देशा ।

बार नहर कर किये गए तिकर के बाता वन पर वी कर के बना कर देवें की करने आरों ते तपन के तिहत में मिला नहरू कि तिहत में मिला कर किया के बार कर के वार्त कर किया के बार कर किया के बार कर किया के बार के बात कर किया के बार के बा



# तेरापंथ ग्रीर अणुव्रत आंदोलन

(साध्वी श्री कानक्मारीजी)

पय क्षणा होकर स्पष्ट होता है। पर साय ही साय बन्भन नहना उसमें नहे-नहें सरल मार्ग भी निकालती रहती है। जीवनपथ की विविधता का यही एकमान कारण है। कीन-सा मार्ग सरल है, यह कहना जरा कठिन है। पर से लक्ष्य प्राप्ति की एक आदर जाकाक्षा केकर चलते हैं, इसमें सन्देह को स्थान नहीं हो सकता । लक्ष्य सदा मानव जाति के शामने रहा है. पर उस सक पहुँचने में उसने विविध मार्गों का अनुसरण किया है, यह सर्वथा अनावत है। कुछ यग इस्टाओं ने पहुँ पढाकान्त पथ में जहां भी घमाव देखा. उसे टालने का प्रयत्न किया है। जनके लोगों ने उनका अनसरण भी किया है। पर नहीं कहा जा सकता कि कौन मार्ग योग्य निर्देशक को पाकर अपनी लक्ष्यगामिता को साथ सकता है। बोग्य निर्देशक के सभाव में अनेक लोगो ने विषय में भटक-भटककर अपनी जीवन ग्रामा को बड़ी समाप्त कर दिया है। गेसे भी वहत मारे प्रमाण है। पर अन्तत कीन सा मार्ग सही है और कीन-सा गरुव है, यह निर्णय करना अब भी मनव्य के लिये अशब्य है। तैरायय भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिये एक मार्ग है। उसका अपना नम्र मत है कि वह मगवान महाबीर के चरण चिह्नों का अनगमन कर रहा है. पर उसमें आग्रह नहीं है। वह इसिय कि इसरे भी ऐसा कहने के लिये स्वतन हैं। पर तेरापम का अनगमन करनेवालों का अपना विश्वास उनके सखद और सक्तिय वर्तमान में खतमख होकर ध्वनित हो। रहा है। इसमें शायद किसी के दो मतब्य नहीं हो सकेंगे। वेरापय को जैन घम से बजन देखना सही नहीं होगा। पर चिक जैन घम आज बनेकम्ख हो चुका है, अत उतकी बनेकमुखता के नाम रूप की व्यवच्छित्रता के लिए तेराप्य को हम एक सकेत मान ऐते हैं। आचार्य भिक्ष ने आज से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व इस सब्द का सकेत (निरुक्त) करते हुए कहा या-हे प्रभो ! यह तैरा ही पय है। आगे इसकी व्याप्या करते हुए उन्होंने कहा-याँच समिति, तीन यध्व और पाँच महावतो का सम्यक अनवीएन ही तेरापथ है। अत उसमें ऐसी कोई अभिव्यन्ति नहीं है जो उसे जैन वर्म से एयक करे। पर परम्परा के प्रवस प्रवाह ने उसे ऐसा रूप जरूर दे दिया है जो जैन वर्म की अनेक वाला-उपधासाओं में अपना स्वतंत्र स्थान रखता है। अत अगव्रत के साथ उसके सम्बन्धों की पर्यालोचना करते समय हमें उसके मध्य सिद्धान्तों और प्रणेताओं से भी परिचय पा लेना आयरयक है। आज से दो सौ वर्ष पूर्व जानार्य मिक्ष को ऐसा जनुभव हुआ कि जैन वर्म में जनेक विकृतियाँ स्थान पा रही है। उनके

 दर्शन से हम उस के सम्बक्-विष्याल का सही बाक्डन नहीं कर सकते । बमुक्त तथा तैरापंत्र के सम्बन्ध के तारे में भी प्रमों इस होनों इष्टिकोर्कों से विकार करना करियों ।

हुएते जीन करिक्ता करें या न करें, एर ब्यामान में विकास एकतेवाते व्यक्ति करिकता करें, यह भीतिनशास्त्रों के किये व्यक्ति करिकता करें, यह भीतिनशास्त्रों के किये व्यक्ति करिकता में महिन्दा करिकता के स्थान है। मानवरण में जब की लीक में किया किया के मिला करिकता के किया है। यह ब्यक्ति करिकता मानवर्त मानवरा मा

माराज्य में हो जीनों ने तैयारंप का हो कानावर काता । इस्तियों हिन्सी के एक पत्थार वान्येकन में एक एकार रे माराज्य में होते जीन की माराज्य कि जाता है का स्वार्थ के कातावर करना सावकार है ना बाता में में उसका तथार केते हुए काल-कार्य की माराज्य कार्यों के से त्यांप के बातावर्ष में नामकार करना हो गां, माराज्य कार्य माराज्य की माराज्य

सामाहिक हुम्क के वह में मंग्ने कर संकोशन काते हैं, पर क्षात्री कोर होना स्थापन करते हैं कि में मोर्थात प्रियान हों। जाता पढ़ें हैं। क्षण माण्या कहीं काता हैं। कि एक्स की सामान्य महाल कहा मही काता प्रकार के मही हुआ है। मही सुनारी । यह मा सामार्थिक माणि के संपर्धाता में मूण कहीं हैं। सामार्थिक माणि के छिन साम में कमाता है। हुआ माणि के मा चार है हैं। यह पात्र माणि की स्थापना में हुआ माणि कहीं है। की माणि काता में सम्मार्थ में कमाता है। हुआ माणि के मा चार है है। यह माणि की सामार्थ में हुआ में हुआ में माण्य में सिनाम में माणि की माणि की

लगुरत के इस रख चर्चों के इतिहास में जरक मोड़ कार्य हैं। प्रारम्भ में वाचार्य थी ने अपने धावकों में से केरत २५ व्यक्ति तेने मोने थी किसी भी परिस्थिति में अपने बीचन को बनैकिक काथरणों है बचाये रखते के किये कुरसंकरण हों। यहा

**प्रियम** 

्रिंग थावत नमान में में बहुत बोड़े जबल से ही ऐसे २५ व्यक्ति मिछ बये जो बाबार्स थी के किसी मी बादेस के पाछन के ेच्ये तिरवह रें। यह उस समय की बात है, जब मीनना केवल विचारों में ही बी । उसका आरूप तैयार होते-होते सी ७५ व्यक्तियों ने एक साथ उस पर जलने का इड़ संकल्प कर किया।

मार्गांत मानव वी यह विश्वांता है कि वार्ष कार वे महोबान कार्य प्रकार में मानवार के यह वह वह से स्वान्त करता है। इती-तार्ष यह वह में है समार्थ में हो बतार्थ नालों मोनों ने मानव की नायता में हमान मानवार कर निवार। पर कार्य-मान्ने बतुर पर हुमा कि देश की वमानार्थ देशों ने वही हुई है कि वार्ष के दिवस कार्य में कार्य मानवार मानवार कार्य है हो मानवार कार्य मानवार मानवार कार्य है हो मानवार कार्य मानवार के मानवार कार्य मानवार में कार्य है कार्य मानवार मानवार में कार्य मानवार मानवार में कार्य मानवार मान

ता तो केवन संकर के फिर्ज होते हैं। मनून्य को मन्तियाँ सरंज्य होती हैं। वे यह सी दो पठवाँ हैं सौर सक्त् सी। तह अपनेक स्वता मृत्यि के विधिय के फिर्ज स्वत्य-स्वया वह जानता संक्रम वहीं था। हसीकिये हुए को ते कित्य स्वता कुपनों के लिए पेंड फिर्ज में ने अपनी कुपते के का हरने तो प्राप्त कर रही हो शहिर। वह प्रयोग्नी निमानिक स्वत्यक इन्द्रियों को को तो का सम्बन्ध हुआ तर्रोन्सी देशा कथा कि करको एक साथ सीकार संक्रम हुई होगा। इसीकिय सिकानिक स्व को सोने के तियो प्रार्थिक कर में निकानिक निमान कराये स्वी। व्यवहायार्थ स्वायायिनों के किय-नैयदानायार्थ महीं स्वाया महीं करना, कम मान्त्रीम वहीं करना, वाहिन्सारिय । यक्त कम्बायार्थिक कियो-पिकान सुर्विक मा, व्यवस्थार्थिक का हुन्दामें महीं करना। वाहर्षी विधानियों के किये-सिकानक वर्षा शोक्स मुक्त क्यों में मान सुर्विक सा परीक्षा

हभी कार्यक्रम को केन्द्र वास्तार्य भी तथा उनके छह्योगी छायु-वार्यियों उसा ज्यास्त्र कर में कहा परिवर दिया। गरीवर किलानी वी तोरिहमों है किन्द्र राज्युनित स्वन्त तक ज्यानुक्त की आवानी व सेक्ष प्रधान करियों कोरी में अपी की स्वाप्त की स्वाप्त कर सहाज प्रधान के स्वाप्त कर कि स्वाप्त कर स्वप्त कर स्वप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वप

रंपचील, ग्रामिक्व कम में में में मेंद्र माहिक मीर पंत्रका को जनाविन है, मेंद्रे हो जबूनमं क्या देव ग्राहिक मीर पंत्रका की एक्ट कार्याल है। अपनान महत्यों रने व्यवसा केम में में (एक महावह पंपा हुएत कमूचन) मार्गों का स्थित विकास के सहस्य है। अपना कार्याल केम मार्गों का स्थित किया के साम प्रकार के प्राप्त कार्यों के निवास केम मार्गों का स्थान विकास कार्यों का मार्ग व्यवसा कार्याल कार्यों का मार्ग व्यवसा कार्यों का मार्ग विकास कार्यों के मार्गों के साम प्रकार कार्यों का मार्ग विकास कार्यों का मार्ग विकास कार्यों के मार्गों के मार्गों का मार्ग विकास कार्यों का प्रकार कार्यों के मार्गों का मार्गों का मार्गों का मार्गों की मार्गों का मार्गों की मार्गों का मार्गों का मार्गों का मार्गों का मार्गों का मार्गों का मार्गों की मार्गों का मार

सम्पन्ती होने की सनिवार्य वर्त नहीं है। कोई भी म्यलिट जो जात्म बृद्धि में विश्वाय करता है, वशुब्द वादोलन का सदस्य बन सकता है। इसमें नगवत तथा विकायत का जरून ते कोई विज्ञाय नहीं है।

पतानीय करों को पान बापूकों में विश्वक कर दिना क्या है। यांच बापूका है—बहिया, एक, बनीरं, वहुम्पर्य और कारिकट्टी। यह बस परे सम्म दिक्कांच्या में होंच्य है। यांच्या को दृष्टिय है। तथी यां मों स स्वाहीयों में भीरे मंदि हैं। तथी। वह दरिय से बापूक्त भी भीरें क्या महत्त्व नहीं है। बहुत सम्में कारत से महत्त्व नाती हुई सायोग सहिति का बहु एक सर्वेमान समस्त्य है। देखाल कप में उच्छे महारा के सावार में सहत्त्व में नीमान दिला है।

१-अजुबतो की ब्यास्या के लिये-'बणुबत बान्दोक्त' नामक केस (प्रथम सद, पु० २३३) देखिये ।



## तेरापंथ का विकास

( आचार्यं श्री तलसी )

प्रारम्भ का मूल्य मित्रप्य से बीका वाता है। यदि मित्रप्य उन्नवत हुआ हो प्रारम्भ की उन्नवत हो जाता है। उत्ती का मित्रप्य उन्नवत होता है, विकास आरम्भ विष्टुह बाहावरण में होता है। ते एक्ष्य का उत्त्वत विश्वद्विको निर्शित पर हुआ। विश्वता स्वयं कम्म था। आचारों ने प्रवल किया। आपुनाव्योचण ने क्यात वर्तन वर्तामें हैं कर दिया। आवक-आदिका त्यारे क्या बोर से साथान की से कार्डी है रिएम्प को तेन प्रकल्प करा

दिकार तथर। दिलार तथना मेर पून को दृष्टि वे नगर पता है। शादि में ठेव्ह शान् थे। शामितमें मूरी में। शतो तथा पता १५० है। सामक देखने की सवाम में ने, बबने के सामी में हैं। अब दिखार-जोन नेवार और सामक स्व कुछ ही माग पता बूसी का मानकोर की पतासन को छोड़कर देख की प्राचीने से बाद में त्याचित हैं वह स्व मुगाल दिखार की माननीम करना पत्ति से मेरी हैं। सामवर्षन और पत्ति की सो मानका सन्तृति है, को साह हैं। सामका से माननीम करना पत्ति से मानका में स्वीच में स्वीच माने होता माने सामका सन्तृति है, को साह हैं। सामका मानका में सामका करना सामका की पत्ति में मोल मान होता माने हैं।

हान का रास्य रूप है-सूत । दर्शन का सम्य रूप है-स्यस्त्या । चरित्र का सम्य रूप है-स्तृकासन । इतमें गए-गए उन्मेप आए हैं । इसलिए स्वयहार की मापा में कहा जा सकता है कि ज्ञान-दर्शन और चरित्र का दिकास हुआ है।

विकास हमें दीखता है किन्तु उसके कारण किने रहते हैं। उसकी सपनी एक विश्वेष रिपांत होती है। शावार्य निवृत्त ने गय का विवान बनाता तो उसका उद्देश कीय समझन वहीं था। ये बंदा चरित-यूदि के रुक्त के किया गया था। हर विकादि के सावार्य र को ज्यार्थमा बनी, वी सम्याद्य विकतित क्रिक्त के मार्क में में विकास क्रिया हमा जा।

आजार्य मित्रु ने विचान की एक मारा जिल्ली-जामु-गाधिकों गोंची में रहें। बही करत बाहार निरुत्त है वहीं जर-भार न होने को स्था में मी जामु-गाधिकों बदमा मार्थ पहती है और बही मीरल बाहार मिक्स है बही उसका होने भी स्थिति में भी बाता जरें होती मारा। न मी तक यह स्थिति रही है क्लियू मेरे सम में ऐता न हो। बाहुमीन के सीर्थक में मेरिक होने सीर्थ में रहने की स्थिति न हो ती धोषकाल में बक्क रहें।

इस प्राप्त ने तैयान को तर्क का वर्क का दिया। जक्का विकास नीको हुंहा है। हारों क्यूयां नारों में चुत कर रहे हैं। बाज जो जगरवाओं है ने रहाने क्यों में विद्यान परिप्ताधीमों में जीने को छोड़ कर उपरों में में ही के मिहत के बुत का जीवर दो भी वर्ष का है। जब है; किर भी वह करना हो अध्यक्त की पाक्ता हो महत्त्वपूर्ण है। मार्गिक महीताल सम्प्र होने पर कहा प्रमुक्तिकों बिहुए कराती है जब क्यून बाजां में शुद्धांकि है के हा निर्देश में हैं। मार्गिक्ता नीकों के मार्गिककार पिए सार्वे हैं। वर्ष काल के क्यून ही पाय होड़ों है। में प्रमुक्तिक हैं। मार्गिक से दान में ने विदेश मार्गिक से व्याप में ने विदेश काल है है। से सहीर एक करते हैं। पायुक्तिकों समार्थिक के बाद कर में बातक सार्वे हैं, तम के किन-किन मोनों में निरुत्ती पत्र पूरे, सहाविक्तर सामार्थी को निर्देश करते हैं।

#### दसवन्त्री पर प्रहार

#### एक आचार्य

आपनार निवह में पाड़ा कि पान और जानिकारी एक जायान के बनुष्ठावन में ऐंडे । वानुको ने मी की पाड़ा कियार कर मार्कि कामार्थ कर हों, दें के पत्र कर को अमेरवारीं । अनुष्ठाक्त कर मार्क कर के हा की मोरीने दारिक पान्य कर मार्क कर करा है। वानुकों कर के की मीरीने दारिक पान्य कर मार्क कर करा है। वानुकों मार्क कर के की मीरीने दारिक पान्य कर करा है। वानुकों कर करा है के बात कर के की मार्क कर कर की कर के वानुकों कर कर के वानुकों कर की वानुकों कर की वानुकों कर कर की वानुकों की वानुकों की वानुकों के वानुकों कर की वानुकों की वानुकों की वानुकों कर की वानुकों की वानुकों की वानुकों के वानुकों की वानुकों की वानुकों की वानुकों के वानुकों की वानुकों के वानुकों की वानुकों की वानुकों कर की वानुकों की वा

#### नई विशाएँ

व्यवस्था व्यवहार की दुविवा के छिए है और अनुषालन चीवन की व्यवस्था के छिए। ये य कभी रख होते है और न सीमित। आधारों ने वय-वय वह वावस्थल कामता वरूपण उन्होंने व्यवस्था री बीर अनुसालन की व्यापक कामा। अन्यार्थ किस हरवा परिवर्तन ने दिक्ताण करते थे। बाहिता और कमीच की देखानी ही पिता माने दें, दिकान

सा बांत सबू दूर वा परकर ने रहसा कर के हैं । बहिंदा को बारिय में ने ने नहमा कर का कर कर है। को है। आता कर है। किया का विकास नह है है । बहिंदा को बारिय में ने ने नहमा कर वारा कर है है हो है । आता नहम कर का स्वास के स्वास के सा कर किया नहम है है । बहिंदा की बार है । का स्वास कर विकास नह में है है । बहिंदा की का स्वास कर कर कर कर किया नह ने हुए है के सा है ने कर है है के सा है ने कर है ने क

पानार ज्यापान राज्या । जयाचार्य ने अपनी राज्याओं में मनेक संस्कृत प्रयोग को उद्युत किया तथा जनका अनुवाद किया है। तथता है, उस कार्य में दीनों-आपार्य और क्रिय्म का सम्मिक्त प्रथल हो।

भागान्य पर नाम स्थापन होते हैं-१-वनहित संगदन बोर २-वरन की उपलब्ध । वनहित संगदन की स्पिति में भागा स्रुतोगायना के यो प्रयोजन होते हैं-१-वनहित संगदन बोर २-वरन की उपलब्ध । वनहित संगदन की स्पिति में भागा मा प्रका गीन होता है । समस्य नहानीर की बलेकल्य दृष्टि उपयोगिता से सम्बन्धित रही । सामान्यर उन्हें प्रिय नहीं या । उन्होंने जो कहा बह बनता की माणा में कहा, प्रचिव्द गाणा में कहा । बाजायें विष्कु मारवाद (वाधूनिक राजस्थान) के में । उन्होंने मारवाहों में किखा । बह बनता के फिस सहुत बरक बना । उस क्षम्य तक हुमारा निहारकोर बहुत व्यापक महीं बना या बीर चनहित-समायत में कोई किलाई नहीं थी । दशकिए संस्कृत के बम्धवन की बीर प्याप्त शहरूट नहीं क्या । संस्थिय जीवन भी इस कोशा का देत था ।

वयाचार के समय संघर कार्यों कुछ शीमार्कों की पार कर पूका था। वे नायार्थ निष्कृ के द्वारा प्रश्नीकत तथ की सिस्तृत व्याहमा करता चाहते थे। इस शाया की सिद्धिक मिल एतता की उपकर्तिक हो, यह उन्हें करेशा थी। इस परिसर्चित के सत्यर्भ में उन्होंने संस्कृत का मूच्य बीका और उनकी कुरीये परम्परा में वो तत्योगकारिकती हुई उन्हें हस्ताक का प्रस्त किया। वे कर्षाने प्रस्ता में सफक हुं, पर एक एतम्पर को प्रस्तपनिक स्थान में उन्हें सफलता नहीं मित्री।

पूज्य काकृतवी देरापंय के वाठवें कावायें ये और किसा के क्षेत्र में वे नाचार्य मध्यवनी के उत्तराविकारी थे। उन्होते क्यापार्य की दृष्टि है वैसा और कावार्य मध्यवनी की मनीमानका की पकृती। उन्होंने स्वयं तथ तथा और हृत्यों की इस् तरप्या का भावन समायारा । इसके संकृत का मुंक पहुंही गया।

क्षेत्र जागामों की माथा माइक (कर्षमाण्या) है। वसे संस्कृत के माध्यम से बढ़ा बाता है। पर सब तो वह है कि संस्कृत से बहु बहुत हिम्म है। वार्ष कोई बाधान बुतों व प्राणीनाम आस्वार्धों को एकृत चाहें तो उसके लिए प्राइत का अध्ययन करे सित है। वातृत्वीं में माइक दक्के का चलत करने पहुँ दिया। वाचार्य हैनपन का प्राइत व्याकरण मेने क्याय किया और करने विधारों मिल क्यार को भी मेंने बहु क्याय क्ष्माण

सरीत जिलान मृत्यदान होता है जरना हो मृत्यवान संतमन बीर मिष्य मी है। तथाई केवल वर्तनान है। जतीत सीर मिष्य सर्तामा बनकर ही स्थाई आप करते हैं। सरीत की ही समझ कर मनुष्य सरीतान को समझ वार स्था हो जो मीष्य के हुए रिस्ता हो जानार पर है, जरका बदीता क्या कमा नहीं हो करता। जो सान है हो के समझ तो उक्का बर्तनान समझ की होगा? जातीत की बायानी के माध्यम से हमने बर्ताम को समझ ने आग किया। सर्वत्यम को एक्ट्रने में विकास कुना, परणु मुद्दान सही। हिन्दी माध्या में युत्तेनावाना की पति और स्थानी की का सबस्य की मिला। हाती स्थान में के हिन्दी-माध्यिक का इतिहास है कमी की है। हम बाब वर्षीय में हमें तो स्काता मिली है वह हमारे करीत की रप्तरपायों को ही परिचान है। भारतीन वादमन में नेननाहित्य का क्यां पत्ता है। माध्य, अपभी एक्ट्रेस और तरहंगीय माध्यामों में नेनावामी ने विकास की किया है। का साम वाद्यान पूरी। शास्त्री हमा की

प्रतार के किया बारों दियां को देगा की है। बंदिये अपनी वर्षक है कलपराप्त्रीय प्रशास है। वर्षनाल के व्यांकलन का यह वर्षिण्क प्रवासकारी माध्य है। प्रशास के अपनी वर्षक है कलपराप्त्रीय प्रशास है। वर्षनाल की नहीं है। वर कभी में प्रशास कात की गायानों को पहला हूँ तो क्यानुस कमरे की दिख्यन में पाता हूँ। प्रथान है कुछ है में क्षेत्र किता है। वर्षक की ना प्रशास है। कुछ है की की कित हुए होने—अब दीवादर (प्रदासका) है के प्रशास है की क्यानुस कमरे की दिख्यन में पाता है। प्रथान है कुछ है में की किता है में देश में तो पुरास हो मां उपक क्या हम्म की की वह सकता ना? मूम कानुस्पत्ति देश की प्राप्त कात की की कात की की कात की की कात की कात की कात की कात की कात की कात की की कात की की कात की कात की की कात की कात की की कात की की कात की कात की कात का कात की की कहा है था। की की कात की कात की की कात की की कात की की कात की कात की कात की की कात की की कात की की कात की कात की की कात की की कात की कात की की की कात की की कात की की कात की की कात की की की कात की की कात की की

निकास का स्रोत-परिवर्तन विकास की सबसे बड़ी बाचा है-विहाद । जब तक विचार प्रबह्मान रहते हैं तब तक उनमें स्वच्छा रहती है। पत्नी उनका प्रबंह रक्ता कि वैपीकत बन बाते हैं। व्हिंडनी बनावस्वक ही नहीं होगीं। व्यक्ति या स्वाव को जीवित पहने हैं जिए देश-तर के कृतृत्व पर्देश जा में बार्क्य के महोता है। यह महिलाद वहीं है। प्रतिपद यह है जिसकेंद्र म मैंदे पता के बता करने रात्रों के, बता का प्रीमा निर्माश को यह बता के बता महाद विकास पता में नहीं वातता कि कोई भी के महिला कपता बतान महिलाद दे वर्षना दूसना है। किन्तु में बहा पताता हूँ कि किन्तु में महिलाद हैं उन्हें करने कर पिता कि की किन्तु में महिलाद देश पता है की है के महिलाद है उन्हें करने कर पत्रित पता है। किन्तु में महिलाद है। इस किन्तु महिलाद है उन्हें करने कर पत्रित पत्रों है। किन्तु में कर की निर्माश है कर की किन्तु है। इस करने के महिलाद है। है। वात्र में कर की निरम्भ है कर की किन्तु है। किन्तु है। किन्तु है। कर की किन्तु है। क

आचार्य भिक्ष से पूछा गया-आपका गण कव तक चछेगा ?

साचार्य प्रवर्र ने उत्तर रिया-जब तक साचार और व्यवहार विशुद्ध रहेमां, तब तक सेया गण परिमा। उनका गम प्रतर है-साचार और विचार को जी विशुद्धि है, यही उनका गण है। उनका गण कोंग्रेस स्वया और कोरा आकार वर्षी है।

तेरात्मक के विकास का मुक्त कापार और तिषार कोरों की विश्वविद है। विकार की निवृद्धि का कर्य है—क्लेकात सुरिट। हक्कि विकास मार्य कमायार का नाश है। वारत्मक सहयोर में नाम प्रकल्प हिंदी का क्या मार्य का नाम कि निवृद्धि का करें हैं —क्लेकात सुरिट। हिंदी किया में तिकास व विकास की नाम की में हैं अपना है। किया की विकास की नाम की में से अपना है। किया की विकास की नाम की नी में हैं अपना है। किया की विकास की नाम की निवृद्धि का करने की स्थान है। किया की क्षा करने की प्रकास है। का स्थान की का निवृद्धि का करने की स्थान की का निवृद्धि की स्थान की की की की की की की की निवृद्धि की की की की की निवृद्धि की की की की निवृद्धि की की की की की निवृद्धि की की की की निवृद्धि की की की की की निवृद्धि की की की की निवृद्धि की की की की निवृद्धि की की निवृद्धि क

देश व बाल की तमस एंक जानता है। वर व्यक्तियों का नीविक विकार एकता नहीं होता कि वे सारी किसीनों में पतार्थ अंकर कर रहतें। करूँ नीवार्य हो जानता रूपने हैं। कर्मुक्त गांगी है-निवार्य को दो पुरू स्वावह विव मोरी तो। यह वोनों कि बरा होता ? वहिंब नीवा लागा है, पर पास्त्र में दिव नहीं होता। वसने की संच्या ती और प्रीक्ट स्वता मी है तो मन्द्र कर नावार है। जो तीनताल की कहते हैं पुरू मन्द्र भी गांग नीनों। वह मन्द्र वेता स्वताह देन एसकर में वह नहीं होता है। वह तीनताल की कर में पूर्व करा हो का वाल

मंद बहुन के दूप में हिनादि का निर्मय संस्था है होता है, पर सामगा के बोर में बहुमत व स्थानमत का महा नहीं। सभाई का संस्थन बहु या मद से नहीं होता। जो गीवार्य हैं। सम्माद हो, बढ़ करेका भी सबसे के दिनद होता हैं। मगीवार्य अनेक हिन्द मी भाग माहित स्थानमान नहीं पर जन्मी। पिकास का पण यह है कि पण गीवार्य का मनुमानन करें। गण के साद-कारियों में देश किया। जनकी महीचारी क्या विकासकामुख्य दहीं हैं।

सव उन्मेष

भारत बृद्धि को बाधरमन्त्रा हमारे बन्दावियों को हो है, ऐसा में नहीं मानता। साथरण पृद्धि को प्रेरणा मी कहें ही देनी चाहित, ऐसा मी में नहीं मानता। में मानता है कि परिव बीचन ककी लिया स्वारक्त है उपा जवने प्रेरणा सकते रिक्तनी चाहित। इस विचार की पूर्णिकर में बात्रीतन का स्वारण होता वाकि बहु क्वेक्टर मेहा पेता था। में स्वर्ण की रिक्तनी चाहित। इस विचार की पूर्णिकर में बात्रीतन का स्वारण का स्वारण कर कि कहा क्वेक्टर का प्रेरण के पार्ट

# भ॰ ऋषभदेव और उनकी लोकव्यापी मान्यता

( ले॰ कामताप्रसाद जैन )

"नामिस्स च कुक्षमरस्स मस्देवाए मारियाए कुच्छिस एस्व च उछहे गाम बरहा कोसल्यि पदमराया पदमितने पटम-केवली पदमितिस्करे पदमयम्मवरणकमृही समुग्नन्विन्वेत्वा।" विमयानराजेन्द्र २,१११२१

## प्रथम राजा और प्रथम धर्मचक्रवर्ती

रीयैकर कृषम वयवा नवभ व्यमणपरम्परा के मान्य परुष होने के साव-साव बाह्य-गरस्परा के भी जागावटेड ये। जैन प्रयो में उनको आदिपुरुष, आदिराचा और अदिश्मेंच क्वर्ती कहा गया है। वह कौशरदेश के नरपगव थे। जब परायंकाल का अन्त हो रहा या. जिसमें मानव पायाणकाय के विशेष प्रकार के दशों से अपने जीवन की आदत्य-कताओं की प्रति करता या. अर्थात बह बक्षों के फूल लाता और पापाण की वस्ताओं में रहता था. तह उस आदिपाए में ऋपभ अयोध्या में जन्मे थे। उस काल को बाज के ऐतिहासिको ने "पापाण-यग" (स्टोन-एज) के नाम मे ठीव ही पुकारा है। उससे भी पहले से मनव्य एक ऐसा निईन्द्र जीवन विता रहा वा जिसमें प्रेम या और आनन्द्र या। डोर और ब्रिएण भी साब-साथ विचरते थे। परिश्वत नाम को न बा—इसीटियो बर-गड़स्थी की परम्परा भी नहीं थी। न कोई मालिक या और न कोई दास । ऑहंसा का एकछन राज्य या । किन्तु समय ने जनसरया दढाई और गार पै प्रभाव से कल्पवसो की सदया वटी। लोग हैरान द्रयः उनमें बसतोय फैला, जिसने सवर्थ को जन्म दिया। उनमें जो विशेष बृद्धिमान और विवेकशील या उसने उनका समझीता किया। वह "मनु" वहलाया। चुकि उनने लोगो यो कुलो (कबीलो-clans) में वाँटा इसीलिए वह "कलकर" भी कहा गया। कालकम से ऐसे १४ कुरफर हए। अयोध्या के नामिराय उनमें सर्वअन्तिम कूलकर ये। महदेवी जनकी रानी थी। ऋषम जगवा वपमदेव उनके ही बेटे ये। मौ मरुदेवी ने जो शुभ स्वप्न देखें उनमें सबसे पहले एक सुन्दर सफ़ेद बैड (बयम) वा और शिखु ऋपम जो जन्मे तो उनके उरु भाग पर भी वैक का आकार खोभ रहा था (उरुस उसम उछन उनमें)। इसीलिये माता और पिता ने उनका नाम नक्स अथवा ऋषम रक्ता । ऋषम उस समिकाल में जन्मे जब पायाच्यग-भोगमीम की रचना मिट गई यी और . मनव्य किंक्तंव्यविमद हवा एक मार्गदर्शक की प्रतीक्षा में या। ऋपम ने मार्गदर्शन किया। तत्कालीन जनता के सामने भी खाल समस्या यी-आज से भी विकट । तब के लोग वह भी नहीं जानते में कि वे खाद्यपदार्थ की पूर्ति कैमे करें ? न वर्षों के लाभ में जानते ये और त अस्ति का प्रयोग । बौंसो की रणड से जब यन में आग लगी तो वे सयसीत होकर भागे। सम्य जीवन का निर्माण वे कैसे करें? ऋषभ को उन डोगो ने अपने में मेघावी पाया। वे उनपी सरम आये। सबसे पहले ऋषम ने घरती और आकाश की देन धुप और वर्षों का उपयोग करने का पाठ पडाया, और मनुष्य से कहा- "तू" मौज मजे उडाना छोड और श्रम करना सीख। जो श्रम करेना, उसी को घरती माँ निहार प देगी।" उन्होने पूछा—"स्यालम करें ?" तो ऋषम ने उनको खेती करना सिलाया—कृषि विद्यान और अस्त्रा का आविष्कार किया । फिर इसके बाद मिट्टी के वर्तन बनाना, कपढा व्नना आदि शिल्प कठाएँ भी उन्हाने वर्ताई । इमी-लिये आधुनिक विद्वान ऋषम को कृषि काल (एश्रीकल्चरएख) का प्रवर्तक मानते हैं । वह ठीर लर्प में मानवा के प्रथम राजा थे। उन्होंने ही तो मनुष्य मान को ठीक से अनाव उमा और रोटी बनाकर पेट भरना निराया या और तन दकने का जपाय भी बताया था । साथ ही कुलमरम्परा द्वारा सामृहिक श्रम और सहयोग का महत्व भी उन्होंने उनामा था। यही कारण है कि पुरातन जन समान में ऋषभ "ऋषि के देनता" और "ऋषिगद 'ने रूप में मान्य हवे थे। और परती माता के वेप में कृषि देवता के रूप में जो उनकी मृतियाँ वनी उनमें सीय भी वनाये यथे,स्थानि उनना "गटन

१ व्हायस ऑव बहिसा के भ० ऋषभ विशेषाक में डा॰ सकरिया का रेख देशिये ।

बंध मा। फिलू उत्पास मोतों को पीडिय जानमें के जाम काजर ही शहुप्द नहीं हो, क्योंकि से आतरे हे कि प्रात्योध-स्मितियों को काजिय का विकार है में दिस्सी कि विकाश पर करने परवाड़ी कर काज मीडिय उत्पास ने साहित्य स्मित्यों के सकतीय को सीमाव्य सामती शहुरू नहीं कर तकती । इसीमिये उत्पास ने साहित्य के ता सामार्थ कर प्रसादास—महुम्ब सहस्मात का सुकान महित्य के पार्च के बाद करना और नद्या दें। इस्की सामा तो स्वत्य परिवाद के सित्य है है साम्यर का स्मात्य पर प्रशासन के साहित्य के साहित्य कर मिल्ला है । यह इस स्थित परिवाद के सित्य है सामार्थ का स्मात्य है। एक्यां के सित्य हित्य को प्रशासन के स्थित है है स्थान के स्थान करने तक के सित्य की इसीमियों के साहित्य करने कि स्थान कि साहित्य करने स्थान स्थान करने स्थान के स्थान के स्थान के स्थान करने सित्य स्थान स

र्जन विपारण से सम्पर्द हैं कि सहम वस्पना मुग्यन कर प्रमान के आदि एक्साएक, पाता और प्रांक्यकंत हो। वह इस्पर मानित न्यातित में नहीं कोई पेनसान या और न कोई सम्प्रतास हैं। वह शासापन करता के दें पाता और इसि देखता हूं बेरि आस्थितों के किये साहन् एवं प्रश्नेत्व स्वातंत्र सहित। वस्त्रता अस्त वर्षा दूसी में बस्ताद होने स्थान के प्राप्त की प्राप्त के स्वातंत्र स्थान को प्राप्त की प्रमुख में बस्ताद होने स्थान को प्राप्त करता है। वह सिंद स्थान को प्राप्त कर प्रतिपादक और दुखें का मान्य करने पाता का प्रतिपादक और दुखें का मान्य करने पाता है। वहने सिंद स्थान को प्रतिपादक और दुखें का मान्य करने पाता हो।

"असूतपूर्वा वृषयो ज्यायनिमा अप्य शुरुध सन्ति पूर्वी । दिवो न पाता विदयस्य घीमि अन राजाना प्रदिशो द्याये ।"

"ऋषदे" में ऋषमें को सर्वप्रमा पूर्वज्ञान प्रचारक और मत्वों में यहले अमरत्व अथवा महावेबकत्व पाने वाले महापुरूप ठीक चैनमान्यता के अनुरूप कहा है। देखिये —

"मसस्य ते वीवषस्य प्रजुतिमियाँभ याचमृताय भूपन्।

इन्द्र श्वितीमामास मानुषीणा विशा देवी नामुत पूर्वयाया ॥२।३४।२"

"है बाराबद्दा प्रमु! परम मुख पानें के किये में ठेरी क्रप्त में बारा हूँ, क्वोंकि टेरा क्यरेश और माणी पूजा और समित्राजाती है—जनकों में बजबारण करता हूँ। है प्रमु! सभी नतृष्यों और देशों में गुम्ही पहले पूर्वेयाया (पूर्वगत कान के प्रतिपासक) हो।"

, त्रायनाचन / ६०० तीर्यंकर मगवान पूर्व-सान का प्रसार समबद्यरण-सभा में सभी जीवो के हित के खिये गणवरी जादि के मध्य बैठकर करते

है। "ऋषेद" (म॰ ३। ब॰ १। सू॰ १०) में इसका भी उल्लेख निम्न प्रकार मिलता है —

"प्रे होने पूर्व्य वचोऽनसे मरता वृहत्। विपा ज्योतीयि विश्वते न बेघसे ॥५॥७॥ "है सिवान् होगो, आप कोम सिवान् पुल्यों के तीन में ज्ञानसर व्योतियों को बारण करने नाहे परमधेक विद्यान् के समान ज्ञान प्रकास और बहुत वहें पूर्वी द्वारा बम्मस्त वाणी को देने और बारण करने वाले परम विद्वान् और परमेश्वर के के किये पूछ में रह जानों और बता बात प्रायु करें हो

और भी देखिये :---

"त्रीणी राजना विदये पुरुषि परि विस्वानि मूक्ष्यः सदांसि ।

वपस्यमत्र मनसा जगन्वान्वते गन्धर्वा अपि वायुक्तेशान् ॥" (ऋम्बेद २।३८।६)

"योगों ही पाना करने दिगाज बार में बचानों के हिंदा में उपकरों है। यह वर्षण विश्वास में जायकर बातों से पानक है। है पर्य मानुका पंतर्गों से वेध्वस एके हैं। से पर्यम्प (क्यान है) का का प्रति है। है पर्यम्प प्रति का कि स्वास्थार करते हैं। हो में उसके परिन मान्य हों। "ते पर अपने में "पानुकेंग विशेषण किये मानुका है। या प्री वेद्य मानुका है। विशेषण कर मानुका मानुका है। विशेषण कर मानुका है। विशेषण कर किया है। विशेषण कर कि कि विशेषण कर मानुका है। विशेषण कर कि कि विशेषण कर कि कि विशेषण कर कि

"मृत्येद" (४)५८।३) में म॰ ऋषभ के आत्मा से परपात्मा-सामान्य मनुष्य से देव वनने के सिदांत का भी उल्लेख निम्न रूप में मिलता है :─

> "त्रिया बद्धो वृषमो रोरवीती। महोदेवो सर्वाक्षाविकेस ॥"

कवीत्—"मन, क्यन, कवा—दीनों योगों ते बढ़ (अंदा) वृषय (व्यवस्द) ने घोरवा की कि महादेव (रप्तारा) सत्तों में बाबात करता है। क्योंक् प्रत्येत्र प्राणी के बातर में परामरता का बाबात है। तीर्कटर व्यवस्त गोत हामगा सरके हत परामरता पर को तबने प्राप्त करके होगों के वालव एक उदाहरण उपस्थित कर दिया था। शांगिकों "व्यवस्य" में तिवस है कि "व्यवस त्यांने व्यवस्त कुत किसीन वसके पढ़ने कार्यवस्ता में देवस की प्राणि की भी।"

## तन्मत्वस्य देवत्वसञ्जातमग्रः ३१।१७

"असमेदर" में जिल ब्लेट महाबारक वा बर्गन मिनता है यह तीर्थकर काम की तरस्या के बनुकर है, निकबे बन्त में यह महादेश (ब महादेशोज्यह) हुए। "बच्चदेश" में उनको प्रेम के राज्य क्लिया है बिच्होंने जब संपर्धन की स्थापना की विद्यमें यह भी मानव के बमान माने जाते से और उनको कोई मार नहीं सक्ता था। ("शास्य पहुन हमानान हिम्मी") बच्चदेश (१९१९') में देशींकियें खालदेश का बाह्मन करने की प्रेस्पा की गई है:—

"अहो मुचं वृषमं यज्ञियानं विराजन्तं प्रथमयध्वराणाम्। अयां न पातमस्चिनां इवे विषय इन्द्रियेण तमिन्द्रियं दत्तसोवः॥"

वर्षात्—ारां से मूका, पूर्वतीय देवतायों में बृदान व स्वेयोज, व्यक्तिएक बारुवारकों में स्वेयनम तथा परकारा है पीत से में दूसकों साह्यान कराई | है सहरूर स्वन्ती, कुर वार्यत्रिय बता हारा उपके सात्रकार और देव को सारण करें। देव पहार्की का प्रतार उपने के सात्रक की साह्यालयों में है की है सो की दार्ग के सारण स्वक्ष देवीं? महें बाते हैं। सक्बर के सम्ब मेंकूटावर्दीओं ने उनकों बती ही स्वरूप में। सार्वारकों के स्वरूप में स्वरूप में का इसके सिकार होने वीनी की सादि तीर्वत्र हैं। स्वरूप की स्वरूप में स्वरूप मार्ग स्वरूप में स्वर्ध में स्वरूप में

बौदों के "बार्य संजुकी मूलकल्प" नामक ग्रंथ में शास्त्र के लादि सम्राटों में नामिपुत्र ऋषम और ऋषम-

पुत्र मरत को पिना है। उसमें किसा है कि ऋषम सनवान ने हिमालम से सिक्षि प्राप्त की भी। यह बतो को पारुने में देद थे। वहीं निर्धन्म तीर्थकर ऋषम जैनो के बाग्यदेव में —

> "प्रजापते सुतो नामि तस्यापि वायमुच्यति । नामिनो ऋषमधुतो नै सिद्धकर्मे दृढवत ॥३९०॥ तस्यापि गणिषपरो यस सिद्धमोहैमनेत मिरो । ऋषमस्य मरत पुत्र सोप्रियं यनतान तदा जमेत ॥ ३९१ ॥

"तिग्रंन्य तीर्यंकर ऋषम निग्रंन्य रूपि।"

इसालकर गान्योग नाया के बेजेदर जीनों में भी क्ष्यत्व की मानवार भी। वनका क्ष्यत्व के इस विधान और विदार कर को देखकर हो सर्जन की ग्रामा में जनको करने राष्ट्र का बाराव्यवेद मागा या बोर उनकी मूर्ति "मींजण किन" के मान में मंत्रित हुई भी। यब नजरावन जब मूर्ति की नचन के बड़े हो सर्जिय जबके विशोद में उक्कार पूरा। क्षार्म में मोन्यनजनती एक सार्वक में मन्य विचन करने छह पानुनि निर्मित की वाचन कर्तिन में काकर परपाया था, स्वार्म के प्रकार करने हमाने का कि विजान के स्वार्म हम करने एक पानुनि निर्मित की वाचन कर्तिन में काकर परपाया था,

उत्तरप्त मात्र मार्क में ही नहीं, हम वो देखते हैं कि जननदेव की मान्यता विदेशों में मी रही। सभी देशों के होतों में उनकी किसी किसी एक में जपना आराज्यदेव माना। मार्क के किसे यह कुछ कम नौरक की नात नहीं। बात स्वप्त को राष्ट्रीय साम्मान दियं बन की नावस्वकता है। मार्कीय पुरावत्व और मोहनवोदरों की मुराबों के भी जपम का बेरित्तर प्रमानित होता है। में निमस्केड वे एक टेविजाविक महत्त्वस्थ में।

मानवता के बादि गुरू होने के नाते ऋपम का लोकमान्य होना स्वाभाविक है । यही कारण है कि भारतवाह्य देखी में भी वह किसी न किसी रूप में पूजे गये । कही वह "कृषि के देवता" हुए, कही "वर्षा के देवता" और कही "सुर्यदेव" मानकर पुजे गये । "सुयंदेव" उनके केवलजान का धोतक है । पूर्व में चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचित है। चीनी -िनिपटक में उनका उल्लेख मिलता है। बापानी उनको "रोकशव" (Rokshab) वह कर पुकारते हैं। मध्य पृथिया, मिश्र और युनान में वे सुर्यदेव ज्ञान की अपेक्षा और फोनेशिया में "रेशेफ" नाम से वैक्षिन्ह की अपेक्षा कहलाये। मध्य एशिया में वपम (वैन्छ) देव (Bull God) अर्थात 'बाद आल" नाम से उल्लिखत किये गये । फणिक लोगो की भाषा में "रेश्वेफ" सब्द का अर्थ "सीगोवाला देवता" होता है, वो ऋषभ के बैल विन्तु का चीतक है--साथ ही "रेशेफ" शब्द का साम्य भी "ऋपम" शब्द से है । प्रो० बार० जी० हवें ने "बुलेटन बाव दी डेक्कन कालेव रिसर्च इल्डीट्यूट" (भा० १४, सब ३, प्० २२९-२३६) में एक गवेषणात्मक लेस लिसकर इस साम्य की स्पष्ट किया है। उन्होंने बताबा है कि अलासिफ (साइप्रस) से प्राप्त अपोलो (सूर्य) की ई० पूर्व १२वी सती की मृति का अपर नाम "रेबोफ" (Reshef) उसके ठेस से स्पष्ट होता है। यह रेबोफ ऋषम का ही अपभ्रव रूप है और यह ऋषम भारतीय नरेश नाभिपुत्र होना चाहिये । यूनान में सुबंदेव अपोको की ऐसी नगी मृतियाँ भी मिली हैं जिनका साम्य ऋपम भगवान की मूत्तियों से हैं। डा॰ कालीदास नाग ने मध्य एश्विया में डेल्फी से प्राप्त एक वार्गिय मूर्ति का चित्र अपनी पुस्तक "हिस्तवरी आव एशिया" में दिया है जो लगभग दस हजार वर्ष पुराना है और शिल्कुल में ऋषभ की दिगम्बर जैन मृत्तियों के समान है। ऋषम मृत्ति की विश्वेषता कथो तक सहराती जटायें इसमें भी हैं।"आग्निव" शब्द का वर्ष कदावित् अग्रमानव या अग्रदेव के रूप में छिया जाता रहा प्रतीत होता है।

फफ्ति लोग जैनयर्गमस्त भी थे, यह बात जैनकपाययो से प्रमाणित है। अत फणिको के "बाउल" (Bull God) ऋषम प्रतीत होते हैं। यह नाम प्रतीकवाद खैली का (Symbolic) है। फणिको "में प्रचलित एक प्राचीन

१ विशेष जानकारी के किये देखिये "जादि तीर्यंकर ऋषकदेव, पू० १३८-१४१, तथा "जाँहसा वाणी" का तीर्यंकर श्रय ( भ० मल्लि, मुनिसुवत, नीम) विश्लेषांक ।

कविता रसंगमरा नामक स्थान से मिली है, जो समवत अधीकर्यं की को बलकृत आया में है। उसके एक अग्र का अनवाद मिन्न प्रकार होता है ---

बाऽल में बादलो को चीरा, उनको पवित्र वाणी चहुँ बोर फैली-

मिलाईद उदप्योग में बाजों साध्यासाल में बचाय विद्यार विध्या साथीर करिकावियों का कथा नाथ करते हे दूर्ण-तारी हुने में । का कहोंने कोंग करिका विद्या था। कथा। है कर प्रदान में हम विश्व स्थान कर करते किया में में है। ६, ५००, ८० सिर ५० र स्वाबिक्ट होंगे का स्वेच में मुश्तियों के वीत्रया हो बच्चा है। सहाद्या स्थान में कर्मानों का में में में दाला या सीर करेका गांदी में। कर करते विद्या की प्रतान - सिर साथी- - साथों में पर्वेश के स्थान होती में, भी पर्वा में देश हो कर कर कर के क्षा कर करते हैं। इस में में में से हम कर पर साथा कर परिक्त करिया मा हो करता है। इस वाइस्ता में से कर स्थान मा करते हमें कि इस विदेशों में भी तीर्यक्त प्रयास माना हुने हो भी करता है। इस वाइस्तों से बहु समुचान वस्प्यून्त सीवारा है कि इस विदेशों में भी तीर्यक्त



## पालि वाङ्मय में भगवान श्री महावीर

( ले० मुनि श्री नगराज जी)

प्रशिक्षण के पूर्ण पर यह एक विस्त्राव विषय है कि जनवार थी। सक्ष्मीय और वणसण्ड दूढ सम्बद्धां कर है। दोने हैं सिमिय प्रमुख्या थे। महाने हा स्वत्राव के जावन है जावन हुए हैं। हमारे के स्वत्राव के स्वत्राव है। हमारे हमारे के स्वत्राव के स्वत्राव हमारे के स्वत्राव हमारे के स्वत्राव हमारे के हमारे के हमारे के हमारे के हमारे के स्वत्राव हमारे के हमारे ह

सतुरुद मिकाय बहुर सुत्र में बताया नया हु—एक समय भगवान् बावस्ती में बनायरिप्टिक के भेतवन आराम में विद्यार करते में। तब कीशकरायर—भोतेनित बढ़ी मयनाव् वे, बही बाया और कपबान् के साथ समीदन कर आवमगत के गर समाया कर एक कोर्स देंत गया।

एक ओर दंठ, कोशलराज प्रसेनजित ने अगवान् को यह कहा—आप गौतम क्या अनुत्तरपुर्ण बृद्धत्व को पा रेने का दावा नहीं करते ?

महाराज । यदि कोई किसी को जयमुच सम्बक् कहे तो वह मुख ही को कह सकता है। महाराज । मेने ही उस अनुतर पूर्णबुद्धत्व का साक्षात्कार किया है। है गीठम । यो हुसरे स्वयम बीर शाहाल है—हथ बाले, वसी, गयातामं, विग्यात, यमस्यो, हीमंकट, स्तून तोगों मे सम्माणित, जेरी पूर्वच्यस्य सम्बर्धीम्पीयाल, निमच्चावपुत, हायसंबर्ध्यपुत, पशुमक्ष्यायस, ब्रॉलडकेन्डस्ट्रीर— में मी मुखसे पुछे वाने पर अनुसार सम्बर्ध सम्बुद्धल याने का याचा नहीं करते हूं। बाप गीठम को बाधू में मी छोटे और ममेन्स्री प्रमाणित भी हुए हैं।

महाराव<sup>1</sup> चार ऐसे हैं बिनकों फोट हैं समझ बनता या बनावन करना उपित मही। कीन दे चार ? (१) धीरवा को छोटा है, उनस जबता या बनावन करना वर्षित नहीं। (२) चीच को छोटा है, उनस बनता या बनावन करना उपित नहीं। (१) बाम को छोटा है उनस बनता या बनवान, करना उपित नहीं। (४) पित्रु को छोटा है, समझ तथना या जमान करना उपित नहीं।

समुबन निकार नियन्त पुत में काला गया है—जस समय निसंत्र शायपुत मिर्फ्कारंप में करनी वडी मरकडी के साथ गहुँचा हुना था। तब मूहपति चित्र हुक उपसन्त्रों के साथ जहाँ निश्चेत्व नायपुत या, वहाँ क्या और हुक्क सेन पुत्रत एक और के क्या।

पुरू और बैटे गृहपिंदि थिन से निर्माण माधपुत बोका ——मूहपींद सुर्वे क्या विकास है अपण गींदम को भी अधितर्क अपण समाधि कारती है ? उसके विकास बोर विचार का निर्दोण होता है ? माने में अखा से ऐसा नहीं मानता है कि भागता को अधितर्क अधिवार समाधि करती है ।

इस पर निर्मन्यनाम पुत्र वरणी मण्डली को देख कर बोला—आप कोग देखें, यूद्पति चित्र कितना सीघा है, सच्चा है, सिक्कपट है । दितके और विचार का निरोध कर देना मानो हवा से ज्वाका को बुझाना है ।

है (स्थाप-इ. ह । राज्ये का रा-राज्य के राज्य के स्थान का स्थान के स्थान के स्थान है।
स्थित विकास मुंचुकुल्लाक्य हुए में साता बात है—एन सम्बन्ध सम्बन्ध स्थान दें में कीतकातु के स्थोनारास में सिह्य करें में 1 वर सहामा सात्म वहीं मरक्य में, सहाँ बाता । बारू प्रमान में सीमायण कर एक 
से रिवा एक में दें के सहामा बात्म के अपकाद में कहु—के स्थान महाना में वाप्त हुए में सीमायण कर एक 
रिवार कर वात था। यह समय बहुत के निर्माण (कित वाड़) च्यांतिमी राज्य महाना में वाप्त हुए में सुद्ध कर 
रिवार कर कार कि कुन कुन कि के देवा के स्थान है के हु—के स्थान महाना में वाप्त हुए में सुद्ध कर 
रेत कार अपना कार कि स्थान के स्थान कर 
रेत साम कारणिया ही, वहीं पर कि ने शिवर में, बहुं कथा। बादर वह विकास में साम—वाद्यों निर्माण । दूर कर 
से हो में आप को इंड, प्रमुं, इसे के से क्यांत के को कर देवा के स्थान के एक एक एक प्रमुं में मिल्य 
राज्य हो में कि राजिय के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान कि स्थान 
राज्य के स्थान कि राज्य के स्थान कि स्थान 
राज्य के स्थान कि राज्य के स्थान के स्थान कि स्थान 
राज्य के स्थान कि राज्य के स्थान 
राज्य के स्थान कि राज्य के स्थान 
राज्य कर 
राज्य कर 
राज्य कर 
राज्य के स्थान कि स्थान 
राज्य कर 
रा

निकार निकार पुरु कारी-पासुका में बताया है—एक बाय भवनान बाताओं में नवायितियक के बागा (लेजब) में मिह्नार करते थे। वह निकारनेच्या आहण बड़ी भवनान में बढ़ी बात, नामर मनवान के बाय कुछा उत्तर पूछ कर एक और रैंव जाता। एक बोर के निकारनेच्या आहण में मनवान के बहु कहा—जो नीवार में बोर मन्मारि, उत्तर, मानारी शीर्कर (अत्यादक) है बीदे कि पूर्णकारक, मनवानियोगात, बर्विकोन्तकारको, प्रकृष कारवायन, नवस—जेतर्दूर-पुत्त, नियस गाउनुत बारी बसनी प्रतिका (चत्र) को सवसते हैं या बारी नहीं बनवाते, वा कोई-कोई समतते हैं, कोई मोर्ट मुझे सवसते ?

बस आह्यण रहने दे हो । में बुझे धर्म का उपरेख करता हूँ । वसे मुत्र । जन्छी तरह मन में कर, पहता हूँ । मश्चिम निकास सम्पर्क सुवत में बताया गया है—"बच्छा मो !" (कहूं) सन्दर्क परिवायक ने आमुम्पान् बानन्द मो उत्तर दिया। आयुम्पान् जानन्द में कहा-—(१) "सन्दर्क ! वहाँ एक शास्ता सर्वत, त्वर्वस्तां, कार्य जान सर्वन सान होने या वास करवा है— 1 करते, को होते, देवीं, कारी, न कार्य करेंग्र आकर्तन मेहूद (अस्तुर्गाति) एका है।" (तो भी) यह होने र ने नात है। (का) मित्रा भी मही कार, हुक्तर यो कर नाता है, यर हानी से धाना पर स्वात है। है यर बोदे से यी धानता पर बाता है व यर बैता से मी बाता पर बाता है। (वर्षत होने पर मी होने मुख्ती के सात में तो पूछता है। बात निकस सा साम बीर पाला हुन्या है। (बार कर्यत होनर) यह स्वात हिम्मी हो) । कुने पर कहता है—"होने पर में हमारा धाना बार या, स्वातिने में। निकात निकाती को सिक्तिने ने निकी। कुने पर कराता बार या, स्वतिने कंडा, हमारे से माना बात या, स्वतिन्द होनी किया। मोटे का मिलाना बता पर, स्वतिन्द हिम्म, के का निकात बता प्रातिक्ति हमारा "वेच करना वित्र पार स्वतिन्द होने सा है— यह पाला स्वतिन्द हिम्म, के का निकात बता प्रातिक्ति हमारा "वेच करना वित्र पार स्वतिन होने सा वेच कार्य कार्य करता हमें कार्य करता हमारे कार्य करता हमारे हमारे हमारे हमार करता हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे सा हमारे हम

ऐसा कहते पर आयुप्पान् आनन्द ने चुन्द असमोहेश से कहा—"आबुत चुन्द ! अववान् के दर्शन के किए यह बात मेंट रूप है। आओ आबुत्त चुन्द ! जड़ी मनवान् है वहाँ चर्छे। चर्क कर यह बात संगवान को कहें।"

जिनमध्यिक में किह केमात्री की बीवा करूत में बावमा गया है—यह बायब बहुत के प्रतिकित किचती ध्याया-(स्वायन सम्पृत्त) में बैठे थे। एक्लिक हो दुक का नुप्तावसार्थ के प्रकेष, क्षण का दूप क्वातरे थे। यह तस्य निर्देश (बैरो) का नावण किह केमात्रीत उस तथा में बैठा था। वह विद्व हैनागति के पिता में हवा— निरुद्धाय हुए सम्पृत्त बुद्ध सम्पृत्ताह्व होने, यह वो बहुत से प्रतिकित किच्छिन बसान गई है। बनो में बन मनवान् वर्ड्ड्स सम्पृत्तवह के माने के निर्देश हों!

तब तिह सेनापति जहाँ निर्मयनायपुत्र ये, वहाँ यया । जाकर निर्मयनायपुत्र से बोळा—मन्ते । में श्रमण गीतम को देखने के किये जाना चाहता हूँ।

"सिंह । कियावादी होते हुए तू क्या अकिया (अकमें) वादी अमण गीतम के दर्शन को जाएगा । सिंह । अमग गीतम अकियावादी है, आवको को अकियावाद का उपदेश करता है।"

यह सुन सिंह सेनापति की भगवान् के दर्भन के लिए जाने की जो इच्छा थी, वह जाना हो गई।

दूसरी बार भी ऐसा ही हुना।

तीसरी बार उसके चित्त में हुआ पूछ् या न पूछ, निर्द्रस्थनावपुत्र मेरा क्या करेगा ? क्यो न निर्द्रस्थनायपुत्र को विना पुछे ही, में उन भगवान् अर्हत् सम्यम् सनुद्ध के दर्शन के लिए जाऊँ ?

ं सिंह । ऐसा कारण है, जिस कारण से ठीक-ठीक कहते हुए ऐसा नहा जा सकता है, यमण गीतम अध्यायादी है। में कायहुश्चरित, वचन दुश्चरित, मन दुश्चरित मन दुश्चरित को तथा जनक प्रकार के पाप नुराहवों को अधिया कहता हूँ, स्वी के छिए पर्म उपरेश करता हूँ। उसी की बीर क्षियों को से बाता हूँ। इसीकिए बन्धियावादी हूँ, सिंह । "

"िहर ! में काय मुर्जाक (बाँहता, पोरी न करता, क्यानिकार) बाह बुर्जाक (वस वोजना, कुरको न करता, और कपन, कब्बाद न करता) मन बुर्जाक (कांगेन क्योंड़ कमक् चुन्दि) अकेक प्रकार के पुकल (उत्तम) धनों को जिया कहता हूं। विद्यु । यह करता है, जिस कारण के प्रकार गोजन क्यानावीं है, ऐसा कहा जा सकता है। इसी तरह तिहर । मुने उच्छेदलावीं पुरपुत, वैनीयक, तमस्त्री और जपनवें कहा जा सकता है। '

"सिंह! । क्या करण है जिस कारण से डीक-डीक कहने वाला मुझे कह सकता है—समय गीतन अस्सवत (आस्सवत) है, आस्तात के लिये पर्योग्पेश करता है, उसके झारा जानकों को ने जाता है। सिंह में गरम जारनास से आस्वासित हैं। आस्तात के लिये मने उपरेश करता हूँ, जारनास के बार्ज से ही आक्तों को ने जाता हूँ। सह कारण है जिससे एंडा कहा सा सकता है।"

ऐसा कहने पर सिंह सेनापित ने अगवान् से कहा-"आश्चर्य अन्ते । आश्चर्य अन्ते । मुझे उपासक स्वीकार करें।"

"तिहुं। तीन समेक्टर रूपे। तुन्दारें बैठे सन्प्रात ननुष्यों का सोना समझ रूप (तिरुप्य) करता ही सच्छा है। मन्ते । नामान् के इस कंपन से में बीर भी बहुए हुआ। क्ष्में । दूसरे तीर्विक मुझ बैसा दिख्य गाकर सारी वैद्याती में नताक उठाये। विद्यानित हमारा शिव्य (सायक) हो गया। विकत्न मयावान बुक्ते हैं—सोच समझ इस तिह्य । नहीं । यह में मन्ते । इसरों सार मज्यान की स्वयन बाता है, वर्ष मीर निक्रमण की सी।"

'सिंह ! तुम्हारा घर धीर्थकाल से निगठोके किए ब्यांक की तरह रहा है, उनके जाने पर पिंड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना ।"

' मत्ते ! इससे में और मी मदाश मन, स्पृट भीर समित्रत हुआ। मेंचे सुना या मत्ते ! कि असम गीतम ऐसा महात है—मुक्ते ही दान देगा साहिये, इसरी सो दान नहीं देश माहित । मते ! सक्तमत तो मुझे निम्दर्श हो मा दान देने को मत्त्री हैं। इस में मोने ! फेंब कुल समसें । बहु समें में मीतियों कार पत्थान की बरण करात हैं।"

सिंह सेनापित बुध्य धर्म-प्राप्त-वर्म-विदिवधर्म-परि-ववगाळ-वर्म, सन्देह रहित, वाद विचाद रहित, विधारवता-प्राप्त शास्त्रा के शासन में स्वतन्त्र हो मणवान् से यह बोखा।

भन्ते ! मिक्षुश्वर के साथ भगवान् मेरा कड का भोजन स्वीकार करें । भगवान ने मौन से स्वीकार किया । सेनापति भगवान् की स्वीकृति को जान, आसन से उठ, मगवान को बनिवादन कर, प्रदक्षिया कर चला गया

तब सिंह सेनापति ने एक जादमी से कहा-

अवसी । जा तू तैयार मास को देख वो।"

त्य विद् हे जापति ने व्या पत्र के बीवने पर करने पर में वयन बाव बीवन वैदार पर परवाश को का की सूचता दें। अस्तर पूर्वाद्ध तथ्य (बीवर) व्हान्यर पार्च पीयर है, नहीं विद् हेनाति वा पर पा, नहीं पर। तमार पिछु वा के के बात कि आपता पर रहें। व्या वाम बहुत ने विश्तेण (वैत नाड़ी नेवाली में एक वाम के हुतारी वक्त पर, पूर्व पीरती है हमा कि आपता पर, वीह का वर विकास से— बात विद् हमारित ने मेटे पड़ की पारफ, असम तीवार के किये मीतरी हमार पीरती पर, वीह का वर विकास से— बात विद् हमारित ने मेटे पड़ की पारफ, असम तीवार के किये मीतन पहारा, असम रोज वाम-मुक्कर, पहले हों) कुर्यंड कि किया कम को बाता है।

त्रव कोई पुरुष जहाँ सिंह सेनापित था, नहाँ स्था । जाकर सिंह सेनापित के कान में यह बात कही ।

तिह बोका—'जाने दो नार्यों (अप्पा) विरकाठ से वह जानुष्पान् (निर्देग) बृद्ध-पर्म-सप की निन्ता पाहने वाले हैं। यह बालुम्मान् भगवान् की बसल्, दुन्क, मिथ्या, बमूत किन्दा करते नहीं करमाते। हम तो (क्पने) प्राप के लिये भी जानवृक्ष कर प्राप न मार्पने ।"

सब सिंह सेनापति ने बुद्ध सहित मिस्नु सम को अपने हाय से उत्तम साद्य मोन्य से सर्तापत (कर) परिपूर्ण किया।

भगवान् के मोजन पात्र से हाय सीच खेने पर, सिंह सेनापति—एक बोर बैठ क्या । एक बोर बैठे हुए सिंह सेनापति को भगवान पार्मिक कथा से सदर्शन करा—बासन से उठकर पछ दिये ।

तब मार्वान् ने इसी सम्बन्ध में, इसी प्रकरण में धार्मिक-क्या कह निक्षुनों को धवीधित किया—' निक्रुनों । बात दूप कर (बान) उद्देश से करें मात्र को नहीं साता चाहिए। वो सात्र एवं दुक्कर का दोश हो। पिख्तां । कनुमति देश हूं (बच्नों किये गार्ट को) देखें हमें करेंचू मृता—इस वीच गढ़ाते के दूब मध्यों और मात्र हमें कानी औ !!"

हा अवना दे और भी हुआ अगा मीनाम निकार, व्यवसिन्तार, विशेषित्य, निकारीयार और म्याइपिक्ता मार्थ भागे में समान्य भी मार्थीद क्या में बंद मान्य में निकार है हु। व्यक्त हुं का पेन्त हुं हु। सामें मार्थीद मार्थीद मार्थीद क्या के स्वार्थित है। पर को मार्थीद पर कार्या मार्थी मार्थीद की स्वार्थी के स्वार्थी के स्वार्थीय के स्वर्णीय के स्वार्थीय के स्वार्थीय के स्वार्थीय के स्वार्थीय के स्वर्णीय के स्वार्थीय के स्वार्थीय के स्वार्थीय के स्वार्थीय के स्वर्णीय के स्वार्थीय के स्वार्थीय में सुख्या और मीर्थीय कि स्वर्णीय के स्वर्णीय के

- (1) हो पश्चत है—सारण सम्राह्मों के पिनतर में शास्य एककर की करनी-अरनी मिस्र सर्वाचाएँ निश्चत की हुई हो। बौद्धों ने जिस वैकी व स्तर को समिमत किया हो, इस प्रकार की सैकी व स्तर और शास्त्र रचिताओं को मानव इहे हो।
  - (२) हो सकता है जैनशास्त्रों की सकलना वौद्ध धर्म के उदय से पूर्व हो चुकी हो।

(३) हो सकता है—वीद-मम-सम का जब उदय हुआ हो उस समय जैन-सम-सम अपनी परिपूर्णता पर हो । जबत तीनो विकल्पो में भी तीसदा विकल्प वास्तविकताके अधिक निकट हो सकता है । यह एक मनोबंबानिक तस्य है

जनत तीनो विकल्पो में भी तीसरा विकल्प वास्तविकताके अधिक निकट हो। सकता है। यह एक मनोवैशानिक तथ्य है कि जो परिपूर्ण और समर्थ होता है, वह बहुषा प्रतिपक्षी को सामारण समझकर उसकी उपेक्षा करता है। जो उदीयमान होता है, वह परिपूर्ण समकक्ष होने के छिये बहुवा आकामक भाव से प्रस्तुत होता है। जैन जागमों में जहाँ भगवान युद्ध के विश्वय में मौन स्थिति है, वहाँ मखलीपुल गोशालक के विषय में वर्णन बाहुत्य भी है। जैन परपरा में यह तो प्रचलित तथ्य है ही कि गोग्नालक का वर्ग सम नगवान महावीर के वर्ग सम से बहुत बड़ा था। अस्तु इस सम्बन्ध में और भी अनेका विकल्प गढे जा सकते हैं । यदि ऐतिहासिक दृष्टि से बौद निपिटको के रचनाकाल पर विचार करते हैं तो यह भी आसास होने लगता है कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के अनन्तर ही राजबृह में बौद्धमिश्रुसम की प्रयम संगीत हुई और यही बर्तमान निपिटक साहित्य का सकलन हुआ । यह पूर्णत यथायं नहीं है । हो सकता है, संगीति हुई हो, बुढ के यपनों का सकलन हुआ हो । किन्तु यह मान केने के लिये पर्याप्त आधार है कि पाकि बाह्मय का बर्तमान त्रिपिटकों के रूप में उस समय सग्रह नही हुआ था। सम्राट् अशोक ने अपने विकालेको में भिन्नु भिन्नुमियो, उपासको य उपासिकाओ को बुद्धवाणी में जिन सप्रहों को पढ़ने, सुनने और कठस्य करने की प्रेरणाएँ दी हैं, उनमें वर्तमान त्रिपिटक सत्रहो का उल्लेख नहीं है। वहुत सम्भव है, प्रारम में भगधराज अजातशत्रु के सरक्षण में भगवान् बुद्ध के प्रमुख शिष्य आयंकस्थप, उपास्ति, आनन्द, प्रमृति पाँच सी अहंत् भिसूत्रो की संगीति में बुद्धवाणी का जो सकलन हुआ, कालान्तर से होने वाली विभिन्न संगीतियों में रूपान्तर पाता हुआ भगवान् बुद की समृहीत वाणी का आज यह त्रिपिटकारमक रूप है। इन आधारो पर हम यह भी करपना कर सकते हैं, पालि वाह्मय में उपलब्ध मगवान् महाबीर के जीवन प्रसय कालान्तर से होने वाली सबीतियों में बढते हुए साम्प्रदायिक मनोगायों के कारण कल्पना और परम्परागत आधारों से जोड़ दियें गयें हो।

इन बुतालों को पवने में एकमात्र यही उद्देश होना चाहिये कि हमें इविहास और बनुसधानको दृष्टि से क्या कुछ उनसे प्राप्त हो सकता है।

# इन्द्र-भूति

(लैं० मुनि श्री दुलीचन्द जी)

#### संक्षिप्त परिचय---

'तिहार' भागगा, महापिर है के केट सिवा में । जनमा मूल्य नाम रुप्यूरिया । शीवार जनका गोर था, किन्तु पीहान स स्वत्त क्यां पीवार होने में अपन्य गोठन करने मान के माने हैं। समझूत होने कमां " मानिक को गोर के मान है पुसरले पुनरां भी रास्पाय जुढ़ प्रामीण कान में मानू पढ़ी हैं, कमा मी सकेन मील क्यांकरी, मुक्तांनी गानिक नीता मीता मीता मुक्तांने को हैं । एकपूति पूर्वांकर में माहूम में । पत्त्रमूत कर के निकट गोनर भाग के एक छोटे से करने में सैन्तुमूत्तं एक में कमा काम मूल्यां का । अके हिता मान मानुस्मृति एसे मान पत्रम् पूर्वांकर के मानिक मानिक में स्वत्यांनी के पूर्वांकर निवा हैं। महीं निवादु एक पुरुष्टिय सम्पास्त्र भी में । एक मही संक्या में विक्य करने वाय विध्यामान करते से ।

एक-याज्ञिक-उन्हीं दिनों में एक बार मध्य अपापा नगरी में सोमिल नाम के घनाइय बाह्मण ने यह प्रारम्भ किया"। उस यस में अनेक ब्राह्मण पण्डितों को दूर-दूर से आमन्त्रित किया गया था। उनमें इन्हमति (गौतम) आदि ग्यारह विद्वान प्रमुख ये । गीतम के जागमन से यह जनता के जाकवंग का केन्द्र वन क्या था । इन्द्रमूटि जपने सैंकड़ों शिष्यों के साथ इस यज में पहुँचे ये और पूर्ण दक्षता के साथ कार्य में जुटे हुए थे । इघर संयोगक्य भगवान महाबीर को भी इसी असे में सर्वज्ञत प्राप्त हला. वे अपनी विहारनर्या के अनुसार चलते हुये अपापानगरी में आये, वहाँ सहर से बाहर सहसेन उद्यान में समक्तरण रचा गया। अपार जनसमह एवं देवगणों के बीच अनवान महाबीर ने वर्मोपदेख प्रारम्भ किया। विमानों में बैठकर शब अनेकानेक देव समनदारण भूमि की ओर जा रहे थे, तब उन्हें देखकर इन्द्रमृति समझे कि ये सब यज्ञ भूमि में आ रहे हैं। वे गाँवत होकर उपस्थित लोगों से फहने लगे कि देखा मेरे मंत्रों का प्रभाव ! यस की बाहुति लेने के लिये देवताओं के सुण्ड के हुए आ रहे हैं। किन्तु उन्होंने जब देवताओं को यज्ञभूमि पारकर, आगे निकल्ते देखा तो विस्मय का ठिकाना न रहा। अनेक मनुष्य भी यज्ञभूमि को छोड़कर अनवान् महाबीर के देखनास्वल में पहुँच रहे ये । यौतम ने जब ये सुना कि ये सब देवता व मनुष्य सर्वज्ञ भगवान् महावीर के दर्शनार्व समवदारण में जा रहे हैं, तो उनके वर्व को वड़ी ठेस पहेंची। वे मन ही मन सोचने लगे, बरे ! मेरे अतिरिक्त क्या और भी कोई सर्वज्ञ हैं ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ! अवस्य ही कोई वर्त्त मनुष्य इन सब मूलों को ठम रहा है, लगता है कि यह कोई वृत क्षिरोमिम है। इसने तो देवताओं को भी ठम लिया है। यही कारण है कि ये सब मेरी यज्ञाहृति को छोड़कर वहाँ जा रहे हैं। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मला एक म्यान में हो तलबार, एक बाकाश में दो सूर्य और एक मुद्दा में दो सिंह कैसे रह सकते हैं ?

#### ज्ञान का उन्माद—

भगवान्' महानीर को बन्दन कर के आठे हुए छोगों के मुँह से जब उनकी प्रशंसा चुनी तो इन्द्रमृति और भी भटक छठे। उन्हें रुगा कि महानीर कोई मायानी है, मूर्व है और इन्द्रबाहिक है। उसने समस्य छोगों को अभ-बाल में फैसाया है।

१----गणमरवाद पृ० ५९--६६

२---महाबीरनो संवनधर्म

३---गणघरवाद

४---देवतामों द्वारा रवित व्यास्थान मूमि

५---गणघरवाद

इस प्रकार मणवान् महाचीर को चर्चा में पराधित करने का निक्चन कर होने के बाद गीतन वहाँ जाने को टीवारी करने करों। उन्होंने तन्तुकत करावि बारण किने और जानेत कियानों के परिवृत्त होकर समस्वरूप मूर्गि की और चक्र परे। जनके किया वारि-सन्वरूप, बारि-मृत्यूपारि, बारि-मन्त्रीकल, बारि-सन्वरूपार्थ, बारि-सन्वरूपार्थण, पांचित विरोतीय आदि अनेक विश्वाचों से उनकी प्रवासित करते हुए चना रहें था।

इन्द्रमृति गांगे में चनवे हुए भन ही मन में जोष रहे में कि इसने यह वर्षना नवा नास्म्यर एप रखा है। क्या इस इन्द्रमुद्दे को और इन्न करने को नहीं हुना। बंद, बसीत का जनका बन कर सूर्व न नामें तर तक ही रहता है। हुरेंगा सार्व पहुंच में तें तक ही हुन्यांचे मारते हैं, जब तक मूनराज वहाँ न वा जामें। मेरे पहुँच वाने से महानीर का यह कसत पासाय कर नामचेय होनेवाना ही है।

में तर्फ, स्थानरण, साहित्य, कोम, तिद्धात, अक्कार आदि बनेक वास्त्रों का पारमाथी हूँ, वीन केल में नित्यर हूँ। में सबके किसे सबेद हूँ। मेरे सामने विचार में रह यह एक बान मी नहीं दिक बकेगा। बात बनामास ही बनता का समस्त्र प्रम दूर हो जामेगा, और मेरे यशानुष्ठान की बनता करके नहीं बानेवाकों को परचाताथ ही नहीं, किन्तु कविवत मी होंगा रचेगा।

समवशरण मे—

सशय-निवर्त्ति---

इस प्रकार इन्द्रभूति सोच ही रहे ये कि भगवान् महाबीर ने उन्हें सबोधित करते हुए कहा---इन्द्रभूते । गौतम ।

१—उवालने पर भी जो कभी नहीं उवलता ऐसी किसी भी जाति के वान का दाना

२--गणघरबाद ।

मुलाकृति के पीछे का ज्योतिबंध्य ।

तुम आये हो <sup>7</sup> इन्द्रमृति ने स्वीकृतिसुचक खिर हिलाया और सोचने तने कि यह तो थेरा नाम भी जानता है। मन के बहुकार में जोर मारा तो सोचने कमें कि—मुझे कौन नहीं बानता ? में तो अमतुत्रसिद्ध हैं। इन्द्रमति इस प्रकार अपने विचारी में दुवते -उतराते ही ये कि भगवान् महावीर ने दुवारा उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा गीतम । नया तम्हें आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में सदाव है ? इन्द्रमृति भगवान् के इस कवन से बढ़े चकित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सदाय को बात आज तक किसी के सामने नहीं रक्षी थी । बिना कुछ बतकाये ही जब भगवान ने उनके सखय को जान लिया, तब उन्हें स्वीकार करना ही पढा । वे बोले--हा । भववन् । मुझे इस विषय में सखय बना ही रहता है, क्योंकि हमारे धर्मप्रस्थो में जहाँ "सर्वे अयमारमा ज्ञानमय" कहकर उसके वस्तित्व की बात कही है, वहाँ बन्यत्र "विज्ञानधन एवेतेन्यो भूतेन्य समुखाय तान्येवानु विनरवति, न प्रेरवसज्ञास्ति" भी कह दिया है। इसकिये एक वास्य से जहाँ ज्ञानमय आरमा का अस्तित्व सिद्ध होता है. वहाँ दूसरे वाक्य से सिद्ध होता है किं यह विज्ञानमय बाल्या भूत समुदाय से ही उत्पन्न होता है और उसी में विलीन भी होता है। उसके दाव उसका कोई बस्तित्व नहीं उहता जो कि परलोक की सन्ना बारण कर सके। इस प्रकार विरोधी वाक्य ही मुझे आत्मा के सम्बन्ध में सशयशील बना देते हैं । मगवान ने जनके सक्षय को टूर करते हुए कहा--गौतम तुमने इसका जो अर्थ समझा है, वह ठीक नहीं है। उसका कर्य तो वस्तृत दूसरा ही होना चाहिये। तुम विज्ञानयन का वर्ष "प्यनी जादि भत-समदाय से उत्पन्न चेतना-पिण्ड" कहते हो, परन्तु उसका वास्तविक तात्पर्य विविध ज्ञान पर्यायो से है। आत्मा में प्रतिक्षण नवीन जान पर्यायो का आविमीय और प्रवंकाखीन ज्ञान पर्यायो का तिरोमाय होता रक्ता है। जब एक मनुष्प घट पदार्थ को देखता है या उसका चिन्तन करता है, तब उसकी बारमा में घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । उसे हम उस आतमा की घट विषयक "ज्ञान पर्याय" कहते हैं । वहीं मन्प्य जब घट के पश्चात पट बावि अन्यान्य पदायों का ज्ञान करता है, तब उसके पट विषयक ज्ञान का आविर्माव तथा घट विषयक ज्ञान पर्याय का विरोमाव हो जाता है। इस प्रकार यहाँ विभिन्न पदार्थ विषयक ज्ञान पर्यायो को ही "विज्ञान वन" के नाम से पुकारा गया है । उपर्यक्त नास्य में प्रयुक्त "मृत" शब्द में पथ्बी आदि पाँच मत ही न होकर ज्ञान के विषयभूत सभी वह और चेतन पदार्थ अतर्गीमत होने पाहियें।

सात बार साना क्योंबर मंत्रिक होते हैं, यह यहाँ वजी दुष्टिकोष को सानने रावकर सान वर्षोंची के मारियांच बार विरोमात को विवान पर माराम का मारियांच मारे दियोगात कहा बचा है। "में प्रेरण कसादिए" एकका मी तावसरें "एकोक नहीं है" न होकर, "पूर्व बात वर्षाय का करावेत नहीं है" होता है, क्योंकि करावेग करीनाय नर्पाय का ही रहता है, पूर्व बात नर्पाय का नहीं, एस प्रकार करावुंक्य का बस्त हो नात्या की सरकता किस न होकर कक्की चारा ही दिख होती हैं।

इसके मंत्रिरिक्त पर्योत्तर के तीन में बाद, ब्ला, और दान का वर्षन महत्व वहां है। यदि बाता का मंत्रितन म होता तो किर राम कार्योद इंग्रियादि पर निकारण एकते की मोदे सावस्वकात हैं। तही रह बाती । इती त्रकार दया भी किय की को जाति हैं ने बता सावार ही मुक्तम्य होता कियों को मार देने या कष्ट पहुँचाने हैं कमा मन्त्रिय होने सावार है हैं। होने में भी मामपान के विकेश की कोई कार्योदि मंत्रिक्ट यह बात्रयों, कार्योक सावार के बचाव में प्रथमी और कार्यमा का होने मान्या हो मान्या मान्या की स्वकार का कार्या स्वरूपक करना हो हमें होगा, तब कर बात्रम की महत्त हिंगा, कार्योत ? आह है मीतम, सावारा का स्वार्ण्य मान्या कितार मान्या निवारण वास्त्रस्य है। विचार मान्य हम ती दूस हो, तिल और ती कुक्त बारें पूर्विम, अगर ते एक मानूम होते हैं, किर भी पृषक् पुगक् है, वची मकार वर्षीर भीर बातार भी सावमा

#### प्रथम-गणधर---

भगवान् महावीर के इस उपरेश से बीतम सक्षयमुक्त हुए और पाँच ही। क्रियो सहिद उगके पास दीवित हो गये। वे प्रवम गणवर के रूप में सामने वाये। उनके नच में बनेक आचार्य, उचाच्याय गणावच्छेदक सादि थे, जीर प्राचेक आचार्य आदि के पास सैकडो शिष्य रहा करते थे।

१---गणधरवाद

२---गणघरनाद

नीहार सबीर मणवान महावीर के बन है कहें विषय है, किर भी वे वकान के निकट एक छोटे हे बचीप वाकर की तहरू हुते में बाते के बात किय करार हुता नाहित्र में बचने के मान किया के बहुत मुस्तात है से बात के बात किया के बहुत मुस्तात है से बात के बात है। वे बात बनी के बात है। वे बात के बात

केञोकमार श्रमण और गौतम--

गौतम स्वामी भगवान महावीर के सिद्धान्तों के अनुषम प्रचारक वे । उन सिद्धान्तों के विषय में की जाने वाली आशकाबो का वे स्वय इतना सरल और सरण उत्तर दिया करते वे कि विज्ञास व्यक्ति तत्काल ही उनके रहस्य की पा लेता था ।

एकं यार मणवार पार्थनाण की परनार के बाधार केशीकुमार बनक विहार करते हुने वाससी करते के तिहुक मानक उद्यान में यही । उत्तीमनार गीतन स्वामी भी बामान्या बिहार करते हुए उत्ती नवर्ती में बा पूर्वेश, पर नार के बहुर कोल्ड मानक उद्यान में यही । दोनों एक ही नवर्ती में है, तब वरस्तर होनों के मिला के शिक्ष वाहि के प्रचार किया सामानिक ही था। वब कहीने परनार एक हानरे के उत्तर हात्य निकार में ने देखा तो एक अगर का उत्तरीस बता हो गा। वे रात्रार एक हार ते कहने के कि मनवान महाबीर का उत्तरीय दूर वाहिन महाबा (क्याइंग) बता वर्ष के विश्व में उत्तर परनार प्रचार प्रचार का यह चार महावत (ब्याइंगीट) वाला वर्ष की तो है हो अगर बस्तेशत तो ति एक्सेशत को तेकर भी यही उद्धारोह था। वसी डोक्शे लगे वे कि एक ही कार्य के किने पारन करने नातों

हिएनों के नग में इस अकार की उत्त्वारोंह देसकर केशीकुमार ध्यम्ब तथा बीतम दोनों ने ही पदस्पर निकने का लिसकर किया पार्थनाम की परस्परा नगवानु महाबोर से बहुते की बी। इस कारण अपने से पर्योव में बने समझ कर गौडम स्वामी लिहुक वन में जायें।

केवीकुमार समन में उनका सम्ब्रा स्वकार व सम्मान किया, हैठने के किये उचिव दर्भ मारि के सामन स्थि। उससम्ब्र स्वकेत सम्ब्रायों के मुद्दर्स कीम व साबू इस स्वृत्य चया की सुनते के स्वित्य एवरित हुए। केवीकुमार ने पीवम से अव स्वति हुए कहा—भगवान् पास्त्रीय तथा महाब्री की प्रकार के पवित्य है। एकर भी उनकी इस महाजती की मानवात में विशेष स्वी है ? अपसान् वार्यनाय ने बार महाजती की प्रकारणा की, इसका बया कारण हो सकता है ?

पीतम स्वामी ने कहा— "मन्ते । कस्ती-अपनी प्रश्ना के बनुवार ही मनुष्य चर्मकात्व का निर्मय सौर बायरण कर सकती है। आदिकात के मनुष्य ज्ञानुक्य होने से। उनके किये सर्व-तक वस्त्रकात किया ही, क्या दिवस प्राप्त कर प्रश्ना स्व था। वर्तितात्व काल ने प्रण्या नक्त्रक होते हैं। उनके किये पर्य प्रवक्ता भी किये हैं है और उसका पात्रक रूपना ये। बार उन दोनों के लिये पांच बहुसात स्थाय वजनात्व करें। परन्तु थोच के बाईल डीसकेचों के समय के सामू बनुक्रमा होते थे। उनके लिये पार बहुसाती का प्रतिपादन ही पर्याच्या चा बहुपर्य बंदा का पूचक् चल्लाव न करने पर मी ये वर्ग क्या

गौतम के द्वारा अपने प्रथम प्रश्न का समाधान पाकर केवीकुमार श्रमण अल्बन्त सतुन्ट हुए । उन्होंने अपना दूसरा

१---महावीर नो अन्तिम उपदेश ।

२---उत्तराध्ययन-अध्य० २३

प्रस्त सामने रखते हुए कहा कि मणवान् पास्त्रीताथ ने सचेल वर्षे का उपदेश दिया था, जबकि अगवान् महावीर अचेल वर्षे का उपदेश दे रहे है। दोनो के उपदेश में यह बेद क्यो है ?

प्रस्त का बनायान करते हुए तीकान ने कहा—तीनों विकिश्तों ने बायंने नवन निस्तिष्य कात के ब्राह्म पत्रे के प्रस्त वायन स्वामाने है। निस्तय (राजामें) के जो व्यमक् ब्राह्म, रखेंग और शारित्य वहींग ही मोकामा के ब्राह्मत है की रहत कर सम्बन्ध में देनेती तीकियों का एक नाई है। बाह्य मेकानूम का प्रात्मित केला हातना है है कि गृह्म बातू कीन है। राज्य क गीन से सम्प्राय का है, वह प्रस्ताम होती गेंदू एवं बचने मामकों भी बार गेंदू कि में एक वस्ती चीपन निवाने का सकरा करने माता मात्री है।

इस मकार कैपीकुमार जमान ने और भी सनेक प्रका किये और गीतन स्वाची ने उन सब का यवार्ष समाचार किया। उन्हों के प्रकार के उन सब का कथा बनेता महातु किया राया है। इसके प्रकार कैपीकुमार, अपना महातान महातीर के इसरा तवारों हुए पाप महातव कर पाने में अभिन्द हो गये।

#### पटक और गीतम--

गीयन में बंतामान करते हुए कहां—बहुनबार । बानका बढ़ बहुत डीक कहि है क्लोकि वह सिक्कुक स्वचाने हैं एर हुतरों को मुकाने में मिराने चैंगा है। उत्तर के स्ववस्त आगी एक लोटि से हुतरों कोटि में मुनते रहते हैं, यह सिक्कुक मेंन हैं की आगी। इस स्ववस्त के का में बदला दिवारों हैंगा है, उसी के सम्मान में वह मिदान कार पहता है। आगा दिवे यह समय बदान का बदला मानते हैं, जो हो हम जान कहि है। विकों अवस सनने योज कर्म बढ़ता है। वह ती हमें हम पानी कहा बहात है। "इसी महार स्वारम प्राणियों के विकास में भी कमाना चाहिए। बताएं मिता में पान मेंने क्या प्रतिवारी सिक्म बहात है।" इसी महार स्वारम प्राणियों के विकास में भी कमाना चाहिए। बताएं मिता मेंने क्या प्रतिवारी सिक्मी

मीराम ने इस स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुए उदाहरण पूर्वक बतकाते हुए कहा कि—विस प्रकार किसी व्यक्ति ने यह नियम किया कि—मै दीकित होकर वो साथु वन चुका होगा ऐसे व्यक्ति की हिसा गड़ी करूँगा, परन्तु गृहस्य जीवन में

१---टीकाकारो ने सचेल का वर्ष मूल्य वा प्रमाय की मर्यादा से रहित वस्त्र तथा रवीन वस्त्र किया है।

२—टीकाकारो के मतानुसार अचेकक गढ़्य समाछ जल्पार्थंक है, जत इतका वर्ष मूल्य बौर प्रमाण में जल्प होते । कारण जल्पनस्त्र तथा केनक स्थेत वस्त्र है ।

३—उत्तराध्यमन सूत्र बच्य० २३

४---महाबीरनो सवमवर्ग, सूत्र २, ७, ७० वादि

५--- हिताहित प्रवृत्ति निवृत्यर्थं गमनशीका त्रसा (जैन सिद्धान्त बीपिका)

६--पिच्यप् तेजो बायु वनस्पति कायिका एकेन्द्रिया स्थावरा . (वैनसिद्धान्त दीपिका)

रहते हुए व्यक्ति की हिंसा न करने का नियम मुझे नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति साधु बना और ऋछ ही समय के पदचात अपने आपको साधता के अनुपयुक्त पाकर बृहस्य वन गया, जब अगर उपर्युक्त नियम छेने वाला व्यक्ति इस गृहस्य थने हुए व्यक्ति की हिंसा करता है, तो उसकी प्रतिज्ञा का मंग नहीं होता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने केनल जंगन प्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान किया हो, उसे इस जन्म में जो प्राणी स्थावर हैं, उनकी हिंसा करने पर भी प्रतिज्ञा भंग का दीप नहीं खगता ।

एक अन्य प्रश्न करते हुमें उदक पेडालपुत्र ने कहा—आयुष्मन् ! क्या ऐसा भी कोई समय हो सकता है जिसमें संसार के सब जंगम प्राणी स्थावर के रूप में उत्पन्न हो जावें और फिर जो जंगम प्राणियों की हिंसा न करना चाहते हों,उन्हें इस ब्रत की आवश्यकता ही न रहे, अथवा उनके द्वारा जंगम प्राणियों की हिंसा होने की संभावना ही न रहे ?

गौतम ने प्रश्न का समाधान करते देते दूए कहा-जायुष्यन् ! ऐसा होना संधव नहीं, क्योंकि सभी प्रापियों की विचार-धारा व किया पद्धति एक साथ ही इतनी हीन नहीं हो सकती, जिसके कारण सभी स्थावर के रूप में जन्म हैं। प्रत्येक समय में प्यक-पुबक् शस्ति व पुरुवार्य वाले प्राणी अपने लिये भिछ-भिछ गति, स्थिति तैयार करते रहते हैं। जैसे कि कुछ क्षोग स्त्रीम अपने आपको दीक्षित होने में असमय पाकर पोषध व अजुबतों के द्वारा देक्ता व मनुष्य आदि की धुमगित योग्य कर्म उपार्जन करते हैं। दूसरे कुछ अधिक ठालसा वाले परिप्रही लोग नरक व तिवेंच आदि की दुर्गति के योग्य कमें उपार्जन करते हैं। कुछ दीक्षित सामु संत लोग उच्च कोटि के देवत्व के योग्य कर्मोपार्वन करते हैं। कुछ तमाकपित नामशरी कामासक्त सामु असुर व घोर पाप कर्म करने वाले स्थानों की वैयारी करते हैं। वहाँ से छूट कर भी वे अन्य, मूक, विधर अंगहीन रूप दुर्गति के कम उपार्जन करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों के बनुसार विभिन्न गतियाँ प्राप्त करता रहता है। तब यह कैसे हो सकता है कि सभी प्रापियों को एक समान ही स्थान, व गति मिले। दूसरे जहाँ विविध प्रकार के प्राणी हैं, वहाँ उनके आयुष्य में भी विविधता है। आयुष्य की विविधता का तात्पर्य है कि उनकी मृत्यू भी निष्ठ-समय में होती है। मिल-भिन्न समय में मृत्यु होने का अर्थ है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी प्राणी एक ही साप मृत् प्राप्त होकर एक समान गति प्राप्त करें, जिसके फल्स्वरूप किसी को बत लेने व हिंसा करने का प्रसंग ही न आये।

इस प्रकार भगवान् गौतम उदक्षेठालपुत्र के प्रक्तों का उत्तर देकर, उन्हें परामग्रे के रूप में कहने लगे-आयुम्पन्। उदक ! जो व्यक्ति पाप कमों से मुक्त होने के लिये सम्यक् झान, दर्शन, चारित्र प्राप्त कर चुका हो, फिर भी गरि बुसरे किसी श्रमण-प्राह्मणों की निन्दा करता है, तो चाहे वह वरने आपको उसका मित्र ही क्यों न समझे, फिर भी ऐसे व्यक्ति का परलोक नहीं सुघरता।

इन प्रस्तोत्तरों के परचात् पेढालपुत्र उदक किसी प्रकार का संस्कार व सम्मान किये विना ही बब वापित लौटने लगे, तब भगवान् गौतम ने उनसे कहा---आयुष्मन् ! किसी अमच निर्द्धत्य के पास से यदि एक भी शिक्षात्मक सुवावय सुनने को मिना हो तथा किसी ने उत्तम योगक्षेत्र व कत्याण का मार्च दिखलाया हो, तो क्या उसके प्रति कुछ सत्कार सम्मान व बाबार प्रदक्षित किये विना ही चले जाना चाहिये।

आयुष्मन् ! मेरी दृष्टि से ऐसे पुष्प व्यक्ति को पुत्र्य वृद्धि से नमस्कार करना चाहिये एवं उसका सत्कार व सम्मान कर क्षस्याणकारी मंगलमय देवता व चैत्य स्वरूप मानकर उसकी पर्युपासना करनी चाहिये।

पेढालपुत्र उदक गद्गद् होते हुए गौतम से कहने छने---भगवान् ! मूझे कभी मी इस प्रकार की शिक्षा सुनने का अवसर नहीं मिला, अतः में ऐसा करने में असमर्थ रहा परन्तु वन मुझे आपके शब्दों से इस बात पर पूर्ण विश्वास व स्वि प्राप्त हुई। में इसे श्रद्धापुर्वक स्वीकार करता हूँ। अब में इस चार महत्त्व वाले धर्म से पाँच महाकृत वाले धर्मा निरन्तर प्रतित्रमण किये जाने वाले धर्म में प्रविष्ट होना चाहता हूँ। गौतम के अनुमोदन पर उन्होंने वैसा ही किया और श्रमण भगवान महावीर के संघ में सम्मिलित हो गये।]

श्रमणोपासक आनन्द और गौतम

एक' बार मगवान् महावीर वाणिज्य ग्राम के दूतिपकाश्च नामक चैत्य में ठहरे हुए ये। उस समय गीतम स्वामी के

१ उपासकदशांग, बघ्यवन १

१७

आनन्द की बयुर्व मस्ति देखकर शीतम बाग बाय, वव उडन चरको में दिर टेक्कर विध्वत् प्रमाम किया। कुछ शीपचारिक वार्तालाम के परवात् आनन्द ने पुछा—मनवन् । क्या किसी गृहस्य को वर्षाधक्राम प्राप्त हो सक्ता है ?

गौतम में चतार देते हुए कहा—हो चकता है। आलंद में कहा—बगकतृ! मुझे भी घर में वहते हुए कपिश्वात मान हुता है। में मूर्य परिचय और परिचा दिया में कचनमुन्द के पीच हो जीवत उक्त के क्षेत्र को देवता हूँ एवं जानता हूँ। चतार दिया में पुरच हिम्मानृ कंपर पर्वेद तक देवता एवं बानता हूँ। जैसी दिया में सीवमें देवलेक तक एवं नीमी दिया में रातमाना पन्ती के कीलम्म नामक गरकमात उक्त देवता एवं बानता हूँ।

गीतन ने कहा—"वानन्य । गृहस्य को ववधि झान हो तो सकता है किन्तु हतनी वबी सीमापाला नही हो सकता । अत तम्हारा यह कमन सत्य नहीं है । तुन्हें अपनी इस मुख के किये प्रोयश्चित करना चाहिसे ।"

विश्वपूर्वक थानन्य ने फिर कहां—"मपक् । क्या कशी चैव शासन में स्वयं कथन के लिये भी प्रायस्थित करना पढ़दा है ? यदि नहीं, तो फिर मुझे प्रायस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रप्या इस स्वयं में आप ही प्रायस्थित करें।"

सामन की बात है गीमन कार्योंक हुने बीर काला नहीं ने कह जर अपन्त नाहतीर है गाव गाँ। उन्होंने मारे जारे व मिलारों परंतन करते करन करता कार्यों है होने की कार्योंक देश की मारे क्या है। उन्हों परन्ता कार्या हुआ साहर राज्या है। उन्हों परन्ता है। इसे परन्ता कार्या हुआ साहर राज्या है। उन्हों परन्ता है। उन्हों के अपने वाल की उन्हों के उन्हो

भगवान् महासीर ने कहा—गीतम ! वानन्य का कहना ठीक है। बत प्रायमिक तुने ही करना चाहिते। इत निपस में वानन्य के पर वानन्य काने बता मीचनी चाहिते। गीतम ने बन्दी मुक्त के विश्वे वर्तिक भी बनावमानी नहीं की और ने उसी कान्यावना के किये बानन्य के घर सहुत्ते और बनने कहे हुए के किये बानन्य से समा मागी। यह पा जनका नियन्तार और निपक्त जीवन !

#### महाशतक और गीतम

मीतम मनवान् महाबीर के गणपर होने के साथ-साथ उनके सदेशवाहक भी ये। वनके बार उन्होंने वरना विशेष सदेश देकर उन्हें स्थान विशेष पर मेशा था। अनामासकः महास्वतक के पास भी एक बार समनान् महाबीर ने उद्देश्य क्रिकेट से उनको मेना था। यह पठना इस प्रकार है—

महाश्वतक की एक बाक्रीश्रपूर्ण मधिष्मवाणी को दुनकर देखती बत्यन्त वश्रपुरू और शक्तत होकर वारित पर और बाई। तह समात पार्ट किया महाश्वतक का उचके प्रति कोई क्यूपण वहीं है। कोई एससे बत्यन्त दुख हुआ। यह वस बहुतापि के कारण रोगाकान्त हुई और सातर्व दिन यक नहीं।

सरवान् महाबीर उन समय राजमूह में बाये बीर जुनकीन बैक्स में उद्देश उन्होंने महास्त्रक को सर पराचार में मून करने के कियो प्रीयम को महास्त्रक बीर देखती के विकास का सार किरण बुताया और कहा हि—पीतम ! दुन वहीं बातो, बीर इस प्रकार में वो महास्त्रक की मारवा कामुनित हुन हैं, देखे प्रायमित्रव देकर बूद करें। समसन् महानीर का बाहेश प्राण कर पीतम बहुत पर्वे बीर पहास्त्रक को समझा कर सिन्दु किया।

#### गौतम और स्कन्धक

क्याला से पीडी दूर पर स्थित आवस्ती नगरी में गर्यमाजीपरिवानक के विध्य स्क्रमक रहते थे। वे कारवायन पोन के थे। वे चारो वेदों के तथा अन्य अनेक शास्त्रों के युरुवर विद्वान् थे। ब्राह्मणो और परिवादकों के दर्जन का उन्होंने महरा चित्रल किया।

यस समय बानस्ती मनदि में निर्माण बनवर को साती मंत्रीय जनकर नामा मिला जाय का निर्देश रहाता । एक दिन मह सहस्तास्त मोनी एकम्मक के पात बाना, बाधारण वार्धान्त्यकों परमान है। बानस्ताक को हुए उनके मनमूक्त कुछ एक प्रके मनमूक्त कुछ प्रकार रहें। मानार 'तीक बान्य है या करका 'तीवार बान्य है वा समय 'तिर्धित सान्य है या सम्ता 'तिर्धान सान्य सान्

१ उपाधकवर्धान, अध्ययन ८ २---भग० २, १, ९०-९६।

िपान के पर क्वार कुछे जाने पर स्वन्यक चानिज हो उठे। वे स्विच्छ के प्रकार का उत्तर की में बसावर्ष रहे। माध्य की मीन देखान र्रवाहिक स्विच्छ की मीन देखान किया है। हिम्सू स्वयं के विद्यों के पार देखीन बार पढ़ी प्रकार पिताहिक है। हिम्सू स्वयं के विद्यों की पार किया है। इस प्रकार के विद्यों की पार स्वरं किया है। इस प्रकार की स्वयं के प्रकार स्वरं कि स्वयं कि स्वयं कि स्वयं कि स्वयं की स्वयं कि स्वयं क

सामस्ती के वीचों बीच होकर जा रहे थे। यह दुजकर मात्रच के रियारों में भी एक कम्मन बासा और होचा कि मुझे भी कहा जाना चाहिने और उपर्युक्त प्रकों का उत्तर मणवान, महावीर दो प्राप्त करना बाहिन। वह नमने रहने के स्थान पर काकर कुछ परिवासक हस्त्रमारी उत्तरप्र-प्रकार पिचक, स्वाप्तमाना, क्रीचकर, जातार, कम्मकह, बादि खुक कर अच्छान महावीर के दर्शनार्थ कर रहा।

रीजित होकर उन्होंने बारड बचो का बम्मकन किया। बैन किन्दान्तानुबार उन्होंने निश्चित प्रकार की उपस्थात की। विविद्य प्रकार से आदापनार्य की। उनकी चन्दाना न जातापना का बचन विश्वस्थकती कुत्र के दूसरे अतक में विश्वेद कर से दिया गया है। इस प्रकार तित्र करोर उपस्था न बातापना के द्वारा उनका सरीर केशन विश्वेपकर पात्र पर प्रकार में उन्होंने अनवार किया है।

गीतन करने विर परिचित्र पूर्व करने के दानी को विचान होने पर भी मूने नहीं में। उन्होंने भागवान महाबीर है हुए।— स्वन्यक बहु है आनुष्य पूर्व करने कहीं जानेंगे रे अपनान महाबीर ने कहा—मीतम ! सम्पन्न वहीं है जानूच्य पूर्व करने महाबिद्दे क्षेत्र में दिखान को अपने करेता। वह मात्र कुरवर बीतम बलना प्रवास हुए। समुद्रा उन्हें विजी मी व्यक्ति के करवाम में बहुत ही अमिनवित्र यह करती थी।

#### चिरन्तन सम्बन्ध

भीतार स्थानी के बनेल पिक्ष नेका जार अपन जर पूरे थे। पर पत्ने केवन जानवारण नहीं हुआ था। के बई बार एस विश्व के केवर विश्व हुआ हो साम पत्ने हैं, बहुत शैकार होता कहा है। अहस्य के के हिंदी होता बात जो ने हैं। कहा आजा है कि एक बार पैकार के अस्वयन पहलीर ने कुछ नम्पनलकारों के हैं। होता बात जो नहीं है। कहा आजा है कि एक बार पैकार के अस्वयन पहलीर ने कुछ नम्पनलकारों के हैं। होता कानी इस कमार प्रधानीता की पिदाने के किन्ने क्यूने करकार ही सम्बाधिक को हूं कर हुआ नहीं कर पार पुरे नायून हैं। किन्नों है कि क्यारा हुई का बहुत कर है। अस्वीक की प्रदेश हैं। असेक हैं कि क्यारा हुई का बहुत का हिता होंगे आई है। असेक

क्यों से तुम्हारा और नेरा सुमबुर सम्बन्ध है। मीतम ! जीवक क्या कडूँ, वहीं से मी हम दोनो समान जीवनार, समान ऋति और समान मानो को प्राप्त करेंसे। मनवान् के इस कमन से चीतम की ज्यासीनता मिट गई और वे जासहीट पूर्वक नेपना माना में जब मुखे। नेपना मानि

सापान, महातीन बण्डीतार हु मानी है कि गीवन का मेरे रहि बनाव लोह मान है और यह पर स्वतिन् गोहास हो है नाता है। है उनके उन पीह मान को सुराम पाहते हैं। हसीकिने उन्होंने कर सबसे मीतानन का समय सामें रहता हम गीवन की पर्नवर्षण के किने करना ने कि स्वता । उस सीकार पात के से स्वताह में हम तहा है। हु के। मुझे उनके गीहित का कारण नर सना। मरबाह निर्माण पत के पार ही चुके है। गीवन स्वतानी को यह उस्तार पतित्व पति हो है समय मिला जे जर्कर स्वताह माने बहु कहा का पता हो हु कि । गीवन स्वतानी को यह उस्तार पतित्व पति हो स्वतान पति हो। उसके मिल्ह सुस्ताहर उन्हें हम का इन्हें हैं। गीवन स्वतान मुक्त रुक्त है जीवन समय में मन्दे स्वतान पति हों। उन्होंने कर ही सम्म स्वतान है अपने का मानस्तान है को हो अपने पतानी मिलाहों हु में हो। स्वतान पति होंगे पान्नी में नहीं सम्म स्वतान हो अपने का स्वतान है को हो अपने हों हो स्वतान महिता है।

### बाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्व

नीमून स्वामी एक महान् ता है। जनका व्यक्तित को स्वाद के विने एक बातां था। वधारे के प्रमान् महार्थी के अस्तानों में ता कर में यहें ने किर भी एक बातन की बाद सुर कार्य सिक्त है। उसार के प्रमान महार्थी के अस्तान में ता अपने आया को मही बहुतर हुए जोते हैं। महार्थ के प्रमान महार्थी के प्रमान महार्थ के प्रमान के प्रमान महार्थ कर के प्रमान के प्

हसी प्रकार उनका बाह्य व्यक्तित्व भी बडा बाक्यूंक था। उनकी खरीर सपदा का वर्णन सालकारों में हस प्रकार किया है प्रकास सरीर, सुदीक बाहुरिंत, क्योटी पर समित स्वर्णरेखा के समान गौरवर्ण, सम्बद्धास सप्यान (प्रपासन कमाकर बैठने से पूटने और सीने तक की सम्बाह और चीकाई की समानता), दूढ सहनन मुक्त उनका सरीर था।

## निर्वाण प्राप्ति

मानान् महानीर हे परचान् करीव बार्य वर्ष तक कैनाव बनरावा में विहार करते हुए वे स्व परा को पीवर करते हैं। जनका मिलिम प्रवाद परमाष्ट्र मन रा हुंबा को कि जब अपन मात्रा का एक मिलिस परा था पही कर हिंदिन पर मानत हुना। करते के नामुम में है पत्र बार को पुरानाम्या में, हीता कर काव्यम करवारा में, दी या वर्ष के कारन मनस्या में नाति किये। इस मकार उनकी समय बागुन्य ५२ वर्ष का प्रशाब हुना था। उनके निर्वाद प्रशाब होते है सत्तार का एक नामुन एस उन प्राप्त, किन्यु उनका सावस्य बीट उनका व्यक्तियर बान थी जती। तरह है विकास है तथा सहार है सिस्ट एक प्रवाद स्वस्तान की ताब हम मिला रहा है।

१---गणधरवाद

# प्राचीन जैन तीर्थ

(ले० पंखित कल्याणविजय गणी)

उपक्रम

पूर्वकाल में "वीचें" धब्द मौकिक रूप से बैन प्रवचन क्वान बहुविध संघ के वर्ष में प्रयुक्त होता या, ऐसा जैन आयमों से बाद होता है । जैन प्रवचनकर्ता बीद जैनसंघ के संस्थापक होने से ही जिनदेव तीर्यकर कहकारो हैं ।

तीर्ष का सव्यापं यहां नदी समुद्र में उउरने वचना उनसे बाहर निकड़ने का सुरक्षित मार्ग होता है। बान को भाषा में इसे पाट और बनार कह सकते हैं। संसार समुद्र को पार कराने वाले विनागम को बीर कैन-समग्र संग्र को मास्त्रीयें बताया गया है, और हसको व्याराति

रीमेरी संबार सामरो येन तत् तीर्षम्" इस प्रकार की गई है, एवं नदी कमूरों को पार कराने बाते तीर्मों को द्रव्य तीर्म माना गया. है : उपयुक्त तीर्मों के जीतिरक्त जैन-जागमों में कुछ और वी शीर्म वाने गये हैं, जिन्हें रिक्की प्रंपकारों ने स्वापर-

जपहुन्त तीर्थों के मितियाल जैन-जामां में कुछ और मी डॉर्च मार्ग नमें हैं, जिन्हें शिक्को प्रेयकारों ने स्वावर-तीर्मों के मार्ग तीरियल किया है भी दे वर्धन के बुद्धि करने पाने माने नमें से हैं। इन स्वावर तीर्मों का निर्वेष बापारांग आवस्तक जादि सुभों की निर्दृत्तिवर्मों में मिळता है, जो मीर्वकालीन बन्द हैं।

(क) जैन स्थावर प्रीपों में (१) वध्यास्य (२) उन्वयस्य (३) नवायस्य (४) वर्षायक (५) श्रीहण्डव पार्थनाय (१) पार्योत पर्वेत (७) वस्परेत्साय (८) वर्षुवय (१) सम्पेद्यविक्यः और (१०) नक्युरा का वेद निर्मात स्त्यूप स्थावि ती विकास का विकास विकास

- (ब) (१) हरिवनापुर (२) वीरियुर (१) नयुरा (४) क्योच्या (४) व्यान्सव्युर (६) वारावती (काशी)(७) सास्तती (८) वरित्रपुर्व (६) निर्माण (१०) प्रवाह्म (११) वराया (वायपुरी) (१२) मोहणुर (११) वरायाही (१५) कीशावी (१५) राष्ट्र (११) क्युरा वार्ति स्वत्य ती तीर्क्यण ती न्यान्त तीत्र मान दिवार्च क्युर्य वार्ति स्वत्य तीर्क्यण तीर्क्यण तीत्र मान दिवार्च क्युर्य होने के कारण वेती के प्रयोग कीर्य-वार्ति व्यक्षण होने मान विशेष सर्वाच्याच्या तीर्क्षण तीर्क्यण होने हुए होने हुए कार्याच्या मुनियों में मान मी क्रीटेन्स किन-मोनिय कोष्ट्र पट्ट, मीर याचित्र कोष सर्ववार्ष मान वीर्क्षण होने पर होने होने
- (म) जब्द तीमी के मोरिएक प्रकृति मी सामां की तीमी के वार्ग में मित्र हुए दे सिन्त में हुए में मान तम के स्ट्रे पूर्व है, मीर कुछ निवास मी हैं। इनकी वीमित्र वास कुती यह हि—(१) मात्र वारण—न्याप्रम (२) मात्र मीर्थ-स्वामक पार्शनाम (३) मृत्रक करावारोव कडुनिका विहार—मीत्रकाम (१) मृत्रकीयीर (मात्र मात्रका) (१) सार्य तीर्थ-स्वीचनाम (१) महत्त्रवीयर (मात्र मात्रका) (१) सार्युप्त-स्वीचनाम (१) महत्त्रवीयर (भ) मात्रकाम (१) कार्युप्त-मात्रकाम (१) कार्युप्त-मात्रकाम (१) मित्रिय (मित्रका) (१) मीत्रिय-क्याप्ति (१) मुत्रकाम (१) मित्रकाम (१) मित्रक

सुत्रोक्त तीर्ध

आचारांग निर्युक्ति की निम्नलिखित गायाओं में प्राचीन जैनतीयों का नाम निर्देश मिलता है।

दंसम नाम चरित्ते तमबेरमो य होई उ पसत्या।

जाय तहा ताय तहा <del>उपवार्य युक्तं सरुमव</del>णको ॥३२९॥

तिरम्पराण मनवनो प्रवास पावसीय तहस्तरहरीन । सर्विमाम्य नतन्त्र दिख्या रिक्षम गुरुक्या पुण्या ॥३२०॥ सम्मानियेव निक्साम परा नाल्यान्य त निक्सने । दिख कोत्रमन्त्र मदर नदीसर भीन नवरेतु ॥३३१॥ स्ट्रास्मुक्तिये ग्रामान्यक्षे य । पाड रक्षमत्त्राः चक्रसमात्र च स्वामान्यक्षे य ।

अर्थात् रर्थन, सम्यन्त-ज्ञान, पारित्र, तप, वैराय्व, निनय विषयक प्रावनाए जिन कारणो से सुद्ध बनती हैं, उनको स्वरुवाणों के साथ कहूँगा ॥३२९॥

तीयंकर मबनतो के, उनके प्रवचन के, प्रवचन-प्रचारक प्रमावक बाचायों के, केवल, मन, पर्वव, बयिखाल, वैन्यारि स्रतिक्य करियारी मृतियों के सन्युव वाने, नमस्कार करने, उनका एकंत करने, उनके मुगो का कोर्तन करने, उनको सन्न सरमादि से पुता करने से दर्सन, आज, पारिय, तथ, वैराज्य सम्बन्धी गुणो की ब्राह्मि होती है ॥३३०॥

वानकरवायक स्थान, जमानियंक स्थान, दीक्षा स्थान, सम्यासस्या की विद्युत मूर्ति, केवत कानोतारि का स्थान, और निवांन कस्यायक मूर्ति की तथा देशकेक बहुतारि के मस्त, नेद चर्चत, न्यीवर के केवते और अध्यारेकी के मूमिस न्यारे में रही हुई विनारतियांनी की, तथा (१) स्थानस्य हुं जनवाद (१) स्थानस्य (१) वर्षावर्ष्ट (१) वर्षावर्य (१) वर्षावर्ष (१) वर्षावर्य (१) वर्षावर्ष (१) वर्षावर्ष (१) वर्षावर्ष (१) वर्षावर्य (१) वर्षावर्ष (१) वर्षावर्य (१) वर्षावर

िर्मुचित्रमार प्रश्नान् प्राव्याहु स्थामी ने तीर्थेकर प्रश्नस्त्री के जन्म, बीखा, विद्युर, ज्ञानोस्तर्यां, विद्यांण जाति के स्थाने को तीर्थे स्थलम मानकर वहीं पेंडू एविनवेदोंनों को बनन किया है। बड़ी नहीं, रण्यु एवजस्तीय, जीसामियन, स्थानमा मामबंती आदि मुनों में वर्गियां देश स्थित, अपुर-त्यकर स्थित, नेवस्थतंत्र स्थित, वहन-त्यक्षर होन स्थित, और म्याप्त देशों के मूर्क-पर्म स्थित नपारों में पेंड कुए पेंद्यों की प्राव्यक्त विज्ञातीयांकों को भी चनक क्षित्र है।

निर्देशित भी गाया है ३२ थी में निर्देशितकार ने तत्काठीन भारतकरों में प्रसिद्धि पाने हुए तात कथात्वत जैन तीरों को नवन्त किया है, किनमें एक छोडकर खंद सभी प्राचीन तीर्थ विधिकत्र हो चुके हैं। फिर भी धारते तथा अनग अस्तानों में इनाम को बर्गन मितका है. उनके साधार पर प्रकार वार्ड खेटने में निरायण किया कार्या।

#### (१) अप्टापद

सप्तान्त परंज अपनेदेकालीन क्योप्पा हे उत्तर की दिया में सर्वादिक था। स्वाना उपन्ति वस कभी सर्पाया है रूपक पारादे तम स्वानात्त्र पंज पर कहते हैं और स्वाप्तियावती प्राय-क्या जनकी सर्पन्तम में याँच नक्यां के आ दे स्वाप्तान देवा की देव स्वाप्त के देवा की देव स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त स्वप्त के स्व

सद्यापय के नत्राप्य होने का तीसरा कारण यह भी है कि सगर बक्कड़ों के पूरों ने सद्यापर गरंत रिसर्व विवर्षण स्तुर सादि को अपने पूर्वन परन परता चक्कड़ों के स्थापक के चारों तपक ग्रहरी साई सुद्याकर उसे गया के प्रकारत है ने मरता दिया था, ऐसा प्राचीन जैन कमासाहित्य में किया ग्या चर्णन बाब भी जनकब्द होता है।

सीर्थ

उपर्युक्त अनेक कारणों से हुगारा जच्याप्द वीचे विस्का निर्देख खूत केवसी मगवान महबाहु स्वामी ने अपनी आधाराम निर्युक्ति में सर्वप्रमम किया है, हमारे किये आब अदर्शनीय और अकम्य बन चुका है।

आचाराग निर्वृत्तित के अतिरिक्त काकस्यक निर्वृत्तित की निम्निष्टिस्त वाषाओं से सी अस्टापद तीयें का विशेष परिचय मिलता है —

> बह् मध्य नगरान्थे पुष्पायमपुष्य श्यवहस्य। वयपुष्पि विहरितम परी अट्टाय स्ट स्ट परिशेश बट्टायमि केंद्र पर्यवस्यपर्य हो महरितीय। श्विह सहस्तेहि सम विम्यायमनुदार पर्या ॥४२४॥ विम्याय पितासि विम्या हस्तार-विवास व। स्वतः १ प्रा विचारि वामा हस्तार-विवास व।

तब सतार हुंच का करन करने वाले मनवान् न्यायवेद सन्दूर्ण एक काल पूर्ववर्षों तक पृथ्वी पर विहार करके स्वनुक्रम से स्थाप्तर पर्नत पर मुद्देन, जीरक्ष जपवाल के तम के बन्त में वस हवार मुनियम के जाय सर्वोच्च निर्वाच की प्राप्त इस [142](142]

अपवान और जनके कियाँ के शिवर्यमां पर पार्टिकवारों के देवों ने बाहर जबके बनों के बािन सक्ताप्त में सामार्ट्स कर स्वार्यम हैं के शिवर्यमां के स्वर्ध में के बाहर जबके बनों के बािन सामार्ट्स कर सम्बद्ध हैं। तो स्वर्ध में के स्वर्ध में सामार्थ कराय में सामार्थ सामार्थ में सामार्थ म

उपर्युक्त सुत्रोक्त वर्णन के अतिरिक्त मी अच्टारद तीर्ष से सम्बन्ध रखने वाले बनेक बृत्तान्त सुत्रो, वरित्रो, तथा (पीरा-णिक) प्रकीर्पक जैनप्रन्थों में मिठते हैं। परन्तु इन सक्के वर्णनी द्वारा विषय को बढाना नहीं चाहते।

#### (२) उज्जयन्त (जर्जयन्त)

स्वज्ञायन्त वह विरमार पर्वत का प्राचीन नाम है, इसका दूसरा प्राचीन नाम रैक्तक पर्वत भी है 'गिरतार' यह इसका शीक्षरा पीराणिक नाम है जो कर्त्यों, कवाजी खादि में निकता है।

इन्तमन्य शीर्ष क नाम निर्वेश काष्यपार-निर्दृष्टिक है निवा गया है, वो उसर वहा जाने हैं। इसरे कीरियत करणपूर (जानिकालक-स्थानपार), बावस्थनपुर वादि में यी इसके उस्केश निकते हैं। करणपुर में स्थाप्त पर पर प्रथम प्र नेरियत्य के दीवार, नेरक कार तथा निर्देश वास्क तीन करणपार- होने का उसकेश किया थया है। कायस्थन स्मृत्यार्थित विकास की निर्योद्ध वाचा में भी अध्यान् नेरियाण के दीवार, बात बीर निर्वोध करणपार होने की यूचना मिनती हैं कीर— सर्यात—उज्जयते पर्यंत के शिक्षर पर जिसकी दोखा, केनकक्षान और निर्माण हुया, उस धर्म पकर्वी मणवान नेनिनाप को में नमस्कार करता हूँ ।

त्रज्यस्य तीर्षं के प्रसम् में कम्प मी बनेल सुनो तथा उनकी टीम्सवी में उल्लेख निकते हैं, मरणू पर परका बही सर्गन करते तेल को नवाना उत्तित सहेगा। आपने विद्यानसूचिक उनकात महातीर करन, तथा बन्न विद्यान है पर हुए प्रमुख्त ती में है लग्न आदि के केत्रियर उनसीयों उदस्य के रहण कि स्थान में विष्य करता है पर्यन्त प्रसास के उनज्यत्व पर्यन्त के कमूमा जीवन परानों से समुद्रिकाशी होने के सम्बन्ध में सामार्थ विद्यान ने जाने करने में सहस

सी दातें कही है, जिनमें से कुछ एक मनोरवक नमूने पाठको के मदलोकनाय नीचे दिये जाते हैं —

जनतोजनिहरिकाजनरेन तर परस्तो छन्छ।
सुक्रमस्त्रासिकाज्यो करेष्ट कुळ वर हेन ॥२०॥
शिरिपुञ्जूनव्यारे जनिकतासमस्य च नानेच।
तरस्य वि पीत्रा पुर्वी हिम्बाय् होइ बर्येष्ट ॥२८॥
हिस्स वि पीत्रा पुर्वी हिम्बाय् होइ बर्येष्ट ॥२८॥

विज्ञतपदमिहरे बारीहर बारिकेन सम्परिते । तिम्ब पमुच्यमिते दुश्कर व दिल सम ॥६०॥ तथादित दिल दिश्मकम नित्येन तल सत्वा । स्पर्येतराचि बारा दिल्यसो व्यक्तस्तिसा ॥११॥ दिल्यों क क पुरुष्

जिन्नहेनाथसिका विस्त्वाया तस्य बरित पाहाण । ताल उत्तर पात्रे बाहित्यस्वहमुद्दो विश्वरी ॥१६॥ तस्य य बाहित्यस्य स्वयनुपुगीद हितुत्वस्यस्यो । बरित रत्नो सम्बद्दो नियद सुत्व व चरेत्वो ॥१७॥ वि० ती० क० पृ०८।

<sup>—</sup> विश्वतान को यह तमा स्वके बाद की "क्वारिकाट" यह दोनो पाराप प्रविध्य नातृत होती है। पण्ड यह कर कीर किया ने स्विध्य की, यह कहार कांग्र है। इसासक चरितानकों सामार्थ क्यारित के प्रत्य में एक राख्या है के एक का पार कर कि उसाम में एक राख्या है। उसाम के चरितानकों का स्वार्थ क्यारित के प्रत्य में एक राख्या है कि एक का पार के इसाम प्रविद्य का प्रत्य के उसाम के उसाम के उसाम के उसाम के कि एक का माने के एक विश्व की प्राप्त के प्रविद्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य को के प्रत्य को के प्रत्य को के प्रत्य के प्र

इय उज्ज्वसतकम्म अविकम्म वो करेइ जिलमती। कोहडिकसम्मामो सो पावद इच्छित सुबस ॥४१॥

वि० ती० फ० पु० ९।

अपीत्—अवलोकन विश्वर की स्थित के पश्चिम दिय् विनाय में कुठ की पक्ष जैसा हरे रम का बेमकरस सरता जाता है, यो ताझ की ओठ सबर्ण बनाता है ॥२७॥

उरुपत्र पर्वत के प्रयुक्ताबतार तीर्ष स्थान में बन्विकाश्रमपद नामक वन है, जहां पर पीतवर्ण की मिहटी पाई जाती है,

जिसे तेन आग का ताप केने से विदया सोना बनता है। २८। उच्चयत पर्मेंच के प्रमय शिवर पर पड़कर दिवार दिया में तीन तो बनूद बन्दोंड़ बाद्द सी हाच नीचे उतरान, वहूं परिकरण नामक पत्र किय करीचुं परिवर निकार, उच्चे लोककर साववारी के साथ उसमें प्रवेश करान, और अद्यानीस

प्रावकारण नामक एक पारण के बांचे पूर्विकारण नामकी, करकार वाताकर धाववीं के बांच के बंधन करकार करते, जार करहात्वास इस वा कर मीरत करने पर कोई को सीमा वनाने बाला किंगा, बेंगा को बाबुब्बल कड्डिय राज होता । १०-१६ अप इस वा कर मीरत करने पर बांचिवारों नाम के प्ररावत एक वर्षी किंगा है, विवाद करवाहिल के एक बुल्वा समा हुआ है माठी अपन किया में साथे कर मीरता के प्रावक्त कर करवेला एक कार्योक्स किया है मीरता करने करने कर

के उससे उत्तर दिशा में जाने पर दक्षिण की तरफ कानेवाला एक ज्योगुळ दिवर मिलेगा, उसमें पालीट हाय नीचे उत्तरने पर दक्षिण मान में हिनुक का या रक्ष्यक्षे सक्ष्येमी रव निकेगा, जो तावे को वेषकर होना बगाता है, इसमें कोई सवय नहीं है। ३६ – ३७।

इस प्रकार जो लिनभक्त कुप्नाच्डी (जवा) देवी को प्रणास करके सनमें शका काथे विना उज्जयत पर्वत पर रसासन-करप साधना करेगा वह मनोजिजपित सुख को प्राप्त होना ॥४१॥

विनाप्रसमूरि हुत जनवात महाकरण के मतिरिक्त नेण्य भी अनेक करन और स्वय जनक्य होते हैं, जी पोरामिक होते हुए भी ऐतिहासिक इंग्टि से स्मिथ महत्त्व के हैं। हम इन खब के उद्धारण देकर केल की नहीं बटावरें। नेवल जनमीनी समित्र साध्या सेकर किल की पर करें।

'रेशरक्षपिरि करन समेर' में इस टीमें के किया में कहा गया है— मगवान तेमिनाव ने स्थापका के समीप मिकासन पर सीक्षा सकुत की, सहसाध्यन में केनकमान प्राप्त किया, क्षातारान में समें सेमना की, बोर अवकीकन नामक कीने मिकर पर निर्वान प्राप्त किया

्रीवत की मेवाजा में कृष्ण वासुदेव ने निष्क्रमण बादि तीन करवाचकों का उत्सव करके 'रुपप्रतिमाओं से घोसित तीन जिनम्बेदय तथा एक अन्यदिवी का मन्दिर बनवाया । ( वि॰ ती॰ क॰ पु॰ ६ ) ।

इसी करन में इस तीर्प सन्बन्धी क्षम भी ऐतिहासिक राष्ट्रेस मिन्से हैं, यो मीने दिने बार्ट हैं :--

"मुल्ले गुरुदरम्पाए रचीनदुरेवेन संपारपनं हनिता स्टब्स्नो बन्दाहियो कवियो । तेप व कहिन्दं जीनीवीत्रस्था एनारात्वयपंचाविष् (११८५) विक्लनरात्वकारे लासीवर्त्त । माठवरीकपूर्वकरेचं वाहुनावदेचं वाहुनावद्वरं वाहुनावद्वरं पोतुस्कपस्कितिद्विनारभावनीरपद्वविस्तांत्ववस्याहिके सिविविध्यातहुनुसन्दे वासाम्परीते (१९००) विस्त क्षेत्रकरे परुषा संपातिका ———। एत्वार् चंडेटीह् चेपेरिहें बाहिपरितार हरसापनो सेत्रह (हि० डी० ४० ४० ९)।

प्रशति पूर्वकाल में पूर्वर मृतिपाठी चौतुल्य स्वतं वर्षाविहत्व में ज्वारह के स्वतः सर्वेतार को भारत हमारिती क्तरुवन को देहीं का बातक नियुक्त किया । सब्बन ने विकत संबद १६८९ में महत्वल बेनियार का बसा मनन करवाया, सह में नातव मूनिमूचन साबु मावड ने टस पर स्वयंत्रय कानवसारक बरवारा !

चीतुरः वस्वती को हुनारपाठ देव तिमृत्ति को कीपाठ हुडोत्पन्न सीचाद् दब्बावराठ ने विस्त तंबह ११२० में करवरतंत्र पर्वत पर चड़ने के तिल् तोसानस्य मार्च करवाना और ठड़के हुन बकत ने होसान मार्स में पाक वनवाई। इन पहा भाग से क्ष्मर चड़ने बाले पानिक दनों को बक्षिण दिया में बजाराम नायक दकान शेवता है ।

हुन क्सों के शतिरित्त स्वयदंत तीर्ष के साथ संदंद रखने बाते अनेक स्टुटि स्टीम मी निकरीनक रहियों के बनाने हुर र्जन शान मान्यानारों में चलतन्त्र होते हैं, जिनमें से पोड़े से स्थोर नीबे बहुद्दा रुप्ते हर दीवें का बान समान रिपे--

दोवनइपर्वनेजन मृत्रे विन्तृहार्गकः । पुष्परादिखिनाति गरण्यन्त्र सनिनेता॥भा सीवर्गवंबक्लयानतसारक्योनितन् । बारबैलं बनात्पत्योत्तरि वीतेनिकप्रमु ॥५॥ क्षी रिकापुतुदेवस्य पाइकात्र निरीयका । स्कार्यकात व विकास पारकपूर व्यसेहाँ ॥६॥ प्राप्तवाच्यं परित्यक्य जस्तृतामित प्रमृत्त बन्धान् विश्वयं च स्लिप्धान् प्रचेदेश्यमहाब्द्यम् ॥शा अन्नैव केवलं देवः च एव प्रतिसम्बदान्। दर,क्टनहित्रेपी ह प्रमृत्यीच्च निवृद्धिम् ॥८॥

कर्मात् रक स्टब्संड रिटिर के यो मोरफ लेंचे मिलर बनवाने बाटों की मिलंड हुन्य रामिकों ही बजाहरूर वेही बजवर विनर्गरियों की पीता मुजानित है। इसी विस्तर पर मुक्तियर रूप, करार तथा सामस्त्राहर से मुतानित प्रवरत् शीनाम हा नुनद चैत दुन्यानेवा हो एत है। यह का प्रशिक्त नेवादिन की बार सहुता बरेत. सात बीर इस के माहर माजित्स के पार को दूर कार्ती है। यहीं पर शैरीतिनके की वास वन्द्र पार वस्त विसाव हुडूब का तर का माजून मेनितार ने नहावत बारण विसे में । यहाँ पर सम्बन् केवल्यानी हुए तमा बडाहित विनाव महाबन् मेनितार ने पहें निर्वाप पद पापा ।

र्षद्र :---स्तर्वात्र क्रस्यापत्रय मन्दिरमादके l श्री बस्तुनासी मन्त्रीकावनल्यारेत मञ्चहर ॥९॥ दिनेन्द्रिस्टर्पेन्द्रन्यप्तस्य दश छ। श्रीनेनेनेन्द्रनं क्र्युनिन्द्रा इद चकार्वाते ॥{०॥ ग्देन्द्रपत्नामास्य हुन्दं मज्यदे विट सुद्राविक्षेत्रेतेः दुर्गे स्ताकाहरूकपत सर्व ॥११॥ द्युवयावदारेत्र बस्तुपाटेन कृतिते ज्ञवमः दुरवरीलोऽज्यानवी कजीदनरस्त्रमा ॥१२॥

सिह्याना हेमनर्गा सिद्ध बुद्ध सुदाग्निता । कन्ना अनुभिवनृत् पाणीऽनाम्बा सम्बिपनहृत ॥१३॥

(वि० ती० क० प० ७)

यहाँ पर बागान के बीन कर्याणक होने के कारण के ही मंशिक्त वासुगान ने कन्नामें के ह्राय को मनद्धत करने बाता गिर कल्याणक मन्दिर बानाया । विन प्रतिवासों वे चरे देश वह यह प्रवाद में देहु है, मानवह मीनामांक्रम स्वत्त करने वाह पूर्व दन की योगा पात्रों है । इव पर्वेश की चीटों की मंत्रिक्टम सामक कुब्त, तो मान्य की कर के पर प्रति में स्वत्यों विम प्रतिवासों का स्वत्य करने में वालों हैं भूमिक कर रहा है। यही बहुताल हात्र कार्यित कुन्यानावार शिवार की मानवात्त मुक्तमंद्र मान्य दुवारीन सामी, क्याप्तर की ताम मानवात्त पीचार मानवात्त कि ती की ताम की साम है। इंग पर्वेश पर कुर्यं की वी कारिनामांक्री, विद्याहल पर बारफ, विजन्द सामक कार्य कुर्यविक्त हो दूसी को व्याप्त शिवों, कार्योग साम की प्रति विक्र हम में है होने सामान्यों वहां प्रति हों कर के विनासी करियार करती है।

उज्जयत तीर्थं सबधी उनत प्रकार के पौरानिक तथा ऐतिहासिक बुवान्त बहुतरे मिलते हैं, एरन्तु उनके विवेचन का यह पोष्य स्थल नहीं, इस इसका विवेचन यही समान्त करते हैं।

#### (३) गजाग्पद तीर्ध

गनावार भी जानाराम निर्दृष्टिन निर्दिष्य तीयों में छे एक है, एरन्दु बर्तमान काल में व्यवशिक्षा हो चुना है। हक्की बर्यास्परि सुत्रों में व्यापार्युर नगर के समीमलतीं स्वापांस्ट पर बताई नई है। बायसन्तर्मूल में भी इस तीमें को स्वापांस्य के स्थापांदुर के बमीमलतीं पहाडी तीयें किसा है, बीर हक्की जलांति का वर्षन भी दिया है, विकक्षा हक्षिप्त हार नीमें दिया बतात है।

"एक समय श्रमण भगवान् महामीर बक्षाणे देश में विचरते हुए अपने श्रमणक्षण के साथ दशाणेपुरके समीपवर्ती एक उप-वन में पथारे। राजा दशाणेश्वर को जवानपालक ने नगवान् के पथारने की दशाई दी।

भीभागवन का सामान सुनकर राजा बहुत हैं। हमिंवा हुना । उसने सोचा, कर ऐसी दीवारी के साथ मावनत को कन्दर करने जातमा और ऐसे काट से क्यन करणा जैसे काट से न पहले मिसी ने किया होगा न प्रतिष्य में कोई करेगा । उसने सारे नगरमें मोबाग करता दों कि कब्ज ममुक समय में या तमने कई परिचार के साथ मरवानु महाबीर को स्वयन करने जावेगा, और मार्गिकमण को भी उसका समुगमन करना होगा।

राजकीय कर्मचारीगण उसी समय है नगर की समावट, चतुरविक्षी सेना के समय करने तथा बन्धान्य समयोचित तैयारियाँ करने के कामो में जूट नये । नामरिक्ष्मण भी अपने-वपने घर, हाट सम्वारले, रस, बान, पाठकियो को सजाने रुसे ।"

हुसरे दिन प्रयान का काम बाने के चहुते ही जारा नगर प्रवानों, तोरपो, पुत्र शकाओं से हुसीभिश था। पुत्र मार्गों में जक किवनाकर कुल निवंदे गये थे, राजा स्थानंबह, उकका समूर्य मन्त पुर बीर राजा सातीयन करने योग्य पानी (बाहुतो) से मगरान् के वन्द्रगार्थ राजा हुए, उनके पीक्षे नार्यारक भी रहो, पाकनियों जादि में बैठकर राजकुट्टम के पीक्षे जबह पत्रे।

महासीर की पर्य कमा की उन्हां जात कर को हुए एकाने कर में करने हुए यो। यह करने को मनवान महासीर का सबसे व्यक्तिन महासीर किया मानता था। जिस हो प्रायम करने के इस में मानवान कहातीर के विद्वार को को करने कर निया कर का क्या कर का करने हुए के काम करने करना करने का उन्हां के निवक्त कर वाद में दिए जमान है और एका समाजित मानियों के बात कर के बात करने करना करने था रहा है। इस में मों इस मान के बात करना वाहान्य करने ऐसा कहाती पर बात कर हैकर दिखा परिवार के मान बात पर में का क्यों के का का का मानिया किया की मानिया कर स्थानिय करने को हैं है होता मीतिय कहाती कर का क्या पर में कहाती करने का का मानिया किया किया है करने के चीता पर समेक-मोके वास्तियों में मानियाने करना बाहर ऐसान होती कारण। दिख्य वसित है इस में हार्यों के अनेक चीता पर समेक-मोके वास्तियों में मानियाने करना की एका मोती की व्यक्तियों पर देखाताता होता करने हिंगे को करी मानिया मानिया करने की देवा स्तर की शक्ति के सामने मेरी विन्त नगण है। मका सूर्वप्रकाश के शामने छोटा सा सिवारा की समक सकता है? उसने अपने पूर्व भव के पर्य कुरवों की म्यूनता जानी और मनवान् महानीर का वैराय्यमय उपदेशामृत पाकर ससार का मीह छोड़ कर श्रमणवर्ष में दीक्षित हो गया।

स्वामां कुट की निवस निवाल विवार पर इन्द्र का ऐएनडा खारा था, उस किया में उनके करने रागे के किन्द्र करा के किन्दे तम गरें। बार में नावकारों में उस निवाही पर एक बात किन्द्र बंदा महाना प्रतासकर उसमें महाना महानित्स की कितारिक कराई, तम से इस स्वाम का नाम "अवाकर" और बार के किन्द्र मार हमा था। बात महू 'स्वाम प्रतास दीने पूजा वालू पहुँ । स्व् स्थान मारक भूमि के किन्द्र प्रदेश में या वह भी निर्मित्य कर से कहाना करिन है, किर मी हमारे कनुमान के कनुमार सामा के पूज में में मार का महाने कि कराई कराई मार कर्म कराई कराई मार कर्म कराई कराई मार कर्म कराई मार कर्म कराई कराई मार कर्म कराई कराई मार कर्म कराई में स्वाम कराई कराई मार कराई

## (8) धर्मचक्र तीर्था

आपाराग निर्मुन्ति सुचित चौचा "धमचकनीचें" है। इस तीर्च की उत्पत्ति का विवरण आवस्पक निर्मुनित तथा उक्की प्राचीन प्राकृत टीका में नीचे किसे जनुसार निकता हे —

कत्ल सन्विद्दीए पूए महश्दर्ठ धम्मवक्क तु। विहरड सहस्समेग छनमत्वो नारहे वासे॥३३५॥

आदरमकरिप्युंचित नामा के निवरण में चूर्णिकार ने धर्मचक के तबब में जो विशेषता बताई है यह निम्मतिवित है — ब्लुही भगवानु तहरें में वह स्थान पर सर्वे स्तम्म, एक शोवन परिधिवाता, वित्त पर पीच शोवन केंचा व्यवस्थ खारी है, प्रमेचक का चित्र कन्मवार्गा'।

> सहाने जारास्त्र जोषण जिल्ला पुरुष गृशि व। साहित्या जारास जारास उत्तर परिवाहरेश। सहाने व जीवार राज्यात वे साम्या वर्षणाह्या । वाते प निष्कार्या हे तस्त्रा स्त्रा जाता ।१३००। कारास्त्रा प्रको जारासी हिंदीली निष्कारण । कारास्त्रा प्रकारी जारा (व) यूर्ण निषदस्ता ।१३८०। कारास्त्रा प्रकारी जारा (व) यूर्ण निषदस्ता ।१३८०। कारास्त्रा प्रकार जारा प्रकार जारा । कारास्त्रा प्रकार जारा प्रकार जारा । कारास्त्र प्रकार जारास्त्र । कारास्त्र प्रकार प्रकार जारास्त्र । कारास्त्र प्रकार प्रकार प्रकार । कारास्त्र प्रकार प्रकार प्रकार ।

१—आधुनिक पण्डिम पनाव के राजकिपन्दी निके में "श्वाह की ढेंग्रे" नाम ते वो स्पन्न प्रविद्ध है वही प्राचीन तस्वविका पी, ऐंगा बीमकी में निर्मय किया है।

96

बिहार मूर्ति व कटार पर्यंत बना रहा, बर्चान् दूर्व परिष्ठम मारत के देशों में कुरकर, सध्य मारत में माते वन बहुमा कटारद पर्यंत पर ही बहुरते। मतमार क्षायांकित का क्षयात्त पर्यंत (त्यास्त्री औपन) हुआर वर्ग के कहा रहा, तार में साम्या पुरिस्तान तपने के बहुत के नीते धान कर्डहरू के केनकात मन्याह हुआ। यह काय कार्योत निर्मान व्यवस्था किये। कार्तुमा पर्यो एकारबी का दिन मा, दश हायोगों में नक्त केनकात क्षय हुआ और आपने धाम धाम के एवं महास्त्री के पर्यंत्री किया।

यांपन को बाह्मिन ने क्षाप्येद के स्वारक के कम में बकावा था, परंजु काकावार में यह स्वार पर विश्ववेद बाकर विमानवित्तारि प्रेतिक्वा हुँदे, और यह स्वारक ने एक महत्त् तीर्षे का रूप सारण किया। अंतिक्वा कियांचेती में कराक मामक बानवें वीर्षक को बेद प्रमान पाइ का कारण के हस तीर्ष में कराकर के कार करामा करीं कि दी सार्रे कार के कार का उत्तर कारण के प्रमान माने की दिवा सीर करने कार तक बहु देशी मान के प्रविद्ध रहा। महानिवीय नामक जैन सूर में हरका चुचान्य निकता है, निवारों से बीबा हा करवारण

अहस्या गीमगा है वाहुमों व सायरिय मण्यति यहां म वह मन्य हुन शामबेही वास मन्द्रीह तित्यरत करि (१) य हैमायरियां बरणह्वातिम दिवां सम्मवक महुम्मामञ्चामों जाहे गोमगा सदीम नता बरणात मान्नीर महुराए मारतीए मित्र वेपायरियों न वह प्रधानाय न कम्महे तित्यस्य तह तुर्धिहासाध वा नावपर विकेष स्व तवान कह तुन्हें ब्रयमह समोदानी अहन च जारा गर्यां कनामे परिजन्द एया कारणेन तित्यस्य प्रधान विकित्यह ।

सर्वाद (भागमान महानीद कहते हैं) है गोतन ' मन्य समय में शापु जब सामार्थ को कहते हैं, मणकनू' ' निर्देश सामार्थ है करों हो हम विस्ताना करने तथा पणकाम सामार्थ हो मण्यत करने समेपक सामार्थ हा उस हो ' नीतम ' खा सामार्थ में हुक मने सामार्थ मान्य मान्य से कहा—में के स्वास्तान के दुर्विचित सामार्थ हो की को जाता नहीं करता, इस मान्ये कर सामार्थ मोन्य मान्ये के स्वास्तान के सम्बन्ध करा हमार्थ हो सामार्थ के स्वास्तान के स्वास्तान के सामार्थ हो सामार

<sup>(—</sup>वार्ष) वारा क्या वीर पर होने कोत केत के कर में राष्ट्रण हुता है। पश्चिमकी में हैं बाई क्या मुश्ती में मीं केत समयों हो तीर्ममार के कियं अपन करना मंत्रित क्या है। किशा मुं मी मूर्त में मूर्ण में बीक्ष ——जराव में समस्य में प्रमुख्य हैं मिश्रमी मूर्ण हैं। श्लेकाल या किया प्रीमा तिक्करण या सम्मूमियी एसपीय अरावीं हित्यकरों निकार किया (१२१—) अरावीं क्यापन में वीर्मन हमते हमें में मिश्रम हमते कीत्रीय स्थापन के स्थापन में स्थापन करने कार्य में मीत्रित हमते कीत्रीय स्थापन के सम्मूमीयों एसपीय में तीर्मन हमते कीत्रीय, सम्मा तीर्मन केत्री मान मान किया किया हमते के स्थापन के स्थापन के स्थापन के प्रमुख्य के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन करना के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन केत्रीय स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन केत्रीय स्थापन केत्रिय हो स्थापन केत्रीय स्थापन केत्रीय स्थापन केत्रीय स्थापन केत्रीय स्थापन केत्रीय स्थापन केत्रीय स्थापन केत्रिय स्थापन केत्रीय स्थापन केत्रीय स्थापन स

वीद पीनी यात्री ह्वेनसार जो कि विक्रमकी संसवीवती में मारत में बाया वा, वपने मारत-यात्रा विवरण में स्वस्ता है-"स्तूरी नाय प्रतास का वा प्रतास निवास का अध्याप का अध्याप किया वा किया का प्रतास का अध्याप स्थाप का प्रतास का का क्षेत्र पर पूर्वकाल में बोबिस्टल चंद्रप्रज ने बचना मास प्रचान किया वा, चित्रके उपलब्ध में मीबें सम्राट् ने उत्तक पह स्मारक

. उत्तर पीनी यात्री के उत्तरेख से यह तो निश्चित हो जाता है कि वर्मचक विकम की सातवी सती के पहले ही जैनो के हाप से चला गया था । निहिन्त रूप से तो नहीं कहा वा सकता, फिर भी यह कहना बनुषित न होगा कि वसेनियन होए भी हैता की तीसरी वाती में आक्रामक वनकर त्रवाविका के मार्ग से बास्त में बाब, उस समय के स्थमन ही पर्मपक में बीबी का स्थारक

## ध-अहिच्छत्रापाश्वंनाथ

आचाराग निर्मुक्ति सूचित पास्व-वहिच्छना नगरी स्थित पास्व-नाथ है। भयवानृ पास्वनाय प्रवनित होकर तपस्वा करते हुए एक समय कुर जनक देश में पचारे। बड़ी शखानती नगरी के समीपनती एक निर्वेग स्थान में आप स्थान निमण करे थे, तब उनके पूर्वभव के विरोधी कमठ नामक अधुर ने जाकाश से बनवोर जक बरसाना बारम्म किया । वडे जोरी की वृष्टि हो रही थी। कमठ की इच्छा यह थी कि पारचनाय को चलमप्त करके इनका ब्यान मन किया जाय। ठीक इसी समय परणेन्द्र नागराज भगवान् को वन्दन करने जाया और जनवान् पर मुसकाबार बृष्टि होती देखी। परणेन्द्र ने मणवान के क्रमर अपने फन को छत्र रूप से तान दिया और इस अकाल वृष्टि करने वाले कमठ का पता लगाया। यही नहीं उसे ऐसे जोरों से धमकाया कि तुरन्त उसने अपने दुष्कृत्यको बन्द किया, और मधवान पारवैनाय के वरणों में सिर नमाकर उसने धरणेन्द्र से माफी मांगी। जलोपद्रवके सान्त होने पर, नागराज धरणेन्द्र ने अपनी दिम्य समितके प्रदर्शन द्वारा भगनान की वहत महिमा की । उस स्थान पर कालान्तर में भक्त लोगो ने एक बढा जिन-प्राखाद बनवाकर उसमें पादर्वनाय की नागकन---छनालकृत प्रतिमा प्रतिष्ठित की । जिस नगरी के समीप उपयुक्त घटना घटी थी, वह वहिक्छनानगरी के नाम से प्रसिद्ध द्यो सर्व ।

"अहिच्छना विषयक विश्वेष वर्णन सुत्रों में उपरम्ध नहीं होता, परन्तु जिनप्रमहारि ने "अहिच्छना नगरी" करन में इस तीय के सबध में बुछ विशेष वार्ते कही हैं, जिनमें से कुछ एक नीचे दी जाती हैं-

(अहिच्छना) पार्स्य जिन भैरव की पूर्व दिशा नाम में सात समुद चल के कुच्छ अब भी विद्यमान है। इन कुच्छी के जल में स्नान करने वाली मृतवस्था श्त्रियों (निद्दुबों) की प्रजा स्थिर (जीविव) रहती है। उन कुच्छों की निर्द्धों से शातु-बादी छोग सुवर्ण सिद्धि होना बताते हैं।"

"पार्खनाय की याना करने जाये हुए यात्रिक गय भी जब भगवान् का स्वन्त महोत्सव करते हैं, उस समय कमठ देख यहाँ पर प्रचण्ड पवन, वृष्टि, वादको की गडगडाहट और विकुत की चमक द्वारा दुर्विन कर देता है"।

"मुल नैत्य से थोडी दूर पर सिद्धक्षेत्र में घरमेन्द्र पद्मावती सेवित पास्वनाय का मन्दिर बना हजा है।"

"नगर के दुर्ग के समीप नेमिनाथ की मृति से सुबोभित सिद्ध-बुद्ध नामक दो बालक रूपको से समस्विन हाव में आसफतो की डाली लिये सिंह पर जारुड जम्बिका देवी की मूर्ति प्रतिच्छित है।"

"यहाँ उत्तरा नामक एक निर्मेळ जल से मरी बावडी हैं, जिसके बल में नहाने तथा उसकी मिट्टी का लेप करने से कोडियों का कोड रोग शान्त हो जाता है।"

"यहाँ के धन्वन्तरि नामक कुएँ की पीळी मिट्टी से जामनाय बेदियों के उपदेशानुसार प्रयोग करने से सोना बनता है।" 'यहाँ बहा कुण्ड के किनारे मण्डूक पर्णी बाह्मी पत्तो का चूर्ण एकवर्णी गाय के दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य की दृढि

और निरोगता बढती है, और उसका स्वर गन्यवं का-सा सवर वन जाता है।"

"बहुमा अहिच्छत्रा के उपननों में सभी बृक्षों पर बन्देक (बदवा) उने हुए मिलते हैं, जो अमुक-अमुक कार्य सामक होते हैं। यही नहीं वहाँ के उपवनों में जयन्ती, नागदमणी, सहदेवी, अपराजिता, उद्यमणा, त्रिपणी, नकूली, सकूली, सर्पाक्षी, सुवर्गशिला, मोहती, द्यामा, रविभक्ता (सूर्यमुखी), निविधी, सयुरशिखा, शस्या, विशस्यादि अतेक महीधिधर्या निस्ती हैं।"

"अहिच्छत्रा में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, चण्डिकादि के मन्दिर तथा ब्रह्मकुण्ड आदि अनेक लौकिक तीर्यस्थान भी बने हुए है। यह नगरी सुगृहीत नामधेय कष्वऋषि की जन्ममूमि मानी जाती है।"

उपर्युक्त अहिण्डवा तीर्थस्थान बर्तमान में कुरु देश के किसी सूमिशाव में खण्डहरी के रूप में भी विद्यमान है मा नहीं, इसका विद्वानी की पता रूपाना चाहिए।

#### ६--रशावर्त पर्वत तीर्थ

प्राप्तिन तैन तीचों में प्याप्ते पर्यंत को निर्दृत्तिकार ने बड़े नम्दर पर एका है। यह पर्यंत बादाधन टीकावर धीतावर है। कि कमानुतार सीचित कर है कि साम की कि स्वर्धाना का स्वर्धा मा । विश्व के जियन केवारों का सम्बर्ध है कि स्वादावार्थ के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त की पी, कि सिंह दे कहा जा पर्याप्त की पत्त का प्राप्त के प्राप्त की पत्ती, कि सिंह दे कहा जा प्राप्त कि पत्त मा । पत्तु बहु स्वप्त हमारे पत्त में मा मा कि पत्ती के पत्ति के साम कि मा प्राप्त की पत्ति के पत्ति के स्वप्त का साम विश्वी कर पत्ति की पत्ति का प्राप्त की पत्ति के पत्

प्रणानी पंतर विचा पूर्वदेश में था, इस जात का विचार करते वाद वह जात के बात कर करने विद्यालये पर विचार करता होता। असरेक्ष साथी असरेकों ते साथ करने स्विद्यालय है। से विचार करता होता। असरेक्ष साथी असरेकों ते साथ कर के विचार कर है। है के स्वार में क्षा के बेंदि के स्वार के स्वार के किए के हैं। इस करने मान्य में बात मार्थ के कि मित्र के स्वार में साथ मार्थ के कि मित्र के स्वार में साथ मार्थ के कि मित्र के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के साथ के स्वार के साथ के स्वार के स्वर के स्वार के स्वर के स्वर के स्वार के स्वर के स्वार के स्व

रकारवानी के उपर्युक्त संगंद में नागा या चन्द्रता है कि बक्तिन के विद्यार करने पर स्वार्थीजी स्वर मी दुर्धा बहुं ते जमान के कियें पताना हो नहें है, मीर निकट देखेन में हैंग रही हुए रामार्थ गंदन पर सम्बन्ध किया । उपर्योग निर्देश्य समर्थी (जान की मान्या) के बचीन पूर्व में कर में मुक्तावर्ख जान रामार्थी नामार्थ ने वहादिया की । वस्तवानी में स्वी पत्पार्थ नामान्यस्था पर अनवन किया होना, बौर खहैं। एवानले पर्यंत बीची का आधीन तीमें रहा होगा, ऐता हमार यह है।

#### ७--चमरोत्पात

अभागत महादिए क्यानस्य के मारहर्ष को में बे बेबाओं की दाए के विद्यात को हुए सुम्रागाएं, गानक पाना के किटकारी करण में आगे के एक में कर किटकारी करण में आप में कर किटकार के स्वार्थ के प्रश्न कर पर बढ़ाई करने का मीर हुआ है हा कि किटकार के मार किटकार के बात मार का मिलता के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के मार का मार्थ के किटकार का मार्थ कर किटकार के मार्थ के स्वार्थ कर किटकार के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर

गपनात् महाचीर की मूर्जि प्रतिनिध्य की। उन प्रदेश के बढालू कोन जहें बड़ी सद्धा है पूत्रवे तथा कार्यायां वादिक पन वाद्यायह आदि बन्दों साम की निर्वेष्ट्रन पूर्ति के किये मनवान की घरण केटर बाये बड़ि है। यही मनवानु महानीर का स्थारक मनित्र कार्य सक्तर बेनी का बनादोत्तालां नामक तीचें बन बचा, विश्वका खुठ केनती मदबाहु स्वामी ने आवारंक मिर्मुक्ति में स्परण्यन्त्वन किया है।

वमरोत्नात तीर्ष बाज हमारे विच्छित्र (मूळे हुए) तीर्षी में से एक है। यह स्थान आयुनिक मिर्मापुर विठे के एक पहाड़ी प्रदेश में बा, ऐसा हमारा जनुमान है।

## ५—शत्रुंजय तीर्थ

वर्ष ज्या बाद ह्याण करीयम शीने पाना नाता है, इसका महात्य पाने में कर्षन्य महात्यकार ने कुछ करर हात महिंगी। यह पर्नेत मनता न्यार हर पान्य स्थिए केंद्र सी एमार करवाती का कुमनेन परित किर्माण का स्थाप मिला है। यह पर्नेत परित हमिला का नामा नामा है। पण्डु हमारे माने पानिक, सुमारे में सामा की विश्व विराप्त कुष्टी मनता । तातापर्यकारी के सोहार्य ज्यापना में पीन पान्य के क्षा हमें कि प्राप्त के सामा कि सीहार्य का प्रमुख्य का प्रमुख

आवारक विश्वीस्त मान, पूर्वि सारि ये वह मानिक होता है कि सम्बार करनेय नजर, वूर्व मीर परिश्त मात्र के सीं में हैं। विश्व में 1 मीराम मात्र में कचना बीराप्ट मूर्वि में वे कामे वहीं स्वारों र विश्व सार्वोस्त के स्वार्ट के स्वार्ट में क्यारी में हम सार्वोद्ध होता है कि किए में तिमाने के सार्वो में क्यारी में हम कि स्वरित है लिए में तिमाने विश्व में सार्वा में व्यविक कि सार्वा में देश कि सार्वा में व्यविक के सार्व में कि सार्व में व्यविक कि सार्व में व्यविक के सार्व में कि सार्व में व्यविक के सार्व में किए में हिंग के सार्व में किए में हिंग की सार्व में व्यविक सार्व में किए में हिंग की सार्वी में किए में हिंग की सार्वी में किए में हिंग की सार्व में किए में हिंग की सार्वी में किए में सार्वी में किए में सार्वी में किए में हिंग में हिंग में हिंग की सार्वी में किए में हिंग सार्वी में किए में हिंग सार्वी में हिंग की सार्वी में सार्वी में किए में सार्वी में किए में सार्वी में में में सार्वी में मात्र में में मात्र में मात्र मात्र में मात्र मात्र में मात्र में मात्र मात्र में मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र में मात्र मात्

## ९--मधुरा का देव निर्मित स्तूप

महुए ने देव निर्मात पहुर का बार्यों पड़ कारायों ने कारायों ने कारायों के स्वार्थ कहीं कार, वृष्टी की बहुत की वह साथ हों। इसके वार्य के साथ, वृष्टी आदि में इसके बहुत की वह है। इसके जाती के देवां देव में इस कर दिवा में कि कार पर में देव कर दिवा की कि तह है। वह की कि तह कारा के दिवा में देव के कि तह की तह की तह कर देवा में है के कि तह महित है। इस कि तह की तह तह की तह की तह की तह तह तह की तह की तह तह क

१ —समरेट्स के सकेन्द्र पर चड़ाई करने के विचय पर मनवती सूच में विचयुव वर्षन मिलता है। परनु उसमें चनरोत्तात के स्थल पर स्थारक बनने और तीर्थ के रूप में प्रतिख होने की सूचना नहीं है। मानून होता है भगवान महाबीर के प्रचचन का संकतन होने के समय तक यह स्थान बैनदीने के रूप में प्रतिख नहीं हुआ था।

र्जन कर में नागने सान में निजन्न निपार निपा कि यह स्तुत दिव्य शक्ति के बना है, और देशहहाय से हो किसी मध्याय का कामर हो केलेशा। वाम में देश सहावाजा किया मनार प्राप्त को बात, हर काश पर निपार एकी साम प्राप्त का मिल बातने सानों ने बहुत, कन में बातून बक्ता के त्या कर देखा जाया बहाती है, कर तथा कर प्राप्त के स्तार मुझाने का उपाय हुआता है, पार माने का प्राप्त मुझान पार्टिक का उपाय हुआता है, पार्टिक का प्राप्त मुझान पार्टिक का उपाय हुआता है, पार्टिक का प्राप्त मुझान मुझान

प्रस्ताव के शनुसार यमण मुगछ सपक मृति के पास गया और उन्हें सप के प्रस्ताव से वाक्षिक किया । क्षपकने भी यया— सक्ति सच का कार्य सम्पन्न करने का आस्वासन टेकर खाये हुए मृतियों को बापिस क्रिया किया ।

निवार नियमानुसार कर देखा सारक के पास बारों बोर करना पूर्वक देखा कार्य स्वापी निवार की प्रार्थमा दोहरानी। । सरक हम प्रार्थ कार्य के लिये पुत्रकृति समाद सारकार है। देखा में कहुत बहु क्यांच्या है ? तरक डोने कहुति से स्पूर्ण के देश निर्मात पुत्रक के स्वाप में जैन, सीकों के लिया समय कर हुते हमा का म्यानिकार ने स्टेशक हो राष्ट्र के स्वाप निर्माण सुद्धी हों पहा है। में पहाड़त हैं कि पुत्र कोई देशा उत्ताय कार्यों और सहस्वता करों कि यह सूत्र सबसी सनका दुख

बन देवता ने कहा—तपस्वीची महाराज । आज मेरी सेवा की बावस्थकता हुई न ? तपस्वी बोले—अवस्य यह कार्य तो तुम्हारी सहानुभृति से किन्द्र हो सकेवा ।

देवी ने कहा—आप अपने सब से सुचित करें कि वह पुत्र एक सभा में वह प्रस्ताव उपस्थित करें, यदि स्तूप पर स्वय व्येत प्रवण फरकने लगे तो स्तुप जैनो का समझा जाय और काल ध्यक फरकने पर बौद्धों का !

सापक में मपुरा जैन सब के नेदाओं को अपने पास बुकाकर वन देवडोक्त प्रस्ताव की कृषना की। सब नामकों सापक में कि माने के सामने देवा ही प्रस्तान कानिका किया। राजा तथा न्यावाधिकरणों को प्रस्ताव प्रकार आपा और बौद नेदाओं से स्व स्थिप में युक्त होतों ने मी प्रस्ताव के स्वीकार किया।

राजा में स्तुप के बारों और रखक निवृत्त कर दियों कोई तो व्यक्ति स्तुप के निकट तक व बावें हरका दूरा-तूरा प्रकथ्म किया। इस व्यवस्या और प्रस्तान ने नगर पर में एक प्रकार का कीतुक कैंक बचा। दोतों सम्प्रदाय के मस्तवन अपने-स्पने स्टबेरों का स्मरण कर रहे थे, उचा निष्यक्ष नावरिकतन कर रात बीतें और स्तुप पर कहराती हुई अबा वेखें, इस पिनता है भावना मासकर से करते तिवत होने की प्रकारण रूप रहे हैं।

पूर्वीयर होने के पूर्व ही नयूप के नागरिक हवारों की तक्या में बहुए के हर्द-विदे स्टूग की ज्वाब देवारे के किये एकतिया हो गयी । बूब के पहले ही उनके शारणों ने स्तुप के विकार पर तक्य तथा स्वय पर उनका के का। वक्त की स्वय कार्या में कियेब कर ना विद्यार किया । वित्र जनता है कहरण में बात की उनका उन्हों की। इसके विपरोंग मैडामिनों के दिन-रिपाला का कनूमत करने करें। कुदिव ने उदलावक के शिवार के पत्री किएन के क्या के किया है। स्वयुक्त के विदार पर स्टेश कावा करक रहते हैं। वैनानियों के मुझो से एक बार में नकश्च सावनम् की ध्यनि निकार करी, और मयुप्त के दिवार पर सिंग क्या करना कर करते हैं।

मन्ता स्वित देव निर्मित स्वा की वस्ती का उनका इतिहास सूत्री के आप्तो, सूचियों और टीकफरों में निक्र निक्ष करोंगों को व्यवस्थित करने किया है। वाचार्य निवत्रमसूति कुत "मून्ता करने में गीराधिक वर्ग से इत स्वूप का विश्वेष निवरण दिया है, विकास विवित्त कार नाकत कम के अवलीकनार्य गीने दिया बता है — को सामावित्तानित में तीर्ववर्षी कांग्रीक मीर कांग्रीच नामक से वस्ती मूनिएक कावस निवार करते हुए ममुरा मुझे ।

वह हुमारमांश्वानन वार्ता क्यांत्र क्यांत्र कार्या कार्या कार्या क्यांत्र हुमारमांश्वान वार्त्य क्यांत्र क्यांत

िहिसीय

जाकर कहने लगी, "में आपके गुणो से बहुत ही सतुष्ट हूँ मुझसे वरदान मौगिये ।" मुनियो ने कहा हम निस्सग अमण हैं हमें किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं। यह कहकर उन्होंने 'कुचेरा' को धर्म का उपदेख देकर जैनधर्म की श्रदा कराई।

चातुर्मासकी समाप्ति के लगभन कार्तिक सुदी जष्टमी को तपस्तिको ने अपने निवास स्थान की स्वामिनी बानकर 'कुदेरा' को कहा-हे श्राविका ! चासुर्मीस पूरा होने बाबा है, इस यहाँ से चातुर्मीसकी समाप्ति होते हो विहार करेंगे। तुम जिन-देव की पूजा मक्ति तया जैनवमें की उन्नित में सहयोग देती रहना । वेबी ने स्पस्तियों को बही ठहरने की प्रार्थना की परन्तु साधुका एक स्थान पर रहना जाचार विरुद्ध बताकर उन्होंने उसकी प्रार्थना को अस्वोक्टत कर दिया। कुबेरा में कहा---यदि जापका यही निश्चय है तो मेरे बोम्य वर्मकार्य का जादेश की जिये, क्योंकि देव दर्शन जमीप होता है। साम्ओ ने कहा-पदि तेरा लाग्रह हैतो हमें सब के साथ मेर पर्वत पर छेजाकर जिन चैत्वो का बन्दन करादे। देवी में कहा-आप दो को में वहा ले जा सकती हूँ, मयुरा का सब साथ में होगा तो मुझे मय है कि मिथ्या दृष्टि देव मेरे गमन में विवन करेंगे । साधु बोले- यदि सम को वहाँ छे जाने की देरी क्षक्ति नहीं है वो हम दो को नहाँ जाना उपित नहीं है। हम शास्त वल से ही मेर पर्वत स्थित जिन चैरवो को दर्शन बन्दन करेंगे। उपस्थियों के कवन को सुनकर लज्जित सी होकर कुवेरा वोजी-भगवान्। यदि ऐसा है तो में स्वयं जिन प्रतिमाओं से शोभित मेर पर्वत का आकार यहाँ बना देती है, वहा पर सम के साय आप देव बन्दन करलें । साधुनो ने देवी की बाद को स्वीकार किया । तब देवी ने सुवर्णमय नानारत्नमोभित, अने क देवपरिवारित, तोरण ध्वज माळाओं से वसकृत जिसका शिखर छन-नव से सुसोमित है, रात भर में ऐसा स्तुप निर्माण किया जो मेरु पर्वत की तरह तीन मेसलाओ से सुशोभित या। प्रत्येक मेसला में प्रत्येक दिशा में प्रवर्ग रतनगर प्रतिमार्थे स्कोभित थी, मुखनायक के स्थान पर भगवान सुपाइवंनाय का विम्ब प्रतिष्ठित या ।

प्रभात होते ही लोग स्तूप के पास एकन हुए, और आपस में विवाद करने लगे। कोई कहते, ये यह वासकी नाग के छाछन वाले स्वयमुदेव है, तब दूसरे कहते ये ये खेषशायी भगवानु नारायण हैं। इसी प्रकार कोई ब्रह्मा, कोई परणेन्द्र (नागराज), कोई सूर्य तो कोई चन्द्रमा कहकर अपनी जानकारी वता रहे थे। बौद्ध कहते थे यह स्तूप नहीं किंदु 'बढ़ाण्डक' है। इस विवाद को सुनकर मध्यस्य पूरुष कहते में यह दिव्य शक्ति से बना है और दिव्य शक्ति से ही इसका निर्णेय होगा, तुम आपस में क्यो छडते हो ? अपने-अपने इच्टदेव को बस्त्रपट पर चित्रित करवाकर निज निज मजल के साथ ठहरी, जिसका स्तूप स्थित देव होगा उसी का चित्रपट रहेगा, क्षेप व्यक्तियों के पट्ट स्थित देव भाग वार्षेंने । जैन सम ने भी सुपाइवेनाय का चित्रपट बनवाया। बाद में अपनी-अपनी मडस्थि। के साथ चित्रित चित्रपटो की पूजा करके सब धार्मिक सम्प्रवाय वाले जनकी अक्ति करते। नवम दिन की रात्रि का समय था, सभी सम्प्रदावों के अक्तजन अपने अपने पट्ट सामने रखकर अपने अपने अपेय देव का गुणगान कर रहे ये । बरावर अर्द्ध रात्रि व्यतीत हुई, तब प्रथम्ब पवन प्रारम्भ हुवा । पवन से तण-रेती उडे इसमें तो वडी बात नहीं बी, परन्तु उसकी प्रचण्डता यहाँ तक वढ चली कि उसमें पत्पर तक उडने लगे। तब लोगो का वैमें दूटा वे प्राण वचाने की चिन्तासे वहाँ से माबे। लोगो ने जपने अपने सामने जो देवपूजा पट्ट रखे थे, वे लगभग सबके सब प्रचण्ड पवन में विलीन हो गये, केवल सुपादर्वनाय का एक पट्ट वहाँ रह गया । हवा का बवडर शास्त्र हुआ, लोग फिर एकनित हुए और सुपार्श्वनाय का पट्ट देखकर बोठे यह 'बरिहन्त' देव है और यह स्तूप भी इसी देव की मूर्तियों से अछ

कृत है। लोग उस पट्ट को लेकर सारे मयुरा नगर में चूमें और तब से 'पट्ट यात्रा' प्रवृत्त हुई। इस प्रकार धर्मेषीय तथा धर्मदिच मुनि मेरु पर्वताकार देव विमित स्तूप में देव वन्दव कर, नया तीर्ष प्रकाश में लाकर

थैन सथ को आनन्दित कर मयुरा से विहार कर गये, और कमश कर्मस्य कर ससार से मुक्त हुए। 'कुवेरा' देव स्तूप की तब तक रसा करती रही, जब तक कि पाइवेंनाय का शासन प्रचलित हुआ।

एक समय भगवान् पादर्वनाव विहार कम से मणुरा पघारे और धर्मोपदेख करते हुए श्राबी दुवमा काछ के भावो का निरूपण किया। पारवनाय के वहाँ से विहार करने के बाद 'कुबेरा' ने सब को बुलाकर कहा—मदिष्य में कविष्क का समय आने वाला है । कालानुमान से राजादि सासक लोग कोमश्रस्त वर्गेंगे, बौर इस स्वर्णमय स्तूप को नुकलात पहुँचाँगे। यत स्तूप को ईटो के पर्दें से डॉक दिया जाय, भीतर की मूर्तियों की पूचा में अबवा मेरे बाद वो नयी 'कुवरा' जलब होगी, वह करेगी, सथ इष्टकामय स्तूप में भगवान् पार्श्वनाय की प्रस्तरमय मूर्णि प्रतिष्ठित करके पूजा किया करे। देवी की वात मविष्य में लाभ-दायक जानकर सब ने मान्य की और देवी ने विचारित योजनानुसार मूळ स्तूप को ईटो के स्तूप से बाप दिया।

स्पन्नमान मृत्यु पुराना हो जन से वासमें से हैं दें निक्काने कभी थी, इसकिये सम से पुराने संत्यु को हुटाकर नाता गामानमा स्तृत सम्ताने का निर्वाम नियात, गयनु कुने ने स्त्या में बहुत स्त्राना संत्यु को स्वर्त स्त्रान हे न हाराइने, सको नववृत्त करना हो तो अपर स्वरण्य क्षारी क्षार में से वाह हिंगाना वाला में दिनीतीत स्त्राप्त के सम्बन्ध के मुक्ते है, प्या इसकी रखा करते हैं। इसरोग अनिमानों से मुख्य सेनको, यहने के स्थानों, गुल्दर गण इसी स्त्राण पैनिकान्यना अनेक सेमामान सानित कि निर्याण से वह सुत्रानीय है।

पूर्वोक्त महिमूरि ने जो कि ग्वालियर के राजा जाम के धर्मपुर में, ममुरा में वि॰ स॰ ८२६ में प्रगवान महानीर का विम्य प्रतिष्ठित किया।

मपुत्त के देर निर्मास लूक को करनीत का शिक्कर वालविक स्वतिको तथा 'मुत्तु करने के बाया रहे कर दिया गया है। करनोत्त व्यर्गेन प्रतिव्यनिक पूर्व हो करवा है, रण्डु वर बात हो निश्चत है कि वह पूर्व है वर्तित प्रमानि, वीर प्रास्त में निर्देशियों के समे हे उत्तर पह पूर्व नेते का एक महिलारल दीने बता हुआ या। वर्ष के बहुक वस्तर में हह एतन महिलार होता पा, और उब प्रचार पर प्राराजन के कोने कोने दी वीर्थ भाषिक महा एकड़ होने ते, ऐता प्रामीन व्यक्ति के कोने को ती सिंद होता है। वस ता कर करनीत में निर्मास मार्थ की एक सात करा का व्यक्ति पूर्व कर बदल नीते के हैं के

यून मह सद्दि समभी बोहिय हरण च निवसुपालावे ।

मन्येण य अक्कवे कवस्मि बुढेण मोएति ॥

उक्त गाथा की विश्रोध पूर्णि नीचे किसे बनुसार है --

महुरप्प नवरीय चुनो देवनिमिन्नो तस्त्र महित्रा निमित्त वस्त्रीतो वननीहि वस निगमातो राज्युतो तस्त्र क्रूरे स्वायस्त्रो पिद्रुट । ता सद्दी वनगीतो गोहियेहि गहिरातो तेण ठेण शाणिया तो ता ताहि त याह प्रदूष, सस्त्री सन्नी ततो राज्युतेण बाहुगा गुढ साज्य गोहरातो, गोपिला बनार्स म्हेण्या । ( वि॰ वि॰ कु ९ २६८–२ )

चूर्णिका भावार्ष गांचा के नीने दिखे हुए अर्थ में जा चुका है, इवस्थि चूर्णिकार के जीवन खर्व 'वीधिक' पर ही मोडा सा ऊहारोह करेंगे।

र्थन बूत्ती के मान्यारि में 'विद्यात' क्या सान्यार साना है। आयोग व्यक्त दीकायर 'विद्यात' ध्या का व्यक्त प्रीतिक्ष वा का व्यक्त प्रीतिक्ष का स्वात कर कहा है। इसांबर विकास रहते हैं, मान्या दीकायर रहते हैं, मान्या दीकायर रहते हैं, मान्या दीकायर रहते हैं, मान्या दीकायर रहते हैं, मान्या के प्रात्त कर के स्वात कर के स्वात कर के स्वात कर साम कर के स्वात की प्रीत्त कर इसर कार रहती होते हैं, मान्या दीकायर के प्रतिक्ष की स्वात कर साम कर के स्वात की प्रीत्त की साम कर कर के साम कार की प्रीत्त की साम कर कर के साम कार की साम कर की साम कर की साम की साम कर कर की साम कर कर की साम कर की साम कर कर कर की साम कर कर की साम की साम कर की साम की साम

समुध्य का देश निर्मित्व सूत्र सबस सी महुध्य के कारती होते के कर में बान सकता में बात है। इसमें हो मित्री हुई कुगानकारीन पैन मुस्तिम, सामाग्यद्ध, पैन-सामृत्ती को मुस्तिम सामाग्यद्ध के सामग्यद्ध के सामग्यद्य के सामग्यद्ध के सामग्यद्ध के सामग्यद्ध के सामग्यद्ध के सामग्यद्

# १०-सम्मेद शिखर तीर्ध

सूत्रोक्त जैन तीर्थों में सम्मेद शिखर (पारसनाथ हिल) का नाम भी परिगणित है। आवश्यक निर्युक्तिकार कहते हैं-ऋषभदेव, नासुपूज्य, नेमिनाथ और वर्षमान (महावीर) इन चार तीर्थंकरों को छोड़ कर शेप अवसर्पिणी सभा के वीस तीर्थंकर सम्मेद शिखर पर मुक्त हुए थे। इसल्ये तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि होने के कारण इसे सम्मेद शिखर तीर्थं कहते हैं।

पन्द्रहवीं शताब्दी में निगम गच्छ के प्रस्थापक आचार्य इन्द्रनिन्द के वनाये हुए निगमों में एक निगम सम्मेद शिखर के वर्णन में लिखा गया है, जिसमें इस तीर्थ का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। आज से ४० वर्ष पहले ये निगम पोडाय (कच्छ) के भण्डार में से मेंगवाकर हमने पढ़े थे।

ऊपर लिखे सूत्रोक्त दश प्राचीन तीथों के अतिरिक्त वैभारिगिर, विपुलाचल, कोशल की जीवन्त स्वामी की प्रतिमा, अवन्ती की जीवन्त स्वामी प्रतिमा आदि अनेक प्राचीन पवित्र तीयों के उल्लेख सूत्रों के भाष्य आदि में मिलते हैं, परन्तु उन सब का एक निवंघ में निरूपण करना अशक्य जानकर उन्हें छोड़ देते हैं।



## भट्टारक-सम्प्रदाय

(ले० विद्याधर जोहरापुरकर, एम॰ ए॰ पीएन॰ डी॰)

#### १-महारक सज्ञा

प्राप्तिन सन्हार वसा प्राकृत साहित्य में महारक शब्द का प्रयोच बादरशीय क्यमा पूज्य इस सामान्य असे में किया जाता या। तीर्पेकरो के लिय 'पेन रहारक' जानि की प्राप्तीन जायायों के लिय 'पूजविकमतार्य' जारि शब्द प्रयोग रही के उदा-हरण है। 'कम्पुफ पिकमादित्यादि तमारों के लिया गी परणकहरू कक्ष कर किसिकट एवं में प्रोप्त होता था।

### २-महारको का आचार

मठ मन्द्रिरों की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी सम्पत्ति के उपभोग की प्रवृत्ति भी साधुओं में आ गई। विभिन्न राजाओं के गुरू होने से वे राजगुरू कहलाने लगे और राजा के समान बैभव भी उन्हें प्राप्त होने लगा। पालकि छात्र-पुखासन-राजित यह जनका सामान्य स्वरूप बना । स्वेताम्बर सामुओ में पहले से ही आवस्यक वस्त्रपात्रों के जपयोग की छट यी । किन्तु दिगम्बर साथ भगवान महाबीर के आदर्शनसार बस्त्रपाप से भी दूर रहते थे। भट्टारकपुण में उनकी यह निस्राता कम हुई और अपबाद वेष के रूप में दिगम्बर मट्टारक भी वस्त भारण करने छगे । इस अपबाद वेष का स्वीकार पहले भ० वसन्तकीर्ति द्वारा मण्डपद्गे (माडलगड, राजस्यान) में किया गया । इनका समय तेरहवी सदी का मध्य है । अब क्वेताम्बर और विगम्बर भटटारको में बड़ी फरक रहा कि दिवम्बर सिद्धान्त रूप में नम्बता को श्रेष्ठ मानते रहे और प्रतीक रूप में मदाकदा नम्न अवस्था का स्वीकार करने छगे । दीखा के समय, भोजन के समय और मारणान्तिक सल्छेखना के समय नग्न अवस्था धारण करना दिगम्बर मट्टारको के लिये योग्य माना जाता या । प्राचीन जैन सायुओं के लिए स्नान वॉनत या । किन्तु यह निषेध मट्टारको ने स्वीकार नहीं किया । पातुर्मीसिक योगवारणा के समय और वीक्षा के समय उनका अभिषेक कडे समारोह से होता या । कारजा के भ० शान्तिवेग ने (१० वी सदी) तो सावर स्वान भी किया या। इस सामान्य प्रवृत्ति के अपवादस्वरूप कई मद्भारक तपस्या में भी प्रयत्नश्चील रहते थे। एकान्तर उपवास करने का अभ्यास भ० धामकीर्ति (१३वी सदी) ने किया था। म॰ वशकीति (१६ वी सदी) सर्वेदा नीरस बाहार प्रहण करते थे। भ० वित्रसेन (१४ वी सदी) आतापन योग घारणा के किये प्रसिद्ध वे । मट्टारको की विभिन्न परम्रपराओं में विभिन्न रजोहरणों का उपयोग रूढ था । काष्ठा सब में बमरी गाय के पूंछ की बनी पिच्छी स्वीकार की जाती थी। मायुरवच्छ में विच्छी का उपयोग नही होता था। अत्य दिशम्बर मद्रारक मोरपल की पिकडी धारण करते थे। क्वेताम्बरों में कर के बने रजेहरण का प्रयोग होता था।

## ३-भट्टारकों की परम्पराएँ-मुलसंघ

तेवाला और बातास्वारण वर नेनी पारपानी के वर्ष कुरावनीत जायुवा में जातिक हुए थे। केल्या के तीव केल्युट, (बारुप्य), निवक्षी (बारुप्य), नेवृत्येष (बारुप्य) में चार्कार (विश्व) हर पार पार्च में बातास्वारण के पीतों में विकार में सम्बन्धेत (बारुप्य) स्थान या जो बार में कांग्रा को प्यानानीत हुता। कारिकारीत की वातार्थे कांद्र और औरजावस में (दोनों बहुएप्य में) म्याणित हुता शिवास्वारण की वर्षाया की प्राप्त की प्राप्त केल्युट और औरजावस में (दोनों बहुएप्य में) म्याणित हुता शिवास्वार की प्रमुख स्कुरात में। इसके तीन विवार्थी के प्रमृत्य करणाया को बायप्य हुता १ न युवस्य के विवार्थ में, प्रमुख स्कुरात में। इसके तीन विवार्थी के प्रमृत्य के परण्यार्थी का बायप्य हुता १ न युवस्य के विवार्थ में, प्रमुख स्कुरात में। इसके तीन विवार्थी केल्युट प्रमुख के परण्यार्थी का बायप्य हुता हुता केल्याक्षीय में स्वयुद्ध हुता केल्युट केल्यूट केल्युट केल्यूट केल्युट केल्य केल्युट केल्युट

मूल संघ के इन दो गमों के अतिरिक्त बीक्षम में देखीयगय के पीठ मूडविद्दुरे, कारकल, अवगरेकगील तथा हुम्पच इन स्थानों में स्थापित हुए ये । पुरतकरण्ड और कुन्दुक्तान्य ये इस गया के नामान्तर ये । इस तरह वह गय प्रधानतः कर्माटक में कार्यशील रहा । इसी क्षेत्र में कायूरणगनावि कुछ बोर परम्पराएँ भी रही थीं ।

समय की मुन्दि है देशा बाय तो नेतान्य का सर्वप्रथम उसनेय बानायं नुष्पप्र के चलर पुराण की स्थाति में [जर् ८९८ में] मिलता है। मुख्यक के पूर्व कायार्थ नितरिक्ष पंतपुत्तान्य के मुख्य आपार्थ गीरिकेत के प्रियम था। बार पंतपुत्त प्रदेश में मान्यका पूर्वच्य माना बात तो छा प्रत्याच्या का प्रार्थ को एक प्रत्याच्या के स्वाप्त्र मान्यक्ष के मुहत्यची आपार्थ का उसनेय मिलत है। किन्तु केत्वच के मम्ब्यूपीय स्थात्व का उसनेय मिलत है। किन्तु केत्वच के मम्ब्यूपीय स्थातक एत्याच्या का अवशिक्ष पुराण १५वीं सही है कित बता है। जनक इस प्रार्थीय कावार्य राष्ट्रपत्ता में स्था सम्बन्ध पहा वह बत्यी स्थ्य नहीं हुआ है। एके तत्त्व कालकारण के प्रार्थीय करनेया कावार्य कावार्य कावार्य का सम्बन्ध पहा वह बता सम्बन्ध नहीं का स्थान के स्थान के स्थानों में (१६वीं क्यी में) मिलते हैं और नम्बयूपीय मञ्चारक गीठों का मुणान १९ भी वही से प्राप्त होता है।

## 8-मट्टारकों की परम्पराएँ-काष्टासंघ

हिलाबर महारकों की गरमपा में काज्यांबंध का स्वान वैधिवरुपाई है। कम्बनुत में हा खंध के क्यांवंत मायुराल्य, पुणार, मा फाइसान्त्राम्य, मानवन्य और नतीवरुप्पत्र के बारा बातार में । किन्दु एस्में वहारी तीन सामार्य है। यो बीत तर क्यांवर की के कमा निवासना की। मायुर यो के बारामी बीतवादि (११ में करे), पुणारकों के मायार्थ निवतेत्व (भी बारी) जमा हिर्पित्य (१० मी बारी) और तामब को कामार्थ कुलित (१० मी बारी) कर कारी के मायार्थ निवतेत्व (भी बारी) जमा हिर्पित्य (१० मी बारी) किरा बारा के कामार्थ में कर्मुंक या सामार्थी मा एकीकरण का त्यांवर मूर्ति किरा है। कामिल में मुक्त होते हैं १९ २ मी बारी के कामार्थ में कर्मुंक या सामार्थी मा एकीकरण होकर यह पंतर सामिल इसा होगा। प्रतिकेश बाराई किरावेश के शिल्म प्राथमित में बंस १९ भी में मार्थित हमा होता है। से बागवरणक और ननीतट (नान्देर-महाराष्ट्र) माग से कवीतटगच्च से नाम किये गए हैं। दुसाटगच्च के बावार्य सप्ता मूकारेंद्र क्षांकरर काट (पंत्रिय चुनवाड) प्रतेष में विद्युत करते को, इस्तिकों वह गच्छते काडवारह यह नवीन मान प्राप्त हुता था। काव्यासप यह गान ह सम्मवत काव्या नगर से किया गया था। १२ वी सदी में दिस्तों के उतार में टस्स प्रत्या

मानुष्यक की सद्दारण रूपणा के बीठ मानिकर तथा सिहार में वे। १४ मी वही है हव परम्पत का सर्वाच्या त्वाचन प्राप्त होंगा है। पुष्परम्पत वचन मोह्याचार्यान्य रह वश्च के वामावर वे। शावस्थान स्पन्न के बीठ प्रवरात दया करावा में वे। शहका नुवान्य मी १४ मी वही है प्राप्त होता है। इस प्रका के वामाव्य प्राप्त महिना है। ही निवान प्राप्त प्राप्तिमानव वे निवीद राष्ट्र के वामाव्य वे। इसका बीठ पूर्वा में वा। इसका नुवान्त देशवी करी हो प्राप्त होना है। प्राप्तक्तमान की विशेष परिच्य ही निवास की

## **५**-महारको का कार्य-मूर्तिप्रतिष्ठा

सा युः की मुकियों में पापण की क्लेखा याद की मुकियों का प्रमाय मात्रा बार 1 मुकियों में विधियात भी कही । तीर, एक्सपरिके, लग्निवर, प्रकेश्वर, एक्सप्रें, एक्सप्रें प्रभावर में दिवस प्रकार है। वेस मुक्तिय हैं का मात्रा कर है। वेस मुक्तिय हैं का मात्रा कर है। वेस मुक्तिय हैं का मात्र कर है। वेस मुक्तिय हैं के मात्र कर हैं हैं के क्षेत्र कर पूर्व में स्वत्य कर मूर्विय हैं के स्वत्य कर हैं के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य हैं के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य हैं के स्वत्य के स्वत्य हैं के स्वत्य क

हबत् १५४८ में मुश्तासकृर के केठ वीवराज शास्त्रीकाठ द्वारा किया गया प्रतिष्य समार्थेह उल्लेजनीय है। प्रम समार्थेह में तिस्त्री के पर विषयक्ष, कर मानुष्य, मर कृष्णकृत साहि में मान किया था। इस समय एक हुनार में अधिक मुश्ति के बीत की में बीत का में स्थानन्यान के मीन्यों में मेंबी गई। भारतकर्ष के प्राय सभी शियान्य जैन मीन्यों में इस समय की मुद्दिया गई जाती हैं।

#### ६-शिष्यपरम्परा

र्थन राज्यस्य में माराज्यस्य की महीच हुन रर कामांति नहीं में। इसकिर निम्म राज्यस्य सिंहिंस स्थाप राज्यस्य सिंहिंस स्थाप्त है। स्थाप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्य

स्पतन्त्र महारक पीठ स्थापित करते वे बद्धवा मण्डलाचार्य के रूप में अपनी पृषक् शिष्प परम्परा चलाते वे । इन अनामपतिन महारको की परम्परा कमी-कमी छह सात पीढियो तक चलती रहती थी ।

महुएकों के विध्य वर्ष में वेनेतरों का ग्रमावेव भी बया कय होता था। ब्रिजविक्तवाय मं एक्टमूमन (१० मी वर्ष) के विध्य में। गर्मिवत हानी स॰ एक्कीर्सि (१० मी वर्ष) के विष्य में। मृगति प्रात्त मिथ में न॰ हत्सूमन के जारेत में गोमटेक्टर साहमती का स्तोत किया था। व्याकरण कोशादि बन्ध पहले के किये में विद्यान् सम्मवद प्रदृशकों के साम रहे में।

जैनेन्द्र व्यक्तरण, गणितसारसाह, बस्थाणकारक जादि शास्त्रीय प्रम्य जैनेवर समाय द्वारा ज्येशिव ही रहे थे। इनके पठन-राठन की परम्परा महटारको के विष्यो में ही कुछ हद तक चकती रही, अन्यया इन प्रम्यो का ठोप अवस्थमानी या।

### ७-साहित्य रचना

मझरको और उनके शिष्यो द्वारा लिखें गये उपत्रक बन्यों की सस्या करीव ४०० है। इस साहित्य में पूराण, क्या और पूजापाठ में विषय प्रधान थे। सस्कृत, प्राकृत, जपभ्रम, हिन्दी, गुजराराती, राजस्थानी, मराठी तथा कन्नड इन भाषानी में यह साहित्य मिलता है। पुराणवन्य मुख्यत रवियेणकृत पद्मचरित, जिनसेनकृत हरिवशपुराण तथा जिनसेन एव गुगभद्र के महापुराण पर आवारित है। पुराणलेखको में भ० सकलकीति (१५ वी सदी) प्रमुख ये। बादिपुराण चन्द्रप्रस्पुराण, वान्तिनायपुराण, नेनिनायपुराण, पादवंपुराण, वर्षमान पुराण, सुकुमार चरित्र, यसोधरचरित, साहि ग्रन्थ सकलकीतिकृत है। जनसामारण के लिये सुनोध सरकृत में इनकी रचना हुई है। सकलकीति के शिष्य ब्रह्मजिनदास ने बजराती में विपत-लेखन किया। रामायण रास (स॰ १५०८), हरिवकरास (स॰ १५२०), जतोषररास, जीवघररास, जबस्वामीरास, श्रीपालरास आवि प्रन्य जिनवासकृत है। संस्कृतपुराणों में सोमसेनकृत रामपुराण (स॰ १५५६), धर्मजन्द्रकृत गौतमपरिन (स॰ १७२६), सुभवन्त्रकृत करकण्डुवरिन (स॰१६११) तया पाण्डवपुराण (स॰ १६०८), विद्यानन्दिकृत सुदर्शनवरिन (१६वी सदी), अजितकृत हनुमण्यरित (१६वी सदी), वादिचन्द्रकृत पास्वेषुराण (स० १६४०), तमा यशोधर परित (स॰ १६५७), घर्मकीतिकृत हरिवशपूरान (स॰ १७७१), राजमस्लकृत जब स्वामी चरित (१६वी सदी), सोमकीतिकृत यशोगरचरित (स॰ १६३६), कृष्णदासकृत विमलपुराण (स॰ १६७४), श्री मूपणकृत वान्तिवास पुराण (स॰ १६५९), तया हरिवशपुराण एव चन्द्रकीर्तिकृत पाववपुराण (स॰ १६५४) उल्लेखनीय है। गुजराती के पुराण प्रन्यों में बादिनन्त्र कृत श्री पाल आरमान (स॰ १६५१) तया पादर्वनाय छन्द, जयसागरकृत सीताहरण (स॰ १७३२) अनिरुद्धरन स्था सगर बरिज, बन्द्रकीतिकृत पाण्डवपुराण, पामोकविकृत भरत भूजविक वरित (शक १६१४), धनसागर कृत पारवपुराण (स॰ (१७५६) आदि प्रत्य उल्लेखनीय है। हिन्दी में साखिवाहन कृत हरिबसपुराण (स० १६९५), बुसालदासकृत हरिबरपुराण (स॰ १७८०) आदि की रचना हुई । अपश्रम पुराणों में माणिक्यराजकृत अमरसेनचरित (स॰ १६७६), महिर निरिचत शान्तिपुराण (स॰ १५८६), रहमुकत सन्मतिजिनचरित, सिहसेनकृत आदिपुराण (१५ वी सदी) श्रृतकीतिकृत हरिवशपुराण (स॰ १५५२), तथा धनपालकृत बाहुबलिचरित ये प्रमुख हैं। मराठी में गुणदासकृत खेमिकचरिन (१५ वी सदी), मेथराजकृत जसोधररास (१६वी सदी), नागोजायाकृत यशोधरचरित (१६ वी सदी), वीरदासकृत सुदर्शनचरित (१७ वी सदी), गुणकीतिकृत पर्यपुराण (१५ वी सदी), जिनदासकृत हरिवकपुराण (१५ वी सदी) महीचन्द्रकृत आदिपुराण (शक १६१८) तया जिनसागरकृत जीवन्यरपुराण (शक १६५६) प्रमुख पुराण क्रन्य हैं।

भट्टारक युप के ताहित्व का दूसरा जमूस िवस्य काकमा है। वाकाजनवारी, वाक्यवनी, कृतपनारी, कृतिकायकों चॅदनावरी, मोठवायमी, निर्दू सस्यामी, एसकपती, सुकावरकों, काक्यवरकों, मेर एसकपती, बुतम्पनार वाराणी, कान-पहिंदी, प्रतिकायन, सिव्यियमा, रहकप्यान, पोठवायन, सेवस्मित, स्थान पनिव वारि वाणित करें का आहुनी हर मुग में कुम सौर प्रकार काह्यपन बाताकोंकों कार्यों सी स्थिती सर्द। सहस्व में कृतवारपहुरी, पुन्रपारी में बहानिवसन तम् सद्धी में विश्वानपद्धार किसी गई कठकपाएँ स्थान में व्यक्ति हैं।

दुम गुग में स्थापित की गई विविध मूलियों की यूबा के लिये लिखें बये पाठ यह महरारक साहित्य का तीवरा प्रमुख विवय है। अप्टक, स्तीन, चयमांका, बास्ती तथा सहस्कताम ये दूबाराठों के विविध प्रकार है। इनकी भाषा उस्कृत

४१

राया वराप्रवा है निवासें हिन्सी बीर गुरुराती का बी बहुत निवास हुवा है। परान्तीकर विक्रूपा, बुतहाराख्ठ व्हतस्वन पूजा तथा अधिकृष्ट दुवा, मुक्तनीकुर क्षत्रिस्वक बुत्ता, निवासकांत्र वस्तवी, पूजा, ह्येरक्रीतिकांत पंपाली, पूजा महित्याराख्य वस्त्रातांत्रिकी दुवा बादि दुवा पाठ नेक्टिय रहे थे। ऐतिहासिक इंग्लि के वस्त्राराख्य तीर्मवस्यास, आसमाराख्य तीर्माली तथा विशिष्ट ब्रह्माकों के उनके विकास दारा विकास स्वास्त्र स्वास स्वास है।

प्ता मून में निवारणवार वाहित्य का पीराण कर यहा । किर. मी वर्मुच्यक्कार नामसीर्थक (१४ की वही), यूव-प्यादक ब्यूस्टर्सनमाम्प्रमेवानूम्येव तथा कार्याव्यक्तिकारण (१६ वी कटी) यर पानस्थकत वर्षामध्यारी (१६ वी होरी) में नामस्यात्म के रूप करनेक्सीयों है। प्राह्मध्या के थी नामश्य बुग्यन्त्र तथा क्रांत्रमानामध्या (१५ विहे वो की कार्यमानामध्या (१५ वी) तथा कार्यमानामध्या (१५ वी) तथा पानस्यात्मक्त (१५ वी) तथा पानस्यात्मक त्रीर्थन के आपना कार्यम्य कार्यमानामध्या (१५ वी) तथा पानस्यात्मक तथा (१५ वी) तथा पानसम्बद्ध कार्यमानामध्यात्म कार्यम का

### ५-जाति सघटना

सायुवर बारण करते हे बहुतरक बाति के कणाते हे सुका थे। किन्तु स्थायुवित व्यावस वें बातिनस्य बा प्रसार स्थारक या। उसके हे स्थानित्य में नहीं रह को । हसील्ये स्ट्रारकों की विश्वविकारों में 'कटबालामायात्त्रस्याव्यर् 'सङ्गुक्रम्द्रसाद्वर्र', 'बडेबनामातीत्रसुक्रवादिक्य' नाति विशेषण यो पाये साते है। विशेष सहारकोति है सिवित्य 'मारितों स सम्मग्द रहा था। सकारकारण के मुख्यित है हम्मान्नदेशी के बानेषु ने वेद्युटित है रहतर, दिस्ती कर्युटित है सिवेशक हथा साहर्मित है सेवान साति कर सिवियंत सम्मन्य था। कारवास—मानुरक्ता के मुनारी प्राप्त सारतक थे।

वातियों की त्यारना के बारे में भी कुछ कमानों में महत्यारकों का सम्बन्ध बरकावा है। नरीसहरूपानािर प्रमधेन ब्राग्त कमा महत्युपानाित नेमिन्यमाध्य स्थापित मानी बाती थी। एतिहासिक सकत में मी म ० क्षेत्रकाित (१५ भी सर्थी) को स्थापित पार्टिक स्थापक कहा कमा है। वर्षप्रसान काित में मुक्तशीय नावार्य प्रमधेन और काव्यावधीय आपार्य कोड ब्राग्त पर्यस्थापना की कहानी मिलवी है।

सम्बन्ध में वाज-मान, विवाहक्ष्यम, व्यवताय बीर ऊष-भीव की करना इन वारी बाडो पर जाति का निवक्य था। इत निवक्षण को सर करने चाले व्यक्ति को वहिन्कार द्वारा वीचक किया बाहा था। वाहि के इत एक्ट को बनाने एकते में मुद्दारको का योग भी तर्देव रहा। इसीन्ति के कुँ कुँ धर्मपुरु के वाल-बाप वामाविक बावक का रूप मी प्रारा हुना था।

## ९-मन्त्रसाधना

विशिष्य मार्गी की सामार्ग करने निवादि होता में दे को मार्ग कर ते नेगा वह बहुएको का विकाद कार्य नामा बाता। दा इस्टेसी-देनों की व्यक्ता को विशिक्ष कार्यकात्मक कुछ उराव्य करने करिया नामार्ग के जाती थी। ने मार्गिक-मून्य ने दामार्गीक्षित की मक्त किया था, तथा वन मोहन्देश ने केप्सात को वान्योगिक किया था, देशा वर्षन पहुन्तिकों में मिलता है। मार्ग्यमें में वैक्टर आक्ष्मक पार्च हारा चार्च कर प्रकार पन कोश्मीर्थ ने पार्चा दे तथा मार्ग्यमीत में बादारी में सकता था। 10 मार्ग्यमार्थ ने मिलता की बाता के कामार्थ कराव्य की पार्चामार्थिक के मूर्व के विकाद की प्रीमार्गिक विकाद की की भारता के पन विजाद की मार्गिक से मोशन में चन्याम का मिलया होने के विश्वामा हुई, वह कराईने विमायकाराज्ञी के के कर है। हुई भी में कार्य

### १०-कला कौशल

मध्य युग में धर्म ही समाज जीवन का केन्द्र था । बत समीतावि कलाएँ वर्ग के बावय वे ही इस युग में जीवित रही । महरारको और उनके विष्यो द्वारा इस युग में जो पूचा गठ किसे वसे वे क्विबेच रूप से बेय है । इसीकिये भाव की क्षेता नवुर सब्दरफ्ता को इस पूजा चाठों में बरिक बहुत्व मिला। नदूरारक मध्ये में प्राप्त सर्वत भरून स्वानिक। निवानिक रूप से सार्य करायी थी। मस्त्री के साथ कमी-कमी-क्रिकेटर प्रशिव्य समारीह में नृत्यों का भी बातोंकर होता या। मन्त्रियों को दिनों द्वारा सुर्वोचित करते का प्रसाह कुछ स्ट्रास्कों में किया था। विनिध्न क्याओं को ह्लारिस प्रतियों में भी करें बार सुन्दर दिन बनाई सबी में।

### ११-परस्पर सम्बन्ध

षह्यारको के विनित्य पीठो में प्राय बाच्छे छान्यम रहे थे । बढ़िन व्यक्ति स्वार प्राप्त धानमातिक कर देते का प्रक मनीवह हुमा था । नवीदर नाम के में व कीमीडिंग के बाव देनाम के इन वीदिकों एक ही प्रीरिक्त माराहें, में (१५वी बढ़ि) भाग किया । वेनाम के भाग कियारिक (१० वी बढ़ि) दुसंबर में बाताकारण के मन प्रमानती के नित्य थे । पराप्तर वाहकार्य के ऐंडे कई क्याहरण निकड़े हैं । बान्याविक विरोध का उपना कांब्रहरण नवीदरागण के मन वीद्यान (१० वी बढ़ि) और उनके मित्र मजहाति की कविदानों में नित्या है । इनने मूख बढ़ की ताहनराहु है निता को है। 22-उच्या साम्याविकी संस्थान्त ।

धारिक प्रतिस्पर्ध के कान्यनण कर बार विशिष्ठ प्रद्याव प्रिक्ति व स्टूटाकों के वाद-विशय हुए थे। बूत बारर में नीकक्ष प्रस्ट का (११ थी वधी), स्वाराकी है ने क्यार हुए था (११ में वधी) स्वाराकी के ने स्वार हुए ११ (१४ में वधी) का पारंतिन में ने स्वार हुए का (११ भी वधी) का प्रतिस्पर्ध प्रदान किया था। को कान्य के में ने स्वार हुए था। को कान्य के स्वार हुए था। को कान्य के में मुख्य की एक का दिवस हुआ था। को कान्य के में मुख्य की प्रति का स्वार हुआ था। को कान्य के स्वार के स्

मह्मारण मुग्ने में नीवार्ष एक्समें मही था, वसार्ष नहीं एक्से में मानी, वसार्यी सार्थ नहीं होने और मह्मारणों के शियार्ग में उत्तरा अपनेन होता था। विजवसारण के राजा हरियुर के बनी इस्त स्टम्पानम में यह वर्षमूचन के उत्तरा है स्टाम्पानी में निवास कुनुनाथ मंत्रिय तमाया (१४ वी कही)। हेबर के एक मानवीर के मानी मंत्रियत करें में १ इस्ते कुर्द्वीमानों में मुद्दामानों मुद्दामानों में मुद्दाम

मुस्लिम धासको के दरवारों में भी कई बाद महत्यारक धम्मानित हुए वे । करन्युर्ग के नुकारन विद्येतनाह ने म० मरेक्सीति का सम्मान किया (१५ वी सवी) । साम्ब्रा के सुकारन रिवाइड्रीन म० मीलमूपन के मत्यकर वे (१६ वी सदी) । दिल्ली में मुक्तमत्वारहा माधिकड़ीन के दरवार में महत्यारक प्रमाणक हम्मानित हुए वे (१० वी सवी) । म० निमान-कोति ने दिल्ली के सुकारन सिक्तम्द (१५ वी सवी) हारा सम्मान पत्ता था।

## १८ महारक सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया

## १५ ऐतिहासिक मृल्य

इस तरह स्पर द्वीगा कि मध्यपुगीन चैन समान के नेतानों के रूप में मद्धारकों का स्थान महत्वपूर्ण था। व्यवस्तिन हिप्प परमारा, सन्यवेतन बीर फनन्माठन, मूर्ति व मन्दिर निर्माण बीर जातिसक्टमा हारा जैनवमें के सराज्य का प्रमान मह्याराजी ने निजा । जब एक हजार वर्षों का वैन उपान का प्रीवहण किसता हो वो मह्याराजों ने कार्य को मूक देना वास्पर नहीं है । यह एक पड़ि कि कोश्रा द्वारा वास में कोई महामद्वर बीजा परिवर्धन सहि हुआ और त्यान के दिकार की रिवा में भी जनने कोर्स न्यानीस्त्र वास्पर नहीं किया । किन्तु वह दोन मुक्किय पाककार के प्राप्त को स्वाचारों में याता हो । भारतीय वासान में दव तरह जावनंदाका की मानुस्ति हम्मी प्राप्त मी कि वाक्ष चम्मूष निकासक्तिया की मानुसि कहीं भी पान की प्राप्त में का प्राप्त का हो ।

पता से नार्मी संस्टाराओं स समाव बरायर करा हुँगा वा खु है। हाके से सारा है। एकं वो सामुणिकियान के परिचार में पुणिशित कीन मुक्त वर्ष को सोर है मिन्सून होने को। कुरो साराई सानिवारार के प्रसातों द्वार पुलिस चंत्र के पुरस्तानीयन है महाराओं के प्रति बसायर की मानान साम्याह बसाय में बड़ी। किए भी सर्वमान में स्पिट स्वाधीनें के पुरुपोण विस्तान है—सफरीति (अपपुर), केकिक्सीति (मानी), केकिक्सीति (मानी), केकिक्सीति (मानी), किए मीनी किए मीनी (मानी) है। है स्वाधान मिन्सी है। महाराज करने पित्रों में किसी एकं है। है सह गुत्र मंत्र के प्रस्तान है। कामांच के कोई प्रमुप्त कियान साही है। महाराज करने पित्रों में ने किसी एकं को मानी प्रीतान की है। कामांच पर एक्सीति (अपपुरेण है) पूर्व के पूर्व के पहाराज हमारा साम की मानी कामांच कामांच की साह प्रमुप्त की प्रमुप्त की प्रमुप्त के प्रमुप्त की प्रमुप्त क

नीट—इस विश्वस पर लेखक द्वारा किसा गया प्रवन्त "बहुएक सुरुप्रसार" बीक्पन प्रन्यसारा घोठापुर द्वारा प्रकाशित हुआ है, और नागपुर विश्वविद्यालय की पीएक॰ श्री० की ज्यापि के किये स्वीकृत हुआ है। वेस में वो विद्यान किये हैं उनका विस्तृत विवरण इस प्रवण्य में मिक सकता है। बतः यहाँ उनके मुक्त व्यवस्य नहीं विशे गए हैं।



## षट्खंडागम

(ले॰ खा॰ हीरालाल जैन, डायरेक्टर, प्राकृत जैन इस्टीट्यूट, मुजफ्फरपुर ) षटसंखामा की प्राचीन ताखपत्रीय प्रतियों का परिचय :----

ख्यानाम की प्रशासन व कहत विद्याल के जान के की प्राचीन गरिया और प्रीराज में न हािक्स में न विशेष्त रियमस्य एक्टम में याई नाती है। किन्तु एव कम की विशेषों स्थापन करिया करिया गरिया है मुख्यदि साम्य तैन प्रतिर में विधानन थी। यहीं हो मूं के जुनामक में निर्मा निर्माण में स्थापन के स्थापन की स्थापन में मिल्ल में मिल्ल

पट्खडागम के प्रकाश में आने का इतिहास :----

पट्खडागम की ये प्रतिया शताविदयो से अध्ययन की नहीं, किन्तु पूजाकी वस्तु वनी हुई थी, व इन्ही के दर्शन के क्षिये अद्वाल् क्षेत्र उक्त जैन मदिर की तीर्यमाना किया करते ये । इसी प्रकार की तीर्यमाना को वि० स० १९४० में बम्बई के सप्रसिद्ध सेठ माणिकचन्त्र जी सम सहित वहा पहेंचे, तब उन्हें इन जीर्ण प्रतियों के उद्घार की चिन्ता हुई । उन्होंने घोलापुर निवासी सेठ हीराचन्द्र नेमिचन्द्र से इस सवध में परामशं किया, जिसके फलस्वरूप स्थाभव १० वर्ष के प्रयास के पश्चात इस रचना की प्रतिक्रिप कराने की एक सुदृढ योजना तैयार की जा सकी। प्रतिक्रिप का कार्य वागामी २६ वर्ष तक चलता रहा, परिणामत उसकी कन्नड प्रतिक्रिप पडित देवराज शातप्पा, ब्रह्मस्या तथा नेमिराज द्वारा एव नागरी प्रतिक्रिप प० ब्रह्मस्रीर वास्त्री, गजपति उपाध्याय व लोकनाय बास्त्री द्वारा वि॰ स॰ १९७८ में सम्पूर्ण की गई। जिस समय यह प्रतिलिपि कार्य वल रहा था, उस समय प॰ गजपति उपाध्याय के प्रवास से उनकी एक कनड प्रतिकिपि वाहर का गई और वह सहारनपुर के लाला जम्बुप्रसाद जी के जैन मदिर में प्रतिष्ठित हो नर्ड। वि० स० १९८० में उस प्रति की नागरी प्रतिकिपि परित विजय चन्द्रया और प० सीवाराम सास्त्री द्वारा होकर प० ठोकनाव जी द्वारा सशोधत हो गई। इसी अन्तरास में प० सीतारामशास्त्री ने एक प्रति अपने पास भी रखली और उसके आधार से की गई प्रतिकिपियाँ अमरावती, बारा, कारजा, दिल्ली, बम्बई, घोलापूर, सागर, खालरापाटन, इदौर, सिवनी, व्यावर और वजमेर के शास्त्र महारो में प्रतिष्ठित हो गईं। इनमें से प्रथम तीन स्थानो की प्रतियों के आधार से प्रस्तुत छेसक ने इसका सपादद प्रारम किया। बीच में मूद-विद्वी तथा सहारनपुर की प्रतियों के मिलान की भी सुविधा प्राप्त हो गई, और वह प्रथ सम्पूर्ण हिन्दी अनुवाद, तुलनात्मक टिप्पण व प्रस्तावनादि सहित ई० सन् १९३९ से १९५९ तक २० वर्ष में ऋमख १६ भागो में मेलसा निवासी श्रीमन्त सेठ विता-वराय लक्ष्मीचन्द्रची द्वारा जैन साहित्य उद्घारक कार्याक्य से १६ गायो में प्रकाशित हो गया। इन १६ मागो में पट्खडागम के प्रथम ५ खड पूर्ण हुए । छठा चड महावन्य भी सात शागो में, भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा प्रकाश में या गया है । इस प्रकार सम्पूर्ण पट्खवागम सुचारु रुप से सपादित होकर अनुवादादि सहित तेईस जिल्दो में प्रकासित हो चुका है।

षटखडागम सूत्रों के स्चयिता :--

स्वायाना यूपो भी एका विश्व त्रकार हुई. एका हुछ विश्वल हाके टीक्सार वीरोमाध्यमं ने बस्ती वर्षका नामक टीका में दिया है। प्रकार हुए में टीका करते हुए उन्होंने कम के बहु लाहोंनो वर्षांत्र मकत, निर्मित्त हुँ, परिवाल, मार्थ सीर कर्ती का मान्याना किया है। जुने में कह यूप के कहारा कर निर्मित्त को कराने का नक्तार हो। वर्ष में ने स्था संकार करतार तिर्मित्त के डाया हुना व कम को स्वीचा अपने तमकर हाता। हुण गिव्यल के नम्पान का हुंदु मी अरख सीर एरोक एस को प्रकार का का कार्य हुण प्रकार करते हुने की में के किये हैं— कार्यात करता की राम्पान के स्वायत का प्रसुद्ध पान के सम्पान का बावाय हुमका हुने हुने कहारा को करती, देशे और सुम्मी है पान हुने ते साह पूर्ण कार्यात कार्यात । प्रसुद्ध पान के सम्पान का बावाय हुमका कि हिन्द । सम्पान प्रकार हुने हैं किया सुम्मी है पान हुने ते साह प्रकार कार्यात । सुने में ने समार से सामाया गाया है—कम्पूरल वर्षात्र हिन्द सार तम्युल खुती की ग्राह तो ने सेवा कर्यात हिन्द की स्वी स्वेती का सार्गित सुन्न । साल गरिताल कर्यो हुन क्या सार एक खुता है हो हो तर्ग ने सार हुने लेकार क्या करता हुने हुने हुने सार हुने सार क्या है। मूल सार्ग क्या करता हुने हुने सार हुन सार्ग हुने हुने सार हुने सार करता करता सार हुने हुने सार हुने सार क्या सार हुने सार हुने हुने हुने सार क्या सार सार्ग की हुने सार करता सार हुने हुने हुने सार सार सार्ग की हुने सार हुने मी कार्यात करता सार सार का सार हुने हुने हुने सार सार्ग की हुने सार सार्ग की हुने सार सार सार हुने हुने हुने सार हुने सार हुने सार हुने सार हुने का सार हुने सार हुने सार हुने सार सार हुने सार सार हुने सार सार हुने हुने सार हुने सार सार हुने हुने सार हुने सार हुने सार हुने सार सार हुने सार हुने हुने सार हुने सार सार हुने सार हुने सार हुने सार हुने हुने सार हुने सार हुने सार हुने सार हुने हुने सार हुने सार सार हुने सार हुने हुने सार हुने सार हुने हुने सार हुने सार सार हुने सार हुने हुने सार हुने सार

## जह चक्केम य चक्की छक्खर साहिय श्रक्तिम् । तह महचक्केम मया छक्खर साहिय सम्म ॥

—अर्थात् निस प्रकार चकवर्ती द्वारा अपने चक्र से बट्खड (पृथिबी) निविष्त रूप से सामी जाती है, उसी प्रकार मति-

ने परिवर्ण के प्रकार परिवर्ण हों करने परिवर्ण (प्रवर्ण) तावचुन रच ब बाया जाता हु, उद्यो प्रकार मित-रची चन से मैंने मेरी प्रकार परिवर्ण (जामन) को किस्त किया है। इसी बायार से पीछे के अनेक सेश्वानिक आचार्यों के साथ विद्यान्त्रचन्नवर्षी यद जुटा हुवा पाया जाता है।

कर्ता का मरूपम भी टीकाकार में दो मकार से किया है—वर्षकर्ता और सम्बन्धी। वर्षकर्ता को मी उम्म, क्षेत्र, कारक, और माब की बनेसा मार प्रकार के समामान पता है। उसका बार्गिएक व मानविष्क होनों है उद्दिक्त, क्षीराची से कुछ तम बने मी रिम्मी कार पूर्विक्त स्वादी गीकेक्ट एकेक्ट मन्त्र में अनेसा वर्षकर्ती है। कर्क की स्वेतमा स्वाचीर समाम ने हुकता करोदा परवीक्तपुर (पानवृद्ध) के विश्वासक वर्षकर पर कम्म कोनों को दिया था। काम की वर्षचा सकुत्री स्वाचीन कर्माचिमी में पीने वर्षाद्ध पुथाना-युक्ता बारों के १४ वर्ष के पुष्ट कम बीच स्टूट पेर र दर्श के प्रथम माम सामान के कुछन पत्न की प्रतिकार में दिन बीमीमेंबा सकार म बस्तु मूर्ति में सुमीस के क्षमा हुता, और तमी है कुछ का साहि माने मी साम

हीन्मस्ते वद्यानियोए बदल्यसम्बस्त पश्चिम माए। योतीम्बनाव-सेते किथि विसेतृत्यए सर्वे ॥५५॥ बासस्त प्रमानासे पत्रमे पत्थान्ति सारणे सुक्रे । पाविबन-कुम-दिवते तिल्युणसी द्वाबिविवि ॥५६॥ सारण-बहुक-दिवते स्ट्रमुक्ते सुद्देशए रिक्सो । सार्या-बहुक-सिवारे स्ट्रमुक्ते सुद्देशए रिक्सो । सार्या-सहक-सार्य-सर्व नुक्रांदी मुक्तेस्लो ॥५७॥

मानकी अपेक्षा खर्मस्य ज्ञान नष्ट होने पर नी केवल क्षियों से समुक्त व केवलज्ञान में उत्पुक्त मगरान् महाबीर इसके जर्मकर्ता हैं।

केनतवानी महावीर द्वारा काविष्ट ताचवान को उनके प्रथम रूपमर हन्द्रमूनि गीतम ने पारण करके बारतू क्यो और पीरह पूर्वों की प्रण कर परना की। इस प्रकार पायकुत के कावियों के कही वीकेटर और इस्लुक्त के कहां त्रीकार गणपर हुए बीर पह उन्हरूर का त्या कहां हुई। गीतम प्रकार ने हों भी अपन के लुक्तान को औहम्प (हुन्में) को प्रचारित किया और उन्होंने जबू मानी की। इस प्रकार पिराधी वे में तीनो समस्त मुख के पारी (केनती) हुए। मिल्यू कारीराधी से सकलपुत के पारशानी बनेक सहस्त बायार्थ हुए। इसके परसाइ किया, निर्दाय, सरावित मोसके और नंदाय, ये पाप पूर्णामी उस से खुदिन्तुक्ति हुँ है। शरफाराह विभागतायाँ, ग्रीटिक, श्रीय, बद, नात, सिदार्थ, मृतिक, दिख, विद्वाय करों के प्रतिक ने प्रतिक के प्रतिक

घरसेनाचार्यं सीरठ निपय के गिरिनगर पट्टन को चन्द्रगुक्त में निवास कर रहे थे। वे बण्टाग महानिमित्त जास्त्र के पारगामी में । उन्हें भय हुआ कि अब आये श्रुत प्रन्यों का विच्छेद होने वाला है, अवएव प्रवचन वत्सक उन आवार्य ने मीन्मा में ( नगरी में अववा महोत्सव के लिये ) एकतित हुए दक्षिणापक्ष के आचार्यों को छेज प्रेपित किया, जिसे समझकर उन आचार्यों ने आन्छ नियम में बेणाक नदी के तट से अत्यन्त विनयगील, सकल कला पारयत तथा वास्त्रार्थ प्रत्य और पारण करने में समर्थ दो सायकों को मेजा । उनके पहुँचने पर वरसेनाचार्य ने उनकी परीक्षा की, और जब उनों उनकी ग्रोतामा में पुर्ण विश्वास हो गया, तव उन्हें अपना अुतोपदेत देना प्रारम्भ किया, जो आयाट सास के सुस्ख पक्ष की एशाइसी के पूर्वाप्त में समाप्त हजा । गुरु ने उन दोनों के नाम पुष्पदत और मृतविष्ठ रखकर उन्हें उसी दिन अपने पाम ने प्रेपिन कर दिया । वे गिरिनगर से चलकर अक्रुलेस्वर आये आर वही उन्होंने वर्षाकाल व्यतीत किया । तत्परवात पुपदल आवार्य वनवास विषय को गये और भूतविक तामिल देश को । पुप्पदन्त आचार्य ने जिनवालिन को दीक्षा देकर तथा सरप्ररूपण तक के स्था की रचनाकर और जिनपालित को पढाकर भूववित के पास भेवा । भूववित ने जिनपालिन के पास सन सुनो को देखकर और उसे अल्पायु जानकर, तथा महाकर्म प्रकृति पाहुड का व्युच्छेद न हो जावे इस वृद्धि से आने इव्यप्रमाणादि सन्तमों की ग्रय रचना की । इस प्रकार इस सब सिद्धान्त की अपेक्षा जिनपालित भी इसके निमित्त हुए, एव भूतविल और पूप्पदन्त इसके कर्ता। अत इस रचना के मूळात्रकर्ता वर्दमानभट्टारक, अनुवयकर्ता गीतम स्वामी, तथा उपत्रकर्ता भतवित. पप्पदन्त आदि बीतराग मनिवर हुए । इस बुतान्त के ब्रारा घवळाटीका के कर्ता वीरसेनाचार्य ने यह स्पटत प्रगट कर दिया है कि जैनदर्शन का जो विषय बागम परम्परानुसार घरसेनाचार्य को प्राप्त हुवा या, उसे उनके प्रमदल और भतविह इन दो शिष्यों ने उपलम्य पद्वडायम सूत्रों का रूप दिया । इतके आदि के सत्प्ररूपणा पर्वन्त सूत्रों की रचना पूणदत्त ने की, और शोप द्रव्यप्रमाणादि समस्त रचना उनके सहयमी भृतविध वाचार्य ने ।

## सत्र रचना काल --

## पच य मासा पच य वासा छज्जेव होन्ति वासस्या । सनकारुंग य सहिया थावेवल्वो तदोरासी ॥ (प०ख०माग९, पृ० १३२)

दीर निर्दाण के परचात् ६२ वर्ष में मुझंबर ठीन केसती हुए, १०० वर्ष में पांच बुरुकेवरी, १८० वर्ष में मारह, वन्नूसी १२० वर्ष में पांच एकारवा मन्यापीय ११८ वर्ष में मारह एकामधी हुए, १८ व्यवस्था मुख्याम की राम्पण सहरीर निर्देश के के परचाह् गीवाम रचामी है नेकर ६२० वर्ष वर्षाद्व उस ६० ७००-८० कर बांचे। १० वर्ष में निर्देश वर्षाया में प्रतिकारमा हुए एका निर्मेश्य वर्षोय समझ में व बनाय सही भी मही पांचा बाता । किन्दु स्टब्स्टोहर्स सुतास्तार में सीहाई संपत्ता विनवदरा, श्रीदरा, विवदा और बहुँद्दा इन चार मारातीय बाचाओं का उस्केस किया है, और तारत्यात महूँदारित का और उनके पथ्मान् परितेमार्थों का। किया इस उसकों पर ते वह स्थार नहीं होता कि उनक्ष मारातीय मारायें एर हो समय में हुए या अनुक्रम हो, और न उनकी पूरिधाय परम्पा का औई तकेत निकता। वहा तर कि पुगवर और परितामार्थों के अन्यत्य में तो उन्होंने एक्टर कह दिया है कि —

नुषधर धरखेनान्वयनुर्वो पूर्वापरक्रमोऽस्मामि ।

न जायते तदन्वयक्यकायम्युनिजनामायात् ॥१५१॥

समीत् गुणघर और घरसेनाथायं की गुरुमरम्परा का पूर्वापर कम हमें जात नही है, क्योंकि उम परम्परा का क्यान करने वाला न हमें कोई आगम मिला और न मुनिजन । इन्द्रनन्दी के इस प्रमाणाशाय के स्वीकार से जहाँ हमें इन प्राचायों का ठीक काल निर्देश नहीं मिलता, नहीं इतनी बात का मरोसा हुए बिना भी नहीं रहता कि इन्द्रनन्दी ने जो बात कही हैं वे किसी न किसी विवित वा मौसिक परम्परा के बाधार से ही की हैं। उन्होंने चट्खडागम के बनेक टीकाकारी का उल्लेख किया है, जिनमें कुरकुर और समन्तनद्र भी है। इससे इन्द्रनन्त्री का वह कमिनत स्पष्ट जात होता है कि ये दोनो आचार्य षट्खडागम के मुत्रकारों से पश्चात्कालीन वे । यह वात इस दिगम्बर मान्यता से मी परिपृष्ट होती है कि यद वढागम सुत्र ही उपकथ्य समस्त शास्त्रों में सर्वप्रयम प्रत्यरूप से जवतरित हुए । यद्यपि कृदकुदादि जानायों का भी ठीक-ठीक समय शात मही है, तबापि ने निकम की तीसरी सबी या उससे पश्चात् हुए माने जाते हैं। इस प्रकार पट्खरायम सूत्रो का रचनाकाल शक सबत् की पहली-दूसरी सदी के बीच सिद्ध होता है। कुछ प्रमाण ऐसे भी है जो इस रचना को शक स॰ की प्रथम सदी की ओर ही खीचते है। नदी आम्नाय की एक प्राकृत पट्टावली पाई जाती हे (जै० सि० मा० १,४,१९४३), जिसमें महाबीर निर्वाण से ठौहार्य एक के आचार्यों की नामावली व जम तो प्रवांक्त प्रकार ही है, किन्तु काल निर्वेश में भेद है। उसके अनुसार ६८३ वर्षे जौहाये तक पूरे नही हुए, किन्तु उनके पश्चात् अहंदवली, मामनदि, घरतेन, पुष्पवत और भूतविल इन पाँच लामायों के ११८ वर्ष सम्मितित करके पूर्ण होते हैं। इसके अनुसार घरसेन, पुण्यत्त और मृतवित का काल मक स॰ ९ से ७८ तक सिद्ध होता है। घवलाटीका की पुर्वोक्त उत्थानिका में यह भी कहा गया है कि जब पुण्यदन्त और भूतविल आचार्य श्रुत का खपदेश पाने के लिये घररोनाचार्य के पास पहुँचे, तब उनकी योग्यता की परीक्षा करने के लिये उन्हें पुमक्-पुयक् एक-एक मन सिद्ध करने के लिये दिया । वे मन उन्होंने बुद्धिपूर्वक हीनाक्षर व अधिकाक्षर कर दिये थे, जिसके प्रभाव से फलित देवियाँ भी हीनान व अधिकान प्रकट हुई। इस पर विचार कर उन वाचार्यों ने अपने-अपने मत्र का संगोधन कर पुन साधना की, और सुदरागी देवियों का दर्शन किया। इससे घरसेनावार्य ने उनकी योग्यता समझकर उन्हें धर्मोपदेश देना प्रारम्भ कर दिया । इस पर से बरसेनाचार्य का मन शास्त्र के जाता होना सिद्ध होता है । स्वे० परम्परा में प्राप्य वृहिंद्रप्पणिका नामक ग्रय सबी में उल्लेख है कि मोनिप्रामृत ग्रन्य बीर-निर्वाण से ६०० वर्ष पश्चात् वरसेन द्वारा किया गया है---"योगिप्रामृत बीरात ६०० घारसेने" (बृहत्० जैन सा० स० १, २ परिशिष्ट)। जोचि पाहुड नामक मनशास्त्रका उल्लेख धवलाटीका में भी पाया जाता है । यथा "नोगि पाहुडे मगिद मत तत्त-सतीको पोग्गठाणुभागो ति घेत्तव्वो" (प०व०प्रति० पन ११९८)। इममे योनि प्रामृत नामक मत्र शास्त्र की प्राचीन सत्ता सिद्ध होती है। एक योनिप्रामृत ग्रन्थ उरल्व्य मी हुवा है जो ८०० व्लोक प्रमाण प्राकृत गामाओं में मत्र-तत्र विषयक है, और जो महारकर इस्टीट्यूट के ग्रमालय में विद्यान है । इस ग्रन्थ की यह प्रति स॰ १५८२ की लिखित है, और यह बन्य सम्भवत हरियेणकृत है । किन्तु स्वय हरियेण के ममश एक प्राचीन योनि प्रामत ग्रन्य निवसान या ( जने० २, १२ ) । इस प्रमाण से भी आवार्य घरसेन का काल शक स० की प्रयम छाती ही प्रमाणित होता है। कुछ विकालेखों में पुम्पदन्त और मृतविक को जहँद्विक के शिव्य माना गया है (४० वे० प्रिक हो । त० १, शक स० १३२०) यह परम्परा भी नदीसथ पट्टानिक के कवन की ओर शुक्ती है।

हरके प्रसार भाग पर ज्ञार वाज्यों बाता एक मीर प्रमार है। जार मुझ जा पूर्व है हि पुरान, मुखानी को जायेश हैं। अपने आपने परोज शिंग्लिए को मान प्रमार के निवास करते हैं। विशेषण के क्यों मुख्या के हुने द्वारा में व्यानिक के सामान्यार मके कियर करेंक मानेंग पूजाई हैं, कियर है कुछ में के बिच्च में माने पांच है। एक पूजा में व्यानिक मान महाबान, मिला, मीनपुरक कीर करण के मिला बुसे हुए हैं, की हि मनुपा के बेल बहु भी सुपारी में मान मानाम पांच पर मी माने में हैं। यह मूम में पह स्थानकों में मानद बात हैं किया है मान प्रमार की प्रमार की प्रमार की के सीर्वित्य निर्मित्य के देशाहुर, नाग, यम, एक्स, क्रेमिक्सान, जरामराज, वेद सुक्क प्रचर्ती, हे सार भी पढ़े साहै है। योग वीग में त्रिम्मित्य होने के सारण तेम भा पूर्व द्वारा वोग्राम नहीं देशा मिल्ला क्या क्योंक्सी पर देश मुम्मान मिला या स्थान हिंदी सार्य के त्या पर प्रदेश के मान कि किया है सार्य में हो के देशाव्य के मान प्रमाण यह होगा। के या वित्य भी सारण कार्यन कर भी प्रणा सिर्मा क्या के हिंदी है। सार्यन में हुए क्या क्या के प्रदेश मान कर के प्रति है। में त्या कि स्थान कि प्रति है। में त्या कि स्थान क

### षटखडागम के टीकाकार

हरतान्वी ने दूसरी टीका स्थानुक्रवार्य कुछ नहीं है, जो कब्दें बढ़ को छोड़कर स्थ्य भीच बढ़ों पर पहारि रस से १२००० कोक प्रमाण प्राइत-सक्कृत और क्रांटिक सामा सिम्मित तिसी थी। वारान्या युन्बपूर ( पान के नितारी) स्वापारे ने प्रमाण ने बता पर पुनार्थित मान्यां की पीया हिला एकेंग्र प्रमाण स्थाप स्थाप केंग्रिक पी एक छोड़ स्प एए भी ७००० क्लोक प्रमाण पविचक किसी । म्हटाकक्क देव ने बाले क्लांटक व्यानुमालन में पूनार्थित मान से वासार्थ महासारन स्थापका का स्केतक किसी हों दि कर्का ६५०० कांक्र प्रमाण सकता है। उसका तारांथ का सही गुनावस्था सामार्थ कर पुनार्थित स्थापता है हो हो बालवर्ष नहीं ।

सूतास्तार के अनुवार चीमें टीकाकार वार्षिक वानतमा त्यांची हुए। उन्होंने चाववारण के अपन पीच बाते रा Vicoso कीक प्रमाण आपरान चुनर और मुद्दुक सक्कृत टीका निस्ती । वसका टीका में वार्षा 'वानतम्हासीमा वर्षा स्त्री कर पार्च प्रमाण कार्या का हिला के स्त्री कर कर के सावनीमाचार प बूद्द सम्पान सात स्वर्ध के हैं। ऐसा कोई उन्होंने स्वराण के किया वार्ष्य में कि है। ऐसा कोई उन्होंने स्वराण के दिवस वार्ष्य में कि है। ऐसा कोई उन्होंने सिन्दी हैं कि प्रमाण के दिवस के सात के अपने के सात के स प्रसिद्धि रही है। क्रमर कहा ही जा चुका है कि मट्टाकलंक देव ने चुढामणि को तत्त्वामें महाशास्त्र का व्याख्यान कहा है। पाँचवें टीकाकार, इन्द्रनन्दी के वर्णनानुसार बप्पदेव गुरु हुए । उन्होंने अनुसनन्दी और रविसन्दी नामके दो मिन्नों से भीमरथी भीर कृष्णमेख नामक नदियों के बीच उत्कल्किय बाम के समीप मननबल्ली में उपदेश पाकर प्रथम पाँच खंडों पर व्यास्था-प्रजाप्त नाम की टीका खिली, तथा छठे संब महाबन्ध का संबोप ख्यमग ८००० स्त्रोक प्रमाण खिला । उनकी यह सद रचना प्राकृत भाषा में हुई । धवला टीका में 'विवाहपण्यत्ति' के कुछ उत्सेख पाये खाते हैं । एक में 'विवाहपण्यत्ति' ववणादो' कहकर टीकाकार ने अपनी बात की पुष्टि की है। एक इसरे क्लोक में अपनी बात का 'वियाहपण्याति' सुत्र से विरोध विसलाया है और यह भी कहा है कि वह इस खारत से पषकष्रत है, एवं बाचार्य भेद होने के कारण उसका इस धारत के साथ एकत्व का समाव है:--'एदेण विवाह प्रणालि सत्तेण सह कर्ष ज विरोहो ? ज. एदम्हादो तस्स प्रधादस्स आयरियभेएण भेद-मावण्यस्य एयत्तामावादी' (४० ८०८) । इस उल्लेख से 'विवाहपणाति' का अधिप्राय बप्यदेवकत टीका से कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ उसे सूत्त कहा है और उसे प्यक्षत माना है व आवार्य भेद से सिद्धान्त ऐक्य का अभाव स्वीकार किया है। आक्चर्य नहीं जो इस उल्लेस का अभित्राय पाँचर्वे अतांग व्यास्थाप्रज्ञप्ति से हो। किन्तु कथायपाहड की जयधवला टीका में बप्पदेवाचार्य द्वारा लिखित 'उच्चारचा' का उल्लेख आया है. और टीकाकार ने उस उच्चारणा से स्वलिखित उच्चा-रणा का भेद वतलाया है। यथा, 'चुण्णि सुत्तम्मि बप्यदेवाइरिय लिहिट्च्वारणाए अंतोमृहत्तमिदि भणिदो। अम्हेहि लिहिट्-क्वारणाए पूर्ण बहुव्याएगसमञ्जो, उक्त o संसेज्वा समया श्ति परस्विदो' (१८५ वयषo)। इससे स्पष्ट है कि जनपवलाकार के सम्मूल बप्पदेवाचार्य लिखित उच्चारमा विद्यमान थी। इन्द्रनन्दी के मतानुसार तो व्याक्या-प्रक्रप्ति (बप्पदेवक्रत) को पाकर ही बीरसेन ने धवलाटीका लिसना प्रारम्भ किया था।

हुए प्रकार पीरतेन हुन प्रमण्डीका से पूर्व पहुंचाराम पर क्यकः पौथ बाचारों हाए टीकाएँ किये जाने के उल्लेस निफर्ते हैं। जिन्न हुने दीकाएँ कर उल्लेख नहीं हैं। अनुमालक, प्रमण्डीका की एपना के प्रमण्डा क्यका प्रचार एक पथा और यह तस्त्रों प्रमण्डीका भी प्रतियों केवल एकजान स्थान पर पुरिक्षत रहीं, सम्पन कहीं नहीं, तब वह कोई सारमरें की बात नहीं कि पूर्व की टीकाएँ कहीं मी पुरिक्षत नहीं रहीं।

### धवलाटीका की एचना का इतिहास :---

सुवातार के बहुवार पर्ण्यक्रक व्यापका-कार्याय दोश किंग वन के कियों हैं कार परवाह विद्यान के रायक सीमान् इस्तामां हूं पूर्व मिल्यून में नियान करते हैं । शिरोज पूर्व में कर्म हमान्य हमान्य में क्या के सम्पार किया हैं एर विस्त्यस्थारि बात कारियान सरिकार, थियों । तरस्थात् पूर्व की स्तृत्वा है में विश्वहुद्ध कोक्कर बादसार में बारे सीर सहीं कहाँही स्मारका-कारिय की प्राप्त करके बहुद्धातमके क्ष्माय पीत बढ़ोंगर टीका विद्यान विकास विकास करियान कार्य स्मान्य पूर्व कियों हम स्मान्य कार्य कार्य कार्य में साम करिया हमा वाल्य हमान करियान विस्तित प्राप्ताम पर हमार कार्यक क्षमान्य स्मान्य कार्य मान्य कार्य । सूर्व स्थेत पर विश्व में विद्यान्योगर कर बहुवाहार में भी प्राप्त कार्य है। इसका स्मान्य हमान्य करिया हमा

बाराइयें सं र्युटियार हे अपूर्वसंद इंग्लंग का हुए। एवं बारावाचेल पास्त्र वा, विक्रेष दूर्गानारि बीरह प्रशिवसंद प्राप्ति वा स्वार्थ का प्राप्त के प्राप्त निवास के स्वार्थ है। इस स्वर्थ है। इस स्वार्थ है। इस स्वार्थ है। इस स्वार्थ है। इस स्वार्थ ह

उन्होने इसकी स्पष्ट सूचना कर दी है। वे कहते हैं —व त वचनिहाच त चतन्त्रह, पयडिवयो, दिठदिवयो, अगुमागवयो, परेसबमो नेदि । एर्टीस नदण्ड बमान निहान मदबक्ति मठारएन महावधे सुप्पवचेन किहिद वि अस्ट्रेहि एत्य ग लिडिर । तदो समले महावचे एत्य परूनिये बन्धनिहाण समप्पदि । (ध० क० १२५९-१२६०) ।

अर्थात वन्य विद्यान पार प्रकार का है-प्रकृति वन्य, स्थितिवन्य, अनुभागवन्य और प्रदेशवन्य । इन पारी प्रकार के बन्धों का विधान भूतविल भट्टारक ने महाबन्ध में सिक्तार रूप से लिखा है। इस कारण हमने इसे यहाँ नहीं लिखा। इस प्रकार से समस्त महाबन्ध के यहाँ प्ररूपण हो जाने पर वध विधान समाप्त होता है । इस प्रकार भतविकत महाबन्ध भी पट्खढागम का छठवा खड है, तथा बीरसेन कृत निवन्धनादि अठारह अधिकारों का प्ररूपण भी सरकर्म नामक छठा खड है। परन्तु स्वय वीरसेन ने इसे चुलिका नाम दिया है। यथा--'एत्तो उवरिम गयो चुलिया नाम।'

घवला टीका के अन्त की प्रशस्ति में बीरसेन ने स्वय अपना, अपने समकाठीन राजाओं का, तथा प्रय समाप्ति के काल का कुछ परिचय दिया है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। सर्वप्रयम उन्होंने एकाचार्य का स्मरण किया है और कहा है कि उन्होंके प्रसाद से उन्होने यह सिद्धान्त रचना की । तत्परचात् उन्होने अपने पचस्तुपान्वय एव अपने आर्यनदी गृह व चन्द्रसेन दादा-गुरु का उल्लेख किया है, तथा कहा है कि यह टीका सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, ज्याकरण और प्रमाणशास्त्र में निपूर्ण भट्टारक बीरसेन ने लिखी। फिर उन्होंने ववलाटीका की समाप्ति का काल सूचित किया है। दुर्माग्य से इस अल के अनेक अक्षर अस्पष्ट होने से सबत् व वर्ष निर्देश तया नक्षत्रों आदि के उल्लेखी में कुछ अनिश्चय पाया जाता है। तयापि मैने परिश्रमपुर्वक व अपने ज्योतिय शास्त्र के ज्ञाता एक मिन की सहायता से जो इस पाठ का सशोधन किया है उसके अनुसार वह काल निर्देश शक स० ७३८ कार्तिक खुक्ल त्रयोदशी बाता है, जो तदनुसार दि० ८ बक्टवर सन ८१६ सिद्ध होता है। उस समय जग-तग देव के राज्य का भी उल्लेख है. जो राष्ट्रकट नरेख गोविन्द ततीय सिद्ध होते हैं. क्योंकि उनके तासप्ट शक सबत ७१६ से ७३५ तक के मिले हैं।

वीरसेन ने अपनी घवला टीका द्वारा जैसा चट्खढायम सूत्रों के ममें को खोलकर बतलाया है, स्पष्ट किया है और कमें सिद्धान्त का जिस विस्तार से प्रतिपादन किया है, वह जैन साहित्य में अद्वितीय है । उनकी प्रतिभा के विषय में जो कुछ जनके पटटशिष्य जिनसेन ने जयधवका टीका की प्रचस्ति व आदिपुराण की उत्पानिका में कहा है, उतने मात्र का ही यहाँ उल्लेख कर देना काफी होगा । जयभवला प्रशस्ति में इनका गुणानुबाद दस क्लोको (१७-२६) में पाया जाता है, जिनमें कहा गया है कि बीरसेन निराश होते हुए आसन्न भव्यों का उत्साहबर्दन करने में उसी प्रकार समये हुए जैसे पूर्णिमाका चन्द्र कुमुदो को प्रसन्न कराता है। वे साक्षात् केवली के समान इन्द्रिय लगोचर विश्व के पारदुष्टा थे। उनकी सर्वेप विषयों को आजान्त करने वाली भारती, सरस्वती के सदश पट्खडावम के वर्ष प्ररूपण में कही स्वलित नहीं हुई। इसीलिये विद्वान् उन्हें ज्ञान की रश्नियों का प्रसार करने वाले सूर्य, श्रुठकेवली और श्रेष्ठ प्रज्ञाश्रमण कहते से। प्रसिद्धि और सिद-सिद्धान्तरूपी समुद्र के जरु से धुलकर उनकी वृद्धि ऐसी निर्मेल हुई वी कि वे वृद्धिसम्पन्न प्रत्येकवृद्धी के साथ स्पर्धी करते थे। उनकी सर्वार्षगामिनी नैसर्गिक प्रजा को देखकर मनस्वी सर्वज्ञ के सद्भाव में नि शक हो बाते थे। उन्होने विरकाकीन पुस्तको (आगम ग्रयो) को अपनी टीका द्वारा गौरवसाली वनाकर पूर्वकालीन समस्त पुस्तक क्रियो (आगम पाठियो ) से अधिक अतिशय प्राप्त किया । अपने ज्ञानोपदेश द्वारा भव्यो को सम्बोधन करते हुए वे मुनिराज पत्रस्तूपान्वर में ऐसे देदीप्यमान हुए, जैसे अपनी प्रकाशकिरणो द्वारा कमलो को प्रफुल्लित करता हुआ आकाश में सूर्य । इस आयंनदी के शिष्य तथा चन्नसेन के प्रशिष्य ने अपने गुणो द्वारा अपने कुछ, गण व सतान को उज्ज्वल बना दिया । इसी प्रकार बादि पुराण की जल्मानिका के चार स्लोको (५५-५८) में वीरसेन की बन्दना इस प्रकार की गई है-मट्टारक की विसास पदवी को प्रान्त, पवित्र आत्मा तया वादि बृन्दारक श्रीवीरसेन मुनि हमें पवित्र करें। इन घटटारक वी में छोक विद्वता और कवित्व ये दोनो गुण थे। उनकी वस्तुत्व शक्ति और वाणी नाचस्पति के समान थी। सिद्धान्तो के उपनिवन्त्री के विश्वाता मेरे इन मुह के मृहुङ चरण-कमल मेरे मनस्पी सरीवर में स्थित रहें। उनकी जिस पवित्र और निर्मेश धवला भारती तथा कीर्ति ने समस्त भूवन को धवल बना दिया उसे मैं नमस्कार करता है।

षटखडागम की दौली और भाषा :—

यह ग्रन्य जिस रूप में प्राप्त हुवा है ,त्समें हमें शैकी व माया की रिष्ट से तीन स्तर दिसाई देते हूं । एक शो पुणदना

और भूतविन हर मून, मूचरे टीक्सकार द्वारा भगान रूप से वहून प्रामीन बाचाए, बीर टीवरे टीक्सकार धीरलेन की बानती टीका। मूची की रप्तम का समय पूर्वमंत्र बनुवार कह क क की द्वितीन क्ली है। वे समयत मूच तीरतेनी प्राप्तन में है, विश्वने मंप्यतीं में है के स्वाप्त पर्र, मूं के स्वापन में मूं बुलाकित से पाने को है, किन्तु कर तर वर्ष सोम भी दिखाई देता है। बार्ष मारा के विकास की पूर्विट से यह सिपीर मंप्यक्षक के प्रयम कीर द्वितीय स्वार के प्रीप कार की प्रति होती है किएका समय भी देता की दूसरों की सोम नया नया है। मूनो में यह तम ब्रद्धमावयों की पूर्व मी दिखाई देती है, जो प्राचीन तमाम का स्वार करताती है।

## षद्बडागम का विषय परिचय :--

इस जागम के ६ सबी के नाम है-जीवट्ठाण, जुद्दावय, वयसाभित्तविचय, वेदना, वग्गणा और महावन्य । टीका-कार ने इनके विषय की आरपित बारहवें वृष्टिबाद श्रुताय के अन्तर्यत द्वितीय पूर्व आश्रायणीय के वयनलब्धि नामक ५वें अधिकार के चौचे पाहुड कर्म प्रकृति से बतलाई है, जिसका सक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है। प्रथम सह जीवट्ठाण में जीव के गुण-बर्गों व नाना अवस्थाओं का वर्णन आठ प्ररूपणाओं द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार है<del>- य</del>त्, सहया, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अस्पबहत्व । इसके अन्त में नौ चूलिकामें है, जिनके नाम है—प्रकृति समुत्कीतैन, स्थान समुत्कीतैन, प्रथम महा-वपडक, द्वितीय महावच्डक, तृतीय महावडक, उरक्रस्ट स्थिति, जवन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति-आगति। सरप्ररूपमा के प्रथम सुत्र में पचनमोकार का पाठ है। टीकाकार ने इसे देशामर्थक मानकर उसके आपार से मगठ, निमित्त, हेतु आदि छहो अनुवभी का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें इस आगम रचना के निमित्त आदि का परम्परागत ऐतिहासिक परित्रम बढ़ा महत्त्वपुण है, और इसका भी सार दिया जा चुका है । मगठ के सम्बन्ध में धनठाकार का विधकृतनत ध्यान देने योग्य है । उन्होंने इस प्रसग पर, तथा चीमे वेदना लड के मगल सूत्र की टीका में जो विवेचन किया है, उसका सार यह है---मगल दो प्रकार का होता है—निवद्ध और अनिवद्ध । थिसे ग्रन्थकार स्वयं निवद्ध करता है, वह निवद्धमण्छ कहलाता हे, और नहीं ग्रन्थकार स्वरचित मगल नहीं, किन्तु किसी पूर्व प्रचित्त मगल को निवद करता है, वहाँ विनिवद मगल होता है। उन्होंने पय-नमोकार रूप मगल को निवडमगल कहा है, जिससे प्रवीत होता है कि उनके मतानुसार उसके रचयिता युप्पदतानायें हैं। बेदना सब के आदि के 'जमो जिणाण', 'जमो ओहि जिणाण' वादि ४४ वमस्कार पदो युक्त नगर को उन्होने अनिवडमगर कहा है, और उसका कारण भी स्पष्ट बतलाया है कि वह मयल बीतमस्वामीहत है, जिसे उन्होंने महाकर्मप्रकृतिप्रामृत के आदि में निवद किया था । मूलविंछ स्वामी ने उसे ही बेदना सब के आदि में उद्भुत कर दिया है, विससे यह यहाँ अनिवद्व-

मगण ही माना जा सकता है। उसे गाँद निवहमगण ही मानना है तो यह तभी समय है वब हम वेदनासढ को नमंत्रहति-प्रामृत का अववव होने से स्वय वह प्रामृत मान कें, और उसी अपेका से समझे बनता मूतवित को भी गीरन गणपर मान हैं। अन्य किसीप्रकार से उसे निवहमगण नहीं बड़ा जा सकता।

सूत्री में सहस्तरूपा का विषय विरुत्त और बोर्स बोर बारें क्रम से किया पता है। बोर में मिन्यानूंकि जारि १४ कृत स्थानों का, तथा बारेंक में मीत, हिम्ब बार्सि १४ क्या क्षा है हम स्थान के, तथा बारेंक में मीत, हिम्ब बार्सि १४ कार्याकों का । इस प्रस्त्या में कुल १०० कृत है | प्रस्तुत के स्वात्ता है । क्षा क्षा का प्रस्तुत के स्वत्ता है । क्षा क्षा का प्रस्तुत के स्वत्ता है । क्षा क्षा का स्वत्ता के स्वत्ता है । क्षा क्षा के स्वत्ता के स्वत्ता के स्वता है । क्षा क्षा के स्वता के स्वत

दूसरी प्ररूपणा द्रव्य-प्रमाणानुगम की है जिसमें १९२ सूत्रो द्वारा गुणस्थान व मार्गणास्थान कम से जीवो की सख्या का निवंश किया है । यह प्रमाण निरुपण गणना से, काल से और क्षेत्र से बतलाया गया है, जैसे "बोपेण मिन्छाइठी दब्बण माणेग केवडिया, अयता । अनतामताहि ओसप्पिण-उस्सप्पिणीहि च अवहिरति कालेग । खेत्तेण अगतागता लोगा ।" (सून २-४) । अर्थात् मृण-स्थान कम से मिथ्यादृष्टि जीवो की सख्या कितनी है ? अनत है । वे इतने अनल है कि अनतानन्त अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल द्वारा उनका अपहरण नहीं हो सकता । क्षेत्र की अपेक्षा उनका प्रमाग अनता-मन्त लोको के प्रदेशों के बराबर है। इस प्रकार प्ररूपण के लिये सुत्रों में हमें शतसहस्रकोटि, कोडा-कोडी, सख्यात, अस-रयात, अनत और अनतानत का उल्लेख, तथा सातिरेक, हीन, युण व अवहार,(अर्थात जोड, बाकी, गुणा, भाग) वर्ग और वर्गमूल, पन, अन्योत्याभ्यास जादि गणित की अनेक प्रक्रियाओं का निर्देश किया है। उसी प्रकार काल गणना में बाबती, बन्तर्महर्त, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, पत्योपम बादि तथा क्षेत्र की अपेक्षा बगुरू, योजन, श्रेणी, जगप्रतर व लोक का उत्स्वेस आया है। इन सबसे पता चलता है कि बाज से दो हजार वर्ष पूर्व ही इस परम्परा में गणित का कितना ज्ञान और अभ्यास हो चुका था। टीकाकार ने सस्यात, असस्यात और अनन्त का तथा उनके भेद प्रभेदों का वडी सुस्मता से प्रस्पय किया है। उन्होंने अर्द्धच्छेद, वर्गशलाका व विगतसर्वागत राशियों का जो परिचय दिया है वह गणित शास्त्र के जिये वहुत चपयोगी है । इसी प्रकार उनका राशियों के मान प्रविभाग के लिए ध्रुवराश्चि स्थापित करना, खबित, माबित, विरस्ति, द अपहुत करने की कियाए वटी महत्त्वपूर्ण है, राजियों के क्षेत्र व युग्म एवं उनके तेजीव, कलियोव, इतयुग्म व वादर यस नामक प्रभेद भी अपूर्व हैं। अपने प्ररूपन में टीकाकार ने अनेक मत मतान्तरों का भी उल्लेख किया है, जो ऐतिहा-सिक दृष्टि से वडे महत्त्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ तिर्यक्तोक के विस्तार और रज्जूप्रमाण के सम्बन्ध में उन्होंने निकीक प्रश्नप्ति और परिकर्म सूत्र में मतभेद वतलाया है और सूक्ष्म विवेचन द्वारा अपने एक स्वतन्त्र निर्णय पर पहुँचे हैं, जिसके अन्त में उन्होंने कहा है-

एसो जरान पुल्वाकरित एस्टाव विरुद्धी, तो वि श्वत्युतिवर्धण बन्हेंस् ररसिद्धी। तरी स्वीन्तर वैति महासमाही कावन्त्रो, बहरितस्वविश्यो छदुनेत्वविद्याणस्वनुतीय विन्यवहेन्द्रानुबन्दतीयो। हम्हा ववएव कर्यूना विसेत्तिपण्यायो एत्य कावन्त्रो॥ (६०१,२४)

बचीं हुंसाय निवा हुना वर्ष नवाई पूर्वीचाँ वान्याय के विश्व पत्था हुंडी भी तथ पुरेश के कर के हमने वस्त्रा प्रका किया ! का मा एकी अकार हैं ऐसा दुराइस वहीं करता महिले, आिंक आीड़ित पत्यां के विश्व में कुमारों (अरामी) हारा विश्व विद्या प्रीक्षा के एक निवस्त्र करिने के किये हुंता होता जाता ! का उनसे को प्राप्त कर विशेष किये करने का प्रवास करता नाहिले ! पत्थाकार ने बहुत जीतिक बनुष्ठमान व्याप्त हुंवा बातों उनस्थित किये के बात के सामानेश्यों को भी बनुकारी है । वस्त्रा अकार अनत करता उत्या जाता अवस्त्र के प्रमान के स्वाप्त में अपन के सामानेश्यों के प्राप्त के प्रमान के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के बनतार काल के संबंध में भी दो निया मर्तों का उसलेख किया है,और उनमें एकायूँ बायह का निरोध करके कुछ दुवायूर्यक कहा हैं :—अहमा तीरिव्य वि स्वसामाणि बखन्तावि ऐसा बस्तुतर्थ पहन्ता। वर्षात् कहा दोनों ही आयावान बसता हैं ऐसा हम प्रतिवायूर्यक कह सकते हैं। इस प्रतिवार के साथ उन्होंने सम्बन्ध नियंचना यूर्वक अपना समोपित निर्मय दिया है। (दरवर्शवाम साथ ३)

संप्रत्यकामा में २२ पूर्वों द्वारा पुरस्तान व गार्थवास्त्राम कम के बीतों के बीद का प्रस्तान किया तथा है और ओसेल मिन्काहरूटी केवित सेते, बानकोंने । वासमध्यमाइट्लियाट्टी वाम क्वोनिकेवील पि कैविद बोरे, शोरक वार्ववान्तर पार्ट (यह २-१) । वार्वित हिम्मा पुर्टेच्यों केवित बेद में यो को को है, किकेट में 1 वार्ववान के बादि में ही टोके-केविदी प्राप्तान तक के बीत कितो तो में है, लोक के संस्थान मान में, हजादि । एव प्रस्तान के साह में ही टोके-कार में सम्प्रत कर प्रस्तान ब्र्हुंकाल को की द्वारा प्रस्तान करने कर मानवादा का संदर्भ किया है, लोकि को मान का प्रस्तान के दिन प्रस्तान के हिंदि होंगी, जीट फिट लोक के प्राप्त व्यवस्थान है है की इस्तानत की है जिसमें ले का क्ला प्रमाण की करके सरावादा है। जार्यों के बागर पर कुझा के प्राप्त कहा है कि प्राप्तीन सापन में स्

स्पर्धेन प्रकारता में (८) दूरों डाट बहु सकतामा करते हैंक नामनुकारतान न व वार्यवास्थान सोवे जीत नाले स्वाधान, प्रयुक्तात न स्वपादी करने अस्पराधी डाट किया संवर्षक पर गाउँ हैं। टीकारार ने आदिक दरिके प्राधाद को उपलाद करने तोता हुए के कामार दे मुख्यिकूंक नह दिवा किया है कि स्थानपुरत्य कपूर की बाह्य वेदिका के र देने बहु का मोता पिताल पृथ्वित का सर्वाधान है। इस प्रवंग में कर्मीन सामाधित पृथ्वित और उन्हें के कर देशों कर्मप्रपाद स्थिति है, ऐसी दो मार्च है का अस्पाद स्थानिय की होता और उन्हें के स्थान को सर्वप्रपाद कर है। है है स्थान की। सामाध्याद की आदि कर्मप्रपाद के प्रपाद कर के प्रवाद की कार्यवास्थ्य की कार्यवास्थ्य की कार्यवास्थ्य की कार्यवास्थ्य के प्रपाद कर है। की स्थान की कार्यवास्थ्य की कार्यवास्थ्य की कार्यवास्थ्य की कार्यवास्थ्य कर कार्यवास्थ्य कर कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कर कर कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्याच्या कार्याच्या कार्याच्याच्याच्याच कार्याच्याच कार्याच्याच कार्याच्याच कार्याच कार्याच्याच कार्याच्याच कार्याच्याच कार्याच कार्याच्याच कार्याच कार्याच्याच कार्याच क

कालानुम्म में १४९ हमीं द्वारा नाग व एक बीच की बनेशा एक ही चुम्मान्य व सार्वमास्थ्य में रहने की जध्य वीर कहक व्यत्तावर्षों की कालाधी का निवंद किया क्या है—की विष्यापृद्धिकीय विध्याप्त्रपुरम्भाग में दिकते काल वर्षन्त रहते हैं एकता उपार दे माणा बीजी की करेशा करेशा, किया पूर्ण करेशा कार्यास्थ्यण्यात्र, कार्याद-शान्त की, सार्विन्दाण । वर्षाच त्रमण बीच कार्याद्धिन्यल्य, मण बीच कार्याद्ध्यान्य तथा वो बीच एक बार हामान्य प्रत्य करने हुए क्रियान्य दुम्पसान्य महेंचा है, जब बीच का यह विध्यान्य कार्यव्याच्या हुंग यहाँ वी दोकाबार ने परिव की नाम प्रतिकार्यों का प्रत्यों करने किया को वही हुक्ता है व्यवस्था है (क्ट्रवेशपन पर्म——४)

मावानुमम में ९२ मुत्रो द्वारा गुनरमान व मार्गणस्मान कम से जीवो के जीदिनिक, जीनसमिक, खार्मिक, सार्वाशसीक और पारिमामिक मानीके जेद प्रमेदो तथा मोहतीय न चारिनमोहतीस कमें मुक्कियों के उत्पर, उपस्मादि की वो स्वस्थाए समझाई है, वे पंनकमंसिद्धाल्य की वो विश्वेष सन्तु है ही, मनीविद्याल प्राप्त की दृष्टि से भी उनका बडा महत्त् है।

व्यक्तिम माठवी प्रकारत बरुन-बहुत्व में ६८२ हुए है। यहा पुमस्यान व मार्गवास्थानकों जीनों का भी प्रमाण व्यक्ति स्वार्थ में इस है के उस प्रकार में स्वार्थ के स्वीरुक्त किया है। विकार मार्ग है। विकार व्यक्ति के स्वार्थ के स्वीरुक्त किया है। विकार मार्ग है। विकेर प्रमाण में में सुक्रेंक मार्ग है। विकेर प्रमाण में में सुक्रेंक मार्ग की प्रतार है। उस अपूर्वकरणादि की मार्ग किया की में सुक्षें मार्ग में भी स्वार्थ मार्ग मार्ग में प्रतार है। उस अपूर्वकरणादि तोन गुमस्यक्ति मार्ग मार्ग

उनत आठ प्ररूपणाओं के पश्चात् वींगत जीवस्थान की ९ चूलिकाओं का विषय इस प्रकार है। प्रथम चूलिका प्रकृति-समुस्कीतंन में ४६ सून हे, जिनके द्वारा जीवो में पूर्वोक्त क्षेत्रकाकादि सवधी विशेषताएँ उत्पन्न करनेवाकी आनावरणीयादि आठ कर्मों की १४८ उत्तर प्रकृतिया व्यवस्था से विनाई व समझाई गई है। दूसरी स्थान-समुत्कीर्तन नामक चृष्टिका में ११७ सुनो द्वारा उन्त कर्म प्रकृतियों में से फिलनी एक साथ बॉबी जा सकती है, और उनका बच किन-किन गुणस्थानो में सम्भव है, यह सब व्यवस्था से समझाया गया है । प्रथम महादडक नामक तृतीय बृष्टिका में केवल दो सब है और गर्डी में कमें प्रकृतिया निनाई गई है जिनका वय प्रथम सम्यकत्व के अभिमुख हुआ सत्ती प्रवेश्विय तिर्यंत्रम या मनुष्य करता है। इन प्रकृतियों की सरया ७३ है । टीकाकार ने यहाँ सम्यक्त्वोन्मुख जीव के परिणामों की बढ़ती हुई विश्वद्धता और उसके द्वारा भी शुभ प्रकृतियों के जमश वभ विच्छेद का वढा विश्वद निरुपण किया है। द्वितीय महावण्डक नामक चतुर्य वृतिका में भी केवल दो ही सन है और उनमें ऐसी कमें प्रकृतियों की गणना की गई है जिन्हें सम्यक्षाश्रिमस देव और प्रथम छ: पथिवियों के नारकी जीव बाँघते हैं । उसी प्रकार तृतीय महादण्डक नामक ५ वी चुलिका में २ सूत्री द्वारा उनके सम्यक्ता-भिमल होने पर वधयोग्य कम प्रकृतियो का निर्देश किया गया है। छठी चूलिका उत्कृष्ट स्थिति नामक है, जिसमें ४४ सूत्री हारा बाँधे हुए कमों के उत्कृष्ट स्थिति काल का निस्पन किया गया है। वर्थात् यहाँ यह वतलाया गया है कि वस को प्राप्त होते पर भिन्न-भिन्न कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक उस जीव से लिप्त रह सकते हैं, और वस के कितने आवाधाकाल के पदबात उनका विपाक प्रारम्भ होता है। आवाधा का सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक सागर कोडा कोडी के वह पर १०० वर्ष की आवाषा होती है। किन्तु अन्त कोटा कोडी सागरोपम की स्थिति का आवाषाकाल एक अन्तर्मुहर्त माना गया है। किन्तु आयुक्तमें का नियम इनसे भिन्न है,क्वोंकि वहाँ अधिक से अधिक आवाधा भुज्यमान आयु के तृतीय भाग प्रमाण होती है। आवाधा काल के परवात् उन कर्मों के नियंक किस प्रकार कमत्र बिरते हैं, इसकी प्रक्रिया टीकाकार ने सूक्त गणित के नियमों में बौधकर बतलाई है। सातवी जयन्यस्थिति नामक चूलिका में ४३ सूत्रो द्वारा पूर्वोस्तानुसार ही जयन्य स्थिति का निरूपण किया है। इस प्रकरण के आदि में ही टीकाकार ने बन्य जानायों से अपना मतमेर प्रगट करके परिणामी की उत्कृष्ट विश्वृद्धि को अधन्य स्थिति वय का, और परिणामो में सक्लेख वृद्धि को कर्मस्थिति की वृद्धि का कारण वतलाया है। इसी प्रकरण में उन्होने यह भी समझा दिया है कि उत्कृष्ट प्रकृति और स्थितिवय की व्यवस्था से ही किस प्रकार प्रदेश म अनुभागवय की व्यवस्था निकल बाती है, और बही उन्होंने वय प्रस्थाया के आधार से सल, उदय व उदीरवा का स्वस्थ भी समझा दिया है। आठवी चूलिका सम्बन्धवोत्पत्ति नाम की वकी महत्वपूर्ण है। सूत्र तो वहाँ केवत १६ ही है, किन्तु उनके आधार से टीकाकार ने सम्मक्त्वोत्पत्ति योग्य कर्मीस्यति के झास का, उसके व्यक्तिरी जीवो का, दर्शन मोह के क्षपण मोग्य स्थान और परिस्पितियो का,तथा सक्छचारित्र ग्रहण करने की योखता का, जितनी सूक्ष्मता, गभीरता और विशास्त्रा के साथ विवेचन किया है, जतना अन्यत्र कही भी हमारे वृष्टिगोचर नहीं होता। वह विषय कवायप्रामृत के चूर्ण सूत्रों से बहुत कुछ मिलता है।

कब, कैंचे सम्मन्त्रण की प्राप्ति करते हैं, गविवते के प्रवेश करने बीर बहा से निकलने के समय बीजों के कौन से सुमत्यान होंगे हैं जीर वे कीर-कीन सी महित्तों में जाते हैं, किया गति से निकलकर व किया बीत में जाकर जीन कीन-कीन से सुग-स्थान प्राप्त कर करते हैं, वे विषय मिखता से जायाने जा है। (अब्बासना माम ६)

इस प्रकार जीवट्ठाण नामक प्रथम सब में भूतबिक व पुम्पस्तक्त कुक २३७५ मूत्र है जो १७ विषकारों में विभाजित है और थे उसकी विशास वकादीका बहित बट्सवायम के प्रयम क मानों में हिन्दी बनवाद सहित प्रकाशित है।

### २-बुद्दाबध

प्रयम बाद वीवद्शाम में उसकी मुमस्मात, गार्नपास्थान विश्वनक प्रकारमाओं व पुक्तिकारों हारा चैन कर्मीहदाना का एक दगर के पूर्व मर्नाट किया जा मुक्त है, तो मी कम्म कर्मों में भी उसी विश्वय को विश्वित प्रकार से हुएसट करने का प्रयस्त किया गया है। सुहरम्बन सामक हिश्चीय कर में मार्यभारमानों के बनुक्त में किन सीम बादक है, और कीन और बादक मही है, इसकी माराइ अन्योगों हारा प्ररूपमा की गई है। वे अनुयोग हर प्रकार है —

एक जीव की बरेबा स्वामित्व, काठ व बन्दर, नाना जीवों की बरेबा व्यविवन्त, हव्यप्रमान, क्षेत्र व स्पर्णन, नाना जीवोजी कोवा काठ व बन्दर, माणानाए एव कार-बहुतः । एक्टे पूर्व प्रात्ताविक का वे बचको के स्टार की प्रकार की गई है बीट करने में मारदेश अनुवीण हारी की चूकिका कर से महावक्त दिया गया है। इस प्रचार इस वह के ११ अधिकार हो जीते हैं।

सफ्त सस्य प्रस्तमा में ४२ तुम है, जिनमें विषय प्रस्तवा इस प्रकार की गई है। यतिमार्गमानुसार भारकी थीत सफ्त है, जिरिक्त भी बक्त है। मनुष्य वक्त भी है बार क्वक्त भी। किंद्र क्वक्त है। इसी प्रकार एकियापि भागेपालो का प्रकार किया भया है, जिसका मधियार्ग यह किकता है कि यहाँ कह गोग अर्थाद्र पन प्रयत्न काम की किया विद्याना है सही कह सह वीत बायक है। केका कमोनी मनुष्य और किंद्र क्वक्त है।

एक चीच से च्यामिय नामक नमुमा में ११ दून है, विश्ते मार्थनाओं के नमुका से उनकी वसी में भारतीगृह कार्रास्त्र में कार्यन है। वीत राजनीति में नामके की होता है ? उनह है राजनीत मान्यन के उत्तर है। त्यार के उत्तर है। वीत राजनीति में नामके के उत्तर है। उनह के उत्तर है। उनकार त्यामके के उत्तर है। उनका का मान्यन के उत्तर है। उनकार का मान्यन में उत्तर है। उनकार का इति मान्यन के उत्तर है। उनकार को मान्यन के उत्तर है। उनकार है। उनकार

पूल जीन है कालामुम की प्रकारण में २१६ कुते हाए गाँव शारि मार्थवालों में बीन की बचना बीर उक्तर सार्थवाली का निकार किया है। इसकी बीन-मार्थवाल कर में इसकी कालकारण के बार क्षेत्र के दिन कर पूरान्त्र पात्र कर किया है। इसी प्रकार करावी कार्यक्रमा है ११६ हमी में मार्थमा कर वे बचन और उक्तर करावर होता है। इसी प्रकार करावी कार्यक्रमा है १९६ हमी में मार्थमा करावे का प्रकार कार्यक्रम करावे हमार्थवाली है कि इसी प्रकार करावी कार्यक्रम करावे हमार्थमा कर वे बचन की प्रकार करावे हमार्थमा के देव कि इसी प्रकार करावे हमार्थमा में निकार कर प्रकार करावे हमार्थ करावे हमार्थ करावे हमार्थ करावे करावे हमार्थ हमार्थ करावे हमार्थ हमार्थ

ह्मा बमानगुरात है १०६ वृत्ती में गुलमान रहित प्रतिवासना कर है थोगे ही बचन वृत्ती है जमान है कात है का स्वार कर कात है का स्वार है है। तथा तीनों की निवेश स्वार है है। तथा तीनों की निवेश स्वार स्वार है है। तथा तीनों है है। तथा तीनों है है। तथा तीनों है है। तथा प्रतिवासन कर सारिशाल कर है बात प्रत्या तीनों है है। तथा रेखी कारण स्वार है है। तथा रेखी कारण स्वार है है। तथा तथा है है। तथा तथा तथा है। तथा है कारण है बात है कारण है वार प्रतिवास है तथा है है। तथा तथा तथा है तथा तथा है तथा है। तथा है तथा है। तथा है तथा है। तथा है तथा है। तथा है तथा है। तथा है तथा है। तथा है तथा ह

आगामी अल्पवहुत्त अनुगम में १०६ सूत्र है, जिनमें १४ मार्गणाओं के वाष्ट्रय से जीवसमासी का जल्प से बहुत्व की

ओर तुजनात्मक इब्बद्रमाण बताजाया गया है। जैसे गतिमार्गणा में मनुष्य सबसे बोडे है, उनसे नारकी असस्तपुर्व, उनसे देव असस्यगुर्व, उनसे सिद्ध अनन्तपुत्रे और उनसे भी तिसँच अनन्तपुत्रे हैं, इस्लादि ।

स्वित्य पुनिकाशिकार सहाराज्य के रूप में हैं, निकड़े ७१ तूमों में गार्थवा विभाग की छोड़ कर गर्भोग्सतिक मुख्य प्याप्ति से नेजर मिगोद चीन कर में वीपकाश्यों का सात्माकुल प्रतिपादन किया नया है। इस स्वत्राट वस्त सुख्य में १५८५ तूम है, निवर्ष कर्मास्त्रीत प्राप्त के स्वत्य स्वित्यार के उत्तर अवस्थान में वार्याचिक्य सात्र कर प्रति में से स्वत्य का प्रकाश क्रिया गया है। स्वे सुद्धा ग्राप्त (कृष्ट (बुटक) क्षम करूने की व्ययंक्रता यह है कि बही महत्वम क्षे असेवा प्रचलन विकाश कर किया गया है। (स्वहृत्यात्र सात्राच्या)

## ३-बधसामित्त विचय

्योंग वह वास्तामित्व विश्व मानव है। शिव्य का माने है-विध्यारणा, मीमाधा या परीका, कर्युवार मही महि विशेष्ठर निया पार्टी है किया कर्मने के दानां की महि वृद्धान कर में दान कर महि वृद्धान क

### 8-वेदनाखंड

हितीय प्रकरण बेदना नामक है। बेदना का बर्च है जीव के द्वारा कमकत का बनुमबन व उपचार से उसन बनुमन के कारणीमृत कमें भी बेदना है। इसका इस प्रकरण में बटे बिस्तार से १६ विषकारो द्वारा वर्षव किया गया है, वो वर्ग सिदान के सहम ज्ञान के किये वटे महत्वपूर्ण है। वे बांधिकार निम्म प्रकार है —

(१) निक्षेप (सू० ३), (२) नय (सू० ४), (३) नाम (सू० ४), (४) इत्य (सू० २१३), (५) क्षेत्र (सू० ९९),

(६) काल (सू॰ २०९),(७) साथ (सू॰ ३१४),(८) जायम (सू॰ १६),(९)स्वामित्व(सू॰ १५),(१०) बेरन विधान (सू॰ ५८),(११) गति (सू॰ १२),(१२) अनननर(सू॰ ११),(१३)ध्वनिकर्ष (सू॰ २०),(१४)परिमाण (सू॰ ५३), (१५) मानामाण (सू॰ २१), और (१६) अल्ल-स्कूल (सू॰ २७)।

4-भिन्ने गरिकार में नाम, त्यापना, त्या और मान हल बार निक्षेत्रों डाय देशना के स्थलन को बमबाता है। २-वार-स्थितपता को अधिकार में कहा विद्याने में कीर डा सर्थ मंद्री नज़र है, यह देशन, कहा बादि नामे के डाय मानाता नाही है 3-वानियान में मिन्न देशियार में के बाद की स्थान की स्थान कर को में के कहा को अध्या एकत कर का दिवार पार्टी ! X-व्यापियान विकार में पर सीमाता, तस्तित्व और मानात्व हर त्याप मानाता ने हैं डाय सामारपती-पति हों है वह स्थान का काकुर-मानुक्त-द करना, तारिक्शानी रहण का बता माना है। है किन बीतों में किन समार पति हों है वह सामाता कार्य, दे कार जहां कर वे बादों करों को सबस्य व अच्छा देशकारी है उत्तर माना को प्रत्रत हता माना है। इस समस्य में दीकारपार में मानात्व मानात्व मानात्व है। स्वर्णना के स्थान मानात्व की स्थान मानात्व की स्थान मानात्व है। स्वर्णना कार्य के स्थान की स्थान मानात्व की स्थान माना है। स्थान मानात्व की स्थान मानात्व की स्थान मानात्व की स्थान मानात्व की स्थान माना है। स्थान मानात्व की स्थान माना है। स्थान मानात्व की स्थान माना है स्थान मानात्व की स्थान माना है। स्थान मानात्व की स्थान मानात्व की स्थान मानात्व की स्थान माना है। स्थान मानात्व की स्थान मानात्व की स्थान माना है। स्थान मानात्व की स्थान माना है। स्थान मानात्व की स्थान मानात्व की स्थान माना है। स्थान मानात्व की स्थान स्थान मानात्व की स्थान स्थान

५—ते र-विपान में जानावरणीयादि बाठ कर्मोरून पुरुषक हम्म को बेदना मानकर समुद्रशातादि विविध सबस्याओं में उनके सकीच व विस्तार को प्राप्त होने वाले जीव प्रदेशों के खेन की प्रत्यका की नई है और हसे समक्षाने के किये भी पद-मीमासा, स्वामित्व, और अस्य-बहुत्व में तीन अनुयोग प्रकृत किये समें है।

— गाल-विधान कविकार में उन्हा दीन कानुसीनों हाय काल के त्यारण में कमजाना पता है। उन्नके नाग, स्थापना, प्रत्यान में हैं हैं कि प्रत्यान के प्रत्यान पता कर कि उन्हें से माना उत्तर पते। का निवंत किया नाह है। पा करों के परिणान में हैं हुएने कानामुनी का प्राप्त का करा का परिण, मोतार तिक पत्ते हैं कुत पत्त में प्रकार काल, मुक्तिकर्सन काल, पता पीठकरूल जादि में कदान काल कालमा पता है। वापापार बात के सी मीतिक जोर मोतार पता कराने हैं, मीर दिन सामानियों कि माने कि प्रत्यान के सामानियों के मान मानेश उनके स्वामियों के पता के दिवस माने हैं, मीर दिन सामानियों कि माने में माने प्राप्त काली के माने मानेश किया पता है हैं । कि पता माने हैं कि पता माने की स्थान माने प्रस्त्र मिला पता है। इसके कन में दो मुक्तिकारों मी है। यहां मुक्तिम में स्थितिकस्थान मिले, मानास्थान कालों की भीत अपनितंत्र पता पता कुतीमों की अपनाम की महै। तथा इस्तर्य मुक्तिम में स्थितिकस्थानस्थार स्थानों की भीत अपनितंत्र के पता स्थानस्थार देशा कालामा की की (अपन्नस्थान-पता १९)

पा-नाद-निपास वर्षकार है तुर्वों का स्थानीमासादि तोत स्थूनोनो हाण हानरालोसादि यात कर्मो की उत्तरुप, अपूर्वक्रम सादि रूप मासावक देवसानों का विभार किया पात्र है। उनके स्थानी सीते भी सहसाय स्थाह है और सम्पादकार का सादि रूप मासावक देवसानों का विभार किया का स्थान होता स्थान स्थान यह है। यह सहसीन के सम्पादक की सादे यह निपास है के सादि पर की की खूले मासा हूरी ने उच्छर करने स्थान एवं दूसेक्षा स्थान में का स्थान हैं स्वासार है। ऐसी मूर सरका सामानी की स्थान आ कही । व्यवस्था स्थान प्रसाद का क्या हुने स्थान स्थान

८—बेदमा-अरपय विचान में जानावरणियारि बाठों कमों की बेदना के अरुपों बचींत कारणों का जरणन किया पदा है बीन यह मी नवी के जायन से 1 वरदुवार बाठों कमों के उत्तव हिंतारि पत्तों, कमारों, निवान, व कबहु सेमूल बारि को नंतम, व्यावहर मीर पत्ति का कहा से प्रति आप को नेतम, व्यावहर मीर पत्ति का पत्ति का प्रति आप को नेतम, व्यावहर मीर पत्ति का पत्ति का प्रति का पत्ति का प्रति का पत्ति का प्रति का पत्ति का प्रति का पत्ति ने ची ध्रव्य नय के प्रकारण में जनकात्य का मूल्य विशेषण किया है, यह उध्य नय की मर्मादा को उपयाने के किये नदा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार स्वार्थ मुग्न में जो कर्म प्रवादों में 'मार्य' ज्याद मारा है उच्छा कर टीकाकार ने 'मेर्य कर्माद मारा कारि मार किया है। यहीं उक्क उठमारा है कि 'प्योश' माराय' के हो राज ' एकका उपयादा करने के दिन उच्छा में एक ब्लाहमां बादि गामा उद्दूर्ण करके च्या है- 'क्वेश मुन्त मान्नते एकारण ककार विशासां । इस तुम का उच्छोने करण में टीका में उपयोग किया है और इस पर से प्रतीत होता है कि उनके उम्मूख कोई प्राक्षत मामा का नायावद व्याकरण उपस्थित था,

६—विधाननामित्य विधान में मात्री कर्यों के स्वाचित्र का प्रकार किया है और इसके लिये भी उन्होंने नवी का वर-कमन केमर एक चीना, नो चीन जीर ताना चीन के एक प कि क्योंनी क्या को के दस्तावित्र की स्वाच्या कर साव्या किया है जा है। उन्होंने नेतम और स्वव्यार नवी की अध्या जात्री कर्यों के बात्रों में कार्य कर स्वाचित्र का पंचार क्या है। क्यू प्रवाद मन की अध्या केमन की अकार के स्वाचित्र का एक चीन और ताना चीन, क्या उन्हारून की एक पन की अध्या केमत एक पीन के स्वाच्या केमत की स्वाच्या की है। क्योंकिये नव पन-मुलक को स्विकार मही करते ।

१०—वेपना-वेदन अधिकार में बाठों कमों के बम्बमान, उद्योगं व उपवान दक्कों का एकत व अनेकल की क्षेत्रा गैमापि रुपो के अनुसार प्रस्पान फिया गया है। यहां त्रेम, स्ववहार और सहत्वों की अपेशा पृष्क पृष्क और कुछ में की फिये हुए निरम्प पाया जाता है। य जुनुष नव की बदेशा कमों की बेजक उद्योगं क्योंत् एक प्राप्त विश्वक बेदना मान की स्वीकार किया गया है और एकत्वन की बनेक्सा दिवार को बन्वकाय कहा है।

११—विरना-गिर-विधान कनुवोनद्वार में कमी की रिचार, व्यक्तित क्ववन स्थितास्थित व्यवस्थावों का निरुप्त किया गया है। नैपान प्रमु कीर व्यवहान नवों की क्षेत्री जानपारणीवादि बार पात्रिया क्वों को बेदना को प्रामृत-रिचार और स्थार्-स्थित-विधानस्य ही कहा है व व्यवाधिया कर्मों को कार्याच्या स्थार तस्थित व रिचारिकत सीनो रूप । उत्पुद्धनगर से समी कर्मों की कार्याच्या निरास कीर कार्याच्या करिया कर तथा क्षण्य वाच की वर्षोच्या वस्थान व्यवस्था ।

१२—जनन्तर-विधान अनुसोगद्वार में कृमों के जनन्तर परम्परा व उनयप्रकार वधी का विधार किया गया है। नैगम अस्प बहुश तथी की अरोका जाठों केमों में देवना तीनों प्रकार के वषक्ष हैं। सबहुनव से जनन्तर और परम्परा नषत्र । अप्रसुत्त नय से केकल परम्परा वष कर तथा ध्या नय से उनकृप्य ।

अर्थस्य सूचनात् सम्यक् सूत्रेवर्डायस्य सूरिणा । सूत्रयुक्त अनत्यार्थं सूत्रकारेण तत्वत ॥

अपीत वर्ष का मले प्रकार सुचक होने से तथा वर्ष का उत्सादक होने से सुचकार आचार्य हारा कही हुई अपूर्ण गरित ही सत्वत सुन है। और इसके परवात उन्होंने कहा है —

सूत्र है। और इसके पश्चात् ज्होंने कहा है — "न च जृत्ति-विरुद्धतादों न सुत्तमेरिनिद बोत्तु सिक्कजबरे । सुत्तविरुद्धताए जृतितामाबादो ॥"

कबात् युक्ति विरुद्ध होने से यह मुख तो नहीं है, ऐसा नहीं कहा वा सकता, क्योंक सूर के बिरुद्ध आनेवाली वात में स्वय युक्ति का बनाव है । इस प्रकार टीकाकार ने बावम के व्याख्यार में युक्ति की शीमा की निर्धारित कर दिया है और स्वय एकका व्याख्यान युक्तियों से परिपूर्ण होते हुए भी उन्नत नियम का पूनंत परिपालन करता हुना पाया नाता है ।

१४—वेदना-परिमाण-विचान अधिकार में बाठो कमों की प्रकृत्यवेता, समय-प्रवदावेता बीर सेन-प्रत्यास की प्रत्या की गई है । प्रकृत्यचेता में बन्य कमों की उत्तर प्रकृतियों तो उतनी ही बतलाई है, जितनी अन्यन । किन्तु ज्ञानायरपीय रहंनास्त्रणीय बीर नामकर्ष की प्रकृतियों को नहरतात ठोकप्रमान बतकाया है, विशवन टीकाकर ने बीद स्वनात प्रस्त्रण इत्तर वर्षिय समामान किया है। समय बन्दाबंदनुसार हानास्त्रणीय, वर्षमानस्त्रीय और स्वन्तरस्त्र की एक एक प्रकृति को तीत कोनो-कोंचे प्रारम्भिक के सम्य-न्यद्वेत के तुर्णिय प्रभाव कहा है। दशी प्रकार वन्त्र करों की प्रस्त्रणा की रहिं है। इती प्रकार कोन-प्रतास में भीव द्वारा सम्बन्ध बेंद ने हमाम दे वृश्चिय सम्बन्ध नदस्त्र प्रमास पन प्रकृतियों का निर्देश किया पता है।

१५—मागाभान प्रकरण में कमें प्रकृतियों का उन्हीं प्रकृत्ययों आदि दीनों क्येशाओं से सद प्रस्थन किया गया है कि में यद प्रकृतियों की अपेक्षा कितने नाम प्रमाण है। जैसे बानावरण प्रकृति समस्य प्रकृति के कुछ कर यो नाम प्रमाण है और इसी प्रकार रहनावरण भी, तथा योप छ कमों की प्रकृतिया एकक प्रकृत सदस्यतर्वे नाम प्रमाण है, हत्यादि।

१९—नेपना सरप-बहुत्व विचान में उनहीं प्रकृतपाँचा बादि शीनी बनुयोगी द्वारा ज्ञानावरणीयारि वाठो कमों के अवस-का प्रस्तव किया गया है, और इसी के साथ बेचना बढ़ १४४९ बूची में पूर्व होता है। (वहस्वतयम प्राय—११) ध—जागित स्वकः

५ में खण्ड कर्षणा में उक्त २४ अनुसीण हारों में वे स्पष्ट, क्रमें और प्रकृति से तीन, तथा स्थम अनुसीणहार के बध और स्थानीय निमामों का निस्तार दे विवेधन किया बचा है। इस स्थम का नाम "क्योंगा" इस कारण एका गया है। क्योंकि इसकें सहुनाथ (क्यम अनुसीणहार, इस २५-५८०) में क्योंगा के। स्थमित क्या मध्य है।

स्पर्ध अनुसीरहार के ३० चूनो में नाम, स्वाचना कार्दि १३ प्रकार के स्पर्ध वतलावे गये ह बौर जल में यह स्पष्ट किया है कि यहा जर्मों ने आर वह स्पर्धी की छेडकर कंपरबंद से ही अवीजन है, विश्वाच विषय है सानावनीयादि कर्मों के विस्ती-पच्ची का चीन के पाछ पानन्य की कि दुर्ग में कोर दिवस्त वेदना बच्च में बतलाया जुनका है।

प्रकृति कर्मुन्यार में 724 वृश्व है। यह सारि में यान, स्वाम्यत, इन मीर साय महति एन पार तेन करते जमान प्रेम मामन है विचार किया गया है। महति के कहिनियों, महति ने मिर्मा क्षा के विचार मामन है । महति के कहिनियों का है। होने मी टीक्सार ने केवरा सार के बनुतार समझ केने भी सुन्या में है। है। यह पहली के साथ के से मार्ग मार्ग करते हैं। है। यह पार्थ महति के साथ के से मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग के हैं। है। यह पहली के साथ के साथ मार्ग मा

सब कारे तथानीय में जातार हुत है, दिनकी मत्या ७२७ है। बम प्रकरण प्रमम ६४ सूनी में समाज हो सब है। यह गाता निर्मा स्थार निर्मा है। स्थार है पर के प्रेस कर करने के साह कर के प्रोस है। से प्राप्त स्थार है अपने कर उसे मान प्रमुख कर के प्रमुख कर के प्रमुख कर के प्रमुख के प्रमुख कर के प्रमुख के प्रमुख कर के प्रमुख के प्रमुख के प्रमुख के प्रमुख कर के प्रमुख के प

वर्गमा के दो भेद ह—आभ्यन्तर और बाह्य। आभ्यन्तर वर्गमा भी एक श्रेणी और नाना श्रेणी रूप से दो प्रकार की है। एक श्रेणी वर्गणा का विचार निक्षेप, नव-विमायणता, प्ररूपणा आदि १६ अनुयोगो द्वारा ज्ञातव्य कहा गया है, किन्त् जनमें से विवेचन केवल प्रथम दो का ही किया गया है। छेप विवेचन छोडने का कारण टीकाकार ने यह सूचित किया है कि उनका परिचय वर्गणा-द्रव्य-समुदाहार के विवरण से प्राप्त हो सकता है। वर्गणा-द्रव्य-समुदाहार का प्ररूपण भी माना अनयोगो द्वारा किया गया है जिनमें २३ प्रकार की बगैनाओं का स्वरूप वर्णन मनन करने योग्य है। विशेषत बादर और सुक्म निगोद वर्गणाओ का स्वरूप व उनके आधारभूत खरीरो व बन्ध द्रव्यो का विवेचन महत्त्वपूर्ण है। यहाँ साधारण जीवा का स्वरप वतलाने वाली 'साहारणमाहारों' आदि सात गायाएँ सूत्र रूप से पाई बाती है, जिनके आश्रव से टीकाकार ने महत्त्वपूर्ण व्यारमान किया है। प्रत्येक शरीर, पृथिवी, जल, जन्नि और वायुकायिक, देव-नारिक्यो का वैक्रियक शरीर, आहारक चरीर और केवळी इन बाठ चरीरों को छोडकर शेप समस्त ससारी जीवों के चरीर बादर निगोद जोवासे प्रतिप्ति है। इनके अतिरिक्त जल, यल व जाकाश में सर्वत्र सुरुष निगोद वर्गमाओं का सदुगाव है। क्षीणकपाय गुणस्पान में ध्यान के वल से क्षपक के जरीर में नये निगोद जीव उत्पन्न नही होते, तया पुराने अपनी आयु पूर्ण कर मरने लगते है। अब इस गुणस्थान के अन्तिम समय में वहाँ जवन्य वादर-निगोद-वर्गमा होकर सबीय केवली-जिन में उसका सर्वया बमाव हो जाता है। बचन अनयोग की चुलिका में निगोद घरीरो न जीवो ना स्वरूप और भी मुख्यता से समझाया गया ह । यहाँ आदि में ही कहा गया है कि जब कोई निगोदी जीव उत्पन्न होता है और एक समय में अनन्तानन्त साधारण जीव एक गरीर धारण करते है, ऐमे असरवात लोकमान शरीरो का एक निगोद होता है (सू० ५८२) । दूसरे समय में असरवात गुणहीन जीव उत्पन होते हु और यह उत्पत्ति अम अधिक से अधिक एन आवकी के असरयात मान तक बलता जाता है। तत्परचात् एक दो गा तीन समय का अन्तर पटकर पुन उत्पत्ति रूम चालू होता है । इसके पश्चात् अवस्मण करनेवाले जीवो का अला बहुत्व दिवा गया है । इस भाग के अन्त में सूचना की गई है कि बन्यविधान के जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश वय होते हैं, उनका प्ररुपण भूतविक भट्टारक ने महाव व में विस्तार से किया है, इसकिये यहा नहीं किया जाता । (यद्खडागम भाग-१४)

ह मालवार :
वर्गाल्य सम्मीय अधिकार की वार्गायि के पत्थात् बात ७५७ में बूत में सूचता की वर्द है कि ...' यह व सर्पायात व पर्यांत्र्य है। विश्व स्थान विश्व स्थान विश्व है। विश्व स्थान विश्व स्थान विश्व स्थान विश्व स्थान विश्व स्थान है। विश्व स्थान स्थान है। विश्व स्थान स्थान है। विश्व स्थान स्थान है। विश्व स्थान स्थान स्थान है। विश्व स्थान स्थ

वध का स्वरूप समझकर ओप और आदेश प्ररूपमा का निर्वेश करके काल, कतार, सतिरयं, भगतिषम, भागाभाग, परिभाण, तथा क्षेत्र-सर्वागादि अस्र-बहुत्व यर्वेन्त प्ररूपमाओ द्वारा प्रकृति वस का ब्यान्यान दिया गरा ?।

(महाबन्य भाग-१)

स्थितिवर का प्रत्यन निषेक, बाबाया-काक्त व बत्तकहुल के स्वितिस्त बढाटेंद, गर्व-नीतर्य वप शारि २४ कृत्योग-हारों हाए किया गया है। तारपवार नुक्यादबर, प्रतिकोर, मुहिब्बर, क्रम्पवाल सहराहार, वीर नमुदाबार तथा उत्तर प्रति दिस्ति वर्ग का प्रत्यन तारपवाली गाना अभिकारी हाए किया या है। (महास्थ मान ०-३)

अनुमान वन्य का प्रत्यच पहले मूल प्रकृतियों का और फिर उत्तर प्रकृतियों का पूबक् पृथक् सज्ञा आदि २४ अनुयोग-हारों हारा किया गया है । (महाबन्ध मान ४-५)

प्रदेशस्य की प्रकल्पा थी मून बीर उत्तर प्रकृतियों की पृष्ठभू-पृष्ठ देकर स्थान, सर्वयव-नीमयम, उत्तर-अनुगृहस्य-प स्थान-पहुष्ठ तक ११ अपूर्वीयों द्वारा बीर तरस्यान पृष्ठमार, परिवर्तन, प्रदि, स्थानसाथ-पृष्ठपुरत और सीम्पन्न-पृत्र सहार न्यूपोगी प्राप्त विस्तापुर्वक के सार्व है। शुर्वीच भी कात पृष्ट है कि जब क्षारी कर्नाने में लिन्हीं होता स्थान सहार न्यूपोगी प्राप्त कर्मा कर्मा कर्मा क्षार क्षार स्थान वाजा है। स्थान है मुश्लीकी के ही जारा में प्रस्ता करने ने उनकी मिह्योंद्व की ना स्थान है। एक्समाथ मार्व में

यहाँ भूतविक क्रत महावय सन्द समाप्त हो बाता है, विसकी रचना इन्द्रनदीकृत थुतावतार के अनुसार तीम हजार स्तोम

करर कहा था पुका है कि पुज्यन्त बोर मृत्यक्ति की सुन रचना में कर्म प्रकृति-मातृत के २४ अधिकारों में से ने राज प्रथम ख अपींत्र कृति, नेवता, राष्ट्री, क्ष्मीकृति बोर कम्मल का प्रस्माप राज्ञा है। योर निवचनाति १८ अधिकारा पर मार्ट सूर रचना मही थी, त्यारि में रोजनावाने ने कम्मे गुन हे कम्पेस पाकर इनकी भी प्ररूपना की बीर इस अधिकार हो भी इन्द्र-नावी ने सकर्म नामक कठा दाव्य कहा है। इस अधिकारों का समित्रा परिचय इस प्रशार ह

- (७) निजन्म :—नानक विश्वतार में मृत्र और उत्तर प्रकृतियों के नियस वनन का निरुप्य दिया गया है। कैने प्रवृत्तियक स्वर्म में स्वत है, बोब कब्ब में क प्राण वन में हस्त्राहि। उसी प्रकार जानावरण सा उत्त्या में निज्ञ है, भित्र जनकी सब पर्योगों में नृति प्रकार प्रवृत्ति प्रकार प्रवृत्ति प्रकृत है। स्वर्म प्रकार प्रवृत्ति निज्ञ प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रकार प्रवृत्ति प्रकार प्रवृत्ति प्रकार प्रवृत्ति प्रवृत्ति निज्ञ प्रवृत्ति प्रवृत्ति
- (८) प्रत्म ना बर्ष है परिवर्तन । इस ब्रिक्शर में कई प्रत्म को पितन वा विपय बताआर एक प्रत्म पापा है कि ब्रामंत्र बर्चना के प्रतिपद्ध व जो और निष्प प्रता प्रता है हिक ब्रामंत्र बर्चना के प्रतिपद्ध व जो और निष्प प्रता प्रता प्रतिपन्ध करते हैं। इस प्रका में प्रकाशर ने बादन वर्षन के स्वत्य वर्षना वर्षा प्रकाश के प्रकाश के प्रता के स्वत्य वर्षना वर्षा प्रकाश के प्रकाश के प्रता के स्वत्य वर्षना वर्षा प्रकाश के प्रकाश के प्रता के स्वत्य वर्षना वर्णना वर्षना वर्या वर्षना वर्या वर्षना वर्षना वर्या वर्षना वर्षना वर्षना वर्षना वर्षना वर्षना वर्षना वर्षना वर्षना वर्या वर्या वर्षम वर्षम वर्या वर्षम वर्षम वर्षम वर्षम वर्या वर्या वर्या वर्या वर्षम वर्या वर्य
- (4) अन्यन्म निव्हा प्रकार कम में बहुति, तिसीं व अनुभावालय चुहका बंधनाता ना प्रण्या विचार है एंगी त्याण क्याम में काले बार होने के दिवीच वाण व केल्प्या माने के बार्ग ना प्रण्या में में क्याम है भीर कहागा ज्ञान प्रणा माने प्रणा माने कि प्रणा है प्रणा

सिद्धिकी है।

(१०) उदय —श्वर प्रकरण में कमंद्रव्य के स्थिति व बतुबोन बादि रूप से उदय में आने की प्रक्रिया को स्थानिक, प्रमान, काल, अन्तर आदि नाना बनुयोगों के बनुसार समझाना गया है।

इन निवसनादि चार प्रकरणों के क्रमर 'फाउनमा' नामक पिकका भी प्राप्त हुई है, विममें वन्न विपयों ने विरोवन में सनेक स्थलों पर 'कुदों , 'कीपमपेत्रेज' बादि क्या है प्रस्त उठकर उनका समामान मूलका व बिल्मार से विचा गया है। पिका की उपस्तिका के बाक्यों से इसके कहा का समस्त बठाव्हों, बॉक्करारों पर टीरा छिठलें पा अमिनन्य प्रयोग होना है, किन्तु चहुत नहीं जा समता कि इन चार से बाने के प्रकरकों पर मी पबिका किसी गई वा नहीं, बीर पारे रिन्हीं महें से प्राप्त प्रति में बहु क्यों नहीं सबह की गई। उपक्रम्य बख बचने रूप में पूर्व है और उसके बच्च में बनादी मापा में एक छोटो सी प्रयस्ति भी है, विससे माध्यरि सिद्धान्तदेव व श्रीमद्करपादित्व के नाम भी बाये हैं। (बट्डस्तामप्र माग्न १९)

- (११) मोख रह प्रकरण में यह प्ररूपण किया गया है कि वस को प्राप्त हुए कमें का जीव प्रदेशों से मोख वर्षातृ सुटकारा किस प्रकार होता है। इस प्रस्ता में देखनिकरा व सकत-निकंश तथा प्रकृति, स्पिति, अनुमान और प्रदेशों का उत्तर्यम, अपकर्षण, पर-प्रकृति सकमण व स्थिति-गमन रण कर्मादस्थाओं का वर्षन किया नमा है।
- (२२) सक्तम —एक कमें प्रकृति का दूसरी प्रकृति में परिवर्तित होने का नाम सक्तम है। यह त्रिया एक ही मृत प्रकृति की उत्तर प्रकृतियों के बीच समय है, बाह्य मकृतियों से नहीं। इनकी प्रकृति, स्थिति वादि में किस प्रकार, किन धीव परियानों के बल से सक्तमय होता है यह यहां समझाया गया है।
- (१३) ठेरवा इस प्रकरण में द्रव्य और मान रण कृष्ण, गीकांदि छः ठेरवानो का स्वरूप वतकावा गया है और उनके पीचो व सरीरो में जरफ होने की प्रक्रिया व तीव-मद अवस्थानो का प्रस्थम किया गया है।
- (१४) केस्या कम —इस प्रकरण में यह बक्काया गया है कि कृष्णादि केस्याओं से युक्त जीन के बाह्य कक्षम, कार्य ग रग-वग केसे होते हैं।
- (१५) केरमा परिणाम स्व सम्कार में यह बराजाया बता है कि जीय के परिणामी में इसकेश व विवृद्धि की हार्ग मुद्रिके के मुम्तार केपाओं का किस अकार करूमन होता है। परिणामी की टीम्सा व मस्ता तथा विवृद्धि व सम्मेख की पुर्विक के प्रमाणानुसार यह करूमम स्वस्थान वर्षाई क्वी केरसा के मीतर तीव व यब कही में, दशा परस्थान कर्यात मित्र केपाओं में भी होता है।
- (१७) दीपें हुत्या-मूल जीर उत्तर महाजियों में वे निकतों का ही बग, जब्द बारि एक वाब होता है। इसने ने मिक्की अधिक हो आंधिक महाजियों का एक हाथ बचारि वाज से हुं, जजना किकी जीव में होने पर दीमेंवर, उत्तरें का महोने पर तीमेंवर बचा चवले कहा होने पर हास्याव्य माना जाता है। इस प्रवाद प्रकाद कुनशोखाद में कहाति, स्थित, म्यूना की र मेर्ट इस बारों अपेक्षाओं वे कमों के दीपे-हुद्धक का प्रत्यम किया गया है। उत्तरहरूपाओं प्रकाद वी दीपें के दो मेर है—एकप्रकृति बीचें और जलपद्धकित दीपें। इसने के प्रत्येक के हुए को मेर हिन्द माने हुन्हित ब्यान बीचें भी एक्स्एक मुक्ति स्थान दीपें। वाच की अपेक्षा जाता मूं मूळ महाजियों का एक्स वाच पहिले हुन्हित पर प्रकादि वी विकास का होने पर प्रावृत्ति वीर्य होता। इसी प्रकाद स्थान, ज्यव जाति की अपेक्षा दीपे-हुस्य, नोदीपें-वीहत्य का स्थान चनका प्रावृत्ति।
- (१८) भवचारणीय —वहीं महत्ते बाठ कमों और उनके निमित्त है जरस हुए बीच ररियानों को बोध-भर रूपा परि मामकर्में व मन्ये उसक दुख बीच ररियामों की वारित्तमन दया पूर्व-बर्धर को परिवास कर स्वर-वर्धर के सूच को मन् स्वप्तभव कहता पर्वे पत्ति का मूर्य वर्धर के काय स्वयन के बिह्ना है ब्यू सावकार, यह सिद्धान सामित्त किया गया है कि बागानी भव को वारण करने में मूनमान बाजुर्क्स हो करणीनूत होता है बौर नवीन बाजुर्क रागे पारत किर रहने में बहुत्तक होता है, जिस प्रकार कि वीशक का त्यक्त निर्माण होता है-बत्ती है और उसकी मार्टित की
- (१९) पोगानजता —हस अनुगोगद्वार के नाम व स्वयम के सबस में बीरतेन स्वामी स्वय निस्कोंद्र नहीं है, जीर इस किने उन्होंने विकटस अप है वो पाठ केवर वरनुमार जनत स्वयम अनुगा विचा है। एक ही हर ताम से जातारा हर करत हो सबती है—'जाता गुरीवा बारत्यातकात पुरस्का पुरस्काना, उन्होंना अपहें को पुरस्का हतस्वाह कि में उनका नाम वुत्तवात है। वन्ते बारत्यात्वा करने के क्षा क्वार है—हम है, वेंचे हम में डवा केना; कममेल है, बीर नाम, तामुक

बादि, बाह्यर है, वेरे बान पत्त बादि, मसल र बन्दुरण है, क्या परिस्ह है। "क्षमा पोग्नाश बत्ता स्व रह गर शामित्वनय परंच पोग्य-त्या।" वर्ष के पुरुषके का रू., ए., गर, एसं बादि व्याप र सरकर है। इस जाती काता। हत ज़मार पोग्य-त्या। यह एक न्यूपोद्धार के मान के स्वाप्ता है। करती है, किस्से पुरुपक के कहा नुत्ते की कन्तमाग हैंद कादि पर्युप्ति की प्ररूपण विद्य करता जार विद्याल में की वह है, क्यी प्रकार करती चाहित् । इसरे स्विक्ट इस नानोत्ता हर का बीर फेट्टी विस्तित्व कर वादि विद्याल में की

- (२०) निरायतिपारत —ची कर्म बीस र्यारमाने की निर्वेचना से उपस म प्रकृति प्रकार के नीय नहीं रहते किन्तु कर्कर्यन, सरकार्य प्रोप होते हैं, निरायतिक क्ष्में सात्रे हैं। विवृत्तिकरण पुस्तवान ने प्रीक्ष्य हुए उपसारत व सात्र की महे स्थास को कैनियार होते हैं। त्या करनाजुनकों की विकारना करने यो को विवृत्तिकरण में सात्रकार के विवृत्तिकरण में किन्ता के विवृत्तिकरण में सात्रकार के विवृत्तिकरण में किन्त की विवृत्तिकरण में सात्रकार के विवृत्तिकरण में किन्त की विवृत्तिकरण में सात्रकार के विवृत्तिकरण में किन्त की विवृत्तिकरण में किन्ता की विवृत्तिकरण में किन्त मान्यकार की विवृत्तिकरण में किन्त मान्यकार की विवृत्तिकरण में किन्त मान्यकार की मान्यकार की विवृत्तिकरण मान्यकार की विवृत्तिकरण में किन्त मान्यकार की मान्यकार की मान्यकार की विवृत्तिकरण में मान्यकार की मान्यकार की मान्यकार की विवृत्तिकरण में मान्यकार की मान्
- (२१) निकाशिक-अनिकाशिका —स्माँ की जब वस्त्या को निकाशिक कहाँ। है जब कि वे उत्तर वाक्यम अपकर्षम के उत्तर्वन के अधिक की स्थान कार्य की स्थान के अधिक की स्थान की स्थ
- (२२) अमिसार्था ब्लाइ प्रकार में बीरतेन स्वामी ने बार पश्चिमों में केवन इतना ही कहा है कि नामहीस्त्रसमाध्यम के मुखार गार्थी कर्मों की वरणन बीर राकुण निक्षियों की प्ररूपण है, बीर वार्यमञ्ज बमान्यण का स्कूरा है कि रहा कर्म-स्थित जिस्ति कर्मों के सरण की प्रकारण है। इस प्रकार इन सोनो ही करवेशों के बनुवार कर्मीस्थित की प्ररूपण इस अनु-मोशवार में करनी साहित्र
- (२) प्रांचनस्वय वहाँ चीच के बनितन नव शवसी करों की बन, तबर, उचीरणा, कक्कम कीर सक्तर्र रह प्रांच स्थानकारी है प्ररच्या की वसीन साहिते । उस्त स्थान के रचका यह काने क्यों की बाद है अच्छांहुंत राज देख एक्ट्रों र होने ताने के बीच के सुवस्था की बाद के बकास बचाह है बिता नैंक, क्याद, बाद और जीक्ट्रर व्यूपाणों डाय स्थित व बनुसार के यह बीद करवालाइ सोनितियों के डाय कीको बनस्था औं आर्थि, वर्ष्याक्ष्मविकारियों कि मान सीत राजरवाद मुलित होने का कर वास्तान यात है।
- (२४) अस्य बहुत्व —हर प्रकरण के आदि में वीरसेत स्थामी में सुनवा की है कि नामहस्ति महारक यहा सक्तमें-माणेणा द्वारा प्ररुपण करते हैं, जीर वह उपसेश परम्परायत होने से नाम्य है। तक्तुसार वहा पहले सक्तमें के स्वामी शीवों का प्ररुपण कर नाना गतियों में नाना भेद प्रमेदों की क्षेत्रा कमों के तत्व के अस्प-बहुत्व का क्रम समझाया गया है।
- डस प्रसार सल्कांप्रकृति-गाइट के पीनीची जनुमोनझारी का विषय प्रकाण कर सबकाकार बीरसेन स्वामी ने अपनी यह एकता पूर्ण की है, और इन्द्रगरी के अनुसार यही रचना (निवयनादि १८ जनुमोनझार) सल्कर्म नामक छठा सण्ड है।

#### (ख) समय'--

उपर्युक्त उल्लेखों से यह भी बात हो बाता है कि विद्यालय उन्हा यम नरेस विकास विजीय और राजसक्त सत्यास्य प्रथम के समकारीन है। अपीत् हैं के व्यान ७५% से हैं ८ ८४० उनका बस्तित्व समय बनुवासित होता है। जैसा कि हसने सिस्तार के साथ अपन्य निवार किया है।

### (ग) साधुजीवन और कठोर चारित्राराधन---

विद्यानन्य के विभाग पाण्टित्व, सूच्य प्रता, विकास प्रतिमा, सनीर विचारणा, सदमूत अध्यवनदीकता और अपूर्व एकंगा शादि के नवप में इसी हैका में हुन बागे विचार करेंते । उससे पूर्व उनके सायू चीवन की कठोर चर्या पर भी कुछ कहना आवरफत समारति हैं ।

विद्यानय ने व्यपि चारित सम्मानी कोई स्वतर सम्म नहीं रखा और सांद रखा मी हो हो बहु उपस्थम नहीं है, विस्त पर से उनकी चर्चा रन्तु हुए सिर्गाय जाता जाता, फिर मी जनके सायायंक्तोच-मार्किक बीर सम्यम्हसी-ता व्याख्यानी से उनके निर्देश में गुरू परिया पान का हार्य स्वया में के मिन बता है। यहाँ हुए ज्याहरम स्वयस उनके एक्सप्रेसिकक्यार्तिक-तर से महत्त्वमूर्त निर्मार्स भी प्रमुख करते हैं।

मही 'यहागत्रोध्यग्रन' नीति-पीपरास्तरपारंचारंचुत 'बीर 'श्रव्यांच्या चित्र' वे यो पर बास्त्रीर से बिह्मों के किए नियार-गीय हैं। ये रोगों ही पद मत्यवास्त्र में कर्ष में प्रकृत किले पत्ते बार पत्नी हैं। इस पत्त के बारे ही पत्र 'हों हैं जो स्वामी मामतास्त्रकारीय के बीसिनिक तिची राचा विशेष के बार्च में यो क्लोडे है बौर यह राजा विशेष यही सरवास्त्र (प्रथानक-सरवास्त्र प्रयान) में सीसिन्क क्ला कोई सीट बार पढ़ता।

द्रन उरुरेनों में 'सरवास्त्र' पद द्वाग गिवमार द्वितीय (ई० ८१० ) के उत्तराधिकारी राजमस्क सरधवास्त्र प्रथम (ई० ८१६) रा उस्केंन निया गया है

 <sup>(</sup>ब) अप्टमहस्री के निम्न प्रणस्ति-यदा में भी सत्यवाक्य का निर्देश किया गया प्रतीत होता है —

मेनाऽशेष-कुनीतिवृत्ति-सरित प्रेक्षावता धोषिवा यदवाषोऽपरुक-नीति श्रीषरास्तत्त्वार्यसार्थ-सूत । स श्रीस्वामित्तमन्त्रबद्ध-वितमद मयादिवस्रवानुमान् ।

सं आस्यामसमन्तमन्त्रभद्र-याद्यम्द् मूयायाममुनानुगन्। विद्यानन्द-धन-प्रदोऽनधिया स्याद्याद-मार्याप्रमी ॥

१ देग्रो, प्रम्तुत रेपक द्वारा मम्पादित बान्त-परीका की प्रस्तावना ।

ऐसा ही आपसम्मत व्याख्यान उन्होंने बच्दसङ्खी (पृ० २६०) में समन्तमप्त की 'बान्तमीमासा' गत 'विसृद्धि मनवेगा द्र' इस १५६१ कारिका का किया है।

इसका उत्तर विधानन जमनी विकायमध्यिमा एव सूल्य बुढि वे हेवे हुए कहते हैं कि बस्तु यो तरह के बनेकानी रूप है— (१) सहानेकान्त, (२) कमानेकान्त । सहानेकान्य का बात करने के किन यो मुण्युक्त को बीर उमानेकान्य की विदि के किये पर्यायमुक्त को बच्च कहा नया है। बत मुच तथा पर्योच दोनो खब्दो का बच्च कदाय में निरोध मुक्त एम सार्थक है।

जहां तक हम जानते हैं यह दो तरह के बनेकान्त्रों की करणना बीर उक्त सुन्दर समापान विद्यानन्द की सूक्ष्म प्रशा एवं तीक्षण बुद्धि से प्रमुल हुए हैं ?

विवासन स्वातन्त्रेया और उदार निवास्त्र मी ये। स्त्य है कि वस्कान्देव और उनके अनुमानी मानिवसनीर्य राता हमु कानत्त्रीये आदि ने अत्वीकात के करेक (वो दे वी क्षिक) चेद बतावादे हैं। परणु निवासन्य वसने वसी प्राप्ती में प्रत्योत्स्वात के एक्टब कीर वाहूबन वे वो ही चेद प्रतिवादन करते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण उनके उदार निवारों का भी हम मैंनि महत्त्व करते हैं —

तरनार्थकारे वातिक पू० २५८ में विधानन ने बाह्यकर, पान्यकर बादि वाधियों की व्यवस्था पूर्वों व दोधों है सवसते हुए विश्वा है कि ब्राह्मकर वार्षि वाशियों क्यान्यवंशादि पूर्वों तथा विध्यावशादि होते हैं व्यवस्थात है। किरत सौर क्यादि वार्षि के स्मेत हुई हो भो देने हताति किल, वर्षक को सन्तुष्टे तथान बताते हैं, है प्रशास कार्यक्र पोत्तों है की स्मेत करते होते हैं के स्मार कार्यक्र पोत्तों है वोधिय कार्यक्र प्रशास के विधि क्यान के विध क्यान के विधि क्यान के विधि क्यान के विधि क्यान के विध क्यान के विधि क्यान के विधि क्यान के विध क्यान के विधि क्यान के विधि क्यान के विध क्यान के विधि क्यान के विध के विधि क्यान के विधि के विधि के विध के विधि के विधि के विधि क्यान के विधि के विध के

यहीं सह भी उस्तेषयोग्य है कि विद्यानन एक्क व्यास्थाकार भी है। उन्हें बाबावें गुर्विष्कक, स्वामी समलम्ब, सहस्रक स्नादि के पद-नास्थादिकों का अपने प्रयो में जहां कही व्यारयान एवं मर्मोद्दमाटन का सबसर बावा है, उनका उन्होंने ववी प्रामाधिकता एवं ईमानदारी से व्यास्थान किया हैं।

१---गुणवद्बब्यमित्युक्त सहानेकान्त सिद्धये ।

तमा पर्ययवद्वरूप कमानेकान्त सिद्धये ॥ तत्त्वार्यक्लोकवा० पु.० ४३८

२—मारीभविष्ठ सूरि (९वी सती) ने भी अपनी स्वाङ्कादसिद्ध में युव्यवनेकान्त और कमानेकान्त इन दो अनेकान्ती का वर्णन किया है, जो सम्भक्त विद्यानन्य का अनुकरण हो।

३---लघीयवका० २१

<sup>¥--</sup>परीक्षामुख ३-५ से ३-१०।

५---प्रमेयरत्नमाला ३-१०।

६--तत्त्वार्थंश्लोकवार्तिक पू० १९०, बच्टस० पू० २७९, प्रमाणपरीसा पू० ६९ ।

६—तरवायश्काकवातक पू॰ १९०, अब्दश्च॰ पू॰ २७६, त्रमायरच्या पू॰ २५६ ७—तरवार्यश्चोकवा॰ पू॰ २४०, २४२, २५४ जादि तया अब्दश्च॰ पू॰ ५,१६८, २६० जादि और प्रमाणपरीक्षा

पृ० ६८, ६९ बादि

तारफं को नण्यमहर्ती झार उर्द्सादिव किया है। पार्श्वाय चाँचा में कियानद के उत्पार्शकार, उत्पारंकोर प्रांत रिवानद देवाममालगर (जण्याहर्ती) को प्रधान कर्ये हुए उन्होंने तो स्थी तक क्लिया है कि अपलंद है कि मियानद ने इस वीनिम्स् नाकारों की चाँचे किन्द्रों के स्थान करेंद्रों हो कि स्थान में चाँची वा बावी है—गई बायन कर्य कार में कियानद के वार्तिक स्थान है। नात ही त्या है। प्रमान्द, वानदेव, बादि देल्लुरि, हेम्पच बीर चाँचान के प्रांत के पार्टी विचानद के वार्तिक स्थाने है। है। उन्होंने वनके बारी है स्थान के स्थान उपलुक्त किन्दे हैं और नार्य प्रभी की उनसे जलका कर उन्हें प्रोत्त प्रधान क्रिया है। है। उन्होंने वनके बारी है स्थान के स्थान उपलुक्त कि निवाद ने स्थान प्रधान करने हो कि प्रधान प्रधान क्षेत्र के स्थान है। विचानदेव अपलाहर्ति है। त्यान क्षेत्र के स्थान है। विचान क्षान क्षान है। विचान क्षान क्षान है। विचान क्षान क्षान है। विचान क्षान क्षान है। विचान स्थान क्षान है। विचान स्थान क्षान है। विचान क्षान स्थान है। विचान स्थान क्षान क्

## (छ) तकरोली :--

विधानन भी तर्न वंत्री तर्कधानियों के किने स्पर्य की बहुत है। क्लोने बनने बन्यों में में सद्दात तर्क वैत्री महुन भी है वह कुम भी र तीमत तर्कधानी है ओक मीत होते हुन यो करती. निष्य एवं म्यायूपर्व है कि कारक तमर पून पूर नित्ता मुंदी त्यां में प्रिक्ट तर्वाचित कर कर कम्मायानकी वालानी निष्यानन को कर्वकी पर नाम दे दूसार हम करते हुए बन्ना या कि पिधानन की कामायान कर्कचा एवं स्वाद निवास कारक बक्ति हो कर्नुते हेंदर पूर्ण में मेर्ची विध्यत, पान एवं मेर्ची मामायान कर्कचा एवं स्वाद निवास कारक बक्ति हो कर्नुते हेंदर पूर्ण में मेर्ची विध्यत, पान एवं मेर्ची क्षायान कर्जा पान क्षाया ने स्वाद कर विधान क्षाया कारक क्षाया कारक क्षाया कारक मामायान क्षाया है। मेर्ची विध्यत प्राथम क्षाया क्षाया क्षाया करते । 'बादन वर्षाया' कर्जी हिस्स की एक वेरोड रचना है। कर्जी । विधानन तो यह केक्ट दिस्स के तीचे पर पत्रे। 'बादन वर्षाया' कर्जी हिस्स की एक वेरोड रचना है।

र्जन कार्याक बढ़ोर प- मुस्तानाकी रिवासन्य के तरपरिकोक्तांक की वर्णकोर पर बहुत दिस्ताना की प्रधान करते हुए जिनते हैं कि उत्तरपरिकोक्तांक में बिजा और नैता वहन वीमानक वर्षण का बना है की रायपिट्रामी हार्यो चित्रों भी दोजा में नहीं। वरपार्थनदीकतांकि में वर्धांचिद्धि क्या पावसांतिक में चर्षांच हुए को में मून विष्या हुं नहीं, वर्षिक बहुत में रूपानो पर वर्धांचिद्धि कीर पावसांतिक की वर्षांच व्यक्ति की वर्षांच के बता है। किया है कारों के पर्यों जो में माना की वर्षांच कुने हुए हैं है। उत्पादिक में वर्षांच क्यांचित्र में विद्याला है के विकास हो की कार्यों के व्यक्ति की पावसां की विवासना है हो कार्या वर्षांच महत्त्व रख्यों है वर्षामें की दो विजय प्रकाशिक की दो रक्षीक्तांकि की है। वरपार्थकूत पर वर्षण्य दोवाने इतिया महत्त्व रख्यों है वर्षामें की दो विजय प्रकाशिक की दो रक्षीक्यांकि की है। वरपार्थकूत पर वर्षण्य दोवाने देश

स्वर्गीय प॰ महेन्द्रकुमार जी बनारत ने किखा है कि तक प्रत्यों के बन्धाती, विद्यानन के अनुस्य पाण्यिय, तरस्तर्यी विवेचन, सूक्तमत तथा गहराई के साथ किये जाने वाले पदार्थों के स्वय्टीकरण एवं प्रसन्न माना में मूने एमे मुनिवाल दे परि-चित होंगे। उनके प्रयों को जैन न्यान के कोबानार से जबन कर दिया जाने दो वह एकटम निवास सा हो जायेगा।

निहानों के इन उद्गारों से हम सहज में जान सकते हैं कि विद्यानन की तक निष्पाद प्रमेच प्रतिपादन मेनी फिग्मी आकर्सक तथा मुग्म करने वाली हैं। उनको इस जपूर्व सैली के दो उसहरण देखिये —

१--(क) 'कस्पचिद् बुष्टस्य निवह विष्टस्य वानुवह करोदीव्वर प्रमुखात्, छोकप्रसिद्ध प्रमुख्त्। म पैव

विज्ञायेत ययेव स्वसमय-गरसमय-सद्भावः ॥ वष्टस० पृ० १५७ ।

१—देखो 'ब्राप्तपरीक्षा' की प्रस्तावना पृ० २८

२—देखो, न्यायवि० वि० (छि० प० ३८२) नत वह पद्य जो इसी छेस में पहले उद्देत किया जा भुका है।

३—ऋजुसूत्र स्फुरहत्त विद्यानन्दस्य विस्मयः

श्रण्वतामप्यलकार वीप्तिरङ्गेषु रिङ्गति ॥स्लो॰ २८॥

४--श्रोतब्याऽष्टसहस्री थूतै किमन्वै- सहस्रसस्यानै

गानेक्टर विदि , नातान्यूयोरेन्य्याप्युक्तक्वर्काता । तथा दिनिवादाच्याविद्या वातास्वव एक्यहास्कृतना एव गात-त्रमुख्य । वे में गाता प्रत्यक्ते वे वर्षेत्रम्याप्युक्तम्युक्त, तथा हास्त्य-सुध्यास्य-मार्थाक्रस्य एक्यवादित्य प्रत्यक्ति वयस्तित्यादा , तथाकेल साह्यास्त्रम्यास्य एव । गोता ब्रिक्सम्य म स्वेस्टर क्रिकेटर्वादि । च व व्यक्तिमार्त्य-क्रप्रेक्टर्वादित्यास्य, तथाकेल साहयम्ब्यास्य एवं । गोता ब्रिक्सम्य म स्वेस्टर क्षित्रमार्थितः । व्यक्तिमार्ग्य-केप्टर्क्यदित्यास्य साहयस्य स्वात्यक्ष्यास्य एवं । स्वात्यक्ष्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्व

तच्य न गरीबायमम्, महेश्वरस्थावरीस्स्य स्वेह्दिन्यांमानुष्यतः । वयाहि—व्यर्धः होस्यर्धे देह्नस्यादिनाम् स्वेर-इस्तुमानामानुष्यस्येत् वदान्यस्यितः गिवहनम्बः कव्यः कर्ववर्षः इस्त्रः वर्षः वदस्येदितं दन्यनने देह्यानाननंक स्वात् । वरि पुण्येहुन्तराकं स्वेदं निष्योत वया वर्षाः देहन्यरणस्यान् देह्यविष्यवसीयति स्वात् । वया भारत्यरदेह निर्वात प्रोत्रात्वाचनिकस्यान कर्याचित्रकृतः वर्षः दुर्वादिक्षरः । 'बाल्यः ९ ६ ९६ ।

(व) फिब्रुच प्रसंव वा निर्योग स्थादकनेव वीजवस्त्री वानुक्यस्त्री सा ? प्रथम त्या विधिवाद एव । वितीय पक्षे निरात्तवन्त्रवाद । तृतीव पक्षे तुम्यवीवानुष्य । चतुर्वपक्षेत्र्यावात् , क्त्याहास्त्यो परस्य व्यवस्थादेत्व्यास्त्रित्वस्य निर्येश-व्यतस्य विधानप्रकत्ते, उक्करेकनीवयप्रतिवन्यायोगाद ।—यञ्चल प० ८ ।

कितनी प्रसन्त, विद्याद अर्थमार्म और तर्कपूर्ण सैकी हैं । सका और समाधान दोनो कितने व्यवस्थित और सरक तरीके से प्रस्तृत किये गये हैं । इसी तरह अपने प्राय सनी बच्चों में उन्होंने इस मोहरू एवं प्रवोधवनक सैकी को अपनाया है।

२—इसरा उदाहरण भी देखिए —

(क) कुमारिक मह में मीमाधारकोक्चार्तिक में सर्वत्र का निषंच करते हुए किया है कि 'सुमत सर्वत्र है, स्विक नहीं, हसमें क्या प्रमाश है ? यदि दोनों को सर्वत्र माना वामें तो उनके उपदेशों में पतस्य विदोध क्यों ? इसिम्में कोई सर्वत्र नहीं है। 'सथा—

सुगतो यदि सर्वज्ञ कपिकोनेति का प्रमा। तानुमी यदि सर्वज्ञो मतमेद कय तयो ॥

विद्यानन्द कुमारिल के इस प्रचण्ड आक्षेप का तर्कपूर्ण करारा उत्तर देते हुए रुहते हैं —

भावना यदि वाक्याची नियोगो नेति का प्रमा । ताबुची यदि वाक्याची हती मह-प्रमाकतो ॥ कार्येऽर्से चोदना ज्ञान स्वरुपे किस तत्प्रमा । इयोक्षेडला ता नव्दी सह-वेदालवादिनी ॥

कर्यांत् इस तरह शुर्ति भी प्रमाण नहीं हो। छच्छी। हम तुष्ठते है कि भाषना शृतिसमय का बर्च है, नियोच नहीं, स्वर्मे स्वा निवासक है ? यदि दोनो बुविसमय के बर्च है तो स्वृत्त में प्रकार दोनो सकता हो। साते हैं। इसी तरह नियोग सुविधासय का सर्च है, विधि (बहु) नहीं, रहमें नया प्रमाण है ? यदि दोनो बुविशस्य के बर्च है तो स्वृद्ध और वेदानों दोनो सन्द्र हो आते हैं।

(स) कुमारिक ने सर्वन्न के नियंत्र के सिर्णसके में ही इसी बन्द में एक दूसरी अगह किता है कि सद्भावसायक प्रत्यकारि पीन प्रयाणों में से कोई भी प्रमाण सर्वन्न का सायक नहीं है । अद अभाव प्रमाण से उसका अनाव सिद्ध होता है । यया—

> सर्वज्ञो दृष्यते तावलंदनीमस्मदाधिम । दृष्टो न पैक् देखोऽस्ति छिद्ध वा बोऽनुमापयेत् ॥ स पानम निभि करिचलित्स सर्वज्ञनीयन । स च नजायंवादाना तारदर्यमदकस्पते ।।स्त्वारि ।

विधानन्द द्वका भी तरुं पुक्त जवाब देते हुए कहते हूँ कि 'सबंक का साथक सबसे बटा प्रमाण वही है कि उसका कोई वामक प्रमाण वही है। प्रत्यक्षादि से सक्तु का सद्भाव सिद्ध होता है। बटा उनसे सर्वक्र का बचाव नहीं हो सकता। समाव

१—शास्त्रीजी का एक मौक्षिक भावंग विसे न्यायास्त्रकार प० वशीषरवी इन्दौर ने सुनाया ।

२—देखो, तत्त्वार्यसूत्र सविवेचन की 'परिचय' प्रस्तावना पृ० ९२।

१---देखो अनेकान्त वर्ष ३, किरण ११।

प्रमाण भी बर्धन का निषेषक बंधन नहीं है, क्योंकि यहीं निषेपा का निषेप (क्याप)करण होंगा है सकता जान होने पर बोर विकास निष्पंत करणा होंगा है उनका सराय करने पर ही निष्पंत के नहीं है 'हंगा कर नार्वंत कमात प्रमाण प्रमाण होगा है किन्दन नहीं किमी प्रमाणित है बनके के समायत्व क्याप्त क्याप्त क्याप्त का संग्रंत है, बन्दी वर्षका का निष्पंत का निष्पंत करणा है और क वर्षक प्रमाण का क्याप्त के स्वतंत्र के स्वतंत्य

> प्रत्यवसपरिन्छन्दन् विकासं मुबनसम् । पहितं विपन्तत्वसंनेतिहं तद् बायकं स्वेत् ॥ मानुमानोपमानार्थारस्याऽप्रमक्कारति । विक्तमामार्थारितिहः तेथां पहित्यस्ततः ॥ ० ० ० समायोऽपि प्रमाणं न नियेष्याधारसेवते । नियेष्यस्मराणे न नियेष्याधारसेवते ।

न नाधेपनगञ्जानं कुतरिबद्धप्यद्यते । नापि सर्वज्ञसंबिधिः पूर्वं तस्त्मरणं कुतः वेनाशेपनगरबस्य सर्वज्ञस्य निवेशनम् । (बाप्तपरीक्षा ए० २२३–२२५)

डुमारिल, ममन्यत् भर्मनीति, मामन्य भारि मीयांक तथा बीद पार्विकारों के बेनदार्थन गर किये तमें आहेरी का विस्तापन दे रोगा सामन्य में जानित होता है। इस्मिति और संस्तीपन विस्तापन दे रोगा सामन्य है का विस्तापन होना है। इस्मिति और संसीति में माम का वान्य साम है। इस्मिति का इस्मिति की स्वतापन को का वान्य सामन्य स्वतापन की का वान्य सामन्य साम

2—विद्यानन्द के गन्ध :—

विद्यानवाने नी महस्वपूर्ण श्रंथों की रचना की है। इनमें ६ स्वतन्त्र एवं मौसिक हैं और ३ टीका-संप हैं। इनका संसिख परिचय निमम प्रकार हैं:—

—विद्यानय महोरव—इं विधानय की वामका नाव पत्था है, क्योंकि उत्तरवर्धी माम नयी पत्थाओं में एके व्याप्त की माने हैं भी स्वृत्यानी वहें देकि पितार के विधानय महोर के वामना पाहिए। कि पुर्तामा के वामन स्वृत्यान के वामन पाहिए के विद्युत्त्राम के वामन स्वृत्यान के वामन महान में उत्तरकार मीति (किए को है रहि विधान के एक स्वाप्त का पत्था है। विधानय के पत्या तो पत्र के वामन के पत्या के वामन के

१—'इति परीक्षित्तमकृद्धिवानन्य महोक्ये'—तत्त्वापंक्लो० ९० २०२ ..... व्यवस्थाताम् ॥ ययान् प्रपेश-विवानन्य महोक्यात्' । उ० व्लो० ६८९ ॥ पति तत्त्वापांक्लरे विवानन्य महोक्ये च प्रपंत्रां प्रसंपत्त्'-सर स० ९० २९० ॥ देवासम तत्त्वापंक्रप्रत्विवान्य महोक्येषु च उदस्वसम् व्यवस्थापनार्थे ।(बाय० ९० २१२)

२-देखो, स्याद्वादरलाकर पु॰ ३४९।

टीका है। जैन बाह्मम में उपलम्य इतियों में वह एक वेजोड़ एकता है और उत्पार्यसूत्र की टीकाबों में प्रमा श्रेणी की टीका है। कुमारिक ने मीमांचासूत्र पर मीमांचास्त्रोकवार्तिक क्रिया है। विचानन्य ने उत्तीके जवाद में उत्पार्यसूत पर इस टीका को परा है कि

(६) अप्टबहुकी—यह स्वामी समत्त्रमा के देवालम (आद्यमीमांसा) पर स्वा महत्त्वपूर्ण टीका-ग्रंप है। विधा-मद ने अकलेक हारा 'देवामम' पर किसी गर्द महत् एवं उत्तर एका (अप्टब्ही) को दसमें आपसात् करके अपनी बसावारण प्रतिमा से उसके प्रत्येक पर-बात्मार्थि का हृद्यसम्बर्धी समोहचाटन किया है।

(४) युन्तपनुचारान - यह भी स्वामी समनाग्रह के ठकेंगमें युनस्यनुचारान पर किसी गई उनकी मध्यम परिमाण की सुन्दर एवं विशव टीका है।

(५) आरापरिका—(स्वेपन टीक्न वहिंह) धननाम्बर ने विश्व क्वार 'बोबवार्गस्मनेतार्' हर तत्त्वांतृत्व के प्रङ्गान-पराम वय पर उसके स्वास्थान रूप में आरापीनांत्रा जिलों है, जो क्वार त्वितान्तर ने जो। यह के स्वास्थान रूप में हसकी रक्ता भी है और वाय ही जब पर कमारी टीका भी जिलों है। हसमें देवरर, वरिक्त कुरत और हसू की परीसापूर्वक कहेत-निक को आरापी विद्व किया गया है। एक्या वयी क्योच क महत्त्वस्व है।

६—प्रमाण-परीक्षा—यह छोटी-सी गच-पवास्क रचना है। इसमें दर्धनान्तरीय प्रमाणों के स्वस्पादि की आलोचना करते हुए जैन-दर्शन सम्मत प्रमाण के स्वरूप, संस्था, विषय और फल का अच्छा वर्षन किया है।

(७) पत्र-परीक्षा—मह भी विदानन्द की गय-बचारमक ताकिक कृति है। इसमें जैन वृष्टि से पत्र (अनुमान-प्रयोग) की व्यवस्था की गई है और अव्यवीव पत्र-मान्यताओं में दोध दिखाये गये हैं।

(८) सरकासमग्रेपीया—यह विद्यालय की बनियम एक्सा जान पहती है, क्योंकि यह बर्ड्स जनकन्य है। इसमें पुस्ता-हैंत आदि रेर साक्सों (मती) की परीक्षा करने की प्रतिका की पहुँ है। परण्यु जनमें में ९ की पूरी मीर प्रमावर-वासन की अपूरी परीक्षा मिलती है। प्रमावर-वासन का खेगांव, उत्त्वीरण्य परीक्षा और कालेक्स-वासन-मार्चन इसमें अपूर-सम्ब हैं। यह किस भी बतत ही विद्यात और तर्कणों है। यह अभी व्यवस्थाति है।

(५) प्रीपुररावर्गनास्तान—यह श्रीपुर के पास्त्राम (चनके वातिवाय प्रतिविक्त) को कथन में राकर रक्षा गया विद्यालय का प्रतिप्रमुंदानिन-प्रवेष हैं। शाननात्र के झारा लिखे गये देशायम की भांति हमने विस्थादि की बालोक्या करते कर पार्ववर्गना की साथन सिंद्र विकास नया है।

अन्त में हुम मह कहते हुए अपने निवन्य को समान्त करते हैं कि विधानन्द की उल्ब्बल कीर्ति और प्रमाय में बहाँ उनकी ये रमनामें चार बाँद लगाती हैं, वहाँ वे जैन बाह्नम्द ही नहीं, अधित समझ मारतीय बाह्नम्य के लिये अस्पन्त चौरवास्पद हैं।



# आचार्य हेमचन्द्र और उनकी साहित्य साधना

( ले॰ मुनि श्री मोहनलाल 'शार्दुल')

हेरपुर का रिवास जोकन्युम सूर्योग्ध का जीविक वालुकांशितिक है। वसके करेल बेर को नामांशित सीर तर्ष नेकाम प्राप्त हुई है। निस्तृतिक नेकुक काम्यार में वो प्रीप्त नेता रिवार चिन्तृत है भू में रूपके कास है साने वा मुक्तार निकार है। हेरपुर के प्रस्त तेन वे बादा पुनवात वालोगित हो जब या। गुरुवात की शांस्त्रीक, रामांशित, क्षामितक जाति सारी रपरपानी की कहाँने नामें मुद्धिक वाल्या वा बीर माने कोरा रिवार से स्वत नामा या। वा नो स्वति के लिख ने सह हैं। के जार पर सर पर कहींने मानिक शाहित किया था। हो स्वार है के वत्ता नीमा की सामा की सार है। किया है के वता नीमा की सामा की सार है। किया है के वता नीमा की सुरुवात है। जनसं विकार बढ़ हुए। जनसं विकार बढ़ का सुरुवात की स्वार है। का स्वति का स्वति की स्वार स्वार की स्वति है। विकार सामा की साम की सामा की सामा

भी हेमनदानार में बनने समय में करते बन्दा निर्माण की बात हो की भी वह यह वो कि कहाँने स्वास बीर सामर रर पर्दे का अंकुल पुरः स्वासित किया था। यब कर्ष वर्ष में रह सा बाता है बीर क्षेत्र कि वनति देते करता है तो बहुद रहा मच्छ स्वित्यांस हो जाता है। यस समय बैदेसन्त अधिक होने करता है बीर दशों कराया नोने करती है। यसका भी होरे दिस्ती करवाली होती है नेवन करता ही कठीर और मनदूर होता है।

स्थानाविक ही इस स्टमरे के बाहर झींकरे की प्रवृत्ति मंद हो बाती है बोर बीबन की चालि एक्तीति के क्ष्णपूर में निर वार्ती है । मानव का वो क्षांचित्र भाव समंब है बढ़ वहीं डिक्टूमा आरम् हो बाता है बीर करता डिक्ट्रा हिस्सा विस्तात निरम्पोणी गाँउ कर नाता है, परनु जीवन का मुग्त तो निवार की सहावण पर बाताल की दूर पूर्वत है के केवल बहुन मीर पंच्य के महावासर से कीन दिया यह तो बहु वन कर विकार हो बातेया। हे पच्च रे सा चुकर गूर्वी के तार सुख्यात्म से बीर वर्ष मंत्री मोगा को विस्तीय कामा था। बहु उनकी एक मीतिक बीर महस्मूर्य देश यो प्राम्त सरकारी परिवर्तन था। इसी परिवर्तन का गरियाम था कि विद्यास-वर्णाह चैंका प्रोम्प बीर की देशनों पात्र उनके वर्षों में सहस्म में प्रमुश्यात्म विमान मन्त्र जना तथा प्रवासन में विस्तिक के पोना वार्यों।

इस उपऐक्त परिवर्तन का उनको महत्त्व काय प्राप्त हुआ। वे मानव के बिस महत्व किट को पतार्थित, पुणित और फरित करना चाहते में आफे फिर्म आपार मूर्ति वैदार है। बोर्म भी। राजक्रियतों का प्रस्तव वर्ष की और पूर हमा पा और जीना वान्ति के इस विराट बनुष्ठान में वाल्यान हो नया था। देवन्यात्मर्य की पास्त्र प्रेरणा वेते वीवन के क्योंत के बाई भी। इस्तियातों हे ट्रकर मह सावालिकता के वितिव पर था। वहां हमा था।

७ वाह था। हानन्या प क्रून्टर २६ नाव्यान्त्रका क त्यायन १० मा प्रमुद्धन हो दिस्कोप को व्यानावा था। उनके हमण्य का वीवन-स्थान व्यापक है। उन्होंने हर क्रिया-काश में विश्वात द्विप्कोप को व्यापक है। उन्होंने हर क्रिया-काश में विश्वात द्विप्सुवा बीर स्थान की दुवाव थी। अविशेष तर्वात-स्यवहार में मतान्यता की तथा संकीचता की दुवाव थी।

वस पुत्रात से बारा गुरुपात सुपातिस है। एकपात भी अलोक मतिविधिय की पत्यता में उनका विस्तात हुत्य स्थानित है। बलों साम भी भराती में हैं ये राजनीत केते हैं, अलाक बला इंग्लेकिंग पहाति जनावक आर्थनों आ मी साम सर्व सामितीर हो जोते हैं और यह अपाति किस्ता है। पृत्तीकंगल बैच आतावसां में मू एकिएस मित्र है, फिर भी उन्होंने करणे सहस्त-प्रमाणना महालाव्य में उनके सोण अपाते की मुक्कित के सम्बाद भी है। बलगे सामिताम हिप्त कुमारात के स्थान केता है। उनका मतिवाम हिप्त कुमारात कराती राजनीत करणे कुमारात के साम करें बार करात की मीत्र में सामा करते हैं। उनका मतिवाम हिप्त कुमारात कराती राजनीत करणे कुमारात के साम करणे केता मित्र देवाला की सेवर का मानित है। धीनावर का बोलीस्तात रुपता है केता का स्थान की स्थान भी सम्भाव करणों है। यह का देवाल करणेत तथा प्रतान के स्थान का सामा है। वहां की साह वह राज्य है महत्य की स्थान हरिक्कों का मानित है। यह का सेवर केता मानित की स्थान का सामा है। वहां की साह वह उनके साहरातों में साम करणों है। यह का देवाल करणेत स्थान की स्थान का स्थान स्थान हो। ने सत्यान बातार रेवालों में उनके किये सहरीत ही किया है कि "यह या स्थान कर तर का एक अवर विद्यात, माने, प्रतिकाल की राजनीत में का साह करणे सालों में अपन करणा की अपनेत स्थान सामा केता है। उनका सामा मानित में स्थान स्थान स्थान की राजनीत में को से का स्थान करणे सामा की स्थान मानित स्थान सामा है की साम हो।

स्त्री प्रकार एवं भी: कहते में भी किला है कि "ज़िक्कामधरें ने सुक्त सादि समझराकों के विकार जानीत सही तही, किसा, उनकी कई डिकियों तो मार्जीय साहित्य में बहुत महस्य का स्वान राजती है। वे केस्त्र पुरावन रहती के अनुमानी मंदी में। उनके बीनत के साम उत्तराजीन पुत्रपात का प्रतिद्वास साराप्त हैया हुआ है। अवधि होम्पदा सिक्सानित का साहित्य कर प्रतिद्वास के प्रत

विबद्धवृत्यं पणिवा विववत्ता ने अपने केस म इसे स्पष्ट जिल्लांका किया है। प्रस्तुत साहित्य और विननाशित्य के विविद्या में वो स्मान काकियात का या और श्रीहर्ष के दरवार में माजबह का,ग्राय बही स्वाप बारहर्सी शताब्दी में चौकुन्य बवोदनय सुप्रसिद्ध पूर्वर-नरेन्द्र शिरोमांक विद्धाराज जनविद्य के हरिवहत्त में थी हेमचन्त्राचार्य का है।

गुजरात के कुरसिद करणात-धेक्कर भी मुक्केतु का करन भी इत बोर कड़ेन करता है। जहांने कहा है—"वीक्कियों का विशिक्ष होनक्तात्वार्य के दिला कवादयों का प्रविद्यात वन बादे, होनक्तात्वार्य के दिला पूचरानी मामा का विद्यात कर्यूर मीर अफियन कमें, हेमचत्रात्वार्य के दिला गुजरात के गांव विस्त के शाहिरियक विद्यात में निर्वार्य करने सोम्य स्पीत बहुत कम हैं।"

१—नागरी प्रचारिणी पत्रिका (माग ६, सस्या ४)

२—श्री हेमचन्द्राचार्यं पृ० ९ ३—श्री हेमचन्द्राचार्यं पृ० ८

TI---10

ने तेजस्त्री सितारे की तरह त्यक रहे हैं। उन्होंने साहित्य के रूप में वो बमूर बहाया है वह बाव भी गुकराट की नस-ह में वह रहा है। इस प्रकार ने स्वतः ही गुकराटी इतिहास के बगरिहायं, बमूर्य मणि विद्व हो बाते हैं।

# जन्म-कुल और बाल्य काल :---

भीमण् हेरनकारकर का नम "प्रमाणक-मार्टिंग के कहागार विकम संबंध ११०९ कार्टिक धूनिमा को मूनरावार्ताव मार्थ्य के प्रमाण के स्थान के प्रमाण के मार्थ्य के स्थान के स्थान

#### दीक्षा-गृहणः---

है समाज की महन्या के विकार में मार्केण तथा ज्यांकिय कमाण नहीं मिखते। उमामक-मीय के बहुता रंध भर थे। स्वस्ता में जमा सीविक होगा दिवा होता है, यह कितम्बन्धात "कुमारामा प्रत्यम्" में विकार सेवा ११९४ में मार्कि होंने मा उत्तरेज मार्के होता है और अपना विकारमाचि, प्रत्यक स्वन्यमंत्र, अस्य में की प्राप्त रंध निविक मार्कि का सिंदि में मार्क पर वीचा पहला पर के प्रत्य स्विक हों। इस स्व करनेकों से मार्कार र वीचा पहला पर के प्रत्य सिंद्य है। इस स्व करनेकों से मार्कार र वीचा पहला पर के प्रत्य कि स्वाप्त कर की पार्टी है। स्वर्ध मार्क के स्व पर की पार्टी मार्क कर की पार्टी है। स्वीव हो के प्रत्य करने का स्व की पार्टी है। स्विक स्व की पार्टी है। स्वर्ध मार्क की स्व करने का स्व में कि स्व की पार्टी है। स्वर्ध मार्क की स्वर्ध मार्क मार्क

सूरि पद-प्राप्ति :-सोमचन्द्र अपनी प्रतिमा से ही पटु नहीं में, उन्होंने इतर गुणों में भी निपुणता प्राप्त की थी। चैंगे, समन्यग, अनुसासन

<sup>?—-</sup>कुमारपाल-प्रतिकोष बादि कई ग्रन्थों में "चन्च", "वाचिव", "वाच" वादि नाम श्री मिलते हैं !

२—सोमचन्द्रस्ततश्चन्द्रोज्ज्बलप्रश्चावलादसौ ।

तकं रुक्षण साहित्य विदाः पर्वेच्छिनदृद्दम ॥ (प्रमावक-परितम्-हेमवन्त्रसूरि-प्रकल, इलोक ३७)

बलाने को समता, जादि पर उनका विशेष अधिकार था। विनवसीकता, समता, जादि को वी उन्होंने सालसाह कर िव्या सा। उनकी सोमता अमेरिक्स थी। हर विश्वस में के अपनी नमी सुक्रमुख एको वे स्था व्ये समाध्य करने का त्या हंग एकते है। आपार्थ वेक्तन्त उन पर पूरे अस्त थे। उनकी सोम्याक सा उन्हें सालिक क्षं था। यह आराम कि उन्होंने होनम्बन को ११६६ में २१ वर्ष की क्षमु वस में हुरियाद वे विकृषिक किया। यह सुरियर दान का समादिन सम्बन्धारीत प्रयास-मीमोत्ता की अस्तानमा के कृत्यार मामीर में समझ हुआ, विश्वस अनम्ब समस साम के एक समिक में किया हो। मूर्ति स्वरं के ने सार सेमान्य का नाम होन्यस्त कर दिया जाना।

आचार्य हेमचन्द्र और जयसिंह सिद्धराज :-

एक विकारती के मनुशार जनका प्रथम शन्यके बही वे प्रारम्भ होता है वयकि विकार माध्य को शीत कर तुकरात एक विकास से मुगर रहा होता है, पर मीड़ बहुत भारी होने के बारण ठिक्कता है और हिचकियाता है। तम शुक्रांग से भी हेमफानार्थ भी नहीं होते हैं और ने क्षेत्र मां कहने की प्रेरणा देते हैं कि

"है राजन्! अपने कुंजर को निःसंकोच आगे बढ़ाओ, दिग्यन यदि संत्रास पाते हों तो पाने दो! तुम को मत! क्योंकि सारी परती का उद्धार तो तुमने ही किया है।"

स्व पहुंच और पहुंचे पात है। उनुस्पान वो बायार्थ में द सहार है गीर बायार्थ के एक प्रतिपादार्थ के हे कमर है मनर हुए काक्रप हो बाता है। उनुस्पान वो बायार्थ में राज्य का में स्व प्रतिपादार्थ के हिंदी है का है है पार्ट है पर है है कि है कि है कि है है कि है है कि है कि है है कि ह

धूमनेतु के कथनानुसार भी यह समय गुजरात का सर्वोत्कथ्ट है। युजरात की सांस्कृतिक अध्यता के जिस सूर्य का

उदय मूळराज के समय में हुआ, उसकी समय किरणों का पाडुण्करण भीमदेश के खासन काल में हुआ और सिद्धराज के समय में बहु अपनी प्रसार किरणों सिहित मध्यान्हु में पहुँचा।

बाचार्य हैमचल और राजा विद्वास वमस्यान में । विद्वास का बच्च हेमचल के २ वर्ष मूर्व बिन्ध र १२४ में हुआ पिनाम पदित में मी बोनों जानकी किन्द में । दोनों का ही युन्यता पर पूर्व और वमीपकारी बोनों पर बहुत बुन्दर मजान पा विद्यास परिचेत बोना, शानक, वंपास के के एन में वस्मानवीय था, वो हेमचल पार्मिक चारिनिक व बोन्हितिक हिंद से प्राणवामी में । दोनों में बहुत प्रसम्ब था।

बा॰ देस्तुरि ने ११८१ में यह सिद्धायन की सभा में दिसम्बर आयार्थ मी कुमुदबन्द्र के साम सास्त्रार्थ किया था, तह हैमचन्द्र भी उनके नित्र के रूप में उपस्थित में । बिद्धायन पर इसका भी बच्छा सबर रहा था। इस तरहास्त्रियन का आ॰ हैमचन के साथ शहरा जानारिक सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है। उसके कई प्रमाय भी मिलते हैं।

आचार्य हेमचन्द और कमारपाल :---

हैमचन्द्र और सिद्धराज का सम्बन्ध परस्पर गहरे मित्रों का सा बा, तो वहीं हैमचन्द्र और कुमारपाल का सम्बन्ध गर और शिष्य का माना जाता है। कुमारपाल पर उनका विशेष प्रमान रहने का कारण मी या । हेमचन्द्र ने सात वर्ष पहले ही उसे राज्य मिलने की गुप्त घोषणा या मिवव्यवाणी कर दी बी'। एकवार उसके प्राणों की भी रक्षा की बी। राज्यकीय परंप उसे पकड़ने आये तो हेमचन्द्र ने उसे ताड़-पत्रों में छिपा कर उसके प्राण वचाये थे। तभी से वह उनको परम उपकारी और अपना श्रद्धेय मानने लगा था। कुमारपाल के राजवही पर बाने के बाद भी सम्बन्ध बरावर बना रहा और वॉह्रगृह होता चला गया । हेमचन्द्र उसके साथ बहुत उदार दिन्द्र से विचार-विभव्नं तथा व्यवहार करते थे । गजरात का सर्वांगीय विकास कैसे हो यही उनके वितन का प्रमुख विषय रहता या । उन्होंने कभी भी संकृषित दॉप्ट का परिचय नहीं दिया। इसी ख्वार देख्टि का परिणाम था कि राजा उनके प्रति उत्तरोत्तर आकृष्ट होता थया और उनका प्रभाव प्रशासन में छता गया । उनके इस प्रभावदाली वातावरण का इतना विस्तार हवा कि राज्य संरक्षण में पलनेवाले तत्कालीन जैनेतर विद्वानों को बहुत असरा और वित्रिय लगा। कुछ एक ने राजा की दिन्द से उन्हें गिराने के प्रयत्न भी किये। राजा के कान भरे कि हमचन्द्र अपने ही देवों, तीयों और सिद्धान्तों को महत्त्व देते हैं, इसरों को कछ भी नहीं समझ्हे. गौरव-दान तो इर, प्रत्यत अवका करते हैं। राजा के मन में यह बात चुन गयी, पर जब उसने हेमचन्द्र से कहा कि आप सीमनाय की यात्रा पर चलें तो उन्होंने विना शिक्षक के इसे स्नीकार कर लिया। उन्होंने राजा के साथ कई तीयों की यात्राएँ की और भिन्त-विमोर होकर स्तूर्ति की । एक बार उन्होंने स्तूर्ति करते हुये वहा बा-"वाहे किसी भी समय में, किसी भी हैज में, किसी भी रूप में अयवा नाम में आप हों, राग हेपादि दोषों से रहित होने पर सगवान के रूप ही हैं। है! बीतरान भगवान आपको नमस्कार है। " महादेव की स्तुति करते हुये उन्होंने कहा या-

"महारानो महादेवो महामोहस्तवैन च । कवायस्य च हतो येन, महादेवः स उच्यते।"

"निकरों सहाराज, सहादेव और कारण को निया दिया है, कोई महाते हैं," ककाने पेय जमानत है। तथा है लगा है ल

नापार है स्वरूप में हुमारावार के चारियेक एवं को मी बहुत चरियक विकास था। ऐसमें में निवासन सीर नवेरण साताबरण में पढ़ी हुए भी करों राजीन बीर एराइंड बना दिया था। बाजाने ने क्षेत्र मोमनीएर साहि तारों है जानां ने मुनित दिलावी भी और गार्थ में किया जाता के बाताब था। यह को माहुक एन भीर करती के कालपर से हुत होती है मीरित दिलावी भी और पार्ट पह में साहि में हिएत में कालक उत्तर-सहार के किसे जबत हुआ था। उनने सामे नामीत 16 एक्से में "बनारि" शेएणा भी थी, रूप प्यापन वर्षने प्यस्था भी भी मीर एक सामी वसन है जानी मा रही हुणिय राज्य है कृत्युवन कर बेन भी कृतारात्ता में मान किया था। बकावन वी एक सुंदूर हीते की बाली मा रहीने कि एक जीय के लिंद, पुरत्यों नहीं है जिले, उकावन तार्था पन पत्ता पास्तु कि ताला मा। बेनारी के हुणिया भी को मीर मूर्टिमाल रूपा महाद्वार नगा विद्या बाता। राजा कृत्या एक में का क्ष्म को कहानीय मीर्थी किया था। इन का दान मीर प्रकार मानपारी के मीत्ता में प्रीता मिलाई है ही ते पान मोर्थी ने उक्तक का बारा-पूर्णिय मीर्थी में रोजाइस्था मीर्थी की पास्तु पूर्व रादिहर सारान्य में नीन पुरुद्ध एवं नहरी नगी भी सोशी काशान को बन्दी मां भी मानपार के स्वारों में सारान्य में स्वारों में स्वारों में स्वारों के स्वारान्य मीर्थी की पास्तु मानिया मीर्थी में स्वारात्त्र में स्वारा में स्

वाणि पुष्ट हुटमरी और सम्मताब्दी व्यक्तियों ने "कार्ति" श्रीभगा का बहुत प्रस्क दिश्य किया और वर्ष के किए प्राव्ह कहा पर्मान्त्रमन का नामें कारण, पर राजा ने हकता यो वर्षिक प्रतिकार किया । दिशेषी कोगी ने राज्य ने प्रमु केता कि कच्छेक्तर को बीच ने ने में हिन्दा कंडर होगा कम स्वंकर उस्ताय मेंचता । पर राजा ने हकता वस्तायम् वह किया कि राज पर पायुंची को देशों के मन्दिर में बन करता दिशा और कहा —वीद देशों और की नामी देशों के बस्के-अमार बीच के लेगी, पराव्हार कहाँ गयुं की होता है। इसके राजा की मसार्ट पोरमा को बहुट कह स्विता करता है।

हैं स्पन्न की साहित्य-साथना बहुत विशाल और व्यानक है। बीवन को संस्कृत, संबंदित, संबंधित और संवत करने सांके दितने पहुन होते है, जब सबी को कहाँने जपनो लेखनों का विषय बनाया है। विधिव्य कियाबों को उसा निमन्तिक निक-तुर के दुव्यों की बीवन पर वो प्रतिक्रिया होती है, बीवन को वो उत्तेजना निकती है तथा प्रेरणा प्राप्त होती है जन वनम विषयों पर उन्होंने कपनी केखनी बनायी है।

पीलन के क्वांनीम-निकास में जो आम्बान्य और बाह्य मिलाएँ वरिवानों दीचती है, वरुपी गाँपिंद हरनों निवान है कि साम सिंक्स उनमें स्वामित्य हो जाता है। एकेंग्रास का हर किपार, हर आपरा जो रहर कम प्रीवान के साम में क्षण्य मान करता है। यह नी बहुई कहाता बाता के बल को बनियद्वित राम पे बाता वाला है। को बीचन की मूंत्राची सुद्ध गाँप रिपरमाची बनती है। मूनोल, करोल, क्योतिम, पितहस्त मान, गीरिंद, वर्ष, साहित्य, वर्षान, सिंग्राम, कात मीर सापार जादि कमी बारायों का एव बहुन कर जीवन पहुंब और पोर्चिंग करता है। साम है हेनक में पत नमी स्वामों पर कहाती सामित्र और विशाद क्योतिहर किस पर मोन को अनुद्ध एवं मानियों वनना है।

कनके साहित्य का परिभाग बहुत विश्वाल निना जाता है । ने एक जेवान्यमें में, बक स्थानािक हो या कि जनकी पीप मैन विद्यानों के प्रधार-सहार में व्यक्ति हों, किन्तु ने इसमें हो किया न रहे । बीक्तोत्यान के हर विश्व को उन्होंने महत्व विद्या है और जन-साधारण के जीक्तोरमोती बंदों पर अपनी केवती चकार्दि है। स्थाकरण, काव्य, नाटक, कोब, छट, वर्तकार,

१—मत मारो।

<sup>?—</sup>Kumarpala was a Shaiva still in 1169, four years prior to his death, and that he

was not converted to Jainism. Gajrat and its Literature P. 16

न्याय, तीति, इतिहास, स्तुति बादि विविध्व विषयों पर प्रमृत शाहित्य कुम्ल किया है। वर्षात्र बरेमान में यो विशास बोत अनुसंपाद बुता है उसके वर्षक मेरे विश्वय किया बाद है, जब पर अवस्तु मुख्य आपक शाहित्य नहीं मिलता, फिर मी करते विश्व नवस्या ही पार हो करते हैं। वे बुद्ध करता कोट स्वयं शाहित्यवार के रूप में प्रस्तात्र हुए हैं। उसका शाहित स्वाना रोचक, प्रनेत्यां बीर बचीच है कि बुद्ध शास्त्रवार केतों उसके बुद्ध है। शास्त्रम के बाद पुर के शास्त्र शाहित्य गुम्म हुए कि कर्नृति अपको बात का बहुन सारप (Ocean of Knowladge) कहा है। उनकी हुए रक्षा में मा गुम्मकाम है, मों बीचे हैं थान जबा स्वत्य सार्य क्षा क्षा किया में संस्त्रार की सार्वित का बीचित का निता है।

"स्कूप्तं व्याकरणं नवं, विरचितं छन्दो भवं, इयात्रया— संकारी प्रमिती नवी, श्री योमखास्यं नवं प्रकटितं । तकं: संयमिती नवी, चिनवरादीनां चरित्रं नवं, वदं येन न केन केन विधिना मोहः छुत: टूरत: !"

स प्रकार उन्होंने चरमधी के भंदार को बगर निष्धों मेट की है। उनकी बायक्कृति क्या है ? बीर कौन से समय में निवद है, हरका और कहीं एमट उनके जनकम नहीं होता । फिर भी हुम प्रमाणी के बायार पर कनुगत होता है। कि उनकी प्रकार प्रमा स्थानकर ही रही होंगी । स्थानकर निर्माण की एक पिताकर्षक और बनोबी बटना है। यह प्रशंत बायार है हम्मन के स्थानित्य का उन्होंचक भी है।

कि थे १९६६ में मानक नेवार ने करणान बाई के माहिज संपारों में स्वाह थी मानती मुख्या आई रहे। एव दिन निरोधान करी हुए दिन्न जन में मोजरान रिर्माण "करणान करनावर" मानका एक स्वाहन देश हो उन्हें एकड़ीय महें बाग एकड़ कि मेरे राज्यानक में बना मी कोई स्वाहनर होना चाहिए। सबसी सार्वाह के हिम्से किया तो मानती हैक्सल ही उन्हों रहने मोग माही हुए। वन्हों जनने एकड़ चार्स ने मानिह करने लिस्से किया तो मानती हैक्सल ही उन्हों रहने मोग माही हुए। वन्हों जनने एकड़ चार्स ने मानिह करने लिस्से किया मेरे हुनि नामक, सार्वाहन एक स्वाहन के स्वाहन है किया है माही की किया के माही कि उन्हार हुने, मेर पर फैसो से सारानी क्यारित हमारी के प्रमाण है एकड़ की स्वीहम तिमन पर पान ने उन्हों करना का निर्माण स्वाहन के माहील दे आहम जैसान के पान की स्वाहन किया हमार किया का माहील की माहील हमा माहील माहील क्यारित की स्वाहन के माहील दे आहम की स्वाहन की स्वाहन की स्वाहन हमार हमारी हमारी हमारी हमारी किया, सो १५६६ हुनों में है। इक्क नाम "जिस्हेम्फव्यानुस्वाहन" (जा। १ क्ष्में बाद कमाम है। का में में सेवह क्यारित की सामन की माहील हमारान हमारी हमारी की स्वाहन की सामन की हमारान की हमारानी हो हमारी हम्मी मेरित हमारी करना हमार के हमारी की सोमारी निर्माण है।

"म्रातः संयुण् पाणिन प्रकपितं कातन्त्रकन्या वृथा मा कार्योः कट् शाकटायनययः खुदेण पान्द्रेण किम् । किं कच्छामरणादिकिवंठरयस्थात्मानमन्यरिप श्रुवन्ते यदि तानवर्यमणुरा श्रीसिडहेमोक्तवः"॥

हेम स्थाकरण, १- मुख्याठ, २- पादुपारायच, १- गचपाठ, ४- जनावि अल्प्य और ५- हिमानुवासन, व्याकरण के इन पीचों अंचों से परिपूर्ण है।

यह एक वर्ष में उपनाब स्थानों के प्रमाग किसी गयी थी. ऐसी माग्यता है, पर ममुबूदन मोदी वो हेमकर ने विशेष नामेता है, तथा किन्दोंने उनके प्रमर्थों पर "हिम-समीका" नाम से एक उमीखात्मक पुस्तक वी किसी है, वे रेपोची व्यावरण के ५०००० स्त्रोकों से लियक स्मीकार नहीं करते । यह तथ्य कुछ जन्वेचणीय है। वाचार्य ने व्यावस्थ पर ६० हवार स्लोक प्रमाण

१—मशोममं तब स्वातिः पुष्पं च मृतिनायकः। विस्तरोकोप्काराम, कुरु व्याकरणं नवम् ॥ (प्रमायकपरितम्, हेनचन्द्रसूरिप्रवन्म, स्लोक ८४)

ओर अपहित्यपुर पाटण का वर्णन किया है। किसी मी सर्प को देसा बाय, हेमचन्द्र की महान् बाला उसमें विवयत बीसती है। इसके बाठ सर्प है बीर ७४७ मायाएँ है। वि॰ स॰ १३७१ में पूर्वकठक्षत्रीय ने इस पर ४२३० स्त्रोत प्रमाग टीका सिसी है।

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमः---

कान्य के नाम है ही बनियमार है कि हसमें पेवत्यास्त्रका व्यक्तियों (निनने बोध्य सहनुष्का) का सीका पति है। २४ तीवान्य, १२ पत्रवर्ती, १ बम्बोप, १ जावुदेव बीर १ दर्शत सहुदेश। इन नेवत को हसमें विशिक्षण किया गया है। इस सम्ब में तथ पत्रें है और मुनि पुन्तिकार भी के जनुतार १२०० व्हारा स्लोक है। इसका एकताकाल सर्वन विवाद शत्र पुन्तर के बनियान से पिठ तक १२२६—१२२१ के बीच का है।

महात काम्य एक वर्गोच्या बीद सब्बूट गणवार है। "विद्यातित उदण्य, प्रमोहतित म हु-वंगर्द" की वतित के बनुवार ऐया करता है कि एकरों कुछ भी वर्षांच्या नहीं रहा। शालिक कुछ है देवर एनरामे, काम्य, कर्म, वर्ग, हैए कार्ति पत्यो एर सुन विवार विश्वन है। कोचे में बहरामी के विश्वान, करण कियान तथा व्यवन्य हमें कहातु किया नाही है के मामावार्गों को चर्ची भी बहुट सिकार-पूर्वक की राजी है। उठिहार कच्य, नीटर्फिक क्वानक बार्रि का भी हस्ते समोध है। तकारामीत मामाविक स्थिति कमी बहुट सुन्दर पिकर किया नामा है।

मुक्त प्रत की बाम्यारिक्य चेतना, सास्कृतिक वायच्का, साहिश्यक समृद्धि, स्विद्धीय वैमन, व्यापारिक समुद्धी, क्षता की व्यक्तियोगी एव उनके बारण्य साहि के चर्चन भी स्वक्ती विश्वाक सारमा में स्वितिहर्ष है। पूर्ण, प्रचित्र, रूपाला, हन, करा, बार्रिक मा नि पित्रकेषण बहुत हुस्तवाहि है। नार्री को गौरक वाचा मी कान में मानी गई है। विशिन्न विवयो है परिपूर्ण वह कान्य सन्तुत बहुत पुरत और काम निर्मिष्ट है।

कोशः --

प्रभावक-व्यक्ति के बनुवार आवार्य हेमन्त्र में चार कोयों की रचना की है—विकास विकासिंग, कनेकर्मनामाल, देवीतामाला और विकाद । इस तब में बिवासत विचासिंग तक्षेत्र त्योंकर प्रतिव्य है। इससी रचना ति० वर्ण के बातरात हुई है। इसने क जब है, जीर १९५१ रजीब है। बमरकीय की वर्ण वेशों में इसे कटवर करने की परिवार्ट चाल है। सरहा यह कायों का विशास मधार है। बावासे मेक्टब में दश रा स्लोधन विचार है।

क्रानेकार्यनामपाला में ७ काड है, और १८२९ क्लोक हैं। इसकी विकोषता यह है कि एक ही बब्द के बनेक वर्ष रिये गये हैं। १६ एकावर वाले, ५९१ डिस्टर, ७६६ जिस्तर, ३४३ चतु स्टर, ४८ वस्तर ६, पब्स्तर और बच्चय के ६० क्लोक, प्रत्यकार समग्र क्लोक सरवा १८२९ है।

निवस्तु में छ कार है, और ३९६ कोक हैं। इसमें सब बनस्पतियों के नाम हैं। ये छ काय हैं—वृद्ध, पूज, कता, घाक, तृप और बाज । देशीनाममाला में ३५०० देशी खब्दों का सकतन किया गया है। वारों ही कोगो पर आपार्व क्रेमकद्ध के छिप्य महेन्द्रसिर ने टीकाएँ किसी हैं।

काव्यानशासन :--

"शब्दानुशासनेऽस्माभि साध्व्यो वाचो विवेचिता

तासामिदानी काव्यस्य यथावदनुश्चिप्यते ।" (१,२)।

इस स्कोक के बनुवार यह तिति विबद्धेयकलानुवारम के बार की जातीत होती है वाचार हेनच्य प्रकार प्रीक्ता के स्वाती थे, फिर भी को बान के बनने के लिये बंदेव अनुवार होते, बीर इसी वे उनकी प्रतिकार में पूर्वता वा सारी अध्या-तृत्वासन की वृद्धि भी स्वी बार पर हुई। वालन्वद्योग विश्वनपुर, काट, एक्क्ट्रिए, स्ववन्ध्य, स्वात्त्व के अध्यान मोमारा, इम्प्यक्रमका, ज्यानांके, बाहि कायस्वयों का वायस्य करने के उपरान्य कम्पानुगान्त की रस्ता की मोदी है। स्वीतिय तह एन्य काफी शक्त बीर पुनर बना है। वज सब को की विश्वासन के बातम्य को वायस्य में बातपानुगी पर स्वता मिनाई बुत्ती है। सूर्वानियोग में माम्य की कार है बचा नाहस्याल के बूत्ते की चोनवार्ष व वचना बोर पाठ की शिक्ष भी

आचार्य मम्मट ने काय्य के प्रयोजन बताते हुए कहा है — "काव्य वससे हर्षकृते व्यवहारियदे सिनेतरस्वय सद्य-परिभिन्न तथे. कान्तासम्मिततयोपदेशवये " साहित्य निर्माण वश्च, व्यव, व्यवहारविज्ञान, वश्चेय निवारण तत्काल निर्वति और कान्ता समान कमनीय उपदेश के लिये किया जाता है। वहाँ जाचार्य हेमपन्द्र ने "काव्यमानन्दाय" यह कहकर और एक उत्तेहय औद दिया जो कि वर्तमान में "स्वान्त सुखाय" के नाम से प्रचल्ति है । काव्य-प्रकाश में वहाँ आया है साधम्ध-मपना मेदे" वहाँ काव्यानुवासन में "हवा सावस्यम्पना" किया है। इस तरह बामार्य हेमचन्द्र ने अपने स्वतन्त्र कियान का महत्त्व रखा है । मधसदन मोदी ने अन्य कक्षण और अकतार अयो को दर्वोच माना है और इसे सरक एवं संबोध स्वीकार किया है तथा सर्वागसुन्दर ग्रन्थ माना है।

काव्यानशासन पर हेमचन्द्र ने अलकारचडामणि नामसे एक लम्बति किसी है और "बिवेक" नाम से विस्तृत टीका का निर्माण किया है, जैसाकि उसके प्रारम्य में वे स्वय कहते हैं---

"विवरीत नवित दब्ध, नव सन्दर्भित नवित । काष्यानशासनस्थाय विवेक प्रवितन्त्रते ॥"

इस तरह यह एक महान प्रय बन जाता है !

योगञास्त्रः—

योगशास्त्र की रचना कुमारपाल के निवेदन पर हुई थी। इसमें बारह प्रकाश और १०१३ श्लोक है। यह ग्रम गृहस्य-जीवन को लक्षित करके किया गया है। गहस्य में रहते हुए व्यक्ति जात्वसायना कैसे करे, यही इसका प्रमुख प्रतिपाद है। एक से बार प्रकाश तक अणवत जादि का विवेचन है। चार से बारत प्रकाश तक योथ की परिश्राचा, व्यासास, रेचक, कुरुसक, पुरक आदि का विवलेषण कर स्थिरियत्ता के आसन तथा साथन बताये है। इसके सध्ययन व अभ्यास से आध्यात्मिक जीवन को अन्त्री प्रेरणा मिलती है । व्यक्ति अन्तर्मबी हो, ऐसे तस्य इसमें सम्बद्धित हैं । कमारणस इसका रोज स्वाध्याय करता या और नवीन प्रेरणा प्राप्त करता था।

यश पासने "मोहपराजय" में योगशास्त्र को ममक्षको के किए वज्यकवस कहा है। इसकी समता आचार्य शमयन्त्र के ज्ञानाणेंब से की जाती है। हेमचन्द्र ने इस पर वृत्ति भी लिबी है। इसके अतिरिक्त प्रमाण-मीमासा (न्याय-प्रमा) अहंपीति, नामेयनेसिद्दिसन्धान-काव्य, छन्दोन्धासन, अन्ययोग व्यवच्छेदिका, अयोग-व्यवच्छेदिका, द्विजबदन-वपेटा, स्तुति ग्रन्य आदि क्षत्रेक कृतियाँ भी आचार्य हेमचन्त्र की है । उनके बहुत से ग्रन्य बनपरान्य भी है व कुछ सभी अप्रकाशित है, जिनकी हस्त-क्षिपियों जैसलोर, पादण, तथा सम्मात के पस्तक अन्दारों में प्राप्त होती है । बाबायें हेमबन्द्र का साहित्य नितना विश्वाल था. जतना तो नहीं, फिर भी उसका सरक्षण तथा प्रचार-प्रसार काफी हवा है।

"हमसमीका" के पुरा-वचन में मुनि जिनविकयंकी ने कहा है कि —हेमचन्द्र की कृतियों के समान इसरे बाचायों की रचनार्वे प्रचार-प्रसार का अवसर नहीं पा सकी । इनकी रचनाओं को राजाओं ने जैन, जैनेतर, अनेक मण्डारों में भिजवाया या तथा दर-दर तक पहुँचाने की व्यवस्था की वी । सरक्षण की दृष्टि से कहा बाता है कि कुमारपाल ने सात सी छेखकों को अपने आग्रव में रखकर हेमचन्त्र के प्रथ लिपिवद्ध करावे और अपने राज्य में २१ वह वह जान मण्डार स्थापित करावे । "लेखनी करवाल से व्यक्ति क्वित की वाची है" बुत्वर किटन की इस उक्ति के बनुसार हेमचन्द्र का साहित्य नया

चिसल प्रस्तत करता है । यही कारण है कि उनका साहित्य विदेशों तक पहुँच सका तथा वहाँ के विद्वानोकों आकृष्य कर सका । अर्मन विद्वान डा० हरमन जेकोवी तथा डा० बुल्वर ने उनके साहित्य का यहरा अध्ययन किया है, और इन दोनों ही विदानों ने जन पर निवन्त्र लिखे हैं, जिनमें उनकी इतियों का विहावलोकन किया गया है। उनकी हारियों का विशिष्ट वर्णनात्मक परिचय जनता को प्राप्त हो, इस दृष्टि से भी एक बन्य गुजराती भाषा में लिखा जा चुका है। इसका नाम "हेम-समीक्षा" है। इस ग्रन्य में हेमचन्द्र की एक एक इति पर समाछोचनात्मक दृष्टि से विस्तारपूर्वक लिखा गया है। इसके लेखक है मधसूदन मोदी।

जिष्यमण्डलः---

आचार्य हेमचन्द्र जैसे प्रतिमाशानी व्यक्तित्व सम्मन्न और उत्तमोत्तम गुणो के घारक ये, वैसा ही उनका शिष्य समृह भी या । हेमचन्द्र की सलग-जलम इतियो में उनके अनेक शिष्यों के नाम मिलने हैं । रायचन्द्रपूरि, बालचन्द्रपूरि, गुणवन्द्रपूरि,

महेत्स्तुरि, वर्षमानगर्गा, देवचन्द्र, उदावनन्द्र, मक्क्यन्त्र ये उनके कान्त्री प्रस्थात क्षिप्य हुए हैं । इन्होने हेमकर की रचतानो पर गृह्मियाँ तथा टीकाएँ जिसी है, और स्थतन्त्र क्षण प्रमापन भी किया है ।

#### जपसंहारः--

#### अध्यातम-पथ के महान् यात्री:---

हैरान्य कारास्त्रपण के एक साहग् नार्यों वे । कहते में बेबन वा पूर्व विशवन सामनाव्या में ही बेबा है। जगन स्थायत गुरू को मौर गीरत नहीं, श्रीक तर को मां उत्तर है। कांचूर हिंदेश को उन्हों पहुंच्या प्राथ्य है। उत्तर हिंदेश काराया है किन वी पार हों। वार्यों की प्राप्य के सामन है। उन्हों का नार्या की प्राप्य के सामन है। उन्हों का नीवान की परिकारण मी हैंने हैं। वार्यों के सामन है। उन्हों का नीवान कार्य की परिकारण मी हैंने हैं। वार्यों के हैं। उन्होंने कर नीवान कार्य की प्राप्य की प्राप्य की है। उन्होंने कर नीवान कार्य की प्राप्य की प्राप्य

### सस्कार निर्माताः—

हेमपद बचने सम्य के एक महान् सरकार निर्माता है। उन्होंने बीवन के प्रत्येक बच को परिष्ठत उनने का ज्याप किया या। सक्तार को परिपार्यन मेरि चीवने बाता है उचका मुख्याकन होना क्रिक है। जबका मीर क्योंकि महु का यहाँ मूच्य बदता है नहीं उचका स्थापित्य भी दब बता है, क्योंकि विधित्व और जबस बची के निम्मान के उपया वर्ग में हु बारी प्रयाज बचा ही बचीचिंप रहते हैं।

हेमचन्द्र ने नीवन की हर प्रवृत्ति में तवा हर महितियिष में विरफार किया वा और प्रमुख शाहरीख बेशना की बनावा या। पूजा, मिल, रियाकाब्द, सेवा, व्यापार, व्यवहार, रहन-सहर, वेवचुया आदि वशी विषयों पर नम्पीर प्रकाश शता या तथा एक नया निसार, एक नया वाकर्जव दनमें उत्पन्न किया था। इन वब हत्यों से क्यूनि मजयों के नन में माइति के प्रति एक व्यापक मनुराग बना दिया था, जो कि उन्हें प्रतिपठ विश्वृद्ध बनने के क्षिये उपन रमें और औवन में रागर नहीं जाने दें। सफल साहित्यकार:--

समग्रभर्यी गरवज्ञोतिस —

हेमण्ड बहु सम्भाव के पारचानकोती है, बहु सम्मावी प्रकृतिहाँ में बहुत मुझे है। तिष सम्म में और महत्त्व पार करणा साहित, इस तम्म के दूरि पारक्त में ते 'मेंब पुरसे क कपाएँ सामायण के दह दिखान की न्यंति पूर द्वारा कर किया था, स्वीतिमें में इस तमाइ सामाय गांवे मोर करना दमार बात करते । ऐसी योगका के बाता पर के एक प्रकृति की तिम्म पुरसक 'पुरस्तक तमा करना साहित्य' के महमार हेमण्ड में करो अनिवासी तमानों के द्वारा पुरस्तक पर

हर कमर हुए से खेश है कि बाजार्य हेन्फ्य वर्षकुमों से मरिका एक महत्त हुए में । उन्होंने बाज में आपरी एक्टियार मरिका पर दिया था, और सक्तार बायरम, साहित निर्माण की बीचन के लिएक बोनों में कहा उनीर माने में नैपान है में बीच करूर मानियार में मरामाना की बोज पर होता हुए करणे नीयन में हावार्य करते हैं। दिन्ह बात में नामी जान में भी एक्टम निर्माण पहुंचर कर सामायत के बीचन का पत्र बार्यन करते हैं। में करने बीचन मन्य वर असे भीनों में में बीचार पूर्व है कि स्टेट पूर्व में में माने सामान्त्रिय कर है कराई हो में ।

सविष आज हमारे बीच उनका मोशिक वरीर नहीं है, किर भी उनका यह दिनमीच की तन्ह प्ररागमान ह शा चिरकाल तक प्रकाशमान रहेगा।

<sup>?</sup> Hemchandra in fact ruled Gujrat through his poverful Jain disciples and the Juny see pted the king as their co-religiousist ( Gujrat and its hterafure p 76 )

# पलमचरिशं

(प्रयम जैन-रामायन का समीसात्मक विक्रोक्स)

(ले०—कै॰ आर॰ चन्द्र, रिसर्च स्कालर, प्रा० जे॰ वि०, म॰ पर)

"उन्तर्पार्श" एम-क्या संबंधी प्रथम कैन व्यह्नकाय है। इसमें पड़न (प्य) का हो क्यर गान एम है। वेदनरंता में एम मार्जे वक्षरे में, भी शोमते शीमंदर मुमिश्रात के शीमंत्रामा में हुए में। भानाशिक एमारण का से एमा ब्राइसमाहिक में हैं, क्षिए जनवर्षीय का बन साहित्य में का बाताशिक-एमारण संकर्तमाहित्य में मार्गे महाक्रमाहित्य में आरे पहलायों हैं। प्रावत्य मार्गित्य में। एम रोगों एकामों में कथायक शीविक कर से निष्म नहीं है एस्ट्रु पटवारिक होड़ करने सालग्र महत्त्रपूर्ण विश्वास्तरों हैं। एक्ष्मी पानों का ब्रेज-वर्मानतमी होना एकामीक्षक है एस्ट्रु बारिय श्राविक है से से से से से से से मार्गित में सालग्र में सालग्र में से से से से से से से से से सालग्र में सालग्र एक्स से सालग्र में सालग्र एक्स से सालग्र एक्स से सालग्र एक्स से सालग्र एक्स में सालग्र में सालग्र एक्स से सालग्र में सालग्र एक्स से सालग्र एक्स हो।

# कवि परिचय व काल :---

प्रत्येक सर्ग के बन्तिम पद तथा अन्तिम प्रवस्ति के जनुसार विमटसूरि ने इस परित की रपना की है। वे आपार्य राहु के प्रशिष्य, विजय के शिष्य और नाइलकुछ के बंशन थे।

प्रशन्ति के उन्लेखनुनार पह उपरण क्यों है। की रचना है। र पन्न बारू में है इस और का उनलेख कर्यप्रस्थ र मी वर्धी है। भी रचना कुम्बसमान में द्वार्थ है। धन्य के बच्छ र प्रीक्षण से बहु बार की रचना अंगत होती है। ' एवंचे स स पर्चावत्त्र रूपनार्थित का रिवर्तिक त्यामान होने के बहु में बात हैं। होने हमें हमें हमें हों में हों। ' देवें में साम्प्रदेश का स्वार्थ कर क्ष्मिय हुआ कर है, में हुत्ये क्यों हैं के कुई का नहीं हो क्या । उनकेन के क्यांर्थ राज्य किहार का सम्मे व्यवहार के कुम्बस्य से सुद्ध हुत्ये क्यों हैं के में हमार्थ की जोर किंद्र कराया है। मीकंत व प्रीमर्थकराश्यास का स्वत्य होते का स्व रेक के भीनवेशित हमानु पतानी का स्वत्य कराया है। मीकंत में कानके की पताने की बता हो। कुम के ब्याद (वर्धाना से क्षों के क्यांत्र की हमाने की स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ हो। के स्वार्थ की स्वार्थ की स्वीर्थ के स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ हो। इसों सा इस्तेल, समझे पामा का प्रमान क्या कारका कर में का माने हर पत्मा को वीराय भी वार्थ में बीर हो है इंस्तरीन मानने में बारास्त्रल है। बार वेनेकी में भी स्वत्यादित कार कार करना बाह करना यही नाता है।

#### कथानक का आधार व प्रमाव:--

हुर मी रवनपरित का विकास करने ही ररण्या से प्रांत्व कुमों और कमानक पर हुना है। क्या में कई देशे प्रतंत्र हैं किस्तें विकासी के प्रतिमा स्पन्न वक्तवी है। इस मीतिकता का शिच्यति जाने कपाता सर्वता। रवनपरित वताकातीन हाती वर्षित क्षेत्री मेर राज्यति का नायार है विकास पुनावक सै परेटा है ते कहान बनुशाल स्कूद कर हुना है। सर्वेत रवनातें एर मी हतका प्रभाव पढ़े बिना नहीं रहा। शीवा स्वयंतर में राज का जोक एताओं के शीव स्वयंत्र के उक्त हों, राज्यतें क्षेत्र में स्वयंत्र के स्वयंत्र हों स्वयंत्र के स्वयंत्र के स्वयंत्र के स्वयंत्र के स्वयंत्र हों में स्वयंत्र

a

#### पउमचरिय एक पुराणः---

सन्य का शीर्षक रचनचित्र है बीर रही का उल्लेख मलोक वर्ष के अन्य में हुआ है। इसके रदा-करा एकस्परित, एस-रेखरित और रामारिक्य परित्य भी कहा गया है। इसके बोरित्यत हमको प्रत्य को मों बंबा सी है। वैन रास्पर के न्यूपार निवर्म किसी एक कराका पुरस्क का वर्षका हो। वेड दुराज या चरित्र कहते हैं। पुरस्क के यो बात वर्ष माने नारे है— क्षेत्र, रेख, एर, एम्प, तीमें, यम, एम बीर कम्पर (विच) उस इसका इमानेस इसमें हुआ है।

विमासबूरिने इस पुराम के जिन सात अधिकारों का निर्देश प्रस्य समें में किया है—दिस्ति, बंकसपुत्रात्ति, प्रसान, समा-कुछेत्राति, निर्माण और अनेक मन, उन सक्का वर्णन इस बन्न के ११८ समों में प्रयम करें में विश्यों को वो सुनी शी नई है वसी के अनुसार कनक: स्वास्थान किया गया है।

#### संबिध कथा :---

स्वयंत्रवादि स्वरण की अपराधिका और पुरिवार से सहराधिना थी। । एक बन्दा नगर है रायर को संबद प्राप्त होता है कि विभोक्त छत्तें माने मा रहा है, विश्वते जाते हुन हार वीता है विश्वत किया सो सामा यहना सारी कर राता मा की। । स्वरण सहुन करने क्यान की किए जानेक में राजपानी मोहरे हैं है, और क्षेत्रवाद कीनी है स्वरण में पहुने है हैं। कैनी हार जाते कुने तमा पर हुए राजपुन्तार जाने दुन करते हैं। कहा दूस में कैसी स्वरण कर रह होतर अपना मीमें मार्ट कमाना मानाही है में स्वरण विश्वती होते हैं। कि प्राप्त करने से पार प्रस्त में तो कर प्रमान होते हैं

अपराजिता एक पुत्र को बन्म वेदी हैं । उसका मुख पथ जैसा सुन्दर होने के कारण उसका नाम पथ रखा बाता हैं । उसका कपर नाम राम भी हैं । समित्रा कदाना को और कैकेनी नरत व सक्तन को बन्म देती हैं ।

एक बार एम (वर्श) अक्त को बन्ने नरिये के बाजना ने बच्छे हैं, श्री कारण कर बच्ची नीए हुनी खोता का समन्य एम के सार एस करते हैं। कर-दुन पानवार की, निश्चे कम होते हैं। करती निवासन दे हरन मर के कर पान, हम हैने पर बामारांत्रम चीता है मीह करना होता है। अन्यारित करक है जीता में भागपन के किया मांत्रा है, इस्ते करक सम्बन्धिक में पह बाते हैं। यह पुरिया के निवासनार्थ जनवारित करक हो दक्त पान ऐकर जीतान्त्रमंदर सा मार्थीमन स्थ्याह है, दिवारी किया सहै अकट होते होंगी की का पूरण करते हैं।

चार परी र पढ़ा पढ़ि व पुत्र पोर्टी के दीया। के लिये नक्का देकार देकेंग्री स्वरूप कर परवास्त्रका पढ़ा के लिए प्रण गरीवी है लियंग्रे मदा सुद्धारी बार दूरी वी परिन्तु पोर्टी के विशोज में रूट वे कका नवार हो। गया के बातमार्टी करने पर पाम पर्वा करने क्याक्रार पास का ब्राम्थिय को हुई होर तब बाती क्या है करना वार्टी का के प्रणा का भे भे के तो हैं। व पर करपारिका और दुशिया करें पुत्र कियो के बहुट हुनी होते हैं के केरी वे वह देखा हों बात, बहु करने पुत्र के हाथ पाम वे पास पारिवार कर में बाइट करने तीवन करते हुए प्रणा करनारण पूर्व के हैं।

एक प्रस्म कल्पन एवं पित्त करवार को प्राप्त करते हैं हों र ज़ारों बतिया सापसे देवने हैं निष्ठ एक एएए करते हैं। शंकेनशर वसामपानी दे बंधूक में हुत्या है (गित्ती) है यो कर हुत्यून में किन्दर उत्साव उत्तर प्राप्त । संहर्ण सीमान एक्स की बहुत अल्पनह, पुत्र में बीत में करकों बढ़ी वा मुखेशी है और हर प्रस्तुनारों को देक्सर प्रस्त को विष्या हैती है,पद्यू करने करने बीतिह होतर पहुंचीनों मान्ती में हैं कियों एक हो बच्चानी करने ही प्राप्ती करते हैं। इस प्रस् वय के लिए मेनती है। उपर राषण भी बक्तों बहतोई भी बहुतवा के लिए बहीं पर खूँचता है। दीता की हुपरता पर मीहिंह होकर राम बीर अध्यक्त की बनुर्पामिति में बह बीता वह हरन करता है। बरहूपन को मारने के पत्तव पत्र बीता के महिंग तपर दुआते होते हैं। उसी समय एन विस्ताप सरिपालित राम को बनमी ते पुत्र राजमानी पातार्वपारंह के बता है विसे बरहूपन ने निर्धामित के लिता का तथ कर उसते कीन दिवसा गा

ह्यर मुधीय वसनी वाली ताला को बिट-मुधीय की गंजूक हे क्याने के लिए तम की शत्त काता है। तम विट-मुधीय की गातकर वासर-मिंत मुधीय की बहुस्थात करते हैं। मुधीय के बारेश्वानुबार हुत (मान) बीता का बता काता है। इस अर्थन में हुन्मान डाल कंका रहन का कोर्ट करनेबा यहाँ हैं। मुधीय और कार्य में का की बहुस्था है कमना राज्य सा वा करते हैं बीर बीता को बास केकर राज्य और करनाय बानोमा करते हैं।

तरस्वार परात भीर कीवरी रोवा वहन करते हैं। या सबसे परात न कर त्वस्त्र को राम्पार देते हैं। हुम उससे तम सीता मंत्रती होंगे हैं परात कोकामार के कारण पत सकता निर्माण करते हैं। कोमान्य पुरस्तिपृत्त का प्रत मीता को प्रमाणक करते में ते बाकर करने पूर्व पहले करता हुन्य है। सबूर्य एक करते हुन्य कर कहा है। है से यह दिस्स करने के पराया करते गाता के दुन्य वा बकता तेने के किए पता पर पढ़ाई करते हैं और सबसे ने करने तिक के बाद अपना में मूर्य का प्रमाण होता है। वीता की मीन परिवा होता है, विवयं कर विकाश कि ही है और सी समय सामने पर बाती है। अस्त्रमा ही का कामान्य होता होता कर पता पता कामान्य होता है की रामान्य सिक्सा बाद अपनार एक्टर करते हैं। वाच प्रमाण मानेता होता है जा से दीवा वाच्या करता है ही है ही ही होता हो। बाद अपनार एक्टर करते हैं। वाच प्रमाण मानेता हो बाता है जब ने दीवा वहन कर केते हैं और कोता है।

मौलिक विशेषताएँ:--

प्रजमचित्र की एक अन्य निशंपता यह है कि उसमें विभिन्न परिस्थितमों में मानव-मरित्र को ऊँचा ठठाया गया है। घर्ड्स विशेषताओं का संक्षिप्त निवरण नीचे दिया जा रहा है जो पत्रमचरित्र की मीडिकता का प्रतिपादन करता है।

(१) यद्यार्थवाद :--

रावण का दिवा एम के साथ युद्ध हुआ वह कोई देवरति नहीं मा, वरण विश्वायन्थंय का एवा था। सोन, वरण स्वार्य कोई देव नहीं है, बतिक त्वाके वाधीनमा विनिष्ठ प्रान्ती के समय राज्यपात है। इस विश्व संघ की तहार या, उनकी स्वारा मीन और निविध द्वारा में गयी थी, वो गायावनों के प्रथम राजा व तीर्षकर पहचारेय के संबंधों से। अपूर्व निवासी के स्वार्य होने के आरण हस बंध का मानकरण विचायन बंध हुआ।

हती संब में से वी क्या बंदों का उद्देश्य हुआ जो एक्क बीर बानर बंध के बाम से प्रीवड हुए। एकक संब की उनकी हर फ़्कार दी पार्वी है। एक सम्ब कोशनाब करने उन्यू-सम्बादी है जड़ता हो जाने के आपने केपाहत तातर हर क्या-पर देवीया पता को अपना विकासकैनवीय राज्य कोड़ देशा रहा। वात्त्वव्य कंपा और अपने हीतों का सामी क्यान पता। इन होतों की जान करने के कारण उनका बंध राज्य नाम से मर्किड हुआ।

पना । या क्षान का प्रकार पर के कारण प्रथम के पार पर पार का पार के पार क्षान के पार का प्रथम के पार पार के प्रथम वानर वंश की स्वराधि के संबंध में कहा नया है कि निवाबर एक्स करणार ने कपनी प्राचीन संवक्तपंत्र जो सीहव रहने के किए क्यार में की काकृतियाँ, महलों के तोरणों, मुक्तु दें क्या क्लाकों पर अंक्ति करवामी और उड करर आकृति को राज्य-चिन्द्र की मान्यता थी। इसी कारण के उसका वंश वानर वंश कहनाया। रावण रासस वश में उत्पन्न हुवा था । एक बार उसकी माता ने उसे वहें नी मणियों का हार पहनाया। उसमें उसके मुख के नौ प्रतिनिध्य दृश्यमान होने के कारण वसी समय उसके पिठा ने उसका नाम रकमुख रख दिया।

बावसक यो पशुनुंत तथा पशुनुंत नामक व्यक्ति रामे वाहे है परणु उनके चार मूख बोर बार मूख में होती। मानद-वाहि में माहर पढ़ कमी भी स्थितमार है, जैकिन उसने हिहक पशु-वर्ष का बोब नहीं होता। नाम पहले किस्ते कहास्यों का एस या। नाम यह जबत्या नहीं है। मुचकाल उसा परस्ती काल में नावसब का परिचय पामा जाता है तथा आज औ माम जाति एक मारतीय मानद-वाह है।

दश्यसीरम में पासस एवं बागारों का वो बर्गन प्राप्त होता है उनको उनको समुद्र समझति का पता करता है। कर पासस और बारद कोई देखरणों कर्युक्त प्राप्ती और बन्दर (च्यु) नहीं थे। वे तो सागब बाति के ही नख निखेश थे। बाती और सुरीव की जराति कोई देखिक योग ये। नहीं हुई। वे क्रिकिंग्य परंत के धानरखंडीय राजा आदिवरस्त और उसकी नाती प्रमातिनों के बीत्त पर थे।

हमें प्रकार दुनमुन् भी विचार राजा मुद्दान के पुर पनकल और उसकी पोत्र ने सक्त करानुक्री का बीच्छ हुन था। हुने के का हमात राजा करानुक्री का बीच्छा हुन था। हुने के का हमात राजा के साम राजा के साम राजा के साम राजा है के

फैकेमी की बरदान देने का अवसर कोई देवासुर समाम नहीं या, बरन् उसी के स्वयंवर में दशरब के साथ अन्य राजकुमारी का मुद्ध था।

पीता की उत्पत्ति हुल की नोक से भूमि खोदे जाने पर नहीं हुईं। वह वो रावा बनक और उसकी पत्नी बिदेहा की स्वामा-किक औरस पूरी थी।

विराप्तिय कोई देख नहीं था । वह पाताळकारपुर का रास्तक्यवीय राजपुत्र था । सरदृश्य ने उसके पिता का वध करके उसकी नगरी छीन ली थी । उसका प्रतिकोष केने के विभिन्न सरदृष्य को नारने में उसके कश्यम की सहायता की थी ।

ककातुन्दरी कोई देवी मही थी । यह एक राक्षस कन्या थी, जो अपने पिठा के साथ कका के दुर्ग (प्राकार) की रखा के किये रावण द्वारा नियुक्त की गयी थी ।

समुद्र के देव का कोई वृत्तान्त पडमवरिव में नहीं है। समुद्र रावन के अवीत एक राजा वा वो सीमा-प्रदेश की रखा करता था। उसकी हराकर राम छका की जोर क्वसित हुए में 1

हनुमान् कोई पर्यंत उठाकर नहीं काये थे । उन्होंने विकल्पा सामक एक स्थी -चिकित्सक को वायक क्ष्मण की चिकित्सा के किये सम्मानपूर्वक उपस्थित किया था । चिन्नि चिन्ना —

पान-रूपा के पानों का वरित्र-वित्रण करने में विमञ्जूति ने परिस्थितियों का बहारा केकर पुष्य तथा स्त्री वरित्रों के केंद्रा देखा है।

स्थारम द्वारा मारत को राज्य देने का बनाबार मुक्कर राज बचने निवा को बीरन देवे हुए कहते हैं कि रिवारी काम करने चनन की राज बच्चे में बही जाहाता कि देने कारण बान का कोक में बानका है। यह नाय राज्य हुएत करने में बातावारी को देव राज्य करने किया निवास के देव की प्रतिकृति की स्थान के स्थान के स्थान के देव की साथ के किए तमानी में हैं वह मत दान हो मान बाते हैं हैंने, तब राज्य करने बाता के बाता के आपने के दिए सम्यान करते हैं। यह तो करने महान् प्रयादा को व्यवहरण है। मुझ के बाता बन निवीरन राज है आपनेत करता है हैंने विवासना में आपनात्त्र राज्य के स्थान करता है की स्थान करता है है की समानी की की राज्य में मही नायता, तब मान प्रतिकृति की को पूर्व की सीने हैं की बनती बना वचना हूँ ? वरिनिश्चित को कोल्या के बातर राज्य करनी सीत करता है एन वरिने ही है की समानी की की राज्य में मही नायता, तब मान प्रतिकृत्यों में को दूसर है। मीने हैं की बनती बना वचना हूँ ? वरिनिश्चित कोल्याम के बातर राज्य करने सीन स्थान निवासन करते हैं। बॉल-परीक्षा में सीता निष्मलंक सिद्ध होती है, तब राम बहुत पछताते हैं और बनार से बनने सेसे के कियें सीता से समा धापना करते हैं। बालों को कुलकर मारने का बनसर सो बाले ही नहीं दिया। इस प्रकार कीरने में राम के चरित्र को और भी ऊँचा उठा दिया है।

करमण कैनेवी की नराजन हीत पर नत ही मत रोत करते हैं और कर कोटों को एवं वे करण करने से होत्ते हैं। परनु दुल्त करने करेंक का विशास कोटे हो धाना हो बाते हैं और यह होत्ते हैं कि मुक्ततों ने नी किया है यह जीता है होता। इस करकान करने मुक्ततों का करमान करने के वाविकार हो बाहत ही मुक्त रहता है। स्वकारण में नी बन्दता को क्यांविहीन करने का उन्होंने कोई करका नहीं किया।

एक्स रावे प्रतिक और करी हुए या। जबने कब्रुवेर की रात्री कराया के सेन-सारात का दुस्सोन नहीं किया तिक जवको देस वापन असे से बस्या। जी को बुद्धाता पर मीहिंह हो जाने के कारण एकते ने कब्याद्वात किया। परचु करने तिवा की एक्सार्थे किस्तद्व कर एकते सक्तार करने की ने व्याव हों। मुक्ति कर स्वरूपेत स्था प्रेस परात्त देशों हैं के की ता एकता का स्वरूपेत की किया का एकता हुए हो एकता है मुझ है दे कर किया कर किया का एकता हुए हो एकता है मुझ है दे कर किया का स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप किया कर किया हुए हैं एकता है मुझ है दे कर किया का स्वरूप के स्वरूप कर स्वरूप के स्वरूप कर स्वरूप के स्वरूप

बाकी और सुपीय में राज्य या रशों के कियें कोई अपना गहीं हुआ। वाली एक कुकीन और विरक्षिक राजा गा विष राज्य में उसको अपने अधीन करना पाहा, तब वह अपने आई सुपीय को राज्य सींच, स्वतंत्र रहने के किए दीक्षित हो गया। इस तरफ़ बाली का चरित्र भी समस्त छांकरों से मुक्त रहता है।

किमी हार पर वह के लिए राज्य गांच्या परिवार्धि कर है न कि वर्षाच्या । बाविया बहारती हैं। के ध्या पंच्या समय साम प्राप्त हैं। के ध्या के स्वाप्त के प्राप्त के साम प्राप्त के ध्या के प्राप्त के साम प्राप्त के ध्या के प्राप्त के ध्या के प्राप्त के ध्या के प्राप्त के ध्या क

मीता एक परितरता है, बबका नारी नहीं। श्रीन परीशा के समय निष्य साहय से यह एम को हुदकारों है वह जमके गारील के ओन का परिपासक है। यह एम की मर्राज्य करती हुई कहती है—बर्वन्दी नारी। अगरब करती। और नहीं उसे एकांकिनी छोड़ा थाना! क्या यह निष्कृतता की पराकाव्य नहीं है? यह तो हुय्ट लग्ना प्राहतन्त का ही

कार्य है । अभिनपरीक्षा में सीता निष्कर्ककिनी सिद्ध होती है । राम उसे अपनाने के किए उत्सुक्ता दिसाते हुए अपने किये गये व्यवहार

के लिए समा संपना करते हैं। सनेक दुःशों की कहवी पूंट ीने वाली, सांसारिक जीवन के विवादस्य आरोह-वबरोह का बनुनव करने वाली सीता

25

#### विमलसरि एक सफल कथाकार :--

विमलसरि एक क्रूबल और सिद्धहस्त क्याकार के रूप में पाठकों के सामने वाते हैं। उन्होंने क्या को धटनारमक बनाकर उसे सरल प्रवाह के साथ अवाधित रूप से अप्रसर होने दिया है। क्या को गौण बनाकर कान्यात्मक बर्गन-सैली का भार इस पर नहीं बीपा गया है । अवान्तर कवाओं के बीच में जा जाने से मध्यकवा की गति कह जबरुद हो जाती है. परन्त जन कवाओं में भी जो शिक्षा है, उनका अपना स्वतंत्र आकर्षण है। पूर्व-जन्म की ही ऐसी कुछ कथाएँ हैं जिनमें अनेक जन्मों का गण-नात्मक बिवरण पढते-पढते किंच कुंठित हो जाती है । यह तो सदैव परम्परा से ही जैन कथाओं का मस्य अंग रहा है । परन्त एक सफल कलाकार के रूप में उसकी अपनी मौलिकता क्रिय नहीं सकती । इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर कवि ने नयी-नयी घटनाओं जौर परिस्थितियों का आविष्कार कर मस्य क्या में दिल्चस्य मोड दिया है जिससे मध्य कथा में छिछलापन नहीं का सका है । कहा परस्परावत क्याओं में वचोचित परिवर्तन के साथ उनको प्रसंगानकर बनाकर तथा कुछ नवीन क्याओं की सच्टि कर कवि ने अपनी कुशलता का सासा परिचय दिया है।

#### परमचरिय एक सरस कथात्मक कान्य:--

जैन-साहित्य में ही नहीं वरन सम्पूर्व भारतीय वाङ्मव में प्रतम्वरिय प्राकृत भाषा का प्रथम महाकाव्य है। इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है जिस पर सन्नतन अपभंश का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । भाषा में प्रवाह, सरस्ता तथा सरसता है। कट् प्रसंगों तथा युद्ध के अवसरों पर इसमें जोज भी का गया है। जावा का रूप विखरा हुवा है। उपमा, रूपक, और उरप्रेक्षा-क्कारों का प्रयोग्त प्रयोग हुआ है । कुछेक अन्य बलंकारों का भी प्रयोग पाया जाता है । सदाचार, जान और धर्म सन्वन्धी मुक्तियों की बहुतायत होने से कथानक प्रभावशील वन पड़ा है। वर्णन संक्षिप्त व सरस है, जैसे दशरय के कंचुकी की वृद्धा-वस्या, सीता-हरण पर राम का ऋचन, युद्ध के पूर्व राक्षस सैनिकों द्वारा अपनी प्रियतमाओं से विदा लेना, लंका में बानर सेना का प्रवेश होने पर नावरिकों की घवराइट और प्रावदीक, कश्मव की मृत्यु से राम की उन्मत्तावस्था इत्यादि । माहिष्मती के राजा की नमेंदा में जलकीड़ा तथा कुलांगनाओं द्वारा गवाओं से रावच को देखने का वर्णन भी मनोहर है। समुद्र, नदी पर्वत, वन, उपवन, सुर्योदय, सुर्यास्त, यद्ध इत्यादि के नी यमास्थान संक्षिप्त वर्णन इसमें विश्वमान हैं। मटनाओं की प्रधानता में ऐसे वर्णनों को साधारण स्थान ही प्राप्त हुवा है। फिर नी कवि की अपनी वर्णनसैकी की छाप सर्वत्र विद्यमान है।

सम्पूर्ण रचना गाया नामक मात्रा छन्द में की गयी है । प्रत्येक उद्देश के अन्त में छन्द बदल गया है । उनमें मुख्यत: वर्ण छन्य हैं और कहीं पर मात्रा छन्द के ही भेव हैं। उद्देशों के मध्य में बहुत कम अवसरों पर वर्णछन्द का प्रयोग हुआ है। वर्ण छन्दों में बसंततिलका, उपचाति, मालिनी, इन्द्रबच्चा, उपेन्द्रबच्चा, संबरा, धार्द्छविक्सेटित बादि उस्लेखनीय हैं।

# पलमचरिय एक महाकाव्य:--

कपर हम कह चुके हैं कि कवि ने इस रचना को पुराण की भी संज्ञा दी है। परन्तु इसको पुराण कहना वहाँ तक ही उचित है कि इसमें एक पौराणिक महामुख्य का चरित्र-चित्रण है, क्योंकि पुराण की शैटी से इसकी सैशी मिला है। इसमें तो काव्या-त्मक श्रंती का ही अनुसरण किया गया है। इस प्रकार इते गीण रूप से पुराण तथा मुख्य रूप से एक महाकाव्य ही कहना

इस काव्य में घटनाओं की प्रधानता होने के कारण वर्णन उच्चे नहीं हैं, अधितु संस्थित हैं। परन्तु उनमें भावों व रसों की व्यंजना उचित रूप में हुई है। जाममों की बैंजी में वो दुरुहता, पुनरावृत्ति य खुम्कता है उसे यह रचना विस्कुल मुनत है। इस प्रकार विमलसूरि ने प्रथम बार प्राकृत-रचना में नवीनता छाकर काव्यात्मक जेली का पोपण किया है।

जिस तरह कथानक में अपनी मौक्षिकता का दिग्दर्शन कराया है, उसी प्रकार विमलमूरि प्रथम कवि है। जिसने प्राकृत भारा में महाकाव्य रचने की परम्परा का बीजारीयण किया। भाजात्मक व रसात्मक वर्णन की भेती अपना कर उसने पार्मिक जानम-साहित्य की पुनरावृत्ति की र्यं की में संसीधन किया है और एक किन की संज्ञा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। आनम साहित्य में जो दुरुहता है वह पत्रमवरिय में दृष्टिगोचर वहीं होतो । उनकी धैली बहुत सुवम तया अर्थव्यंतना बहुत मार्मिक जीर स्पष्ट यन पढ़ी है। इस काव्यारमक वैकी में बर्ककरण का समावेश वो बवश्य है, परन्तु उत्तर-माठीन करियों आ आठं-कारिक पंचारक नहीं है जहीं वर्षन की क्षत्रिमता में कथानक का ठोग ही हो बावा है। इस प्लना में बवार्य रूप में क्यानक कहीं भी विधिक नहीं हो पाता तथा रख-माब व्यंवना भी बवाप्रसंच करी पहती है।

किय ने जरने बचेनों में देश, नकर, सनूद, नदी, कटवी, कर्डा, कर्डी, स्वीर में सक्कानशार के निर्मन रही का समोरा दिन्या है। इस उद्याइत्यों से कवि के प्रकृतिन्येष न मानवीय बनुमूचियों की सम्पेदान का कच्छा दिन्यति होता है। किसे कपने कीशक के कारण जीकिक सत्त कई शुक्तियों में नकर हो उठा है। निम्न पत्तों में नमय देश की समृद्धि, तहों की विरोप सार्वों के जीतों में चिन का समेन जबूत मुक्तर वन पढ़ा है।

व्ह बन्द्रीतरोते, योधवानपुरं, वहन्तुप्वक्तियो । स्वाहः ताय वनवयो, नगरामरात्रीव्यो रामे ॥ सामुप्तदेवस्त्रव्यवन्त्रम्यां, परिकिमो । सोमाहित्वव्यवनुष्यां, सामिद्राद्विद्यविद्यानपुरं साम्बाद्धिरुक्तव्यवन्त्रम्यां, पर्वाव्यवन्त्रम्याः ॥ साम्बाद्धिरुक्तव्यवन्त्रम्यां, पर्वाव्यवन्त्रम्याः ॥ साम्बाद्धिरुक्तव्यवन्त्रम्याद्वाव्यवन्त्रस्यां । साम्बाद्ध्यक्तियः साम्बाद्ध्यक्तियाः । साम्बाद्ध्यक्तियः साम्बाद्ध्यक्तियाः । साम्बाद्ध्यक्तियः साम्बाद्ध्यक्तियाः । साम्बाद्ध्यक्तियः स्वाव्यवन्त्रस्याः । साम्बाद्ध्यक्तियः साम्बाद्ध्यक्तियाः । स्वाव्यवन्त्रस्याः स्वाव्यवन्त्रस्याः । स्वाव्यवन्त्रस्याः स्वाव्यवन्त्रस्याः । स्वाव्यवन्त्रस्याः स्वाव्यवन्त्रस्याः । स्वाव्यवन्त्रस्याः स्वाव्यवन्त्रस्याः ।

परवनकभारायकर पुरस्तातारकार पार्टिक । समृद्र की छटा, तरंगों की उपल-पुरल, जल-बन्तुओं का विचरण तथा उसके वैमव का प्रांसलावद वर्णन देखिये ।

मीमस्यसम्परकन्धः, नयोनार्गाश्चितिकृषिन्धान्यं । सायस्तिद्युस्तर-गिलापित्यस्यि संस्वर्थं ॥ संस्वर्यस्यित्यस्य संस्वर्यस्य । संस्वरस्यित्यस्युर्वेद्वरिक्तरेप्य स्वीप्यस्यतः द्वः ॥ १००८ इत्यास्त्रस्य स्वीरमादृद्धर्योष्ट्रस्यतः । इत्यास्त्रस्य स्वीर्थेक्तरायः न्यास्त्रस्यतः स्वास्त्रस्य स्वीरमाद्यस्य स्वीर्थेक्तरस्य । स्वराज्यस्यस्य स्वीर्थेक्तरस्य स्वीर्थेक्तरस्य ॥ स्वराज्यस्य स्वीर्थेक्तरस्य ॥ स्वराज्यस्य स्वीर्थेक्तरस्य ॥ स्वराज्यस्य स्वीर्थेक्तरस्य ॥ । स्वराज्यस्य स्वीर्थेक्तरस्य ॥ ।

संपट्टबारुकरिया, सब्बती युक्तनुकावन्ते ॥ इसी प्रकार नर्मदा व गंगानदी के वर्षन तथा बनावह सिहनिनाद, कटवी और अंपकीयसूत्रों से बार्तवित विवक्ट्र पर्यत

के बर्गन व्यान केने योग्य हैं। सर्वोश्वर्ष के बर्गन में बादकों की गढ़गदाहर, विस्की की वरूक, मूजि में पढ़ी दरायों का दूसर तथा विशोग गरिकों की अवस्त्र गति और प्रियमिकन के किए उनकी तदकराहर का सुन्दर बगन रूपक और उपमा ग्रीहर देखिये।

ववनयसिसिरिनेदाहे, गंगातीरिट्ठास्त रमणिन्ने । गजन्तमेह मुहलो, वंपती पाजसो काळो ॥ धवस्त्रकायाप्यवद्य, विज्वसमा कन्यवन्यकण्डा य । प्रसादक् कर्मुता सारवनस्वक्रिक्सभेक्षः ॥ स्वक्रपापितिकन्त्रात् सम्वक्ष्यो ॥द्वव स दुरवद्या । स्वेतिका पृत्रात रस्वकराह्यस्य सर्वृक्षयः ॥ सन्धारित सम्यः पंत्रपारस्वक्रप्रदृश्यकः व्यवक्रमार्युक्तियः, सारवार्धिकस्वक्षयकः ॥ प्रावक्रपित्रस्यो, क्ष्या हिर्क्तम् पुल्लेक्ष्य । प्रवर्धितः सारविक्षये |क्ष्यक्षये ।द्विते । पुरुद्धि वक्ष्यकृत्यतः, गरिहा वक्ष्यक्रिक्क्ष्यसम्या । स्रुद्धि वक्ष्यकृत्यतः, गरिहा वक्ष्यक्रिक्क्ष्यसम्या ।

धरद् ऋतु की स्वच्छता, मनगोहकता, सुन्दरता तथा मुक्त वातावरण का क्यकमय वर्णंग देखिये । ववस्थवणसेवाल, सनिहस्र वयलतारराकूसूम ।

लोगस्य कुणइ पीई, नमसिक्ट पेण्डिउं सरए॥ वयकायहससारस-अक्षोजरसन्तकयसमालामा ।

निष्फण्णसञ्जसस्ता, अहिम चित्र रेहुए बसुहा ॥ स्रीता भी शारीरिक सुन्दरता का उपमा, रूपक और व्यक्तिरेकमय वर्णन कितना सरस है।

वरकमञ्जयत्तनवचा, कोमुहरवनिवरस्ररिसमृहसोहा ।

कुन्ददश्सरिसदसमा, दाहिमकुल्लाहरच्छाया ॥ कोमलवाहाल्डस्म, रत्तासोठज्वलामकरवृयला ।

कामध्याद्दाखर्या, रतासावञ्यकामकरपुराता । करवळसुगेन्समञ्द्या, वित्यिष्णनियम्बकरभोद्य ॥

रतुष्पत्रसमयलगा, कोमुद्दाणिवरिकरणसभागा । बोहासिउ व नज्जड, रयणिवर चेव कन्तीए ॥ (२६,९९-१०२)

रावण जब यम पर विनयी होकर कवा को कीटता है तब उनके वर्षोन के किए क्यने-क्यने प्राधारों के पत्राचों की ओर मागने में उनके उत्पाह, हरकाहट तथा स्कूर्ति का कैशा स्वामार्थिक की पुरनर वर्षाने हैं क काहर कहिला है कि स्वामार्थिक की किए की किए की किए की किए की किए की की किए की की की की की की की

स्रसारियं गक्स्या, रुद्धा विस्य क्यनक्रमधेहि ॥ अन्ना अन्न पेस्टइ, करेण मा ठाहि मणको तुरिय । तारा अन्न पेस्टइ, हरेण हिन स्थान कोउथ वहिये ॥ मा पनहरेषु रेस्टडु, इट्मूड्डरिकमक्यासि अन्यस्के । तीए वि य प्रणिया सा, मास्टम गक्स्यम एव ॥

मण्ड सही विमरक, अवसारसु मन्द्र नव्यमग्माओ। तीए वि य मणिया सा, न य पेच्छिस अन्तर विजल ॥ मायन्ब्हर्डि एव दसामण तस्य पेच्छमानीर्डि।

हानबीतमूहलबाह, करणारम्बा कथा चर्च था कब बातर हैंगिक कमा में प्रवेष करते हैं, वह खाई के औम स्वस्तात होकर हमस्त्यपर मानते हैं। शिवसों कपने स्वयानों की पतु हे बचाने के किये कमले बयने गए में में जैसी बाता वे बुताती हैं। उनकी चरराहर बीर पून्यता का बता ही गामिक वर्षन किया गया है। हुकामार्गा क्या दे पूर्वी सता है कि उपने कपने सत्त्यों व सक्करणों की मी बुग बूग नहीं रह बाती >—

स्रोक्रण दुन्दुमिरल, ताण पनिट्काण जनवनी सुमिन्नी । कि कि ति उत्कवनी, मधिन्दुक्विस्टुको जामी॥ सपत्त पनमनक, हा ताम महामय समुभन्न । परिसाद्य पर शुरुजो मा एत्य तृत्व विशासहिद्धि ॥ । हा मद परिशासह, मास्त्र मा यह छट्ट निवरीह्य । सर्वित माह कि निव्यक्त एक्कालिसाहित्य नवार्षः ॥ × × × भारत्य महित्यक्त मनस्तुत्व छुक्त्यसेत्वक्तवास्य छ्लाक्तिन्य करा, बच्चा युव वश्यद्व दुव्यते ॥ × × × वच्चार्य नवस्त्र हार्यो, बच्चार्य करवनुष्वकाहरूल ।

समारी उनारिक्त, स्थितिकारिक्त, स्थितिकारीक्ष न विभाग । (६०१९-४०, १९,२५) पार और दुष्प के पदा मोगो भी करपामों में नायर है। बाता है। एक वो हे दुधी मार्ग है सिन्दू राज्येक वाले में सहि मिनवा, मोबने को बार नहीं निकारा और पहुने से बीचन स्थान नहीं मिनवा। इस्तरी मार्ट स्थानकार मोर्ग हैने हुए की गीव को है, पार्कि माहाराजा करते हैं बादा मोगो न एक्स के मोर्ग में ही निकार पूरा जीवन सीवारों है। हेस्स नह में जीवन के ऐसे हों में सिर्पारिक कुल्कों में कार्यन मेंबिन्द्र।

बाकुभिक्करविषा, पुरिवा गीरण बुश्चिक्करवा।
पुरार्थित विभिन्नेवह, योगा वि वारण्यास्त्रामा
वार्वाव्य व्यक्तविषा, याक्करविष्या परपरेत्या।
पारिवृत्वतिषुद्या, गोरील काल कक्कुण्या।
पाराव्यवत्यत्य वि. त. वर्णे पुरा गोर्थ्याक्ररपरेष।
परपर्याव्यवत्या वि. त. वर्णे पुरा गोर्थ्याक्रपरेष।
परपर्याव्यवद्या कालाव्यकुणकुल्या।
पुरार्थित व्या परिवा, बाहरा कल्याव्यक्तिविषा।
पुरार्थित व्या परिवा, बाहरा कल्याव्यक्तिविषा।

इसी प्रकार स्वयन्त, मन्दिर, नूबामहोत्सव न देनिकों के प्रस्थान के वर्षन उद्धार किये वा सकते हैं। सन्दु वर्षन न प्रावामित्रामित्र में वो सरकता और स्वामानिकता है देवी ही स्वामित्रामित्र में मी। प्रवार, चैर और सकर रही की मन्दिर्मानित स्थानस्वान पर हुई है। चीच कर वे उनदृष्ठ स्थानों पर प्रयावक, रोड, वीचल कर्दृक्त न हार रक्त के भी क्वाइट्ला निकार्य है।

शृङ्गार रस --

माहैश्वर के राजा का अपनी न्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में बलकीया का वर्षन सीजिये '--

विविद्यानमानिराज-निवादाक्यां रिस्तुकारियः । विश्वती । एक्सां त्यान महिलायो । एक्सां त्यान महिलायो । एक्सां त्यान महिलायो । एक्सां त्यान महिलायो । व्यव्हारियकार्गा स्थारित क्षेत्र के यह निम्नूदर्ग। व्यवतार्थे प्रविक्ताः, प्रथा पेतुम क्षेत्रमान्त्रेषु । कावस्य हरिविद्यमान्त्र, प्रथा राज्यकार्याणे । कावस्य हरिविद्यमान्त्र, प्रथा राज्यकार्याणे । क्ष्म्पेरात्राच्या में पूर्ण ट्रिपीट कृष्या क्षारा । व्यान्त्रे व्याव । व्याव हरिविद्यमान्त्रे । क्ष्म्पेरात्रे व्याव । व्याव हरुल्य प्रेत स्थाय वायन्यव्याव । व्याव व्याव व्याव व्याव । व्याव व्याव व्याव व्याव व्याव । व्याव व्याव व्याव व्याव व्याव । व्याव व्याव

प्रियाओं की काम-मानना, ईंप्यां, कोप, हर्ष, कका, मनमूटाब और प्रियं के अनुक्य वितय का कैशा सुन्दर चित्रण है।

करण रस:--

दश्चरम के कंचुकी द्वारा अपनी वृद्धानस्मा का वर्णन एक मार्मिक दृश्य उपस्मित करता है। इसी हृदयस्पर्शी वर्णन से दश्वरम का कारुम्य जान उठता है। उन्हें सांसारिक वस्तुको में बनित्वता के दर्खन होते हैं और वे स्वयं दीक्षा केने को प्रेरित हो जाते है। इस वर्णन में कंचुकी अपने सभी अंगो की निर्वेचता का उपपुक्त उपमाओं सहित करणावनक चित्र उपस्थित करता है।

99

एयं जराएँ अंगं, मञ्चा कयं विगयदप्पउच्छाहं । तूरन्तस्स वि घणियं, न बहुइ परिजुष्णस्यहं व ॥ जे वासि मन्द्रा नयणा, पढमं विवारदिदिठल्ला । ते विवन दीहपेही, संपद आया कुमित व्या। कण्या वि पदमवयणं, निसुनन्ता मम्मणं पि उल्लावं।

ते सुमहयं पि सद्दं, न सुमन्ति पह्न दुपुत्त व्य ॥ जे वि महं जासि पुरा, बन्ता वरकुडयकुसुनसंकासा।

ते वि जरवड्डइकया, परिया अरथ व तुम्बाओ॥

पुरन्तस्स य वंगं, कम्पइ बहुका इबन्ति नीसासा I सेवो य समुप्पन्नह, वई वि मन्दं समुब्बहृइ ॥ २९, २१–२४;२९ ।

मुदस्यल पर तूर्य-निनाद, बीर सैनिकों का कोलाहक, ऋष और बोख में स्कृति के साम अस्य संचालन का बर्पन देशिये:-

बहुतूरनिमाएमं, भटाम वुक्जारविवृद्धवरनेमं। न सुगेइ एक्कमेक्को, उल्लावं कण्णपष्टियं पि ॥ बोन्ह वि वलाण एतो, शासन्वे दास्वे महाजुन्हो । संख्भियवसुमईए, गिरी वि बाकम्पिया सहसा॥ उब्बेंडो जनमज्जो, पनाइलो मास्त्री बहुछरेण् ॥ विवरीयं सरिवांत्री, वहन्ति समराणुशावेणं ॥

डभयवलेसु वरमडा, मोन्गरसरससरमिण्डिमालाई। मुंबन्ति आउहाई, उस्काइ य पञ्जसन्ताइ॥ सन्नद्वा रणसूरा, पहचन्ति गवासिचनकपहरोहि । निययकुळं सावेन्ता, अन्नोन्नयहुरूवयमईया ॥

बाह्टठा रविवया, पटक्कपहरोवमेसु वाएसु। वह जुन्सिर्व पक्ता, जह रुइसेम्नं समोसरिय ॥ अन्ने समृद्ध्या पुग, वागरसुहटा अभन्गरणपसरा।

व्यव्यन्ति सवढडुसा, रक्ससमेश्रं विवाएनता ।। ५७, २५-३१ ।।

युद्ध के समय बीर सैनिकों की गतिविधियों का कैसा स्वामाविक वृक्ष्य है। आपस में गारपीट करने की रोवपूर्ण मानाच तमा उनका उत्साह देखिये :---हम स्निन्द मिन्द निनिसन, उतिदृत्तिद्ठ सह परिच्छाहि

पुण्होड ताड मारय, सहमतुम्बत गिहणन्ति ॥ ( ६१, ३१) पस-प्रतिपक्ष भी वर्गीठी और बोसपूर्ण स्पर्धा—

मा भाहि कायर तुमं, दीचं न हवामि वं च परहुतां। त्तेण वि सो परिमणिओ, जरूब तुमं चेव नट्ठों सि॥ ६१, ३४ ॥

बस्त्र श्विपिल हो जाने पर एक सदता हुवा सैनिक किस निकार वपनी पोश्वाक को स्कूर्ति के साथ संमालता है :---कोइ मही सन्नाहं, सहसा विन्छित्रवन्धणंदट्ठु ।

संघेद साहु पुरिसो जह नेहं विहडियं सन्तं॥

दन्तेषु धरिय सम्म, वाबन्वेळन परिवर सुहहो। जञ्सद अविसप्तमणो, सामियपरितोसणुञ्जूसो ॥ (६१, ३५-३६)

आपस में एक एक का सिर पकड़ कर शस्तावात कर रहे हैं, रक्त की ठाठी जारो तरफ छा गयी है, बाहत सैनिक भीम पर छोट रहे हैं, उदी हुई घूल के अथकार में अस्पष्टता के कारण प्रतिपक्षी सैनिक अपने ही पक्ष के सैनिकों से गुढ़ कर रहे हैं।

सीसगहिएक्कमेक्का, स्तृरियापहरेस केई पहरन्त असिकणयदोमरेहि, सुहुडा पायन्ति असोस्र॥ रत्तासोववन पिव, किसुवस्त्रसाण होज्य समाय। जाय समेग सेम्न, पर्याठवरत्तारगच्छाव ॥ केएत्य गलियसत्या, गस्यपहाराहवाहिमाणेण। पिंडरिटरुष करेन्ता, अन्ने छोलिन्त महिक्ट्रे ॥

गयतुरयलुरखनस्तव-रएण, जन्छाएइ दिसाचरके। व्यवमानियविद्विष्टम्हा, नियया नियए विवाएन्ति ॥ ६१-३८-४०, ४२ ॥

वीभत्त रस के उदाहरण स्वरूप चिता का वर्णन देखिए । मृत छरीर इघर-उवर कैले हुए हैं । मृत व बाहिनेनी विचर वोभत्स रस — रही हैं, प्रगाठों के मुख से अगिन निकल रही हैं, रस्त व पीप की दुर्मन्य फैली हुई है, कई बादू-टोने बाले वहाँ पर मन्त्र की साधना में तल्लीन हैं, कोवे इघर-उघर मेंडरा रहे हैं, जलते हुए मृतक शरीर, जबली पशु पत्ती तथा मृत प्रेतो की बावाग हृदय को चौंका देती है। दृश्य दारुण और भयावह है।

बहुविहुषिया पलीविय, जलन्तुहरूहन्तमञ्बसपाय। गहभूयबम्भरक्तस—डाइविवेयालभीसमय ॥ किलिकिलिकलन्त रस्वस-सिवामुहुन्बसिय पेयसपाय । कव्यायसत्यप्तरः महयसमोत्यइयममहिबीह ॥ पञ्चन्तमडयपुष्फस-सिमिसिमियगलन्तरुहिरविच्छड्ड। ढाइणिकवन्धकदि्दय-भीम रुष्टनामूयगम्॥ कडपूयगगहियरडन्तिसमय क्यातिगिच्छमन्तरव। मण्डलरयपवणुद्धय-इन्दाउहजणियनहमस्य ॥ विज्जासाहणसुट्ठय-जगुलियातारजणियमन्तरव । वायसम्बनहियमास, उद्दमुहुप्तस्यवम्बुगम् ॥ कत्यइ पेयायहिद्धय-मडयविकिरन्त पेयसहास । कत्यइ वेवालह्य, स्मुरुणियममन्त्रभूयग्य ॥ कत्यइ रजनारिट्ठ, अन्नतो मृगुमुगेन जम्बुगण। घुमुघुमुघुन्तपूय, ऋत्यद् इयापिगलानोल ॥ कत्यइ कडोरहुयवह-तडतडपुर्टन्तबट्ठिसहार । कत्यइसाणायहिद्दय-मदयामिसलम्पनुद्वधर्मीण ॥ कत्यइ कवासम्बद्धः, ऋषइ मसि धूमघूछिनूसरिय।

किसुयवण व कत्यदः, वाठामांकावल दितः॥ १०५,५३–६१॥ प्रसाननुषार कार ने करूड व्यक्तियों का उत्त्वोच किया है जियसे वीनत्त रह की व्यक्ता मुसरित हो उठी है। छत्वाब्ती पर कवि का अधिकार तथा ( Onomatopoea ) अनुकरणात्मक व्यवियों की समायोजना प्रशसनीय है। अककारों की योजना में भी कवि ने कभी नहीं रक्ती है। परन्तु उनकी अपनी विजयता यह है कि अलकरण इतना सावा है जिससे अर्थ समक्षने में दुरुहता तथा काव्य के सैकी में कृतिभता का आमास नहीं होता । उपरोक्त वर्णनों में यथास्थान जो बलंकार प्रमुक्त हुए हैं उनका निर्देश कर चुके हैं । वब मुख जन्य उदाहरण वैसिये :—

वीवन की नत्तरता का वरू के बुकबुकों की परकता, विवक्षी की पंचवता, स्वयं की बापमंगुरता तथा इन्द्रमनृत्र के स्विक वैनय के साथ तुकना करके एक कठोर सत्य को मानिक बना दिया वचा है।

जलबुब्बुओवमं चवलं; विज्जुलया चंचल हवद जीयं; जीयं च सुविचपरिसुत्लं;

इन्द्रधगुस्मिणसरिसे, विज्वलयाचवलचंचले जीये।

जिह्ना वही सुन्दर है जो धर्मानुसार भाषण करती है, अन्यया वह एक तेव खुरी के समान है।

मा मागह समय-रसं, सा भीहा सुन्दरा हनइ कोए। दुल्ययनतिस्थमारा, सेसा सुरिय व्य नवधित्या। १.२५॥

अपने पति का चिर वियोग हो गया है, एकमान पुत्र हो निसका सहारा है, वह मी यदि संसार को त्यागकर दीक्षा प्रहण कर के तो नारी का मातहवय तबप उठता है। उसकी बड़ी रखा होती है को एक बल्क रहित केन की।

धेगु व्य वच्छरहिया, कूगइ पतावं पर्यक्रियंसु ॥ ८३.९ ॥

ममण सामुओं के नुणों का बर्जन करने में उपमाओं की शकी देखिए।

धरणी विव सञ्बसहा, पवणो इव सञ्बसंग परिमुक्का । गवणं व निम्मक्षमणा, वम्मीरा सावरं चैव ॥

सोमा निसायरं पिव, तेएम दिवायरं व दिव्यन्ता। मेरु व्य वीरमञ्जा, विज्ञमा इव संव परिज्ञीमा ॥१४,७९–८०॥

रूपक :--

वणदोमहिवनवीएं, जरमरणकिलेसकस्त्रोते ॥१०६-४१ ॥

और

शाणाणिलाह्एणं, विविह्ठविन्यणमहन्त्रजलिएणं । नाणाणलेग राहव, तुमए बम्माबवी बढ्ढा ॥ ११७-३७ ॥

यसन्त आहु के फले कूले वन का सिंह के अंबों के साथ रूपकमय वर्षन देखिये :— मंकोलविकसपन्त्रों, मल्लियगम्पों तलोबरलनीहो ! कुरवकरालदसनों, सहवारकुकेदाराधियों ॥ कुसनरविधिवरों), जहमूतकमासनुविधकरणों । पत्ती यसनवीहों, गयबहुवाणें मर्च देनतो ॥९२, ७–८॥

उत्प्रेता :— सुर्यं अपनी स्वामायिक गति से अस्त हो रहा है, परन्तु कवि उद्योद्धा करता है कि वह उपसर्थ के डर से भाग रहा है।

त्रुपं क्षणा स्वामान्य गाउँ पार्टिक स्वामान्य सम्बद्धाः । व्यवसम्बद्धाः स्वामान्य सम्बद्धाः सम्बद्धाः । व्यवसम्बद्धाः समित्रोः किरणवर्त्वणं सर्वं नट्टो ॥ ३९-२३ ॥

व्यवसायस्य व शानाः । करणवण्य च ०००। १९४२ । १९४२ । सन्ध्याकाकीन सम्पन्नर सभी विद्यार्थों में करिया चैना देश हैं। परन्तु कवि करणना करता है कि यह तो दुर्वन-समाय है, वो सज्जनों के दक्त्यन करिय पर कालिस पोठवा है।

उच्छरइ तमो गयमे मङ्कन्तो दिसिनहे कसिणनण्यो । स्वज्ञणनरिज्ञजोयं नज्जह ता दुव्जम सहावो ॥२-१००॥

भान्तिमान :---

न्ताना :---नदी में राम और सीता चलकीड़ा में मण हैं। उस समय और सीता के मुख को कमल समझकर उस पर झपटते हैं। वह ते तत्व महुबरा, रामेण समाहवा परिभमेत । सीमाएँ ववणकमले, निलन्ति पतमाहिसकाए ॥४२ २१॥

मुद्रालकार—प्रत्येक सर्वे के बन्तिम पर में इस बसकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार एक विशेष अर्थव्यवनासक पद से कवि ने अपने नाम का निर्देश किया है।

> वहो नराष तु समत्वकोए अवस्ठियाण पि हु मञ्जूमन्तो । समज्जिय व विमल तु कम्म, करेइ ताण सरण व सिप्प ॥६३ ७२॥

सूनितयों में कवि ने व्यवहार, बुद्धि, सदाचार, नीति व वर्ष सम्बन्धी कहानतो का प्रयोग कर क्यानक को प्रभावधारी वनाया है।

मेहेण विका बुट्ठी न होइ न य बीयवज्जिय सस्स । तह धम्मेण विरहिय न य सोक्ल होइ जीवाण ॥४ २६॥

जह एक्कम्मि दक्षरे वसिक्षण पविश्वणो पश्चायम्मि वन्त्रन्ति दस दिसाबो, एक्क कुटुम्बम्मि तह जीवा ॥५ १८४॥

इस प्रकार उदाहरण वसकार द्वारा जीवन के वनुषयों का हुदयस्पर्शी प्रकटीकरण हवा है। येवो वेवो वि वर कायको नागनगहो नियस।

सरियात कि न पेच्छह, विन्दृहि समुद्दम्याको ॥१४-१२४॥ धार्मिक उपदेश के समय दृष्टान्त और निदर्शना के समृचित उपयोग का एक नमना देखिये --

स्रद्वण माणु<del>सत्त</del> जस्स न धम्मे सया हनइ चित्त।

तस्स किर करवलस्य बमय नटठ चिय नरस्स ॥२ ८०॥ वयन्तिरत्यास का उदाहरण देखिये । सुप्रीय राम की शरण में जाने से पहले सोचता है .--

बच्चामि तस्स सरण, सो वि ह सन्तीकरो होर । तुल्छाबत्याम वए होइ सिनेहो नराच निवव पि ॥४७ ५॥

अलकार रहित सक्तियों का भी काफी प्रयोग है । इनमान रावण को सबेद करता हुआ कहता है --पसे विणासकाको नासइ बुद्धि नराण निक्लूस ॥५३ १३८॥

मन्दोदरी रावण को समझाती हुई कहती है कि -कि दिस्यरस्स दीवो दिल्बइ वि हु भगाषट्ठाएं ॥७० २७॥

जन्द व वैभवसाली कुल में जन्म केने पर भी महिका को परगृह में जाना ही पडता है। वह सवा अपने पितृपृह में नहीं रह सकती -

परमेह सेवन किय एस सहावी महिलियाण ॥६ २२॥

एक रानी वपने पति का बाचरण सुभारने के क्रिये परामर्थ देती हुई कहती है कि बैसा राजा होगा, बैसी ही प्रवा होगी। जारिसकम्मायारी, हवइ वरिन्दो इह वसुमईए।

वारिस निजोग निरलो, बहिब दिव होइ सम्बन्धो ॥९३ २८॥

कवि कहता है कि दु स, आपत्ति व व्याधि के समय में कोई किसी का साथ नही देता है। वह तो अपना ही मुक्में है जो काम आता है।

न पिया न चेन माया, न भाया नेय अरवस्तन्या। कुल्वन्ति परिताम, भीवस्त उ धम्मरहियस्त ॥१०६३६॥

छन्द प्रयोग —

पढमवरिय में गाया नामक मानिक छन्द का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है । तत्कासीन कवि अपनी रचनामा को समा में साधारण धनों के समक्ष पढ़कर सुनावा करते थे। इसिक्ये सुविधा, सरस्ता व सुरीनेपव के कारण माना-छन्दी का ही प्रयोग करना बच्छा समझा जाता था। पदमचरिय के प्रथम समैं से यह स्वष्ट है कि कवि अपनी रचनाको परिवर में श्रोतागचों के समक्ष पदकर सना रहा है।

एत्य विय परिसाय, नराण चिताइ बहवियण्याइ ॥ १.१४ ॥

वापूर्ण रचना गांचा छन्य में निक्कत है। चरणु प्रतेष क्षा के बेतिया पर में क्ष्य चारणीरत, कांग्रेच निवासेत्र (१९,११)। वापूर्ण रचना गांचा छन्य में निक्कत है। चरणु प्रतेष कर्ण के बेतिया पर में क्ष्य चत्र कार्य है। वार्य मित्र परी में मून्यत गर्गक्रणों का प्रतीय है बार क्ष्य चल्ला प्रताब कर है है के बेतन्त्रमें है। क्षाणि के मार्थ में सावकर प्रतिकृत्यों में प्रतीय हुना है। वर्षक्रयों में चळातिकका, उपवाधि, पाक्षिणी, ह्यवस्था, क्रोन्वरचा, क्षिया, कार्यूचीयक्रीतित्र वाधि

साठ वर्गों के प्रमामिका मामक वर्ण-छन्द का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। हनुमान और हम्प्रीवर् के सैनिको के बीच युद्ध का युद्ध है। प्रतीत होता है कि युद्ध समीत के ताल और लय के साथ सैनिको के पैर भी छठ रहे है तथा नहीं ताल और रूप इनको लक्ष्में के लिये प्रेरित करता हुआ जोस दिखा रहा है।

ससामिरण्याज्या, परमधायदारिया । विमुक्तकीयवन्त्रमा, पदन्ति सो महामदा ॥

सहायतिरक्षमस्त्रया, असन्त्रचास्त्रामयः प्रवगमाञ्ज्ञाङ्ग्या, सव गया तुरतमा॥ प्रवगमित्रमस्त्रया, प्रवन्त्रवित्तमोत्तिया। प्रचट्टवाणदृष्टिना, प्रवन्ति मत्तकुवरा॥

विचित्तद्वेमिनिम्मयाः विनिटठकचमटठमा । प्यन्यायचन्त्रियाः स्वयं गया महारहा ॥५३ ११० ११३॥

इस प्रवार यह स्पट है कि पत्राचित्य प्राहत पाया का प्रथम महाकाय है विवसे रस, मासात्मक नर्गनों व अकारों की मोनना बहुत ही मुदर यन पत्री है। वह उत्तरकारोन करियों की कृतिमता से विक्रमुक परे हैं और इसीकिये एक सामारण व अस्पितिसित पाठन के लिये मी स्पालय व सुबोध बन,स्का है।



# पुष्पदुन्त की रामकथा

# (ले०--डा॰ देवेन्द्र कुमार)

- (१) पुप्पदंत-अपभ्रंश के वहुत वड़े किव थे। ९ वीं और १० वीं सदी के मिलन-विन्दु पर उनका जन्म हुआ। अपभ्रंश ही नहीं, समूचे भारतीय साहित्य में पुप्पदंत का कुछ निराला ही स्थान है। यह निरालापन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में है। वह पंडित होकर भी फक्कड़ थे। उनके व्यक्तित्व में जहाँ स्वाभिमान की उग्र ज्वाला थी वहाँ भावृक नम्रता की शीतल्यारा भी। उनकी कठोरता, मावृकता को वचाने का ही एक आवरण थी। पूरे वारह वर्ष तक वह जमकर साहित्य साधना में छगे रहे। आवश्यकतालों के खडराग से परे और समय की छाया से दूर। उन्होंने जो कुछ लिखा वह युग और परंपरा के अनुरोव पर ही, फिर भी उसमें मौलिक सजीवता है। वह सजीवता जो समय की चुनौती ही नहीं स्वीकार करती, वरन् उत्तप खेळती है।
- (२) उनके समूचे साहित्य में 'रामकथा' विशेष स्थान रखती है। कया की भिन्नता, लेखक का दृष्टिकोण और सामयिकता के मिन्नण से यह कथा राम के बारे में नदीन तथ्य प्रस्तुत करती है। यह सच है कि पुष्पदंत की रामकथा एकदम उनकी अपनी नहीं है। फिर भी उसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं, और यह बात सभी प्राचीन मारतीय लेखकों के बारे में सच है। इसका मुख्य कारण यह है कि राम, किव के युग में यथायें की अपेक्षा श्रद्धा के विषय वन चुके थे। उनसे प्रेरणा लेने के बजाय, उन्हें श्रद्धा के फूल चढ़ाना, भारतीय साहित्यकार का युगधमें वन गया था। राम रोम-रोम में रमे हुए हैं या नहीं, इसमें संदेह किया जा सकता है, पर भारतीय काव्य में राम रमे हुए हैं—यह संदेह से परे है। और इसल्ये—हर नए युग में राम का काव्यात्मक स्वरूप बदला। इतिहास राम के बाद का है, और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर राम के शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व की स्थापना करना खतरे का काम है। फिर भी राम के बारे में कई दृष्टिकोण हैं। दर्शन उन्हें परमतत्व मानता है। वर्म उन्हें भगवान के रूप में पूजता है। पुराण में वह अवतार हैं और साहित्य में आदंश । जब हम काव्य कृतियों में अंकित उनके चरित्र को देखते हैं वो लगता है कि राम व्यक्ति नहीं, प्रतीक हैं। ऐसा प्रतीक, जिसे कल्पना मनचाहा तराशती रही और युगभावना उसे अपनी तिवयत का आकार देती रही। फिर भी एक बात हरेक युग के लिये सच है, और वह यह कि राम, युग संवेदना की अभिव्यक्ति के समर्थ आंर लोक जिसमें साहित्य के राम भी ऐसे ही परंपरा के राम हैं।
- (३) उनकी चरित्र रेखाएँ वही पुरानी की पुरानी। जीवन भी एकदम रूढ़। फिर भी पुष्पदंत की रामकंथा में कुछ ऐसी दातें हैं जो हिन्दू रामकथा से ही नहीं, दूसरी जैन रामकथाओं से भी निम्न हैं। इस भिन्नता का मूळ विन्दु यह है कि पुष्पदंत के अनुसार राम और सीता का वियोग उनके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम था, इसके लिये रावण को ही वोषी ठहराना ठीक नहीं वह एक निमित्त था। किव यहाँ यह बताना चाहता है, मनुष्य को वर्तमान परिस्थित के लिये दूसरे ही नहीं, वरन् उसके स्वयं के काम भी उत्तरदायी होते हैं। इसलिये उसने विस्तार के साथ राम-लक्ष्मण के पूर्व जन्मों की पीढ़ियों का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार पूर्व जन्म में राम और उन्हण राजा प्रजापित और उसके मंत्री के पुत्र थे। उनके नाम थे चन्द्रजूल और विजय। एक बार उन्होंने नगर सेठ श्रीदत्त की पत्नी कुवेरदत्ता का अपहरण किया। इस पर राजा ने उन्हें जंगल में ले जाकर मार डालने की आजा दी। मंत्रियों ने मारने की अपेक्षा जैन साधुओं को उन्हें सींप दिया। दोनों ने दीक्षा लेकर तप किया। अगले जन्म में वे राजा दक्षरय के यहाँ राम और उत्तर की गमकया में दक्षरम हुए इस प्रकार राम का सीता वियोग उनके पूर्व जन्म की चटना की प्रतिक्रिया थी। पुष्पदंत की रामकथा में दक्षरय के तीन ही बेटे हैं। राम, लक्ष्मण और शबुक्त। रामकी माँ का नाम कीशल्या न होकर 'मुबेल' था, और उक्षमण की मां कैक्यी थी, उनकी रामकथा में भरत का बस्तत्व ही नहीं। इसलिये भरत से संबंधित प्रसंगों का इसमें अभाव है। किव ने राम के वचपन का बहुत ही चलता परिचय दिया है। उसके आधार पर इतना ही कह सकते हैं कि राम का वचपन सामन्तकुमारों की तरह वीता। राम के पिता के बारे में यह संकेत महत्त्वपूर्ण है कि पहले वह हिंसामूळक यह संस्कृति में गहरी आस्या रखते थे। वाद में वह उसके विरोधी वन गये। घटनाक्रम के

इस परिवर्तन का कारण सोजना कठिन नहीं। पुणवत नीविचादी वार्मिक लेखक वे। कर्मेक्ट प्रधान अहिसक संस्कृति में, जनकी गहरी आस्पा थी। जनकी यह बास्या रामकमा के निस्तारकम में पथ-पथ पर देखी जा सकती है।

- (\*) कार्या रोवा है। इस महास्त सहस्वार्थ में के है पात का बात की ताथ कार्या प्रकार प्रकार के सहस्वार्थ मान्य के हैं। इस महास्त है कहा है कि कार्य के हैं। इस महास्त के स्तार के स्ति है कार्य के स्ति है कार्य के सिक्त के स्ति हो में कार्य के सिक्त कार्यों कर हो है। इस कार्यों कर इस के सिक्त क
- (५) राम अन्त पूर के साथ वसन्त की कीडा-वहार सूटने वस पडे । ठीक इसी समय नारद ने जाकर रावण से सीता के सौन्दर्य का प्रपान किया। रावण सीता पर आसक्त हो गया। नारव ने यह बानवृक्ष कर किया । सीता रावण की वेटी थी। पर रुपोतिपियो में अनुसार वह रावन की मृत्युका कारण बनती। इसकिये उसने उसे जन्मते ही फिकवा दियक्ष पर विधि का विधान देखिये । पिता पुनी पर आसनत था । निनीयण और मारीच ने उसे बहुतेरा समझाया, पर व्यर्थ । नारद का यह प्रस्त भी पृत्पदत की रामक्या को दूसरी राम कयाओं से मिन्न करता है। जिस प्रकार राम का पत्नी-वियोग पूर्व के कमें का फ़ल था, उसी प्रकार राजम की बासकित भी उसके पूर्व सम्कार का फल था। स्वर्ग का प्रलोभन, नरक का भय,यह का बाकर्पण और मीति के उपदेश रावण का हृदय बदलने में असमर्थ रहे । सीता के विना उसे जीवन और राज्य सुना-सुना क्षम रहा या । उसने अपनी बहुन चन्त्रमुखी (दूसरी कवाओं की सूर्यनका)को सीता को कुसकाने मेजा । जब कोई अपनी बेटी पर ही रीप्त जाब ती बहुत से सहायता के छेने में उसे क्या बुराई हो सकती है ? चन्द्रमुखी ने चिक्कूट के कीडावन में जब सीता को देखा तो देखती रह गई। उमे अपना यौवन फीका लगा। इसीरिये नायद वह बुढिया का रूप बना सीता के पास पहेंची। सीता का मन हेने के लिये उपने दूर की चाल चली । सीता के रूप और सौन्दर्य की प्रश्वसा कर, स्वय तपकर वगले जन्म में अपने लिये ऐसे ही रप सीन्दर्य की नामना की । इम पर सीता ने उसे फटकारा कि पति कैसा भी हो स्त्री को उसी में सतीप करना पाहिए । -साथना का रुदय मोक्ष होना चाहिए न कि रुप और सौन्दर्य । चन्द्रमुखी ने ताब क्षिया कि रूप और सौन्दर्य जैसी मौक्षिक बाती की अपेता, मीता आत्मा में विश्वास करती है, इसिक्ए उसे टिनाना कठिन है। उसने जाकर रावण से साफ कह दिया कि सीता देवी को टिगाना कठिन है। रावन शिक्ष हो उठा और सीता के अपहरण के लिए विमान में बैठकर चल पढा। चित्रकट में पहुँचकर उसने देखा कि प्रकृति की रमगीयता ने रमणी के सीन्दर्य में चार चाँद खगा थिये हे। रावण के मामा मारीचि ने सोने के मूग का रूप धारण कर राम को भरनाया और रावण सीता को लेकर चलता वना । इधर राम सीता के वियोग में ह थी थे और उभर सीता रावण की निरकुशता से बातकित। राम उनकी स्रोज में रूमे रहे,पर कुछ पता नहीं चला। अभी अवोध्या में दशरब जीपित थे। उन्होंने सफ़्ते के जासार पर बताया कि सीता को रावण हर के गया है। अनुग्त भी राम की सहायता के ठिमें आ गयें। सुग्रीव और हनुमान भी उनके सहयोगी वन गयें। राम ने भी सुग्रीव को उसके भाई वालि से राज्य दिलवाने का वचन दिया । हनुमान सीता की खबर केने उका गया, और अमर का रूप मारण कर उसने सीता से मेंट की । उसे बादस वैधाया । जब वह राम के पास वापस बाया तो उन्होंने उसे वरुं रुगा किया । उधर जब मदौदरी को मालूम हुआ कि सीता उसकी ही लब्की है, तो उसने रावन को बहुत समझाया, पर व्यर्थ ।
  - (६) राम, मुद्ध की अपेक्षा शांति के पक्ष में ये । तसवार से अधिक महत्त्व वह बातचीत को देते थे । इसलिये लक्ष्मण

> रामाएसे जगरूपावणु चर्जीह नगीह उच्चाइन रावणु, होह सरिद्ध वि यसग्वसारन

परवारेण सब्बु कहुवारत ॥म॰ पु॰ २,७८,२५,६-०॥ राम की आज्ञा पाकर जम को केंग्रा देनेवाले रावच को चार कोमी ने कवी पर कठा किया। रावच तो रावच ता

प्रस्त की परिवाद के स्वित की साह एक देती हो है हमने बना परका है। श्रीना की प्रताद का तिवादा । एक तो प्रताद का इस मी भी दि हमें की भी मा हरा कर तो हो है हमने बना परका है। श्रीना को का प्रताद का परना की प्रताद की प्रताद की इस्तर स्वाद नीका प्रताद का कर के प्रताद की प्रताद कुपा। किए मारे परिवाद की प्रताद कुपा। किए मारे परिवाद की प्रताद की प्रताद

(७) प्रस्तत विश्लेषण का पहला निष्क्षे यह है कि पप्पदत की रामकथा में राम का वर्तमान लोबन जनके पर जन्म की एक प्रतिक्रिया थी । बहुबिबाह, बहुपतनी प्रया, कैकेयी के बरदान से राम के सख-र स का कोई सीधा सबध नहीं । क्षेत्रेय और भरत के प्रसमों को तरह रामचरित की उत्तरकाठीन धटनाएँ भी इसमें नहीं हैं। राम की ढंका बाग किमी परेल पटना का परिणाम नहीं थी। वह जैसे उनकी दिन्वजय के अभिवास का ही एक अब थी। इसलिये एका विश्य के बाद राम, सीधे घर न जाकर. दिग्विजय के लिये चले जाते हैं । सीता के बील पर कवि को इतनी खदा है कि सामाजिक अधिग्वान की दूर करमें के लिये अग्निपरीक्षा की कल्पना उसे असड़ा है। उसकी दृष्टि राम की वियोग वेदना के चित्रण तक ही सीमित है, मीता के चरित्र की परीक्षा का प्रश्न उसके सम्मुख है ही नहीं । पूप्पदत की रामकवा सामाजिक घटनाओं और पारिवारिक संवेदनान को समेट कर नहीं चलती, वह कमें सिद्धान्त की बटल रेखा पर चलती है। विस्तारभय से बभी यह बात उठाना ठीक नहीं कि कृषि के इन परिवर्तनों के मूछ स्रोत क्या है। पर यह स्पष्ट है कि उनकी रामकवा में पूर्ववर्ती सभी क्याओं का निश्रण है। पट-नाएँ परपरागत है, पर उनके सदमें में और परिणाम नए है। उन पर कवि के विचारों की छाप है। प्रमुख पात्रों के चरिन और मुख्य घटनाओं के जरून में कवि के जीवन निष्कर्ष प्रयत्न पूर्वक प्रतिकृतित हुए हैं। उदाहरण के किए कवि का यह पार्मिक विस्तात मा कि प्रत्येक भौतिक कामना मनुष्य के चरित्र को विराती है। बाध्यास्पिक छश्य के बिना मनुष्य के चरित में बृटता नहीं आ सकती ! उसके इस विश्वास को ठीक इसी रूप में उस प्रथप में देखा जा सकता है जब रावण की बहुत पहले पहले सीना को फुसलाने बाती है। कवि पूप्पदत की सामाजिक बादवों में उतनी बास्या नहीं थी, जितनी आव्यात्मिक बादनों में। इसलिये इस उद्देश्य से मेल खानेवाली घटनाओं को ही उन्होंने अपनाया है । हो सकता है इसका कारण कवि का एकाकी जीवन हो । पुष्पदत की कथा के अनुसार राम एक सामन्त्रकुमार थे । उनका वचपन आमोर-प्रमोद में बोता और पीवन विरास एव दिन्वितय में। पुरुषार्थ और त्याग की उनमें कमी नहीं थी, पर उसका उपयोग उन्होंने आध्यात्मिक वीवन में किया। राम के स्वभाव में मारतीय राजनीतिजो की वह नीति बक्ति हैं वो युद्ध के बबाय शान्ति में विस्तास रतती है। साहित्य और भाषा की युच्टि से उनकी इस कथा का महत्व इनसे भी विविक्त हैं, क्वोंकि उसमें कान्य का सरकरण और भाषा की सर्वोत्ता का मेल कवि की भावक प्रतिमा का सुन्दर प्रतीक वन नवा है।

# अपभ्रंश भाषा के सन्धिकालीन महाकवि रङ्घू

( ले॰ राजाराम जैन, एम॰ए० )

व्यक्तित्व और कतित्व -

स्पाप्त क्यानित के इणिहल में महावर्षि राष्ट्र अपना विशिष्ट राष्ट्र स्वान रखे है। दुग्य, आराम, परित, रिक्रान, स्वान प्रेस अस्पाप्त रेसे विमित्र स्वाची पर जमके वसने करती है वर्ष होतियों र परनातों का पूनत हुना है। हटना ही नहीं, जन्होंने सपनी राजानों में विश्वीय अस्पित के सम्पाप्त के स्वक्ताने दृश्याह, सहस्ति एक स्वान के रहने दोने में अस्पाप्तित हो हे वो प्रचीक्त इण्डिहन के बच्चे में वह चारानेस्व स्वाच प्रकार मही जिबे वा तके थे। इसने मितिरास एक अपने विभागत सहि हि परनेस्वानीत होने के साम प्रमाण स्वाच मित्र होने पर कि समझ्य समार्थी हिन्दी आप करेंगी वा र्यू में । वर पद्म-पाल्लिक प्रमाणकारीत होने के सार पाल्लिक स्वाचित्र स्वाच स्वाच सिंहता है।

महाक्षरि प्रमु कान्य महरूव पर मानुक करिये । जानेते कान्य ताप कीन्य रोज्याव है हागा किया । जानी तिलागी मी एनाएँ है है गार गानी जानेते नाने पाननानों के निर्मात तिलागी है। बचने वापारनेनाएं एव महिन्द-मित्रा के उन्होंने बचने बातमानीन वीमाच्या-र्योख प्रपृत्तिक हवा जानेते हुए उपना श्रीतिविक्त को बचना परमानक बना विचा गा उन्हों के तथा में नामीच्यर का विचा जाने न सकती एक प्रित्तिक का यह ना। बच्छे है कि जानमा १३ बचों तन बहुत की स्व मित्री को दिन्योच-मित्री को याद, विचार्च प्रपृत्तिक प्रपृत्ति के स्वाची को स्वी स्वची स्वची होते होते हुए होते हुए स्व

सर पायमों के बाप ही करि से कारी मिताजु करों, नारकेरों पर पहुगार्थ मार्थ को रिस्तुत प्रातिका विकार एक मोर बढ़ी करें मुगो-चुनों कर नार कर दिखा, यह जिस का देशा की निर्वाद परिच्य कारी एकामों में मूढ़े रिया स्वित्ते दिकारक वर्षों मोर मीरव जिसा का सके। किर भी करती कुछ क्या वर्षास्त्रीके सामार पर राष्ट्रवरी-चुनित है तो कुछ भी पता चल कका है क्वके अनुवाद करके बीकर का परिचय एस क्यार है—

महान्तरि पद्म काव्यवस नामुराज्य के एक स्ट्राप्तित दिवानु एव महान्तरि थे । ने बम्मता पबता (पापाती, स्वारियर) के निवाती की । ने सार्टि के राज्याति पुरावत में 1 करके रिजान्त का नाम सा वस्तरि देवता (पापाती, सिवारियों और तिवार का नाम पा हर्तिमंद्र स्वर्तीय) हर्तिमंद्र स्वर्तीय हर्तिमंद्र स्वर्तीय के प्रतिक्र स्वर्तीय हर्तिमंद्र स्वर्तिय हर्तिमंद्र स्वर्तिय हर्तिमंद्र स्वर्तिय हर्तिमंद्र स्वर्तिय हर्तिय हर्तिमंद्र स्वर्तिय हर्तिमंद्र स्वर्तिय हर्तिमंद्र स्वर्तिय हर्तिमंद्र स्वर्तिय हर्तिय ह

सिविषति दिट्ठ सुबदेवि सुरसण्य । बाह्यसम् तुन्त हुव बाए सुरसण्य ॥ परिहरिष्टि माण्यत्य करि सन्यू शिषु कम्यू । सक्यवरह मा वर्राह मन हरित मह सन्यू ॥ तो देविवरयोग पठिवति साम्यू ।

 चुंदि मां कार्युरण कर तेया है। यह पीन के बचनों ये मीतदूर हो (में) आर्मान्या हो वका। वसी तमान मेरी दिया हर सर् (बीर में) मितरार से करते का "ह सहस्त्यन में भीन मोत्र वह पित बना दिया था। मही सरपार है कि सम्मे कार पीता में भी ऐते पितान कार्यों कर मार्ग कर करते कर रहते कि विकाद कर एक कीटा साहका कारया नहां समार्थ करती रहताओं में में मार्ग कर रहे सीतमी का तथा पत्त करते हैं मी तीत कार पत्त करते हैं मी की पत्त भीत होते हैं करते करते करते करते करते हैं मित्र के स्वतान करते हैं मी स्वतान मेरी की स्वतान स्वतान स्वतान

रचनाएँ -- (क) पुराण साहित्य- (१) हरिवश पुराण तथा (२) महापुराण ।

- (स) क्या-साहित्य- (१) प्रध्यात्रव क्या कोष (२) अश्यमी क्या तथा (३) सम्बक्त्व कीमटी।
- (ग) चरित-साहित्य- (१) पाश्वेचरित (२) सुकौषक चरित, (३) मेघेस्वर चरित (४) पधवरित।
  - (५) घन्यकुमार चरित (६) सन्मति जिन चरित । (७) श्रीवन्यर चरित (८) रुप्कडु चरित (९) श्रीचारु चरित तथा (१०) ग्रशोधरणरित ।
- (घ) आचार तथा सिद्धान्त-(१) वृत्तसार(२) उपदेश्वरत्नमाठा(३) आत्मसवीय काव्य
- (४) सम्बरत्वपृष्णियानं (५) सम्बरत्व गुणारोहण तथा (६) विद्वानदार । (व) पूजा-गठ- (१) दक्षकक जवमाठ तथा (२) सोक्ष्कारण पूजा एव जयमाठ ।

क्का रणवानों की गामांच्या क्या विचय प्रकार देवने हे स्पट प्रतिमाणि होता है कि वर्ष का बात बहुन्यों तथा प्राइत एवं बतापन प्राचानों पर क्या मामांच्या के बिला हता । विचे की प्राचानों में वर्ज हा स्वत्यकालों के उति सार्विचन सकत कोकों में किने यो है। उनके समझ एवं बीचों के वेचते हुए यह इतीह होता है स्वाइन प्राचाने में क्या प्रचान के प्रचान के उत्तर एवं प्रकारण का व्यवस्थित जात तथा कार्यों में स्वाधीक प्रवाद एवं एवं रात ती करणा, तरवेशा मानिय हात्वारों की छात वर्षीमी है। बाता कर्म के प्रमुक्त होने रूप रोत प्रचानिक प्रवाद एवं एवं रात ती करणा, तरवेशा सार्वि विधिय पत्ती का खुट्य परिचान हुता है। क्यानार्य मानिय पत्ती को की प्रमुक्त होने की स्वाइन की स्वा

#### काल-निर्णय —

महाकदि रहण की जमतिष कषवा कार्यकाल के प्रारम्भ की कोई मी स्पट सूचना उनकी रचनातों में नहीं निस्ती महप्तृत्वे ही कहा जा चुका है, फिर भी हम निम्म बाह्यान्यन्तर प्रमाची के बाबार पर कार्यकाल के प्रारम बादि का निर्मय हम प्रकार कर सकते हैं —

(१) महाकवि रहपू ने अपनी एक रचना "सम्मद गुणिक्षम कम्म" में स्वतन समानिकाल विश्व कर १४९२ विवा है। इसकी रचना किय ने तीन मात्र के अरनकाल में ही की थीं। अस्तुत क्रति में इनकी पूर्ववर्ती किसी मी रचना का सल्वन मत्री है।

(२) इति का एक अन्य धन "कुकेशक परिज" है विककी रक्षण कि छ १४९६ में उन्तर हुई वी । सन्ते इति में अपनी जुदरिया (१) वीर्विचरित, (२) शार्विचरित क्या (३) क्वाब्य पुराय जान दीत रस्तामी का स्टब्टेंब किया है। "वीर्विचरित" के विकार में बहानपीर केवा की दोरा प्रदेश की किया है। के देवा स्टब्टेंब मुग्विचित के रितार क्याना जाता थे। इस नव मुग्विचित का स्टब्ट परिज छ० १४६८-का है। बस्तो एक कम

- (१) दे० सम्मल०—४।३४।८-११
- (१) दे० सुकोसल०—४१२३।१–३
- (३) दे० सुकोसल०- शश्रा५-८
  - (%) दे॰ हरिवश•- शशशि
- (५) दे० मट्टारक सम्प्रदाय-पू० २४६

कृति "धन्यकुमारचरित" में कवि ने इन्ही म० गुणकीति को अपना गुर्द भी माना है। इसका अर्थ यह हुआ कि कवि ते १४६८ से १४७३ के मध्य तक अपनी रचनाओं का लेखन प्रारम्भ कर दिया था। "नेमि चरित" में कवि ने अपनी जिन मात रचनाओं का उल्लेख किया है उनके परिमाण को देखते हुए उक्त काल उपयुक्त भी प्रतीत होता है। इस प्रकार पि॰ स १४६८ -७३ के श्रीच का समय कवि के प्रय लेखन का प्रारम्भकाल माना जा सकता है।

- (३) कवि महिन्दू कृत वपभ्रश -भाषा के "शान्तिनाय-चरित" में वस्लिखित पूर्ववर्ती किनवो में महाकवि रह्य का शी स्मरण किया गया है<sup>1</sup>। उक्त रचना वि० स० १५८७ में लिसी गई थी<sup>8</sup>। इससे विदित होता है कि कवि रहव उक्त समय के पूर्व हो चुके थे।
- (४) महाकवि रदम कृत "पारवेपुराण" की एक इस्तिलिखित प्रतिक्षिप वि० स० १५४९ की चैत्र धकल प्रकारकी. कृतवार को लिखी हुई प्राप्त होती है जो कि हिसार के महाबीर पैत्याक्य में सुकतान शह सिकन्दर के राज्यकाल में लिखी गई थी, और वह मूल रचना से भूछ वर्ष बाद की ही प्रतिलिपि जान पडती हैं।
- (५) रह्यू ने अपनी एक रचना 'नेमिचरित ' में कनकादि (सोनापिर, मध्यप्रदेश) में भ० कमलकीति (वि० स० १५०६-१०) के एक पट्ट की स्थापना का उल्लेख किया है, जिसका कि पट्टयर म० शुमचन्द्र की बनाया गया था'। भ० शुम चन्द्र का समय॰ वि स॰ १५३० निरिचत हैं। इस उल्लेख से उन्त कारू तक कवि के जीवित रहने की सचना मिलती है। (६) कवि की रचनाओं में उपरोक्त मद्रारक समचन्द्र (वि० स० १५३०) तथा राजा कीर्तिसह के बाद की ऐसी कोई
- घटना या नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता जिससे कि उनके जीवित रहने की सूचना मिलती हो। कीर्तिसिंह का मृत्युकाल वि० स० १५३६ हैं । अत यही रहम् के जीवन काल की यन्तिम अवधि हुई । इस प्रकार कवि का कार्यकाल वि० स० १४६८ से १५३६ तक माना जा सकता है।

#### रचनाओं का परिचय ---

#### सम्बन्दवगुणनिधानकाव्य —

प्रस्तुत ग्रन्य महाकवि रहम् की सिद्धान्त-परक एक सुन्दर रचना है जिसमें सक्षिप्त आय्यान के माध्यम से सम्यक्त्व का वर्णन सरस एव सरल भाषा में किया गया है। इसमें ४ सथियाँ है तथा कुछ १०४ कडवक। प्रथम सन्य के १९ कडवको में कवि ने वपने गृह यहा कीति अद्भारक का स्मरण, गोपाचल नगर तथा उसके राजा इवर्रीसह का बिस्तृत परिचय एव अपने आश्रयदाता समयति कमलसिंह की प्रशासा करने के बाद ग्रम के विषय का सामान्य परिचय दिया है और इसी में प्रथम सन्य समान्त हो जाती है ।

द्वितीय सिंघ के २२ कडवको में कवि ने सम्यग्दर्शन के प्रयम नि शक्ति-अम का वर्णन किया है, जिसमें अजन चोर का क्यानक लिखकर विषय को काफी रोचक बना दिया है।

ततीय सिध के २७ कडवको में कवि ने सम्यक्त्व के बन्ध बगो-नि कासित, निविधिकत्सा, अमुडद्रप्टि, उपगृहत, स्यिति-करण एव बात्सत्य का निरुपण करके अन्तिम चतुर्य-सन्यि के ३६ कडवको में प्रभावना वन का वर्णन किया है।

- (१) दे० चन्वक्रमार-शशिर०, शशिर-१०, शहेश, शाय-९, ४११९११
- (२) दे० हरिवस० १।३।६-१०
- (३) दे० अनेकान्त ५।२५४
- (४) देo वहीo पारपर
- (५) दे० वही० ५।४०२ (६) दे॰ हरिवस १।२।१२-१३
- (७) दे० मद्रारक० प्० २४७
- (८) दे० अनेकान्त १०।३८४

जनत रचना की बादि व जल की प्रवर्तिकां इतिहास की शील हे जरूना निश्चेष बहुत्व राताती हैं। इनमें इसि ने अपने समय के मोराचक तबर की वार्षिक, सामानिक, सामिक एव राजनीतिक परिविधियों का कुलर दिखात करता हैं। इस अप की रचना महाकवि रहम ने साह कमानीति की प्रेरणा से की थी। रचना प्रारम्भ सोने हैं को स्वार्टी

इत प्रय की रचना महाकवि रहय ने बाह् कमर्कात्तृ की प्रेरणा से की थी। रचना प्रारम्म होने के पूर्व कमर्कात्तृ हकी सुचना राजा बूनर्पत्तृ को देते है तो ने प्रजुतर में कहते हैं ...

प्रमु कन्य बुत्र गाँव क्ला. त विरादि वातु वादु व्यून्य । वे पुत्र क्ला के वि मुख्यक्त, करतु करतु वे धम्मद्वाद्वव । किंव कर वाक्तिया वि विद्याद्वाद्व । किंव कर वाक्तिया वि प्रमु व्यक्तिया । किंव कर वाक्तिया वि प्रमु व्यक्तिया । किंव कर वाक्तिया विद्याद विद्याद हुएकर वृद्ध कर व्यक्तिया विद्याद कर्याव । किंद करेनावादि क्लाक्त, कोंध्यिपूर्ण विच्यात कर्याव । विद्याद केंद्र करेनावादि क्लाक्त, कोंध्यपूर्ण विच्यात कर्याव । विद्याद क्लाक्त विव्यक्त क्लाक्त । किंद करेनावि क्लाक्त व्यक्त वि व्यक्तिया । किंद क्लाक्त विक्रा कर्याव । विद्याद क्लाक्त विक्रा क्लाक्त व्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त क्लाक्त व्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त व्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त विव्यक्त क्लाक्त विव्यक्त क्लाक्त विव्यक्त क्लाक्त विव्यक्त क्लाक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त विव्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त व्यवक्त विव्यक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यक्त व्यवक्त विव्यक्त क्लाक्त व्यवक्त विव्यक्त विव्यक्त विव्यक्त विव्यक्त विव्यक्त विव्यक्त विव्यक्त व्यवक्त विव्यक्त विव्यक्त व्यवक्त विव्यक्त विव्यक्त व्यवक्त विव्यक्त व्यक्त विव्यक्त विव्यक्त विव्यक्त विव्यक्त विव्यक्त व्यवक्त विवयक्त विव्यक्त व

क्लांब है वह स्थान कुरारिव्ह बाहु कमार्थिह को क्योंबिंग्ड करेंद्र हुए कही है कि पुराने कर में यूप कर्य करेंद्र में व्यावस्थि नाम्ब हुई है की पुत्र निरिच्य मन के पूर्व करें। इस प्रकार में करनी वालिक नीति पर कार पूर्व के ग्रह्म कुरारिवह में सोव्य ( सीरपप्र) देश के प्याव मोक्किय ( ध्यम — )?) महारामी बस्दान — कैस्पाह कर प्रोत्मिद्ध (किस्सी) के पाता में सेव्यावह किरोप सार्थ के प्रकार में कुरान (किस्सी) के पाता में सेव्यावह किरोप सार्थ के प्रकार के प्रकार में स्थान के स्थान कर कर से से स्थान में पूर्व करेंगा। दुवा बीजों मार्थी के पाता मार्थी के करें। मार्थ करें पूर्व कर में युक्त है पाता हम्य की की साथ पाता ने पात कर पाता में स्थान सार्थ के प्रकार कर स्थान कर किरानिवाह के स्थान प्रकार के स्थान के साथ पाता ने मार्थ कर से कि साथ पाता।

राजा के 50 अबदार से जनकार का ना पहुंच हुए हुए नहीं कहा करन बहित्यांनीक पूर्व पति है। व्यक्तियर हुएं में उनके महाराज बुनरांन्द्र का उदार वार्गिक नीति सन्वाची जात करन बहित्यांनीक पूर्व पति है। व्यक्तियर हुएं में उनके द्वारा निर्मत प्रपूर्व के मूनियाँ स्वका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। रस्तू ने व्यक्तिय-सन्दर के दो वेन विहारों का उस्त्येत मी किया है वहीं के "सुनर्शन्त रसम्मणितिह रसाज्" बातावरण में किये में व्यक्ती रपनाएँ विक्री मी —

एरिस सावयहि वि विहियमानु नेगीसरिवनहरि वद्धमानु

निवसङ् वा रहम् कड मुकाल सुक्षितरातावर्षायहि रहातृ । दे व सम्यठ ११६१९-२०॥ इसके परवात् कवि ने एक वडा ही गार्किक प्रसम् उमस्वित किया है। वह विस्त समय रचना प्रारम्भ करने को घोषका है उसी समय उसका मन दुनेनो की दुन्ट प्रवृत्तियों के कारण सबक हो उठता है, कट वह वनने क्रम्प प्ररक्त से कहता है ---

<sup>(</sup>१) दे० वही० शव, श४, श४, श५, श६

<sup>(</sup>२) दे॰ सम्मत ॰ बादि-प्रशस्ति

<sup>(</sup>३) दे० वही ० श३, श४, श४, श६

दुन्जम जनमूह पय**डें** दीर्सीह पउर वि दोस नहा।

हि हुने सकिया है। इस स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त है। (दे॰ वही॰ ११९६८-९) इसके बयायान में लाहु क्षमर्जीवह उनकी दिवता, शील, सबम, कथ्यकन, मनन जादि का वर्षन करते हुए एव उन्हें सान्दना देते हुए कामीरम्म की प्राप्तीन करते हैं।—

> वणादिने काहर वजा, यो करवादम विद्यापति विश्वाद । इन्यम कन्यम वावहाद वेहित, ववरूष चुवार हे वह वि किंति ॥ विद्य क्ष्यू वीद परिनादीय बहुतिम, वित्य वाद म मेकाहि दुसू बहुति । बहुद क्याप्ते तबाद बागु, वाहि को केंद्र विश्वाद कुष्टु बहुति । बहुद क्याप्ते तबाद इन्हारे, वा परिचृत्युं कि विश्वाद कुष्टुं ॥ व्याद्म विश्वाद इन्हारे, वा परिचृत्युं कि विश्वाद व्याद्म ॥ व्यादम्भव व्याद्म वन सहेह, वा कि को सम्माव पहेह ॥ वृत्यावप्त कि कोरि बागु, कबाद कालु वा हर्यों कि वायुं । याचे सम्मावुम्मीहरूमु, करिकाद सम्माविकाद वृत्यू वा

ब्रह्म चार प्रमाण के प्रम

सुकौशल चरित '---

शह क्षम काम की परमार में निमा गया हुए कुन्दर कह है शिवानी ? वाणियों के क्ष' करवती में हुकीमाल नहींने के पानत गरित का नर्गन निमा गया है। अदि में तम दानिय के कुक करवती में दुरायों के वाना हो हुकीमाले का नाम निश्च करते हुए कुमकरों एवं मामान दुरानाम की करतिन्तमां की है। इसके दात की तीन विधियों में कुतीयन्त्रामी के बच का परिष्क, उनके कम्मोकार पर शोखा तथा वार्षिय महून के विभी में उनके विश्वीयन्त्रम का उनका परिष्का पाया है। वह एसता तोमार की पाया है।

इस एकता की एक प्रमुख विश्वेचता यह है कि इसमें किये से एकता समाजि का कात कि सन १४९६ मायबंदी १०, बजू पाम एकत दिया है, विश्वेक मारण इसकी कई रचनाओं के कियानिकत तथा मौकर तिर्वेष का निर्वेष करने में पार्थिय हाहारता विश्वेती है। प्रसुख पत्ना में किये ने करनी हरिएकड्डायन, शास्त्रेचित कथा नकस्कुद्रपन इस तीन एकताओं का स्तर्केश किया हैं। इसके यह निर्वेषण्ड हो जाता है कि इस एकताओं का कम्मन कुलेकक चरित्र है पूर्व हो हो चूका या।

बां पानती काराध्यार में "मुनोकार परित" को जनप्रम काक की बनिय रचना माना हैं। वेधिन वह सर्वया अनुत्युन्तर है स्वोकि प्रस्तुत वस्य की रचना का १४९६ में बमाना हुई थी। किन्दु महाकवि राष्ट्र में हो एक राय रचना "सम्मावस अमुदी" महाराज जीतिवह के कमय में किसी गई सी, विजका राज्यकार १५९०-३६ वि॰ कर रहा है।

प्रस्तुत प्रत्य में चित्रयसेन, बेमकीति तथा हेमकीति नामक बहुारको का उल्लेख मिलता है'। मध्यकालीन मापुर शक्त की परम्परा का बारम्म माधवसेन (चि॰ छ॰ १३५७-७३) से होता है। आये चलकर इनके दो निप्य उद्धरमेन तथा

१ इतिय ?

<sup>£</sup> fice.

२ दे० सम्मतः ४।३४।८-११

३ दे० वही शक्षा५-८ ४ जै० सि० मा० १०।२।५५

५ दे० वही शराश-१र

<sup>11/14</sup> 

विच्योंकों के ब्रामित हो परम्पाएं का गई। ज्ञाम परम्पार में उद्धावेग ने बाद काल देशनेत, विमानोत्त परीत्त, जानोत त्रावशीति पर मुम्मीती म्हाद्वात हुए। ब्रिजीय विच्योंकों भी परम्पार में बैधाकोंके, मानकोर्ति, कामकोर्ति, वेसकेरि वाणे हैमफीर्ति वाम के स्टारक हुएं। स्कुल्य करना में कोई ने काल ब्रिजिय परमार के बातामक मा विव्योंक करने वाले बाद माना करने पर वाले महादातक क्षेत्रीति एवं होग्योंकी का कालेक्स विचा है। हेमफीर्ति यो कि यन काल मोर्टी प्रमाणिक पर एएएं) के इत्योंका में, वाला परिकार परिवार प्रात्ती हो।

कवि ने एक अन्य भट्टारक कुमारतेन का उल्लेख करने बुशके रूप में किया है<sup>1</sup>। वें मन कमलकीति द्वितीय वि० सन् १५०६-१०) के तिरुप्त में, जिनका कि तमस समयत वि० सन् १५०६-१५३० के समसग रहा है<sup>2</sup>।

सस्तुत एक्ना में नायावन विश्वेयतार्थे यो वर्षाव्य जिलती है। किंद ने बीक्याल के कब्दी का प्राप्त प्रयोग किया है। कुछ ऐसे कब्द मी है जो जीवा सा नी हेरियर करती क्षेत्र, जबकी, या कुटली के रूप के के है। ऐसे कब्दे में रक्ते (राजा १८,११) काम्य (तावक्या, क्षार्ट्या, १८,११), चरित्र (चक्का, १–५-१), जीवित, (तावकार, १८,११), कृष्ट (मूर्व १८,११) मोषु, (ब्रावेदी), जायप्तर, १८,१) कार्य (ब्रावेदी, अब्ब ४,६,१) सार्व क्षार क्षार्ट्य हो।

इस रचना में रामि ने करने मुक्त क्या जामकराता थी राजनक शाहु जारि का वरिष्य देने के बाद बही जाने शिक्ष परिवर, शीक्षणम् आदि विशेषणो का प्रवीण किया है, बही करने लिये उसने वरनति एव करने भी कहा है। इसना ही वही, जा करने अपने अपने वर्षों का मिल्र कर नथी है और प्रवीत होता है कि वससे सम्बद्ध महत्त्ववि पुरस्त को मी प्रेरणा निक्षी । पहुंच कुछी हैं —

मुत सत्य होण्य हट सामिय, किम पनुष्ठ हव ति गहुगानिय। कि तत्तर हु तर्द कि सायह, किम स्रोक्सक्द र प्रवाधि कस्य । वोक्तद हु पूर्व किंदु कि सोल्य्ड, किम स्वयंत्र वस्त्यह भर सिरक्टर। वोक्तह हु त्या कि स्वाधित, कह विरयमि हुवे ते गहासित। प्रियात छन्दुनि हुविद्वति या जाणादि, किम सम्पन कवित गुधनायाँव।

सूरदासजी कहते है —

चरन कमन वदौँ हरिराई, बाको क्रमा पन् निरि तमें अमें को तब कक्कृ दरताई। बहिरों सुनं मूक पुनि बोले रक चले विर छन घराई। सुरदास स्वामी करनामय वार-वार वेंदी विहिनाई॥ (बूरवानर)

रास्पू एव बूद दोनो ही जब्त कर्ब है जेकिन एक साहित्यार पहिन्ते है वाद में क्या बोर हुए। यहाँ मन्त है बाद में साहित्यकार। एक देश्यको कृष्टिकार नहीं मानता, वह कि हुए के बादा वीकर-बंद है उससे मोताते हैं। एवं कि है एक में नूक्यपारों को बातान्य मानतर के बाद कि बाद कि बाद कि पाता को सकता है। हो है हो है है एवं कि कार्य कार्यों की। दिवानमात बेर बुक मी हो, वाहित्यका के नाते रोगों की स्वयं की बाद करने वाए करने आपना के बादित करने पति का लिक्स प्रकार है। युरावत का बन्द क १९४० के वानवर हुआ वा बोर पहुंच करने करने कार्यक करने कार्यक स्वात करने पत्र मूं। कोई समस्य नहीं, तोई एस्पू में पत्रकार के स्वतंत्र के वानवर हुआ वा बोर पहुंच करने कार्यक है। व्याद करने कार्यक हुआ वा बोर पहुंच करना करने कार्यक करने कार्यक हुआ करने कार्यक करने कि स्वार स्वात करने कार्यक वाहित्य कार्यक हुआ करने कार्यक हुआ करने कार्यक हुआ करने कार्यक करने कार्यक हुआ करने करने कार्यक हुआ करने करने करने कार्यक हुआ करने कार्यक हुआ करने कार्यक हुआ करने कार्यक हुआ करने कार्यक ह

१ दे॰ मट्टारक पृ॰ २४५-४६

२ दे॰ महारक पु॰ २४७

३ दे० सुकीशस १।३।१-३

४-५ दे० महारकः पृ० २४७

६ दे० सुकीशल० शा५।१

# (४) मेघेश्वर चरित —

नैयोश्वर परिता महानिव रहण् का एक महानाव्य है, निवकी १२ विधियों के क्यायप २०४ कवस्त्रों में मरत-मननर्सी (अप्रमन्त्र) के सेतापति मेमेश्वर के पिता का वर्षण किया गया है। इस वाद की रचना सेत साहू के मिनात स्वाधिया में राज्य कुपारिक के समय में की गई थी। बोक साह का विस्तृत परिचय इस जन्म की शादि एवं कर्मा की अवस्तियों तथा प्रसंक्र सिंग के क्या के प्रसाद करोंकों में दिया चारा है।

छठवी सन्मि के २३ कडबको में सुकोचना-स्वयन्वर तथा मेथस्वर का बर्ककीर्ति (भरत-पुत्र) के साथ सम्राम का वर्णन है। तदनन्तर सातवी सन्धि के २० कठबको में सुकोचना-मेथस्वर के पाणिशहण सरकार का वर्णन किया गया है।

आता तिम के 12 कारकों में दूरिर्देशन के वीकनमों वा वर्षन क्या व्यक्त सर्वामित के उत्तरे के हाते हैं कि साम सर्वा तिम के 15 कारकों में हिएचवर्ष मंत्राति के दुर्दिश कर्षन है। यहां विषि के 25 कारकों में मीना महाराख का निर्वाचनमा क्या माराइनी-वाराइनी तो में के 21-27 कारकों में माना स्वीत्मान स्वात्मी का हार कार वाले मोना स्वात्म का कर्ष रिकारापूर्वक किया गया है। कीमत देवाही वीच में 27 कारक है कियर कूमते में मेनेवरर का निर्वाच-माना इस माना में माना दात्र माने मोना देवाही कीच में 25 कारक है कियर कूमते में मेनेवरर का निर्वाच-माना इस माना में माना दात्र माने मोना कर्या है।

काव्य-का की तृष्टि से वह एका उच्चकोटि की है। हसमें विषे में दुवरें, बाह्य, बामर, बक्ता, रद्धिवना, क्यानिका, मताबाद आदि विषय कमने में ज्यार, बीर, बीगल, रोड एव बाल बादि रही की क्षण-सक कुमर, उद्धावनाए की है। इसका कर प्रस्ता कर प्रस्ता के प्रस्ता के प्रस्ता की किया किया करने की क्षण करने के स्वता के स्वता के स्वता कर के उसे काफी राज एवं बाकर्षक कार्ग बिया है।

साद्य प्रचारित में क्रम्य सूचनाओं के साथ ही कवि ने पूर्वकर्ती साहित्य एवं साहित्यकारों की खासी सूची उपस्थित की है को निम्न प्रकार है :---

नार्तार दुस्तार जनावर । हुन पुत्र नाति करव पुत्रावर ।।
सुत वस्त्रों पुत्रिय सम्बद्धार । विस्तृत्य ।।
स्वत्रावर्षे में प्रित्यार ।।
स्वत्रावर्षे में प्रित्यार ।।
स्वत्र्यं प्रमान्त्रिय । वस्तित्र स्वत्र्यं ।।
स्वत्र्यं प्रमान्त्र वस्त्रियों । वस्त्रत्य जातिक वित्यवस्त्रेये ।।
प्रक्रपर्तान्त्रं भागित उसिसें । दिरस्तु प्रतिक्ष्यं । वस्त्र्यं स्वत्यक्ष्यं ।।
सुत्राव्यं भागित उसिसें । वस्त्रित कच्युनं (प्रक्रावेषे ।)
सुत्र विसर्त्यं महत्रक्ष्य सावन । पत्रस्तुत्रं प्रमान्त्रः ।।

हम बनार कि बहिंद सकार कि बहिंद सरकार नामा । कि कार्यम मह कुछ बचाया ॥(वेसेसरा ११५१-१०) इस्त कवियों में देवनित्व मीत्री कार नाम कुल्यास बायानी )क्या उनके द्वारा विराध्य बेनेक-माकरण, बायाने रिक्षेण त्वारा उनका पहमचीया, विनकेत तथा उनका हरित्यक पुराच प्रकाश में मा चुके है । हसी उकार महानदि स्वयम्म तथा पुणाया के विराय में मी तमकारी आप है चुकी हैंदे ।

पबिसेन (बचतेन ?) इट बब्दर्शन-वामन्त्री हम्म, एवं निकल्पेन इत "बन्ध परित" का उत्सेख स्ति ने हिमा है. हेरिन इससे बातकारी आपा नहीं ही समी है। अपि ने एक सम्म त्यमा ग्लेशस्त-नायिन क्या वालेक करी नुप्रेय का उत्सेख किया है। सामेर वास्त्य सम्बाद में बेला के उत्तेख किया निकल्प किया है। स्वाधित इससिवित अधित अध्य हुई है। अवस्तर्भ नहीं कि रहणू के दुष्तीन नहीं देशसेन तथा सुलोगना-पित ही मेथेल्य परित ही

रहमू ने चउमूह (चतुमुंस, सम्मवतः ८वी सदी के पूर्व) का भी उत्लेख किया है। इसके पूर्व महाकवि धवल (१०वी

सती), नमनिन्द (११वीं सती),देवतेन सन्ति (१२१५ ईं॰के दूर्व) बादि ने उनका उस्लेस किया है। स्वयम्पूर्न इनकीसीन स्पनाओं का भी उस्लेख किया है (१) हरिबंध पुराण, (२) प्रवयनरित तथा (३)धंपमीनरित, किन्यु इनमें से कोई भी रवना उपलब्ध महीं हो सकी है।

कवि में इस रचना में गुणकीति के पटुशिया बध्यक्रीति महारक (बि॰ सं॰ १४८६-६७) को बपना गुरु माना है, किट्नीने कवि को आधीर्वाद दिया था कि "है रहम्, तुम मेरे जवार से निकसण बन आयोर्ग 'इसके बाद कवि ने बपना रचना स्थान गोपाचक बताकर उसका गर्गन तथा राजा हुंगर्रीहरू और उनके पुत्र राजा कीर्तिग्रिक्ष का परिचय दिया है।

से पेयर परिच की एक्टी ऐसी प्रतिक्री की अपना हुई है कियाँ वह पपन के बता है कम में राष्ट्र के राज्य पर दिख्तिका करिया हूं। 1% कुमारिकोमों में गुरातार में विद्वांन को राष्ट्र का स्वार्ध मार्थ के किया बहु कबता बहु है का हिंदे कार्य कार्यों में मान्य ही आहे कार्य में महार्थीय हैं, विकास सर्वेश्व क्लांक हैं किया है। सबेद में मीनी में राष्ट्र में विद्वांन में पह ही मान्य है। राष्ट्र में ही एक बान पत्था 'जनार्थ किया कार्य कर संक्ष्म आप होगा है, विवार्ष केश्व मान्य इस बहुमारी में मार्थिय मार्थ में प्रतिक्र मान्य करता है की है किया किया कर प्रतिक्र के प्रतिक्र कर की की कुमा। वहीं सामय करने करने एक एक्स में होंगे हैं कि महागीरकारों का गानन्यांत्र करने कि तीन की है। हा सम्प्रकृति समुकार रहता हु कार्यव्य केश हम होंगे हैं कि महागीरकारों का गानन्यांत्र करने कि तीन की है। हा समुक्रीत समुकार रहता कार्या कर प्रतिक्र के हमार्थ की समुकार की स्वार्थ कर स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ की स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ की स्वार्थ कर स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ की स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ की स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ कर स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ के स्वार्थ कर स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ

एरणु महाकवि णिवसइ सुहमण ॥ रह्मू गार्मे गुनगणधारत ।

सो को लंबद ववप तुम्हारउ ॥(सन्मति॰ १।५।८-९)

तं जिस्त्रीजीव युरुणा चच्छद्व युरुणाईः सिङ्ह्यीण मुजेवि समि । युरु संक्रित पंडित सीह्य वसंक्रित भीजत तेण तं तम्म समि ॥ (वे० वही० १।५।१०–११)

आगे भी जितना रूपन है जई प्रायः सभी रहपू पर कागू होता है। इस सबसे यह सिख होता है कि रहपू का सम्प्रयः दूसरा नाम लिहसेन भी या।

हरिवंश प्राण:-

क्रकिस

हरित्येत पूराण हरित्येत है सम्भाग रहने वाले चरितों की एक निरादी है बिनका चर्चन बहुकाय की दीनों में किया त्या है। सिन हे महाने मानिक र में दीनों के 8-9 करकारों में मी है। एक इंग्ल महाने पर महित्या नी निक्राण मी निक्राण करकारों में मी है। एक इंग्ल महाने पर महित्या मी निक्राण की निक्राण की निक्राण है। सिन्म पर महित्या है की है महित्या है। महित्या है की है महित्या है की है महित्या है। महित्या है की है महित्या है की है महित्या है। महित्या है की है महित्या है की है महित्या है की है। महित्या है की है महित्या है की है। महित्या है की है महित्या है की है। महित्या है की है महित्या है की है महित्या है। महित्या है है है महित्या है की है महित्या है। महित्या है है है है की है की है की है महित्या है।

| स्वानी से हरिसंह विश्वक प्रकात ।<br>२ २१ सहस्वनाधिक सार्वान ।<br>१ १६ हरिस्कीलियोनिक ।<br>१ १८ बहुदेव स्था तथा जनके पूर्वकरों का चर्च ।<br>१२ पर्युदेव का इस्ट-चर प्रकात, रोहियों के साथ पार्थकहम संस्तार तथा समुनानकों है<br>जनकी मेंटे ।                          |    |            |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>११ व्हान्य-विक का गर्वन ।</li> <li>१४ हिरमेशीआतिस्थलेत ।</li> <li>४ सुद्देद ब्हा क्या कम क्रे दूर्ववरों का बन्त ।</li> <li>४ सुद्धेद का हमर-कर राज्का, रोहिनों के बान वानिकृष संस्था कम वर्गु-वान्यों है</li> <li>कमी गैंट ।</li> </ul>                    | 9  | 8.3        | राजा श्रेनिक का समोशस्य में जाना तथा वहाँ गीतम                                                    |
| <ul> <li>पूर्व हरियंश्रीलारियन्ति ।</li> <li>पूर्व क्षा क्षा क्रांक पूर्व कर्मों का बन्ते ।</li> <li>पूर्व क्षा क्षा क्रांक पूर्व कर्मों का बन्ते ।</li> <li>पूर्व क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा</li></ul>                                                | ,  | • •        | स्वामी से हरिवंश विपयक प्रश्न पूछना ।                                                             |
| <ul> <li>१४ हरियंबोलियि-वर्णन ।</li> <li>१८ बहुदेद स्था तथा जन्छ पूर्वनची का वर्णन ।</li> <li>५८ बहुदेद स्था तथा जन्छ पूर्वनची का वर्णन ।</li> <li>५५ सहुदेद का सर-कार तटकना, रोहियी के बाव गाणिकहम संस्कार तथा अनु-बाम्बर्ग के</li> <li>स्त्राणी मेंट ।</li> </ul> | 9  | 28         | ऋषभ-वरित का वर्णन ।                                                                               |
| ४ १८ बसुदेव दवा तथा उनके पूर्वमर्थी का वर्णन ।<br>५ ४२ वसुदेव का इमर-जबर प्रटकना, रोहिणी के साथ गाणिकहण संस्थार तथा वन्यु-वान्यवों से<br>जनकी मेंट ।                                                                                                                | ٠, |            | 0.13. 0                                                                                           |
| <ul> <li>४२ वसुदेव का इभर-उधर प्रटकना, रोहिनी के साथ पाणिकहण संस्कार तथा सन्धु-प्रान्थना स</li> <li>उनकी मेंट ।</li> </ul>                                                                                                                                          | 3  | <b>ξ</b> & | हारवधात्पास-वर्णन                                                                                 |
| <ul> <li>४२ वसुदेव का इभर-उधर प्रटकना, रोहिनी के साथ पाणिकहण संस्कार तथा सन्धु-प्रान्थना स</li> <li>उनकी मेंट ।</li> </ul>                                                                                                                                          |    | 26         | बसदेव दशा तथा उनके पूर्वभवों का वर्गन ।                                                           |
| सनकी भेंट।                                                                                                                                                                                                                                                          | •  |            | के किया के कार्य प्राविक है कार्य प्राविक हुए संस्थार तथा वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष |
| . जनकी मेंट ।                                                                                                                                                                                                                                                       | ų  | ४२         | वसुदेव का इघर-उघर मटकना, साहणा के बाव नावडहर जरावर मार्                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  |            | चनकी भेंट ।                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            | के क्यों का सर्वेद्र ।                                                                            |

२२ कंस, वलमद्र तथा नारायण के भवी का वर्षन

२० नारायण का जन्मोत्सव तथा कंस का वथ । २५ पाण्डवों का जूए में हारना तथा उनका गुप्त देख-निर्वास ।

२५ पाण्डवों का जूए में हारता तथा उनका प २३ पाण्डवों का प्रकट होकर हारका जाता।

कल्लक विषय

प्रसुम्न को विसाप्राप्ति तथा उसका द्वारका-समन । 80 24 वरासध-तम तथा कृष्ण का राज्यादि सुसमोग। 32 88 दौपदी चीर हरण । 92 93 द्वारका -दहन।

55 93 बरिष्ट नेमि का परिनिर्वाण । 88 २७

क्रप्ड 1

उस्त ग्रन्य की रचना कवि ने जोगिनीपुर(दिल्ली)की उत्तर दिशा में स्थित किसी नगर में सहू लाहा के स्पूत्र साहू लोगा के निमित्त की यी। नगर के नाम का उल्लेख बारा की प्रति में 'श्रवृक्षभूपुर' बावा है जो स्पष्ट नही होता। यह नगर हिसार, जहा रहते हुए कवि ने अपने कुछ ग्रन्यों की रचना की थी, नहीं ही छक्ता, क्योंकि कवि ने उसकी स्पिति जीगनी पर के पश्चिम में बतायी है ।

हरिवश पुराण में रब्यू ने महाकवि जिनसेन तथा रिवसेण एव उनके प्रथ कमछ महापुराण तथा पराचरित का उल्लेख किया है'। उससे प्रतीत होता है कि इन दोनो जानायों को एड्यू अपनी रचनाओं के किये आवर्श रूप मानते में। जिनसेन एव रहम दोनों के हरियम पूरामों के मिलान करने पर कुछ वातों को छोड़ कर वाकी सभी लगभग समान हैं।

महाकवि रहमू ने प्रस्तुत रचना में अपनी पूर्ववर्ती निम्म रचनाओं का उल्लेख किया है । रचनाओं के साथ उनके विशेषण बष्टब्य हैं जिनसे कि रचनाओं के बियय भी जात हो जाते है। यदा —

सिरितेसटिठपूरिसगुणमदिस, रइड महापुराण्<sup>1</sup> जयस्वितः। तइ मेहेरहु सेणावह चरियत, क्रोमुद कहंपवन्यु गुणमरियत ॥

जसहरचरित जीवदयपोसन्, वित्तसार सिद्धत प्यासन् ।

जीमबरकु वि पासह चरित्र, विरहिर्व मुक्कत्त जसमरित ।।दे० हरिवशः १।३।६-९॥

रहम् की इस कृति में यह उल्लेख मिलता है कि म॰ कमलकीति(बि॰ च॰ १५०६-१०)का एक पट्ट कमकाद्रि (सोमा-गिर, म॰ प्र॰) में स्वापित किया गया या जिसके पट्टबर भ० शुभचन्द्र (वि० स० १५३०) थे। रहव की इस ऐतिहासिक सूचना से यह पता चलना है कि कनकादि इस समय विद्या का अच्छा केन्द्र बना हुआ वा । बलभद्र पुराण :---

हैं। इसकी रचना ग्वासियर के श्री बाटुसाहु के सुपुर श्री हरकी साहु के निमित्त की गई थी। इस प्रस्प में किंद ने बंदी ही मार्मिक जैली में राम, सीता, लक्षमण, रावण आदि का चरिनिवनम किया है।

आब प्रनास्ति में कवि ने ममठाचरण के बाद प्र० देवतेन, विमलतेन, धर्मसेन, धावसेन सहस्रकीर्ति, यस कीर्ति (वि० सः १४८६-१७) तथा उनके एक अन्यतन शिव्य खेमचन्त्र नामक महदारक का उल्लेख किया है । उनका महदारको में यश कीर्ति का समय ही निण्यित बात हो सका है, बाकी के कट्टारक उनसे पूर्व हुए है केकिन जनका समय बात नहीं हो सका है'।

प्रस्तुत रचना में कवि ने अपना गुरु श्रीताल बहा आवार्य को माना है, वो कि यश कीर्ति के दीन खिप्यों में से तृतीय में । इसमें कवि ने अपनी एक पूर्ण रवना का भी उल्लेख किया है विषका ताम है "हर्तवशपुराण" या नेमिचला, को कि सोदल नामक किसी मुमुखूबन के निमित्त लिखी वई थीं"।

१—दे० सम्मति० १।६।४

२--दे० हरिक्श १।२।९-१० ३---दे० हरिवश शशाश्य-१३

४—दे० वलमद्र १।१।९-१४

५-दे॰ मट्टारक॰पृ०२४६

६---दे० वलमद्र शिषाट ७-दे० वही शाश-१०

स्वय का परिचय देते हुए कवि ने इस रचना में बतावा है कि उसने पद्मावित पुरवाल वल में हिर्सिह सम्पति के यहाँ पुत्ररूप में जन्म लिया वार । वे तीन माई वे बाहोल, माहणसिंह एव रहष् --

सिरि पोमावइ पुस्वाल बसु, णदच हरिसिय समवी जासू ससू

घत्ता-'बाहोल माहणसिंह चिरुणदर इह रदम् कद तीयच वि घरा।

मोलिक समाग्र कलगुण जागर गदर महिवलि सो वि परा ॥ (बलमद्र० ११।१७।१०-१२ ) कवि में अपने पाण्डित्य का परिचय कवनोपकवन की शैली में बढे ही अद्भूत ढग से दिया है। नगरसैठ थी हर्रासह साह में किसी समय महाकवि रह्म की प्रशासा सुनी होगी। वे उनकी सेवा में पहेंचते है और विनयपूर्वक प्रार्थना करते है ---

मो रइघ् पडिय गुणिहान, पोमागइ वरवसह पहान ।

सिरिपाल बह्म बायरिय सीस, महबयण सुवहि नो बहुगिरीस ॥ सोडल णिमित्त जेमिह पुराण, विरयंड जह कहलण विहिय मासू ।

तह रामचरित्त वि मह अनेहि, उन्खण समेउ इउ मणि मुगेहि ॥ मह साणुराउ तुह भित्त बेण, विष्णति मञ्झू अवहारि तेण ।

मह जाम् लिहिह चदहो विमान्, इयवयन् सुद्ध णियचित्ति ठाणु ॥ वलमद्र० १।४।७-१२ ॥

हर्रोसह साहु की यह प्राथना सुनकर महाकवि रह्यू अपनी असमवेता व्यक्त करते हुए कहते हैं —

वता — हो हो कि वृत्तउ एत्यु अजुलाउ हउ गिहकम्में गुलाउ ॥ वरुभद्र० ११४१४ ॥ घडएण भरइ को जबहि तोउ को फीम सिरमणि पयडइ विश्रोत ।

पचाणगमृहि को खिवड हत्यु विणु मुत्तें मिंह को स्वइ बत्यु।

विजु बुद्धिए तह कम्बह पसार विरएप्पिजु गच्छमि कैम पार ॥ वसमद्र० १।४।१४, १।५।१-३॥ वर्षात् "अरे-अरे, (बापने ) यह न्या कह दिया ? यह (बापका कथन तो) अयुक्त है। मै तो यरकार्यों में उल्झा हुआ हूँ। घड़े से समुद्र का अल कौन नरेगा ? मस्तक-स्थित मणि वाले मुजय के साथ कौन विनोद करेगा ? सिंह के मुल में

कौन अपना हाय डालेगा ? ससार में विना धारों के कौन वस्त्र वृत सकता है ? (उसी प्रकार) विना बृद्धि के क्या काव्य का प्रसार (रचना) हो सकता है ? (बसमद्र पुराण जैसे महान् ग्रन्य की)

रचना के निर्माण में मैं कैसे पार पाठना ? इसके प्रत्युत्तर में हर्रांसह साहु प्रेरणा करते हे 🗕

तुह कब्बु धुरमद दोसहारि, सत्त्रत्यकुसलु बहु विगय वारि ।

करि कब्दु चित परिहरिह मित्त, तुह मुहि जिवसइ सरसइ पवित्त ॥ वै० वही० ११५१५-६ ॥ अपाद निर्दोध काव्य रचना में रूरवर, शास्त्राय में कुशल एव विनयशील हे मित्र, वाप ( मन की ) विन्ता छोड

(बलभद्रपुराण नामक) काव्य की रचना कीजिये । जापके बीमुख में तो पवित्र सरस्वती का गिवास है।

इस प्रकार यह कवनोपकवन जागे भी इसी ढम से चला है। इसमें कवि ने अपनी अल्पनुद्धि तथा गर्यहीनता दशीकर आगे सज्जन-दुर्बन प्रससा-निन्दा की भी चर्चा की है। इस माध्यम से कवि ने वस्तुत पूर्व परम्परागत शिष्टाचार का निर्वाह तो किया ही, किन्तु इस विचित्र झैंकी से उसने क्यानी स्वास्ति, प्रतिष्ठा एव पाष्कित्य का गरिषम दे सकते का एक सुन्दर प्रसम भी उपस्पित कर छिया जो उसकी कुसरू-प्रतिमा का बोतक है। अस्तु, विषय-वस्तु एव काव्यकता की दृष्टि से रहमू की यह

रचना उत्कृप्ट है।

प्रस्तुत प्रत्य में २३ वें तीर्णकर भगवान् पाइनेताय के परित्र का वर्णन किया गया है। कवि ने इसे स्वय ही 'काव्य-सामय' पार्श्वपुराण :---भी सज्ञा दी है। छन्दों की निविधता तथा विजिन्न रखो एन जनकारों की बोजना के कारण कवि की उक्त तज्ञा उपमुक्त भी है। इसमें कुछ ७ समियों है, जिसमें बादि एव बन्त में महत्त्वपूर्ण प्रवस्तियों प्राप्य है। इन प्रशस्तियों में किने मोनापर नगर, वहाँ के नरेश तथा वहाँ के महारको आदि का सुन्दर परिचय दिया है। नगरो का गुरु बताते हुए कवि वे बोपायल नगर, वर्डों के नरेस तथा भट्टारको आदि का सुन्दर परिचय दिया है । श्रेष्ठतम नगरो का पण्डित एव गुरु वताते हुए कवि ने गोपाचल का वर्णन करते हुए कहा है --

```
महिवीडि पहाणत ण गिरिराणत सुरह वि मणि विभन्न अणित ।
कउसीसिंह मदित म इह पदित गोवायल मामें अणित ।। पार्श्व शराह५-१६ ॥
```

```
सुह सन्धी बसावर च रवनावर बृहवच जुहू च इदसर ।
सत्त्वत्वांह सोहिउ जगमणु मोहिउ ण वरणवरह एह गुरु ॥ पार्थ ११३।१७-१८ ॥
```

मैरी तो कवि की अधिकाश रचनाओं में ज्वालियर का न्यूनाधिक वर्णन मिछता है तथा हरेक रचना का यह वर्णन अपनी कुछ न कुछ विशेषता लिये हुए है, किन्तु पारर्वपुरान की प्रसस्ति में कवि ने जितना सुचक एव सुन्दर दिस्तृत वर्गन किया है वह अपना अलग ही है, जो इतिहास की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । राजा हबर्रीसह तथा उनके राजकमार राजा कीर्तिसह के समय में तो म्वालियर-दुर्व जैन साहित्य, सस्कृति एव कला का यह वा ही, बाद में भी उसके उस रूप में कमी न वा सकी थी । कई जैन साहित्यकारो ने रहम् के बाद साहित्य केश्वन की उस परम्परा को बखुण्न रखा या । महाकवि वाचक मेमविजय जी में अपनी एक रचना "देवानन्द महाकाव्य " (रचनाकाठ स० १७२७) की रचना भी उसी न्वास्त्रियर हुएँ में की थी। उसकी अन्त प्रशस्ति में कवि ने लिखा है -

```
एकादश रात रलोकं. रलोको कोके समेघताम् । वाषकेऽभ्यापके चास्य देवान्तित्व समेघताम् ॥
गोपालगिरि दुर्गेश्य लेखन लेखनन्दनम् । वाचकैमॅपनिवर्गं इत सुकृत हेतदे<sup>र</sup> ॥
```

इतिहास से यह बात सिद्ध है कि गोपाचल की सुरक्षा एव शान्ति की स्थापना के निमित्त राजा इगर्रोसह की बढ़ी ही मुसीबतो का सामना करना पढ़ा था । कभी-कभी तो कई रातें बोढ़े की पीठ पर ही बितानी पढ़ी थी । समको के आजनगी से छोड़ा लेना वस समय देवी जीर थी। फिर भी राजा बुगरीसह ने वबी ही कुछल सूझ-मूझ से अपने शत्रुओ को नीचा दिखाकर अपने राज्य को सुरक्षित बचाकर उसे समृद्ध बनाया था । कवि ने उनका परिचय वेते हुए इनके सकेत भी निम्न पद्य में दिये है --र्वीह दोमरकुलिसिरायहस्, गुणगणस्यणार् अद्वसस् ।

```
बण्गाव-गायसासण प्रवीनु पचर मत सत्यह प्रवीनु ॥
      बरिराय उरत्पिकि दिष्मदाह समस्यणि पत्तउ विजयलाहु ।
      सन्मिमा उहिय जै मिच्छवस् वसकरिव करिय चे विसत् ।।
      जिव पट्टालकिय विवसमासु अवस्थिय वसु खसकूरपस्यकासु ।
      सिरिणिय गणेसणदण् पयहु ण गोरस्खण विहिणज्यसङु ॥
      सत्तनरज्ज भर दिला खबु सम्मानदान तोसिय सदयु ।
      करबाल पट्टि विफ्कृरिय जीहु पम्बत बिक्ट गय दलय सीहु ॥
      अइ विसम साह सुद्दाम बान् साथरह तीर सपत्त्वाम् ।
      छत्तीसावह प्यदण परिद्ध साहण सायर वसरिद्धरिद्ध ।।
धत्ता-परवलसतासण् भिनपवसासण् ण सुरवर बहुमणपणित ।
       व्यवज्ञानहर सस्तर पहु पूहर्द यर डोर्यारदु कामें मक्ति ॥ दे० यही० ११४११-१२ ॥
```

रचनाका इतिहास :--मद्रारको में सहस्रकीरि गुणकीरि, यस कीरि, एव उनके सिध्य सेमबन्द्र का उल्लेख करते हुए हवि ने लिखा है कि मुझे समी ऋषिवरों ने विद्याल वृद्धि दी है । बागे चलकर जसने श्रीपाल ब्रह्म का नामोस्लेख भी किया है । लेकिन उत्तर उत्लेखो

१-- देशानन्द महाकाभ्य अन्तप्रशस्ति, सिधी सीरीण वम्बई से प्रकाशित

२—दे० पार्ख १।२।२४ 1—दे० वही शणार

वे संपन्ध नहीं होता कि उपने गुक्ति में 1 ; यूर्गिक प्यद्राराओं में दे कीई एक वक्ता भीतानवह ? भीतानवह मा करेश विका माताप्तर में किया है कर्मी विलिद्ध होता है कि समस्य नहीं हर लेकर हो । शीवनव के मेंनिर्माद (नित्तम्य किया माताप्तर) में एक दिन केव्याह चुन्तिके है वहाँ वहीं भीतानवह में करें नहीं है ? आगे माताप्त करने हों दे वहाँ निकेद पद्द पर्नित पर पर्वाती है । केव्याह व्यक्ति में त्यापत करते हैं । उसने में सहकार एवं उनके दात्राचित कावा करते हुए सहस्य है कि में नितानवा भीता के माता करता वहां माताप्त करता है। उसने में सहकार एवं उनके साताप्त की साताप्त है । वहां मुक्त बेकाल खुता है अपना होते है और उनका मुण्युवाद करते हुए कम प्रार को के तेने की माताप्त की हाता

जब प्रस्तुत प्रन्य की रचना समान्त हुई तो रहपू ने करकत प्रवस्ता के साथ खेठनाहु के किए वह सर्मायत कर दी। इसे पाकर खेळसाडु इतने व्यक्ति कुण हुए कि उन्होंने द्वीप द्वीपानपरी से प्राप्त हुए सुन्यर-सुन्यर बानूषण बरनादि मेंट किये। कवि ने भी उनसे सतुष्ट होकर बाजीवाँट दिवा। वह श्व निम्नप्रकार है —

कहमा विरएप्पिन् सुट्मनेग रहन् गामेश वियवस्थान । सपुज्य करेप्पिन् पबद बरन् कोउँ साहुङ्ग ब्राप्यस्य सत्त् । दीवतर आगय विविद्य बरन् पहिरावित बहसोहा पसत्त् । बाहरर्जाह् मवित पुनु पवित्तु इच्छवामें रविवट वित्तु ।

सतुद्रुव पश्चित निव मयम्मि वासीवात्र वि दिष्णत समिम । (दे० पास्तेपुराण ७।१०१३-८) पारवपुराण की एक विश्वेषता और नी हैं । कवि सत्कृत साहित्व की ठरह ही इसके बत में "मत्त वास्त" सी दिया है,

जिसमें उसने राप्ट, नरेश, जिन शासन, मुनियण, व्यावकवन, तथा श्री खेंच बाहु के प्रति वपनी विभिन्न शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए उनके और इस पारवेंचरित के "यावण्या दिवाकरी" तक वसर रहने की सगठ वाणी की है —

विनयहर विश्वना कारतेषु प्रत्यावन चरत दुन्न चरेतु । विनयसाम्बन्धर रोममुक्त मुक्तिम्म चरत गाँह विश्वन्यकु । गरह सावस्यन केरामाच्या के निकुम्मी क्रोवरीय भाग । शिरिकोळ साह पुण्डीम्म रत्नु नरनाहि स्मय्य चहत्त् । श्वरत नहिं विगरीय महुद्ध कम्मू जो बीचरवावर गरनमम् । सहित्यन पास्ट्रण एतु सम्बन्धनाहि ति विचित्र क्री हम्

जा सक्क सीम्म सुरसिय समिद्ध ता सस्य पबट्टन अत्यसिद्ध । (पास्य ७११११-८) महाकवि रहमू की समस्त रचनावों में से यह रचना माथा, भाव एवं बीली की दृष्टि से बती हो रोक्क वन पन्नी है। इसके

भारतार रे देवानिक विवेचनों की वीजों को देखते हुए विदिल होता है कि रहनू के बार बताबियों तक यह रचना बडी हो अफामिय रही होगी। रक दौलतारामयी (सक १८९१) कृत "कहदाका" का अधिकास नाम इस रचना को पढ़ने के बार किया गाम प्रतित होता है।

श्रान्तकुमार चरित :—
प्रस्तुत वर एक्कुत एक चरित काम में हामी ४ इंपियों के ७४ करको में करिय ने मण्डुनार के चीरा वा चर्यन प्रस्तुत एक चरित काम में हामी ४ इंपियों के ७४ करको में करिय ने मण्डुनार के जातिवार का चर्यन, विशेष हैं। हाका क्यानक वीर परम्पार काम को चर्चन, वृतिय वर्षित में हुमें की में के क्षावित का चर्चन विशेष के विशेष हैं। विशेष के व्यवस्थित के प्रस्ता के विशेष मान पूर्व विषय के विशेष विशेष के विष

धन्यक्रमार चरित में कवि ने अपनी वर्षरचित ४ रचनाओं का उल्लेख किया है जिनके गाम है (१) पार्श्वचरित. (२) बलमद्र पराण. (३) नेमि चरित (हरिवश्व) एव (४) वर्षमान चरित । किये ने अपने गुरु गुणकीति के आदेश से उनत चरित की रचना की थी जैसा कि कवि ने उल्लेख किया है ---

इय विण मणिवर विद झाइवि मणवसकाए ।

पुण पवडीम जीनसञ्ज गुरुगुणकितिपसाए ॥ (धन्यकुमार० शशिरा१०)

इस रचना में भ० गुणकीति का गुरु के रूप में उल्लेख मिलने से कवि के रचना काल के निर्णय में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। गुगकीर्ति का समय वि॰ स॰ १४६८-७३ है। बत वहीं काल रहम् की ग्रन्थ-रचना का प्रारम्भ काल माना जा सकता है।

सन्मतिजिन चरित —

प्रस्तुत प्रत्य एक मुन्दर चरित काव्य हे जिसकी १० सन्धियों के २४६ कडवकों में म० महावीर के पण्य-वरित का वर्णन किया है । इसका कथा नाम प्राय परस्परा प्राप्त है, फिर भी छन्दों की विविधता, नाना अलकारों एवं रसी की बोलना, सरस एव सब्ज प्राह्म शैली के कारण यह रचना काकी जाकर्षक बन पटी है। इस रचना का प्रवस्ति साग भी जत्यन्त महत्त्वपूर्ण है. जिसमें कवि ने जेल्हा ब्रह्मचारी तथा उनके द्वारा स्वाक्तियर दुर्ग में निमित चन्द्रप्रश्न अगवान की विशास प्रतिमा, हिसार नगर सी स्थापना. गोपायस वर्गन बादि कई नवीन सूचनाओं के साथ-साथ पूर्ववर्ती एवं समकाकीन भट्टा को एवं विद्वान् कवियों आदि के नामोल्डेज किये हैं। हिसार-नगर (पजाब) की स्थापना फीरोजशाह ने की थी, इसकी सूचना भी कवि ने दी है —

जोयभिष्राउ पश्चिम दिसाहि सुपिद्ध पयर बहुसुहजुयाहि । णामें हिसारपीरोज (पूरोज ?) ब्रास्य काराबिज पेरोज साहि ज सत्य ।

वणजववर्षीतं चत्रपासिकमा पवियवणात पहलेरिकमा ।

वित्तम तरमिणि अहमहीर वयहस्वक्कमस्विसतीर । (दै० सन्मति० ११६१४-७) प्रस्तृत रचना में कवि ने गोपाचल (ग्वालियर) का जैसा वर्णन किया है उससे प्रतीत होता है कि वह एक प्रकार से श्रमणपुरी ही हो । कवि में अपनी साहित्व सामना वहीं की थी । बदापि उन्होंने हिसार तक की सात्रा की थी तथा वहाँ भी वे

अपनी रचनाएँ किसते रहे, केकिन बहुत कम । गोपाचल ही उनके लिए प्रिय स्थान रहा या । गोपाचल-पूर्ण में बैठकर भी उन्होंने कुछ प्रत्य लिखे से, जिनमें सम्भवत सन्मतिचरित भी एक वा। वचा --

बोविगिरि दुग्विम निवसत्तत बहुसुहेच तर्हि ..... (सम्मति, १।३।९)

म • यश कीति के शिष्य खेल्हा नामक ब्रह्मचारी का उल्लेख भी कवि ने किया है. विसर्व कि सासारिक शसदों से अवकर मानसिक शांति हेत् चन्द्रप्रम् भगवान् की मृति का निर्माण कराया या ।

'सन्मति जिन चरित' में कवि ने अपनी पूर्व विरोचित रचनाओं का इस प्रकार उल्लेख किया है —

(१) पाइवं चरित, (२) मेथंस्वर-चरित, (३) महाप्रराम, (४) कुगुनाय-स्तुति, (५) सिद्धचक-माहात्म्य, (६) वण भद्र पुराण, (७) सुदर्शन चरित एव (८) बन्बकुमार चरित । इन रचनाओं में 'कुमुनाय स्तूति" विशिष्ट है जिसका उल्लेख बन्यत्र नहीं मिलता।

```
१---दे० घन्यकुमार० शश४-७।
२-दे  घन्यक्मार शहारु , शारार-१०, शारार, शारा८-९, आर्९ार्र,
३--दे० सन्मति० श४।७-१६
४—दे० सन्मति० शहा५
५-वे० वही १०।२८।१५-१६, १०।२९।१-३०
६--दे० सन्मवि शश्-१३
७---दे० बही शराश-१०
 11/15
```

अपने पूर्ववर्ती कवियो में रहयू ने चत्रमूह, रख्यम्, पुण्यत एव वीर का उत्तरेष किया है। इसमें के प्रथम तीन स्वियो है सम्बन्ध में तो बिहानो ने काकी प्रकार बाला है केरिन जीये कवि जीत (११वी करी) के विश्व में बिहानी मा प्यान बजी हाल में गया है। इनकी एक बपश्चर माया निवद जबू सामित्यरियं नामक रचना सिन्दी है वो ख्रास्त्रील है।

अनुत रचना में किर ने बण्ने पूर्ववर्धी एवं धनकाकीन यहारकों की भी एक महत्ववर्ष वृत्ती की हैजो हम प्रकार है — (१) देखेन, (२) विनवतेन, (३) वर्षकीन, (४) नात्वेन, (९) चटलकीति, (६) गुणकीति (वि- वर्षक १४८८-१), (७) यव कीर्ति (वि- वर्षक १४८५-१४९७), (८) मक्तवकीति (वि- वर्षक १५०२-१६१०) एवं (६) कुमार (वि- वर्षक १४०१-१९५०)

महारक यम कीति के खेमचन्द्र, हरियेष तथा श्रीचाल-इहा नामक दीन निष्यों का करनेख भी कवि ने इस रचना में किया है, जिनमें से तृतीय शिष्य को कवि में कुछ रचनाजों में अपना यह माना है।"

प्रस्तुत रचना से यह भी विवित होता है कि महाकवि रुष्ट्र का दूसरा नाम सिंहमेन था (रे० सम्मति ११५१६०-११)। इसके विषय में "मेपरेसर चरित" नामक रचना के परिचय में विनेष प्रकान ताला वा करा है।

## विरासार —

'विक्तवार' महत्ववि रहमू ब्रारा विरोवत एक विद्यान-मरक उत्प है ज्विम विवि वे स्थान में बढ़ ठवा स्वक्त के म्यान में गोया छत्य की योजना की नई है। इसके कुछ द कको में ८५० गायाएँ ह। विकतार की मूमिता की एक ही गावा में नहि ने वपने प्रत्य के बनी बको के विवय मूचित कर दिए हैं। वे निम्म प्रकार हु—

दसणवण्णपपटम गपठाणाम गिरूवप विदिय ।

कम्म अनुपेहा उन् धम्म तह च्ट्ठमं शण ॥ (१।१६)

कपीत् विस्तार के प्रधन वक (की ९६ शायाओं) में तम्बन्धर्मन का निरूप्त, द्वितीय कह (की १६० शायाओं) में निम्पा-स्वादि चौद्ध सुम्पामां के सम्बन्ध निरंग, कुटीस कह (शी ७४ रामायों) में न्यस्वय कान्त्रण, वर्तुत वह (की १९ सामारी) में कपूरी हा वर्गन, पाँच देक ही की ८५ शायाओं में कास समादि दावमों के त्यव एव वनित्त ठठतें कह (की १४५ शायाओं) में में ब्यान (वादि) का वर्गन किया त्या है।

प्रस्तुत रचना श्री बाढू साहू के निर्मात्त रची गई थी । सामारिक रचने से मयमीत होकर उन्होंने महाकवि रहपू से क्सी एक मुन्दर सिद्धान्त परक रचना के निर्माण कर देने की प्रार्थना की थी ।

कता प्रय का विश्य एवं एकान्यीकी स्वामिकांतिकेय कुत 'बारजानुम्या' का स्वरण कराती है। हुन्य, एका एवं बती ही मानिक रोकी से कवि ने इसमें करणानुमीन,परणानुमोन एवं ब्रम्मान्योन का वर्षन मिया है। शीवनीय में निषे पद् तब बाद माह की साम्बोधित करते हैं हो ऐसा अनुनय होने न्यता है कि मानों निजी चड्डेंगे हुए महर्ष बरचा महीरदेश्व का प्रमान करने मम्मान ही पन रहा है।

विस्ताद के केवल में कबिर में "जन्म व" कहर रही हूर्यकों साम्याँ की एकता में कदार करने दिए से के वार्यक हेंद्र बढ़त किये हैं तिनमें महानिव प्रमानिव (सम्प्रका १ से विदे) हर एकत्यावादिकर, एक माना (१ से विदे) हर कमरात्वाद्मीं हर किये हिम हरी किया के अपनावह बादि उसन हैं। हुक वालिक स्वार्ध में मैंसे की दार्थिन प्रति मी देकते को मिनती है जोर "वैद्यान मेंबी", कि "प्यार्क मिन्याव", "किरव्याई", जीव स्वरूप राजिक विद है विदय का प्रतिमानन किया है। सर्थ में कुछ जायांची का व्यन्त साथ मों किया है। इस प्रस्तर वन एकता साहिन्द वेत्री काम विवार प्रतिमानक की पूर्व के स्वयान वाला है। साथ राज्यों है।

दस प्रकार रहमू-साहित्य का परिषय उस्त पश्चिमों में देने के बार में अपने दम लेख को समाज करता हूँ। यह प्रमुख केल की समाध्य बदस्य है, लेकिन इससे ही रहमू के समूर्य साहित्य का परिषय समाज बही हो चला। वस्तुत रहमू

१—दे० सन्मति १।९।२३—२४ २—दे० वही १०।२९।३१, १०।३०।१—२४, 3—दे० वही १०।२८।९—१०।

साहित्य तो एक देवा थगाय शतुर है निकड़े बोर छोर एनं यह गई कर्पारिक्त ही है। इसकी नार-जोब के किये किशी क्यों-हुत्व बहुनसूत्र बहुन सामक की किरदार्थ साराता तथा नाक एवं करणता बन की कासस्वका है। ऐसे हमूर में सहता ही कमाशहून रूपने के कथा में कुछ होने की उपनामार्था नाजी हुए गोब कर पुत्र कुछित को नहीं हाहा वह हिया गाया है वहाकर एक मार बहेरक व्याप्तार में किए हुए एक महत्वती की नाक्या महत्त्वमूर्ण किन्तु कारकारिका उपनामों का मीरिकट परिकार बिवास कारों के साम्य जानिकत कराजा ही है।

प्रस्तुत निवयम में उत्तम महान्तांव की बग्य रचनाजों के विषय में भी हुआ निवाने की एवडा थी, ठीकन केब निस्तार के मार्स से चन्हें महा गही है रहा हैं। इस निवयन में प्रस्तुत रचनाजों बग्यमी जग्य बावसक उदरारों को देने की भी एक्सा भी, केविन कर्नें न दे सक्तें का भी प्रमुख कारण पूर्वोगत ही है, किन्तु वे बभी मेरे पास क्यावार पुरिवात है जो बाव-स्वत्तातवार प्याच्यत किये जा क्लेंगे।

## जैन-भिवतकाव्य

(ले॰ खा॰ प्रेमसागर जैन, अध्यक्ष हिन्दी विमाग जैन कालेज, बढौत, ए॰/पू०)

यदिन हरिप्रस्तिप्रामृत्योक्तमु, भवित्यास्यन, नारद परिस्तृष्ट और शाध्यस्य सुन्नो की मीति वैन परस्या में वित्ती मिलाइन का निर्माण नहीं हुना, किन्तु अनेक मेंन र्रद्धानिक रहनों में महित स्वयो विशेषन वरास्यन हुना है। मामाई मूट मुक्तु (हासी प्रार्टिक प्रमाणिक) में किन्द्र मिलाइन प्रमाणिक प्रमाणि

आपार्स बमालावि (वि-व- हुवंचे वातान्वी) के तत्वार्यकृत में नवा, दिनम और बंगापुर के वात्मा में कोक दूरा मा निमां पूर्व कि अपूर्ण में एक पूर्व के दारा वीचे पूरण मानवार के उत्तर में विश्व के कारण कहा है। वात्मा के वातान्वी के वह सुन पर वार्म के कार्य में नवार्य मानवार्य दि पूरीओं की प्राप्त है। वह में नवार्य में पूर्वण्या (कि व- व्यविक्ष वातान्ति) के 'वर्षायोगिक', मानवार्य मक्कक (वि- व- वातान्वी वातान्वी) के 'वर्षायां विक्रा में ती कार्य मानवार्य कुरातार्य (वि-व- १६ सी वातान्वी) के 'वर्षायां विज्ञान में कार्य स्वतंत्रक मानवार्य है। इसने व्यक्ति कार्य के वीचे कि वातान्वी के विकार्य में कि वातान्वी के वातान्वार्य में कि वातान्वी कार्य कार्यक्र में कि वातान्वी कार्य में व्यवश्चित मानवार्य के प्रविक्ष में कार्य

वमास्वाति के परवादा आवार्य वमानव के 'बमीचीन पर्य वाहर' में बढ़ा, विनव, वैदानुरन, विनेत्र और पुर-पतिन रर तार्विक रुप कि विदार किया पत्रा है। वे बनानी परीक्षा की क्वांटी पर कहाने के उपया ही विनेत्र के परप नक्त व के वे वानोने अपनी अदा को सम्बद्धा कहा है। उन्न सम्ब का गरावीच बातावरण वनके वर्ज और पारिक पत्रा कीता मानवा था।

बारामं पूच्यार ने वर्षपंत्रिक्ष के मंत्रिक्त रख-मस्त्रिय मी वस्त्रुव में छिबी है। वे स्वंपवानील 'मान की पूलक में प्रकाशित हो चुकी है। परही बारामं के स्मामिक्त और एस्टोप्टेस में मी समापि और पुरवालि से सम्मिन्द स्वंप्र कर एस विसरे पर है। विक्रम की पौष्पी बतान्यों के ही बायार्थ सिद्धान के श्रापित्रक स्त्रोप में भी मीत्र के विषय में सूत्र प्रकाशित हुआ गिमका है।

आपार्य योगोल् (छठी कालवी हंतवी) ने परमानगरमध्य-योगवार की रचना की थी। यह सम्प्रक भाग का एक महत्त्वपूर्व चन है। इसका प्रकारण परमञ्जावमानगरक, बनाई, है हो चुका है। इसमें प्रणान सिंह बीर साला की एकल्प्या दिखाते हुए उनकी भनित का निरमय किया नया है। बात ए० एन० क्लाभ्ये ने हम धर को ख्रावसी समा है।

याचार्य यदिवृप्य (विन्ता = कडी वडास्ये) की दिलोरसम्बादि (बाह्य) में विलेज के रचकरवारू जाँद ताक्षमधी भीता का दिस्तृत वर्षन किया पर्या है। अनुतेन कहरिय मन्दिदों, देवनी और देतो की सांता के विवस में पर्यान किया है। भत्तिक के मुख्य बन, बदना का दिवाद-उत्तराध्ययमृत्य, बावस्वतनिर्दृष्टिक और बृहकरवाद्य में तथी परिद्यों है किया गया है।

सारातं विधानंकीर्सः (वि॰ स॰ सातनी सहात्यों) के भनवती सारायना तथ्य में जैन सनित पर पर्याय सामग्री उपकार होती है। उपनित नंत्रामंत्रे मुख्य विद्यानों के सामार से मनित अधिकपा किया है। यह निसानक्ता प्रार्थ से कर स्तरो पर पदम-परित्यों की बढा, तेया, किया, कैया, कैया, कैया, क्या, क्या, किया की सामश्री हात्य को है। से विध्यान्य परित कर सामग्री की स्तित का स्वीत है। से विध्यान्य की स्तित र्थन मन-पर देव देवियों की पश्चित है सम्बन्धित है। इसमें बाचाई महिल्लेष का 'भैरत प्रद्मास्त्रीकर्स' अहादिक प्रसिद्ध है। इसमें देवों रूप्तमत्त्री को शायना के किने निश्चित पत्तों का निर्मीय किया गया है। विज्ञानिक में मी देवियों की शायना से सम्बन्धित सिद्धान्तों का कल्लेख हुना है। स्तिम मिलन का प्रमाता —

आपार्थ केवानि इत्यसार वे 'कार्योविट' में निका है 'कह्वायानि बहुबेन इवचने प वार्यास्त्रिकृत्योत्राप्तां मिता'। इस्का तात्त्वर है कि बहुने, प्रयोत, बहुबे, और सम्बन्ध में वार्यास्त्रिक्त हैकर बहुवेण करना सीच है। बात्त्रां से तेन-वेन में भी सामित्यक में, "किने कितानि मूर्व प्रत्यापनी । इस्त्राप्तिक इस्त्राप्तिक विकारिक सिक्त कितानि में कि कितानु सन्त्र तो बहु है कि वर्ष मीतान्य मनत्त्र में —ती त्या का प्रदिक्ष है मीर मी एम त्यानने का वस्त्रेष्ट होता है, बहुवार में मैंसे समझ है ? या मुंगी होते को में कि क्या शायार है।

बाचारों कुन्दुल्य के क्यानुसार गीतरान भनवान, में किया क्या बनुषर वान के बन्ध का अर्द्धानंत्रत् भी कारण नहीं है। जाने हिंग्दे से प्यारपोजी में राज करने बाका सम्पान्तिक हो बाता है। बाता में मोनेजु का कमन है कि "पर" में होने बाना राग हो कम्य को होते हैं, "व्या" में होनेचाका नहीं। भीतरानी परामाना "पर" सही, अर्जिनु "व्या" बाता ही है। अत निनंत्र में राज करना अपनी आता में ही प्रेम करना है। "व" में एक करनेबाका मोनवानी होता है।

इसके अतिरिक्त बहु ही राम बन्य का कारण है, जो शाशारिक स्वार्थ से मेरित होकर किया गया हो । निफान कनूराग में कर्मों को साफो की मिला को होती। बीतराग में किया गया बनुराग निकास ही है। बीतरामता गर रीकर ही सकत में वीतराम में कनूराग किया है। इसके जनकर में यदि बीतरामी पायाब व्यवने मकत में बनुराग करने करों, तो मक्त का रीकना की समान्य हो वायागा। बार अमयान के कपने जगर न त्या चाकता है न बनका करित में में ।

याचारों हैए चटा है प्राहृत व्याकरण में अदा को ही मन्ति कहा क्या है। पास्य-स्-मृत्याचारों में में महिन के प्राहित्याच्या में वैसा के साथ बदा भी भी मानत है। जावानी सम्मत्य में बीचीन मंत्रीस्थाएं में स्वाह के साथ महिन हो हो स्थित मानत मानत है। मानत मानत क्यानिय के प्राहृत के मानतिय कही है। साथ मित्री क्यानिय के प्राहृत के प्राहृत के स्वाह के प्राहृत के स्वाह के प्राहृत के स्वाह के प्राहृत के साथ है। क्यानी है। क्यानी के प्राहृत के साथ है कि साया की स्वाह के स्वाह के साथ का करते हैं कि साथ साथ से देश के साथ कर साथ के साथ के

आरफ आर के ''शा' का वर्ष मी सदा ही किया गया है। यदियान एक्टेक्टरेश में किया है, ''श्रीन प्रचाित सरायंत्र्यात निराय मानविति या। '' यामक ब्या के हाग ही सारायाशास्त्रपत का कर या बता है। वह स्थानी स्थाना में देखने में मान यह किया, किन्दु वितंत्र में ब्या काता है। विनेत्र में यासाया मानवित्त का क्या कहा है। है स्वा है कियों मानवित्त की स्थानी के स्थान की यान बाता है। निन्दु बहु स्था कम्पन्त् स्थानी सहिते, सम्बन्ध का सर्वित् स्थान हम्म भी कीन सारों में मूझ कान बाता। क्यती सुखाते के कारण है सम्बन्ध कम्पनाह विनेश के दूर-स्थान का संके है। इस्ता बहु है है किन सामारी में सुखात के प्रचाद करा होने किन्दु सह स्था

निर्दासमीत में, "बन्द्रजनस्वान्हर-नाम पुण्यान्वण्यायम्हरमधीह हैवा या हा मंत्रि" किहा है। सका सर्दे है-ज्यान है समान में यह है जाना, त्या बहुक करता, तीव नीकात, सामव तेवा सार्वियों केता है हुए ही मिल्त है। एन्द्रेन्द्रीय में, देवाचा मीक्विंग्य" "बहुक पांच्या अप के बेता किता ही है, हैवाम कर्ष मी विकास मिल्ले है। एन्द्रेन्द्रिय में, देवाचा मीक्विंग्य" "बहुक पांच्या में त्या में नार मेंच माने है। इसमें उपचार किया मा सेता है सीम सम्मार है। सामये कुण्याद ने क्यापर दिल्य सामसी के पीछे पीछे चलने, सामने साने पर सद ही थाने, क्यार्विद्या सामक्यार करने में जहां है।

हत मादि यह बित हुना कि निनेज के कुएएए, बदा बीर देवा करने को पश्चि करते हैं। किन्तु प्रकाश यह है कि देन विद्वारण के बमुवार निजेज न कर्ती है भीर न सोका, किए जान जागी जातियों में जमसे कर्ती भी क्वारी हैं। हास्त्र उत्तर देते हुए आगान सम्बन्धार में विचा है—जिटक मनवान के चूना करनाते के कोई दासने वहाँ हैं। मीकर मीज है पिछ है। तिम से मी जनका मीदे मोमान नहीं है, साविक उनते से में राजा निकक चुना है। किर मी जाते पुत्रम पूर्णों का स्मरण मन्ता के जिसा को पान मार्ने से पवित्र कटता है। बनववर् को नन्ता के इस स्मरण का मान बीच्हीं होगा, क्लिप जन्दी के पूर्णों के स्मरण को स्मरण का जिस पवित्र नना बीर पाण नन मुखे। बदः बहु सो उन्हें कहीं हकता हैहै। इसी दूर्ण को फेकर देन मन्त्र परना में में बिनोज्य है कभी साचना करता है, कभी प्रार्थना और कभी क्रिसी। प्रार्थीन मेरिय-पुरस्क कांध्य :—

संख्या नाम में तो समानेतात केन सुति सोनों में एन बहु है। सामाने सम्बन्धा के लायम् सोन राम हुनि रेखा जाने मानेता महिना है। हो सामाने सामानेता के सामानेता राम हुनि रेखा जाने मानेता प्रतिस्था सिना है। अस तो राम के स्थान के स्थान के सामानेता है। हो सामानेता है की सामानेता है की अस तो सामानेता है की अस तो सामानेता है की सामानेता है है स्थान है है। स्थानात तो सामानेता है सामानेता है है स्थान है है स्थान होता है सामानेता है सामानेता है है सामानेता है स

मुख्य विद्वारों का क्या है कि बनावंत में सृद्धि कारों के निर्माण मही हुआ। यहां बासार पर में दियों मिलनाम की बारां में है में मिलनाम की बारां में है में मिल में की बारां में है में मिल में की स्वारं है कि में मिल में कि बारां में की बारां में की बारां में है में कि है में कि कि कि कि में कि है में कि कि कि में कि है में है में कि है में है में

स्तोत्र समुख्यम् में प्रकाशित हो चुका है। अंत देशियों की मश्चित्र में मी क्लेक स्तुति स्तोत्रों की रचना हुई थी। मेरे पी०एच०डी को क्लिय प्रस्तुत किये नरे वीण निक्यम् में देशी पदावती, अधिकार, चकेलरी, व्यात्रमातिनी, सरस्वती, स्रीव्यत्या और कुस्कुत्म के पुरातारिनक, पेरिस् जगर्नुना सुविन्सीनों को प्रति हो हुना, चन्नन वाँ र गनाम राने के एवं में के न्यांत्र की विशेष प्रमृतियों का प्रमुद्ध हुना है। इस सम में नाम्यापन का महस्पूर्त स्वान है। जा कांच्य वित्यूप की निर्माणनार्थी जो प्राप्त मिं व्याप्त कि वाला कि स्वान कि स्वान का है। जो को कांच्य की निर्माणनार्थी जो का स्वान कि स्वान के स्वान कि स्वान

बन्दारा भी बीन मिन्दा का मूर्य क्या है। कन्दाक नृष पर किसी गई महत्वाहुनिसुन्ति में, उत्तराध्यमन मुत्र बीर सार-स्क्र हुमों में हुर्तिमहाबूरि के कन्दा पत्राक्तक में तथा मुक्केष्ठक मुक्तावर में बन्दा का वैद्यानिक निरुप्त किया है। स्कृतक्ष्यन में मेर् कैपन क्षान किया में नैं १० माइक की गायाव है। विनामसुर्ति के बना स्थान विकास में १५० माइक की गायाव है।

आपांचे समानाव ने देशांतिक निर्में के पाएंगी की पिरार्थी नार्यों हो का सार्य में ही दूबा चहु है। नव्यवस्थान हुआ वा बालोंक कर्ववस्थान हुआ वा बालोंक कर्ववस्था आपार्थ किहान के किस्सार्थनी हैं ने उनके प्रश्ना होता है। इसके प्रशास प्रत्याक्ति हैं से किस क्षेत्र के किस के बात के किस है। इसके प्रत्याक्ति हैं की है। इस के बात के बात कर्वा के क्षेत्र हैं की किस वस्त्रावाद्य की क्षेत्र करने का मुख्यत कर है। इस हुआती के क्षेत्र करने का क्षित्र हैं है। किस की क्षेत्र के क्षेत्र करने का क्षित्र हैं की क्षेत्र कर है। इस हुआती के क्षेत्र करने का क्षित्र हैं है। किसी की क्षेत्र करने क्षेत्र का क्षित्र के कुलात्यक है किस है है

हिन्दी का जैन मक्ति कान्य :---

हिन्दी का मन्ति-नाम्ब कानी ही उपपूर्वक कूरे राज्या से बजूराविवा है। उसका रिवासन नीमका मनिवारण और सकका मनिवारण के रूप में निवारण जा पाउटा है। शिक्षक बढ़ा किस को कहते है। विस्त वज़्यक है और रूपूर्व जाकार ने पृति है। दे तो के में रिवारण है। उसने बज्जब्य, वर्जन, व्याप, मेंती, सुमाना, बन्याहन, बजूरवानु बीर बन्यावारण सम् के बाठ मून रोगे है। बायाओं बोजीहन है विद्वारण की आपता इस हो उस प्राप्त है। वाचार्य मुख्याद का उपना है कि बाठ कर्यों के नाय से युद्ध बत्याण की आपता होती है, जो है। विद्वार क्लाहे करी एसी विद्वारण का साथ है विद्यारण की आत्मा मी निराकार है, अवुष्य है । हिन्दी के जैन कवियों ने अपने मुक्तक पदों में सिद्ध और आत्मा दोनों ही की सम्बोधन फरके अपना भाव प्रकट किया है ।

सकत बहु बहुन को कहते हैं। चार पातिम क्यों का बहु करने हे बहुन्य सिकता है। बहुन को बार क्यांकित कर्मों के मात्र होने तक समार में काना होता है। वे सकतायल में कंकर स्वार को जारेख देते हैं। उनके परीर होता है में रिकार देते हैं। हिन्दी के मात्र विश्वाने ने बहुन की मीक्स में बहुन कुन किया है। इसी सकत मीक्स पार्ट बार होता है। काम्यान, तारू देन देवियों, मेंतर, मार्टि, मोन्टर बोर तोवियों ने शिक्ता वा करता है। वे तक परि होता है। काम्यान, तारू देन देवियों, मेंतर, मार्टि, मोन्टर बोर तोवियों ने शिक्ता वा करता है। वेत कर स्वार्थ हैं का किया है। किसू तुर्व कि हिन्दी का मार्ट करियों को निकार की रिकार में स्वयान स्विता है। विशेष को देता की मेंतर की स्वयान सिकार है। काम्यान के स्वयान सिकार की स्वयान सिकार की स्वयान सिकार की स्वयान सिकार है। किस की सिकार की सिकार मेंतर की सिकार की सिकार की सिकार मेंतर की सिकार की सिकार मेंतर की सिकार की सिकार मेंतर की सिकार मेंतर की सिकार की सिकार की सिकार की सिकार मेंतर की सिकार की सिकार की सिकार की सिकार मेंतर की सिकार की सिक

ता 6 बारी स्वार हिमेरी के क्यानहारा एक एकम्पत्र सुम्ब ने सिव मात्र को मीरणाय तात नात रिया है वहरें मीरणायाओं को समेवा गांचिक हतियाँ स्विच्या ने एक मुख्य ने वह हिमोरी मून्यानात वरहें होते सित या । इस इतियों में मैंना मीर्थात व्यवस्थी एक्सार्य हैं। कर्मयों मात्रिकार है, जी बार्क्स हिम्मा के स्वार्थित में ता है। होने एक्सा मुख्य स्वार्थित कहीं ही करका मुख्य सर एसे महाने क्यानिया का स्वार्थित कहीं ही करका मुख्य सर एसे महाने क्यानिया का स्वार्थित कर ही हो करका मुख्य सर एसे महाने प्रकार का स्वार्थित स्वार्थित कर हो हो है। इस एसे एसे सर मात्रिकार हो हो ही कर हो महाने हो है।

हिन्दी व्यक्तिय में देवित्य में देवित्या काल, विर कर २०१० (वह 7.6%) वे दिन कर १३०५ (वह १११८) इन निर्माणित किया गया है। इसके पूर्व खुटा यहते हैं, महत्त्व मंदीर स्वपाद के बातिरिक्त केवा माना करते हैं प्रधान में मंत्रीवादी मादन ने विकाद कि "सहस्त्री मार्डवर्डामेंसे विवयम् एक्ट । वेबायमास्पूर्णस्व नीमेलंड वह रहा हां । मार्गीयास्प्रताय समस्याक का कमा है कि बारामों केवेल (विर कर 550) के वहते हैं केवा माना मंत्रीक हो एक्टों । मार्गामें देवितन ने स्त्री मार्गामार ने किए दोशे का अपनी किया है के वहते केवा मार्गामा है के हैं। इस का बहा किहा की का केवेल समार्ग मार्ग के केवेल मार्ग मार्ग केवल मार्ग मार्ग केवेल मार्ग मार्ग मार्ग केवेल मार्ग मार्ग

जो जिनसासन भासियत सो भइ कहिंदत सार ।

जो पाले सह माउ करि सो तरि पावइ पार ॥

स्वतं प्रमुख्त व्यव कर, निमानित और पासुक्त प्राय कमी देकाया है है। देव-माना को ही प्रायंत्र हिनों कही है।
यह पास ही साथ चकर निकारित हिनों के रूप में रिपार हों। बाराओं हैएकर वे समझ सी देका-मार्स में करा रूप कर ते रिपार निकार है। बाराओं है पास प्रायं करा प्रमुख्य हैं। बीत है। हमी कार प्रस्त कर है। कि कार पी कार में तर है। कि तो प्रसाद कर है। कि ता प्रमुख्य है। कि ता है। है। कुपल के देव प्रमुख्य है। कि ता देव कि ता है। कि

मगइ सखी राज्ञल मन रोह. नीठ्ड नेमि न खप्पणु होइ। साँचन सखि बरि निरि निज्जति, किमइ न भिज्जइ सामक्ति॥

ाक्षकः च । सक्षकः चामक्षकः।। विनयपन्द्र सूरिके समकाकीन साक्षित्रहसूरि के बाहुबक्ति राज में वपश्रक्ष का प्रयोग हुवा है। श्री विनदत्तसूरि (वि सं॰ १२७४)के "उपवेशरसायनरास" में गुरुवक्ति के वनेक दण्टान्त हैं, किन्तु उसकी भाषा-वेश माथा नहीं है, वह तो टरुद्र अप भंग का निदर्शन है। सी जिनपदान्दि का "विक्रिसहफान" बाचार्य स्थलभद्र की मनित में किया गया है। बाचार्यस्थितम् भद्रवाह स्वामी के समकालीन में । जनका निर्वाणस्थल, गुरुवारवाम, पटना स्टेशन के सामने कमलदह में बना हवा है। यह रचना भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उत्तम है । भाषा हिन्दी के प्रारम्भिक रूप को लिये हुए है । ऐसे सरस फार्गो की बक्षणा परम्परा वि० सं० की अठाराजीं जतान्त्री तक तपलब्ध होती है । चनता काम के पानम नर्गत का एक एक हम प्रकार है :---

999

सीयल कोमल सर्राह बाय जिम जिम वायंते। माण-महक्कर माणीमद्र विम विम नार्चते ॥ जिस जिस जलवर मरिय मेर रायचंत्रकि मिलिया ।

तिम तिम कामीतवा नवण नीरहि झलहलिया।।

नेमिचन्त्र भंडारी, खरतरगच्छीय जिनेस्वर सूरि के पिता ये । वि० सं० १२५६ के रुवभग 'जिनदश्रुभसूरि गुगवर्गन' के नाम से एक स्तुति छिली थी, जो जैन ऐतिहासिक काव्यसंत्रह में प्रकाशित हो चुकी है । यह स्तुति आचार्य-मिन्त का दृष्टांत है। महेन्द्रपुरि के शिष्य श्री धर्मसुरि ने वि० सं० १२६६ में जम्बस्वामीवरित और स्वलिभद्ररास की रचना की। दोनों में क्रमण: ५२ एवं ४७ पदा हैं। अगवान महाबीर के निर्वाण के उपरांत केवल तीन केवली हए, जिनमें अन्य स्वामी अस्तिम से। स्यलिभद्र के विषय में लिखा ही जा चका है। शाहरयच (वि० सं० १२७८) ने 'जिनपतिसरिधवलगीत' लिखा था। ग्रह 'जैन ऐतिहासिक काव्य संप्रह' में छप चका है। मंत्रिवर बस्तपाल के बर्माचार्य श्री विजयसेनसरि ने वि० सं० १२८८ में रेवंतगिरि रासो का निर्माण किया था। यह प्राचीन गुजैरकाच्या संबंह में प्रकाशित हवा है। इन सब की भाषा हिन्दी है। वेपिकारभवतारी का एक पता देखिये :--

> पणमवि सामि बीर जिज, गणहर गोयम सामि। मुधरम सामिय तुलिन सरण्, जुन प्रधान सिन्नामि ॥

विक्रम संवत की चौदहवीं वती में बनेक बैन कवि हुए हैं। उनकी भाषा हिन्दी थी। उनकी कविताओं का मल स्वर भवितपूर्ण था। खरतरगच्छीय जिनपतिसरि के शिष्य जिनेश्वरस्ति ने वि० सं० १३३१ के जनमग अनेक ऐसी स्तृतियों की रसना की, जो वह, जानार्य और जिनेन्द्र की अस्ति से सम्बन्धित थीं । जिनेस्वर सुरि के खिष्य भी अन्यतिलक में, वि०सं० 93 ots में. महाचीररास का निर्माण किया था. जिसमें केवल दस पदा हैं । यह रास श्री वंगरचन्दजी नाहटा के निजी संग्रह में मीजव है। लक्ष्मीतिलक का 'वान्तिनायरास' और सोममृति का 'विनश्वरसूरि संयमश्रीविवाहवर्णनरास' प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रिन्ती के भक्ति-काल में जैन कवि और काव्य :--

बवापि रामचन्द्र शक्त ने मस्ति-काल वि० सं० १४०० से १७०० तक माना है, किन्तु जैन हिन्दी भक्ति काव्य की दृष्टि से उसकी दि॰ सं॰ १८०० तक मानना चाहिये, न्योंकि जैन-हिन्दी के भनित-काव्य की प्रीढ़ रचना दि॰ सं॰ १७०० से १८०० के मध्य ही हुई।

राजशेलर सूरि (वि॰ सं॰ १४०५) का जन्म प्रश्नवाहन कुछ में हुआ था । वे तिस्वस्तूरि के शिष्य थे । उनका सम्बन्ध कोटिक गण की मध्यम भावा के हर्थपुरी बच्छ से बा। उन्होंने हिन्दी में 'नेमिनायफार' की रचना की थी। यह २७ पद्यों का एक एक छोटा सा खण्डकान्य है। इसमें नेमिनाय और राजुल की कवा है। राजवेसर एक सफल कवि थे। भावों और दक्यों को चित्रित करने में उन्होंने बद्मुत प्रतिमा का परिचय दिया है। विवाह के लिये सबी राजुल के पूरे नित्र की कतिपय पंक्तियाँ देखिये :---

किम किम राजसदेवि तथाउ सिषगाह भणेवउ। चंपद गोरी अद्योई अंगि चंदन छेन्छ।।

संप मरावित जाइ कृत्म कस्तुरी सारी। सोमंतद सिंदररेड मोतीसरि सारी॥

विनयप्रभ उपाध्याय (वि॰ सं॰ १४१२) सरतरवच्छ के बैन सामु में । उनके गुरु का नाम दादा जिनकुशकपूरि था।

जनकी प्रमुख एचना का नाम 'मीतम राखा' है। यह इति मनवान् महाबीर के प्रमय नचवर मौतम की नावित्र हे कार्यमान है। इसमें माना स्थान पर कार्यमानों के कहारे नीज़न त्यामी की बोधा था दिन समित किया नचा है। इसमें सीतीरक निरम्पन जाणधान की हतियाँ में ५ शुविदां नी रहे। जमें निवित्र सीत्त्र देवे सूत्री में अन्यास्त्र हिन्दे महे ने देवने देव-के कामम पत्त हैं। इनमें 'डीमम्मर' ह्यामितवान', 'एडिक्टर के विद्या में 'जनकित हो चून है। सीम्मर हथा पूर्व विदेक के विद्याम बीत तीक्यर में एक हैं। जनका वासन नमी चल रहा है। यह १२ वर्षों का एक मोटा स्वत्र है। है। इसि ने किसा है कि सीतीर के लोगी विस्तर, जनका के दिन्दिमारे वारास्त्र नो समूत्र में तरंगानिका, सीमंगर

में स्वन्यत वराध्याम के दोशायुक का नाम जिनोस्पत्तार्थं या। व्यक्षीते विव वंव १४५५ के वरणना दोशा तो ती। नेपान्यत वराध्यामा की तीन रपनाणे व्यवक्या है—किरोस्पत्तीर विवादक, कवित्वक्षात्मित्वकृत मीर तीमान्यत स्वातान्तकत् तीनों हो प्रसित्त वे मानेपाल है। पहुके में मुन्तीत और व्यविद्या दो में वीपित्र प्रसित्त है। किरोस्पत्तरि रिवादका में भागार्थ निजीयर का दोशानुभागी के बाग विचाह हुआ है। यह एक क्लक काम्य है। विश्ववाधितकत्त्व में बोहान्तक्षा तीर बीर सानियान की, तथा वीधान्यत्याची स्वत्यन में बीगन्यत स्वाती की व्यक्ति की गई है। में दोगों ही स्वत्य केनकोत

महारक सकतनीति करने समय के एक प्रतिव विद्याल् थे। जनका शंकाय नामा पर एकापित्स था। जहाँने शंकाय में १७ वर्षों भी रचना भी थी। प्रतिक उत्तरकारि का करने है। महारक एककारीत प्रतिकारण में में १ जनके हार प्रति-रित मुस्तिमें तै कराने प्रतिकार निर्माण में करने कर में स्ति है। महारक एक प्रत्य १ भी खाने का करायी कराना मार्ग है पर महार्थ में इस की महारकार प्रतिकार महार प्रतिकार कराने प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार महार हुआ। में हिन्दी के एकक कवि थे। प्रयत्नाम के वैना शासन कवारों में स्वतिकार हिन्दी में सामी हुई सरेक कविता तथाना है है, किएमों स्वाधान-विविधानय स्वतिकार क्षार्थ में स्वतिकार का स्वतिकार के स्वतिकार का स्वतिकार के स्वतिकार स्वतिकार का स्वतिकार के स्वतिकार स्व

ति वं कं भी १६ मों करी, मैंना हिनी मिल-जाम की मुख्य एक्सामें से किये प्रसिद्ध है। मूर्त पेरिकोर (वि- वं- १६ मों से त्री त्रूपीं) भी मों मान के प्रस्ता में स्वाप्त के प्रति के मीत से मान कर दिया मात है। यह के दिव स्थान के प्रति के मीत से मान कर दिया मात है। यह के दिव स्थान के प्रति के मीत से मान कर दिया मात है। यह के दिव स्थान के प्रति के मीत है। वह के प्रति के मीत के प्रति के मान कर दिया मात है। यह के दिव स्थान के प्रति के मीत के प्रति के

अठसठि तीरय परिभमइ, मुद्दा मर्रीह भमंतु।

बप्पा बिंदू न जानहीं बानन्दा घट महि देउ वर्षतु ॥

मिन महरसार का कमा श्रीमाणवंद में हुता था। उनके निवा का नाम 'सबवेद था। कारमा से ने दूर तुर्गों का माध्यम किया और उनका मार सेनीसर के 'सरिज में सिक्त कर है राम। उन्होंने किन के 1909 में नेनीसर गीर से रपना की थी। वह एक छोटा था गीककार्य है। महारक बात्रपुर्व मुख्ये के सरस्यों एक के हमाहरणतंत्र में स्थापना में हुए हैं। जेने पातु प्रतिमानेक चंदा है स्वरूप है कि विक के १९५० वह स्प्रदार कर राजींका रहे। में संकट, पुरावती और हिन्दी के सिवाद में । हिन्दी में सिवाई है उनकी थी। रपनार्थ करकार है—मीदरस्था है। को पोनहरू, पुरावती और हिन्दी के सिवाद में। हिन्दी में सिवाई है उनकी थी। रपनार्थ करकार है—मीदरस्था है। से संकट, पुरावती और हिन्दी के सिवाद में। हिन्दी में सिवाई है उनकी थी। रपनार्थ कर है—सिवास्था कर है। स्वरूप के स्वरूप करवाद की सिवाई से अपने से स्वरूप कर स्वरूप कर स्वरूप के स्वयूप के स्वयूपन सिवाई में। उनका सेवहन प्राचार सीर- कार था। वे 'पद्माणा कवि बज्जवीं' कहातों ये। उन्होंने हिन्दी में तत्त्ववादहुस की दनता की है। इसकी हस्ततिस्तित प्रति अन्तुप्त के ठेतिकांने के वेता मन्दिर में नोहप है। इस राचना में यह अभ्यत्त की ही मादि वर्ष और जाति के बेद को इनिया माना प्याहे, पुत्त की महिला का जनकी है जोरी विश्वाननक्ष्य जात्मा के पित्तवस वे मोख का मिनना कहा नया है। इन्हों की दुनी हुंद एक दुनरी हिन्दी की इति पहुनिवादि सुद्धींत सभी प्राप्त हुई है।

पित्रवायम्प्रित एकी क्यो के एक वायर्थ्यात क्रिये हैं। वे मानुस्तरीय सुद्राठन वास्त्रमान के रियम है। विश्वनक्ष्य सुरिये संद्राहत वास्त्रम के रियम है। मुनि विश्वनक्ष्य सुरिये हैं। व्याप्त के स्वाप्त है। क्रिया में। मुनि विश्वनक्ष्य सुरिये हैं। व्याप्त क्षया के राजिय है। क्ष्त्रमें तीन क्षत्रिया सम्प्राप्त हैं स्वाप्त के राजिय है। व्याप्त क्षत्रम के राजिय है। व्याप्त तीन तीन क्षत्रिया सम्प्रप्त हैं स्वाप्त के राजिय है। व्याप्त के राजिय है। व्याप के राजिय है। विष्त के राजिय है। वि

किर करणी (मि॰ व॰ १५५८) क्योंक्याक मात्रि में करण हुए ये । जनना योन यहारमा था । जनने रिता का नाम हिंहर था, यो एक कीय में । जनने मात्रा अर्थनिक भी अर्थनी की मत्रिय एक्या है क्यानिक है विकिद है । एक्यानिक प्रतिक है । एक्यानिक प्रतिक है । एक्यानिक प्रतिक है । एक्यानिक प्रतिक प्रतिक है । एक्यानिक एक्यानिक प्रतिक प्रतिक हो भी प्रतिक प्रतिक एक्यानिक प्रतिक एक्यानिक एक्य

बातक वब पित उदम कराय । व्यवकार सर नाम पानाम ॥ वातक विद्व होरा बदि वृदो । बित्तमात करे चक्कपूरो ॥ पता बिला करे दह छारो ॥ यो बातक बादिव को होरा । सूर स्वमात न छारे कोग ॥

कुचलनाम बेतलमेर के राजन हरराज के बालित वर्षित में। राजन हरराज का समय सम्पर्धी रही का स्थय सार माना खाता है। कुचल-मान का राजनकान मी रही था। बजेन शिकानों को शिवंद है कि कुचलनान में राजस्थानी में सारी कार्यादोंना मान्य रा कुछ के बीच में कर्षणी पोनारा मिलाकर सम्वास्थाना स्वास्त्र कर लोन प्राप्ता किया था। कुचलनाम स्वास्त्रकान स्वास्त्र कर्माचेद कारान्य के विकार यो ऐसा प्रतीत होता है कि वेदी जर्हें क्रियल पासित नाम हे ही मिता है । उन्होंने पनित, गूर्नार बोर दीर बेदे खो एसी पर बरिकार हुन्हें किया । उनकी एकाओं में भी इन्यवहासीत, एन्ट्रिनस, स्तन्तन रामनेनाम तालमान, नीही गार्वनामात्मान्तम् बोर नक्कारणन, मित्र के होसीय हैं । की उनस्वास्त्र भीत की विश्वीया है कि उनमें पूर्व के हिन्द कर कार्य हैं किया की उन्होंने के सहय करने किया जाया है । इसे केस्य उन्होंनेत्र करने वाले दोहों के हिन्दों बाहित्व गया पड़ा है। किन्दु यून्टनियह के ऐसे बाह्य वाल जनम देवने को वह मित्रते ।

सामुक्तीं (ति कं के १९१८) कं कारणानीय कारणानियन के विष्य में । उन्होंने स्वानस्थान रा निकानसूर्त का सारण किया है। वासुनीते कारण कर्य में के उनकी कोंग्रेस कर स्वानस्थान सारण किया है। वासुनीत कारणानी के ही उनकी कोंग्रेस कर सारण किया है। वासुनीत स्वानस्थान कर एक्ट से कर है। वासुनीत स्वानस्थान है। वासुनीत स्वानस्थान स्वानस्थान है। वासुनीत स्वानस्थान स्वानस्थान है। वासुनीत है। वासुनीत स्वानस्थान है। वासुनीत है। वासुनीत स्वानस्थान है। वासुनीत है।

कहि राजमती सुमती सस्थिमान कूं, एक खिनेक खरी रहुरै । सांख री सांगरी अंगुरी मुही बाहि करीत बहुत इसे मिहुरै ॥ अबही तबही कबही, बबही, बहुराय कूं बाय इसी कहुरै । मानिक्रेम के साहिब नेम बी हों, बब तोरन तें तुम्ह क्यूं बहुरै ॥

र्धन की सुन्दरराह, हिन्दी के क्षेत्र वर्ष पुन्दरवाड है नृष्ण है। येन कींद वाष्ट्र वाष्ट्र अपने हिन्दे कींदाय किर त्यावनीय कीं दसी उसने ही । उन्होंने दूनर प्रेराए, सार्थ परिक्रम सुन्दर सक्तर्य कींद पुन्दर निकास का निर्माण किया था। इसने प्रमृत्य किया है। हिन्दे के क्यारे, यह पुर्दररात आदि कींद किया है किया प्रमृत्य है। इसने का स्वार है। यो क्यारे के समय विद्यान है। किया है का प्रमृत्य की है। इसिंद की मानिक की मानिक की मानिक की मानिक की का प्रमृत्य के स्वार है। विद्यान की स्वार की भी । इसिंद की किया है के स्वार की स्वार है। इसिंद की का स्वार के स्वार की स्वार है। इसिंद कींद की स्वार है। इसिंद की स्वार कींद की स्वार की स्वार की स्वार की स्वार है। विद्यान की स्वार की स्वार की स्वार की स्वार की स्वार कींद । कींद की स्वार कींद है। विद्यान के बहु स्वार का स्वार के स्वार की स्वार है। इसिंद की स्वार की स्वार की स्वार है है। विद्यान के बहु स्वार का स्वार की स्वार है। इसिंद की स्वार की स्वार की स्वार है।

हर्पकोर्ति (मिंव संव १६८१) की मुक्क एपनाओं में तथायात और मीश्यस की बिक्ता है। जहींने एंक्सी केंत्र मेरिमानस्थान् भीत, मेरिकस्थाति, सीध बीक्टर चबते, प्रमुशिक्ति, स्वव व बस्यों का निर्माण किया था। करकर्तीत भी स्वृति के समकानीय से। उनकी हिस्सी कृष्टिया मेरिया में नीठ बांग्य है। उनका खेली कियों तथा खोर मूनि को मीश के है। उनकी क्षेत्रीयार्ग पंपनुस्थापतीठ, नियम्पतानुष्टीत, नियमी, बीशमस्तुति बीर एवं है।

ह । जनस क्रांचन न उत्पादनाज स्वादनाजुल स्वत्य हुन स्वादनाजुल स्वत्य हुन स्वादनाजुल स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य कृषि बनारसीदास जैन हिन्दी साहित्याकास के अथनमाते सूर्य हैं। उन्होंने नाममाला,नाटक समयसार, बनारसी विलंद, अपेद पारत, मोहिनिक मुद्र, मात्रा वर्स स्कृत करो का जिलीय विचा था। जाहोंने १४ वर्स की सवस्या (वि॰ कः १९५०) में एक "गरमा" मात्र कर में की कायरा (वि॰ कः १९५०) में एक "गरमा" मात्र कर में की कायर्गत का सार्वात कर करों के सार्वात कर सार्वात कर करों के सार्वात कर सार्वा

मं विर्म्हिन पिय के आबीन। यो तकफो ज्यो जल विच मीन॥ होंहु मगन में दग्धन पाय। ज्यो दरिया में यद समाय।। पिय को मिलो वपननी स्त्रोय। ओला गट पाणी ज्यो होय॥

हती सभी में मनराम, हुन्यमान, क्योनिकय जान्याद और नहत्वा सानन्यन प्रतिमा सम्मन कार्य हो रहे। नगराम का मनराम तिमाम, हुन्यमान के पर, क्योनिकय से ना बन-विकास से राजनन्य में भारनन्यन स्वतर्गि, मोड स्विचा है। समीद मान्यमा सी पित्रमान सामा मोरिक अपना यहाल से भारित है। पा से है पात्र रहे पार्थ है। (७३०) एक प्रतिम्ह वर्ष माने मार्ज है। जनकी विजयन वीरामी मोर्ज हिन्दी नक्सामर बीर पृक्षमा नाम की इतिया यहते में है। उससे हो। पित्रमु कर हिनोस्ट से होता-वक्त, जरदेन वीहानकरों बीर मेरिकामणी बक्की मी प्राप्त हो है। इस्हें कारणा को एसप्तमा में किस्ता साहित ।

त्वित्तर्ह (दिन मन १०४१—१०४८) ब्यद्धारद्वां कात्रि हे एक वायस्थाकों करि थे। इन्हे पूर का नाम वाषक गानिवार्द या। विवर्द्ध में उन्हों दे किया प्राप्त को स्वी । विवर्द्ध में क्यां के पानिवार्द्ध स्वत्यन्त्र एक वायस्य विषे थे। काह्येन प्राप्त के हित स्वार्य कार्य के स्वार्य मानिवार्द्ध स्वत्य प्राप्त है किया के प्राप्त करिया, में मानिवार्द्ध करिया के स्वत्य प्राप्त करिया, में मानिवार्द्ध करिया के स्वत्य करिया करिय

हस समूची मती में मेंगा मनकारिया करनी जोकरणे करिया के किए मंदिन है। करनेने मंत्रिय के वो में मी सीच की प्रमुख्या देहें। मेंचा मनकारियक सायर के रहनेकार ने । कह समस जीरकरों का राज्य मा। करनेने उंकर राज्य में प्रमुख्या देहें। मेंचा मनकार जीर सक्कार प्रमोद्धार मांचा अपनी किए मुद्दानी और स्वकार में विशेष पति मी बीच में दे चुंदी तथा मांची के भी सावकार है। अकती ६० रहनांकी का सकार सह-निकार के मान के तह रहने के हिंदी स्वव्यक्तार कर स्वर्णित सम्बद्धी के स्वत्य हुए या। 'क्षेत्री में बीच किए निक्कार स्वत्य स्वत्य में किए स्वर्ण हुए में हिंदी एक भक्त भगवान जिनेन्द्र की पुष्पों से पूजा करता हुआ कहता है कि है भववान् ? इस कामदेव ने समूचे विवय को बीत दिया है । उसे इसका पमण्ड भी बहुत है । भूग्ने विवयात है कि बाएके चरणों की सरण में जाने से प्रवक्त कामदेव की गिरंग्रा श शिकार में न हो पार्टमा :---

> वसत के चीब विन्हें जीत के पुमारी बची। ऐसी कामदेव एक जोषा वो कहायों है। वाके वर जानिवार फठित के बुन्द बहु। वेठकी कमक हुद केवारा सुहायों है।। माठती सुगब बाद मीठ की बनेक जाति। बगक मुख्य बाद मीठ की बनेक जाति। बगक मुख्य बाद मीठ की बनेक वाति। सुगत की पूर्व वोहि मीठ ऐसी माठी है। सुगत की पूर्व वोहि मीठि ऐसी माठी है।।

यानदाराय एक प्रमुख मंति में 1 हक्का जम्म कि छ० (७०१३ में सबारे में हुआ या। जनकी दिका निरस्त हुई। छाँ व्य सारती को सान कराया नम्म, जो समझन के मान्यन में सामिक दिखा मो दी में है। जनका मुक्त सील हुई पा हुं। मैं कि छ० १९८० में निरस्ता में जायर एक्ट के में 1 जनकी मंत्रिय एक्ट मार्थ-निष्ठास मुद्र में हुई पूर्ड है। एक्ट में भी मराया १२१ है, ष्ट्रण मुत्रामें हैं। पन के साम विल्लुस महील मी निरस्त है, किसके तरसामीन सामरे की सम्मातिक मार्ग भी मराया १२१ है, प्रमुख में हैं। पन के साम विल्लुस महील मी निरस्त है, किसके तरसामीन सामरे की सम्मातिक मार्ग मार्गित का क्या परित्य निर्मा में की परमाया में निर्मा कर है। कहा है। सामराया में मार्ग मार्थ मार्ग म

प्रीमपुरी है शास्त्र मवार में कबि विवासार के हस्तीविष्टा क्यों का जा क्या है। विदासार कार दे प्रोमी थे। उनके शिवा मा मार पहुत हमा । वे को राता वाति में उस्तर हुए है। उनकी रक्षण रक्षण में स्कृत में आर्थि है। उनके हों से हाई रक्षण-उम्पर, विल-उम्म-स्कृतिक एक्स्ट्र-क्षण-व्यव हैं कर सुर किए स्वीच्य प्राम्य का निर्माण की दूर की देवा के उम्मर का निर्माण किया था। विकाद किया तापु है। उनके पूर का नाम मीडिवियक वानामा था। किया विवास के स्वास्थ्य की स्वीच के स्वीच में विवास के स्वास्थ्य के स्वास की है। हिस्स में किया हुना उनका विवास विकाद का नाम की है। हिस्स में किया हुना उनका स्वास्थ्य के स्वीच है। हिस्स में किया हुना उनका विवास किया का उनका है। उनके पर कामभावाप के मीडिवार के बीट की बीट की स्वीच है। विवास के बीट की स्वास के स्वीच की स्वास की स्वीच की स्वास की स्वास

िलोसीकाल (मि॰ व॰ १७५०) वाहुनहरूत के एलेनाने वे । जनस बन्न करफ कर बौर गर्न रोन में हुआ पा । ते क्यानी स्वत्य और अमाजून पूक्त प्रसानों के किने आदि है । क्यूनि पोसीस ते प्रसान के तनक सर्वात्र सार्गान किना होने मेंनीस्तर के पराच्या में किना हमा है किने किने तार्री किना करते कि एक उन्हें के स्वति में है । उनका किना हान मेंनि-पनुक्तायुक्ताम, विष्कृतक परमाय की एक बगर की है । इसने की तिक उन्हों मेंनि स्वाह, पत्तुक प्रमीती, नेमनी रेका, अमाज-स्वानक, सुर्विकार विकासना बर्वनारि और कृतनात स्वतीनी से पता सी शाह, पत्तुक प्रमीती, नेमनी रेका, अमाज-स्वानक, सुर्विकारि विकासना बर्वनारि और कृतनात स्वतीनी से पता सी शाह पाह कि सेने के हुए ने मिला कर पह निव रेसि में - मीर घरो सिर दुल्ह के कर कंकम बांच दई कह डोरी। कुमब्द कानन में सक्के बित माल में ताल विरावत रोरी।। मोतिन की ठड़ खोमित है छबि देखि कर्ने बनिता सब मोरी। काल पिनोधी के साहित के मध्य देखन को दनियाँ उठ दोरी।।

भूगरपात (वि॰ गं॰ १०८१) एक प्रतिवाधान्य वर्षित्र में । कन्नी रचनाई सक्ते प्रवाद गुण बीर जान व्यक्तित्व के लिय प्रतिब है। वेशवाक, मूर्याध्यक्त, प्रवाध्यक्त प्रवाधक्त प

अन्यराज पाटगी (वि॰ सं॰ १७६२-१७९४) जामेर के रहने वाले थे। उनकी वाति क्षण्डेलास और गोन पाटगी या। कहोंने पार्वनाय-सालेहा की रचना थि॰ सं॰ १७९६ में की यी। वे रूपक कार्यों के क्षियने में सिटहस्त थे। उनके शिखें हुए परका-पटपर्ट, सिवरमणी का विवाह और विण यी की रहोई ऐसे ही गीठ हैं।

## कन्नड जैन साहित्य

(लेo—विद्यामुख्य पंo केo मुजबली शास्त्री, संo "गुरुदेव", मुखबद्री)

मानशोरकों के इतिहाल में मान्य के किये एक महत्त्वमूर्य स्वाम है। मानत के मान करने को कातूमा नामीत स्वाम मान्य का प्रतास का है। में बैंद एक किया मान्य होता है। है पहिन्द किया मान्य होता है। हमान्य स्वाम है। हमान्य स्वाम मान्य है। हमान्य स्वाम मान्य है। हमान्य स्वाम के स्वाम हमान्य है। हमान्य स्वाम के स्वाम हमान्य है। हमान्य स्वाम है है। हमान्य कर वीत है कि हमान्य स्वाम हमान्य है। हमान्य स्वाम हमान्य हमान्य

देशिया पारत्य में बाशिवा वर्षिय वर्षिय प्रतिक प्रायामों में कहन बादा भी स्वयान है। इस बादान में होया प्रत्यान प्रतिक, तेवना, क्वायानमां पहुंचे हैं। इसिया प्रायामें तंवाव की राजवा जारि वर्मा कार्यों में कि इसियों में तर्वाती हैं कि एक दो पर भागमां में काब्युटिएमेंकी एक्टबन कहन पूर्व पार्ट में को बादी हैं। वर्षिय हमायामें में किसों बादी प्राया के प्रयाद को भी मामस्कर्ता नहीं पढ़ती। इसिरी कहा वह है कि इस प्राया को का भागपर संकट वार्य, में हम प्रायमों के भागपर में व मामस्कर्ता की पहले हैं। इस्के दिन बेशियर क्याइएर वह कारा है—बादिन मामसों में कि कर कर की स्थापन की स्थापन की स्वाया है हैं वीरिकार निवाह, वोद्यामी के एक्टबन भी र व्यवस्था में एक है किसा की विश्लिय हैं, पुष्पान कार्यों में किस कर स्वा मही हैं, इस्मान्यार्थित क्षेत्रान का वर्षण कार्य है; क्योंसि वर्षण का है, क्यांसि मंत्रि कर है भी इसार्यक्र कर है

मों तो मोहत्नोदरों बोर हरण। बादि स्वारों में उत्तकन पिश्तिपियों से प्राप्तिक प्राप्ति का मूल बेद पूर्वकात हिंद होता है। बाह्मी लिए को तरह उस स्वयू में इन महाकों की लिए मोनूर थी। फिर मी बेद है व्हिंद हरी सहायों हे दूर्व का कश्च पाहिल्स बभी एक प्राप्त नहीं हुवा है। ही, दिवीब सहायों के करियम क्वार विकालन बहरू उत्तकन हुए हैं

१ "कर्णाटक कविचरिते" माग ३ की प्रस्तावना देखें।

२ "कन्नड संस्कृति" पृष्ठ ८० देखें ।

साम ही साथ मालूम हुआ है कि निश्व में इसी खतान्यी के लिखे तये एक माटक में थी कुछ कसट खब्द वर्तमान है।' इसी प्रकार मोंड यमें के अपने में भी मोटूट, जूप, जिन् आदि कसड खब्द जनकम्प होते है। प्राचीन जैन बच्चों में सोनने से भी कसट अब्द मिन्न समने हैं।

मुख्ये बात है हो काब साहित्य को बोर बात दे से बात करा किया बात है । स्वितिक विश्व स्थाप हिन्दी, बैनाता, नायते मेर एकायती आदि पास्त के वान्य में बड़ी हुआ पर, उद्य स्थाप के प्रकार हुआ है । अपने काब साहित्य के उपने एक पी. इस की का सुनी के दे का प्रात्म का किया है। है के दी की के हैं है के प्रकार के उपने हैं के प्रकार के स्थाप के प्रकार के प्रकार

योग-भाक की मांगा को प्रकल्प देने का बारा येय मैंन करियों को प्राप्त है। उपकल्प करव शाहिय में पृत्युप का करि-राज मार्ग है आदिन पर पर करिवायुमार्गन महत्वित सारि कर हो आदि आदि है। हमी करना महत्वित सारक में हारा प्राप्ति "विनित्तवरित्ती" जारिया पारियों के सार्थी मार्निया है। हमा क्षमक पत्रिया हमार्थ्य मार्ग कर सुक्ति पर मार्थिय कीरियाली करिया। करव कमार्थी में "करिय-कसी" जगारि शाय रोग, एव तथा कर ये डीगो सन्दुव्ध "एतनवर" है। करिय-कसी सहस्व एक अमार्थियों का महत्वित स्वाह्मी करियाली हो कर मही रा, हैया एक अम्पपर्यंत विशाप करिया करिया है।

स्वत्य कंत्र पूर्णों में सादि वर्ष (दे कह १५१) का सादिद्याल, शेस (के कह वना १५०) का साविकारपुराल, एत (ई कह १६९) का साविकारपुराल, स्वाद्य (के कह १५०) का साविकारपुराल, तमकर सा नोत्तर पर (के कह कामार १८०) का साविकारपुराल, कामार (के कह कामार १८०) का साविकारपुराल, तमकर (के कह १९८०) का साववार एक १९८० का साविकारपुराल, कामार (के कह १९८०) का साविकारपुराल, कामार (के कह १९८०) का साविकारपुराल, त्रावेदा (के कहा १९८०) का साविकारपुराल, त्रावेदा (के वह १९८०) का स्वतंत्र (के वह १९८०) का साविकारपुराल, त्रावेदा (के वह १९८०) का स्वतंत्र (के वह १९८०) का साविकारपुराल, त्रावेदा (के वह १९८०) का स्वतंत्र (के वह १९८०) का साविकारपुराल, त्रावेदा (के वह १९८०) का स्वतंत्र (के वह १९८०) का साविकारपुराल, त्रावेदा (के वह १९८०) का साविकारपुराल, त्रावेदा (के वह १९८

१---"कर्णाटक कविचरिते" मान १ और २ की प्रस्तावना देखेँ।

(६० वन् करमा १५६०) का वान-कुमारचरित्र ; कडक बंदों में स्वाक्टरबर्गे (६० वन् १५५०) का राजस्तं, ब्यासरण बंदों में नाववर्गा (६७ वनु कामन ११४५) के प्रायामूण बोध करवान्ति, केशियत (६० वनु रूस-१२६०) का करवारियानं, ब्यास्टाकेबर (६० वनु १६५०) का क्यायुन्तामानं, केशों में नाववर्गा (६० वनु रूस-१२४५) का करेतेन्त्रियः, बक्तार बंदों में नृष्कृत (६० वनु २८४) का क्षियाय मार्ग, नाववर्गी (६० वनु रूप-१२४६) का करेतेन्त्रियः, बक्तार बंदों में नृष्कृत (६० वनु २८४) का क्षियाय मार्ग, नाववर्गी (६० वनु रूप-१८५०) का क्षायायकोकन, क्यायिक्त (६० वनु १८५०) का क्यायिक्तावंत्रार बोर सावव (६० वनु रूप-१८५०) का क्यायिक्तावंत्रार बोर सावव (६० वनु रूप-१८५०) का क्यायिक्तावंत्रार बोर सावव (६० वनु रूप-१८५०) का स्व

पूर्वोक्त संग्री के व्यक्तिकत वेश किसों ने देशक, क्योरिय, मिल, कुरायार, कमायार बारी सोलोसारी स्थारेस में सं एचना की हैं। वैस्कृत संग्री में योलवास (६० वह ११५०) का कस्यान्त्रवास, लेगाय (६० वह १९५०) का कस्यान्त्रवास (१६०) का करेग्रमणि र्योग, शीमरदेव (६० वह लगाम ११५०) का शीमायुम, सारत (६० वह लगाम ११५५) का स्त्रीत होते प्रेमें में मिलपारी (६० वह १०५५) का बालक्षित्रवास, शीमरामी ६० वह लगाम ११५५) का स्त्रीत होता होते से संग्री में मिलपारी (६० वह १०५५) का बालक्षित्रवास, क्षात्रवास (६० वह लगाम ११५०) का सर्वासीत होता होते हो प्राचीवित (६० वह जगाम ११५०) के ब्यवहारायीय, बेमायित, व्यवहारदल, जीमायी, चेमायुम, केम तीमादीत होता

पंग, रज्ञ, नागचंद्र और बज इन बंग काववाँ के मान कड़ा शाहित्य में बापंबर्क वार रहें। वे बंदए और शेमार क्षेद्र मोड़ कियों ने मीकिक कमानों को मी किवा है, जो कि बीचनों खालां में के उपमानों वे कियों मों पूर्ट के उन्हें है। रिक्तिक कीर रजाकर का मदोक्षवेनन तो एक बस्तुत चीच है। इसमें रजाकर है जिएका जम्मत्व करा माना जन का वरेष्ट परिपार मिलता है। एंच जो रूप का महामाद्य कीर सम्बन्ध की रामावन दुसींबन तथा रावच की महिजों

में भी आदर बढि उत्पन्न कराती है। सारांश्तः जैन कवियों ने हमें काव्य, काव्यत्यसम, जीवनोपयोगी जान आदि सब कूछ दिया है। गंग, राष्ट्रकट, चालनय, होयसल,विजयनगर और मैसर आदि शासक पर्वोक्त मान्य कवियों के पोधक एवं प्रोत्साटक वने रहें। इन्हीं राजा-महाराजाओं का बाखब पाकर पंप, रख, पोल, और जन्न जैसे महाकवियों ने अपनी समर कृतियों के द्वारा कन्नड बाग्देबी का मुख उज्ज्वल किया है। जिस प्रकार अन्यान्य प्रान्तों में बिद्धानों के द्वारा अपने-अपने साहित्य का काल निर्धारित है. उसी प्रकार कल्लड साहित्य का काल भी प्राचीन, साध्यमिक और नर्तमान ऐसे, अयना साज, भारप्रचारक एवं वैज्ञा-निक काल के भेद से तीन खेषियों में विभक्त है। प्राचीन काल नयमी शतान्दी से वाखवीं सताब्दी तक, साध्यमिक काल बारहवीं शताब्दी से समहवी शताब्दी तक, वर्तमानकाल संबहवीं शताब्दी से लेकर बाज तक माना गया है। कसड साहित्य मेबा का भार तीन बर्मानवायियों के ही हाथ में रहा। जिस समग्र किस-किस धर्म की प्रधानता थी जम मनग्र प्रधानत्वा जम वर्म के बनवादियों ने पुणे रीति से साहित्य सेवाको है। प्राय: ई० सन नवमी बताब्दी से वारहवी सताब्दी तक नैनों का विसंप ममान था। अतएन कन्नड भाषा का प्रारंभिक साहित्य उन्हीं की देखनी हारा दिखा गया है। इस सम्बन्ध में कन्नड साहित्य के मर्मत विद्वान खेव बी० पारिसवाडे के खब्दों में सुनर्जे—'क्रमूमा ई० सन छठी सताब्दी से चौदहरी शताब्दी तक के सात-प्राठ सौ वर्ष संबंधी जैनों के अस्पदय प्राप्ति-निमित्त जो नाइसय है, उसका अवलोकन करना समृत्रित है। तत्कालीन करीव २८० कवियों में ६= कवियों को स्मरणीय एवं सफल कवि मान लेने पर इनमें ५० वैन कवियों के नाम ही हमारे सामने प्रा उपस्थित होते हैं। इन ५० जैन कवियों में ४० कवियों को निस्संदेह हम प्रमक्ष मान सकते हैं। छौकिक परित्र, तीर्यकरों के पारमार्थिक पुराण और दार्श निक बादि अन्यान्य भी ग्रंच जैनों के द्वारा ही जन्म पाकर, वे कन्नड साहित्य के ठमर अपना उभाव बाह्यत जमार सर हैं।"

की में या बादारों कामते हे बाहरी कामते के कामते का किया हो। इस प्राम्म का पाए । बाहर का जातियों में उपयन-उस काम वाहित्य लाँने के हास्त्रण दारे। कारतीं कामते हे बाद वह बाहरों की अपनाता में दोनी का लागियों है इत सने के की वाहित्य लागे के हास्त्रण देवा है। अपनी कामते के प्राप्त का वाहित्य का बंदन बाहर पर प्राप्त वाहरी हास यह विषय कर से बाने देशियां कि वह की भी अपन करता है। वाहरी कामत वाल जा आरोज काम की मान की मानिक का कि मान की की माने में में की काम की की माने का की माने की संस्त्रण की मानिक का कि मानों की की माने की माने की की माने की है। इस बस्तों में भी अनेक जैतार्थ परें की सों है।

क स में जैन समाय के समय एक ररानाक्कल मतान क्यांचा कराना करना करना वनमाता हूँ। यह यह है कि कार जैन साहित्य के मीनिक क्यों का नव्यवस्थ ता तालपाँक हिन्दीमाला-पानी वनताने सामने जा बात ररानाक्कर है। साकर हो हिस्सी संदात, महत्व का बिरमामां में में होनी कार्डी, उनका हो स्वाक्ष में माना मिनामी है, कुछ ना रकता है। वो संकुत, माहत मादि मानाभों में माना होते हैं, सीन्क कर्त्वी के बाराई पर क्षाद में रच्चे बड़े हमका महत्वी कर सामने में पाना होते हैं, सीन्क कर्त्वी का सामने में पाना होते हैं, सीन्क क्षात्र में सामने में पाना होता है। सामने क्षात्र के सामने में पाना होता हो सामने में पाना होता होता होता है। सह अच्छा के सामने में पाना होता होता होता होता है। सामने मानाभी में पाना होता होता होता होता होता है। सामने मानाभी होता होता होता होता है। सामने स्वावस्था होता होता होता है। सामने स्वावस्थ होता होता होता होता है। सामने स्वावस्था होता होता है। सामने स्वावस्थ होता होता होता होता होता है। सामने स्वावस्थ होता होता है। सामने स्वावस्थ होता होता होता है। सामने स्वावस्थ होता होता होता है। सामने समामने स्वावस्थ होता हो। सामने स्वावस्थ होता हो। सामने सम्बावस्थ होता हो। सामने सम्बावस्थ होता हो। सामने स्वावस्थ होता हो। सामने स्वावस्थ होता हो। सामने स्वावस्थ होता हो। सामने सम्बावस्थ होता हो। सामने सामने सम्बावस्थ होता हो। सामने सम्बावस्थ होता हो। सामने सम्बावस्थ हो। सामने सम्बावस्थ हो। सामने सम्बावस्थ होता हो। सामने सम्बावस्थ हो। सामने सम्बवस्थ हो। सामने सम्बावस्थ हो। सामने सम्बवस्थ हो। सा

## तमिलु जैन साहित्य

(विद्याभूषण पo केo भुजबिल शास्त्री संपादक, "गुरुदेव" मुडिब्दी)

सह बात स्पष्ट विचित होती है कि विभन्न साहित्य प्रारम से ही जैनवर्ष बोर जैन वस्कृति है प्रमाणित रहा। ताब है हात मह भी सुचित्रत है कि जैनवर्ष उत्तर भारत में बचित होने ते इक्का वार्षककृति से वस्वस्य सम्मन्य था। कुस सम्मन्य ने हमें पता कालता है कि सिनु की मान्यों में बार्यों की वर्तस्थित के व्यक्तिकाल के ही जब बागें कोगों में ऐसा मी वर्ष रहा मिल-पियान का दिनीयों एवं महिलानिकाल का समर्थक था। व्यव्येत-वाहिता में भी मान्य विद्वान कैतों के आदि तीवे रर महमस्येव और वाईवार्षे तीवेकर वरिस्कृति कार्यों हो नेमान्य का उत्तरेख पति है।

ब्राह्मण साहित्य भी आर्थों के दो प्रमुख समुदायों के मध्य में आये विद्यमान राजनैतिक ओर सास्कृतिक भेदी को बताता है। शतपम ब्राह्मण में बताया गया है कि कुरु एवं पाचालदेशीय ब्राह्मणों का पूर्वीय देशों में जाना सुरक्षित नहीं है, क्वािक हर देशों के आर्य लीग वैदिक विधि विधान सम्बन्धी धर्मों को मल गर्य है । इतना ही नहीं, उन्होंने विल देना त्याग दिया है बल्कि जन्होने एक नये धर्म को प्रारम्म किया है. जिसके अनसार विक न देना ही यवार्ष धर्म है। ऐसे अवैदिक आया से तम किस सम्मान की आशा कर सकते हो, जिन्होंने वर्ग के प्रति बादर सम्मान का भाव ही छोड दिया है। इतना हो नहीं, देदा की की भाषा से भी जिन्होंने अपना सम्पर्क नहीं रखा है । इसके सिवाब इन पुर्वीय देशों के क्षत्रिय अपने को ब्राह्मणों से दहे मनत हैं। पत्रविश ब्राह्मण के एक प्रमाण से वह अनुमान खनाया जा सकता है कि कुछ समय तक बायों के नियाकार के विरोधी वलो का विशेष प्रावल्य था और वे इद्र पुजा तथा यज्ञात्मक कियाकाड के विरुद्ध उपदेश देते थे । विलक् इन उपदेशों को मुक्ति मह यतियों के रूप में बताबा है। जैनेतर साहित्य में बिंबत ये सब बातें विशेष महत्त्व की हैं. क्योंकिवे अहिंसा वर्म की प्रापीनता की ओर सकेत करती है । अब जैन साहित्य की बोर देखिये । इसमें ऋपभवेब से लेकर महाबीर पर्यंत के चौडीसो तीर्यंतर क्षत्रिय बदा के कहे गर्व है । साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगवान अध्ययदेव ने ऑहसा सिहाल के उपदेश पर्वस सपदचर्या और योग द्वारा आत्मसिद्धि की ओर ज्ञानियों का ध्यान आर्कीयत किया या । जैन तीर्यकरों में से अधिवतन पूर्वीय वेशों से सम्बन्धित है। अयोध्या से ऋषमदेव, मगध से महावीर और मध्यवर्ती तीर्यकरों का उन देशों से सम्बन्ध या जो पूर्वीय क्षार्य देशों में सन्मिलत है । बल्कि इन लोगों से तात्कालिक जनता की बोलवाल की भाषा प्राकृत में ही अपना पबिन उपदेश दिया था, न कि वैदिक संस्कृत भाषा में । साराशतमा ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना अवयार्थ नहीं होगा कि पूर्वीय आये लोग जो यहाविधि के विरोधी थे, जिनके नेता बीर क्षत्रिय थे, एव वहिसा सिद्धान्त में विश्वास रखते थे, वे जैनो के पूर्वज में।

समिन्दु रहेवा में नैनी का बानमण कब हुवा यह निश्चित रूप है नहीं कहा वा करता । वस्तर्यकांकों में आर विका-केवों आर कि कामार है करना में के कुए कुछकेशी अरहा की दिवस पता के कार में क्यांद है 9 हु - १६ में दीवार में मैं नैने का मानमण हुवा, ऐसी करेंच पास्त्रण कार री-मीनति विकासी की राप है। १ र रही बनोच्छ विकाद का की गई। मानते हैं। अनका मार है कि हसते पूर्व ही कैवार्य वहां पर मौजूद था। बन्धा बन्धे कुमानियों है । उसका मार है कि हसते पूर्व ही कैवार में कार हु कि एक साम केवार में हमानियों के बनो केवा हामानु सुक्रिकेटी कार का मार में हमानिया केवार केवार में हमानिया केवार के वाते हमन प्रतिक ने एक-वह तात के पत्तेपर एक-एक वह विश्वा या और तमे बही वाले वतान पर छोट दिया या। इन पत्ती के सबह ने ही 'माणिवार' माणक व्य बना। यब का मह मान ही पूर्वीका करन वा अवान है। इन परपाता करन को सिक्य के जेत तमां कैतिय परपार ने नानते है। इत क्वन ने इत बात का समर्थन होता है कि तमित है या मैं अपनाहुं के सामन्य के पूर्वी मों केन परिस्त मौजूर वें।

माना वाकिया ने समार की वसी साराओं से मिल विकासों में विकास किया है। है डील विनास ने ह—माने, होसिटिक सोर हारानी। उसका सारे करा भारतीय मानाने और शैक, लेकिन बादि साराव्य मानारों जाने विभाग में, हिंदू, करती सारि आपने सेनिकित विभाग में, मानोनी कुर्वी जादि सामार्थ हमानी हमान में व्यक्ति कर 1 । आपने को सारावार विभाग ने वीनिकृत माना को मी दुरानी दिवारों में कि लिया था। किन्तु सामृतिक विधान हम वान्यवार से स्विकार करें हम कि स्विकार में कि लिया हम कि स्वतानों का माने हैं। ब्रह्मानों के दूर्व करता राजदीय सम्मान्य मानाने मी तरह तरिकृत सामा मी बेक्स के एस हम हम कि स्वतानों की यह मी हम स्वाप्त में स्वतान स्वतान सम्बन्धित के स्वतान के स्वतान स्वतान स्वतान सम्बन्धित स्वतान स्वतान

सारण द्रिमिन् वाहित्य को हम तीन यूनो में निक्तम कर तकते हैं—वक्कान, मीन, नैनार मोर नैजान सकारफाठ और जानिन्त वाहित्य को हम तीने मुझी में रचित्र क्यों हे तीनत् है मा में कीने के मीन जारों कर्म का स्वक्षा पता करता है। तीन हो के को के जानुकार तकता की प्रमान पता, द्वितीय को पता होता कर क्यों हा तीन करता मीत पता कर है। समेचेया कियों में पा से में देन पता मोरी की है के एन पतानी कीनी कार मोरी कर मारी का पता पता है। इस हो की स्वक् सम्बोद्य सामान्य का मार्ग कार्य कार्य है। इस तकते मी है कहा दिव्योग कार्योग कर स्वया कर मा काल, है कर हितिया की संभी कार्योग कार्योग कर हित्य पता का कार्यों है। इस तकते मी है कर हित्य कारण की कार्यों कर स्वया कर मा काल, है कर हितिया की स्वर्ध कार्यों के स्वर्ध कार्यों कर कार्यों कर की स्वर्ध के स्वर्ध कार्यों कर कार्यों कर कार्यों कर कार्यों कर कार्यों कर कारण की स्वर्ध कर की स्वर्ध कर कारण की स्वर्ध कर कारण की स्वर्ध कर कारण की स्वर्ध कर की स्वर्ध कर कारण की स्वर्ध कर क

हार्ने बरू बारे है कि वाँग्यू एक गुराचीन नाया है। बार्गुणिक ताया निवारणों का नाय है कि ६० के बहुत वायों ही सह गहुत जबर निवारी में थी। बात मेरे वाच पर नायवारणिकों का यहां मी तीनायति है कुप्तार्थित कर में दिख्यारणी के संदिश्या मार्ग में यह ही कमार मोनी बाती है, बार में होनी साथा में का बहु कहा मार्ग में यह है, भीर पर मार्गिय गारा मार्गीय तर्गिय नायों के बुद्ध कुप्ता मिलारी है। हुआ भी हो, सामें तर्गिय मार्ग्य से बहु है कि आदिन प्रापानों मेरी तर्गिय नायों के बुद्ध कुप्ता मिलारी है। हुआ भी हो, सामें तर्गिय कहा कहा कर बाद है। मार्गिय तर्गिय का स्थाप मेरी तर्गिय मार्ग्य मेरी कि साम कि में उत्पर कह बुका है कि बीक्षण मारता में जैन वार्ष है - पूर है सहुत पहले ही प्रचार में या। उद्योग वार्य के काल में हैं कि माने के सात में की सात यह भी मोनूद या। कर विद्यार की राम दे कि है - कि है - कि हमाने की उत्तर के दिन के से के स्वार में कि इस के से के से कि इस के सात के से कि इस के से कि इस के सात के से कि इस के से कि इस के सात के से कि इस के से

ती स्काप्तियम — मह तिमिन्नु माथा का एक प्राचीन एक प्रामाणिक व्याकरण क्रम है। इस महत्त्वपूर्ण व्यावरण के रेजक के भी के सम्बन्ध में विद्यानों में मानते हैं। सन् नी ए ए प्रकारों ने नीविष्यामाधि कविष्य कवार स्वीक्षा के प्रापक्ष पर को एक में दिवान की रात्त्व नात्रा है। कहीं है कि वास्त्र कर प्राचीन का कारण्या पर मान एक ऐसे के चित्रा द्वारा पत्ता गया था को सक्तव व्याकरण और साहित्य में समान एक से नार्योग था। तिमन्तु मान के से क्यारण भागी भी यही वह है। तिमन्तु माना का यह महत्व व्याकरण वितीय चय कारण कहा बहुत बाता है। उत्तरम नार्य ती तीन इस कर कारण की तीन इस कारण की तीन है।

हुएक — अचार की दृष्टि वे यह मीति-यन त्रिकट्ट वाहिल में सबसे मिकि वामा है। यह का सहकूट मान इस्ते मुझ्क कर के कारण क्या है। यह मिह्ना पर की स्कूक्त का महर्म मुझक कर के कारण क्या है। यह मिह्ना में ते में सिक्त मिह्ना में ते में हिम सिक्त में ते में हिम त्रिक्त में ते में हिम ते मिह्ना में ते में हिम ते हैं। सिक्त मान के वेंद्र में मान दिवा सात की मान हर पर पता में मान प्रकार में मानती है। हुन्दुर का मान है कि यह तैनामां में हारि है। तैन पराय इस स्वाम इस मान वाय हुन्दुर करर मान प्रकार में मानती है। हुन्दुर का मान है के मुक्त में स्वाम के एक एक्टिया है मानती है। हुन्दुर का मान है कि यह तैनाम के मान है वह मोन के मानती है। हुन्दुर का मान है कि यह तैनाम के मान है वह माने मान है वह माने मान है कि स्वाम में मान है वह में मीति में मान है। हम देन मान है मान है कि स्वाम में मान है कि स्वाम में मान है। हम के मान है मान हम तैन में मान हम के मान हम तैन मान हम ति मान हम तैन मान हम ति मान हम तैन मान हम तैन मान हम ति मान हम हम ति मान हम हम ति मान हम

मालविवार — कुछ जोर नालिकार ये दोनो वय तांगल देवायांत्रियों के परिण जोर आरावी के विवार में स्वाप्त कार रहे हैं। इस पर जा नालकरण केल कुछ के समान हरके कर के करा हुन है। इस पर जा ने नार हो नोलाई कर पहि इस हुन है। इस पर जा ने नार हो नोलाई कर जी कर हुन है। इस हुन है। इस एक्सा ने नार हो ने नार कर पुत्त है। इस हुन है। इस हुन

सब सम्प्रधानित पर सादि। स्वकृतम्ब बीर उमुक्तान्व के प्रेर वे राम्य वाहित्य दी प्रसर का है। सहरकार सरवा प्र पीत हु—वीनवर्गवार्मान्तं, विक्रमित्वारम्, गोर्थान्वतः स्वतानादि बीर सुरुक्तियः। दल्ते वीनवर्गवारम्तान्तं विक्रपीर कारम् बोर वर्गान्यान्ति दे तीन बेत पर जारिय वर्गे वीदः सन् है। इत्यं महत्यक्तान्त्रे वे हे सन याति हो स्वरूपत है। वर्षेणानित वीर कुर्वानित्रीय देवी सन्दान्तम् हूं। स्वतिन्तं सन वर्गो के क्षया में विक्षय तुक्र मी गदी कहा जा करता।

शीवविध्यम्पनि — मह एव पाँच पहुस्त्वाचे में बढ़ते तथा और जनका दिन्ह साहित्य में ने बदेह स्थाहित्य है। स्थानमा में महा, मी भी मुक्ता को प्रांत महित्य द्वीपने के स्वरं में दूव दिन्ह साहित्य में देवोद है। बाद के तिम्तृ रीत राज्या दो को बढ़ नेजब एक ज्यूक्तपीत व्याहण ही नहीं रहा, परंतु एक नीहब बात सो मी । वह सतीब सहुत महात्रमा है। एक्टे प्रांतिका विकास्त्रकरित है। बाद में त्या महात्र है। इसमें में बता सीमार्थ के विश्वास प्रांत स्थानिय है। बाद ती नाज्यां में मार्थ में प्रांत है। द्वारों तो बता महंद । सूची में बता मार्थ है। स्वरं ती वा स्थान है। सूची में वा स्थान है। सूची में वा स्थान के पान स्थान को स्थान स्थान के स्थान स्

समीयर काया — नक्के राजिता एक मुनि है। दनका नाम शक्तात है। तो » चक्करों का शहुनान है कि माध्यापारें के द्वारा यह नर्या हिंद्यां के बेदान में क्वील होने के एकता जो वह एकता है। आध्यापारी में वैदिक कियाना में नह कर्यापारी दोनों तो नियानि कावल के नाहें के में कही हो बढ़ के द्वारा एकता हुए किए जाने में क्वाला चक्करा है। वाहेंग्य काय को करा का राज्य जादेश यह है कि इट प्रकार के दुवार के शाद मी बेदिक प्राविधि कावल है। हा, प्रवास्थ्य इसमें बेदनों कहानी क्वाले किया की का मर्यान किया जाता है। शतिक है और कहामानी में बारीयर काव क्याला के हो तो प्रवास — क्यालामी, प्रवासका की प्रकार प्रकार क्याला प्रकार करने कावला के व्यक्ति है। इस माने के परिवारी कर किये हैं।

कुलामिल — इसका बाधार बाजार्य जिनसेन के महत्तुराज की एक पौराधिक क्या है। क्या के नामक निर्मयण नामक एक माहरेन हैं। नह माहरेन कीन राज्यार से माने जाने जो ने माहरेनों में के स्वत्यन है। हरमें कुछ १२ वर्ग और 9.29 एक है। भी सामोदर सिन्ने की पर से बहु कर महाभाज्यों के दूर का होना चाहिए। यस सुन्यर है।

मीतनिर्दित — यह तथु नाव्य एक वंद दार्गिनंत करि तो एकता है। यह भारतीय वार्यवासाय से तथार राज्येशवार एक तर्रावृत्त यह है। तथा रम ने बातर दुवार के एसविता सम्बन्धित गीर्या प्रवाद स्थापन राम की एक पुत्र रमें त्रा है। ऐसा त्रिता है त्या है ति क्षा मिनलिर्दि यो की के क्षा कुक्त किसे बजा आधीतात स्वरण है यो कि सह समय तृत्यास है। नेति कीस की क्या 'कुम्पनेशि' के वाचि में बजी हुई है तौर कुरुक्तेशिय के वार्यिक्त दिव्यारी के सकत के किसे ही यह मिनल हुई है। यह तिल वार्यिक सम्बन्ध मानीत तथा है। सम्में टूप पा बहै। ब्राविक्त देशे स्वरूपके से वार्यों में सुने कुछ विवया मही है। उन्हों ती कुमा में ही किस्तुत किस करण शामान प्रवादी है।

उस्लितित प्रयो के बीवित्स्त मेकारपुराणन, थीतुराण, वण्यानुनकिर्द (बाकरण), वण्यानुकवृति (बाकरण), नेमिनायम् (बाकरण), नातृत्व (बाकरण), बण्यानियम् (क्ष्र) और विलेजमार्क (क्ष्रीतिण) बादि प्रया मी है। केत-वृद्धि के यस देश समाय दश बगो के बारे में भी में कुछ नहीं किया रहा हूँ। वस, इस स्कार समित् वैत साहित्य का शिवरा परित्या द्वार है। थीन भर्प में देविया भारता पर बहुत प्रभाव वाजा है। देवी माधावों की व्यवित करते हुए देनों ने द्रविधायों में बार्व विचार और आर्यविद्या का बहुद अमार किया, विवारत परिवार यह हुआ कि आदिक पुरिवर में वाद भारत है नहीं के स्वेत के साहित कर विद्या कि आदिक पुरिवर में वाद पर पारते हैं नहीं कर के साहित कर विद्या है कि आदि के साहित कर विद्या के स्वेत कर विद्या के साहित कर विद्या है। अपने साहित कर विद्या क

## मराठी जैन साहित्य

(ले॰ एस॰ जे० किलेदार)

#### प्रारंभिक :---

मराधी भागा का प्रसम मानव कर 4.0 में कर्नीटक मरेडोवांनंत क्यान्येजनीत के मोम्प्रेयराकी कराविद्ध मृति के मीमेयर है। किया पर १४०० वर कियों मी बेंद मराधी संक्वारी कोई मी इंदि से स्वीत कर उन्हें किया है। किया पर के स्वीत के स्वात के स्वीत कर किया है। किया है।

खितबास :--मराठी जैन वाङ्मय में पहिले बात प्रंपकर्ती जिनदास हैं। उन्होंने 'हरियंशपुराप' नामक ग्रंप का निर्माण 'देवगिरि' (मराठवाडा) नामक स्थान पर किया।

उनका समय शाक १६९० में १७०० तक होना पाहिए। उन्होंने बद्दारक मुक्तफीर्द का बगने नुव के रूप में उसकेत किया है। यन मुक्तफीर्द का समय सक १६९६ से १६६२ चुनिश्चत है। किन्तु में इंटियंस दुरान' का दूर्वाई निककर परकोकामाही हो पए। इस समय के पूर्वाई में पालीस सम्मात है। इस प्रंप में महामाद्या की कमा संक्षेप में निकसे का सफ प्रमात किया गया है।

मुख्यात-आरंजाम-मुक्तीर्थ ——ीम्लयात के बाद नुकास करणात मुक्तीर्थ मानव पंचार हुए। एक्से मुक्त बादमा में मुक्ता क्या सामी वन्दार में नुकारीर्थ मान के नुकारी के। इस्तों में में कहा हुएन, एक्स्पीहरू, कर्मानू कीर परपुराण (मृत्यू) मानक प्रकारों नाने कि बाव हुई है। विषेक्त हुएन साम की पूर्वित के मुद्दों पत्या है। मानवा माना बादी, मात्रहरूपी और प्रकार है। मानवान, महायों के क्वकारीर महस्यास अंगिक की सद्दात करणा कर साम

सर्वान्त :—यह एक त्या सेव है, जो बनकान त्या संवों में सार्वान्तवार है। इसमें मूलसी के हात्यार का विकोशन करते है। सर्वान्तात्वा मूलसी के तीवन में विशिद्ध तीर निर्देश त्याहुँ को सहस्वविद्युल्य करेंच रख्यी विशेदाता है। इसने संकल्प कर्त से तूल मानकोलन विश्वान वार्वान्तवार्थ मंदिरादि के हुएन सम्बद्धण मानकार परिचार में निष्णाती है। ६६ त्याव्यों सी निर्दाती, कर महर के देन-विश्वानी तथा तीर्वाचर्यों का उनकेस और निकारिता सम्बद्धार्थी के मानवार-विवारी का स्वेत इस त्यावस्त्री की कर करेंद्री है। इस इस्ते कर हैंदियों है स्वानीवार है।

'रामचन्द्र हलदुक्ति' नामक प्रमृ रामचन्द्र के विवाह का वर्णन करने वाळी गीतरचना इनकी एक उस्तेवनीय स्पृट इनित है।

मेयराज :--- प्रह्म जिनदास के प्रश्चिष्य तथा बह्म शांतिदास के शिष्य श्री मेथराज (संक्षिप्त नाम मेगा) ने 'स्पोशर-चरित्र' लिसकर जैन मराठी वाङमय की घारा वज्रान्य रखी ।

'पारिखनाय भवांतर' नामक पारवेनाय के जीवन से संबंध रखने वाकी कृति है। इसमें म० पारवेनाय के नी पूर्वश्री का वर्णन है।

कामराज :—कामराज मेपराज के गुरुर्वपू ये। उनकी कुरबंत-दुरान तथा शैतमन्त्रात मानक कृतियाँ उनकाव है। शैतमन्त्रात की रचना गुजराती क्ष्मार नामक गीतमकार के जनुकरण से आपुन्त हों। 'क्यरेर एक रिक्सा है सीर साला उन पंजी उनमें नेवन में पन्ना हैं, यह सबकी मुख्य करनवा है। देह की ममता त्यानने ने जात्या मुख्य होतों है नह जनर सैसेष्ठ इनमें निर्मित है।

सूरिकन :—सूरिकन ने मस्तात तथा कामराज के गुरुबंदु से । सूरिकन ने 'परम-हंब' नामक काक-काव्य विवाद है। स्वमं जीव नामक राजा ने चेवान नामक राजी की आधित वह कर वे की है, इस करवान का विस्तार है। इसकी 'प्रम-पीत वर-प्रमाण राख' नामक इसके इति उल्लेकवीय है। इसमें बर-मीत वर का प्रमाण के वर्षन हैं।

नागो आपा :--कारंजा गद्दी के सेनगण के मट्टारक माधिक्यसेन के शिष्प नागोबाया ने 'यशोधर चारण' संबंध में लिखा है। यह कृति भाषा, छंद और विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से अम्बसनीय है।

गुणतन्त्री :--कांरजा के वलात्कार गण के म० गर्नमृत्य द्वितीय के शिष्य गुणनंत्री ने यशोधर परित्र लिखा है। इस यग में "यशोधर" की कवा लोकप्रिय रही होगी। इसमें कवा की दृष्टि से 'नावो आया' कुठ वसीधर परित्र से

विशेष अन्तर नहीं । अभयकीर्तिः :—छातुर के प्रयम ग्रांखा के म० वनितकीर्ति के शिष्य म० वसयकीर्ति ने शक १५३८ में 'बनंतर्तर क्या'

सभयकोति :—लातूर के प्रयम शांखी के भ० शांचतकोति के शिष्य भ० वर्धयकाति वे शक १५३८ में शांतहत कथा लिखी ।

भाइएव मास के घुक्कम्स में हारकी, नवोबकी बीट नवुदेशी तिषि को वह वह किया बाता है। भाइपद नास में 'पन्यू-सण (वं' विदेष रूप से मनाया बाता है। इसिक्यें बनन्वदव के पासन का फंक विस्तार से बतानेवासी वह कवा विवोध सोक-फिय थी। 'आदिल-बट-कथा' नाम की एक इनकी दूसरी इति उपस्वय है।

श्रीरश्रीस सरकाम पास्त्रीर्थि :— चिनवा के बाद बीरदाब का नाम उन्कंपनीय है। कामी बसाय में दे गासवीर्थि के नाम से प्रसिद्ध हुए 1 में कार्रवा के बातकारायण के वन धर्मवन्द्र दिव्यों के किया में। उक्ता कमा स्वीतिष्ठ की हुंबा गा। इस्ट्रीय कम १९५५ में दुस्किन-पार्टि समक्त क्षेत्र को स्वास्त्र को स्वास्त्र के स्वत्र को स्वास्त्र के भीक्षित्र (पाठके का एक क्षेत्र अकरा) है। 10 ना सुत्रीर के बणकारीन रावसूह के सेव्यी दुस्तिन की यह कमा नमाला-ने कमा माहस्त्र सर्वोंक्त करने के किए सिव्यों पर्दे ।

इसका मुक पाठ चीवराज गीवम प्रथमां इसि प्रकाशित पं० नेपराज कृत संशोधरारित के साथ सोलापुर से वन् १९५९ में प्रकाशित हुआ है !

'बहतरी' शब्द का वर्ष ७२ बोवियों का समुदाव है। इस पुरितका में बकारादि कम से धर्मविधयक स्कट विचारों का संग्रह किया गया है।

प्राचीन काल से गुजराती बाङमय में परमात्का वर्षात् मुखासरों के बाबार पर धर्मविवारों का संग्रह करने की पद्धति है। यह कृति इसी पद्धति पर आधारित है।

#### पुण्यसागर :---

पुण्यसागर ने जिनदासकृत अपूर्ण हरिजंश पुराण को पूर्ण किया । जिनदास ने ४० अध्याय किसे थे । पुण्यसागर ने वाद में १८ अध्याय और लिखकर यह जैन मराठी महामारत समाप्त किया । अपूर्ण ग्रंच पूर्ण करने का प्रयास नवचित ही होता है । इस इंप्टि से यह कृति उल्लेखनीय है । पुण्यसागर की 'बादितवार-कथा' नामक एक बन्य कृति भी उएलस्य है । साबाजी :---

सावाजी ने सक १५८७ में सुगंध-दशमी नामक परा किसी । यह त्योहार साद्रपद शुक्क दशमी को अनावा जाता है । उस अवसर पर यह क्या सनाई जाती है।

#### महीचन्त्रः :---

महीचन्द्र ने शक १६१८ में आशापुर में आदिपुराण की रचना की । स्फूट रचनाओं में निम्नलिखित कृतियाँ उल्लेखनीय है-अहाईब्रत कथा, गरुडपंचमी कथा, बारामासी गीत, जरहंत की बारती, नेमिनाय भवांतर और कतिपय स्तोत्र।

महाकीर्ति :---महाक्षीति ने "तीलपताका" नामक इंच किया । इसमें ५५२ ओवियाँ हैं । इसमें "सीता की अग्निपरीका" की दिवा

#### कया संप्रतीत है। लक्ष्मीचन्द्र :---

लक्ष्मीचंद्र ने एक १६५० में मान-नगर में चंद्रप्रम चैत्यालय में नेषमाका की कवा लिखी । यह कृति ८६ क्लोक प्रमाण है। इसका गायन सार्वजनिक सभा में होता या।

# manên 🖳

जनार्टन ने तक १६९० में श्रेषिकचरित्र नामक काव्य-ग्रंय किसा । इसमें पाकीस बच्याय हैं । इसका मुकाबार जिनदास कृत रास तथा गणदास कृत श्रीमक चरित्र हैं। यह ग्रंथ काश्चिम (विका वकोका-महाराष्ट्र) के पास के सकराप्राम में रचा गया ।

#### मागेलकीति :---

नागेन्द्रकीर्ति के पदयो का संब्रह कार्रजा से प्रकाशित हुवा है।

### महितसागर :---

महतिसागर का समग्र बाङ्मय काव्यकुंज नाम से फलटण से प्रकासित हुवा है। आपने सक १७२३ में सिद्धपुर में "रविवार कया" हिस्सी । खरू १७३२ में बाटापुर में बादिनाय-पंच करवाणिक क्या लिखी ।

#### आपकी भिन्न-भिन्न कृतियों के वीर्थक निम्नप्रकार से हैं :--

दशलक्षण, पोदशकारण, रत्नत्रय, पंचपरमेध्ि गृण वर्णन, संबोध सहस्वपदी, देवेन्द्रकीति की सावणी, सीर्थकरों के भजन, पुजापाठ, आरश्तियाँ । आपका जन्म शक १६९४ में तथा मृत्यू शक १७५४ में हुई ।

#### दामा अपरनाम वयासागर तथा दवामूबण :---

जंबस्वामी चरित, सम्बन्त्व कीमुदी तथा भविष्यदत्त-वंबु क्या इक्की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

विद्यालकीति :---विशालकीर्ति ने शक १७२९ में प्रमेपरीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की । इसका मुख आपार जिनदासकृत धर्मपरीक्षा-

## रास है। इसमें स्व-मत-प्रतिपादन और पर-मत-सन्दन बारूपॅक पढ़ित से किया गया है। यह रचना 'सन्मति' के १९६० के फरनरी के अंक में प्रवम वार प्रकाशित हुई।

गंगादास :---

गंगाराख ने पारिजनाय मर्वातर तथा बादितवार कथा किसी । इन कृतियों की माया व्याकरण की दृष्टि से सूद है। चिन्तामणि :---

िषन्तामणि ने गुणकीति रचित अपूर्णं पथपुराण पूर्णं करने की चेच्टा की, किन्तु वे सफत नहीं हो सके। कैवन सार किना पाए। किस पाए। जिससारा ----

राजकीति ने पालीस सम्मानों का उन्होस-विद्याना रत्यमाना नामक वंच समरावती में एक १०१४ में किया। इसने देवपूरण, मुख्येषा, वारणाच्यात, संयम, तम्यपनी सीर दान इस मकार मृहत्यों के यहक्ष्मों के महात्य का बर्गन है। इका सामारायं सकतमुख्या निर्दाणन वंदास्त्र वह-कर्मोत्रकमाना था।

दयासागर ने शक १७३५ में हनमान पुराण की रखना की ।

राधव :---

राधव ने सिद्धसेन की स्तति लिखी।

जिनसेन :---

ठकाप्पा ने शक १७७२ में पांडवपुराण की रचना की । इसका मूळ आधार कोई कन्नड पांडव पुराण या।

मकरंद :---

मकरंद कवि का "रामटेक वर्णन" विषय की नवीनता की दृष्टि से उल्लेखनीय है।

सटवा :---सटवा ने नेरि रघ :---

सटका ने नेमिनाय भवांतर शक १६३९ में लिखा।

रषु ने नामपुर में शक १७१० में प्रतिष्ठापित जिनमंदिर महोत्तव के जवतर पर सेठिमाहात्म्य नामक ऐतिहासिक कविता किसी ।

इसमें मंदिर निर्माता बरमासा की स्तुति है। इसकी रचना काफी प्रमावशाली है।

वेतेन्द्रकोति :---

देनेज्यक्षीति में शांकिकानुराम थी एका थी। देनेज्यक्षीति के वाच ही मराजि वेन बाह्म्स का एक हम समाज होता है। इस पून की मिनाविचित विधोणता हैं। मराजी का व्योवमन मानस एक वेनवासंत्रस्ती स्वाहित हैं पेनवानेजान में बीत दुराकी अर्थ्य में हमा किन्तु प्रकेश दर्भ ५०० को एक व्यवक्षण का कुछ हा। वेन राज्ये बाहस्त का पूनामा पुराकी देवतों में किया। एकाच पंप (बर्गाम्हा) को कोइकर बातों कर एकाशी एवा में है। हावर विद्युप्त के एका करने वालों की पंचारा बोत्त है। एका पुराक्त करने बाते देव हैं। किन्तु 'एकांच इति की पराची प्राप्त करने सामक एका में देव पंचारा बोत्त है। एका पुराक्त प्रकार का बात करने वालों हमा किन्तु की की पराची प्रकार के सामक पर्वा की का किन्तु की की पराची की का किन्तु की की प्रकार की की प्रकार की की प्रकार की का किन्तु की की प्रकार की प्रवाह की प्रकार की प्रकार

#### हिराचव —

हिराचद नेमचद के साथ आधुनिक युन का प्रारम होता है । उन्होंने जैन समाज में जायृति काने के किए 'जैन बोधक' साप्ताहिक पत्र की स्थापना की थी। इसमें कई विचार प्रचर्क स्फुट शेख शिखे वये। रत्नकरंड का अनुवाद एक उल्लेख-

नीय कृति है।

कल्लाप्या भरमाप्या ---कल्लाप्पा ने पत्रास्तिकाय, महापूराण, जीवधरचरित्र, सामारधर्मामृत इन बचो का मराठी अनुवाद किया है।

इसात्रेय रणविवे ---वत्तात्रेय आयुनिक युव के प्रतिभावाली कवि ये । यबकुमार चरित्र और भनतामर अनुवाद के अलावा इन्होंने मराठी

में कुछ ललित काव्य रचना भी की है। जीवराज गीतमकम्ब ---सदासुख रत्नकरड टीका का मराठी अनुवाद, तत्त्वार्यसूत्र का शालोपयोगी सपादन और पाडवपुराण का अनुवाद इनकी

प्रमुख रचनाएँ है।

रावजी सहसराम -मराठी जैन बाइमय के बालकोपयोगी साहित्य के रावजी बाबप्रचेता ये । उन्होने वच्चो के किये चार प्रारंभिक प्रसार्कें प्रचलित की तया कवाएँ किसी।

रावजी नेमचन्व -

रावजी ने महापुराणमृत नामक संस्कृत महापुराण का सरस अनुवाद किया । अमितवित विराचित सामायिक पाठ का समक्लोकी मराठी अनुवाद उल्लेखनीय रचना है।

तात्पासाहेब चोपरे, या० मु० पाटील, तात्पा नेमिनाय पागळ, हिराचद बसोळकचद, नेमचन्द, कस्तुरचद गायी, रतनलाल राम इन सन्जनो ने भी साहित्वसेवा में यथाशक्ति हाय बटावा है।

जीवित लेखको की ज्ञात तालिका निम्नप्रकार है। उस तालिका से जैन मराठी बाह्मय की समृद्धि का अनुमान हो सकता है।

- (१) जिनदास फडकुले सोलापूर (दसमक्त्यादि सबह)
- (२) वर्धमान पार्श्वनाय, सोलापूर
- (३) विशालकीति, लातूर (मावाकुर)
- (४) मोतीचद गौतमचद, उस्मानावाद, (कुरख-आर्था रतकरड)
- (५) सुमितवाई बाह, सोलापूर (हृदगध)
- (६) मरेन्द्र मिसिकर, कारजा (प्रवेशिका, छत्रचुडामणि, तत्त्वार्यसूत्र)
- (७) विष्णुबुमार बोपगावकर, कारना (ब्रन्यसङ्ह, रत्नकरङथावकाचार)
- (८) रजीन्द्र मादनावकर, भोपाल, (सानारवर्मामृत)
- (९) धत्यक्रमार भोरे, कारजा (मोसमार्गप्रकाश समयसार)
- (१०) सुमेरबन्द जैन, सोलापूर (रत्नाची पारख, म० महाबीर) (११) सुमाव अन्होळे, सोळापूर, (यसोमररास, परमहस, श्रेषिकपुराण)
- (१२) विद्यापर जोहरापुरकर, बवलपुर (समग्र जिनसागर, धर्मामृत, स्कूट लेख)
- (१३) नत्युवा पासुसा, समराक्ती।
- (१४) नलिनीशाह, सोळापूर
- (१५) वारुचद कोठारी, पुणे
- (१६) विलास सगवे
- (१७) या॰ ना॰ वाह
  - निम्नसिखित व्यक्ति स्फूट सेसन के सिये प्रसिद्ध हैं।

- (१) रूपचंद बहाळे, पुसद
  - (२) जयकुमार भसारी, नामपुर
  - (३) जिनदास जबडे
  - (४) रतनचंद द्विराचंद, मंबई

  - (५) हेमचन्द्र रतनसा. कारंजा
  - (६) माणिकचंद भिसिकर बाहबली (७) मत्यंजय मालगांवे, बाहवली
  - (८) माणिकचन्द चबरे, कारंजा
  - (९) विडकर, कूंबलगिरि

  - (१०) मंजाबाई, रुईवाले, कारंजा
  - (११) पद्मा किल्लेबार, नागपर
  - (१२) भारतेन्द्र वर्षापरकर, अंतर्ली
  - (१३) मयुकर गडेकर, नागपुर
  - (१४) विद्यस्तता चाड. सोलापर
  - (१५) हणमंते, वार्वी
  - (१६) गंगाधर सावळकर, भुसावल
  - (१७) लालचंद जोगी, वाशिम
  - (१८) लक्ष्मीकांत मानेकर, वाशिम
  - (१९) विष्णुकुमार देशमाने, मोमिनाबाद
  - (२०) प्रेमचंद शाह, कारंजा
  - (२१) वर्षमान नांदगांवकर, भोपाल
  - (२२) वासंती नाईक, सोलापूर (२३) पद्मनाम जैनी, लंडन
  - (२४) सी० के० पाटनी

  - (२५) भद्रवाहु, वंगलोर
  - (२६) गुलाबचंद वर्षमाने, सोलापुर।

## राजस्थानी चीन कवि

(ले०--अगरचन्द नाहटा)

केन पर्स करा है जनता की नाम में बनाधित हुआ है। यक्तान् महत्यीर में से बनने से पूर्वता स्मय दोर्कर से भी मीति क्यानित दिस हिएस की मानती क्यान साम के बरेस की मीति क्यान सिंद में तर ने क्यों है कि बरे के क्यों में जन उन्होंने हो के बरे कि बरे के क्यों में जन उन्होंने हो कि बरे कि बरे कि बरे के क्यों में जन उन्होंने हो कि बरे कि बरे

सावान् स्वानीर है परवाद करने सन्तार्थी सरकार्य कीर साने विभाने ने एक एक्टर को बहुए तथा ! वे बक्त कर सहै-वहीं को करने वार्तिक करने की करने कर कीर करने कर सहिन्द है के कियं उपयोग दिवार । इसमें एक उपने सुवाद के सान करने कियं उपयोग दिवार । इसमें एक उपने सुवाद करने कियं उपयोग दिवार । इसमें एक उपने सुवाद के उपने प्रताद के इस देश की उपने की साम है है है तो उपने प्रताद की स्वानी कर साम है में हरिकार है एक इस है आप है है है है की अपने प्रताद की कर मित्री कर है है की सी किया की कर मित्री कर है हो की सी किया की कर मित्री कर हो की सी किया की कर मित्री कर हो की सी किया की कर मित्री के सी की सी सी की सी की सी की

यह समस्य जाहिए ने रेक्स भाविष्य हो हो, हो बात में महि। अच्य, स्टाइ, क्या, पुरम, हारामार मारि थी एतानी के लेकर साहित्य पर मोर्स कर कहान गाई एवं भीर जाने मीन स्वीक्ष के 11 पूर्ट धारि के थाने कि तता हो है। कि क्यानों हे कर में दर्जनाहित्य में इसमें दुर्णकर पूर्व । हो यह बनान है कि इस बनात जाहित्य को मायार मीर स्वयं क्याना को ते न कोई सामित दिवाना, काफी बोच्छा मोर्स मान सामित्र हे पर में कर्क सम्मत परी मारि की मारिक समित्र का दीलर परिचार परिचार कर मारिक है। यह सामित्र मारिक प्रमाणी काम है कर पर ने प्रमाण नामान तक सिमा मारा है। यह तर बनात कामित्र काहत्य कारिकाल कर सम्में का स्वतंत्र कर स्वतंत्र मारिक एता है। सहस्य है महि पहना है स्वतंत्र है कि हम हम स्वतंत्र कर स्वतंत्र मारिक स्वतंत्र मारिक स्वतंत्र में स्वतंत्र में मारिक स्वतंत्र मारिक स्वतंत्र में स्वतंत्र में मारिक स्वतंत्र में स्वतंत्र में मारिक स्वतंत्र में मारिक सामाने, भारतीन साहित्य स्वतंत्र के स्वतंत्र मंत्रिक स्वतंत्र में प्रमाणी मारिक हम प्रमाण में स्वतंत्र में मारिक सामाने, भारतीन साहित्य स्वतंत्र के स्वतंत्र मारिक स्वतंत्र में मारिक साहित्य सामित्र मारिक साहित्य साहित्य

सामान्यत्वा प्राकृत साहित्व का विभाजन काल की दृष्टि से तीन यूत्रों में किया जाता है—(१) ई० पू० ५०० से लगा कर १०० ई० तक प्राचीन प्राकृतों का युन, (२) १०० ई० से ख्वाकर स्वयंग ६०० ई० तक अन्तरकालीन महा-

राष्ट्री, भौरसेनी बादि साहित्यिक प्राकृतों का युग और (३) ६०० ई० से लगमग ११०० ई० तक वपप्रंत-या। रा समस्त युगों के साहित्य की अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न माधात्मक निर्मणवाएँ हैं, निनको वहाँ दर्शाना न वरेसित है और व अवकास ही। अपभ्रंश-यम कोई ११०० ई० में समान्त हो गया हो सो बात नहीं, न्योंकि वों तो अपभ्रंश में १७ वों दर्श के पश्चात तक रचनाएँ होती रहीं। मेद इतना है कि निसे हम अपनंध युग कहते हैं नसकी मापा का सीमा सन्तन प्राप्तों से हैं और परभात काल की वपश्चंश रचनार्वों का वाधुनिक मारतीय मायार्वों से । वास्तव में वपश्चंश सहित्य ही वर क्श्री है जो भाषा की दृष्टि से प्राचीन को अर्वाचीन से, अथना मृत को बर्तमान से जोड़ता है। ई० की १२ वीं सती से हमाहर आपे प्रदेश मेद से अपअंशों में पहले जो जल्प और जल्पण्ट जेद वे, वे जिसक और स्पष्टतर होते गये, और इसीतिसे बट्ट-अलग प्रदेशों के अप भ्रंशों नाम भी अलग-अलम परुते वये-जैसे मराठी, गजराती, राजस्थानी आदि । ई० की पन्दर्वी हती तर युजराती और राजस्थानीमें भाषाभंद बहुत बस्पट और बस्प ही था,बतः उस काल तक के साहित्य को गजराती व राजस्थानी दोनों अपनी-अपनी भाषा का साहित्य करके मानते हैं। इस काछ तक के जैन संत गजरात और राजस्थान की मिडी-टकी सीमाएँ और अविच्छिन्न सांस्कृतिक सम्बन्ध होने के कारण दोनों प्रदेशों में समान रूप से विचरण करते रहते है। इस कारण जनके साहित्य और उपदेश की भाषा में गजराती-राजस्थानी का सेंद नहीं आ सका। पश्चात काल में जब धीरे और सन्तों का विहार क्षेत्र कम होता गया. कुछ केवछ राजस्थान में, कुछ केवल गुजरात में ही विहार करते लगे तो उनकी भागा में प्रादेशिक बोली की विशेषताओं का अधिकता से समावेश हो गया, और दोनों प्रदेशों की वोली व साहित्य गुजराती व राव-स्यानी के भिन्न-भिन्न नाम से अभिहित होने छने । १६ वीं खती के उत्तराई से जाया मेद निखरने स्मता है। तह से सामान्यतः १७ वीं शती ई० से २०वीं शती तक के राजस्थानी साहित्य और साहित्यकारों का अत्यन्त संक्षिप्त नामोल्लेश मात्र परिचय कराना ही इस छेल का विषय है।

सातवी-आठवीं सती हैं॰ से राजस्थान में जैनों का प्रमुख दक्ता प्रारम्म हुवा, और वह बब तक किसी न किसी का में निरंतर वृद्धिगत होता रहा है। बारह तेरह सी वर्षों की कम्मी कविष में स्वभावत: राजस्थान में विचरण करने वाटे कैंग सत्तों ने सातरम माब से उन्नव कोटि का साहित्य निर्माण किया है।

रधीं और १८मीं वहीं के प्रत्यवानी व दुनपती शाहित्यमें परस्पर दोनों वार्षाओं को नपूर हान्तिमध्य दिवाई देश है। १९मीं व २० भी वहीं में स्वारी को शिक्षा को बहुत हर कह एक-एक प्रान्त विश्व प्रदान हो है। का कर ही असानों में में विश्वी कर को स्पन्न है। नहीं एक वात की प्रत्यान कर देने माने हैं पुरावत आवाब नहीं वह प्रत्य है। जी को बात की स्वारी को बीर देश की को बीर देश की को की स्वारी कर की स्वारी की स्

#### साहित्य परिचय

बायहर्षी वहीं :-
2. बहुलाई समयपुन्तर --- ये प्रवृत्ती वहीं है इससे वह महुलाई हुए है। उनका जन जोगपुर रिलाइत है तरिवर है ने तरिले पीनारे में हुता था। एनका पंत्र पोरावत है तरिवर की तरिले पानार में हुता था। एनका पंत्र पोरावत है तरिवर मान क्यारी वीर गाता का नाम कीतारे था। होने पोरान समा में ही विनयन हों रेवे पाना पाना कीता हो जो है। विनयन हों रेवे पाना के प्रवृत्त मान प्रवृत्त की प्रवृत्त का प्रवृत्त मान प्रवृत्त की प्रवृत्त की प्रवृत्त की स्थान की

२ व्यावसा मुगानिया — एकी सात्री के विद्यानी ये कारकुर के व्यावस्त (क्रान स्वार्त १) वे प्रवाद्यार के कुछ विश्वाद हुत्या ते करने मात्र हो कहा १ ५५ में वह वे कारक पता कहा ना दे पता स्वति कार्त कि नो के रस्तीत्व महोगायात करात्री में शिवा थे । कारत में करात्री कोई सात्रिक एका तो बहु, उन्दुत पुत्रक, कर करात्रीत, कर कर कार्त महान्त्र के इस्त कर कार्त के के कार्त १ ५० कार्त्र स्वकार के पता कारत के स्वति कार्त प्रवाद के स्वार्त के स्वार्त

१ सहस्रतीर्त — हेगलन्दनी के विक्य बीर मिद्र विदान है। एक्ली एक्सा सकत और प्रवासनी देनो समानी में मिसती है। सक्का में पत्रमें प्रवासन्य पत्रवीन्त-तोता सेवी मीडिक और टीक्सप्टर (क्लाकृमी पर) ऐसेने तकार की पत्रमार्ती एक्सप्टर के पत्रमार्थी क्लेक्सप्टर में क्रियों पत्रमार्थी के मात्र है—(१)कुप्टर में के (२)क्सप्टरी मेंते (२) हेगराज नक्ष्मप्रव मी (१)वामप्टरीक की (६) वाहित्यार विवाहती (६) काइका सहस्य पत्र (६) वीच एत बीर (८) हिरस्य पत्र। एक्सप्टर क (१९६१ है १९५० कह है। यह एक्स्म वीचल क्रांक्स्म पत्र १९५० है यह १९०० हह होता माहिए। (१विको सकुद्ध केवल क्रा वैत दिवारण नास्तर में त्रमाधित केव)।

Y श्रीसार —ये सहस्कीति के पूर हेमनन्दर के नुस्माता एलहुये के किया ये वीर बच्छे कवि थे। राजस्थानी में इनकी रपनार्थ है—(१) विनायनसूरि रास (२) पास्थेताय रास (३) वय-विकादा गी० (४) बातन्य वानक सथि (५) मोनी कमासिया कर (६) सार वास्की (७) उनस्थ सत्तरी और (८) सतकतारि। इनमें से बातर प्रावक सथि नामक

१—वेक्सिन'नेन साहित्य संघोषक' एव 'वानद काव्य महोराधि मीन्किक'-७वें में प्रकाखित बीमुन् मोहनलाल देसाई का 'समय सुदर'तीम'क निवध ।

का वाच्य पुराक्त है। ---किंति की स्रोटी २ केतियों का सकलन 'समय सुदर क्वित्कुत्तमानकी' के नाम से प्रस्तुत लेखक द्वारा प्रकारित दिवार या चुका है।

रचना बहुत प्रसिद्ध हुई । इनका रचनाकाल लगनम सं० १६८१ ते १६८९ तक है । संस्कृत में इनकी विशेष देन है एवसको के प्रसिद्ध काव्य 'कृष्ण स्नमणि वेलि' पर टीका ।

५ जिल्लाक सुरि: — विलाबिद सुरि के पहुषर वानामें थे। इनका बन्म संबद् १९४७ में संवाय सुन्त ७, कृपता के लिय नीकानेर के पोषण परंची की आपी पारत्वकी थी हुनित हुना सुन्ति संबद् १९५६ के सामंत्रीय सुन्त १३ की जिलाबिद सुरि के पार दीवा जहुन की। इनका शीवात जहुन का जान पारत्वकारू था। इनके सुन्ति हुनित के पार्ट में प्राप्त मान पार्ट में प्राप्त के प्राप्त में प्राप्त हुनित हुनित हुनित हुनित हुनित हुनित हुनित के प्राप्त में प्राप्त हुनित ह

संस्तृत में इसकी नैयस काव्य पर क्लीस हवार स्कोक प्रमाण टीकर है। एसकानों में इसकी एकाह हैं :—(1) हार्क-माद चीन (यह रचना बहुत प्रसिद्ध हुई। करा इसकी बेकड़ों तिवाई, कुछ संदित्य मी, उसकास हैं)। (2) चीनीती (2) मीती ( $\gamma$ ) सीत करतीली ( $\gamma$ ) कमें नतीली ( $\gamma$ ) उपनतील उस्त हिएकों कुछ महत्त किरकों है। (6) मसहुक्त कर संस्त (३९६९, यह एक्सी कोचन रचना है और उद्धार उपनति एकते हैं। (6) मसहुक्त कर के क्षेत्र में इसकी कोचन रचना है और उद्धार उपनति एकते हैं। के कमान प्रस्ता करता के के क्ष्म में स्त्र प्रस्ता करता उपनति है। उसके अपनति महत्त्व करता उपनति है। उसके क्षम करते उपनत्ता है। उसके उसके अपनति महत्त्व करता उपनत्ता है। उसके अपनति महत्त्व करता उपनत्ता है। उसके अपनत्ता विकास करते उपनत्ता है। उसके अपनत्ता करता उपनत्ता है। उसके अपनत्ता करता उपनत्ता है। उसके अपनत्ता विकास करते उपनत्ता है। उसके अपनत्ता विकास करता उसके अपनत्ता करता उसके अपनत्ता करता उसके अपनत्ता करता उसके अपनत्ता विकास करता उसके अपनत्ता अपनत्ता विकास करता उसके अपनत्ता अपनत्ता विकास करता उसके अपनत्ता अपनत्ता अपनत्ता विकास करता उसके अपनत्ता विकास करता उसके अपनत्ता अपनत्ता विकास करता उसके अपनत्ता अपनत्ता

६ हैमाला :—में पूर्णिया वाकने चरणत को के विध्य और बच्चे करिय है। उन्होंने वस्तुर के तार्व्व मंत्री, क्रामाद, के जाता वारप्येद करिया एवं वीकानेट के वस्तावीन वंत्री कर्नचेद करवाय के वसाह वे प्रकार की । इसते हस्त्री के नाम हैं :— (१) बीचानी राज (१) महोमान की ० (१) जीचानी राज (१) मोजानी राज (१) माजानी राज (१) मोजानी राज

७ मृति मात — ए. भीं वाती के दूसरे कच्चे कार्र है। में कुरुक्त के बार नासरेस दुर्ग के रियम ने सीर विशेष कर से मानेर तथा तथा के वाता की तथा है। इसकी कार्यका तथा है। इसकी कर कर किया है। इसकी उनकार की में के मात्र हैं— (१) दुरुपर पी॰ (२) मोज प्रकण (३) वंशवर (४) प्रवास पी॰ (१) देखरा पी॰ (१) वेशवर पी॰ (१) मोज प्रकण (३) वेशवर पी॰ (१) देखरा पी॰ तथा पी॰

८ श्वास्त्रात्रा :—में ब्रामयमं वी के शिव्य बीट वनके किये हैं। इसकी एकतारें हैं:—(१) प्राप्तत्रात्र अपनंत्रात्र चौन (१) ब्रोकामारू चौन (१) होनवात् रास्त्र (१) अवस्वत्त रास्त्र बीट (६) प्राप्तात्र चीट आही। प्रमुप से एकारें प्राप्तत्र काम्म महोसीमं मीतिकर के में प्रकाशित हैं। किये का रचना काम संबंद १६१६ से १६९६ तक है। (दीवरे एक-प्राप्त मारती में प्रमाणित केस)।

इतके अतिरिक्त भी १७वीं खती में अनेकों कवि हुए हैं, जिनमें से हुछ का परिचय सेखक ने 'युग प्रमान जिनवन्द सूरि' में दिया हैं। कपर जिन कवियों का परिचय दिवा गया है, उनमें हेमरान और मुनिमान को छोड़कर खेप सब स्वरायण्ड के हैं।

इस शती के कियों की रचनाओं की नामावली पर दृष्टिपात करने से वह बात स्पष्टतवा प्रमाणत होती है कि इर कवियों ने केवल पीराणिक जैन आल्यानों को ही नहीं, विल्ड उनके विशिष्तत ओकमाओं को मी सुरक्षित रखने व प्रचारित करने का सरहतीय प्रयास किया है। इस ओमों के द्वारा रिश्त दीना गार माथवानल चौक, विश्वसोलक, चन्दन नक्यांचिर विहासन बत्तीसी बादि वित्रम सबसी कथाबो, और गोब चौ॰, भोरा बादङ चौ॰, बादि प्रयो की गणना क्षोक कथा साहित्य में हो की बाती है।

अठारहवी शतो --

्थि पात्री में अधिकार प्रत्यार्थ के सामाजों रूप की न महापुरों के नृत्यनुवार कर में रसी नई है। 16 मी वार्ष में एसी नई है। 16 मी वार्ष में प्रति हुए कुछ बच्छ नहीं है और वाह्यित मी दिया विधिन्न किया की में तर है। ती किया ने में मार्थ की है। है। इस विकास में सकता है जो देश की है। इस विकास में सकता है कार्य कार्य कर के स्वत्यकार है। महार प्रत्यासाय के कारण कोर्ट-कोर्टी वस्तर स्वत्यकार करनेवा न करने प्रत्यासाय के स्वत्य कारण करनेवा है। इस विकास स्वत्य स्वत्यकार करनेवा न करने प्रत्य कारण करनेवा है। इस विकास स्वत्य स्वत्य

१ वर्षियर निवर्ष — ये बंध सन्त, चार, बनावीं को प्रचारहर महते है थे, तथा वराराव्ये पर धारितः पूर्व में लिए वर्ष में शिरा पर वारितः पूर्व में लिए वर्ष में शिरा पर वारित प्रचार में १ स्वर्ण में १ स्

? सामस्त्रत —में विश्वलं के सुस्ताई ये । इनकी एक्वारें हैं —(१) विकम प्रकल ची॰, (१) धीकावती रास, (१) दिवन प्रकल ची॰, (१) ओकावती मीचा रास, (६) चांबुद्धि पान्तुद्धि ची॰, (६) स्टरोप्त माना, (०) वह-पास प्रस्तार, (८) पान्त्रत ची॰ जीर (९) छन्न सीन्द्रता ची॰। एक्ता स्त्रत है स॰ १०२१ से सन्तर १००० तक। दिख्यते सिंसर खाता वर्ष , जल १)।

३ महोपाध्याय क्रमोदय —ने ज्ञानसारजी के क्षिप्य में । रचनाएँ है —(१)पथिनी चौ० (२) मध्यापुन्दरी चौ० (३)मुणावकी चौ० ओर(४-५) उपरोक्त बयो में उस्तिकित दोवन्य रात । रचनाकाट सन्त् १७०७ से क्रममग १७५० तक ।

१—नेवक ने किंव की एक ही रचना का नाम दो बार िख्या है। इक्का कुछ स्पष्टकारण समझ में नही आ सका, यह भूक के एसा हो गया है, बचवा सचमुन एक ही नाम की दो रचनाएँ हैं। —सपादक

४ महोपाच्याय पर्मबर्दन — ये रावनात्म कवि वे। इनका जन्म स० १७०० और नाम वर्मती था। वायराज्य न विवाद हुँ उनके पुरु के। शीक्षा स० १७१२ में निवनकद्वारि के हुएतो हुई। वस्तु १७४० के व्यापम उपाध्या पर मिग। इनकी राजनात्माय का प्रमाण है वीकानेर नरेस हुन्यानीस्तुत्वी के औ पूत्रमत्त्री के रिलो मने यम में उनके कवा में लिखा हुना

"सव गुण ज्ञान विशेष विराजे, कविगण ऊपरि धन ज्यू गाजे । धर्मीसह धरणीतळ माहि, पज्ति योग्य प्रणति दळ साहि ॥"

हमकी प्रमास राजनाई है —(१) बोसिक चौक, (२) बायरोज कारदीज चौक, (३) वार्मवाको (४) हुउनिया बावती, (४) दुरायुरदी चौक, (६) क्रमाद बावती, (७) स्वाराज्यह चौक, (८) बीजराज, (९) बोमती चेटारिया बीद (१०) दुन्दकर सावनादि । राजनाका है बावत् (२०१३ के व्यापन के १४६० का । इसका स्वर्गवास संच्या १४८० के काराचा हुजा। (विस्तियो केवल का 'राजनाको' वर्ष रे, कक २ में प्रकाशिक कोंग्रे।

५ क्षीतिंतुन्दर — मनंदर्जनों के शिव्य और कच्छे क्षेत्र थे। उनकी रणनाएँ हैं — (१) करती सुनाड थोन, (२) काम कुनार चौद्यालिया, (३) जीनोंकी चौद्यालिया, (४) नाकड रात्ती और (५) वानिकाल रूपा सम्बंद । इनतें स्मानंदर रात्ती 'रायलाम भारती' में और वार्यनंदनम 'क्या चरवा' में प्रकाधित है। रचना काल स्व १७५७ हे लवस सन्द २०५५ के है।

६ अभवसीम — ये वीमयुन्दर्जी के शिव्य ये । इनकी रकताओं के नाम इस प्रकार हैं —(t) देशों के (t) नहीदम रूम (t) सारा चौर ची॰, (t) चीताओं ची॰, (t) मानपुर मानवती रात, (t) सलुप्तक तेजपाक रात कीर (u) करवाना रात कीर (u) करवाना रात सीर (u) करवाना (u) रनमा कोर के (u) करवाना (u)

७ कवि दुमिरिया — वे कीतिरलासूरि वाखा के चन्द्रकीतिची के विष्य वे । इनकी रचनाको के नाम है — (१) मोगगास्त्र मामा ची॰, (२) मोद्विनिक एक, (३) हरिक्शी खरित, (४) अबू ची॰, (६) तिमानिका और (६) वैसा चौदीकी वासि प्रकृतर प्लामाई । इन इतियो का तेषक का कहे हैं कर १३० के बानमा वह १३३। इति हैं।

्र क्षियमंगिंदर — ये दमहुक्तनों के निया में । इनकी यिक्तक रक्ताएँ मुण्यान में हुई है वही हर वह क्रम ब्राध्मात्मिक इंग्रिट से बहुत कषण महावारण मा । इतियों मेंनि मुम्मिरण की र पर्मार्थर दोना की रक्ताई स्थासन स्थल है। इनकी कृतियों हैं — (१) मुलिवित की, (२) क्युरात, (१) चुनवित यानिया में।, (४) व्यावीरिया मी, (५) मोहिनिक रात, (६) ररमात्म प्रमाध की., (७) नक्कार रात और (८) बालकार (१४?) प्रमाणित

हमका लेखन बाल सक १७२५ वे तमाना सक १७४५ तक है। q कामकार्स—दानके पृष्ठ निमाराजसूरि के शिष्य मानविष्यस्यों में । इनकी एकाएँ निमानकार है—(१) निराला सूरि बौक, (२) मान्ना चौक, (३) पान्यक चरित राज, (४) रानिमोजन राज, (५) कबना चौक और (६) तकर्र कालिक सीज, स्ववनारि । इनका राजानकाल कं २७११ के जनमन कर १७६५ तक है।

शासक गा—इसक्सीप — में दिलमाणिकसूरि चाला के कमान्यारिकों के सिन्द ने । में करि हो के सामान्य एक एक एक टिमाकार मी में 1 हमारी देशियों भी स्वरमान्त्री में ही है। इतियों के मान्य — (1) पूर्वाच्या मेंनिटीका, (2) और स्था रहा, (3) प्रीवर्तिकार दीका, (7) प्रत्यिक्त कर्य नीत, (९) कीवान्त्री एका, (६) मोत मीत, (७) क्या कर्स सवाद और (८)—मानकुह्व स्थापनी प्रस्तु के इतियों का एका क्या कर १९९६ है एकर है। इति होता मान्य स्थापनी अपने स्थापनी कर्या कर्या करा है। उत्तरी स्थापनी अपने स्थापनी करा है। इतियों का एका स्थापनी स

्र त्यवन स० १७५६ और (४) डिंगळ भाषा में दुर्गा-सत्तर्ह नामक ग्रथ । ११ जिनसमुद्रसूरि —सरतरगच्छ की वेगड मानकृषीं और जिनसागर सूरि शाखाओं में भे कई अच्छे कवि हो गये हैं।

महा केलब नेवा बाता में जिलकानुसूरि का ही परिचय दिया था रहा है। इसके दिया का नाम बीनाल हरणब व महा का स्वतानों या। ११ वर्ष कर बाद पर पालन करने के बार क १०१३ में इसके बाववर्ष पर प्रतान हुना १० १०८ में कर पाद बाद के बाद पूर्व में इसके पहुँ एस्वानिकान वाना स्वतान वानाने कर बाद कर करने की प्रतिकृति होंगे पाद का स्वतान करने का प्रतान की की प्रतिकृति होंगे पाद का स्वतान करने का प्रतान की की प्रतिकृति होंगे प्रतान का स्वतान का स्वतान की की प्रतान की प्रतान का का प्रतान का का कि की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की स्वतान की स्वतान की प्रतान की प्र

१३ विनयस्य — ये तानतिकन्त्री के विषय थे । इनकी कविवार्यं बहुत मेपूर यो एवं छ है। एकाओं के नाम है — (१) कवानुमार एसं, १) नायह कर कवान (१) रोह्म रुवा में लेक (१) पीवीची, बीधी और कुटकर एकारों हान्त्री केही-वार्ती कुछ २५—२० एकारों केवक के सब्ह में हैं। एकाकाल है कर १७५२ से कमान यह १७६० तक ।

४४ अमर विजय —ने जया शिक्कां के विध्या में । इनकी प्रमुख एचनाएँ हैं —(१) मुख्य का राज, (२) मुख्य वाखन को ) नेतामें मी, (४) पत्रिनोजन ची०, (६) मुख्योखन की (६) (६) मुख्योविक की तीत, (७) मख्यावरोजी मी०,(८) मुद-शंत भी. (६) प्रस्तेवन्त भी० जीर (१०) केशी ची०। एचनाओं का लेखनराज है ४० १७०१ हैं। वर १८०६ एक एं

१५ करिरामीस्वय (क्लाव्य) — ये सरियर जिल्हर की परणप में दर्शाल्य की छित्य है। प्राणिवय में स्वक कार्य सहित हिताल के अपने में में और यह की सरेवा उनकी यह प्रश्नार हैं व्यक्ति है। सक्तुत में में उनकी पीताल कार्य मोत पुनामात्र उनकर पांचे बाति रक्तारों उनकर है। प्रस्तवानी में गीत या बीर पांच की प्रस्त की हिता है। प्रस्ता के मात है — (१) पूर्विट किल गा, (२) समय कारण मात दीत है। एक्लावों के मात है — (१) पूर्विट किल गा, (२) समय कारण मात दीत है। उनकर सात मात की पीत है। अपने प्रस्ता कारण मीत है। अपने प्रस्ता कारण मीत है। अपने प्रस्ता की स्वक्ता में तह प्रस्ता की स्वक्ता के प्रस्ता की स्वक्ता में तह प्रस्ता की साथ दीताएँ, (७) पीत करवतों, (८) मात सारि के सक्ता और (९) मत विशेष स्विप्ता की स्वाध दीताएँ, (७) पीत करवतों, (८) मत सारि के सक्ता और (९) मत विशेष स्विप्ता की स्वाध दीताएँ, (७) पीत करवतों, (८) मत सारि के सक्ता और (९) मत विशेष स्वाध की स्वाध की स्वाध की स्वाध दीता है। एक स्विप्ता स्वाध की स्वाध

्रियों हती को बरोबा इस हती में राजस्वानी जैन कवि कम हुए है। इस हती में स्थानकवासी एव तेराप्यों समाद में भी अनेक बस्के उच्च कोटि के कवि हुए हैं। लेखक को उनकी वर्षेट जानकारी नहीं है। बत यहाँ केवल ५ कवियों का सक्षित्व परिचय दिया जा रहा है।

१ रयुर्गत — रुके पुत्र वायाय्यक के गुनि विवारियकारी में एकती विवार क राज्य में मान होने न की विवारियकारी को पार हो। बीता के पूर्व कराजा महत्त्व माने विवारियकार करिये । एकी वायाय्यक परियो प्राप्त एकतारी माने हैं, की एक १०८८ के के १८८८ का विवार में हैं कि एक १०८८ के किया परियो माने हैं — (१) विवारियकार के निर्माण की किया माने की एक प्राप्त की विवारियकार के निर्माण की किया माने की एक प्राप्त की वाया माने की एक प्रमुख्य की वाया की वा

२. बालतारती — ननका जन्म स॰ १८०१ में हुना । इनके लिता ये बीकारेर राज्य के चासक प्राप्त के साह उदस्यस्ती और माता श्रीकर । इन्होंने स॰ १८२१ में बीस वर्ष की आयु में दीखा ही । इनका स्वरंगास करनत रीपींयु में स॰ १८९१ में हुना । ये रालराजनी के विच्या में ते वाचारणी जरूने तमक के बहुत प्रविद्ध सहवांगी, करि, काव्य मर्मन एव राजमान्य

प्रमाणी व्यक्तिय में । यहाँ तक कि बीकानेर के सकानीन नरेज मुख्यिक्दी इसकी साम्राज्ञ नारायण का ही स्पतार फाटे हो जापुर, बेलकरेंद्र, उपराष्ट्र एवं क्लिकानक के पावानों से भी इसका बच्चा संबंध था । इसकी एकताई हिन्दी व प्रकारी मेरीने मारावों में मिलती हैं । उपस्थानी पत्रवानों के नाम है- (१) अनवरण्य भीतीओं दसों पर दिशा (सूर्तिन प्रकारी गामीर व जाकुट कोटि की है), त्वकृत पदायन बीचीसी, बीची, ४० बीच गामित बीचीसी, संबंध अपदेशते, प्रवास अपित स्वास की प्रत्योग स्वास होते हैं । उसका प्रवास की स्वास की स्वास

३. समा कल्याणाती: —जपने समय के प्रमुख मीताणों में इनका नाम जाता है। संस्कृत हिन्दी व रामलानी की मायाओं में इनकी एनाएँ जनकार हैं, जिसमें से संस्कृत मुख्य है। राजवानी में नाम बीर एवं दोनों इनकार की होता है। यह में नाम जो ते, संव टेरिंग को हिन्दी पर कुछ कर सामार्थी है। यह में मानोचार सार्ववाचकारि जात है। इनका स्वर्णनात के 2024 में मीकार्य में कुछ।

. जैयस— जीवानण्ड क्या जावे निकते हुए स्वानकवादी बनाव में बी कई कांद्र हो गए है, निजर्म केल और और उनके विच्य पास्पत्रवर्धी अवास है। जैया कम्म यें - १८६६ में लाविय के मूंत्र मेहस्यात की सामे मेहस्ये हुई हुई हि होता 16 एट.८८ में २२ वर्ष में बच में बीवा में बीत १५ वर्ष को कांद्र मा हुए किल न्यतिक रूट. कहा है। मानू में, ६ १५६३ में स्वर्ण प्राप्त किया। इसकी कुछ स्वतानी के नाम में है- (१) मेहि चीक, (२) वायु बंदल, (१) वेक्स मीताविया, (१) परदेशी राज्य राज महायीर पीन, (वर्षम्त मावोपी बीवाविया) वार्यो (१) वायु बंदल, (१) वायु केला, (

२० वीं शती :--

१. जीतमस्त्री—ये देशपंत्र सम्प्रदाय के पतुर्व बावार्य थे । इक्का स्त्रण वं ० ८८० में रेहिंक प्रमार स्थाप एए एका एक्कि ता का माम नोकांड बांसियन व माता का माम क्यूनी था। इक्कि तिवा हो ६ ८८६ में १ व वर्ष में सम्प्र में देश हो । ते पत्त हो । ते पत्त हो ६ ८८६ में १ व वर्ष में सम्प्र में देश हो । ते पत्त हो का क्यूनी पत्त । इक्कि है । दे बता व के प्रतिशासन्त्र सर्थ थे, विका प्रमाय का कान्य में 9 कार्य कोच्यो पत्त हो कार्य के व्यवस्थान के पत्त स्थाप के पत्त के पत्त के पत्त के प्रतिशासन्त्र सर्थ थे, विका प्रमाय कार्य कार्य माम व्यवस्था किया के पत्ति हो है । व्यवस्था कर्य थे पत्त कुमी व वज्याप्त क्षा के पत्ति कि पत्ति के पत्ति के

इत प्रकार यहाँ अत्यन्त छंत्रेप में जैन विज्ञानों डारा निर्मित राजस्थानी चाहित्य का दिवदर्शन कराया गया । बितार हे समस्त कवियों और उनकी कृतियों का परिचय एक विचाल स्वतन्त प्रंय का विषय है, क्सोंकि दश चाहित्व का परिमाण लगना ५—६० लाल क्लोजों के बराबर है, बो समय चारणारि कीतर साहित्य से ब्रांक्स है। वहाँ केमल बहुत प्रमृत बांबतों वो ५ इन सिवाट किरोग का ही गामक्लिय किया गया है, बोर कुछ कच्छे कबियों व सुक्तित काओं का वी वरिषय स्थानामात के कारण वा नहीं करते हैं। वो भी हतने से राजस्थानी चाहित्य को अनकवियों को देन दुग्टिगोयर हो स्केमी, ऐसी आचा है।

ज्यमंत्र परिपत्न में पद रणनावों की हो व्यक्तिक है, पर चया प्रवस्तारी बंद नहीं हमा है। ई नाममें एव मानािक स्वरंगी मन्य मैन नको पर दाने व सामान्यती पर माना दिक्की की रचना मुख्या है हुई और उनका परिपाद में निकार किया कि में कि मानािक स्वरंगी के स्वरंग में हमाने परिपाद में निकार किया कि मानािक स्वरंग के स्वरंग के स्वरंग कि स्वरंग के स्वरं

मृह्योत ने नहीं— पालपानी माया व हिंद्यूस का जेनी ऐवा कीई व्यक्ति न होगा, वो दरको न बातता हो। इस्त्री मृतिहाँ क्यार्त नामक एक्ता कर्युस्त दोनी हुप्यारे व सरफ्य महस्त्रपूर्ण हैं। इस वस के द्वारा करने कर पालपान के के हिंद्यूस को दिस्तरपति कह्यूस के मात्री के । हिंद्यूसिक ब्हुकील का दिस्ता के नेवाली कर्तीत हम कर कि तम कहा के नाम महानित हो। मृह्यूस नैयादी की क्यार्ट नामक हस्त्री एक्या का हुक वस पानक एक्यों वालोग ने क्यारा था। वस वह मूर्य रप से पालपाम पुरवार कारिए के क्यार्ट मो क्यार्ट नामक हम्में के नित्र वेशिक एक्या के हो मानों में दिस्ती बनुमार सहित क्रमाधित कर्यों प्रत्यापाम

मृहचीत सदाम सिंह—रहोने च० १८१६ में 'जवनार जननी हर्तना', मामक चारणी वस का नीति प्रकाश नाम ते पुत्रद अनुवास किया है। इसकी प्रति कविष्या मुख्यानची के त्राह्य में है। इसके जीतिएका प्रवारी जासन्यत्वी इस 'राजा- हानीरवात' तथा जन्म जैनवीयों हाथ जिल्हा 'जनर सिंह बात' 'एडजेट चवाकी' जादि प्रमुद ऐतिहासिक साहित उपलब्ध है।

कीन विद्यानों ने त्यार पत्ता करने के बांतिष्य काम उत्तर है भी प्रवस्नानी वाहित्य की यो बढ़ी केवाएँ हो है। अपना कैतार केवाने द्वारण देना वाहित्य का एक्सा करते और इसरी प्रस्थानों कोनीतों को ने पर स्वात्तर। वैन तावाप में बल्प केवाने द्वारण निर्मान केवार वाहित्य बुद्धा वह ने शीरणान में पुरीवित्त है। कामने बच्चा वाहेता है की अपना स्वीता कामान है। अपनी, बच्चा न रहेने का बार्य हैवा है एक वाहित्य का वर्षण एन हो समान । इस्ता ही पहें, वह पूर्वीपत प्रांत्वने बुद्धा हु कई भी एक में हैं में कहा में हैं। कोवान की प्रस्थानों के अपनीन वस्त्र वीत्रक्षण की भीता प्रसित्त हैं केवार ने देखों है। ये स्वी बैन विद्यानों द्वारण हो निष्यां में हैं। एक भी यहित्य कि बोत प्रति हों कही है नहीं पार्ट वह एक्सी प्रतिन पुरीवित यह हों। तो सारव साथ हव सहकारण का मान्य भी हमें सुनने की न दिन्य पारता। यह

हूसरी भार है सरक माथा में बन्य रक्ता और कोक्मीजों को बनर बनाना । राज्यामी जैन-माहित्य की बहुत बड़ी रिकेप्ता गढ़ है कि मही हितन बीते कठिन आधा को न कलाकर काम प्रांत प्रतिकार तकानीन प्रमीत्य होगार में सुन्तर किया गढ़ा है। तो स्थीति कर ४०० जा में राज्यान को बोतों में बहुतन कला परता है, जा उत्तर नाता की सम्माहित परिचान यह हिमा कि हम बार एक खानिस्तीकों वेद रक्षाओं को बाव मी बिना टीक्स-टिवामी हमाहित करने पर

१--- उस साहित्य के परिचय के लिय देखिये केसक का 'बारतीय निवा' बाग २ वक १--४, में प्रकाशित 'जैनेतर प्रया पर 'जैन टीकार्य' जानक लेख ।

२---प्रकाशित भारतीय विद्या भाग, वक-१

जनसामान्य जन्हें सरलता से पढ और समक्ष सकता है। इसकिये केसक का यह सुझाव है दिनल रचनाओं हे समझ, रू. बाद प्रकाशन आदि में अतिरिक्त व्यय न करके जैन-साहित्य के प्रकाशन की और समित्त योग हगाया बाद्य ।

इतना ही नहीं, अनेक जैन आवको ने चारण, माट आदि जन-कवियों को आयब रेकर न केवल साहित्य निर्माग, बील चित्रकला एवं स्थारित कका के में साहत द्वारा इन कलाओं के सरस्य, स्वर्धन का बुगीन, विरामराणीय, राष्ट्रीय हित्र स कार्य किया है। इस विवास पर लेवक का अवसर मिलने पर स्वयन रूप से लिखने का सकत्य है।

वरमुँता समूर्ण आहित्य के परिषय से किसी भी पाठक को हाना राष्ट्र प्यान में आये दिना नहीं रहेगा कि रन बारमीच बार्गावियों में पानस्थानी आहित्य, सर्वात, कोकसीवन और इतिहास का ऐवा कोई रख रही है, विख पर सिनी व किसी रूप में जैन साहित्यकारों और आवको का महत्त्वपूर्ण गोषदान न हो। इस समूर्ण बनतन के बस्तोतन के दिना सिनी भी जितानु का इस दावियों के पानस्थान का सम्यन्द व्यविश्वान बहुत हो तकता। यही बना में हाना हो वह कर गई के सम्यान किया जाता है।



## हिंदी जैन साहित्य

( लै० प्रो० नेमिचन्द्र जैन, एम० ए०, ज्योतिषाचार्य, आरा )

साजािक रूप वे क्लिय के जमस्य साहित्य में तबने, रिष्पारों और नार्ल्यों का क्लावर साम्य सा है, यह जात्यांत्र अपन सारा और जीवन्मारण की समस्य एवंड़ी आइतिक पहुंची के क्लावर होना क्ला आइतिक कोन्दर्स को देखार पुरस्कात की मानव्यान के किस मानव्यान की स्थानिय के जात्या की तित्या कि कार्या कार्या कार्या की स्थान दे कार सह एवं मोन्दर्स का रिपानक रूप परंता हो। इसी कारण साहित्यकर पाहे वह किसी मी माहि, स्थान, देख और वर्ष का हो, अपूर्विक मा माम्य स्थान रूप हो हो बीव्या कार्या है। यह कार्या शीव्या किसी मा हो। साहित्यकर साहित्यकर पाहे वह की माम्या स्थान रूप हो हो बीव्या कार्या है। यह कार्या शीव्या की स्थान हो।

तीन्यर्थ दिलामा पानव की दिल्यान नहींन्द्र है। व्योक्त के जल्दामा और स्कृतिका की अनुदृष्टि क्यी रुखे हैं। क्या क तूर्व गाँच स्कृत पूर्व वसने के किये जहुत कहीं है। इसी कारण शाहित्व शास्त्रीय स्कृति के प्रायो पर एक्ट केन्न है। मानव के मीतर देखाना का एक मूत्र की रास्त्रण सामेद हैं, जनूत्रीं हमीं मानेन की कर्मा, वसीन में पर शास्त्र प्रतिमाई कारण साहित्य में साम्यायिक या पातिक्य कोई देखा वस्त्र साहि होता, जो को विश्व या दिल्य कर सके। वस तक्त्र स्वित्यक्त पर की पर कारण है, जाई किया करना को देखाना स्वावकार्य में के स्वावकार है।

र्थन पारित्य भी बांगी सद्दान का एक बर है, विसर्ध नायकार भा सामान्य है विकांत निवार पार्टी है। इस वाहित इस्तामों से उसका पिता कर मानवार का स्वार्ध पार्टित कर पार्टित कर मानवार कर पार्टित कर पार्टित

हिन्दी जेन साहित्य का उद्भव —

पिरत्यन शब्द व्यवाद वीर एक है, पर उवकी उपानित्य के शायन बीर क्यार सिक्स कि है। वहीं करण है कि साहित्य में तामव्यतिक मेर करण होता है। साहित्य कां प्रेरणा स्रोत, जो कि बीवन वच्चे ही है, बनेक परिवासों में व्यक्ति स्पतित होता है। सामव्यतिक साहित्यकार सनने वर्जन की मान्यतायों के वालेयन से मानेपित होतर साहित्य देखा की प्रक्रम मित्र कि सिक्त करता है।

शिर्म की स्पन्नी लगाया है। 10-40 को के करकारण की बात कर बाने हैं आए करकार का स्वार है एक्स के अपने हैं है। उसके हैं कहा की साथ के करायों है। विकास के करायों के साथ है कि उसके हैं कि उसके हैं कहा की उसके हैं कि उसके हैं के विकास है के में मीत्र है के में मीत्र हैं के में मीत्र है के में मीत्र है के माने हैं कि उसके हैं कि उसके हैं कि उसके हैं के में मीत्र है के माने हैं हैं कि उसके हैं के मीत्र हैं के माने हैं के मीत्र हैं के मीत्र हैं के मत्र मीत्र मीत्र हैं के मत्र मीत्र मी

बराज्य और पूरानी हिन्दी के जैन बिचारों में तोक प्रयाख्य क्ष्मितारों को केटर और उनमें रहे कथा गौर्यंतर ए पूरंद राज्य पर विश्व हैं। गणकाड़ के साराज्य में साथ कीए वर्ष उन्होंने हो हो हैं। जब जैन केवल में राज्य ति एक प्रतास के प्रतास कर प्रतास प्रतास के प्रतास कर प्रतास कर प्रतास कर प्रतास के प्रतास कर प्रतास के प्रतास कर प्रतास के प्यास के प्रतास के प्रतास

सामितक समित्र के कनुवार जैन हिन्दी साहित्य के कान को दोन यूगो में दिवस्त किया वा सकता है—साहित्या, सम कान और वर्षाचिन कान । आदिन्ता के पुत्र यो ने हैं है—न्यापक साहित्यान और पूरारी हिन्दी का साहित्यान। इस्त सीमा के वजुरात दिवस की दिनी सात्री है देशी बाती कर करान साहित्यान की दर्श को तो है देशी नहीं के देशी नहीं कर पुरारी हिन्दी का साहित्यकान माना जायगा। नय्यकान की समय सीमा है भी साहित है देशी कही कर बता वार्त पीनकान विकास है देशी साहित्य का साहित्य कारण होता है। प्रस्तुत निकाम में क्याईसा वर्गाक्षण के साधार परही दिनों की साहित्य का पार्टी साहित्या साहित्या।

सरफ्य माया की करांचि चौक्यी नहीं में हुई मी और छठी कही में यह देशी नाया का रण हात्त कर कुशे सी। जा छठी है १२ मी छती कर हम मामा में मुक्क परिणाय में माहिल का मुख्य होता यह। वार्षों करकार ही मार्थ में हैंया प्रमान माने में हिंग कर कों र क्या मामा-माथी मानों में मध्ये, मुख्यती सार्वी सामाने का रूप पाए किया। में के भागा होने के कारण हों! में गीठ एवं लेकनाया साहिल किया तथा। इस साहिल के क्यों विचय कई सामारण के हुतनु ए, हुंगे, सियाद, हास एवं निकास हों में 1 ८-५ भी छठी में माहिल, प्रेन, मीट, करन, हास जाति रही है लग्न धारण के हमस धारित में हम से मोद्रों, करकत करा हम हम्मार होंग माने किया में माहिल, प्रेन, मीट, करन, हास जाति रही हमस चारित में हमसे पर प्रमान के सामार पर निकास था।

सम्मन्न वेन वाहिल में मन्य काम की पार बातारी खाते हैं ही म्याहित हुई। वेन मंत्रीयों ने मार्गिन वालानी हो कर दि हो मार्गिन वालानी हो कर दे हो मार्गिन वालानी हो कर पहली हो ने साम काम को कि हम हो हो है हमार्गी है ने साम को मार्गिन हो हमार्गी हमार्ग

कपप्रस में पबनी चरित, नामकृमार चरित, स्वीबर चरित, नेमिनाव चवरहें, बारि स्वय्वनाम हैं। वान्त्रस्य में बीवर के किसी बास पहलू पर कीस की मुण्डि केवित हता ही है। वसि घटना विध्यम, दूप योवना और सीरीमांत्रिकारी का भी अस्तास स्वयन्त्रस्य के निमालोबों को करना चटना है। या बीवर के किसी सात बस की सीना में बैंचकर। जर्मना अस्पन्नाक से सामी सातन्त्रस्य काव्यस्य को में दिन्द से पूर्ण स्वयन्त हैं।

पुरानी हिन्दों के साहित्य में प्रधान रूप से राता प्रयो का नमावेख होता है। राता खब्द को ब्यूलांति के कावन्य में दितनों में मतामेद है। कुछ का विभागत है कि वह खब्द 'स्वामन या रहस्य से निक्का है। पर इस बन्द का सारानिक रहस्य प्रवमासनक कमा है। चैन परम्परा में १३ वी बती से १६ वी बती तक बनेक राता यथ रचे मये है। यो तो राता साहित्य

की,परम्परा १८वीं शती तक पायी जाती है। बतों के फर्टों का निरुपण, यात्रा के फर्टों का क्यत, जीवन की किसी भी महत्वपूर्ण पटना का काव्यात्मक प्रतिपादन रासा प्रन्यों के बर्ब्य विषय हैं। इन रचनाओं में धर्म और आधार के गीज तो वर्तमान हैं हीं, पर काव्यतस्य की नवनता नहीं है ।

जम्बरनामी रासा की रचना वर्मसरिन संबद १२६६ में की है। इनके बुद का नाम महेन्द्र सरिया। इस प्रन्य की भाषा अपभंश और गुजराती से प्रभावित हिन्दी है । प्रबन्ध ऋत्यना कवि में पूर्णतया वर्तमान है । बीवन के उपयोगी क्षांत्रों के उद्घाटन की क्षमता भी कवि में है। भाषा का नमुना निम्नप्रकार है :---

निम चनविस पय नमेथि गरुवरण नमेवि। जम्बूस्वामिहिं तथुं चरिव मवित निस्वेवि । करि सानिध सरसत्ति देवि जीवरवं कराजन ।

. जंब स्वामिहि (स्) गुण्यक्षण संसेवि वसाण्ड ।। रेक्सांगिरि रासा की रचना विजयसेन सुरि ने की है । इनका किया वस्तुसक मन्त्री या, इसने संबद्ध १२८८ के स्वासन गिरतार संग्र मिकाला था । इस काञ्च में विरवार यात्रा तथा विरवार क्षेत्र पर किये वये जीजॉडार का लेखा-क्षोका उपस्थित किया गया है। इस प्रन्य की मापा पूरानी हिन्दी है, पर गुजराती का प्रभाव स्पष्ट है। इस रचना में काव्यतस्य की अपेका

धर्मतत्त्व की मख्यता है । तमना निम्न प्रकार है :--

परमेसर तित्येसरड प्रायंकल प्रशमेति । भणिस 'रास रेवन्तगिरि-अंविकदिवि समरेवि ॥ गामानर-पर-वय गहण सरि-सरवरि-सपएस ।

देवभिम दिसि पण्डिमह मणहरु सोरठ हेस ॥

नेमिनाय चलपई के रचयिता विनयचन्द्र सुरि हैं। वे संस्कृत और प्राकृत भाषा के मर्मज विद्वान वे तथा संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी इन दीनों ही भाषाओं में कविता भी करते थे । इनके यह का नाम रत्वींवह है । इनका समय १३ वीं दाती माना सद्या है । इन्होंने ४० पदयों में इस काव्य को परा किया है । इनका उपवेशमाना क्यानक स्प्यद नाम का ८१ पद्यों का एक मारा काला भी उपलब्ध है। नेमिनाय चतपई की प्रारंभिक पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं-

सोहय संदर घण कावज्ञ, समरवि सामित सामक्वज्ञ । संसिपति राज्ञ चढि उत्तरिय, बार मास सुनि विम बञ्चरिय ।।

नेमिकुमर समरवि गिरतार, सिद्धी राजल कन्न कुमारि। श्रावणि सरवणि कडए मेह, गज्जद विरहि रि'झिज्जह देह ॥

विजय सवनकड रक्ससि जेव. नेमिति विणसित सतियह केय ।

सबी भगइ सामिनी नत श्रुरि, दुज्जन तम नवर्गेष्ठित पूरि ॥

मंघपतिसमरा रास भी इस काल की सन्दर रचना है। इसके रचबिता नवेन्द्र गच्छ के आचार्य पासड सरि के शिष्य सम्मोद से । सगहित्कपर पटटन के ओसबाछ खाह समरासंघरति ने संबत १३७१ में सम्बन्ध तीर्थ का उदघार अपार धनस्यस करके कराया था। कवि ने इसी इतिनृत्ति को लेकर इस काव्य की रचना की है। भाषा राजस्थानी का परिश्वत रूप है। अपयंत्र का प्रभाव भी विद्यमान है । उदाहरणार्थं कुछ पंक्तियाँ उद्युत की वाती है :---

वाजिब सँख असंस मादिकादल दरदरिया । भोडे चहड् सल्हारसार राज्य सींगडिया ॥ वु देवालन जोशिवेशि वाघरिस अमनकई।

सम विसम नवि गणइ कोइ नवि बारित यस्कइ ॥

थलमद्र फागु की रचना चैत्र महीने में फाग खेळने के लिये जिनपणसूरि ने की है। इनके पिता का नाम अम्बाशाह और पितामह का नाम जरुमीघर या । ये जीमड कुछ में जरपन्न हुए थे । संबद् १२८९ में ब्वेष्ठ सुबल अष्टमी सोमवार को इन्हें अरतरमञ्जीय जिनकृत्यल सुरि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था । शाह हरियाल ने संध्यनित और गुरु मन्ति के साथ इन्हें युगप्रधान पद बढे उत्साह के साथ प्रदान किया था । इनकी कविता परिष्कृत और सरस है। बरुकारों का भी व्यास्तर समावेदा हुआ है। उदाहरण के किये कुछ पत्रितयों उद्भृत की बाती है —

वह धोइम सुन्दर रूपवतु गुणमणि महारो । कृषण चिम सटकद कृति सुजम सिरिहारो ॥ बृ्टिमद्र मृणिराउ जाम महियकी बोहतुत । नगरराय पाटिय मोहि पहुतुत विहरतुत ॥

गीतम रासा वि॰ सबत् १४१२ में विजयमद्र ने किसा है । इस काव्य में कल्पनाओं के सहारे मुन्दर वर्षन प्रस्तुत त्रिये क हैं । गौतम स्वामी के रूप का वर्षन करते हुए कवि कहता है—

द्वान पचमी की रचना मगम देश में निहार करते हुने विजनवर गुप के खिया उक्कर बाब्हे के दुन विद्यमुने तबत् १४०३ में की थी। इसमें मुरुपयी अत का महारूप बतकावा पता है। कनितानवर्षियाँ, सारविवानगरक', स्वीपरवर्षियाँ, कराचनित और रामसीता मिंदित है को बीजी की मिंदित स्वनार्थ है।

सार्व कहरती द्वारा सन्तर १५८० में रचिन कुम्मचीय एक मुन्यर काम्य है। इस काम्य का क्यानक वम रोक्क एव खिलामद है। वतामा गया है कि एक विन कुम्मची सर्वारी क्याने पाँठ में तिमार की नाम को करने का कर्युरति होता। कुम्म महान्यान में कि के काम्याम का रिवार किया। मार्विक्तमी में हर विचयन की क्यान प्रतासिक्त हमा कर किया हमा सर्वे क्यान प्रतास नहीं हैं। सबसे कियी मुख्यि का राज्ये के स्वक्र में हार्व की सार्व का स्वास क्यान को एक बार्व कियान प्रतास नहीं हैं। सबसे कियी मुख्य के राज्ये के स्वक्र के स्वास के क्यान किया हमा क्यान की स्वास के स्वास क्यान स्वास क्यान के क्यान की क्यान की स्वास कर की स्वास करें। सब्द के बार के स्वास करें। कार्य के सार्व क्यान की स्वास के कार्य कार्य कार्य की स्वास करें। कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य की स्वास करें। कार्य की स्वास करें। कार्य की स्वास के कार्य कार्

हस अवस्य में रोषकवा हतनी अधिक है, कि बारण्य करने पर क्यार्थ किये विचा मही रहा बारणा । सन् श्री पन मनूपन मेनी ने हसके सम्बन्ध में किया है—"यह कीदा सा पर बहुता ही सुन्दर और आसदम्म समझ अपन समई दिन की मांगर के सरस्वती मन्द्रार में एन गुटके में किया हुना मौनूद है। हममें इसिन रे एक कनूत बसी का मन्दी मोनी होता चौरत पर एक्स्पा समने में किसा है" । अबहरण के किने हुक पत्रिकतां कसूत्व की साती है — स्पनी मोनी होता है सा

५ छप्पय छन्दा म शिक्षा है । उपाईरण के शिव्य दुछ राज्यन उर्नुक म नात है इत्यमु एकु परसिद्धु नयरि निवसतु निकस्सम् । रही करम सजीग तासु घरि, नारि विचनस्यमु ॥

देखि दुहू की जोड़, समलू विग रहित तमार्च । याहि पुरिषक याहि, दई किम दे इस गार्स ॥ वह रक्को रीति चाहें मकी, दाण पुत्र गुण शील सर्वि ।

यह दे न खाण खरवण कियै, दुवै करहि दिणि कलह वरि ॥

ये सभी राखा प्रत्य प्राय एक ही संबोध पर दिनसे वर्ष है। इसमें कान्यत्व कल और पीराणिकता वाणिक है। समेवाती होने के कारण सुन्दर नीति बीर विस्तोनकार को वाक्या नर्नाहित है। इस राखा साहित्य में प्रेम और विरद के चिन्नो की भी कभी नहीं है। बीररस का विषय दो अनेक दलको पर वहें सुन्दर रूप से हुया है। संवता पुरुषी एतर में संबंध के विषयु का कवित बीट ज्यात कवेव कियां क्या है। निर्माशनों के वीवन की समस्त परिस्थानियों का पित्र सामने जानिक ही बाता है। संवत्त साहित्य में लिए ही जिल रह स्वार्त्यों का तिरूप्त क्यात पात्र है, वे वारी संब्धा के पेक्सा में विस्तान हैं। तिर्माशनी स्वयाद के प्रेस कर बीच निर्माशनी स्वयाद पुरुष्टी की मीना में ही विस्तान हैं। गाँव द्वारा सकारण तिरहण हीने के संब्धा के स्वर्ग में सक्ता स्वार्ति के स्वर्ध करों संबद्ध की प्रोपों की पति के स्वयाद साहान्य तो महत्त्व पत्रिके क्यात का प्रकार का स्वर्ध के स्वर्ध है। इस व्याप्त से स्वर्ध में स्वर्ध में स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध है। इस काम्य के स्वयाद स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध है। इस काम्य के स्वयाद स्वर्ध की

गम्पकार्धन हिन्दी पैन वाहिल बहुत विवास है। इस काल में बहुतराल, सण्डवल, पार्ट्स और कमानाल, माम्पारित्य रूपक काल, मीति काल, क्वीचेक काल, वालक्या काल, ठीत वाहिल पूर्व नव वाहिल का सूनन हुआ। हम पुणिया के किये इस कालक्या का काम प्रमुखियों के बाबार पर विवेचन छया समय कमानुवार कविनी के बाबार पर ही निकास करेंगे।

हमारे नगीज काण्याच में बेच्छान वर्षित बचारधीरधा है। ये महत्वविद को क्यांपि से विश्वित है। इसका कमा फरीमार्गी प्रियार में हमा था। इसके प्रियार विश्वत काला प्रकार पर किया मूनवार हिन्दी और प्रात्तिक सेवित में तीर ने तरार (मान्या) में वहाँ के मूनवालन क्यांक में तीहे होतर जो है। इसके मान्यान क्यांचिह पितारीक सौतपुर के मित्र व्यक्ति में बोर्ट पिता वास्त्रपाल कुछ दियों कर बंगान के मुक्तान नोतीखां के गीमार रहे है। इसका कप्ता वोतपुर में मान्यान है। इसका इश्वरूप में मान्या । ये मीमार्ग के पश्च में प्रति क्षात्रिया की प्रति क्यांच में । विज्ञा सामान्य मान्य हुँ देंगे, एट सहस्त प्रतिवाद के स्वारत में क्यांच के सेव में भीचार को से बस्त्रपाल में क्यांच स्वीत क्यांच मान्यान क्यांच के स्वारत की स्वारत में स्वीत क्यांच मान्यान क्यांच के स्वारत की स्वारत क्यांच करते हैं। स्वारत की सामान्य सामान्य स्वारत की सामान्य सामान्य

महास्तर बनायतिमात्र के तिया मुक्तः समय निवासी है थे, तथा पहुँ मी बहुत निर्मा कर मारय में एके स सबस्य निवास । उस कर सामित में रहित कर मारय में एके स सबस्य निवास । उस कर सामित में रूप के प्रमाण में प्रमाण के पिकारी से के प्रमाण में प्रमाण में

सोरङ् से सत्तरि समें, असू मास सित पदा । विजेदसम सिमार तह, अवस नसत परतस ॥ दिन दिन तेव प्रतार जम, सदा बसंदित बान । पातसाह पिर नृरदी, जहांगीर सुस्तान ॥<sup>१९</sup>

अर्थात्—स्त ग्रंप की रचना संवत् १६७० में, बारवाह जहांचीर के राज्यकार में, शास्त्रिनमाश के शुक्तपक्ष में विजयायसमी सोमवार के दिन, मानुगुर के प्रसाद से पूर्वता को प्राप्त हुई ।

मारम्बरम्बरार—नाह एक उन्हांच बाजातिक रचना है। वारावनिकों मो तरस मंत्रिया में बारवारण की उनातिम की सुबद सीमार्थनात वर्तनाह है। कुछक कामकार में विच्यार के स्थान कामका बारमानुमी में मान्य करनावों में रहे। जानाइर स्कृत हिंद किसे को मारामा किया है। वर्षणी कियों के हर राजा का बाराय साथा कुम्कुक का उपस्तार है, पर कियों प्राप्त की की की मारामा किया है। वर्षणी कियों के पर दा राजानी मीमिकारों के स्कृत करनावों सा है। उन्होंक समें मारा को राजानी की मारामा की साथ किया की मारामा किया है। वर्षणी की साथ की साथ की साथ की साथ की है। स्कृती कियानी बीर स्वीध प्रमानकारों हो पाइक का भन हो सरक समी बीर सीम की है। विभाग के मोना एक श्री सोम्बर्गका होने से करिया हृदय और मस्तिष्क दोनों को समान रूप से कूवी है । इसमें वीवन के उन विशेष विवारों और माकामो स संकठन किया गया है, जो क्यार्स जीवन को शिवधील बनाते हैं ।

इसमें ११० रोहा-चोरता, २४२ सर्ववा नक्त्रीया, ८६ चौमाई, ६० सर्वचा-वेईसा, २० छण्य, १८ करित, ७ ब्रीस्त और ४ कुम्बरियमी हैं। कुछ पत्तों की संस्था ७२६ हैं। इसमें असे ने वारप्यालय का निरुप्त नाटन के गामों सा सक वेकर किया है। इसमें सात तत्त्व व्यक्तिय करने नाले हैं। यही कारण है कि इसका माम नाटक सम्प्रतार (सा

कवि ने मंगवायरण के जरारण सम्मान्त्रिय की प्रशंधा, बढ़ानी की विनिष्ठ बनस्याएँ, वानी की बनसाएँ, वानी की हृदय, संतार और चरिर का स्वरूप रियालं, बारानवान्त्रित, वाला की बनेन्द्रवान्त्र, नव की विनिष्ठ रोह एलं कावकारी न पत्रमा स्वरूप प्रित्यादिव करने के वाल नीव, बनीव, बातम्ब, क्या, बंदर, निर्मय और मोत्र कर वाल वालों का क्या की चीनों में निरम्प निया है। बाला की बनुष्म बाता का दिवाला कुनर बीर स्वामानिक पिका किया हो।

वो अपनी दुति बाप विराजत, है परमान पदारव नामी। वेतन एक सवा निकलंक, महायुक्त सागर को निवरामी॥ जीव-जवीय जिते जग में, तितको पुन ज्ञायक बन्तरजामी। स्रो शिवक्य वसै शिवचानक, ताहि विकोकन में शिवचामी॥

ब्रवामी चीव भ्रम के कारण वरको स्वक्त को तिस्मृत कर ग्रंबार में जग्म-गरण के कप्ट क्रम रहा है। की बहुता है कि कामा की निक्वाला में कर्म का गर्कम विकास क्या है, जब पर माय की वेब बवावर मिम्पा करना मा बारर का गया है। इस क्या पर स्केशन की मीते में ज्वला तोजा है। में हमें की परेड़, नेयों का कर करना—सर्की का है। इसे के वरदर का वक ही प्याय कर मीर क्या है मीर विवय मुख की दौड़ ही स्वन्य है। इस अपन दोनी कालों ने बता की तीय मान्य दें बारणा अनवाल में ही दौड़ती है, पर ऐसे करना रूप आप नहीं होता। कवि हमी स्वस्य का तिक्रोया काला हम

काया की जिजसारी में करम परलंक मारी, माया की सेंवारी सेव चावर कल्पना। धैन करे जेवन अजेवनता नींद लिये, मोह की मरोर यहै लोचन का उपना॥ वहैं वल जोर यह दवास की शवद घोर. विच सककारी लाकी होर वहे सपना।

ऐसी मृद दशा में मगन रहे तिहुँकाल, धावे अमजाल में न पावे रूप अपना ॥

हती प्रकार कविय में मेदिकात, कारामानुमूठि, कारणारण, वहनानुमूठि कर्मसंख है होने वाजी वारमा की विशेष करार की डोलाएँ, जिल्ह्य और व्यावहार के स्वस्त, उनके हुंग्लिकी, जारण का कुंट है, व्यावहार है, क्या है, व्यावहार के स्वस्त, उनके हुंग्लिकी के प्रकार है। किए की रेस है। क्या की कर हुंग्लिक है। किए की रूप की प्रकार कर है। किए की रूप है। किए की रूप के स्वावहार के हैं। किए की रूप है। किए की इस कारण का विशेष के स्वावहार के हैं। किए की एक है। वहाँ है। कहाँ है किए कार करते हैं। वहाँ है। कहाँ के स्वावहार है। वहाँ है किए कारण को ती है। वहाँ के स्वावहार है। वहाँ वहाँ के हि वहाँ के कहाँ के स्वावहार है। की है। वहाँ के हि वहाँ के स्वावहार है। वहाँ के हि वहाँ के हैं। वहाँ के है

चैसे महीमध्वल में नदी का प्रवाह एक, वाही में बनेक मीति नीर की दर्पने हैं। पायर के बोर वहां बार को मारेर होड़, कंकर की बानि वहां बाग की दर्पने हैं। पीन की सकोर वहां चंकल तरंप ठंडे, मूनि की निवानि वहां बाग की दर्पने हैं। ऐसी एक बाला बनना रख पुरस्त, दोड़ के खेरोन में विमान की नयान है। 'नाटक समयसार' की भाषा सरस, मबुर बौर प्रसादनुष पूर्व है । छव्द चवन, बाक्य विन्यास बौर पदावरित्रों के संगठन सतर्कता और सार्यकता का प्यान सर्वेत्र रखा क्या है ।

सहैकवारक" — स्थलें विषये में कारी बायकचा किसी है। विश्व संश्री राष्ट्र की सभी चटनाएं सी तभी है। यह दिवते में निक्षी पत्ती सक्षे सहसे सामका है। यह सामकाम कार्य "तम देख की नोती" में किया जाता है। यह पूर्वी बायकचा दानी रोज है तो परिहालिक सिक्समानीपूर्विक के सामकार्यों कि हम ती हमें की निक्सा किए की करना है। सामी परस्का पहला है साम है। एसी सामे की उपनीतिक सी सामानिक करने कराओं का सीमानास्त्रा तिक करिया हो। से साम है। यह सामकार्यों की स्वर्ण परं की परिहालिक सी सामानिक करने कराओं का सीमानास्त्रा तिक करिया है।

बनारची बिकास-दार्में महत्किष बनारधीयात की १७ छोटी-मोटी रचनाएँ संबद्धीत हैं। हक्का संक्रम संबद् १७०१ में र कमाधेबन में किया है। इस संकास में ठेरड़ कांद्रिया, क्यांकिन्युवर्डती, बच्चाराहिटीकमा, सुनियमुखावर्का, झानपच्चीती, क्रम्यास्वर्काती, क्रमेक्टरिती, वेस्वर्कीत, क्रिकरचनीत्री में तर क्रावकाली साहित प्रयान हैं।

ते रहा लाजिया में बंधि कहात है कि लिया कारा खुटेरे. करनात, मोर जारि देश में क्यान कमाते हैं, जोते त्यार रोख् मार्गिया मारामा में क्यान-विकृति करना करते हैं। मुख्य काराक, श्रोक, मार, कुछ्या, स्ट्रीकु, मोरे, क्यान्याही, स्वास्ताह, प्रत्न, नित्ता, अस्त्रीर मोहूर में ते दूर मारामा में निकार करनात करते हैं। में त्यान परिचार करिया के मार्ग्य कर ही, में तरिया मारामार में नार्यास्त्री के कोरों के विकृति करनात हो चाती है। कम्बूंबत टेखू चूर्च माराम के नित्ती बन, सननातान, सनना वर्षण सम्मादक्ष सार्य मारामार्थ की मोर देश हैं।

मयसिम्यु पहुर्देशी एक सरस ह्यथ शहक रचना है। इसमें संशाद की विकायनाओं से पूथक् रहने की और संकेत करते हुए परासाद मियान क्यान जन्मेण की और प्रयुत्त होने की बात कही है। इसमें विशेष स्पन्नों हारा संशाद के स्वरूप का का विकायन किया है।

हिंहोंन्ने का रूपक देकर बारमानुमृति की सरस बीर सुन्दर बिमव्यंबना इस बच्यात्महिंदोक्ता में की गयी है। चेराम बारमा स्वामायिक सुन्न के हिंदोंने पर बारमपुत्रों के साथ श्रीदा करती पहुती है। रूपक बरवन्त सवीव बीर हुदयग्राही है।

सुस्तिमुन्तावकी के पद्य भी सुन्दर और उपदेशप्रद हैं। वह संस्कृत नावा में किसी गयी सोमप्रम की सुम्तिमृन्तावकी के बाबार पर किसित है।

हमारे प्रधान के दिवीय को को में की पायादीयात हैं। ये जाराप के रिकामी कोश्याप के रहे। इसका में स्वर्धीयत पर । इसके रिका का मान काननी मीर रिवालय का मान स्वरंग का हुए में। इसके क्या स्वरंग हुन्य प्रेस है कम्मारे में कुछ भी प्यानाहीं हैं। ही, रुपती रामानी में बंधह (२०१ हे १०५५ कर वा वालेव मिणवा है। दिन के ८१० ११ में हीरा-मान में रेपतीस्वार का व्याप्तार किया था, स्वर्ध वाराप के प्याची यक्त का भी उनके क्या है। है कि वार्य ने ही मैपा स्वराधीयत पूर्व होंगे पहली में बीधा में नाम के प्रकार के प्रधान के प्राचित्र के प्रकार के प्रमाण के प्रकार के प्रमाण के प्रमाण के प्रकार के दिन की प्रमाण के प्रमाण करने के प्रमाण के

नेतृत्वकर्ण बर्चिन एक्टर एक मुद्दार प्राम्मणिक प्रकार का है। इसकी करवानु में बागावा पता है कि बेशा में मुद्दीक ति कुर्द्रीय मार्च में आर्च में मुद्दीक किया का मुद्दार के स्वार्थ में इसके पहें कुछ की किया किया है। इस का क्षेत्र में हुए के स्वार्थ में में हो। इस क्षार एक प्राप्त मुद्दार में स्वार्थ में के कि कामा मा १ इस करते हुए को मंद्री के तो है के किया के मात्र मात्र में हो। इस क्षार एक प्राप्त है स्वित्ये इस पहुर्त के है के किक्सा मार्चम्य कर पहुर्त हैं। मुद्दीक के क्षार करते के स्वार्ध में है किया के स्वार्थ करते हैं स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स सूर बठवंत मदमत्त महामोह के, निकास सब सैन बाने बु बाने । मारि धमासान महाबुढ वह कुढ करि, एकते एक सातों सवाने ॥ भीर सुनिवेक ने धनुष के ब्यान का, मारिकें सुमट सातों भिराने । कुमुक जो ज्ञान की सैन सब संग सदी, मोहके समट मण्डी सवाने ॥

पंचित्रिय संवाद और मधुनिन्दुरू चौचाई मी सुन्दर रचनाएं है इन दोनों काचों का करन मी बालतार सो चुकता है। कर सीक्षा यह सप्कारण है। इसमें किर ने बीज के क्षील सी बीकी रिवकामी है। बारह मातों ने मनेरोह की कर मोता के में चेतन और सप्तादेश की चिंकानित का युक्त रिक्काम किया है। मानीक प्रधानित्रके ती चित्र की चेतर में चेता में मानीक प्रधानिकासी अपन्य हैं:—

जब बोजन सप्लेपरि राजी। यांचि बसाइ प्रमुख क्हारती।।
पौग सप्लेप किर पर वाचा। प्रमुख महिन्द महान्दा एवा।।
व्यक्ति परीहे पहुर मोटा। हिन्दा उपमय पढ़ तिव प्रमिद एवा।।
व्यक्ति परीहे पहुर मोटा। हिन्दा उपमय पढ़ नहिं परित ।।
वापर उम्हें पट्टे परित कारण। पांचि कर नक्ष्म द र साथ।।
वापित पत्रका पित्र कारण। पांचि कर नक्षम द र साथ।।
वापित पत्रका पित्र वाचित्र गीठी।।
वापित पत्रका पित्र वाचित्र भाग प्रमानि कार्य मान पर परित।।
प्रमुखि गोणु कुमहि हिन्द गोरी। वापति कार्य मां मार्ट वारी।।
पत्रका प्रमुख वाच वाच।। अंचनु मेनु क्या विच्याहम ।
वाच कमा होत्य वाची ।।

ब्रह्मानुकाल कविन में 'कुणनामाल' काम प्या है। से पहनावती दुराहाल आदि से में। में क्यान्य-निर्धेताला हे वह द्वार के प्रकार कार्य के रिनासी में । कपनामालन काम्म की प्रवासित में बतायाना यहा है कि से मुहारक वर्गपुरण है गिन्दे । दारू गीन के पाना कीरतीविद्य में। इस बीद में ब्योदात के कुछ में म्यूपानक नाम के एक व्यक्ति में, में हाम के में में मंत्रिक में। कविन में क्यूंति के जम्मेल से बावत है एक में में मान करने में प्रकार की एक्टा की है। इस काम की कमानपुर्देश सीत प्रवाह है।

पानगृह नगर में बहुमति राना वाकन करवा था। इस नगर में सेविन हुप्ती सर्पकरी रहती थी। पत्म ने मुनियार क्षेत्रकरी सो मदानती पूछी। मुनि कहते कारे—इस कुछ स में उन्होंने के पात पत्म ने करानिक कार्य ने मिल करने के से तर स्वाक के स्वाक में स्वाक नाम मति कर कि स्वीक ने स्वाक के स्वीक में इस में मिल हाना, गर्दा पांचे के स्वीक ने स्वाक में स्वाक के स्वीक में इस में मिल हाना, गर्दा पांचे के स्वीक ने स्वाक में स्वाक

हस आज में बनारती बात और नमकी बात के मतिरिक्त वर रामिकाओं में वानक्तन का नाम बहे जारर के साम किया जाता है। में कमाध्यस क्योंनिक्त के सम्बन्धीन में । एनका 'साम्यत्य बहारों नाम करीवा संह हस्त्री है। में माध्यानिक्ता से जीत-मेंब पढ़े हिंद सामर्टातिक कर में हमूनि करने कराई में बातनात्र की सहा सा मानून कर का कर जाम्यारिक पातक पर मान्यसान का उक्कों निवासमा है क्या ऐन्टिक्त सामन को निक्ष्य ती हीन सामन्य एटिसारीत, क्योंकिन सामन्य की सम्मिनता की है। साला की सम्बन्धा का मान्य निम्म पत्र में निजनी कुर जा के साम एटिसारीत, क्योंकिन सामन्य की सम्मिनता की है। साला की सम्बन्धा का मान्य निम्म पत्र में निजनी कुर जा के साम वव इस समर मसे न मरेंसे ।

वा कारण निष्पायां रियो वर्षित, वयोकर देह बरेसे ॥१॥ राज्यनीय बया कथा करता है, इनकी नाश करेने । गर्दा करता करता के उपनी, तो इस काल हरेले ॥२॥ देह विशाधी, हूँ वरिमासी, बस्ती नहीं पकरेंने । गाती गाती हुए निरसारी, बस्ती नहीं किसरें ॥३॥ गर्दाने वर्जना वार किन सम्बं, बस्त वो सुध विहरते । गर्दान वर्जना वार किन सम्बं, बस्त वो सुध विहरते ।

सहोतिकय के पाने का सब्ह काविकाल साम से उक्तारिक हुआ है। इनके पदो में जावनाए तीड जावेनस्य और सरकारिक स्वाह में अस्कृतिय हुई है। माना में काविक वैतिक्य के स्थान पर सरकार और सरकार है। पदो में प्रधान रूप से जाम्मारिक माने की क्रीनिक्यना की गयी है।

इस काल के प्रथम भोगी के कवियों में कवि मृत्यरक्षत्र की थी यजना की वाती है। ये बायरा के निवासी और जाति के बाता के प्रथम किया है। इनका समय रंभी खालनी का जीवन साथ वा रंभी कती का प्रारम्भिक बाल है। इनकी तीन रचनार्य प्रशिद्ध कि—महत्त्रपुरण (पहालम्भ), जीवकक कींट पत्तकक्ष ।

पार्श्यपुण्य की कथा नहीं रोक्क बोर सारुप्तिक है। वैर की परण्य किय प्रकार वान्य कमान्यारे एक बच्छी है, यह हमें बरी बुदी के प्राप्त सामग्राम पार्ट है। इसने प्रचार पार्श्यपुत्र की स्वस्तुत्र विश्व है। प्रकार कामग्राम्य प्रमुख्यान बी है। सामग्राम्य का वी सामग्राम के प्रचार को प्रचार को प्रचार के प्रचार के प्रचार के प्रचार के प्रचार वह पारिकर है। विश्व ने क्या में कलबढ़ा का पूरा निर्माह किया है। मानव्या बौर बुनवाक्ता का प्रधान्य वर्षक है। पार्टिपारिकिनिमान में मूर्व के भी पार्ची के क्या बोक्क प्रचार के प्रचार कामग्राम्य वर्षक है। पार्टिपारिकिनिमान में मूर्व के भी पार्ची की क्या बोक्क प्रचार के प्रचार कामग्राम कामग्राम वर्षक है।

कंगलंड में मुक्तास में से पान महत्ता को कहरील कार्य का विकास नवकारा है। इसके करिया, करेंदे, क्रम्य में ही तथा, महानूमें, क्रोमील व्याणिक एवं मोदार हुँ है। मुदामप्ता, क्रमा भी विभिन्ना, क्रमान्ताम्य, स्वामे-एवा, (क्षिमाद मृतिकी क्रायम्, व्याम-पान में सम्बान मारि दिवारों करिया करिया की विभाग की मित्रा पाने हैं। विवाद विस्तान की वीत व्याप्त है। मारों की विकास करते में मित्र को मुन्ते कक्कामान्ता हुई है। बहुई पूनारी करियो में मारिका के कहती की स्वतंत्रकार की और करके क्षायक बसामा की नीयानी की क्षणी की जागा के कर प्रकास की, बहुँ महाराम हे कई मीत्रिक क्षाय कारण मारों को बारा-पान सक्त करने मार्थ में हैं। क्षायु कि मारा की हैं।

> क्चन कुम्मन की उपमा, किह देत उरोबन को किन बारे। अगर खाम विलोकन के, मानो नीकम की बैकनी बक ढारे।। यो सत बैन कहे न कुपडित, में मुग बामिय पिंड उपारे। सामन सार दह मुद्र सार, मसे होई हेत कियी कुन कारे।।

स्तर्य पुराप्तार ने पर साहित्य भी निवार है। पहनेने शिक्तान को बाती सार्वितिया बकने पाने में अधिक है। इस्तेने स्वार के डीवार इस्त की पाने को सिक्तान की है। इस्तेने स्वार के डीवार इस्त की पाने को सीनाम है। पर स्वर्ग निवार के डीवार के डीवा

क्षेमनन्द तपायच्छ की चन्द्रशासा के पण्डित से । इनके गुरु का नाम मुक्तिचन्द्र या । इन्होने नागर देश में सवत् १७६१

में गुणमाला चलपई अथवा वर्जाहरू मुणमाल चरित की रचना की है। यह अच्छा काव्य है, इसकी मापा पर गुजरती प्रभाव है।

णांनदाय भी रहा बूग के जरान कवियों में हैं। वे बारण के निवाशी में। इनका अन्य खबराव जाति के शोकन के। में हुआ गा। इनके पूर्वक छाउनुए से अकर जारण में बंध कमें में। इनके शिकामह का नाम नीरदास और रिवा का तह स्थानकरात मा। इनका अन्य सन्तर १०३३ में बीट निवाह छवतु १०५८ में हुआ था। उस प्रमान सारण में नाशिहाह कै और पर्यंत्री भी। तोने वन्यत्राय ने उसके छान अठाया। इनि से भे २० विद्वारीयन सीर १० मानिहाह के प्रोत्तर के अपने भे मेरिक बढ़ा जराम हुई। इन्होंने सका १००० में सम्मीर विवाद से पाना की इनकी मिछाजों का सबह "पर्यंतिकार" वात के मिसिक है। इस सकतन को तमिन से स्वत स्वत् १०८० में किया था। इस इनकी माछाजों का सबह "पर्यंतिकार" वात से मिसिक है। इस सकतन को तमिन से स्वत स्वत् १०८० में किया था। इस इनकी माछाजों का स्वत्र सुकत होता है।

उपरेश धातफ में १२१ वस है। इसमें मनजानरण के प्रमात मिला और स्वृति की वास्त्रकाता, विस्यादन जो सम्पन्न की मिलाम, पूढ़मात का हु है, हिन्दों की बासता, नरफ नियार के हु है, पापनुत्र की महाता, वर्ष का महत्व, सार्ग-सार्य का चिन्तन, मानामनृति की विधोधता, युद्ध बातामा स्वरुप्त नवत-वेन-स्वरुप्त बार्स का प्रतिपादन किया गया है। सम्बादानी के कवि ने वान का महत्व और उसके बारचों का विस्तरपत्त किया है। सार्विति-सक्तार का चर्चन काई हुए बहु गया है —

मीन कहाँ बहा साधन बावत, पावन सो सो मुबि तीरय होई ! पाव प्रसालके काव लगाय के, देह की सर्व विचा नहीं सोई ॥ दान करयो नीह पेट मरसो बढ़, साथ की बावन बार न जोई ।

मृत्यु बोरिको पास्के मृत्यु काम की बाद करो वहिकोई ॥ इस मृत्यु में कवि बनास्त्रीय के सफकावित रचनवर भी हैं । इस्त्रेने परास्त्र दोहा वजक, परास्त्र की, परवहत्, गोकपरार्मी, पण्याक एव मिनानारास की एक्ता की है। राजसक, पान्टे कितवास, कुबरास, पास्टे हराय, बक्राकोदास, कियासिंह, क्रटाकेन, पामक, विरोमीय सा, मनोहराका आ म्लोहरास, बसकार, खालक्य सम,

. कावाचीन, लोहट, बहारायमल भी अच्छे कवि है।<sup>18</sup> अविचीन काल में निव वृन्दावन, बुचवन, मनरण, मायचन्द, दौलतराम, बखताबरमल, अपमोहनदाल, परेमिट्यल

आदि प्रमुख हैं।

कृषि वृन्दावन का जन्म श्राहाबाद जिले के वारा नामक गाँव में सबत् १८४८ में हुआ था। ये गोयल गोत्री अप्रवाल थे।

कार बुन्दावन का जन्म शहुबाद जिल्ह के वादा गानक भाव च चच्च (८८-८० कुष्टा वा १ व मानक पान जनका जा किंदि के सवसर बादा छोडेकर काशी में जाकर दुवने कमें ये । किंदि की दिला का नाम कर्मकर बा । १२ वर्ष की व्यवसा में बुन्दावन अपने पिता के साथ काशी जाये । काशी में ये छोग बाबद खहीद की नकी में दुवते ये ।

मृत्यानर की माता का नाम विवासी बोर रती का नाम क्षेत्रणों था। इसकी स्त्रों सदी बर्गाला बोर पाँठका थी। इसकी सहुरात भी काशी के करी वानार में ही थी। एक्ट सब्दुर वह विकित थे। इसके सहुर क्याक कार कोता था। एक्ट किए एक्ट टिल्पियों कर इसके स्वयुद्ध की उनकात के बेता था। मुक्तमा ने यात सम्बन्धी कार्तिक में व यह किएमी अवेज ने इसके समुद के कहा—"हम सुम्हार कारकात देखता चाहते हैं कि इसमें के सिक्के वैया होते हैं। मूनावन ने इस अवेज किएमी को फटकार दिया और छो टक्सात सही विकासी। यह बोब नाएन होता हवा पणा गया।"

देवतोन से कुछ दिन के जराउन बही अबेन किरानी काशी का कल्कटर होकर बाशा । इस समय क्यान स्वार्ध सनाम्मी के यर गर बासीन थे । साहन बहलुद ने उपम साक्षाक्ष्य के अन्तर हो कर्ट्न पहचार किया और बस्ता की का स्वार्ट निरम्पर किया । यहाँच कवितर करना कार्य देवी ईमानदारी, स्वार्ट और कृष्टकार से सम्मन करते है, एर वह अपरादी से साम कार्य क्यान स्वार्ट कर किराने किया किया है । बाशियर एक बाल बनाकर साहन ने हुई दीन बहु के किये के बीरी साम देवीं ।

का छापा २ था। कुछ दिनों के उपरान्त एक दिन प्रात काल ही कलकटर साह्य बेळ का निरीक्षण करने गये। वहीं उन्होंने कवि को एक कोठरों में पदासन कमाये निस्म स्तुति पढ़ते देशा---

## 'हे दीनवन्सु शीपति करुगानियानची । अब मेरी व्यया क्यो न हरो बार क्या स्त्री ।'

इस कबिता को सुरकर बचेब बहुव शक्ष हुवा बौर उसने इन्हें काराबूह से मुख्य कर दिया। वृत्यावन आशु स्तर्व से। इनके द्वारा रित्त प्रथ प्रवचनसार, वीस-चौलीशी बाठ, चौलीशी बाठ, कन्दछवक, खहुँत्यासा कैनकी और बृत्यावन विकास उप-प्रकार है।

िमोदीकाल भी इस मुग के गक्षस्मी कवि है। इनकी एकाओ में बाट्यमासा नेमिराजुन, नेमि विनाह, जारि एकाएँ अधिक मोक्सिय है। तपस्यक्त के किसे नमें हुए करने पति को उन्हुल हायक मात्रो के रम्प प्रकृतिक विकास हारा विचित्त की नेपा करती है। नेमिन्द्रमार राजुल के रामात्मक वक्ष्मों का बैराम्य के हारा वक्त रहे हैं। मात्रीकार बहुत ही सरका है—

पिय ठागैगो चैत-सस्य पुहाबनो, जूलैमी बेच सबै बनमही। पूर्लेमी कामिनी बाको पिया बर, फूलैमी फूठ सबै बनराई। स्वेलीहर्मे त्रव के बन में सब, आरू-गुगड र हुँबर कन्हाई। नेमि पिया उठ साबो पर तुम, फहेको करहो सोग हेंसाई।

पुष्परम—स्पनापुर नाम विरयोग्य था । ये बस्तुर विरामी वायोग्याम वैत्त में इस्त्य वाय अनुमान्त (श्रेपी वार्ती वा पूर्व मान में है। इस्ते प्रारम विरयोग्य चार वह जबका है—वारावीर्था, प्रमुख्य कहती, शाहित्यका और पुष्परम् विभाव । इस्त्री माना पर नामानी सामा है। मुख्य कहती वंदा और नीत पूर्व परना है। इस्ते वेतरपुरम् कहता, पुणाविन्नतीरि, उन्हेंचानिकार और विरयानकार में चार प्रमुख्य है। अपने वेतरपुरम् कहता के त्रीम कुत्य ने हाल आह मैं निविद्य करों पाराम के नीत इन्दर्भ है। इस्ते परिचेतरारी मुझे क्या कर जानवार का स्वास्त्र मही हीतरा, ही मो मोला के मितिक करों पाराम के नीत इन्दर्भ है। क्या के स्वास्त्र के सामान करता करता है।

मेरे अवगुत जिन गिनी, में बौजून को धाय। परित उधारक आप है, करो पतित को काम ॥

सुभागित जण्ड में २०० दोहे हैं, ये सभी नीति विषयक हैं। लोक-मर्यादा के रक्षण के लिये कवि में हितोपदेश की वार्ते कड़ी है।

भारामक फरेबाबार के निवाधी विषर्द परशुराम के पुत्र से । इनकी जाति बारोबा थी । इन्होंने निव्र नगर में रहतर सब्द (८९२ में बाद चरित की रचना की है । सर्वन्यसन चरित, शानकमा, सीवकमा, और राशिमोजनकमा भी रसबंद रचनार्द है ।

पबित बाबूराम माध्वराबनुर निवासी बबनाव थे। च्होंने कब्द् १८६७ में पुरुषेश बावकाचार क्रमोबद्धास्त्रव् १८०१ में बम्मवल प्रकास बीर करेक पूनानो की रचना की है। किंदी किंदी कराया हारख के पहले बाके परिवासक थे। इसके दिता मां नाम दिवस्थव था। इसका क्या बित कर १८५५ में हुआ था। इसकी बमाई हुई कहाता और प्रवास्त्र रक्तार्य प्राप्त है। कहाराज, बाज, माणा और बनुभूति की दृष्टि वे वेदीब है।

सररानात कार्योग के निवासी क्लीवार में । इसके मित्रा का बार कार्योग्याक बीर पात्रा का नाम कंकी पात्र । क्लीब में गीरानात्म मामान प्रतास कारण माने पात्रा कराये थे। । इसके महरोज है हो एमहें परीक्षी पाठ की रचना की है। इसके ब्रोतिक इसके नीमानिकता, कान्यासारपीया, कर्वाचुन्ता एक विवाद कार्योग्यान वाहता भी क्लाम है । इसि होंच्या में का १८९६ मोज्याना करायों को मुझेकाब नामक काम की एमान में है। इसमें पार्न, नेपान बीर नीक हे मित्राम में इसर राजियार किया बात्री है। प्राामी में दूस माने मानीकार मो बहाते हैं महत्व पार्न, है। प्राामी में दूस इस्त मानीकार मो बहाते हैं महत्व पार्न, है। प्राामी में दूस इस मानीकार मो बहाते हैं महत्व हम हम्दर हमा है।

बाबतराम में निष्पात्व सम्बन बीर बृद्धिबातात इन दो क्यों की रचना की है। बृद्धिबातात में बाव में कांवे ने वसपुर मा इतिवास किया है। इस रचना में विशेष वार्तिक विकार, विश्वास तथ-महुदावती, मुहस्की तथा वार्यव्यान आणि की उत्पत्ति सार्दि वर्तित है। इस रचना की क्षमार्टिक विकार ने मार्थिये बुलाक डावाडी कर १२०० में की दो।"

पद्म साहित्य के साथ-साथ हिन्दी गद्म साहित्य की घारा भी बादिकारु से ही प्रवाहित होती रही । बारम्भिक एवः स रूप टीकाओं और बृतियों में मिलता है। १७ वीं शती के मध्यभाग में राजमरू पाण्डे ने गढ़ में समयसार की टीका किता। इस टीका की भाषा बढ़ारी है। शैली पण्डिताऊ है।

कविवर वनारसीदास कवि होते के साथ-साथ यद टेखक भी हैं। बागरा में वहत दिन रहने के कारण इनके गय की शाव वजभाषा है। इन्होंने परमार्थवचिनका और उपादान-निमित्त की चिट्ठी भी लिखी है। इनकी गदाशैली व्यवस्थित है माथा का रूप निखरा हुआ है और कियापद प्रायः विशुद्ध बनमाथा के हैं। संस्कृत के लिस्यते, कम्यते और उच्यते जी स्व क्रियापद भी इनके वदा में विद्यमान हैं।

अक्षयराम श्रीमाल ने संवत् १७८० के बासपास "वर्तुर्दश गुणस्थान चर्चा" नामक स्वतंत्र गद्य ग्रंय तथा कर्र स्रोमों ने हिन्दी वचनिकाएँ लिखीं । लेखक ने गद्य में अति सैद्धान्तिक विषयों को वहें ही हृदयग्राह्य ढंग से उपस्थित किया है।

वचिनकाकारों में पाण्डे हेमराज का नाम अग्रगस्य है। इन्होंने सत्रहवीं खती के अस्तिम पाद में प्रवचनमार रीका देश. स्तिकाय टीका तथा भक्तामर भाषा, गोम्मटसार भाषा, और नयचक की वचनिका ये पाँच गढ रचनाएं स्थित हैं। इतके टीकाओं की बैली प्रातन तथा संस्कृत टीकाकारों के अनुसार खण्डान्वय पर आधारित है।

अठारहवीं शती के मध्य में दीपचन्द कासलीवाल का जन्म हुआ । इन्होंने प्राचीन बंघों का बनवाद न कर स्वतन्त्र रूप हे गद्य प्रत्य लिखे । इनकी अनुभवप्रकाश, चिद्विलास, गुजस्थानभेद आदि धार्मिक रचनाएं प्रसिद्ध हैं । वसवा निवासी एं० दौलतराम ने पृथ्वास्त्रव कथाकोष, प्रथपराण, वादिपराण और वसनन्दी आवकाचार इन चार ग्रंगों का ग्रह में अनवाह विस्ता। इनके गद्य को हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार पं॰ रामचन्द्र शक्छ ने अपरिमाणित सबीबोली का गय कहा है।

मनि वैराग्यसार ने सं० १७५९ में "बाठकमेनी १०८ प्रकृति" नामक गद्य ग्रन्य की रचना की है। गैली और भाग दोनों पर अपअंश का पूरा प्रमाव है। न के स्थान पर 'म', इसरे के स्थान पर 'बीजन' का प्रयोग पाया जाता है।

१९ वीं जाती के आरम्भ में भवरदास ने चरना समावान नामक गद्य ग्रन्थ लिखा है । यद्यपि इसमें विभक्तियाँ दंडारी है. पर भाषा खडी बोली के अत्यन्त निकट है।

संवत १८२० में चेनसख ने शतक्लोकी टीका और इनसे पहले दीपचन्द ने वालतन्त्र-मापा-वचिका विसी। १९४१ वाती के मध्य भाग में "अंवड चरित" नामक आया ग्रंम अमर कस्याण ने किखा । संवत् १८५८ में ज्ञानान्य ने आवकापार लिला। इनका गद्य विकसित और विकासीन्मुख है।

१९ वीं शताब्दी में ही स्वनामधन्य आचार्य कल्प पं० टोडरसल का जन्म हुआ । इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिमा द्वारा जैनिधियान के गोम्मटसार, लव्यिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार और अत्मानशासन वादि महत्वपूर्ण ग्रन्थों की हिन्दी वपनिकाएं लिखीं । अनुवाद कार्य के अतिरिक्त आपने इंडारी भाषा में मोक्षमार्गप्रकाश की रचना को । यह मौलिक प्रन्य भाषा

और विषय दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। १९ वी शती में पं जयचन्द्र ने सर्वार्थासिंख यचनिका, परीक्षामुख वचनिका इव्यसंग्रह वचनिका, स्वामिकारिकेमानुः प्रेसा, आरमस्याति समयसार, देवागमस्तोत्र वचनिका, अष्टपाहुड वचनिका, ज्ञानार्थेव टीका, भनतागर चरित्र, सामाविक

पाठ. चन्त्रप्रमकाव्य के द्वितीय सर्ग की टीका, पत्र-परीक्षा-वचनिका खादि ग्रंग लिखे । २०वीं शती के प्रारम्भ में पं० सदासुखदास, पं० भागचन्द, चम्पाराम, जोहरीकाल खाह, फतेहलाल, शिवचन्द एवं

शिवजीलाल बादि कई टीकाकार हुए।

वर्तमान में जैन लेखक सड़ी बोली में उपन्यास, नाटक, निवन्य, क्याओं आदि की रचना कर रहे हैं। जैनेद्रकिओर का मनोवती, मूनि तिलक विजय का रत्नेन्द्र और पं॰ गोपालदास का सुसीला उपन्यास इस बीसवीं सती के प्रारम्म की श्रेंठ रचनाएं हैं।

हिन्दी जैन साहित्य का सर्वेक्षण :--

१३ वीं श्रती में रासा और चलपई कृष्य किसे गये । १४वींशती की सप्तसेत्र रास, संपपति समरा रास,और कच्छुरि रास प्रमुख रचनाएं हैं । १५वीं शती में भट्टारक सकल्कीति ने बाराधना सार प्रतिवोध, विवयमद्र का गौतमरासा, जिन वदय- पुत्र के शिक्य और ठकर मान्त्रे के पुत्र निक्षम् ने डालक्की चलर्स और व बसाशार हुएँर ने बरंदरा परित तिक्षा । १९री सती में बहुर निकरस ने साहित्युरण, सेकिक चरित, सम्मक्तराज, स्वीकराज, मन्त्राच राज, सरकालोध, सावकाल रहा करा, पोक्तराज, नन्दन करों, मोस कराजी, दिशीं बचानी करा सांदि कमा रहे । इती स्वात्य ने सारकाल ने नेनीसराजीत और परिताल ने बमलेस्थ सावकालार रहा ।

हिन्दी की साहित्य के किशा के शिव्ये वाहांची व्यास्त्री विवाद महत्य में है । इस क्री में क्या और तब दोनों में साहित्य विकाद सारा ! महत्यकी कारांकित्य, इस्त्रम, और रामान्य की से व्यक्तियों से वाहम करने वालीय इसी क्षी की है । इस्त्रे मीर्तित्त हिन्दाम, हैम्पिक, हुर्मेत्यम, वेंडिया को रावस्त्रमार्थ की अपने राम्यूल में है । इस केशी की है । इस्त्रे मीर्तित्त हिन्दाम, वेंडिया की रामान्य की एक्स्त्रम हो को कोश्तरम एक्स्त्र पहला हो हो साले कोशी में प्राप्त की कोशी किए एक्स्त्र प्रमुख है । एक्स्त्रम हो में कोशी कारण एक्स्त्र होन्द्रम पार्टी केशी कारण एक्स्त्र होन्द्रम पार्टी कारण एक्स्त्र होन्द्रम पार्टी कारण एक्स्त्र होन्द्रम पार्टी कारण एक्स्त्र होन्द्रम पार्टी कारण एक्स्त्र होन्द्रम एक्स्त्र होन्द्रम एक्स्त्र होन्द्रम एक्स्त्र होन्द्रम एक्स्त्र होन्द्रम एक्स्त्र होन्द्रम एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक प्रत्रम एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम पार्टिक एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम पार्ति एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम एक्स्त्रम ए

स्रदारहरी शताब्दी में हेम ने छर मालिका, केसरकोर्ति ने नाम रत्नाकर, विनयसायर ने अनेकार्य नाममाला, कृतर कुशाल वार रूप प्रधान व पानमाण हुनर हुवाल में छहाति व्यक्तिन्तु, मान ने समोग डॉजिटिका, कवि विनोद ने फुटकर पर, उदयपन्त में अनुप रसाल, उदयपन्त ने बैद्य म अवशास ज्यास न्यास है। प्रत्य प्रत्य का स्वयं प्रत्य के स्वयं के प्रत्य के प पर्याप्त अभीवलका ने कालवाल, पर्मीकत् ने हुम तिया, समरवने रसमवरी, रामचन्द्र ने रामविनोत, सीपचल ने वेससार वालवन रास, अवनीवलका ने कालवाल, पर्मीकत् ने हुम तिया, समरवने रसमवरी, रामचन्द्र ने रामविनोत, सीपचल ने वेससार वालवन ud, ज्वनाव्याः । सी भाषा क्वनिका, ज्वममें ने शकुन प्रदीप, रामक्त्र ने सामृद्रिक शावा, नवराज ने सामृद्रिक, कारुवन्द ने स्वरीयन भाषा क। भाषा पत्रातम्म, जन्म विकास ने जानरा चक्क, सेतृत ने उदसपुर यसक, विजायत्वत, मनस्य विकास ने स्तायत टाका, प्राथवान प्राप्तका, जानना न सुनावक । वर्चन, उदरबन्द ने दीकानेर रजक, बुर्वारास ने सरोट, कियन ने कृष्ण बादनी, केश्वर ने केश्वर वावनी, जिनहर्ष ने असराव वनत, उदर्शन्य न वाजार राजा, उत्तर क्रिक्ट न कर्मा क्रिक्ट न क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क् बानती, क्रमीवरूतम ने हेमएज वानती, तनकृषं ने क्रस्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रमीवरूतम में ब्रह्मिकलस, बानतराम ने वावनाः, ज्यान्त्रः इमेरिकासः आसम विज्ञासः, शिरोमणि दास ने वर्मसार, बुलाकीदास ने महामास्य, प्रस्तोत्तरः आवकापार, प० स्थानसास ने सभायकार, जारण । प्राप्त के स्वीपाल चरित्र, १० कस्मीदाल में सकोषर चरित्र, समेप्रबोध, ४० सिवलाल ने सर्वा सागर, सामाजिक वाठ, विनोदीकाल ने श्रीपाल चरित्र, १० कस्मीदाल में सकोषर चरित्र, समेप्रबोध, ४० सिवलाल ने चर्चा सागर, कामान्य राज्य विकास के प्रतिकृति । प्रतिकृति काम्युवान में अन्युवान के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति हैं समस्तिक ने पार्क्यपुरान, जैनकरक, प्रतक्षक, आन्युवान में आनन्य बहुतरी, ग्रवोधिकत ने व्यविकास, विनयिक्तय में कुन प्रतान । भारतीय विकासको के प्रदेशकृतिक प्रतान के प् ।वनवानकारः, प्रत्यानकारः सम्मन्दरं कीमुदी, बुंचालनन् काळा ने हिरवर्षपुराण, एसमपुराण, उत्तरपुराण, स्पनन्द ने गटक समयसार कीटीका, एक स-मारप कापूर्ण पुरान की वननिका, परपुरान की बननिका, श्राहितुरान की बननिका, रासास्प्रकास की बननिका. दास्तरपानं कृष्णच ठुप्पः श्रीपालचरित, त्रिवालोज, सदमसेन ने त्रितोक बर्पण, ननदराम ने वायमिकाल, सम्बन्द कोमुदी, यमनन्द पश्चीती, देवीसिंह लापाचनाच्याः स्वीपरिकृतिद्वात्तं रत्नमालाः, जीवराज्ञ वे परमात्मप्रकास की वर्षानिकाः, खाराज्यस्य ने त्राताचेत् विस्तमृत्यम् महदारकः न (जनवर पार्क) ए किलय परित ने मत्सपूत्र की टीका, ज्ञानिकवस्पति ने मत्क्य वरित, जानवर्षन ने जनवदी सन्य, टीकम ने पतुर्देश पत्रपहु , भगप नाम के प्रकार के अध्यान के प्रकार के अध्यान के प्रकार के अध्यान के अध्यान के अध्यान के अध्यान के अध्यान स्थान स्थान के अध्यान की रचना की है।

उन्नीसवी शताब्दी में टोडरमल ने बोम्मटसार की वचनिका, त्रिलोकसार की वचनिका, लब्बिसार की बचनिका, सपगा-सार की बचनिका, आत्मानुशासन की बचनिका, मोशमार्ग प्रकाश, जयचन्द ने सर्वार्यसिद्धिको वचनिका, द्रव्यसग्रह की बचनिका. स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा की वचनिका, बात्मस्थातिसार की वचनिका, परीक्षामुखवचनिका, देवागमस्तोत्र वचनिका, अष्ट-पाहूट की वचनिका, ज्ञानाणैन की वचनिका, भक्तामर की वचनिका, बृन्दावनलाल ने वृन्दावन विलास, चतुविश्वति जिनपाठ-पूजा, तीस-चौबीसी पूजापाठ, मूधर मिळाने पुरुषार्थं सिद्धिवचनिका, चर्चा समामान, वुमजन ने तत्त्वार्थं शोध, बुधनन सत्सई, . पंचारितकाय भाषा, युषजन विलास, दीपचन्द ने ज्ञानदर्पण, जनुभव प्रकाश, जनुभव विलास, आत्मावलोकन, चिद्रविलास, परमा त्मपुराण, स्वरूपानन्व, अध्यात्म पञ्चीसी, शानानन्व ने ज्ञानविकास, समय तर्ग, रगविजय ने गजल, कृपुरविजय या निदानन्व ने स्वरोदय, टेकचन्द ने तत्थार्य की खुतसागरी टीका की वचनिका, सुदृष्टितरिणी, नयमल विलाला ने जिनगुण विलास, नागकुमार चरित, जीवन्धर चरित, जम्बूस्वामी चरित, ताकूराम ने गुरूपदेश आवकाचार, सम्यक्ष्यप्रकाश, पूजाएँ, सेवाराम ने हन्मत्चरित, वान्तिनाय पुराण, भविष्यदत्त परित, देवीदास ने परमानन्द विकास, प्रवचनसार टीका, पिद्विकास वचनिका, चौबीसी पाठ, भारामल ने चास्दत्त चरित, स्टब्यसन चरित, दानकवा, बीलकवा, रात्रिभोजन रुपा, गुलाबराय ने शिखरिवलास, यानसिंह ने सुबुद्धिप्रकाश, नन्दलाक छावटा ने मूलाचार की बचनिका, मझालाल सागाकर ने चरितसार की बचनिका, मनरगलास ने चौबीसी पूजा पाठ, नेमिचन्द्रिका, सप्तव्यसय चरित, सप्तिप पूजा, पट्कमॉपदेश रत्नमाला, वराग चरित, विमलनाय पुराण, शिक्षिर विलास, सम्यक्त कौमुदी, आयमशतक, अनेक पूजा प्रय, चेतनविजय ने लघुपिगल, जात्मबोध, नाममाला, मेघराज ने छन्दप्रकाश, उदयचन्द ने छद प्रवन्य, उत्तमचन्द ने वलकार बाह्यय भहारी, क्षमा कल्याण ने अवड चरित, जम्बू कया, ज्ञानसागर ने माला पिंगल, कामोद्दीपन, पूरवदेश वर्णन, चन्द चीपाई समालो चना, निहाल बावनी, मूलकचन्द ने वैद्य हुलास, मेच ने मेच विनोद, मेचमाला, बगाराम ने लोलिम्ब राजमापा, सूरतप्रकाध, भावनिदान, चैनसुखदास में शतक्लोकी की भाषा टीका, रामचन्द्र ने अवपदिशा शकुनावली, तत्त्वकुमार ने रत्त्रपरीक्षा, गुर-विजय ने कापरदा, कल्याण ने गिरनार सिद्धांचल गजल, भक्त विजय ने सावनगर वर्णन गजल, मनरूप ने मेडता वर्णन, पोर-बन्दर वर्णन, सोजात वर्णन, रमुपति ने जैनसार वायनी, निहाल ने बह्यवायनी, चेतन ने अध्यात्म वाराखडी,सेवाराम शाह में चीवीसी पूजा पाठ, यति कुश्कुचन्द्र गणि ने जिनवाणी सार, हरिजसराय ने सामु गुणमाळा, देवापिदेव स्तवन, क्षमाकत्याण पाठक ने साधू प्रतिक्रमण विधि, आवक प्रतिक्रमण विधि एव विजयकीति ने श्रेणिक चरित की रचना की है।

हित्स की २० में छों ने आपना में पार्य के पार्य में है। देश बोरों के बात में ४० ब्राह्मक में राज्यवानकार की ही। हित्स महारा को टीका, लिख दूना की टीका, माचनन ने बात मुखेंग्य कर्षचेय विकाश राज्याना, मीमाराति स्थानकार्या, देशित, प्रमान परीवा टीका, मीमारा पुण्या, बीकाराय में ब्राह्मात, मुग्ति बातपान ने कैन दापानं, राज्यानिक प्रमान स्थानिक प्रमान के मीमारा परीवा, स्थानी वासकार्या टीका, प्रमान में स्थान प्रमान के स्थान है। हारायमूर्वेश, मनमें पर चाकिम, उस्त प्रमान को पिछा वासम्य, स्थानमा दीका, प्रमान की स्थान प्रमान की प्य

सदम तालिका (१) देसें—चन्दावाई अभिनन्दन प्रन्य के बन्तमेंत डा॰ ब्योडिप्साद चैन का "हिन्दी की बननी अपभ्रस" शीर्यक निवन्य

ए॰ ४५९ (२) विशेष जानकारी के लिए देखें—मारतीय वाङ्मय शाम १ के बन्तमँत डा॰एच॰ एल॰ जैन का "लपभ्रश साहित्य"

शीर्षक निवस, पृ० १११-११७ (३) जा मति पाछइ सपजइ, सा मति पहिली होइ।

मूजु भणइ मुणालबह, विधन न बेढह कोइ॥

जह यदु रावणु जाइयो, दहमुद्ध इन्कु सरीर ।

जननि वियमी चिन्तवद्द, कवन पियावद्द सीर II हिन्दी साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, पृ० ३३

- (४) देखें—हिन्दी जैन साहित्य परिज्ञीकन, माग २, परिश्विष्ट, प० २१८.
- (५) बही प० २१९.
- (६) हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ए० ६७
- (७) हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास-य० नायराम प्रेमी, प० १५.
- (८) अजनासन्दरी रास की प्रति जैन सिद्धान्त भवन, बारा, में सरकित है ।
- (९) हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, प्० ११७.
- (१०) बनारसी नाममाला, पश्च १७१-१७२, प्रकाशक बीरसेवा मन्दिर, दिल्छी ।
- (११) अर्ढ कमानक, हिन्दी बन्यरलाकर कार्यालय, वन्यई, से प्रकाशित है ।
- (१२) जैन शतक, पदा ६५
- (१३) हिन्दी जैन साहित्य परिशोक्तन, प्रथम भाग, प० १७३-२०६, तथा आमेर शास्त्र सहार के प्रयो का प्रशस्ति-संग्रह-प्रस्तावना भाग, प० १७--२२
- (१४) रचनाओ और कवियो की विश्वेष जानकारी के किए देखें-वृन्दावन विकास की अस्तावना-आद्योगान्त, तथा नायुराम प्रेमी का हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास, प० ६०-८०.
- (१५) प्रेमी अभिनन्दन प्रव के अन्तर्गत जैन सिद्धान्तमयन, बारा, के कुछ हस्ति छिलित हिन्दी प्रत्य, पृ० ५०५ तया हिन्दी जैन साहित्य परिवीचन माग, २ का परिशिष्ट पु॰ २३५।

1

आत्मा का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता हुआ कवि प्रारम्भ में ही मनुष्य को उसकी ऊँचाई पहिचानने की प्रेरणा देता है । सरीर से वह निर्दात अलब है । पाप में लिप्त मनुष्य के लिए बात्मा की पवित्रता अत्यावस्थक है। पाप पंकमय शरीर को बात्मज्ञान के सब्दन से ही मोकर स्वन्छ किया जा सकता है। अतः पाप मक को ज्ञान सरोवर में अववाहन करके छुड़ाना चाहिए:---

मिवरि मरिस पातमसू, मुद्रा करहि सन्हाम भैंगल लाग चित्तमहि जागंदा रे किम बाय सन्हाणि

साल सरोवर अभिव चलु, मुणिवर करइ सम्हंू, " कद्ठ कमम्मल पोवहि वाचंदा रे निवदा पांह निवान

इन भावनाओं में पाहुद दोहा से पर्याप्त साम्य है । इनको देखकर यह कहा जा सबता है कि कवि पर सं० १००० में विरिचत पाहुड दोहा काव्य का पूरा पूरा प्रभाव पढ़ा है। और यह नी कहा जा सकता है कि पाहुड दोहा ही इस रचना के मूल में रही

रवनाकार ने गुरु की महत्ता पर प्रकास ढाला है। गुरु ही एक ऐसा सामन है जो आत्मा से मिला सकता है। गुरु भी ऐसा, जो सद्गुर है, कुनुर में इतनी समता नहीं हो सकती । सच्चे गुर की दृष्टि में सम्पन्तव होता है और यह आत्म स्वरूप को जानता है और उसी अप्पाभाव में रंगा होता है। पाहुड दोहा की इन-

गुरु विभयर गुरु हिमिकरण गुरु वीवन गुरु देत । बप्पापरहं परंपरहं जो दरिसावइ भेड ॥

पंक्तियों की ही भांति निम्नांकित पद देखिए-सायही पाइड दोड़ा के उक्त दोड़े से इन पंक्तियों को मिलाइए :--

गुर जिणवर गुरु सिद्ध सिछ, गुरु रयणसबसार।

सो दरसाबड अप्यपद आगंदा अववस पावड पाद ॥

कुनुर पूजिय सिरण धणह तीरव काह ममेह

देव सचेवण संपन्ध जो दरिसावइ भेव

सुगतहें आणंद उल्लंसह मस्तकि पा विसक् मुक्टमणि सिर सोहवई वाणंदा साह गुरु पाठे जागु समरस भाव रंगिया, अप्पा देखह सोई

अप्पत्र जाणतः परहृषद् आणंदा करदै शिरालंब होई ।

बस्तुतः उक्त रचना में जो आणंदा छव्द वार-वार जाया है उसके छिए यह भी कहा जा सकता है कि आणंदा सब्द

के वार-बार प्रयोग के लिए यह भी संभव हो कि कवि ने उसे मन या नीवन का प्रतीक माना हो---जानंद के कामी-—मन अर्थात् हे आणंदा ! या हे बानन्द के प्रतीक-मन ! या हे साकार आनंद !

इस प्रकार रचना में आणंदा शब्द के बार-बार सम्बोधन के टिए वे अर्थ भी छगाये जा सकते है। तीयों में कवि की अद्धा नहीं । तीर्य करके व्ययं समय नष्ट करने से पूर्व तो कवि मनुष्य को वयने षट की शोध करने को कहता है। उसे कुदेवों पर भी विश्वास नही :---

बट्ठ सट्ठि वीरव परिभमई मुबा मरड भमंतु

अप्पविन्दु ण जागंहि, आणंदारे घटमहि देव अणंतु **ब**तः घट में निवास करने वाले बनंत देवों की पहिचान कुनुर नहीं करा सकता। वह तो दर्शनों में ही दुष्ट है। उसकी दृष्टि सुगतह हियदद ६७म७६ मस्तकि उप्पन्द सुछ ही निष्या है---

बणास वढानइ कडू हि पड, बाजंदा मिच्छाविट्ठी जोगु

कवि का कान्य प्रवाह बच्चात्म के महानन्द जैसे तत्वों की न्याक्या करने में स्वय्ट होता है और रचनाकार स्वयं इस विषय में बुवकर उसका प्रतिपादन करता है। जिन कीन है, चिदानन्द की उपासना महावार्गद की पुत्रा विना नहीं हो सकती, बाहे कोई शरीर का लुचम, शोषण, आप, अप, बादि द्वारा कितनी ही तितिसा क्यों न दे, कटा क्यों न बढाए, वर्षों, सर्वी, मर्मी मोग, मोजन त्यानकर व्यर्ष श्रम करे, पर महानन्द को समझे बिमा सद व्यर्च है। गणन मंडल तभी स्थिर हो। सकता है जब शील

पुर्गों की सम्यक प्रकार से रक्षा हो। वय-तथ व्यर्ष तमझकर मर की खुढि की बाव। विदानन्द वो सभी शरीरों में स्थित है वसे समझा जाव:— विदानंदु सोवंदु विन् स्वयन सरीरदं सोई

महापंदि सो पूजियई बाजंदारे मनगमंद्रल थिर होई

X X X X X केंद्र केंस लुवाबह्रि केंद्र सिर बटमार

बंप्पा विंदु व जार्नाह वापंदारे कि मया विंह भवपार

तिनी कालु बाहिब सिंह, सहिंह परस्सह भार देसम पागहं चाहिरत, बानंदारे मरिसए उमकालु पापि मासि मोसम् करीहं पामित गासु निरासु

वाप नाव नावनु कराह सानव सासु तरासु वप साहण जाणीह सानदा तिहणाह जम पुरिदासु X X X X

षापु बन्द बहु ठवतन्द तो वि श कम्महनेद्री एक समय कप्पा मुगद आगंदा शवनद पाणित देई कप्पा संगम सील नुम कप्पा दंतमपाणु

क तक कंदन देउ पुत्र वार्षिद्ध विवाद के सहन्य देउ पुत्र वार्षदा हो पासिद्ध विवाद के स्व तक कंदन देउ पुत्र के सि और इसि इस आप्यापित्यता को सहन्यन है निवाद स्थान तक के बाता है। पाता की सरकार, एतना भी पीडिस्पहर, होत-प्राप्त मुक्तता, व्यव्य क्वन तथा प्राप्तापित्यत प्रद्याव है। एतना में पढ़ वाक्तिय के हाय-सान्त वर्ष पीमीद मी है। इसि हो निर्दाण की प्राप्ति कंपने बाते महानव का निवास स्थान फिटने मेनेकबन हाय सम्माद किया है ----

निमनइ सामर कटमहि कुसुम परिमन्न होई तिहुँ देह मह बसइ जिब बामंदा बिरता बूसइ कोइ हरिहरवेम् विसि वनही मणुबृद्धि स्वितन जाई

माम सरी है । साम होन दूरी एक्ता हिंदोला कर ने किसी मई है लाग हुल कर ४४ हैं । अपने से पारा आपीर एक्सपों ने वान सेले पिछलिस होता हैं। • हैं , और १३ में बिलानों के बाल पास की एक्ता होने से उस पर सम्प्रेस के सबसे का प्रकार सम्बन्ध में स्वाहस की से स्वाहस की साम है । बात बेदें सिलाट विषय को अपने बड़े । एक क्याइकों, अस्प्रामाधिकता तथा कोन्य एसे प्रामंतिक पासकों में समस्या

है। उतके उपदेश का व्यक्तित्व स्पष्ट स्पक्ष पर स्पन्ट होता बाता है, को रचना का महत्व और भी अधिक बढ़ा देता है। इन बातों के साथ साथ अंत में कमों के दोशों को दकने के किए रचना को रोव पाठ करने का आदेश किया है:—

पढ़इ पढ़ावइ अवचरह वह सिवपुरि बाई

करन पर मध्य साथ के कम मैं कहन किया महत्वा है। मिलकंट महत्वा हमार मध्य हमारे कर पर मध्य साथ के कम मैं कहन किया महत्वा है। मिलकंट महत्वा मा करवा है। हि एका कर्याय पुरार और सामेन्य करनेवानी है। एका क्रम कुछ वाक केवल ने समय के संस्थान सीकरोर के उपकार किया है। वहाँ महत्त्व करनेवानी है। क्षा महत्व किया कर किया है। क्षा महत्व के साथ पर वेकल का स्थित कुछ मी मही है। माम है विमान करने माम पर किया महत्वा के साथ है। क्षा में माम है विमान करने माम पर किया मा कुछ करने ना साथ है। क्षा में क्षा में माम है विमान करने किया मा कुछ करने ना साथ के साथ का क्षा में कर करने किया मा किया मा

विदानंदुं सानंद निन्तु, सबक सरीह हंतो महानंदि सो पूजिबर, बार्चस जनवर्धकि पिर होई॥ बार्नदा॥ १॥ बाज्युमिरंवन वयासिकं बार्णदा परमार्चेद्व मृद्ध के देवन पूजिबन बार्णदा पृद्ध विद्यु मुक्त बंदु ॥धार्णदा॥२॥ बद्ध सद्ध तीरच परिसन्ह, मृद्धा मरीह मर्नद्ध

बप्पा विंदु व जायह घटमहि देत वार्षतु ।। वार्षदा ।।३।।

मीत्तरि मरित पादमलु मूढा कहि वसान् भै मळ बागा चित्ति मह बाजदा, ते किय जाहि बसामे ॥ बाणदा ॥४॥ शाण सरोवर अमिय जलू मृणिवर करहि सणाण. बटकाम्ममक मोर्नीह बागदा निवडन पट्ट पमसाणु ॥आमदा ॥५॥ वेणी सगम जनमरह जांच ज्वपम देह क्षान्मि हिंत तपु जापि करि वाषदा कम्मपदछखन छेन ॥वाणंदा ॥६॥ सत्य पढतो मूढ जइ प्रम पूजन विवहार। काइ आचनम पूचीयइ आवदा नाही मोसदुवार शतावदा ।१०॥ चवतच सजमसील गुण सहद महवय भार एक च जानइ परम कला जानदा गमिहुइ वहु संसाद ।।आजदा ।।८।। कदिव केस जुधकेहिं केइ सिरि बट-मार जप्पा विदु व ध्यावहि जागदा किय पावहि भवपाद ॥आणदा ॥९॥ तिणि कालबहि रिश्वसहि सहिह परीसह मार दोसण णापह वाहिरत बागदा पारे सहबमकाल ॥आगदा ॥१०॥ पासि मासि मोयग् कर्रोह, पाणिड वासु णियासु अप्यासाइ ण जागीह जागदा तिहुनइ चमपुरिवासु ॥आगदा ॥११॥ बाहिर लिंग वरेवि गुणि स्तइ मृढ थिथितु अप्पाएकडु ण ज्ञावहि आणदा सिक्पुरि वाहि णिसत् ॥आणदा ॥१२॥ जिणवर पुज्जइ नुरु भुगहि सत्बश्चयण कराय अप्यादेख ण विदही आणदा ते पार बमपुरि वाहि ।।बाणदा ।।१३।। वाचि ससिद्धिह साईयन वरिविय तशाएडि मोलमहापुरि नीयब्ड नामदा भनदृह पाणिड देहि ।।वाणदा ।।१४।। जिंगू जसमयु वि मुणि भगड तारण मल्लेण होइ मार्राग तिहूबम अस्थित जानदा अप्या करहसहोइ ।।आनदा।।१५॥ जिमि वहसानक कहमह, कुसुमह परमछ होइ तिम दोहस् विव सहिजित विरक्षा वृत्तह कोई ।।बाणदा ॥१६॥ वध विहूगत देहसिहुँ निम्मलु मसह विहीणु क्रमलिनि दले जलविदु जिम बागदा न वि तसु पाउ गपुष्यु ।।आर्थदा ॥१७॥ स्पर्ध गध रस बाहिरत स्व विहीण सोइ जीत सरीरह निम्मुकरि बागदा सह बुर बागद कोइ ॥बागदा ॥१८॥ देव संपेतन साइ इति निगइ पर विवहार एक समह ध्यावगक्षेण बागवा दशद कम्म प्रवास ।।वागवा ।।१९॥ भाप जपद बहु तउ ताबद तो वि व कम्महनेह एक समइ कप्पामुणह बाजदा वस्त्राङ पाणी देह ॥आकदा ॥२०॥ सो अप्पा सजम सील गुणु वप्पत दसननाणु यबत्त सवमु रेज मुरु आनंदा जो जिम सासमि सारु ॥आगदा ॥२१॥ परमपच जे झार्बीह सो सबन विवहार समिकुवोषर्हि साहिर वाणदा रूपू विणु गहिमपदालु ॥वाणदा ॥२२॥ माय बप्प कुछ जाति थिणु यह तसु रोसु व राउ

संमिक्दिविहि जाणीइ बार्णदा सद्गुरु करइ सुबाउ ॥वाणदा ॥२३॥ परमानंदसरोवरह, वे मुणि करइहि पवेसु अभिय महारस जद्द पियोंह आणंदा गुरु सामिहि उपदेस ॥आणंदा ॥२४॥ महि सावइ रमणिहि रमइं जये वक्टिव होइ मानवलेम जि ते विमुणि आणंदा सिवपुरि नियडाहोइ ।।आणंदा ॥२५॥ सिक्स सुकई सदगुर मणई परमार्थंद सहाउ परमजोति तस् उल्छसइ आणंदा करइ जू निम्मल भाउ ॥आणंदा ॥२६॥ इंदियमणु विछोहियच चेतनु कइ उपदेस उदय करंतर वारीर नामंदा सूच जामगदेश ॥सामंदा ॥२७॥ समरस भाविहि रंगिया बप्पा देश्खइ सोइ चप्पर जागई पसहणइ आगंदा करइ णिराछंव वासु ॥ आगंदा ॥२८॥ गयकुंमत्यिक जेन दिढ केसरि करइ पहाच परम समाहि ण मुल्छई वार्णदा रहियत हुइ जिरकार ॥वार्णदा ॥२९॥ पुरविषय मलिंग जुरह गवंड व होगह देह अप्या अणु मणु रंगिया आणंदा केवलणाणु हवेद ॥आणंदा ॥३०॥ देव बजावति दुवंभी मुणइ जि वंस मुखरि इंद फींगद विवज्जह जाजंदा विणिष्ठ सहिवार ।।आणंदा ॥३१॥ केथलणाण वि उपज्जइ सदगुर वचन पसाई जगु सचराचर सो मुणइ आगंदा रह्इसु सहज समाई ॥आगंदा ॥१२॥ सदगुर ताब्बपाईवइ सुगति तिया घर बासु सागुर जितु जितु बाईयह आजंदा जवलिंग हियह उसासु ॥वाणंदा ॥३३॥ गृह जिणवह गुण सिद्धसिउं गुह रवणत्त्रयसार जो दरिसावड अप्पपर आजंदा भवजिल पावह पार ॥आजंदा ॥३४॥ विभि सिरु घणहु, तीरय काइ भमेह देवसचेतन सत्यगुरु बागंदा जो दरिसावइ भेउ ।।वाणंदा ।।३५॥ सुणइ सुणावइ आमहबद सो णरु सिवपुरी जाब कम्महण्ण भर्त णिरदस्य आणंदा गोपालहियसमाइ ॥आणंदा ॥३६॥ सुणतह आणंद उल्लसइ मस्तकि ज्ञान तिसक -मुकुट मणिहि सिर सोहवद बाणंदा माहु गोपालहि जोइ ॥वाणंदा ॥३७॥ अणरन् वटइ वहु हीयइ आणंदा मिन्छादिविहि जोग ॥वाणंदा ॥३८॥ ——— णांदि देव आणंदा

्जणित भणइ महाणंदि देउ जाणित णाणहंभित ॥आणंदा ॥४०॥

## **जैन व्याकरण साहित्य**

(लै०-प्रो॰ नेमिचन्द्र जेन, एम० ए॰, ज्योतिषाचार्य, आरा)

भागा के बुद्ध बाल के किये जावराज बात राज बाताला है। बाद बीर तराय के कालेजब यह रिक्तेलग बार मारा के बातारिक राज का रियार स्थानरूप शाहिल में है किया बाता है। करती स्थान के स्थानी का पुन्यस्थित कर्मन रूपा है भागरूप बार देह है। आपराय स्थानी अपूर्तांक बीर त्वके वितासिकों में मान्यस्थ अधिका है प्रावस्थ का स्थानरूप करता है बाह समारे है सिमा रूपों के मीत्रा यो एक मूल बाता था महानिहित एक्टी है कुछने स्थान के लिए यह सी एक्टी मारा मीत्राम्ट रियोर बारों के निमान के महिता में मारा पार्टीस्थ करता है कहा है बाहु की रूपों के साथ की स्थान मारा मीत्राम्ट रियोर बारों के निमान के महिता में मारा पार्टिस्थ करता है कि हो पार्टिस्थ करता मारा मुंद्र है किए रायप का गिर्मों के द्वारा होता है। बाहोने में माराय का माराय का स्थान कर कार्य निहासा है बाहा माराय में सुने है किए रायप का

इन्द्रस्वन्त्र कासकृतस्वापिशकी साकटायन ।

पाणित्यमर जैनेन्द्रा, वयन्त्यव्टी च खाब्दिका ॥

कार्योत् एव, वाकटायन, आधिवाली, कावक्टरन, गांधिनं, वायर, केनेल और पन्त्र वे बाठ शायिक अधिव हुए हैं। इस माठो में एव, वाकटायन, कार्यिवाली, कावक्टरन और पारियोग में चीच बैचाकरन आधीन बीर वयर, केनेल तथा पन्न करीन हैं। यह दव अपना में यह नियार करना है कि जैन सम्प्रदाय में व्याकरण शायन का अध्ययन कब से आरम्म हुआ और वसमें कीन-कीन अधिव वैद्यालयन हुए।

जैन व्याकरण शास्त्र का उद्भव और विकास —

भागवप् स्वापित के मुख वे निष्ण्य अरावणायणी है जनात जान स्वाप्त का सामद है। कहा नाता है कि शायनाथ हुने स्वाप्त का सामद है। कहा नाता है कि शायनाथ हुने स्वाप्त का स्वाप्त स्वाप

र्थम मानव परो भी एक्ता प्रकृतमात्र हैं, अब प्राहृत में एवं पात्र कोई प्राहृत मानव्य स्वयूत होता। प्राहृत प्राप्त हैं मित्र मानव कोने मानवार को बेंद्र कर की नहीं हैं। अन कर के क्यार समार्थ में का बादों को शरित्य मान चित्रा समार्थ है। अनुतोश्चर (कूं = १५८) में डीअक्स, किंद्र, त्याव और पूर्वाचे का विशेषण कियात है। इती कम के सुत्त १९८७, १९६५ में १९६० में ने कहम पार्ट पार्ट के बोंच कर का उसके प्राहृत है। इते हैं तह कमार्थी में तर प्राहृत है के सुत्र कमार्थी में तर प्राहृत के स्वाह कमार्थी में तर प्राहृत के स्वाह कमार्थी में तर प्राहृत के स्वाह कमार्थी में स्वाह कर कि स्वाह के स्वाह की स्वाह का स्वाह के स्वाह कर कि स्वाह कर कि स्वाह के स्वाह कर कि स्वाह कर कर कि स्वाह कर कर कि स्वाह कर कर कि स्वाह कर कर कि स्वाह कर कि स्वाह कर कर कि स्वाह कर क

भारतीय प्रियुक्त में हैं ५ १० १८ थें बूधका के प्रामित ने मीलंख का नाम पर माण का माणत सामार सामार सिता । पह पुत्रमित माम्राय पर्स का न्यूमारी बोट भारत में द्वार दिश्यों मा । वह उनके उपमालत में माण्य की सामार की स्वात की सामार की स्वात की सामार की स्वात की सामार की स्वात की सामार की संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रकार का विपुछ साहित्य रच डाळा । पाणिनि के पश्चात् नवीन ग्रंयनिर्माता वैयाकरण भी श्रमणों में ही हुए'। पतंत्रिक और कात्पायन के अतिरिक्त जयादित्य और जिनेन्द्रवृद्धि ने भी पाणिनीय सनों पर टीकाएँ किली है। टीकाओं से केदल व्याकरण का विश्वदीकरण हुवा था । बतः चैन बीर वौढों ने, जो श्वमणों में प्रधान थे, व्याकरण के ग्रन्थ रचे । बौद्धाचार्य चन्द्रगोमी ने चान्द्र व्याकरण और जैनाचार्य देवनन्दी या पूज्यपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की । आवार्य देवनन्दी ने अपने शब्दानुशासन में निम्न छः पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख किया है ।

```
१—गणे श्री दत्तस्वास्त्रियाम् (११४)३४)
```

२--कृत्विमृजां यशोभद्रस्य (२।१।९९) (318163)

3-रादभतवलेः ४-रावे: कृति प्रभाचन्द्रस्य (४।३।१८०)

५-वेत्ते : सिद्धसेनस्य (५।११७)

६-चतुष्टयं समन्तभद्रस्य (५१४)१४०)

उपर्यक्त सुत्रों में श्रीदत्त, यसोमद्र, मृतवस्त्रि, प्रमाचन्द्र, सिद्धस्तेन और समन्तमद्र इन छः वैदाकरणों के नाम सामे हैं। इनके व्याकरण संबंधी ग्रंथ रहे होंगे, पर बाज वे उपलब्ध नहीं हैं। बसयनन्दी ने जैनेन्द्र शश्श्र ६ को वृत्ति में "उपसिद्धसेनं वैया-करणा:" जवाहरण द्वारा यह वतलाया है कि सब वैयाकरण सिद्धसेन से हीन हैं।

उपर्युक्त विवेचन के लाबार से त्री हम यह निष्कर्ष निकालने में लसमर्थ हैं कि जैन सम्प्रदाय में कौन सा व्याकरण प्रन्य सर्वप्रथम लिखा गया 1 उपलब्ध जैन व्याकरण साहित्य में देवनन्दी या पूक्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण ही सबसे प्रापीन हैं । जैनापार्थों द्वारा किसे गए छोटे-मोटे कई व्याकरण ग्रन्य उपरुष्य हैं। उनमें से केवल तीन ग्रंय ही प्रधान हैं—जैनेन्द्र,

शाकटायन और हैम।

त्तेनन्द्र व्याकरण :--

... यह महत्वपूर्ण शब्दानुशासन है। इसमें ५ लप्याय, २० पाद और ३०६७ सूत्र हैं। इस ब्याकरण के मृत सूत्रपाठ वो प्रकार के उपरुष्य हैं :--एक तो वह जिस पर आवार्य अमयनन्दि की महावृत्ति तथा श्रुतकीति कृत 'पंवबस्तु' नाम की प्रक्रिया है और इसरा वह जिस पर सोमदेव सूरिकृत 'सब्दानंव चित्रका' और गुणनत्वी इस 'प्रक्रिया' है। पहले प्रकार के पाठ में छगभग ३००० और दूसरे में लगभग ३७०० सूत्र हैं। सात सी सूत्र अधिक होने के साथ क्षेप तीन हजार सूत्र भी दोनों में एकसे नहीं हैं किन्तु दूसरे सूत्र पाठ में पहले सूत्रपाठ के सैकड़ों सूत्र भी परिवर्तित और परिवर्दित किये गये हैं। प्रयम सुत्रपाठ पाणिनि के ढंग का है, अतः उसमें वर्तमान भाषा-साहित्य की दृष्टि से अनुसासन करने में अपूर्णता रह शाती है। इसी कमी की पूर्ति अभयनन्दी ने अपनी 'महावृत्ति' में वार्तिक और उपसंख्यानों हारा की है ।

दोनों प्रकार के सूत्रपाठों में कतियय निक्षताओं के रहते हुए भी समानता कम नहीं है। दोनों के अधिकांश सुब समान हैं. होनों के प्रारम्भ का मंगलाचरण भी एक है और दोनों में कर्ती का नाम देवनन्दी या पुज्यपाद लिखा हुआ मिछता है।

आदरणीय स्व॰ प्रेमीजी ने असठी सुचपाठ का निर्वय करते हुए किखा है \* "हमारे स्वाक में आवार्य देवनन्दि या पूर्णपाद का बनाया हुआ सुत्रपाठ वही है,जिस पर अभयनन्दी ने अपनी महावृत्ति किसी है। यह सुत्रपाठ उस समय तक तो ठीक समझा जाता रहा, जब तक बाकटायन व्याकरण नहीं वना । सायद शाकटायन को वी जैनेन्द्र के होते हुए एक जूदा जैन व्याकरण वनाने की आवश्यक्ता इसीठिए महसूस हुई कि अैनेन्द्र अपूर्ण है, और इसिंछए बिना वार्तिकों और उपसंखानों के उससे काम नहीं चल सकता, परन्तु जब शास्त्रायन जैसा सर्वानपूर्व व्याकरण वन चुका, तव जैनेन्द्र व्याकरण के बस्तों को उसकी मूर्टियाँ सटकने हमीं और उनमें से जानार्य गुणनन्दि ने उसे सर्वांतपूर्ण काले का प्रथल किया। इस प्रयत्न का फल ही हुसरी सुत्रपाठ है, जिसपर सोमदेव की खब्दार्णेव चिन्त्रका रची गई है। "इस कमन से स्पष्ट होता है कि शब्दार्णेव चिन्त्रका और जैनेन्न ्र प्रक्रिया के सूत्र जैनेन्द्र व्याकरण के बास्तविक सूत्र नहीं हैं। बसयनीन्द ने बपनी यृति जिन सूत्रों पर किसी है वे ही जैनेन्द्र

. इस बब्दानुशासन का जैनेन्द्र नाम होने का कारण रचविता का जिनेन्द्रवृद्धि नाम ही है । अवणवेत्गोल के ४० वें शिला-के सूत्र हैं।

लेखं में वताया गया है-

१७५

"यो देवनन्ति प्रयमाभिषानो तुद्ध्या महत्या स जिनेन्द्रवृद्धि । श्री पुभ्यपादोऽननि देवदाभिषंत्रुजिद पास्युग सदीयम्" ॥

बाचार्य का प्रथम नाम देवनन्दी था, बुद्धि की महत्ता के कारण वह किनेन्द्रबुद्धि कहसाये और देवों ने उनके परणों की पूजा की, इस कारण उनका नाम पुरुषपाद हुआ।

"परेपु परेकरेशान्" निषम के अनुसार विनेन्द्रवृद्धि का सक्षित्त नाम जिनेन्द्र है और उनके द्वारा प्रथित शब्दानुशासन फैनेन्द्र कहा जाता है।

सापार्थ देशनारी मा मान्य दान भी मेगोजी ने कोन मान्यों ने सापार पर दिलन मी क्यी खामती तिरिश्व दिना है! । स्थितका विद्याद परी दान को ठीन नातने हैं । वो द्विपिटन पीताक ने केटेन प्रातृशीस में पेतेन करवायूमान तथा उनते 'तिकरात' पीतंन में 'यानाम्बेट्रोन्यूप्य' ज्यादाप ने यह दिलाई दिनाता हैं । हम सेट्रेड से सापार पुरवारीय कुमारावुन के साम मी 'मोट्रेट सोर जनका मदुरा विकार पीताहरीक काम पुरविश्व है । यह स्टेड से सापार पुरवारीय कुमारावुन के ही, स्वका दूरा मान्य मेहुलागार है । जा व्यापन कुमारावुन प्रवारीय स्वाराविष्य कुमारावुन के क्ष्मताहीह होता । कुमारावुन का साम है - ४११-५५५ है । सारावु मुख्याद का साम-विकार की पान्यों सारी का राज्य पर सा काम-

इस स्थानरण में अनेक विशेषताएँ है। पाणिनीय स्थानरण के सुत्रो का वाधार रहने पर भी स्वर और वैदिक प्रयोग सवधी सुनो का परिस्वाग कर दिवा है। इसकी उस्केंद्रनीय विशेषताएं निम्म हैं —

(—स्वामानिकत्वादिन्यानर्वक्वयानाराज्य (१११।९९) पुत्र ब्राय बतामा त्या है कि कब्द स्वमाव ते ही एक वेच की वमेदान न न ए एकर्स, क्रिल्, बीर पहुल में मृत्यु होते हैं। मह एक्क्षेप मानवा निर्पेक हैं। बताय सम्बन्ध यह प्रावस्य क्राक्येप कहताता है। एक्का मत है कि डोक्स्याब्हार में नी चीन वर्षेत प्रमाणत है, जी पुत्रबढ निर्पेष करने से सारम का निर्पेक क्लेबर पढता है।

२—सिंदिरणेकणतात् १११११ द्वारा यह बततामा गया है कि तिल्लक, व्यतिकाल, उपयाल, बनुमाल, प्रमृति माना प्रमा ते विशिष्ट पर्माण्य पाय की सिंदि अलेकान ते ही स्वय है। एकान्त विद्वारत से व्यतेक पर्मिशियोट स्वयो का साम्यल तही प्रकारता ना सकता।

8— केन्स्रिय का बाराकरण्य यहा ही सीमिक और कार्बिय है। उसमें यह, जम्म, आविपिक, मिमले, कमार सादि अपने रामुख्याओं के लिए दोवनमिक नेवी सरिवाधिक गोर इन कार्य आहें है। इस मान्य में उपने स्वार्थ के एक्ट है। ग्रि. सम्बन्ध के लिए हैं, कमार के लिए व, मुर्दि के लिए हैं, यून के लिए एए, कम्बारण के लिए वि. प्रमा विभावि के लिए या, विद्योग के लिए एए, मुर्तिम के लिए या, चुन्हों के लिए या, क्यांगी के लिए प्रमाणी के लिए प्रात्मानी के लिए प्रमाणी के लिए प्रात्मानी के लिए प्रमाणी के

४—देशनयी से वन्यों भोशांक को व्यक्तित कुन कहक कहुने बच्चात के दुर्वीय की रामिर पर क्या स्व कथात के कुछ सूत्री में सिन का निरम्पत किया है। व्यक्तित दुन्ति के अन्य क्षात्र के स्व क्षात्र के प्रति के स्व क्षत्र है। व्यक्तित है। इन सूत्री क्षत्र क्षत्र क्षत्र के स्व क्षत्र क्षत्र के स्व क्षत्र क्षत्र क्षत्र के स्व क्षत्र क्षत्र क्षत्र के स्व क्षत्र क

५--- यह पश्चाम व्याकरण है। इसमें भातुषाठ, गणपाठ, जणारिसूच और खिमानुसासन के निर्देश पूर्णतया उपलब्ध होते हैं।

जैनेन्द्र ब्याकरण की टीकाए —

हस्र प्याकारण पर सभवनित्र कृत 'सहासृति', प्रमाणन कृत 'स्वतान्त्रीयमानकरास', यूक्कीविकृत 'पयसत् प्रीमा श्री एक महाचप्र हुत्व 'कपु जेनेन्द्र' से बार टोकाएँ प्रसिद्ध है। एचकस्तु के बना के स्त्रोक में चैनेन्द्र प्याकरण को गहरू की सप्तारी है। गहु-मृत्रसूद वशी स्त्रम्यो पर स्वत्र किया क्या है, न्याकरणी उसकी बारी राज्यसम् पूर्मि है, वृश्चित्र सस्त है, भाज्यरूप चट्यादक है, टीकारूप उन्नके माठ वा मंत्रिक हैं और यह पंचवस्तु टीका उनकी दोमानवेशी है। इसके हारा उनके महत्त पर बारोहण किया जा सकता है। बत्तपद स्ताट है कि पंचवस्तु के कहीं के समय तक इस व्याक्त पर एक न्याद, दो विचेती तीन माथ की दा पर टीकारी कियाना कीं

केनन सुरपाठ का वंशोक्ति और परिवर्षिण संकरण कथार्यन प्रकृतका है। इसके क्यों गुजर्मार हैं। गुजर्मार का समय सम्में कार्नामी माना पता है। सम्मानेन की सी टीकरों दलकर है—कव्यनेन परिवर्ष और क्यार्थन विकास क्यार्थनिय पिताने में प्रमित्ता नोपनेंदि है। कि क्यार्थनिक के पतान सिंदिर हिक्तां के क्यार्थन कर किए किए हैं। इसके नहीं पतान कर किए सिंदर है। इसके नहीं पतान कर किए सिंदर है। इसके नहीं का स्वाप्त के प्रमाण कर किए सिंदर में कह संबंद ११२० में इसकी एका की है। यह एपना जनाज़ नीज रास-स्वार में प्रमाणि के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त में प्रमाण कर किए सिंदर है। स्वाप्त स्वाप्त में प्रमाण कर किए सिंदर में किए सिंदर में किए सिंदर में स्वाप्त में प्रमाण कर किए सिंदर सिंदर

धव्यार्णवप्रक्रिया जैनेत्र-प्रक्रिया के नाम से मुश्चित है। जिस प्रकार जनवनीन की वृत्ति के आवार पर प्रक्रियास्य पंचवस्त्रदीका किसी गयी है, उसी प्रकार सोमदेव की खव्यार्णव चरित्रका के जाबार पर ब्रह प्रक्रिया किसी गई है।

र्णनेत्य की उपलब्ध समस्त टीकावों में बस्यननिकृत महावृत्ति ही सबसे प्राचीन है । इंतका समय दें० सन् ७५० हैं।। इन्होंने मंगलाचरण के क्लोक में पूर्ववर्ती प्राचीन टीकावों का भी निर्देश किया है ।

> वच्छन्य स्थानमसुत्रवपारमनी-रव्यक्तमकतमसियान विधी वरिद्रै: ।

तत्सवंशोकहृदयप्रियचास्वानयै-

व्यंक्तीकरोत्वमवनन्दिमृनिः समस्तम् ॥

कठिनता से पार पाने योग्य जिस खब्द कक्षण को दिखों ने व्याख्या करने में स्पष्ट नहीं किया, उस सम्पूर्ण शब्द कक्षण को अभयनत्वी मृति सबके हृदय को प्रिय कनने वाले सुन्दर वाक्यों से स्पष्ट करता है।

बदा स्पष्ट है कि बमयनन्त्री ने वपने से पूर्ववर्धी व्यास्थाकारों को 'दर्फि' पद के व्यक्त किया है। संभवतः ये खाल्याएँ तपनुष्ठि के स्पर्ने रही होंगी। जानार्ये जनवनन्त्री की यह वृद्धि काश्विका के समान ही बृहत् है। इसमें गिनन विशेखाएँ

२—शिक्षा सुत्र भी इस महावृत्ति में पाये जाते हैं। १।१।२ की व्याक्या में स्वाभग ४० शिक्षासूत्र विये गये हैं। ३—परिमाणाओं की व्याक्याएँ भी वृत्ति में की गई हैं।

४—अम्बननदी ने अपनी वृष्टि में अनेक जगादिवृष्ट उद्वृष्ट किये हैं। इनमें कुछ प्राचीन पंचपादी से मितते हैं और कुछ में पाठालर हैं। अतः जैनेन्त्र के उच्चादिवृष्टों को जानने के किए इस महानृत्ति का अध्ययन परम सावस्वक है।

कुछ में पाठालार है। बतः जनगर के उणागिरद्वा का वारण के 100 एक नहानुगा का व्यवस्थ एरा वायस्थक है। ५—अनेक नवीन कवरों का सामुख प्रदेशित किया है। यसा ११२१९ की व्याख्या में प्रवितस्य प्रयोग की सिद्ध में अदमत पाठित्य दिखलामा गया है।

६—महावृत्ति में थिये वर्ने वर्धाहरणों से अनेक ऐतिहारिक तथ्य प्रकाश में जाते हैं—पदा तुम ११४१४ की वृत्ति में 'शरह' मनुरा'त्मवीमां, 'मार्स कल्यानी कांची', दिसे यस उत्तहरणों से जबनत होता है कि कांचीपुरी में मात्रव्याणी उत्तव होता था और मनुरा में बद्ध-आदिकन के महोने में खोमा की वाती थी।

७—महान्धित के ब्याहरणों में तीर्मकरों, महत्व्यमें, क्षों बोर कनकारों के नाम भी बाये हैं। येथे १/१/१५ में बत् श्रानिमदल् काइया: क्रयुक्तमार्थ तीर्क्काः, मुद्द १/१/१६ में व्यक्तिवृत्तीच्लं अवस्त, जास्तिदेशे वंशावरणात्त्रमा १/११० में बाहुमार्थ क्या सम्मत्रकादर, मस्मेल बाये हैं। इत्र प्रयोगों वे विद्ध है कि क्यंते बता वर्षा वर्षा वाहित्र, व्ययो बता तार्किक सम्मत्रक्ष, क्यंत्रे वहा मंत्रि चित्रुतित्व और अपने बता वेबालका विद्यवित्त मा।

८--व्याकरण सम्बन्धी अनेक बुत्थियों को भी इस महावृत्ति में सुख्छाया गया है।

इस प्रकार केनेन्द्र व्याकरण संस्कृत शाहित्व की दश क्षितीय कार्यित का क्षेत्रक्य व्याकरण है, सत्ते पाणिति की अध्याध्यायी के सीकिक माना के बनुधासन सम्बन्धी हुयों को पूर्णवना सुर्धिक रखा है। बनवनन्दी में १२ हजार स्त्रोक प्रमाण स्वक्त महानृति किसी है। बन्च टीकाएँ भी उपयोगी हैं। जाकटायन व्याकरण '--

हम आपन्य के परिवाद पारणीन वर के बारामी पारणीत हैं। इस्त्रम दूसर प्राथम वास्त्रास्त्राच्या में है। इस्त्रों के स्वाप्तर के अर्थाप्ति ज्ञाव वर्षित वास्त्रमात में बहुत में राष्ट्रमात हैं। अर्थोप्ति पारण वास्त्रमत वा स्वन्तीत होते सातारी वाती हैं। वार्त्रपार के ब्रिक्ट का मान्यक्रत के सात्र कोई सातारी वाती हैं। वात्रिक्ष वात्राम्क्षण में का वात्राम्क्षण के सात्र कोई मान्यक्रत के सात्र कोई मान्यक्रत का वात्राम्क्षण के सात्र कोई के बाद कोई मान्यक्षण का वात्राम्क्षण के बाद कोई मान्यक्षण का वात्राम होते हैं। वात्र के बाद कोई मान्यक्षण का वात्राम होते के बाद कोई के बाद कोई मान्यक्षण का वात्राम होते के बाद कोई के बाद कोई मान्यक्षण के बाद कोई के बाद के

इस ब्याकरण में बार कम्पाय और सोळह पाद है। प्रथम कच्याय में ७२१ सूत्र, डितीय में ७५३, तृतीय में ७५५ और बतुर्य में १००७ सुत्र हैं। कुछ सुत्रों की सब्या ३२३६ है। कुछ भी हैं —

गगनेय सूत्राणामनुष्टुमामधैसप्तमश्रतीह

त्रीणि सहस्राणि यते, ह्रे पट्त्रियन्य योशनाम् 18

इस सब्दानुबासन में नी प्रकार के सुनो का कपन किया गया है—सक्षा, निवस, निवस, अधिकार, नित्यापवाद, विधि, परिमाया, असिवेश और विकल्प । यथा—

सज्ञानियमनिपेषाधिकार नित्यापवादविषिपरिशाया ।

अतिदेशिविकस्पायिति, शत्वरसञ्जानुसासने सुवाणाम्<sup>यः</sup> ॥ यह् सन्दानुसासन सूत्रपाठ, मणपाठ, बातुपाठ, किवानुसासन् बीर उनादि सूत्रपाठकप पदाग है। इसने पाणिनीय

वार्षा कर विश्वपालय हुए गाँउ, नामाञ्च, वार्ष्या, कार्याच्याच्या वार्षा चारा हुए होस्कर पार्या हु पर नामाञ्चे व या वेजब के बाता वार्षा कर, जायाच्या करवार का लिया त्याची को बातस्वत्य तार्ष है। वार्ष्य हात्र यूर्ण मी प्रमाह पोगी है कि कार पह है माहफार के कथावार के बातस्व जाता गाँउ पर प्रशिवक प्राप्त किया वा स्ववा है। या तक्ष्यक्र कार्या ने माहस्या की को कार्या है। वाराव में "तथा है। वाराव में "तथा है। वार्ष्य कार्य कर्या है। विकार (१) जहरू (२) बार्ष्य (३) एवंद्र (३) ऐवंद्र हमाराव्य (५) वारवण्य (५) वारवण्य (५) वारवण्य (१) वारवण्य (१)

तिकार (१) महन्य (२) महन्य (१) क्लार (१) क्लार (१) क्लार (१) महन्य स्वार (१) म

सामकारण के प्रत्याहर दूसी की दूसरी विश्वेषता यह है कि उनमें जब बूत को स्थान वहीं दिया है और कार्य को पूर्व पूर्व में हैं। एक दिया पार्य है 1 स्वर्ध की बची के प्रशासित बकारों के कर बिक्तन्त्रकार प्रत्याहर वूस दिये में हैं। केशक बची के प्रत्य नहीं के बूत्य के जिये दो वूस है है। पारिकीय कर्षावामा को मार्टीय व्यवस्थाल आकरण में भी प्रत्याह बची के प्रत्य कार्य है। है। पारिकीय ब्याहकर में ४६, ४३ वा ४४ अरबाहर को की उनक्षिय होती है, किन्तु वाक्टासन में विश्व देश स्वराहर ही उनक्ष्य हैं।

धाणत्यान में सामान बंधाएँ बुद्ध बल है । इसांबा और सम्बंधा-चम्च से ब्रांस करनेयांने, वस में ही शंबाधियानक पूर्ण है में एवं आपिता में महाने हैं भी सर है उन्हें कर है। हो सर है उन्हें कराये हम हमाने में मण्य हुए नहीं है। जो सर है उन्हें कराये उन्हें करीये हों में हमाने हमें मण्य हमाने हमाने प्रकार है। विश्व हमाने हमाने हमाने प्रकार हमाने हमान

यद्यपि शास्त्रायन में लू वर्ष को शहण नहीं किया नया है, पर उसके टीकाकारों ने "ऋवर्षप्रहणे कृष्णैस्यापि प्रहृतम् भवति' तयोरेकत्वप्रतिज्ञानत्" कवन किया है 1 अतः कुकार के प्रहृण की खिद्धि कर ती है।

यह एक्ट ही के पालदावन सावस्त में बांगामुमें की सबूद करी है। सामार्ग पालमीति ने आरिजामों में भी प्रमुख विज्ञानों का विभिन्न किया है। इस क्यानुवासन के बंजानकरण में कुछ कह दूर है, करने मी दो है। पूत्र पेते हैं, तो बात विभागक कोई वा करते हैं। जानदावस हो एक देवार स्थानकरण में कुछ कर बंधामी के काम कारता त्या है। इस दलता और कार्योगित की पूर्व के इस कारानुवासन के बंजानकरण का विषय सहस्त है। पाणियों और बेनेन के बनाय पालमीति में बातों में वी परिस्त नहिक की पालीकित कारते में बिप्त मार्ग की है।

वास्त्रदालय में "मं ' ११।०० मूच के ब्राप्त दिएम में स्थितकार्य का निषेत्र करते हुए स्थित्यम में सिन्ध का विश्वत साक्तर "मं" मुस्त को अधिकारमुस स्वासा है। सन्दाल सिंद के सिन्ध किया किया किया है। सन्दाल है। स्थित है। स्थित है। स्थित है। स्थान के सिन्ध में सिन्ध में

प्रकृतिगास क्रिय को शास्त्राव्यन में निष्यं क्रिय बढ़िश्च हो। इस अरूप में कैनन पार है। कृत नार्य है। वर्षणि पारिश के बोधा हार्य केहीं में किन्ता या नमीनता नहीं है। किया पार को में क्रूप वाला कि है मानव्यन में बहुए होने में अंतिक कार्य कर रिकामा है। शास्त्राव्य में स्वर अर्थ कर किया है। या प्रयास में स्वर अर्थ के नक्यों व दिए अर्थि को मी रखा प्या है और इसके ब्रह्माधान र सूत्रों में किया प्या है। यह अनुवासन पारिश के स्वयां है। क्रिय इसके वार कार्य के निष्या प्या है। यह अनुवासन पारिश के स्वयां है। क्रिय इसके प्रयास वस स्वरास्थित है। कर्य

स माद सब्द भी विदि याकटारून में "समाद" ११११११२ चून ब्राय की है। वृष्टि में "मनोपकारो निरासकी मैतकरको राजि दरे" (निवार है। इससे स्माद है कि स्वरृति भागर की निष्णात से ही सब्द कर निवार है। स्वर्धी सावस्यत्व में सब सुन हुए दें वीलॉटक मुश्तार का अनुवासन दिवारमा है हो भी कुन्दी अनुवारसाय का दिवस है किया है। सुने ऐसा सब्दा है कि निरासन कह देने से ही साकटायन ने दर्शावए क्लोच कर निवार कि निशासन का क्योंही है, जन विकास विशासों का कामात । कामात । बाद क्लोने हेन की तरह कर्तुसारमाय कहने की वास्थवकता नहीं समझी और अनके टीककारों ने इस पर प्रकास आजा।

शब्दसायुत्व में शाक्टापन का दुष्टिकोज पाषिति के ही समान है । इन्होंने एक-एक शब्द को लेकर सातों विभक्तियों में उनके क्यों की सार्यानका उपस्थित की है ।

स्त्री प्रत्यय प्रकरण में साकटावन ने स्त्री प्रत्यमन्त बढ़ों का साबूत्व छोड़ दिवा है । बीसे दौषेपुण्डी, दीर्घपुण्डा, प्रवर-पुण्डी, प्रविषुण्डी, विषपुण्डी, उज्क्युच्डी, बलकोदि, मनसाकीति प्रमृति प्रयोगों का साकटावन में जमाव है । इस कमी की पूर्ति हेनचन्द्र में २(४१४, २(४)४२, २(४)४६ और २(४)४६ कूमें के प्रचनत डारा की है। वाकटायन में कारक सामान्य और कर्ता, कर्मीद की परिचानाएँ नहीं आई है। इतमें विचानक विचानक कूमें का सीचें बंग से ही कमन किया गया है। अतः सान्विक अनुसासन की दृष्टि से यह प्रकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विवता पाणिन का है।

शाकटायन का राजित, इन्टन जोर तिकन्त प्रकरण भी प्रायः शाणिनि के बनुसार है। परन्तु इन प्रकरणों में प्रत्यप-नियान और प्रत्यों के बच्चे जरनी मौकिकता समेटे हुए हैं। कुछक कचुकाकर ने उस शिवसी का कार्य किया है, जो पुराने जराजाों को केकर भी मजन का मार्च के तो निर्माण करता है।

शाकटायन शब्दानुशासन की सात टीकाएँ अवतक उपलब्ध हैं। विवरण निम्नप्रकार है।

- असोबवृत्ति—यह राष्ट्रकृट नरेस बमोबवर्ष के नाम पर किसी वदी है। स्वयं सूत्रकर्ता ही इस वृत्ति के रचिता
  है। यह सबसे वती वृत्ति है।
  - २. शास्त्रायन-न्यास-वह अमोधवृत्ति पर प्रभाषन्त्रकृत न्यास है। इस ग्रन्थ के केवल दो अध्याय उपलब्ध है।
- चिन्तामणि टीका (छत्रीयवी गृति)—क्षयनमी ने अमोधवृत्ति को विश्विष्य कर यह टीका छित्री है। व्याकरण शास्त्र की दिन्दि से यह टीका अस्पन्य महत्त्वपूर्ण है।
- ४. मिनप्रकाशिका—जिवतिसन ने चिन्तामणि के अर्थ को व्यक्त करने के लिए इस टीका का निर्माण किया है। अनु-शासन की विद्य से यह टीका भी अपनेताओं के लिए उपयोगी है।
- भारत का पूर्ण्य सं वर्ष्ट करण मा जनकर कर कि है। ५. प्रक्रिया संबद्ध जनकर में सिद्धाल की बूढी के डॉव की यह टीका किसी है। यो पाणियोग तम्य के लिए अट्टो-विदीक्षित ने कार्य किया है, वैसा ही वह कार्य है।
- ाजदाश्चित ने काम किया कि पा है। पर क्ष्य हैं। ६. शाक्टरायन टीका — पारिपर्यंत वचा-पासकेत नेवेच में इस टीका की एचना की है। यही प्रावसेन कातन्त्र की इस्प्रमाला टीका के कर्ता भी हैं। इनका एक "विस्कृत्य प्रकास" नामक ग्रन्थ भी उपलब्ध है।

७. क्यांतिह्—माणिनी हुनों पर नमुंदिबान बोन्दुरी का निर्माण हात्रीक्य हुवा कि विधानुकों को कोन्द्र में वारियोच सामानुकान का त्रीम निर्मा कियां केवले के हैं है की है । यह को प्यान में द्वार्थ परसावन पूर्ण में हर हो की परना की है । यह प्रार्थिकानकीयूनी के कपना जनतीन है। वस्तायक के पूर्ण का साम जीवाबाय परा । टीकायर परा निर्माण परिता की प्रताय कार्य केवल पर पर केवल परिता की प्रताय कार्य कार्य केवल पर पर केवल परिता की प्रताय कार्य केवल परिता की प्रताय कार्य की प्रताय कार्य कर केवल पर केवल परिता की प्रताय कार्य की प्रताय कार्य की प्रताय की प्रताय कार्य की प्रताय कार्य की प्रताय कार्य की प्रताय की प्रत्य की प्रताय की प्रत्य की प्रताय की प्रत्

हैमश्राव्यनुष्ठासारी— स्वापनि हम स्वापनि के स्वापनि किया वीपनास्तर है, जाना हो बेचन स्वी । इनमें एक वाल हो बेचानरान, आतंतर्वारण, आतंत्रिक, वाहित्यकर, प्रीवाहकर, पुरस्कार, क्षेत्रकार, क्योनुस्वास्त्र वीर सहल मुक्तिन का न्यापन कारपाहुआ है। हेन के पर पितियह को में जनका कीचना व्यवस्था है, वह निस्तय करना कीज है। पर शाना क्याप कारपा है कि वीरवाहन हो जम में हमें में मीजिंदि हैं। हें में हुए पासिनी, मान्य, प्रमाण, सामदाजन भीर मोमदेन जावि कियते ही प्रेसकरण हो मुक्ते हैं। इस्होंने मान्ये कस्य में उत्तरप्रम सामद सम्पर्ध में मान्यवन कर एक कार्यमून, उन्होंनी एंड स्वत्य क्यान्तरण भी रचना कर संक्षम पीर प्रमाल दोनों मामदों में मुस्तिम मनुवाधित किया है। तत्त्रमतिन प्रशीक्ष मर्गमक मान्य कार्या का स्वत्य किया है ने देश मान्य भी अगर दो बना ही दिवा है, किन्तु मन्यमंत्र के मान्येन दोहों को कार्युलन के कम में अपीस्त कर कुल होते हुए स्वत्य कुल स्वतिक मन्या मान्येन मान्येन कार्या कार्य कार्या कार्या

धव्यान्वासन के सेन में हेमकन में पाणिनी, मट्टोबिवीसिव बीर मट्टि का कार्य बकेने ही समान किया है। इन्होंने सूत्र वृत्ति के साथ प्रक्रिया और उराहरण मी छिव्हे हैं। संस्कृत खब्यानुशानन सात बच्यायों में और प्राप्तत खब्यानुशानन एक बच्याय में, इस प्रकार कुछ बाठ बच्यायों में बचने बच्चाम्यारी खब्यानुशासन की समान्य किया है।

संस्कृत शब्दानुशासन के उदाहरण संस्कृत इयाध्य काव्य में और प्राकृत शब्दानुशासन के उदाहरण प्राकृत इयाध्य काव्य में लिखे हैं।

संस्कृत करनानुवासन के प्रयम कथाया में २४६ तुम, वितीय में ४६०, युर्वीय में ५२६, चतुमें में ४८८, पंत्रम में ४५८, पश्च में ६५८ और स्वयम में ६६६ तुम हैं । कुछ कुमस्त्रमा १६६ है। अपन कथाया के प्रथम पास में देखाओं का विशेषण हैं विश्वा है। इस्त्र में दर्ग, त्यार है। अपनान सम्प्रयन स्वापना किस्त्र केता हुए, के, कमेरा, पोत्रपत जुलाए, शिद्ध, स्त्र, प्रयमादि विभिन्न, एव, मास्त्र, नाम्य, सम्प्र स्वेद स्वर्णाव इन पौत्रीय का प्रतिपादन किया है। विश्वास विजीयों या ११३६९ द्वारा सूर्वीपर, विराद तथा सम्बद्धा, सम्बद्धा सेते खब्दों की विद्ध प्रवर्णित की है। क्षियों का वीर सम्बद्धानमा के स्वर्णाय अपनेत्री है।

हुन में इस बरण्या में मंत्रण और सिक्यों इस दोनों कियारी बा बीम्नींका पन में विशेषण किया है। इसके कुछ पूर्व मंत्रण सीचे के है प्रमान कुछ मित्रमों के भी तमारी कहा पर शिक्षण जिस के सूत्री के परवाद पुरूत मंत्रण सिक्ये हुन पर लीट मारो है भीर बन्दा में पुरूत निकाम विशेषण के प्रमान कियारी के स्थान पर मारे के बेक्यों पर सहस्य एक एक्का-हात्मा विकास पंत्रीमा पर पात्रण मार्ग कर्मा के हैं। हुन स्थान में स्थान दिन के मान्य ही निकाम के भी भी मंत्रण सीचा मार्ग हुन मार्ग है, यह में मोर्ग मार्ग एक्यापील स्थान है। हुन हुन तम क्या हुन हिन्म प्रमान होने क्या के मार्ग में मार्ग कर स्थान में मार्ग कुछ मार्ग के मार्ग मार्ग के मार्ग मार्ग के स्थान में स्थान मार्ग के स्थान मार्ग के मार्ग मार्ग क्या है। हुन प्रकाम के मार्ग मार्ग के प्रमान में क्या मार्ग के स्थान मार्ग के मार्ग मार्ग के मार्ग मार्ग के मार्ग मार्ग के मार्ग मार्ग के प्रमान मार्ग के मार्ग मार्ग मार्ग के मार्ग मार्ग मार्ग के मार्ग मार्ग के मार्ग मार्ग मार्ग के मार्ग मार

दितीम राज्यार के प्रमानश्व में अवशेष कथ्य करों की वर्षों, दितीस पार में कारफ प्रकरण, सुरीस पार में सब-सब्द दिखान कीर चतुर्पेगाद में राजी-प्रकार प्रकरण हैं। तृतीस जम्मान के प्रमान मीर दिवीस पार में समास प्रकरण क्या तृतीस और पतुर्प पार में साह्यात प्रकरण बाता है। पतुर्प कम्मान के बारों पारों में भी सालवात अरुपण का ही विस्तवन क्रिया स्वाह । पत्रम कम्मान के पारों पारों में इन्द्रन जीर एक तम स्वतम कम्मान में तिहत प्रकरण संविधिक हैं।

ग्रह पहले ही कहा जा मुका है कि हेर में बचने पूर्वकर्ती समस्य व्याकरपवास्त्र का कम्पवन कर अपने सम्पानुसाधन को सर्वागुम्हों और विदित्तीय नार्यों का स्थापनीय प्रवास किया है। क्व यह विभार कर केमा भी वासस्वक है कि हैय में बन्ध व्याक करनी की अपनेता नमा विभिन्न के स

सर्वव्यवस्य पाणिन और होन भी कुला करने वे जात हुंता है कि होन रे पाणिन वे बूद्धा कुछ निया है, पर एव जपाया को भीतिक और नेवीन रूप में ही रूपोंने अस्तुत किया है। नियार करने वे अस्त्या होता है कि संहता के पायानुपालाओं निर्मित्ता प्रकार हे अपनी-अपनी संज्ञाओं के सांकेशिक कर स्थित हैं। यस्त्य रूपारा होने पर भी निर्मित्ता अपुरामा में नियमत है। यही हो आरण है कि तिहाँ निर्मित्य नेवास्त्य हुए, अपनी रमवार्य करन-काम माम्यरण के कर्म में मानिहत हुई। सिर्म नय सीजी नी मिलार के स्थार एक ही स्थार माम्य माम्यरण के हराम में माम्यरण है

हेमचन्द्र को सर्वत्र व्यावहारिक प्रवृत्ति है। इन्होंने स्वर तथा व्यंवत विधान संज्ञाओं का विषेचन करने के वनन्तर विभिन्त, पद, नाम और वानव संज्ञाओं का बहुत ही वैज्ञानिक निस्मण किया है। पाणिनीय व्याकरण में इस प्रकार के विषेचन का हेन में शास होते में समय बात का निरूपण दिया है। यह जिरफार में स्वत्ये वहीं विशेषात यह है कि लिया बात मों समय दात में ही विशोध कर दिया है। यह विशेषतीयरण मार दिया है। यह पर विशेष है। यह विशेष के प्रतिकृतिय के प्रतिकृति

हुम और पाणिनि की कालो में एक भीकिक बनार यह है कि हुंग प्रत्यक्षारों के बनेने में गड़ी पर है, इनकी बतायों में प्रत्याहारों का विकड़क बनाव है। वर्षमाना के कार्य में केन्द्र हो हुंग ने बता विषय किया है। वाणिनि ने प्रयाहारों कारा सत्यालों का निरूपण किया है, निवसे प्रत्याहार कम को स्थापन किये निवा गठाओं का वर्षयों मही हो चनता है। वर्ष है। का सत्याविष्य पाणिनि वीर कैनेन्द्र की समेखा चारक एवं स्थाप है।

हानिय प्रवारण में भी हम में बाबता को कामम जाने में हुए किया जो है। वृत्त मानिय में कर के कामा पर पहा की एवं के स्थान पर साम किया है। पीमित को वार्ती कार्त की शिक्षि के कियों कुछा "काप्तरणा" ?!!!!मूलका पता है। है की है वह पत कुछ को बता कर मोहें। भीमित में नियंत्रणाल्य" !!!ए! यून बाध महोन बहे और वास में यहाँ तो पर पर करने का जातुमावर किया है। हैम में भीमोती बतातें ?!पोरए कामा मूलका विभाव किया है। अब पोणित मों क्योंका हुआ में साम है है हैन के हमिता कामानिय के बेतानी हैं।

साधित ने शहीर थ के ब्राय बच् के स्वान में "बी" होने का विवान दिना है, हेर ने हागर प्राची में नह के स्वान पर "है" तर दिना है। इसका कारण वह हैन प्राचित के बढ़ी में केनत "हैं का विवास होता, है। यह बच्चे के मितन पर ने सूत्र में मी होने कार्या अपने करने करने कारण के माना वालकर क्यांगा और अपने वह स्वान पर किया विवास किया। होने के बाहि पर हम कुछ मी कोला बढ़ी है। इसके बढ़ी जह के स्वान पर किया पता है। यह किया प्रमास बच्चे के स्वान पर होता है। जब बाहें है को जायन हुट अपकार्य है। होने पता पता पता इसी की कराया प्रमास बच्चे के स्वान पर होता है। जब बाहें है को जायन हुट अपकार्य है। होने पता बीची पता की प्रकार करनाव अपना कराय है। है नहीं हैंन ने बनीरि को सर्नीरि ही नहीं मानकर काम चलावा है। यह वी हेन की छापब दृष्टि का सुबक है। ग्राणिन ने जाम की बाम् बनाने के लिले खुद का जानम किया है, पर हैम में ११४१९ बुच बारा बाम् को तीरे साम् वनाने का जन्मसन किया है।

बनना रसीमिंग में खाती, खातान और कामां और विद्वा के किये पाणिय ने बहुत डॉबर प्रमायाम निया है। क्योंने धोर देश में हमें कि एक्य है, कुन इसिंग्यू कर कामी नामा क्या मोर्थ कर ते पर खाता मीर कामान कामान कि किया। पर हैम ने रोभक बुत्त कर पीमें में, याद और माम क्या मोश्य कर क्या का सहस्य खातुन दिखाता है। हैन की यह प्रमास पर कीर समस्य बुत्त के हैं। मुर्ति बन्द की भी विश्वीक की मामित में हमें कोए सी निया है। हैन ने राभर हम्म द्वार कर कर के माम में हो में के किस करी कर की मामित की किया का मामित में हमें कोए सी निया है। हैन ने राभर हम हमार कर के मामित की में किस कर मामित के मामित की मामित

कर्पमुंका प्रिक्षण विषेत्रण से यह स्पष्ट है कि हेम में पाणिन बेनेज, जोर वाकटावन की करेका जियन कायन बीर स्पदारा है, पर यह मी हमें नहीं मुख्या चाहिए कि हम में उक्त तीनों जाकरणों से प्रमुद तामची यहण की है। पूथ्य-पार और पाणिन की नरेका हेम ने पाकटावन से बहुत कुछ वहण किया है। बेनेज के "सिंदि उपेकारणा," का प्रमार "सिंदै: स्यादायाह १११९ पर स्पष्ट है। हम ने प्रदिक्त जीर इस्ता प्रस्तव में बेनेज के बुक्त क्यों के को जनवार है।

धाक्तवायन सावरण की दीनों का प्रमास तो हैन पर दर्जाधिक है। बहुँ एक कावहरण केन तक का का संपर्धकरण दिया बाता है। सामिति में "मिरफेन्येकच्यामां" रोश!रंड, कुम्मान में "मिर क्येन करा," शिश!रं, भी राजनायन में 'मारे सम्बोधक संद्या का" रेशांर कुम दिवा है। हेन ने कहा मुक्ते स्थान पर "मारे सम्बोधेन्या स्थ्या मां 'मून विचा है। उपर्युक्त संद्या कैयाकरणों में हुम को हैन में हुम के हाथ युक्ता करने पर नवचत होता है कि हेम में शास्त्राम का समितिक मुत्तरण दिवा है।

शास्त्रावन के "तनुष्वार्यभवित्र" १११६४ का वयोषपृति सहित हैम ने "व वृष्वार्यभवित्र" ॥१११०९ में शन्दरः अनुकरण किया है। सवर्षि हेम ने वरने पूर्ववर्षी वैवाकरमों से बहुत कुछ किया है, तो भी अपनी मीछिक प्रतिमा द्वारा शव्दानुसासन में अनेक नवीनताएँ कार्य का उनका प्रवास प्रसंस्य है।

हेम स्वायमुगानन का नक्टन समाप प्राव्ह मापा का अवृत्यालन कवा है। इसमें बार पाद भी रुक्त ११९९ वृत्त है। प्रयम पाद में तर दीर क्षां क्षांव निकार, विवोध में संस्कृत क्षांव रहे के स्वत्य किया है। आहल आप में लिकार देवारी, क्षांव की स्वत्य है। अपनित ने स्वत्य की स्वत्य की

| झन्डं]                         | चैन व्याकरण साहित्य             | \$63                 |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| नाम                            | क्र्ता                          |                      |
| <b>छ</b> षुन्यास               | हैमचन्द्र के शिष्य रामवन्द्रमधी | संयत्                |
| रुषुन्यास                      | मर्मधोय                         | हेमचन्द्र कालीन      |
| म्यासो <b>द्धार</b>            | क्लकप्रम                        |                      |
| हैमलघुवृत्ति                   | काकल कायस्य                     | a                    |
| हैमबृहद्वृत्ति ढुंढिका         | सीमान्य सागर                    | हेमबन्द्र के समकालीन |
| हैमढुंढिका वृत्ति              | उदय सीमान्य                     | १५९१                 |
| हैमलघुवृत्ति दुंदिका           | मृतिसेखर                        |                      |
| हैम अवश्रार                    | <b>यनपन्त्र</b>                 |                      |
| प्राकृत दीपिका                 | हितीय हरिनद्र                   |                      |
| प्राकृत अवचूरि                 | हरिजम सूरि                      |                      |
| हैमचतुर्यंपाद वृत्ति           | हिंदय सीमान्य                   | 41.44                |
| हैम व्याकरण वीपिका             | [जिनसागर                        | १५९१                 |
| हैम व्याकरण अववृरि             | रत्नशेवर                        |                      |
| हैम दुर्गपद प्रबोध             | गानविम्छ विध्यवस्तम             | १६६१                 |
| हैम कारक सुज्यय                | श्रीप्रभमूरि                    | 1746<br>1740         |
| हैमवृत्ति                      | - and a first                   | 1700                 |
| हैम व्याकरण से सम्बद्ध अन्य ग् | 78T :                           |                      |
| नाम                            | इर्ता                           | संबत्                |
| लिंगानुशासन बृत्ति             | जयानन्द<br>-                    | und                  |
| भातुपाठ (स्वरवर्णानुक्रम)      | पुष्पमुदर                       |                      |
| त्रियारत समुज्वय               | युगरत                           | \$ <b>2</b> 66       |
| हैमविश्रम सूत्र                | गुणचन्द्र                       | 1-14                 |
| हैम विश्रम वृत्ति              | जिनम्म                          |                      |
| हैम लघुन्यास प्रशस्ति अवचूरि   | उदयचन्त्र                       |                      |
| न्यायमंजूषा                    | हेमहंच                          | १५१५                 |
| न्यायमंजूपान्यास               | 6.6-                            | ****                 |
| स्यादि शब्द समुच्चय            | बमरचन्द्र                       |                      |
| हैमकौम <u>ु</u> दी             | मेघविजय                         | १७५८                 |
| वान्यचन्द्रिका<br>-            | -                               | <b>१७</b> ६१         |
| <b>है</b> मप्रनिमा             | "<br>महेन्द्र सुतनीरसी          |                      |
| हैम लघुप्रतिया                 | विनय विवय-तपायच्छ के बापार्य    |                      |
| भिन्तु व्याकरण                 | बधुनातन                         |                      |
| 1444 041404                    | -2                              |                      |

कानुकीमुची इस अदिक (तीन महाव्याकरणों के मीदिस्तक कातन, वधीमद इद वैन व्याकरण, वार्च वनस्वामी हुव वैन व्याकरण, मुनतकों वेन व्याकरण, बीस्तत इद वेन व्याकरण, प्रयावन, इद वैन व्याकरण एवं विद्यानची हुव वेन व्याकरण के नामों की मुखना निकती है। <sup>14</sup>

कातान्त्र के मुख्युवर्षों के रचिवाता के सम्बन्ध में विवाद है", पर इतना सत्य है कि कातन्त्र रूपमाछा के रचयिता मावतेन मैनेय हैं "। यह व्याकरण साहित्य के महान् निवान् में। कातन्त्र का प्रचार प्राचीन काल में बहुत था। संस्कृत माया को परवात के साथ सीवरे में यह मामारण बहुत खहनक है। माजना में बोतारों का कोई स्वतान प्रकार महिते हैं। शीक-म्हरण के पहले पात में मामार की मामारण बहुत खहन के पहले पात में मामारण मामारण मामारण मामारण मामारण मामारण मामारण मामारण मामारण में है। इस मामारण में है। कावन के विकास मुद्दे में सिंग, बात, दिनस्तर मामारण में है। कावन के विकास मामारण मामारण मामारण मामारण में मामारण में मामारण मामारण मामारण में मामारण में मामारण मामारण

कुटकर स्तोत्रों से प्राप्त सूचना के वाघार पर निम्न जैन व्याकरण प्रंबों की वानकारी और भी प्राप्त होती है।

पाण्डबदुराम की प्रचस्ति है कबवात होता है कि १२२४ सूत्र प्रमाण 'कितानिश' नाम का 'वज्यानुसासन वाचार्य गुन-लक्ष में किया था। बहु वीत कम्यामी में विभक्त चा तथा प्रत्येक कम्याम में बार पार से। इस प्रंम पर हिस्से समलग्रह में 'क्तिनामिश' व्याकरपटियम भी किया है। वत्यप्रमाण के बगुसार वह स्थाकरण उपयोग होगा।

कत्रकृत्याचा का व्याक्तरण संस्कृत नामा में बकार्क देव महुन्ये किसा है। इस व्याक्तरण का नाम "स्वयनुसासन" है। कह्म नामा और साहित्य के सिकारों में इस क्यम का वहां क्षमान है। बाद मी यह व्याक्तरण करनी उपयोगीता के कारण केकिया है। वेतानाओं ने कहक का व्याक्त कहम मात्रा में भी किसा है। काह-आहित और क्यक-व्याक्तरण को समुद्रिवासारी करने का प्रेस जैनामानों के हैं है।

मारवेल का मतीरागा व्याक्तरण, केववराज का स्वकारिय व्याक्तरण, तमारवक के बानावर्ष रावसिक्य सूरि के शिव्य सान-सिक्त मा महत्वपूर्यण, सक्वयीयिर का शाव्यामुग्तासन, दुर्शीस्त्र का स्वव्यानुश्वासन, तमारवक्त के बानावर्ष सिवयनय के शिव्य हैसहंस विकाय का "स्वत्यार्वचिक्तर" व्याक्तरण प्रमृति वीन-व्याक्तरण-शाहित्य की व्यनूस्त्र सिर्मिय हैं।

ूर्यांतीयात्मक के मानारे देनन्य की रित्र धारकार दीना क्या कारण प्रकार हैन्यक कामाम के वित्य सहस्त्रीति मा दित्र धानांनंत, पुम्युक्त का स्वरकार्यकृत्रण मानुतात, वगरतन ने हिम्म मानुत्रन का करतनाता, कामामान हार्रित का तिमानिक्ता, प्रवासकार हार्रित का तिमानिक्ता, प्रवासकार हार्रित का तिमानिक्ता का विवास कार्यकार हार्रित का तिमानिक्ता का व्यासकार हार्रित का तिमानिक्ता का व्यासकार हार्यक्र का तिमानिक्ता का वामाण कार्यकार हार्यक्र हार्यक्र का वामाण कार्यक्र का वामाण कार्यक्र का वामाण कार्यक्रमान कार्यक्र का वामाण कार्यक्रमानकार ही है।

्त्र साम्यस्त पन्ती के सीरियक बैकाशमों ने सारकत्व माकरण पर कई देशाएँ निर्मी हैं। कुछ मित्रान ने अधिकोश के सियम रोज्योहन को हो कर माकरण का राजिया मानते हैं। मुर्चियन वीमांकल में भी करने माकरण-साहित्य की स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्

१. शब्द की अनेकानासम्बद्धा— अनेक वर्मात्मक होने के कारण स्वाद्वाद हारा शब्दों की शिद्धि पर चोर दिया । अनेतर वेवाकरण बद्ध में वाच्य-वाचक श्रम्बण को मानकर भी दोनों को स्वक्त मानते हैं। वाचक के स्प में परिवर्तन हो जाने पर भी वाच्य के स्प में कोई परिवर्तन नहीं मानते । पर बैन शाब्दिकों का मत है कि वाचक में किए, शंचा बारि का चो

864

परिवर्धन होता है, वह स्वतन्त नहीं है, किन्तु बक्त प्रमीत्मक बाह्य वस्तु के जापीन है वर्धात् जिन वर्गों से विशिष्ट वायक का प्रयोग किया जाता है, वे सब वर्ग सान्य में उन्नते हैं ।

- वैदिक शब्दों का बनुवादन करनेवाले पाक्तिय व्याकरण के पंत्रे से बुद्धाकर लोकिक माया के स्वरुप निर्मारण में अधिक-त्रिक्त सीयवार वेतेवाले शब्दानुवासरों का निर्माण कर विश्वीक माया को स्थिर या मृत न बनाकर उसकी महिन सीवला में ही शब्दापक होना ।
- पाणिनीय तन्त्रों का मन्यन कर सारमृत रत्नों को उपस्थित किया, विससे अब्येताओं के समय और अम की वचत
- उदाहरणों में उन ऐतिहासिक प्रयोगों और स्थानों के नामों को सुरक्षित रक्ता, जिनसे बाज मो देश के सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में पर्याप्त सहम्मता मिलती है तथा इतिहास की बनेक गुरिस्पी सुनक्ष सकती हैं ।
- जम साम्प्रवासिक शब्दों का सामृत्व प्रतिपादित किया, विवकी बवहेठना अन्य सम्प्रदाय गांते वैयाकरण करते ला रहे थे ।
- उदाहरणों में जैन तीर्यकरों, जैन राजाओं, जैन महामुख्यों और जैन उत्यकारों के नाम सिन्निष्ट किये तथा उक्त खन्दों की व्यव्यक्तियाँ वतकार्यों ।
- वीन वैमानरप्त बन्म को ननेन पर्यात्मक मानते हैं, सदः एक ही कब वारिस्वादि विशेष में विशेषण, विशेषण, पुस्तिका, स्वीतिका, वर्ती, कर्म, करंप बादि बनों में परिवर्शित होता हुता है। सूती कारण कम्म वनना वर्गात्मक तहा कर नायक है वक्ता वाप्य ने वेषठ व्यक्ति है बोर न नाति, किन्तु वाति व्यक्तशत्मक वात्र वात्र विशेषण क्वितात्मक विशेषण कर्म हता है। सदः एक्योर मानते की सावस्वकता नहीं। यहः "क्वा स्ताना में हो एक दो या सुद्ध व्यक्तियों का क्वान करता है।
  - जैन सम्बानुशासनों के पंचांगपूर्ण होने के कारण अनुशासन में आपत और स्पष्टता ।
  - ९. बॉनत विषय के कम विवेचन की मौक्तिकता।
  - १०. विकारों के उत्सर्ग और नपबाद वागों का निरूप ।
  - ११. विषय विवेचन में वैज्ञानिकता और मौक्तिकता का स्रतिवेस ।
  - १२. ग्रन्यनशैकी की महनीयता।
- ११, संस्कृत माथा में जैन बानानुषास्त्रों का नणनत नव वायर हुता, यन वाधिनीय न्याकरण का सांगोपांत विशेषण हो, कृता था। इतना ही नहीं, त्रानिक वससे बायार पर कावायन तथा गर्वातील में विशिष्ट नेवाकरणों ने देखातिक करेपणाएँ प्रस्तुत कर दी थीं। इस अकार वेल वेधाकरणों के समझ पाणिनि की सन्तृत्वित्यों नी समानुर्त्वित्यों भी कर्तामा थीं। समझ तेन अपाणीनों ने उन सारी सामानियों का उपयोग कर स्वयं करानुष्यावर्गों की पूर्व पूर्व स्वयानुष्टक समाव ।
- १४. चालिनीय रूपकारों ने बच्चों या बनुवालन करते प्रमान सल्यों, बांग्ली तथा जानम आदि में वो अनुवाल कराते हैं जानत करात महाने विकाद राजिया है बांग्ली प्रमान कराते हैं जानत करात महाने विकाद राजिया है। या प्रमानों करात में व्यक्ति करात मां प्रमानों करात महाने विकाद में विकाद मां प्रमानों करात कराते हैं किए कराते करात कराते हैं किए कराते करात है। विकाद में विकाद मां विकाद में विकाद में
- १५. जैनाचामों ने समयानुसारिणी अनुशासन व्यवस्था को अपनाया, फटतः उनके निवयों में सरस्ता, संक्षिपता और
- मैजानिकता का रहना। १६. संस्कृत भाषा के अनुवासन के साथ प्राकृत मात्रा का अनुवासन भी किला गया।

१७. वालय विचार, रूप विचार, सम्बन्धतंत्र और अर्थतत्त्र का विस्तेषण, व्यक्तित्त्, व्यक्तिरातन के कारण, वर्णायम, वर्णाओर, वर्णविषयम, अपिश्रृति, स्वरमन्त्रित समीकरण एवं विषयीकरण सम्बन्धी माधाविद्वान के विषयों का प्रतिपादन ।

- १८. सब्द के क्यंचित नित्यत्व और क्यंचित वनित्यत्व की मीलिक उदमावनाएँ ।
  - १९. भाषा के विशाल और विराट भाष्टार का दर्शन।
  - २०. प्रततन और नृतन नियमों का समन्वय।
  - २१. प्राचीन गणपाठ, शिक्षासूत्र, परिमाणाओं एवं सूत्रपाठ की परम्पराओं का संरक्षण ।

#### संदर्भ तालिका

- १. देखें--वोपदेव द्वारा विरचित मग्धवोध ।
- तेसँ—प्रेमी विभिनन्दन ग्रंथ के वन्तर्गत "पाइय साहित्य का सिंहावकोकन" शीर्थक निवन्य, पु॰ ४१६ तथा "पाइय भाषाओ वने साहित्य, पु॰ ५५।
- यद्यस्तिलक चम्यू की श्रुतवागर सूरि की टीका में "प्राहृतव्याकरणाधनेकवास्त्र रचना चंचुना" यह उत्लेख आया है तथा पद्माहुट की संख्यत टीका में प्राहृत सुत्राय उद्युत किये हैं।
- देखें—जैनेन्द्र महावृत्ति की डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका पृ० ७
- ५. देखें जैन-साहित्य और इतिहास के बन्तर्गत "देवनन्दि का जैनेन्द्र व्याकरण" शीर्षक निबन्ध, पृ० २७
- ६. देखें--- उपर्युक्त ग्रंथ पृ० २८-३०
- जैनेन्द्र महावृत्ति का "जैनेन्द्र शब्दानुशासन और उसके निवन्य, पु० ४३, ४४ तथा स्ट्रक्चर ऑक दि अष्टाध्यायी भूमिका पृ० १३
- ८. जैनेन्द्र महावृत्ति प्रस्तावना भाग, पृ० ४७-४८
- सूत्रस्तम्भसमृद्यूर्व प्रविक्तन् न्यासीरप्लिसिति, श्रीमद्वृत्तिकपाटसपुटवृतं न्याच्योजन् । टीकामाक-मिहादरुक्षुपितं वेनेन्द्र खब्दावर्गं, प्रासादं पृष्टु पंचवस्कुकपिदं तोपानमारीहतात् ॥—जित्तम् पद्यः
- १०. श्री पूज्यपादममलं गुणनन्दिदेवं सोमामरत्रतिपपूजितपादबुग्मम्।
- सिद्धं समुन्नतपदं वृषमं जिनेन्द्रं, सच्छव्दलक्षणमहं विनमामि वीरम् ॥ (मंगलाचरग, विन चिन्नका)
- तथा नन्दि की प्रशंसा चुरादि बातुपाठ के बन्त में —"खब्दबद्धा स वीयाद्गुण-निषि गुजनन्दिवतीशस्तुसीरुपः" शब्दबद्धाः विश्लेषण देकर की गयी है।
- ११. सिस्टम ऑफ संस्कृत ग्रामर—पैराग्राफ ३०
- १२. विशेष जानकारी के लिये देखें-जैन साहित्य और इतिहास प० १६५-१६६ ।
- १३---१४. शाकटायनीय सूत्र के अन्तिम पद्य ।
- १५. हितैषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निवदा हित-रूपसिद्धिः ।
  - वन्दो दयापाल मुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्धिनि यः प्रभावैः।
  - श्रवणवेत्मोल का ५४ वां श्विकालेल । १६. देखें—यं० गुरुपद हालदार कृत 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' प्० ४४८ ।
  - १७. अकारादिहसीमानं, /वर्णाम्नायं वितन्वता ।
    - ऋषभेणाईताद्येन स्वनामास्यातमादितः ॥
    - यत्राहेपद संदर्भाद् वर्णाम्नायः प्रतिष्ठतः।

तार्व वीमाराक्ष्य्यालाव स्त्रीतः ॥
शाधा प्रमाणी कर्ष सम्बद्धानारिकील्यः ।
सूर्व सं संस्करणा सूर्व वीमाराकीर्य ।
धूमाणी विशेषात्रा संस्कर्यक्ष स्त्राः ।
धूमाणी विशेषात्रा संस्कर्यक्ष स्त्राः ।
स्त्रामीयः संस्कर्यक्ष विशेषात्रा ॥ — स्त्राम स्त्रामा ने प्रतिकारणाः ।
स्त्रामीयः संस्कर्यक्ष । — स्त्रामीयः ।
स्त्रामीयः स्त्रामीयः ।
स्त्रामीयः स्त्रामीयः ।

## जैन कोश-साहित्य

(लै०-प्रो॰ नैमिचन्द्र जेन, एम० ए॰, ज्योतिषाचाय, आरा)

किसी भी भाषा के शब्बसमूह का रक्षण और पोषण कोश-साहित्य द्वारा ही संबय है । कोश की अहता के संबंध में बत-काया गया है—

कोशक्षण व महीपानां कोशक्षण विद्यामणि ॥

चपयोगी महानेष क्छेबस्तेन विना सवेत ॥

जिल प्रकार एवाजों या राष्ट्रों का कार्य कोश (बजाना) के बिना नहीं वक सकता है, कोश के बमान में शासन-मूच के संचालन में कोश होता है, उसी प्रकार विद्वानों को शब्दकोष के बिना वर्षप्रहम में कोश होता है। बच्दों में संकेतप्रहम की योग्यता कोशसाहित्य के डारा ही प्रतीत होती है।

यद यह मल वर्गास्वत होता है कि इस मकार के उत्पोधी और वार्वकर्गीय वारिक्ष में साम्यवाधिक मेर किन कारणों से उपलर होता है ! कोकारत व्यवस्थापित पर वीत मीड और भीषक विचारणायां की साम्यवाधिक कर कि मत्र संबंध है ! ऐसार होता में परन होई होता कि वेब स्थानमा में ब्यव्धी का क्यों किया की मंद्री होता हो और इसर व्यानाम में सम्य विज्ञी नमें में ! यह उपल का नमें मानवनाल के किने पिराक्षा धान्य करने बाता थीतन वरसमें है, न कि वैन ज्ञानाव्याओं के किए फिली निवास का चौरक। अतः कोवत्याहिक्स में साम्यवाधिक मेर विचार प्रकार संबंध है ? इस प्रकार का समामा तमान किपानियों के स्थार पर पहल ही किया वा करता है !

- १. प्रत्येक वर्षन की वपनी कुछ मान्यवाएँ होती हैं और हन मान्यवाओं के अनुसार खब्दाबंदी मी कुछ अंखों तक लाकर दायिक बातावरण से प्रमासित रहती है; बतः इन खब्दाविक्यों का वारित्वक वर्ष उस सम्प्रवास के आचार्य ही बकरत कर पाते हैं। फाउतः जैन-दर्शन के प्रकाश में सम्बंधिक वर्षों का विनेचन चैन कोशों में ही संग्रद है।
- ्. प्रत्येक वर्णन या मान्नाय में वायवस्त्रवानुवार स्वेनचें कार्यों का राज्य या कंपीकल किया जाता है। कार पूरानी या प्रत्येक कार्यात्म के निर्माणना में चाकल वहीं हो बाती। कारण जामकार को कारण उपलेखन प्रत्येक प्रत्येक कारण कर हैं है। प्रत्येक प्रत्येक कारण कर हैं है। प्रत्येक प्रत्

 अपने सस्प्रवाय में प्रयुक्त होनेवाले पारिमाणिक खब्दों की व्याख्या, संकटन और प्रतिपादन करना भी सास्प्रदामिक कोशों का एक लक्ष्य है।

४. साम्प्रतायिक विशेष में बाविष्ट व्यक्तियों के नाम, वस्तुवों के नाम तथा मौगोरिक, ऐतिहासिक एवं वागियक सन्दावित्यों के अर्यों का निकाम भी साम्प्रदायिक कोशों में ही संबव है !

५. प्रत्येक वर्ष का विक्री एक गाना के बाग भिरूप कंदर कहा है। यह माना वह प्रमुद्धान के म्यंक्यों में क्यानी माना मान वो नाती है, नात विक्रमानी के किये वंद्यक्त, मौद्धमां के किये चाकि एवं पैतन माने कीय माहक। वादा प्राप्त स्वित्तिक क्रीकारत करणे वर्षनामी में नावहत नामा के ओवाम्य भी किया हैं। यह कारण है कि पीन क्रीकारों ने संस्कृत के क्रीकारों के बाग माहक और देशी माना में भी ओवामां की प्रना भी है। तीन क्रीजनमातिक की एन्स्सी कीर्ति केवारा :—

ह्वास्वांनवाणी के जतानंत सभी प्रकार का साहित्य सीतिबण्ट हो बाता है, जतः कोषसाहित्य की रचनाएँ भी सत्यप्रवाद-पूर्व और विद्यानुवाद की पाँच सी महाविदालों में से बसर विद्या में सीम्मिन्दा हैं। बारम्य में एकादस अंगों, नतुरंशपूर्वी के माध्य, चूर्पियां, वृत्तियों एवं विभिन्न प्रकार की टीकाएँ ही कोल-साहित्य का काम करती रहीं । काठाशार में जब चूर्पियों और माध्यों के सब्दायों की वृत्तितः वानकारी न रहीं, यो सन्कावीं की बास्स्सनता प्रतीत हुईं ।

सम्बेद महत्व में तथा में तथा में तथार को किया नया, मुद्द कहूना महिन है। उन्हम्म में न मोश-माहित में सरंबय कीम मैं गामनामा ही समें प्रमोद हैं। धार्मी हैं भी पोर्चमों में प्रकेश काताओं में मोश कर स्वरूप निर्माश हुं पूछा था। संस्थाय मंत्री में मुद्दान हिम्मी में "माहित पहुंचा मात्री कर में दिन में हैं। वेदी मात्र मात्री में अन्दर्शनेयां भी मुनिया है। में तो में मात्रीक हिमार में मुक्ताम्य एक कात्रमान पूर्व मित्री मात्री के मात्री के स्वरूप में में प्रमाद में स्वरूप में मात्री के स्वरूप में स्वरूप में मात्री के स्वरूप में स्वरूप में मात्री के स्वरूप में मात्री के स्वरूप में मात्री के स्वरूप कर में हैं हिमार में स्वरूप में मात्री के स्वरूप में मात्री के स्वरूप में मात्री के स्वरूप में स्वरूप में मात्री में स्वरूप मात्री हैं हिमार महिता में स्वरूप मात्री में स्वरूप में में मात्री में मात्री में स्वरूप में मात्री में मात्री मात्र

महाविषि बानंबर के फोब विषयक तीन क्या जनकार है—नामनामा, बरेकार्वमानामा और करेकार्यमंत्रपट्ट। इर क्यां के करित्रिक्त इसके द्वारा पीटक विकासमध्या और विकासहर को ना है। विकासा काम के नीहार कोक की कीमा के सबता होते हैं कि इसके किता का साम बहुदेर, बाता काम को में दो बोर पुर कर का कराय ना । ये कुछ में। इसके मीकन्तुन के कामना में हुन्दिकारियों की 'र्श में तरंग वे कात होता है कि में मीडिड समरक्रीमाला कर की के सामें में। शोकार्युर किसारी स्थान के उसकी कामरा को नीही सहीवर में अपनक्षेत्र समरक्रीमाला कर की के सामें में। शोकार्युर किसारी स्थान केड राजनी कामरा को नीही सहीवर में आपनक्षेत्र समर्था होता है किया मार्ग कि स्थानकार देश हैं।

नाममाला के अन्त में प्राप्त होने वाले निम्न स्लोक से कवि की कीर्त "हिसन्यानकवि" के नाम से व्याप्त थी।

#### प्रमाणमण्डलस्य पूज्यपादस्य तक्षणम् । हिसन्यानकवेः काव्यं रत्नत्रयनपरिचमम् ॥

अक्लंकदेव का प्रमाणशास्त्र, पूज्यपाद का लक्षण-व्याकरणशास्त्र और डिस्टबान कवि का डिस्टबानकाव्य—ये तीनों सपूर्व रत्नत्रय हैं । बादिराज सुरिने पार्वनाय वर्षित के प्रारम्य में डिस्टबान काव्य की प्रयंसा करते हुए जिला है :—

> अने कमें दसन्धानाः सनन्तो हृदये मुहुः । वानाधनंत्रयोत्मुस्ताः कर्णस्येव प्रियाः कथम् ॥

धनंत्रय के द्वारा नहें सबे कर्नेक सन्धान-सर्थमंदशके और हदस्तर्थी वचन कार्यों को ही प्रिय क्यों क्येंसे, बब कि कर्तन के द्वारा कोई बाले बाले क्रेंसेक कर्यों के सेटक नर्नेकी बाव कर्य को प्रिय नहीं करते।

इससे स्माट है कि अब्द के वर्ष और उनके समुचित प्रयोग का बैदच्य इन्हें यूर्णतया प्राप्त था। गाममाना का अतिम स्कोक भी जन्त तथ्य का साक्षी है—

बह्माणं समुपेश्य वेदनिनदस्याबात् गुपापपरः— स्थानस्थावरमीश्वरं सुरक्ती व्यावात् स्था केस्वस् । अप्यम्मीनिष सामितं, जलनिषः व्यानोरदेवारहो, स्रक्ष्वति यंतंत्रवस्य व मिया स्वव्यः समुरीहिताः॥

करंतर के मन से पीड़िय होनर क्या बहानी के पात बातर देशों के निनाद के कन में, हिमावन परंग के स्थान में पूरे बाते महादेशनों को प्राप्त होनर, उनके मदि सम्में की मंगा की मानि के मिन से एनं बागुर में कप्ता करने वाले लिया के प्रति बागुर की गर्नमा के कन से बातर पुत्रामों के कुछ निवास बारममें की बात है। सम्में कोई शहें हाई कि महावर्षन परंग्य का स्वार्ध के उसर पुत्र बांक्शनर है।

जग्मुंका कपन की पुष्टि बादरांचीर बास्टर होंगानाकरी द्वारा विश्वित प्रद्वाचारम् प्रचम साम की प्रस्तावनों से भी होती है। बास्टर साहत ने मुचित किया है कि विलक्षित के गुरु चीरकेर त्यापी ने बस्ता टीका पु॰ ३८७ पर क्रोक्सर्य नाममाना का 'हिताचें प्रकारकें' स्कोड बद्धुत किया है। चयना टीका वन् ८१६ में समाप्त हुई मी, ब्रदः फार्यवस का समस कि ८१६ के खड़ों होना तक समस्त है।

नाममाला :---

यह छानोप्पोनी संदर्भ और सुन्दर फैनी में किया नया कोष्ठ है। इसमें व्यवहार में प्रमुख्त होनेवार्क सभी सावस्तरू पर्यावदारी स्थान है। सहस्तर्य स्थान में है। इस्तर मात्रा के सावस्तरू हमारा परिवारी स्थान पर देने में कहना पर परिवारी हमारा पर देने में कहना परिवारी हो। उन्हर का व्यवस्तर प्राप्त की इस्तर्य हमारा पर देने में कहना परिवारी हो। इन्हर का व्यवस्तर प्राप्त की इस्तर्य हमारा परिवारी हमारा परिवारी हमारा परिवारी हमारा पर देने हमारा पर देने हमारा पर परिवारी का व्यवस्तर हमारा पर प्राप्त की स्थानी हमारा किया हमारा पर हमारा पर परिवारी हमारा परिवारी हमारा की हो। यहां हो स्थानी हमारा हमारा

हस कोव पर बमरकीर्ति का बाध्य मी विकासन है। बमरकीर्ति का समय १५ वीं बढी बाना गया है। स्कृति नाममाका सुर वसरत शब्दों की ब्यूप्तिपत्ती कारियत की हैं। इन ब्यूप्तिपत्तों से बब्दों का सांस्कृतिक र्रतिहास प्रस्तुत करने में बढी सतायता निकेता।

अनेकार्थ-नाममाला और अनेकार्थ-निघण्ट:--

ं अनेकार्य-नाममाला में एक शब्द के ननेक नयों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें कुल '४६ पया है जीर नगर, वज, अंदर, व्यर, ब्राह्म, वन्तन, वज्द, जर्क, इंडी, कटजी, कम्बु, केजन, कीलाल, केक्स,—कोटि, और प्रमृति दी धानों के नगत क्यों का संकल्त फिया गया है। गंगकाव्यक्त के प्रचाल की ये केला

गम्भीरं हचिरं चित्रं विस्तीर्णायं प्रसापकम् ।

शान्दं मनाक् प्रवक्ष्यामि कवीनां हितकाम्यया ॥

कवियों की हितकामना की दृष्टि से सम्भीर , सुन्दर, विचित्र और खापक क्षमें को प्रकट करनेवाले कतिपय खब्दों का निकाम करता हैं।

बत्तेकार्य निमन्दु में २६८ वर्ज्यों के विनिश्व वर्षों का संकल्पन किया गया है। रचना सैती की दृष्टि से यह कोस सामारण स्वर का है। इसकी क्लोक संस्ता १९४ है। एक-एक सब्द के टीन-तीन चार-चार जम्में बरासाये परे हैं। स्वेतकार्य निमन्द् पर कारतीति का माम्ब मार्की है।

पाइअलच्छी-नाममालाः—

प्राह्त नावा में भी वल्लोबों की रचना बेतावारों ने की है। विभागनिवह, वीराव, देशरब, होग, वन्ताव और हेतपबड़ के नाम इस दिशा में गोरज के साथ किने नाते हैं। स्वित बाद वर्ष्युक्त सनी पीर्वाकाओं की रपनाएँ वरवव्य महीं है, मुक्ते नागीली पान सुनता मिलती है, वो भी सहान किने की पान नामानी प्राह्म नावाके किये एक बच्चा स्वीत है। साहाले में पूर्व में के बन में बच्ची प्रश्नित निम्मकार दी है—

विक्कमकालस्य गए, वतकातीसुत्तरे सहस्वमिम । मानवरित्वादीए कृतिए मसस्वेदीम ॥ वारानवरीए परिद्ध्यूल मम्पेटिकाए व्रणवन्त्रे । कल्ले कृषिष्ट्ध्विहितीए; 'सुन्दरी' नामधिक्वाए ॥ कश्मो वंधवणिकता कुसलति प्रयाण संतिपावष्णा । नामक्षि करस कमतो तेमेसा विरक्ष्मा देखी ॥ कम्मेसु वे रसक्ता तद्दा कहीह वक्सन्ति । ते रूप मण रहवा रमंत हिकस सहितकार्या ॥

मनपाल कवि का उल्लेख कवि हेमचन ने "विविधान विन्तामित्र" की स्वीपत टीका में "व्यूत्पत्तिर्यनपालतः" कहंकर किया है। अतः यह सिद्ध है कि कोषकार मनपाल, हेमचन के समय तक प्रातित एक वर्षन कर प्रदेत से हो।

हमके पिया का नाम करेरेन था। वे कारणपोशीय बाहुम दे। इनका नूक निरास स्थान फेकार नामक प्रान्त था। ये मार्गीतिक के मिलित वादा करोंदे में नाम दे । इनके दिवा के क्या वर्षीत्वकों दे । बाती बादु बीठ वाने पर दे महेन्द्र-पूरि के निकट केन मार्ग में प्रीक्षित हुए दे । हस्त्रीं बाद मार्ग में बेली के क्रोच पर करी हुई रोक की हस्याय था। वैन होने के जरपान ही पत्पाक ने पात्रकणकी-मानमात्रांकी एक्या वी

यह पवस्त कोश है, हसमें कुछ २०५ गामाएँ और ९९८ कवों के पत्रीय संग्रहीत हैं। इस कोश में संस्कृत व्यूप्तियों से विद्य प्राष्ट्र गायर तथा देशों सब्द, इन सेनों प्रकार के सब्यों का संक्रम्त किया गया है। क्याहण्य के किये प्रमार के पत्रीय-सानी कहाँ को विद्या जागा है।

> कुरलंबुवा रसाऊ निया भस्ता व महुबरा बक्तियो । इरिंदिरा दुरेहा धुबंशाया खण्यसा भन्ता ॥११॥

करं — मुल्लंबुन, रहाक, निम, पराय, महुनर, माल, इंसिंटर, दुरेड, मुक्यान, प्रमान और मनर में ११ नार फ्रमर के हैं। इन म्यारह धानों में कुल्लंबुन, रहाक, महल, इंसिंडर और मुक्यान में गोप सम नेत्री है। मों शे कुल्लंबुन की म्यूपति पुमन्यम और रहाक भी रहामुन की वा सकती है भीर पुमन्यम का गर्य मी पुमरत का पान करने साथ। प्रमार होगा, किन्दु में होनों सब्द केवी हैं।

मुन्दर सब के प्रतिकाशिक्षों में भी कहाँ का स्पेत किया है। यह भी देवी करा है। यह कोश में कुछ ऐसे भी देवी सब सामें हैं, दिनका अमेश मान से कितमानमां में होता है। उच्छाएन के किने करवा या नाक के अपनीपतां में यह मन्दर कहा बाद मान है। कनामा में नाम में सामानी के माने में हम सब कर अपनी होता है। होती अवराज़ मन पताने में माने सब में मुंतर खान का अमेश निवास चाह है। यह काद समामा, मोनपूरी और खड़ी मोशी कर तीनों में मूल्य होता है। इस प्रवाद कर होता में में नहरे होते की एक पताने हैं। कित सामान मोनपूरी कीए खड़ी मोशी कर तीनों में मूल्य होता है।

हस कोश के बन्ता में स्त्यामों के वर्ष बतावास नम हैं। इर प्रत्यम को स्वकावसूचक बीर हरू, इन, बात प्रत्य को सत्वर्षक बताया गया है। इस तरक कोशकार ने इसे सबी प्रकार से उत्योगी बनाने का उत्त्यम किया है।

पास्त्रप्रकारी-नामराजा के बरायन कीकारों में कात्रकानुवार ट्रेस्प्य का नाम बाता है। इस्त्र वस्य महस्यवार दे १० मीत विकारनिष्य कोम में सिता पूर्वका स्पर में क्षित्र केला हैंगा (१९०५ में कार्यक्री प्राचना की रावि में हुआ पा। इस्त्री हैंगा पास्त्र में प्राचन की प्रतास मान पास्त्रियों में मान प्रतास व्यवस्था मान पास्त्रियों की पास्त्र मान प्रतास की प्रतास प्रतास केला मान प्रतास की राविता मान प्रतास मान प्रतास की मान प्रतास की प्रतास

संस्कृत के उपलब्ध समस्त केनकोब-साहित्व में बिश्यान विन्तानिष ही एक ऐहा कोव है, विसमें जैतरा पूर्णरूप संस्कृत के उपलब्ध समस्त केनकोब-साहित्व में बाता प्रतिकृत के साहा कि साहा के साहा कि साहा

नीनंतुः अनिरायानं शुरकीटो सहितंत ।
पुरकारत्वानं शेर्यस्यः शिकताः अपनी जन्यः ॥
पुरकारत्वानं शेर्यस्यः गिकताः अपनी जन्यः ॥
प्रवादः पुरक्ताः सुद्धः ।
पुरत्याः पर्यप्तः पिकृत्यः सुद्धः ।
पुरत्याः पर्यप्तः प्रित्यं ।
प्रवादः पर्यप्तः प्रविक्तः पर्यप्तः पर्यप्तः ।
पुरत्याः पर्यप्तः ।
प्रवादः पर्यप्तः पर्यप्तः ।
प्रवादः ।
प्रवादः

कृपि, मीकंतु, सुरकीट, पुकक, वयुक्ति, चीक्छ, काय्कीट, युव, वयुव्य, किवुक्त, कुष्तू मृत्वता, गय्यूपरी, शिकी, सरवप कर्तीक्स, जातोक, वयुक, वर्तीक, वरवर्षी, मृत्यस्कोट, अधियमंत्रकी, सृत्तित, कम्यु, संस, सारित, विरोक्षा, पोस्तावर्स, सृहकम्यन, शंसनक, सुरक्त, वर्ष्युक, करेंद्र, हिरण, प्यास्थिक, वरायट,दुर्गीय और शीर्षकीय ने शीत्रिय पीवीचे पर्यास्याची है।

उद्धारोह करते बर प्रतीत होगा कि इस प्रकार के वर्गाववाची कवाँ का कबन किसी भी कोट में नहीं किया गया है। आपार्य हेनचार की नाह करावन मीरिकारा है कि पहाँचे मुस्काच्य में नह बीर स्वावरिक्त पर्याचनारी कवाँ का हतने विस्तार के साव प्रतिपादन किया है। संख्या पाणा के किसी भी कीड़ में हनने पर्याचवाची कवाँ का बनावेच का ही निजा।

इस रचनवरोंच में हुन्छ कः काम्ब है। प्रचम देवाधिदेव नाम का काब्य है, इसमें ८६ तय है। विशीध देवकाब्य है, इसमें २५० वर्ष हैं। तृतीध मार्थकाम्ब में ५८८ पढ़, जादुर्व मुक्तिकास्य में ४३३ पढ़, पंचम मारककाम्ब में ७ पद्य एवं पळ झामान्य काब्य में ८०८ पद्य हैं। इस नकार कुछ १५२२, करीक दस कोच में हैं। हेचपत्र में बार ममें ही हस्, मीरिक बौर मिक्र कर्मों के व्यविकासी चल्य विकार की महिता की है। कसीन क्यान्य है—

> य्युत्पत्ति रहिताः धव्या सदा वासय्वस्थायः । योगो प्रवयः स तु गृष क्रिया सम्बन्ध संभवः ॥ गृगतो नीटकण्ठासाः क्रियातः स्वय्टसक्रिमाः ।

ब्यूप्तिरिप्रीहर करूर कर कहतारे हैं, जैसे बासक्य स्थारि । विन सब्दोंके प्रकृति प्रत्यमें सर्वानुमन्त होता है, वे वीनिक सहतारे हैं । यह योग गुण, किया जीर सन्य सन्वयों के कारण होता है । गुण के सन्वय के कारण विन सर्वों का व्यवहार होता है, वे नीकर्कट, वितर्कट, कारुक्ट प्रमृति हैं । किया का योग विन क्यों में पहता है, वे सबस स्थार, पियाज सारि हैं ।

हाता है, व नाश्यक, जाताक कर करा है। पान्या का बार में क्या में क्या में क्या के का का का है। हतर सावाय में स्वलामिमान, क्यावनकामान, कामैकारकामान, बोजमोनकामान, पान्यकामान, बाह्यसहस्मान प्रातिसम्बन्ध, लाजपानियिमान एवं क्यावनकामान को बहुत किया बगा है और हत्तीं सम्बन्धों के अनुसार पर्यात सब्दों का क्या दिवा है। इसके प्रवात क्याया अप्रातिकाय पर्याचों का प्रतिपादन किया है।

स्त कोच में निम्म मीलिकताएँ जोर भी जरकन होती हैं। सबसे पहली मीकिकता हो यह है है देगफर ने मी समेत्र के समार स्वत्योग से समेत्र कार्यकानी खर्दी के समारे का स्थित किया है, किन्तु स्त सिमार "मिकिस्या तेने स स्वत्यालामी" के मुक्ति कार्यकार कों क्यों को स्वत्य किया कार्य है भी अर्थ सम्प्रदास में अर्थित हैं। वीद परिमापक व्यवी से इतता, प्रित्यका, बनु, प्राचिनी एवं मिमा कर्दों को या एक्टे समार क्या क्यों से बोह के में सामी कार्य कार्य सामस झर्दों में सर, एसम, प्राचीत, एस दिवा कर्दों को या इनके समार क्या कर्दों को या है को से परिपापक स्वार कर् कर्ता है। मोरी के प्रविद्यानी बना के किसे दिवा कर्दों के सा इनके स्वार क्यों होने स्वार स्वारमा, विवयम्, चित्तप्रमायिनी वादि सब्द बनते हैं। निम का समानार्थक परिसह मी है, किन्तु निस प्रकार सिक्काना शब्द प्रहम किया नाता है, उस प्रकार शिक्परियह नहीं। यद कवि सम्बदाव में यह शब्द स्कृत नहीं किया नया है।

क्क जापभी गीरी क्या में बह, पाना महीन क्या मोली पर गोरीमर, गोरीमर गीरीम मारि विकास करार मतते हैं, विता मार गोरीमर क्या मिल का मान्य है, का बहार क्या है का मही है। साथीं क्यावामी गारा करने में रामा मोकर गिरीमरक क्या मान मोले हैं, जो भी करि कामार में हर क्या भी मीरिक्त हैं। है जे के हिए किया के नहीं माह मोहे हैं, है स्पाप्त में मारी मीरिक्त मारी विकेशानों को बताबार है जा किया में मारिक्त की मीरिक्त की स्थापनारी मार समय बतान गारी है

हुवर्ध गीनिकता एक कोश भी नह है कि एक्स करने देरे के बन बारे है वो बन सोशो में नहीं निक्री । साराजी स में सुकर के व्यक्तियाओं पुस्तक के प्रतिकार के प्

हुनचन्द्र ने बन्दे इस सक्का कीय में बिन कक्षों का सक्का किया है, उन्दर प्राक्त करफब और रेसी माना के सन्दों का मूर्चात प्रमान जीवत होता है। बनेक सब्द तो बासूनिक माधाओं में भी विवक्तांमें पतते हैं। | उदाहरण के जिसे प्रस् सब्द उक्कृत किये बाते हैं —

- (१) पोक्तिका (११६२) गुजराती में पोणी, ब्रजमापा में पोनी ।
- (२) मोदको लडुकरच (शेप ३।६४)—हिन्दी में लड्डू, गुजराती में लाडु ।
- (३) चोटी (३।३३१)—हिन्दी-बोटी, गुजरावी-बोमी।
- (४) समीकन्दुकर्गेन्द्रकी (१।३५३)-हिन्दी में गेन्द्र, ब्रवभाषा में पेंद ।
   (५) हेरिको गढ पुन्य (१।३९७) ब्रवभाषा हेर या हेरता-देसता, गुजराती हेर ।
- (५) हेरिको गढ पुन्य (३।३९७) त्रवभाषा हेर या हेरला-देवना, गुजराती हेर ।
   (५) तरवारि (३।४४६) त्रवभाषा में तरवार, राजस्थानी में तत्वार तथा गुजराती में तरवार ।
- (६) वरवार (११००६) प्रजनाया न तरवार, राजस्यान न वर्ष (७) जनली निर्जल (४।१९) प्रजमाया में जनल, हिन्दी में जनल।
- (८) सुरगातु सन्धिकास्याद् गूबमार्गोमुबोञ्चरे(३१५१) बबसाया, हिन्दी तथा गुबराती तीनो में सुरत ।
- (९) निश्चेणीत्विधरोहणी (४।७८) बजनाया नसेनी, गुजराती नीसरणी।
- (१०) वालनीतितव ४)८४ वज राजस्थानी व नुजराती में चालनी, हिन्दी में चलनी या छलनी।
- (११) पेंद्रास्थानम्बून्या (भा८१) राजस्वानी पेटी, गुजराती पेटी चेटो तथा जनमाया में पिटारी, पेटी । तपर्युक्त निवेचन से स्पट है कि हेमचन्द्र की शब्दावरों देशीयाथा की ओर किनेच कुकी हुई है ।

अभियानिक्तामणि एक वर्षाणूर्य कोश्र है । इसके अध्यस्त्र से संस्कृत शाया के पाण्डिय के साय-साय भागा के नवे मोध की जानकारी, भी आप्त हो सकती है ।

### अनेकाश्चसगृहनामकोश —

अनिधानिकतामीन में हेमकर ने एक छन्द के करेड पर्योक्ताची छन्द सहावार हैं और इस कोध में एक नन के वर्तक अर्थों का डक्कन किया है। इसकी बैंती यो अनिधान कितामीन की ही है। इसमें बात करूद है। प्रचन एक्चर काय्य में १६० क्लोक, क्षितीय क्षित्यर काय्य में ६०८॥ क्लोक, तुर्वीय दिस्तर काष्ट्र में ८१९॥ क्लोक, चतुर्व पहुंचरकायः में १६० क्लोक, क्षितीय क्षित्यर काय्य में ६०८॥ क्लोक, तुर्वीय दिस्तर काष्ट्र में ८१९॥ क्लोक, चतुर्व पहुंचरकायः में

द्वितीय

३५९ स्लोक, पंचम पंचरवरकाण्ड में ५७, बस्ट बर्ट्स्वरकाण्ड में ७ स्लोक एवं सप्तम कव्ययकाण्ड में ६८ स्लोक हैं। कुछ १९३१ स्लोक हैं।

हेमचन्द्र के इस कोश का मेरिनीकोश और विश्वप्रकाश-कोश पर बहुत प्रभाव पड़ा है । निघन्टरोप:---

यह पराराजिकोय है। इसमें भी का बाज्य हैं। जमन युष्ठ काव्य में १८१ लोक, दितीय गुम्फाव्य में १८५ लोक, तृतीय जातालय में ४४ लोक, खुर्ण शाकराज्य में ३४ लोक, पंचा तृषकाय्य में १७ लोक जीर गठ प्राचकाय्य में १५ सोक हैं। तमात निष्यु में कुळ १९६ लोक हैं। इस कोच भी नेयक सारथ के जिये जातांपक उपयोगिता है। लोकार्य-संख्य की दीना के बारिय में श्री कड़ा गया है—

> शास्त्राणिबीक्य शतको, धनवन्तरि निर्मितं निषक्टुं च । छिमानुशासनानि च कियतेनेकावंटीकेयम ॥

सपाँदि निषयु जिसने के समय हेनचन के समझ बनक्तारि निषयु, राजकोश निषयु, सरस्तृती निषयु सोबीक्षिकोश विकास थे। हेनचन्न ने स्त सभी कोशों का सम्यन कर एक नया निष्यु तैयार किया है, इस कोश को साकटर मालहर ने मेर जनस्तिकिया (Botanical Dictonary) माना है'।

#### देशीनासमाला:---

998

> षे क्रम्बणे व सिद्धा च पसिद्धा स्परुवाहिह्यूचेतु ॥ च य ग्राच क्ष्म्बणा सत्ति संभवा ते वह निवदा ॥१-२।) देसविकेससपिद्धिक भव्यमाणा वर्णाया हृति ॥ तम्हा वर्णाद्याद्दव्यस्ट्ट भासाविकेसको देसी ॥

को शब्द म तो ब्याइएए हे ब्यूपादित हैं बीर न संस्कृत कोशों में निषद है, तथा स्थामा शक्ति के हारा मी विश्वा बये प्रसिद्ध तहीं है, ऐसे वार्कों का इंक्सन इस रेसी नाममाल में निया या रहा है। बेसी वस्तों में सही बहुएएट, विदर्भ, बाफीर बादि प्रसेशों में प्रविच्छ बार्कों का संकलन मी नहीं स्थासना थाहिले। यह रेसिटियर में प्रपत्तित स्थास कर है कर उनका संस्कृत संपन नहीं। बहुएस नार्तास्थाल से प्रमणित माहत थाया के बस्त ही देशी बस्त हैं।

इस प्रकार हेमचन्द्र ने देशी वार्ट्सों का वाधव प्रकट कर बस्युत्पादित प्राकृत सब्दों के संकलन की प्रतिमा की है। पर इसमें उपर्युक्त तीनों ही प्रकार के कुछ १९७८ वार्ट्स संकठित हैं<sup>दर</sup>।

तत्सम शब्द १०० | गामित तद्भव १८५० | संबय गुक्त तद्भव ५२८ | सब्युत्पादित प्राक्टत शब्द १५०० == १९७८ इस कोश्र में जदाहरण के किये ऐश्री बनेक गावाएँ उद्धत की गयी हैं जिनमें मुक्त में प्रयुक्त खब्दों को तपस्थित किया गया

है इन गायाओं का साहित्यक महत्व मी कन नहीं है। कियती ही मामाओं में विराहित्यों की विराहित्यों की विराहित्यों की

वर्णक्रम से लिले गये इस कोख में बाठ बच्चाय हैं और कुल ७८३ गायाएँ हैं । चनपाल कवि की 'पाइस्रलच्छी-नाममाला' प्राकृत के आरम्भिक बम्चासियों के लिये है, किन्तु यह नाममाला औड़ बिहानों के किये थी उपयोगी है।

देशी नाममाला में मराठी<sup>15</sup>, कबड़<sup>17</sup>, गुजराती और बजभाषा में प्रचलित अनेक खब्द मिलते हैं। अवसी भाषा में भी नामंगाला में प्रयुक्त अनेक शब्द व्यवहृत हुए हैं । वहां योड़े से खब्दों की साहिका दी वा रही है ।

194

- (१) उल्ली तया उद्दाणा चुल्डीइ १।८७—राजस्थानी चल्डा, गुजराती वस्ते।
- (२) उत्पत्ना परिवर्तनम् १।९३--हिन्दी सही बोटी उपल, बजराती उपल।
- (३) उल्लूटं मिय्या १।७९—अजभाषा उत्तट, राजस्थानी उत्तट, गुजराती उत्तटं।
- (४) उडिदोमायमान्यम १।९८, ब्रवसाया उट्ट, मोजपूरी उरिद, सहीबोली उट्ट, गजराती उढद और राजस्थानी उटिट ।
- (५) बोरदनम् उत्तरीयम् १।१५५, सहीदोली, राजस्यानी और गजराती में बोदनी ।
- (६) खद्बा लिनः २।६६—खदीबोली खाड़ी, भोजपुरी खब्बा, गुजराती लाढ़ी, ग्रवमाचा खब्बा, गरहा । (७) खडक्की लघडारम २।७१--लडीबोकी चिडकी, बजभावा चिडकी, भोजपरी चिरकी ।
- (८) खटिटको शौनिक: २।७०-- बजभाषा में सटिक, भोजपूरी में साटके, गजराती में साटकी ।
- (९) खाइया परिला २।७३--- सहीबोली में खाई. राजस्थानी , गजराती और मोजपरी में भी आई प्रवस्त होता है।
- (१०) खंलहबं रिक्तं २।७१-खाठी-मोजपुरी, बजमाया, राजस्यानी और गुजराती में इसी अर्थ में प्रयुक्त है। (११) छलिओ छडस्को छप्पण्यो—इत्येते ययो उपि विदग्धार्याः ३।२४—अबभाषा में छलिया बोखेबाव के अप में, मोजपरी
  - में उस प्रेमी के वर्ष में जो प्रेमिका की वंचना करता है।
- (१२) छल्छीत्वक ३।२४ सडीबोछी में छाछ ।
- (१३) छडा विद्युत् ३-२४—सङ्गियोधी में छटा, राजस्थानी में छडा । (१४) छासी तकम ३।२६-अजभाषा, मोजपूरी बीर खड़ीबोली में छाछ।
- (१५) छेंडी लब्दस्था ३।३१-बजनावा में छेंड़ी सन्द इसी वर्ष में प्रयुक्त होता है। (१६) छेलबी छावः ३।३२-भोजपुरी और वजभाषा में छेर।
- (१७) जोण्यक्तिया जोबारी ३।५०—यजनाया में जुनरी, जुनरी, राजस्वानी और मोजपूरी में भी जुगरी और जुनरी प्रयक्त होते है।
- (१८) झडी निरन्तर वृष्टि: ३)५३— प्रवसाया, राजस्थानी और शेखपुरी इन तीनों भाषाओं में सही शब्द इसी अर्थ में प्रयक्त है।
- (१९) डालीसाला ४।९—सदीबोली, कनमामा, राजस्थानी और गुजराती में अली खब्द इसी वर्ग में प्रयुक्त होता है। (२०) डोला शिविका—४१११ सडीबोठी. राजस्थानी और गुबराती में भी इसी वर्ष में डोला।
- (२१) देंका क्पतूला ४।१७ भोजपुरी में इसी जर्व में डेंका।
- (२२) डॅकी बलाका ४।१५ मोजपरी में मान कटने के लिये प्रयक्त डेंकी !
- (२३) णहरी क्षरिका ४।२० क्रजमाया में नासून काटनेवाकी नहती, मोकपूरी में नहरती और सड़ीवोली में नेहरती। (२४) णीसमित्रा निःश्रेमी । क प्रत्यसभावे गीसगीत्ययि ४४४३—क्वमाया में नसेनी खब्द इसी वर्ष में आया है।
- कुछ ऐसे शब्द भी इस कोस में है, जिनके समक्ष्य जन्म किसी मात्रा में उन वर्षों को अभिव्यक्त करनेवाले सब्द नही मिलेंगें! उदाहरण के किये विज्वों (३१९) सब्द जिपटी या चपटी नाक के किये, अञ्झेली (११७) सब्द दूध देनेवाली गाय के लिये, जंगा (३१४०) गोजरमूमि ( Pasture land ) के लिये, जण्णाण (११७) खब्द विवाह के समय वरपक्ष की और से ममु को दी जानेवाली मेंट के लिये, बंगुट्टी (११६) खब्द सिरणुत्वी के लिये और 'बनुविज्वज' शब्द जिसकी सेवा सूश्रुपा की जाती हैं, उसके किये आया है। प्राकृत माना के साम अन्य प्रावेधिक भाषाओं जीर वोस्थि के सन्दों को अवगत ईस की पत्तिमाँ लगी रहती है, यह हिस्सा पश्जों के चारे के काम में जाता है। इस अंगालिय शब्द से राजस्थानी और मोजपुरी इन दोनों बोलियों में अंगील या अंगरी खब्द बावा है । इस खब्द का अर्थ थी बही है, जो बंगालिय का है । हिन्दी के अनेक शब्दों का जिनकी ब्युत्पत्ति बाब सन्दिन्य है, इस देशी नाममाध्य के सब्दों से संबंध जोड़ा वा सकता है ।

विश्वलोचनकोशः---

१९६

श्रीघरसेन ने इस कोश की रचना की है। इसका दूसरा नाम मुक्ताविक्कोश की है। कोश भी प्रशस्ति" के अनुसार इनके गुरु का नाम मुनिसेन था, ये सेन संघ के आचार्य थे। इन्हें कवि और नैयायिक कहा गया है। श्रीधरसेन जाता कारवें के पारगामी और बढ़े-बढ़े राजाओं हारा मान्य वे । सुन्दर गणि ने अपने धातुरस्नाकर में विश्वटोचनकोश के उद्धरण दिखे<sup>त</sup> है और बातु रत्नाकर का रचनाकाल ई० १६२४ है, बढ़: शीवरछेन का समय ई० १६२४ के पहले बबस्य है। विक्रमोबंसीय पर रंगनाय <sup>19</sup> ने ई॰ १६५६ में टीका लिखी है। इस टीका में विस्वकोचनकोस का उस्लेख किया गया है। वहा यह सरव है कि विश्वलोचन की रचना १६ वीं शताब्दी के पूर्व हुई होगी। शैली की दिख्य से विश्वलोचनकोश पर क्षेत्र. विश्वप्रकाश और मेदिनी इन तीनों कोखों का प्रमाव स्पष्ट स्वित होता है। विश्वप्रकाश का रचनाकास है। ११०५ मेदिनी का समय इसके कुछ वर्ष परचात् अर्थात् १२ वीं शती का उत्तराई बीर हेम का १२ वीं शती का उत्तराई है। अतः विश्वलोचन कोश का समय १३ वीं शती का उत्तरार्थ या १४ वीं का प्रवीर्य मानना तचित होगा16।

इस कोश में २४५३ क्लोक हैं। स्वरवर्ग और ककार वादि के वर्गक्रम से शब्दों का संकलन किया गया है। इस कोश की विशेषता के संबंध में इसके संपादक श्री नन्दकाल दानों ने किया है " "संस्कृत में कई नानार्य-कोश हैं, परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं, कोई भी इतना वहा और इतने विषक वर्षों को वतनाने वाना नहीं है । इसमें एक-एक शब्द को जितने क्षर्यों का वाचक बदलाया है, दूसरों में प्राय: इससे कम ही बदलाया है। उदाहरण के लिये एक रुवक शब्द को लीजिये-अहाँ अमर में इसके चार व मेदिनी में दस अर्थ बतलाये गये हैं, यहाँ इसमें १२ अर्थ बतलाये गये हैं, यही इस कोश की विशेषता है"

जपर्यक्त प्रसिद्ध कोश साहित्य के अतिरिक्त कुछ ऐसे बन्यों की सूचना मिलती है जिनकी प्रतियाँ समझ न होने के कारण साधारण परिचय ही दिया जा सकता है।

एकाक्षर-नाममाला नाम की चार रचनाएँ उपलब्ध हैं। एक ज़ित के रचयिता जिनदत्त सरि के शिष्य समरसन्द्र हैं. इसमें एक-एक अक्षर का वर्णमाला कम से अर्थ बतलाया गया है। इसरी विश्वशम्भ द्वारा ११५ पर्यों में रिवत है। शीसरी कृति राजशेखर के शिष्य स्थानैकास द्वारा रचित है। इसमें केवल ५० पद्य हैं। वर्णमाला कम से एक-एक वर्ण का प्रयक्त प्रयक्त सर्थ वतलाया गया है । चौयी कृति घनंजय की नाममाला के अमरकोर्ति कृत भाष्य के साथ प्रकाशित है । इसमें कृष्ठ १९ स्लोक हैं। रचना साधारण है, स्वरविधिप्ट एक-एक अक्षर का प्यक-पृथक अब बतलाया गया है। यथा-- "शं शुभे शाद शोभायां की शबने स नियाकरे" 'अर्थात 'सं' सभाय, 'सा' योभाय में, 'सी' समन अर्थ में और 'सु' चन्द्रमा के अर्थ में प्रयुक्त होता है । इन कोशों के अतिरिक्त पुरुषोत्तम देव कृत त्रिकाण्डरोष, हारावली और एकाक्षरकोख के भी उल्लेख मिलते हैं। ये रचनाएँ अनुपलव्य हैं।

राजचन्त्र का देव्यनिदेश-निवय्द और विमलसूरि का देश्यशब्द-समुच्चय भी महत्वपूर्ण हैं। सं० १६४० में विमलसूरि ने देशीनाममाला के शब्दों का सार लेकर अकाराधिकम से 'देशनिदेश-निषक्ष' की रचना की है। पुण्यरलसूरि का हयस रकोस असमकृषि का नानार्यकोश, रामचन्द्र का नानार्यसंत्रह एवं हर्षकीित की नाममान्त्र की रावना श्री उपयोगी कोशों में की जा सकती है । तपायच्छ के आचार्य सुरवन्द्र के विज्य भानुचन्द्र ने नामसंबहकोश की रचना की है । हर्यकीर्ति सूरि की लघुनाम-माला भी भाषा और साहित्य के बच्चेताओं के लिये उपयोगी है।

शुब्दप्रभेद नाममाला या शन्दमेद प्रकाश की रचना वीद्धधर्मावरुम्बी महेश्वर ने की है। इस कोश का नाम "विश्व-प्रकाश" भी है। इसकी वृत्ति सं० १६५४ में चिनविमल ने लिखी है। यह खरतरमच्छ के बाचार्य भानुकेस के शिष्य ये। सापकीति उपाध्याय के शिष्य सामु सुन्दरगणि ने शब्द रत्नाकर की रचना की है। इस कोश्र में छः काण्ड और १०११ स्लोक हैं। अभिधानिबन्तामणि के पूरक के रूप में संबत् १४३३ में जिनदेव सूरि ने क्षिठोंच्छ-नाममाला की रचना १४० पद्यों में की है। इस रचना में अनेक प्रवस्तित श्रव्दों का संकटन किया गया है, जिनका बस्तित्व बाब भी छोकमापाओं की शब्दावकी में मिलता है।

धनमित्र के नाम से एक निमण्डु की रचना भी मिलती हैं। वनेकार्य नाम के एक कोश की सूचना मदनपराजय के कर्ता के नाम पर भी उपलब्ध होती है। इन मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त अमरकोश की कई जैन टीकारां भी उपलब्ध हैं। अश्वघरााकी अमरकोश की किमाकलाप टीका महत्वपूर्ण है।

सक्तर और प्राह्म माना के फोशों के मीतिस्ता संतामार्थी ने काम हिन्दी सादि मानाओं में भी कोशों को रचना से में हैं। सीचें बतारांती सात ने सबत् (१६० में विकासकारी के दिन सम्में किन करोजसात के स्मृतेन के हिन्दी मामपात स में रचना मी है। पत्र रचना का सापार स्वस्त्रीत करक की सामसात है। पर हतना स्वत्र है कि यह मामपात का पायन्त्र कनुतार नहीं है। किंदे ने स्वत्र कोश सभी का जायन्त्र कर देशे स्वत्रीत्म कारों से में प्रस्तुत है। किंद १६० विद्यानी के नानों का सुन्दर सकाम किया पाय है। स्वाहरण के किंदे स्वंत, ब्राग और चरित के नाम उन्हत किंदों

दर्शन के पर्यावाभी— वरक्ष विकोकति देखती, अवश्येकति दृष्णाव ।
कल्पन दृष्ण तिरक्षव वृत्तीक, विव्यवीत पहर्षिद्र माठ ॥४०॥
कान के पर्यावाभी— कार्निक के पर्यावाभी— सक्य मारित को पर्यावाभी— सक्य मारित को पर्यावाभी—

इस रचना में कुछ १७५ पद्य है ! हिन्दी के बन्यासियों के छिये इसका कम्पयन अस्पन्त कामदायक दिख होगा । जैन्याबळकोडान्साहित्य की स्वयत्तविकार्या :--

कंपनापार्य ने बाहरा, तहार, कहा, दिन्दी न्यृति हिंग्स कामधी में एर्ट्सिन्सी एवं क्लेक्संपारी तोत्री भी एरता कर तब प्राथमों के अपन्यन मार्ग की सुत्रम जात्रा है। त्राह्म मेरि दोवा बेदावानों के कोह हो। एक्साव कंपनार्थ के मार्ग मेरि कि है। है। त्रीव विकास मेरि प्राथम के प्राथम है। है। त्री एरेक्ट्रिए सा एर्ट्सिन है। एक्सावारी मेरि एर्ट्सिन होता है। त्री एरेक्ट्रिए सा विकास मार्ग में ब्लेक्सपार्थी कोई प्राथम व्यवस्थान प्रवेचान एर्ट्सिन होता हो। त्री एरेक्ट्रिए सा विकास प्रयोग मार्ग मेरि क्लावारी है। त्री एरेक्ट्रिए सा विकास प्रयोग मार्ग मा

ें भी ० एक० फैतन्य और शहाचारी ग्रीतकरावाद ने बृहत् कैद-कावार्यन नाम के कोच पन्यों की रचना हिन्दी मापा में की हैं। यह पारितामिक ग्रावों की जानकारी के किये बहुत उपयोगी है। इस कोच के केवल दो ही बाग प्रकारित हो। तेले है। प्रशेष में में अंत-मोहामाहिक की नियान उपलिक्यों है—

१--जैन पारिमापिक और जाम्नाव सम्मत खब्दावठी की जानकारी।

३---जन परम्परा का पाराणक, शामक एवं सद्धावक नान्यवाला ४---नानार्यक कोयो द्वारा अनेकार्य साहित्य के स्वन की प्रेरणा।

५--कोशो के भाष्य और वृत्तियों में प्रतिपादित ज्युत्पतियों के डाप सन्दों के सास्कृतिक इतिहास का सकेत ।

६--माधा की नयी और पुरानी प्रवृत्तियों का चयन कर तब्द्नाव समय में बोलने वालों के मनोविष्लेपण की सामग्री अपन्यत करता।

सदर्म तालिका

```
१—र्जन सिद्धान्त भारकर माथ ८ किरच १ पू॰ २२।
१—यदुष्टकामा के प्रस्म भाग की प्रस्तानना पू॰ ६१।
१—निवेद विचार के किये देखें—वाच्याका स्थाप्य की प्रस्तानना पू॰ ११।
११—सामाप्य नाममाना पू॰ ११।
```

िदितींप

```
५--वंदरी पेंच १८।
```

६-७-वंही प्० २०। ८--वंही प० १६।

९--अमरकोश में भी जंठन के लिये फैला शब्द मिलता है।

70-24 Buhler Life of Heinchandracharva, p. 37.

११--विशेष के लिये देखें--प्रो० मरलीघर वनवीं द्वारा सम्पादित देखी नामधाला का Intro n. XXXIII.

१२—विशेष के लिये देखें--प्रो॰ मरलीघर बनर्जी द्वारा संपादित अंग्रेजी नाममाला की प्रस्तावना ।

83-Dr. P. L. Vaidva; observations on Hemchandra's. Desinamamala, Annals of B. O. R. Inst. Vol. VIII Part 1, April 1926.

PY-Proof. A. N. Unadhye: "Kanssese words in Desi Texicous" Annals of R. O. R. I. Vol. XII. Part III. July 1931 p. 260-273 757 K. Amrit Rao. Ind. Ant. 'Dravidian Element in Prakrit' vol. XVIII. Feb. 1957.

सेनान्वये सकलतत्वसम्पितचीः 24---

श्रीमानजायत कविम निसेननामा ।

आस्वीक्षिकी सकल्डास्त्रसमी च विकार वस्यांबाटपराबी न दवीवसी स्वात ॥

तस्मादभदक्षिल बाङ्मयपारदश्वा---, विश्वासपात्रमवनीतलनायकानाम ।

श्रीश्रीयरः सक्तसन्त्रविगं फिराल,

पीयपपानक्रतनिर्जरभारतीयः ॥

तस्यातिशायिनी कवेः परिवागरूक,

षीलोचनस्य गृस्यासनकोचनस्य ।

नानाकवीन्द्ररचितानभिधानकोशा---नाक्रम्य क्रोजनमिवायमदीपिकोशः ॥--विद्वकोचन, निर्णयसागर वस्म्री।

१६--डेबॅ पिटसेन द्वारा निर्मित सची भाग ५ प० १६२।

१७--प्रो॰ चारदेव शास्त्री द्वारा लिखित वित्रमोर्वेशीय की भिमका प॰ २५।

१८-समय निर्णय के लिये देखें-जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ४, किरण १, प० ९।

१९--विश्वलोचन कोश--भाषाटीकाकार पं० नन्दकाल धर्मा,

निर्पयसागर प्रेस, बंस्बई, जून, १९१२, प्रस्तावना पु॰ ५।

# चीन अलंकार साहित्य

( ले॰ प॰ अमृतलाल शास्त्री, प्रो॰ जैनदर्शन, स॰ वि॰ वि॰, वाराणसी )

भारतीय साहित्य में जलकार शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है । जनवेद सबसे प्राचीन बन्य है । इस में भी जानार का प्रयोग' प्रचर माना में मिलता है। बलकार सक्षेप में दो प्रकार के होते हैं-यादारकार और अर्था नार अस्मार और अनुपास सादि शब्दालकार है, और उपमा बादि वर्गालकार । ऋग्वेद में दोनो प्रकार के सतवारी पा उपरोग रिया गया है। "अभातेव---" इत्यादि मन्त्र में यास्क ने चार उपमाएँ श्तलाई है। यो अल्कार मास्य की न्यना बाद में हुई, निन्त् भाषा के साथ उसके भूषण -अलकार का रहना स्वाभाविक है, अब ऋग्वेद में अलकारों का प्रयोग आरवर्षजनर नहीं। अन समान किया जाय तो ऋम्बेद के समान उसके बाद के बाहान, जारण्यक, उपनिषद, मून, स्पृति, पुराण और दर्गन आदि मारि न में भी अनुप्रास आदि शब्दालकार व उपमा आदि अर्यालकार मिल सकते हैं।

प्राचीन साहित्य का अध्ययन कर जानायं गरत (प्रथम शती ई०) ने जपने नाट्यशास्त्र में उपमा, रचर, दीरा और यमक इन चार अलकारों का निरूपण किया है। इनके बाद ईंखा की छठी बतान्दी से सतरहवी तप भागह, रगी, वामन, उब्भट, स्ट्रट, मम्मट, स्व्यक, विश्वनाय और पश्चितराज जनमाय आदि विद्वानी में अनेक आल्कारिक ग्रांशी राजा की है। अवतक कुछ सात सौ अलकार भ्रन्यों का पता अनुस्थान करनेवाले विद्वानों को रूप पृथा है, तिनमें अप रूप पार शाहि गुगार वर्षम, अलकार कौमुदी, अलकार कौस्तुम, अलकार प्रदीप, अलकार मजूपा, बलकार मिहार, अरगार महोद्या , बलकार मुन्ताविल, बलकार रत्नाकर, अलकार खेखर, बलकार चडह, बलकार मुन्ताविल, बलकार नाग्मवरी, असकार सूत्र, असकृतिमणिमाला, उञ्ज्वस नीतमणि, क्येन्य्य, कविकस्पत्ता, काव्यदर्गम, काव्यदीपया, गाव्यनिर्णय, काव्यपरीक्षा, काव्यालकार, काव्यमीमात्ता, काव्यप्रकाश, काव्यानुशासन, पद्रात्मेक, ध्वन्यात्मेन, साहिन्यदर्गण, नाट्यरंग, नाट्यशास्त्र, अलकार चिन्तामणि और रसग्नामर जादि सी से स्वर प्रकाणित हो चुके हैं।

#### उपयोग —

मानव मात्र को शिक्षा देने के लिये साहित्य की रचता की नई है। किन्यु साहित्य का मर्म हर एक मनुष्प नहीं ज्ञान सकता । इसी साहित्यक गर्म को जानने के किये अरुकार शास्त्र को उपयोग अत्यन्त आवस्यक है। थी राजरो रंग ने िना है—सिक्ता, कल्प, ब्याकरण, निक्क्त छदोविचिति और अ्योतिय से बेद के छ बग हैं। उपकारक होने ने अरदार प्राप्य उसका सातवा सग है। बिना अठकार सनक्षे देवों का अर्च हात नहीं हो सकता । जैसे 'सुन्दर प रोबा'े, एवं मान गन्ने यो और परस्पर मित्रता रखने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं। दोनो में से एक स्वारवृक्त फरो मी पाना है और दूसरा थिना कुछ जाये ही प्रकाशमान ख्वा है। इस ऋषेद के सन्य का क्यें बतिनयोसिन बल्वान वा स्वरूप समये विना ज्ञात नहीं हो सकता । जहाँ उपमेव की क्यों किये दिना उपमान की वर्षा होती है, वहाँ अतिमयोग्नि अररार रोगा

१ समक--अवस्मनो भरते केत वेदा अकस्मनो भरते फेनमुदन् ॥ (२० १।१०४)३, पृ० ६३५ पूना प्ररापत ) अनुप्रात-दर पित्रे मस्तामुच्यते वच स्वादो स्वादीयो स्त्राय ॥ (ऋ० १।११४।६, पृष्ठ ७०४ पृता प्रराणन) उपमा—अभावेय पुत्त एति प्रतीषी (ऋ॰ १।१२४।७, प॰ ७८८, पु॰ प्रकायन)

२ "शिक्षाकरमे, व्याकरण, निस्तत, अन्दोनिषिति ज्योतिय, च पटमानि"-इत्याचार्या । "वपकारकत्वादककार सन्तमभङ्गम्" इति बावावरीय ॥ ( २० मी० व० २ )

ऋतेच तत्स्वरूप परिज्ञानाङ्गेदार्यानवर्गति । यथा-

<sup>&</sup>quot;द्वा सुपर्णा संयुका संसावा समान वृक्ष परिपत्स्वनाते। तयोरन्य विप्पन्न स्वाद्वत्ति बनस्तवन्यो विभवानन्यीति ॥" (२.० १११६४)२०,पृ० ९९० पूना प्राचान)

है। उक्त मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा की चर्चान करके दो पश्चिमों की चर्चाकी गई है तथा शरीर की चर्चान करके बृद्ध की चर्चान करते वृद्ध की चर्चाकी गई है।

#### जैन मलंकार शास्त्र :---

मैरिक साहित्य की बरहू केन साहित्य में मी मण्यन महावीर के समय ने सर्कारों का प्रयोग होता पता बा एहा है। "मिद्दोश सारकें में हेस्तुमानकियाँ "हमादि मतुर्योग्यार मुश्च के सकती हो सा होता है कि प्राणीन पुत्त के बेत सामर्य कर्कार सामल भी पत्तामानों से परिक्र में 1 किन्न मी हमूरी सी हमादि में स्वाप मार्थ मी सम्मत्यार में हार्ति (मुतिबियाँ में—निस्का स्वार नाम "बिनस्तकम्" है—सादि से स्वत तक "विग" सर्कार का स्वयोग हिस्सा है।

र्यन साहित्य बहुत विश्वास है। जभी तक इक्का पूरा जकावन नहीं है। बका है। वार्थ पूरा येन साहित्य प्रसारित हो जाने तो यह मारतीय साहित के बाद माग के जराजर होगा। जेन साहित की माशा सक्तारों से सर्वक्र है, सतः उसके मारतीय के स्वाप्त के किये जकार साहर्यों का परिवार निवारत वानवरक है। इसी की पूर्त के किये करेक वैत्र सावारों ने मासतार्थ सक्तार संघीं की रचना की।

प्रस्तातः जेन विद्यानों ने वार्णकार क्यों को रचना प्राह्मताका में की । वेस्तम्मेल-क्यार की व्यन्तमूपी से यात्र करता है कि किसी की विद्यान में प्राह्म साथा में "वर्णकार रोच" (कि १११) नायक क्या किसा गा, वो बसी एक प्रकारित क्या का इन्हा अभी एक किसान की कर्णकार एक प्रकारित हुए हैं, उनमें मानितिकार ज्या बहु के लालपूर्ण है—क्यान को स्वार करता १२ सी कात्री, काव्यानुकारण-बे्स्च्या (१२ सी कात्री), काव्यकरणवात्त्रीय (१३ सी कार्य), वर्णकार कहारित (१३ सी कार्य), वर्णकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार (१४ सी कार्य), वर्णकार कार्यकार कार्यकार (१४ सी कार्य), वर्णकार किसान कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार (१४ सी कार्य), वर्णकार किसान कार्यकार कार्यका

#### परिचय :---

सामसासंकार :—सामसामंत्रात के मरोता की सामसू हैं। इसके लिया का नाम 'सेना' 'या बाँद के माहिक्सारत (मुद्दात) के रामा श्री कर्षांक्—सी रामा करेंद्र के दुत्र में —से मंत्री से । इक्का सरोक विद्वेदस्थारी में 'मेंक्स चुन्ने परिवार्ट के १८८ में लोक की सामसा करते हुने सामसामंत्रात में तिसा है। 'सामस्य मुनि ने अपने 'प्रसादक परिवार्ट में मी यह बात शिमी हैं। 'स्वार्टीव्ह का निश्चित क्याय वाद्यूरी करते हैं अपने सामस्य का भी क्यार वाद्यूरी करी है। हो क्षण्य सामस्य के समममानि हैं में

कामस्थान प्रदानेशं स्तुतिविद्यां प्रसायये ॥ (स्तुतिविद्या, रुकोक १)

षक्षतन्य:--गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना तं येच्युतं स्वीक्षते

यत्रत्येत सुधर्म पूर्णमधिकां खान्ति वनित्वाध्यना ।

यद्भक्ता श्रमिताकृशापमस्त्रं तिष्ठेल्यनः स्वालये ये सदमोगनदायतीय यजते ते मे जिनाः सुविये ॥ (स्तुतिबिद्धाः, स्लोक ११६)

३ वस्मण्डस्तिसपुडमोत्तिसमणिणोप्पहासमूह व्य ।

सिरिवाहबत्ति वणओ वासि बुहो तस्य सोमस्य ॥ ४।१४८ वाण्यटालंकार ।

"इदानीं प्रत्यकार इरमलंकारकर्ये त्यस्थापनाय वास्मदाशियस्य महाकवेर्महाबारवस्य तकाम नायवेक्या निर्दिशित"
 अणहिल्लपुरं प्राप क्मापः प्रान्त ववीदयः। महोत्सव प्रवेशस्य गवास्क युरेन्द्रस्य ॥

अपाहरूलपुर प्राप वनापः प्राप्त प्रवादयः । नहात्तव प्रवत्तव प्रवादक वुरण्यप्रवा । वारभटस्य विहारं स ददशे दग्रसायनम् । अन्वेदयवन्भिटामार्त्यं धर्मात्वन्तिक वासनः ॥

६ प्रो॰ बरुदेव उपाच्याय ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में किसी अमनस वाग्मट्ट का समय १५ वीं वती का पूर्वीर्थ लिया है।

१ वाचार्य समन्तास के समय के दंबंध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। पं० महेनकुमारकी के सनुवार वनका सम्प र्व० की पूर्वी और ७ वीं शताब्वी के मध्य होना व्यक्ति सम्मद है। देखिये न्या० कु० व० द्वि० मान प्रस्ता० पृ० २० । न्य० २ महत्वस — न्यौनिकनप्रतामार्क्ष प्रतिष्यास्था वर्षे २।

बाग्मटालंकार में शीच परिच्छेद हैं निवसें क्रमकः—र७, २६, १५, वौर ११ कुछ निकारूर २५५ रकोड हैं। प्रस्तुत बन्ध बहुत छोटा है, किन्तु इसनें संबोद से विकित्सकता, रोब, युच, बलंकार और रख इन बलंकार साथ में बस्तीय विकारी पर प्रकास बाका गया है। 'बागर में बागर' बाकी जीता को बाग्यह ने देख इति में पूर्ण कर से परिवार्य किया है।

बागप्ट, वर्षकार-साहन के ममंत्र थे। उन्होंने करने पूर्वकों वालंकारिकों के प्राथानिक बंधों का गम्भीर कथ्यपन किया या। इन्होंने वर्षणी कृषि में किसी भी जनकार का बंधन-मध्यन नहीं किया। सूचन कथ्यपन से पदा पंतरता है कि ये समन्यर-वारी थे। इसका मुख्य आमास इनकी काव्य परिचाला से कल बातत है ----

सायुध्ब्दार्यसन्दर्भ गुगालंकारभूषितम् ।

स्फुटरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीत कीर्तये ॥१।२

सम्मिन-सुन्दर सब्द और सर्व हैन दोनों से हास्य के करीर का निर्माण होता है। काव्य का सरीर मृग और सलंकारों से पिन्नुमित होता है। काव्यसरीर में रीति और राह का पुट खुता है। इसका निर्माण कींदि की कामता के करना चाहिये। सामट के दुर्ववर्ती विदानों में रुपते ने बचने काव्यारस में केवल क्यत को ही काव्य अतलाता पा-

घरीरं ताबदिष्टार्थव्यविक्रज्ञा पदावली । काम्यादर्श १-१०।

भामह ने अपने मामहालंकार में खब्द और अर्थ दोनों को काव्य माना या :---

शब्दायी सहिती काव्यम्------१।१६

मामह' रप्पी के पूर्ववर्ती हैं। रप्पी को मागह का यद गान्व उदीत नहीं हुवा। रप्पी का श्रीमाम यह पा कि शब्द के साथ बर्प दी रहता ही है, जादा क्षम के साथ वर्ष नोहर्ग की कोई बाववरकता नहीं'। किन्तु रप्पी के बार के विद्यानों ने रप्पी के पत की मानकर माग्रक है। जब के ही कर को स्वीकार किया।

वामनाचार्य ने लिखा है---गुण और बलंकारों से विभूषित खन्दार्य को काव्य कहते हैं :---

"काव्यशब्दोऽयं गुनालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोवंति" —काव्यालंकारसूत्रवृत्ति १।१।१

इसी तरह खट में भी सव्यामें को काव्य बतनावा है:— वनु सव्यामों काव्यम् ...... । —काव्यासंकार २११ इस्ते तयह वार्ष्यवासायार भी मम्मदने कवने काव्य मकास्य में किया है—विश्वेत, कपून और सार्कार स्था कहीं निरक्षकार (बाती रख बादि भी स्वा हो) कव्यान को काव्य करी हैं:—

तददोपौ शब्दार्थौ सनुगायनसंक्रतिः पुरः स्वापि । —काव्यप्रकाशः १।१

इस तरह काव्य के स्वक्ष्य-निक्ष्मण से स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्यों की दो तरह की विचार घाराएँ मीं।

की सामद ने बाने पूर्वकी वर्षी वाचारों है का बा बूक्त कामदा कर कार्योव्यक्त विचारपार की मनताना । इसी इस बूक्त विवार्त्त "पीरियारपा सामदा" व्हाइस रिवे हो समस्य मी बाता सामते हैं और कुछ विवार्त्त "पर प्रशासकीयदा" विकार प्रशास की बातार को सवतात्र हैं है पर क्षेत्रीय जीविकार ने "क्षेत्रीय साम्य वीत्रियर्त्त "विकार कार्योव्य से सामद्र की बातारा सत्तारा है। सामद ने सामद्र में प्रतिह, एक बीत स्वीतिक हम वार्षी से सम्योप्त पान कर पत्ता से सम्य

"वित्रं बजोस्त्यनुप्राची यमकं व्यव्यव्यक्रिया" —बाग्मटावंकार ४१२

चित्र, बक्तीस्त , बनुशास और समक में चार कम्दार्कशार हैं। जित निसमों पर अन्य कार्कशिरकों ने प्रकाश जाता है, कन्हीं पर वाग्यट ने व्यप्ते वेष से नूतन प्रकाश शायकर अपनी मीठिक बृद्धि का परिचय दिया है

अग्य आंग्रेकारिकों ने प्रतिमा को कृष्य का हेतु बतनावा है, किन्तु वह किसी ने नहीं बतनाया कि श्रीमननकिन को श्रय कैसे सुद्धे। यों बनिमनकिन के कान्य के छिये भी प्रतिमा ही हेतु हैं। किन्तु बनिवय होने के कारण वसे कुछ विगोप सायनों की

रंडी ने अर्थ को अप्रधान माना है, बानावश्यक नहीं । पंडितराज वनशाय ने दंडी का मत मान्य किया है, और बहुत सकवान् मुक्तियों के सहारे केवल 'सब्ब' को ही काव्य का सरीर माना है ।—सम्पादक

**हितीय** 

जारसम्बाद्धा प्रकार सामानिक है। इसीकिये साम्यट कियते हैं—काव्य-कियाँच वह समय करें, यह मित्र क्राप्त हो ? तित्त भवत होने पर भी हर समय करिया कराने कम्बी नहीं वह सकती, कियानी क्षाय है स्थान अब्द मन की प्रकार होते पर भवता के समय किया किया किया किया किया किया हो किया है। एवं सकता की दार का की मान कहता के साम के का है साम कहती मी करना माहिए। किन्तु क्योग भी तभी सकता हो कहता है, वस बलेक खासों का परिश्लोकन किया हो। यही इस सीक्स्य सामप्त ने का क्या के सीम क्या की सामक करवाना है।

मनः प्रसत्ति प्रतिभाः प्रातःकालोऽभियोगिता ।

बनेकशास्त्रदक्षित्वमित्वर्याक्षोकहेतव : ॥ —शान्त्रट १।१४

इसी तरह आरम्भ से अन्त तक वाग्भट के बंच में उनकी विशिष्ट प्रतिमा का परिचय मिछता है ।

वात्मर ने पूर्वार्थ में उकाय और उत्तराई में उदाहरण देकर एक ही क्लोक में ककाय और उदाहरण याद करने वाले छात्रों को बढ़ी सरकता कर दी है। जैसे—

वपकमं मवेद्यत प्रसिद्धकमछंषनम्।

ययाभुक्तवा इतस्नानो गुरून् देवांश्च बन्दते ॥ --बाग्मटालंकार २।२२

नहीं कौरिकर या दारशीय कम का उल्लंबन हो, नहीं अपंकम नामक दोष होता है। जैसे वह सबसे पहले मोजन करता है, फिर स्नान करता है। स्नान के बाद मुरू-बन्दना करता है और हसके बाद में देव-बन्दना। नहीं कीकिक और शास्त्रीय दोनों क्रमों का उल्लंबन किया गया है, जट: वपंकम दोष है।

मस्किताय ने रपुनंश बादि दन्यों की टीकायों में वक्ताव बाग्मट के स्कोक उत्पूत किये हैं। बलंकार विश्वासणिकार श्री अविवर्तिन ने कपने प्रन्य में बनेक बयह बाग्मट के स्कोक उत्पूत्त किये हैं। इससे बाग्मट का प्रमाद स्पट प्रतीत होता है।

बाग्मट ने बन्य बार्ककारिकों के समान बन्य प्रन्यों से जदाहरण नहीं किये, बक्कि स्वयं ही बनाये हैं । हाँ, यहाँ-नहीं नेमि-निर्वाण महाकाव्य के जदाहरण बक्क्य किये हैं, सासकर यमक के प्रकरण में ।

काम्यानुवासन :— काम्यानुवासन के प्रमेदा जामार्य हेनण्यः (११वॉ-१२ वॉ वर्ती ६०) हैं। ये वेन-सनाम के ही नहीं, बरिक प्रात्योव स्ताद के पूराव ये। नाय व्यावरण, साहित्व, व्यन्, वर्तकार, दुराव वीर कीम सादि वागी विषयों पर हम का समान अधिकार या वीर समी विषयों पर रहति प्रामाणिक प्रणातिक है। इस्ति कुछ सिकाकर सात्र दीन करोड़ स्वीक प्रमाण

साहित्य की रचना की है। इनके साहित्य में निम्मक्षित्वत उन्य प्रकाशित हो चुके हैं:— प्रमाणनीमांसा, सिद्ध हेमशब्दानुशासन, हवाश्वयमहाकाव्य, छन्दोनुशासन, काव्यानुशासन, निपप्टिशकाका पुरुषपरित,

सनिमारित्यानीं, अनेकार्यवंद्धं हैवीनामनामा, नीताप्तानोंने और योगायान शादि। वागाय ते मामह, वसी मीत हर की राह्य काना वागायानंत्राम को मीत हिन्दु हेगनदा ने बना वागायानंत्राम को मीत हिन्दु हेगनदा ने बना सम्मान्त्राम को स्वाप्त है, जिनमें दूक नियमत्त्र २ वर वा सम्मान्त्राम वागाया है, जिनमें दूक नियमत्त्र २ वर सुत्त है। हमी ते मानेकार शास्त कानान्त्री-वानिवादा, मानेकार, यहाँ, मानित हमी ते मानेकार वागाया है। विकास को स्वाप्त कानान्त्री का स्वाप्त की स्व

विशेषता :— आचार्य हेमचन्द्र ने बपने काव्यानुशासन में काव्य प्रकास, व्यन्यालोक और काव्यमीनांसा बादि प्रंपों से अधिक विषय का प्रतिपादन किया है। इनकी दृष्टि से जो कमी पूर्ववर्ती साहित्य में रह गयी थी, उसे इन्होंने काव्यानुशासन में पूरा कर दिया। काव्यप्रकाश में मम्मट ने नाटकीय तत्त्वों पर तिनक भी प्रकाश नहीं डाला, जब कि हेमचन्द्र ने इसके लिये काव्यानुशासन में पूरा कर पूरा का पूरा (अन्तिम ) अध्याय लिखा। सुक्षम दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि हेमचन्द्र ने अपने ग्रंथ में इत्यालोक और काव्यप्रकाश से अधिक विषयों का निरूपण किया है। ध्वय्यालोककार श्री आनन्दवर्धन ने ९ वीं खती में सबसे पहले ध्वित सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। यह इनके गहन शास्त्रीय चिन्तन का परिणाम था। किन्तु महिमभट्ट लादि कुछ विद्वानों ने ध्वितिस्द्वान्त का जोरदार खण्डन किया और यह बतलाया कि व्यंजना मानने की कोई आवश्यकता नहीं। सका ज्ञान व्यंजना से नहीं, अनुमान से होता है। ११ वीं शती में आवार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश लिखकर महिमभट्ट के सिद्धान्त का खण्डन कर आनन्दवर्धन के सिद्धान्त का मण्डन किया। मम्मट के अव्यवहित उत्तरकाल में आचार्य हेमचन्द्र ने महिमभट्ट का खण्डन कर धनन्दवर्धन के सिद्धान्त का मण्डन किया। मम्मट के अव्यवहित उत्तरकाल में आचार्य हेमचन्द्र ने महिमभट्ट का खण्डन कर धनन्दवर्धन के सिद्धान्त का कावार्य हेमचन्द्र के व्यनिसिद्धान्त का खण्डन कर धनन्दवर्धन के सिद्धान्त का मण्डन किया। मम्मट के अव्यवहित उत्तरकाल में आचार्य हेमचन्द्र ने महिमभट्ट का खण्डन कर धनन्दवर्धन के सिद्धान्त का किया । मम्मट के अव्यवहित उत्तरकाल में अचार्य होत्र स्वानिस्द्वान्त का स्वान ही प्रचार वढा।

घ्वति के प्रकरण में आचार्य हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में ऐसे अनेक उदाहरण दिये हैं , जो घ्वन्यालोक और काव्यप्रकाश आदि विशिष्ट अन्यों में भी नहीं मिलते । जैसे—

वहलतमा हअराई अन्न पउत्थो पई घरं सुण्णं ।

तह जिमासञ्जु सञ्जिय न जहा अम्हे मुसिज्जामो ॥ -काव्यानु ० पृष्ट ३६ (निर्णयसा० प्रका०)

एक नायिका-जिसका पति प्रवास में है और घर विलकुल सूना है-रात्रि के समय अपने पड़ोसी से कह रही है :--

आज की रात्रि बहुत दुःखदायिनी है, क्योंकि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, पतिदेव बाहर गये हैं और घर सूना है। इसिंडिये हे पड़ोसी आज जागते रहना, जिससे हमारी और तुम्हारी चोरी न हो जाय। इस विधिवाक्य से अन्य विधि व्यंग है—तुम निर्भय होकर मेरे पास आ जाओ। '

कहीं वाच्य से—जो न तो विधि परक हो और न नियेव परक—नियेव सूचक व्यंग्य निकलता है। जैसे—

जीविताशावलवती धनाशा दुर्वला मम । गच्छ वा तिष्ठ वा पान्य स्वावस्था तु निवेदिता ॥

—काव्यानु०, पृष्ठ ३७ (निर्णयसा० प्रका०)

प्रवास के लिये उदात हुए पति को रोकने के लिये पत्नी कह रही है :—

हे पाल्य ! मुझे अपने जीवन में जितनी आसिनत है, उतनी घन में नहीं—सुझे घन से जीवन प्यारा है। (अतः मैं जीवन देकर घन लेना पसन्द नहीं कर सकती)। अब आप जाइये या छिकये, मैंने अपनी अवस्था आपको वतला दी है। (तुम्हारे विना मेरा जीवित रहना कठिन है)।

यहाँ पित के जाने या न जाने का विधान नहीं किया गया है। वाच्यायं से हाँ या ना दोनों में से किसी एक का भी बोध नहीं होता, किन्तु व्यंग्य रूप से यह प्रतीत हो रहा है कि पत्नी अपने पित को रोकना चाहती है। आपको मेरा जतना खयाल नहीं जितना यात्रा का, यह भाव प्रकट करने के लिये पित को "पान्य" पद से सम्बोधित किया गया है। इत्यादि सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे हेमचन्द्र की मीलिक प्रतिभा का परिचय मिळता है। अलंकारचू बामणि और विवेक से विभूषित होकर काव्यानुशासन, काव्यप्रकाश से अधिक महत्वशाली हो। गया है। काव्यप्रकाश से साहित्यदर्गण का प्रचार अधिक हुआ है। इसके दो कारण हैं—(१) काव्यप्रकाश में नाटकीय तत्त्वों पर प्रकाश नहीं डाला गया है, जविक साहित्यदर्गण में है। मेरा खयाल है, यदि हेमचन्द्र जैन न होते तो काव्यानुशासन का प्रचार काव्यप्रकाश बीर साहित्यदर्गण से कहीं अधिक होता। समालोचकों का कहना है कि दर्गणकार साहित्यदर्गण से कहीं अधिक होता। समालोचकों का कहना है कि दर्गणकार साहित्यदर्गण से मही

अत्र यथा वयं न मुख्यामहे तथा त्वं जागृहीति विध्यभिषाने रात्रिरत्यश्वकारा, पतिः प्रोपितः, गृहं शून्यम्, अतस्त्वमग्रयो प्रत्याख्वमागच्छेति विद्यंतरं प्रतीयते । —काव्यानु ० प्० ३६ (निर्णयसा० प्रका०)

२. अत्र गच्छ वा तिष्ठ वेति अविधिनिषेषे "जीवितासा वलवती धनाचा दुवंछा मम" इति वचनात् त्वया विनाऽहं जीवितुं न शक्तोमि, इत्युपसेपेण गमन.निषेधः प्रतीयते.। —काव्यानुशासन पृष्ठ ३८ (निर्णयसागर प्रकाशन)

प्रकारत में उतने समर्थ नहीं, जितने कीवता करने में, और कान्यकारकार के बारे में उनका कहना है कि वे खतों के प्रतेष में कुम्म ने नक प्रवर्धों में बहुत कर्ष प्रकट करना माहते में। वो देशा याद हो बहु सम्मट का यूण है, न कि रोम । बाग के वसम में जिताह तथा का इंटर बोई परिषम से ही वानवा माहता है। इस दृष्टि से हेमण्य बहुत सकत हुए हैं। इनका सिचना प्रामाणिक होने के साम्यास सकता मीहै।

काव्यक्तलवा की शुरू-पत्या जैनावसे की वर्तियह ने की वी वीर एक्की दृष्टि जैनावार्य कारणूरि ने किसी थी। एर रोगों का बारण विद्यारी ने ठेएली की निक्त किया है। वे दोनों है। कर व्यवस्थ कि विद्यास्त है। वाहरू ने एके क्ष्य करों की वाहरू की किया है। विद्यास्त करों की वाहरू की विद्यास्त की वाहरू ने एके क्ष्य करों का भी किया है। वाहरू की वाहरू क

प्रस्तुत प्रम्य में बार प्रतान हैं-१. छन्दीसिंडप्रतान, २. कब्दीसिंडप्रतान, ३. क्लेयिसिंडप्रतान और ४. क्ष्यीसिंडप्रतान। प्रत्येक प्रतान में कमध: भाव, बार, पांच और सात कुळ दक्कीस स्तवक हैं।

क्षिणता दिनांच करने थी इसमें बुदर विधे बतानाई नहीं और बार में मन यो मार्कीक दिनां के पांचे दिया च्या है। इस विचय में मेंगेन, जारोगंज जोर हजानून बारि विज्ञानों में पी क्या जिले, त्रिण्यु में सत्तव संक्षिण्य होने के मार दिनाया साम्य नहीं कर पति। अस्तुत संके का विज्ञत संकार में बुदर ही अपार हुआ बीर 'पीस्तुरी सात्री के साह्या विकास देनेस्वर की यह त्या संकार हुआ कि स्कूर्णन के स्कूर्णन संकार नेकर नशीर 'करि करणां की रचना की विचर्ते सम्बन्ध प्रस्ता करता संकार हुआ कि स्कूर्णन किया।

काव्यकरपलतावित्त में कुछ ऐसे विषय हैं, जो कवियों के किये बहत ही सहायक हैं :---

छत्वों के अन्यास के लिये प्रस्तुत प्रत्य में लिखा है कि ककार बादि व्यंवनों को सरकर छन्दों का अन्यास करना चाहिए। म्यारह् शक्तर बाले इन्द्रवच्या छन्द का अन्यास करना हो तो उसके कक्षण के अनुसार ककार बादि वणों का प्रयोग करें। पैसे—

काका ककाका ककका कका का की की कि की की किकि की किकीकि।

कुनु बुक्कू कुकुकु कुकुकु के के क के के ककके स के कम् ॥ —काव्यकल्पनतावृत्ति, प्रतान १, स्तवक २ ॥

इसी ढंग से अन्य छन्टों का भी अभ्यास करना चाहिए । यह विधि बहुत ही सरक है । छन्दों की पुति के किये प्रस्तुत अंब में हुवारों छन्दों का संग्रह कर दिया क्या है, बिनके यसास्यान एव देने से छन्द की

पूर्ति सरळता से हो सकती है। जैसे---अनुष्ट्रप छन्द बनाना हो तो निम्नाञिश्वित अखरों में से कोई मी अखर उसके प्रथम बखर के फिये उपयोगी है।

श्री, सं, सन्, झारू, विश्व, ना, मि, शाक्, सु, उत्, तत् । इसी तरह अप्य सन्दों ने लिये भी बनेक प्रकार के सन्दों का संकटन प्रस्तुत पन्य में है । उन्दों के साय बन्कारों के मोग्य सन्दों का भी बारवर्ष-वनक संग्रह बहाँ मिलता है । इसी तरह हवारों बातों पर इस ग्रन्य में प्रकाश डाला गया है, जो

विद्वानों को आरमर्थ में डाल देता है। बीचे प्रतान के सातर्वे स्तवक में समस्यापृति का कम भी बतलाया गया है—

प्रकृत से भी समस्यापृति हो सकती है । जैसे "मगाव सिंह : प्रकायवे" इस समस्या की पूर्वि---

```
असंकारमहोदिथ की रवना श्री नरेन्द्रप्रम सूरिने सलुसरू मन्त्री की प्रार्थना पर अपने गुरुश्री नरवन्द्र सूरिकी आशा
```

```
नहीं तो परे के परे क्लोक मिलते-जनते हैं । कुछ क्लोकों की तलना नीचे दी जा रही है :--
                              १, वय वर्ष्यानि कृष्यन्ते तानि-वानि क्वीस्वरैः।
                            महाकाञ्यप्रमतिय प्रबन्धेष वयन्तिरे ॥ —का० ६० वति, ५०२४: कविकरपरसा, ५० १२.
                              २. राजाऽमारवपुरोहितौ नृपवयू राजांगवः सैन्यपो
                                 देशवानपुरीसरोऽव्यिसरिदुवानान्यरच्यात्रमाः ।
                                 मन्त्रो दृतरमप्रयागमृगयास्वेगरिनं नेन्द्रस्या
                                 बीबाह्रो बिरहः स्वयंवरसूरा प्रम्याम्बुखेकारतम् ॥ —का० क० वृत्ति, प० २४.
                                 राजाराजवध् पुरोहितकुमारामात्यसेनाविशा
                                          ---(श्रेष पंक्तियाँ उपयुक्त स्लोक के समान) ---कविकल्पलता, पृथ्ठ १३.
                              ३. ब्राने बाग्यलताबस्तरती पश् पुच्यः ।
                                 क्षेत्रारमहकेदारप्रामेयीमुग्यविश्वमाः ॥ —काव्यकल्पलतावृत्ति, पृष्ठ २५.
                                 — मुख विश्वमाः ॥ —(श्रेष उपर्युन्त स्त्रोकपत्)
                                                                       -- वाविकल्पलता, पष्ठ १३.

 पुरेड्यूपरिसायप्रप्रतोसी तोरणास्याः।

                                 प्रासादाध्वत्रवा ४ऽ रामवानी वेस्वासतीत्वरी ॥ ---काम्यकल्पन्नतावृत्ति पृ० २५.
                                                  ५. युद्धेतु वर्मबल्बीररबांसि तूर्यं-
                                निस्थाननादश्वरमञ्जय (सतनद्यः ।
                                खिश्रातपत्र रयनामरकेतुकुम्ब---
                                मुन्तासुरीनृतगटामरपुष्पवर्षीः ॥ —काव्यकत्पळठावृत्ति पृ० २६.
                                 = = = = = = = वारस्थांवि तूर्यं ।
                                                       —(श्रेष उपर्युक्त वलोकवत्) —कविकत्पलता, पृ० १४.
अलंकारमहोदनि :---
```

इसी तरह और भी उपाय बतलाये है, जिनसे बीझ ही समस्यापूर्ति की जा सकती है। प्रस्तुत ग्रन्य भारतीय साहित्य का भूषण है। श्री देवेश्वर ने इसी के आधार से "कविकल्पळता" की रचना की। कही-

प्रतीऱ्यां यदि मार्तंच्दः सम्देति स्फ्रतंकर : । तदा संजावते 'नूनमन्निस्तुहिन शीतकः' ॥ -का॰ क॰ ४१७.

वैसे--"अग्निस्त्रहिनशीतलः" इसकी पूर्वि देखिले---

'यदि' सन्द के प्रयोग से भी समस्वार्णत की वा सकती है-

कि दुर्यात् कातरो युद्धे ? "मृगात् सिष्ट्- पकायते ॥" —काव्यकस्पलता वृत्ति ४।७ प्रस्तुत समस्या की पूर्वि तीन प्रश्नों से की गई है—गहुका प्रश्न करतुरी किससे होती हे ? डूसरा प्रश्न —हामियों के सुन्य को कीन मारता है ? तीसरा प्रकल-युद्ध में कायर क्या करता है ? इन तीनों के कमका उत्तर (१) मृग से (मृगात). (२) सिंह और (३) भाग जाता है (पळायते) ।

. करतरी जावते करमात् ? को हन्ति करियां कुटम ?

से की मी' । इसकी टीका मी स्वयं नरेन्द्रप्रम ने विक्रम संबद् १२८२ में समाप्त की बी, जिसका प्रमाण ४५०० (साहे बार हजार) अनुस्टुप रक्तोक प्रमाण' है ।

प्रस्तुत जन्म जात हरों में बिचारिक है। जान्य का स्करण, वश्येषण, जेंद्र, जब्द महै, पुत्र, त्येण, जन्मार और नार्य जारि विस्मी रर वार्मार्य रोज्यान में विश्वय कराव कात्र है। जन्मजनका को तब्द हरमें भी राज्येश वरतों पर रर प्रस्तान गढ़ी बाजा गया है। वोष क्यों विकारों पर कान्यानकाब के बहीं स्वीतक विष्येषण किया जारे है। शाहित्यवर्ग कार्य कार्य बहुत कीटा है। शाहित्यवर्ग में कंपनारों का विषेत्रण कान्याकाब वे समित्र है। किन्तु सक्कार महोद्योग का सर्वकार विषयेषण गाहित्यवर्ग के की स्वीत्य किट

प्रस्तुत प्रंय में पृष्ठ २१२-१३ पर बृत्वनुप्रास के बवान्तर ग्रेद-कार्याटी, कौन्तती, कौकणी, वातवासिका, नावणी, मायुरी, मात्सी और मागयी बादि वतकार्य हैं, जो काव्यप्रकाध और साहित्वदर्गण बादि श्रंघों में नहीं हैं ।

काव्यप्रकाश और काव्यानुशासन (हेमचन्द्र) के समान प्रस्तुत ग्रंथों में भी व्यनि का विस्तार से वर्णन है।

सरक सन्त्रों में परिमाया बनाना और सरक उदाहरण चुनना प्रस्तुद प्रत्य की विशेषता है। वैसे सार अरुंकार की परिमाया देखिये—'सार प्रकर्षस्तुत्तरोत्तरम्' (पृष्ट २०६)। उदाहरक—'राज्ये सार बहुवा बसुत्वरायां पूरं पूरे सीधमा'

अजनिसहससमनुष्ट्यमनुष्टुमामुपरि पंच सती ॥ —अस्कारमहोदीम, स्लोक ११, पृ० ३४०.

'सौमे तल्पं तल्पे वारांगनाऽनंगसर्वस्वम्'। (पृ० ३०६)।

खलंकारों के अवान्तर मेद भी प्रस्तुत प्रन्य में काञ्चप्रकाश और साहित्यदर्गण खादि प्रंपों से अधिक किये गये हैं। नाह्यपर्यंग :---

ताह्यवर्षण जावार्य राजकर बीर गुण्यन्द्र, दी विद्यारों की कृति है। ये दोनों जावार्य हेमकर के शिव्य से, बतः स्वत्य स्वत्य मी नहीं है, जो हेमकर का है। राजकर जीर पुण्यकर बार पुण्य के साम तहकुत विद्यान् से। कहाँने जावार तो संसों की रचना की सी। उनमें से बार-पाँच प्रकाशिक सी हो कुंके हैं। नाह्यवर्षण वाहीं में है एक है।

नाद्रस्थरंग चार विकेश में विकस्त है। मुरु कारिकाएँ क्वाकः बारों विकेश में १५, ३७, १९ और १४—कुछ २०७ हैं मीर हम ररसर्थ रामप्तर और मुक्तन में निस्तृत निवस्त जिया है भी १५०० कार्युक्त कर प्रमास है। विवस्त में विस्तर की विश्व मुंद्र के किए में में बने कर पर्वे के कार्युक्त किए को है। मार्च में विवाद नाद्य सावत जिया था। उनके बार संबेश में नाद्यक्त वार्य करों का में मुक्त यो इन्म हैं (१) उनकुत नाद्यक्त में साव (१) दक्काल । ऐसों कार्यों का प्रतिसाद विषय एक हैं, किए प्रमास की प्रतिसाद किए में में बार संबेश में नाद्यक्त की भाग की प्रमास की प्रतिसाद किए में में की प्रतिसाद किए की मार्ग की प्रतिसाद किए की मार्ग की प्रतिसाद किए की प्रतिसाद किए की प्रतिसाद की प्रतिसाद की स्थान की प्रतिसाद किए की प्रतिसाद की प्रतित की प्रतिसाद की प्रतिसाद की प्रतिसाद की प्रतिसाद की प्रतिसाद की

नहीं-नहीं दोनों राजों में मीतिक बजर भी हैं। राज्यक्कार नारती में बीत एव नहीं नारी, नार्र्यक्राप्त भागते हैं। राज्यक्ष में मंत्रा होता का बात है। राज्यक्ष में मंत्रा होता का वाज्य का है। राज्यक्ष में मंत्रा होता का वाज्य भाग है—
"बुत हुआत्मकों एतं", पूर्व ११। मंत्रार, हास, और स्वतृत और बाज्य दन तीनों की सुकारम और रुप्प, पी, स्वतृत्व और बाज्य दन तीनों की सुकारम और रुप्प, पी, स्वतृत्व और बाज्य दन तीनों की सुकारम और रुप्प, पी, स्वतृत्व की साम स्वतृत्व की स्वतृत्व के स्वतृत्व की स्वतृत

अलंकारचिन्तामणि :---

इसके रामिया भागार्थ भागानिक है। इसका उत्तर चीवहर्षी चर्ची है। इस्होंने प्रस्तुत वंग में धैन-पंगे के ही चताहरूर दिन हैं। अनेतर पंगी के भी ज्याहरूप हैं, मिल्यू रहें कवाहरूपों की संख्या खुट ही कम है। बहुँदास के मुग्तिइक सम्बंध के भी कुछ ज्याहरूप प्रस्तुत केंद्र में हैं, बत प्रस्तुत कंप के रामिया समय नौरह्मी बड़ी है। बहुँदास स समय दिक्क भी देवहर्षी वर्षी का अनियम परण और नौहदूषी का प्रसम नरन है।

१. तेषां निदेशादय सद्गुरूमां श्रीवस्तुपाटस्य मुदे तदेतत् ।

चकाराज्यसारसंतिविष्टं सूरिनेरेन्द्रप्रमामधेयः ॥ —खंकारसहोदीष्, स्कोक -१९, पृ० १. २. नयन वर्सः सुर्रं वर्षे निष्णलायाः प्रमाणमेतस्याः ।

अजनिसहस्रवतुष्ट्यमनुष्टुमामुपरि पंचवाती ।। बलंकारमहोदयि, क्लोक ११, पू० ३४०,

प्रस्तुत ग्रथ में पाँच परिच्छेद हैं, जिनमें स्त्रोको की सस्या त्रमश्च १०३, ८६, ४१, ३४५ और ३०० --- कुछ ७७५ है। गण रूप में छिसी गई चरित की सस्या पश्चक है।

हा रक्ता में कविकिता, कामालकर, कार्यालकार, मुम्पीव और एवं जादि पर प्रकार वाला गया है। वहुं कारालकारों का हतता अधिक परंप है जितता अप्या चैन जककार वसी में माही है। वैदेशर तथों में भी जीन के पास्त्रीकामारण को कोकर तथा में मीह है। जककारों में बच्चा पात्र बढ़ुं कितारा है कर्षन किया पत्त है पत्त्री को कोकर तथा में प्रति रह वह का चर्चन अपन सभी में नहीं विकारा। इस एक्शा का जककार निषेचन हरवाहों है जब जककार विज्ञानीय गात नार्योक है।

सलकारों के पारस्परिक मुक्त बन्दर को बजकाने के किये इस इन्य के चौर्य परिच्छेर के प्रारम्भ में जो प्रकाश शाला पदा है, वह तम्ब पदी में एकम नहीं मिखता। यो जन्म बचो में भी कोखने पर निक सकता है किन्तु एक ही स्थान में हतना व्यक्ति विदेशन मेरे देखने में मी त्री बादा।

वहीं नाटकीय तस्त्रों को छोठकर श्रेष अककार शास्त्र सम्बन्धी सभी बातो पर विश्वद प्रकाश शाला गया है। लावार्य अवितरीन ने व्यक्ति की परिभाषा मात्र वतलाकर त्रय विस्तार सब से उसका विवेचन नहीं किया।

छन्यालकार का विवेषन अपालकार के विवेषन की बचैदा कठिन होता है, किन्तु बवित्रतेन ने वसे भी सरह बनाने का पूर्ण भगरत किया है। क्लोक पढते ही समझ में जा बाते हैं।

विन-प्रकरण में अक्षरच्यत प्रश्लोत्तर का सन्दर और मनोरवक उदाहरण देखिये —

प्रस्त-क पजरमध्यास्ते ? क पश्य निस्वन ।

क प्रतिष्ठा जीवाना ? क पाठ्योक्षऽरच्युत ?॥ सत्तर —शक पणरमध्यास्ते काक पर्व्यानस्थन ।

कोक प्रतिष्ठा जीवाना रहोक पाठ्योऽक्षरच्युत ॥ २।३१–३२

प्रारम्भ में एक एक अक्षर और जोड़ देनें से जलर सहित दसरा पद्म बन गया है।

प्रथम पद्म में बाद प्रका किये गये हुँ—रिवारे में कीन वन्य किया वाता है ? कर्नव स्तर वाता कीन होता है ? वीयो का बावप्रस्थान क्या है ? क्यार छोड़कर स्थित पढ़ करते हैं ? हुतरे यह में बारी प्रकारे के कच्छ या तथा रिये गये हैं —रोता, कीया, और और स्कोर है। विच्च कोल में पहन स्थित में हैं क्यों प्रयोग प्रयोग और साताना समस्त है। वनके

इस तरह सब्दाक्कारों के मर्गन आदि से बन्त तक तरह है। इसी तरह ७० वर्षाककारों और उनके अवान्तर मेदों की पन्नी भी अरल और मरक है।

ा सरस जार चरल है। प्रस्तुत प्रयामें अर्याककारी की परिभाषाएँ भी बहुत परिष्कृत है। जैसे उपमालकार की परिनामा देखिये —

क्यांस्य साम्यगन्येत स्वत सिद्धेन धर्मत ।

भिन्नेत सर्वभीव्टेन बाच्य वत्रीपमैकवा ॥४।१८

उपमेप से मिश्र, स्वत हिन्द, विडालों के डाय मान्य, वप्रस्तुत क्यांत् उपमान के साथ जहाँ किन्नी यमें की दृष्टि से समानता सराकाई जाम, जहाँ उपमा अठकार होता हैं।

फैरोलर उपकारित के तरुवार को में "वास्तर्यमुख्या" वर्षात् वर्णय की उपनाय के वाय क्यानता रिकालने के उपना महित है। सरुवारित स्वार्णय की स्वार्णय के स्वार्णय की स्वर्णय की स्वार्णय की स्वार

#### काव्यानशासनः --

हुत के केवक अनिनय बाम्बट हैं। इनका समय १४ मीं बताब्दी है। अस्तुत क्या में यूक ४२ पर व्याताबंकार का वो काइला पाम्पन है दिवा है, वह गरेक्ट्रम सूरि के कंकार महीदीय- निकाली एकता मिंव संव १३८२ में समाज हुई वो अंक्ट्रम त्याम मूर्ति मिनवा। कटा वाम्बट का समय १४ मीं बताब्दी निश्चित है। अस्तुत क्या में एक हासीसीवत प्रति का सन्वेल स्वातिम बेटनीम में २ ११५७ पर है। इस निवीस प्रति पर केवस-काल कि का ४१४५ है।

सामार के तिया का नाम देशिकुमार और रिवारमु का भी मनकार था। इनका निवासस्यान देवाह है। वे बल्हें स्थाप के बहुत यहे परिक स्थापारी और उत्तरकारि के केवल मास्कृतिये थे। हहत्वेंत बनेत्र महास्थाति के देशे हरू के सप्ता परिपत कामानुसामत के प्रारम में दिना है। विशेष स्थापकारी के किये दन मिक्सी के केवक का "महास्थाति सामार कीर उनका कामानुसामत बीमें के केव देशियाँ, जो "मैन विकास सामार पर एक एक प्रारम्भ में महास्थाति के स्थापक में दिना है।

कामानुसाहन मुत्र बीजो में जिल्ला पया छोटा-मा, किन्तु महत्त्वपूर्ण सर्कार पंत्र है। इसके पीच सम्पारों में इसकः ६६० ६५, ६८, १६ और ९८, इक-१८८ सुन्दे हैं पूर्वों के कार सामाद ने दर्श्य 'वर्ककरादिकक बृत्ति' साम की टीका किली है। हम्म बृत्ति के पंत्र बेता पर यह स्पष्ट हो बाता है कि बात्मुक्ट हेन्यक से बहुत अवस्थित ये। वे कर्त्त स्पन्न स्पन्न हों के स्वार्ट कर स्वार्ट स्पन्न स्वार्ट के स्वार्ट स्पन्न स्वार्ट के स्वार्ट स्पन्न स्वार्ट स्वार्ट

ग्रन्य बहुत सरल है। इसमें बलंकार संबंधी सभी तरवों पर प्रकाश बाका गया है। यो बात सुत्रों में नहीं कही जा सकी, बहु टीका में कह दी गयी है। टीका बहुत महत्वपूर्ण है।

हेमचन्द्र में व्विम का समर्थन जोरदार करतें में किया है, किन्तु वाग्यट ने उसे "धर्वामोक्त" नकंतार में गर्मित किया है। सभी जनंतार प्रन्यों में काव्यों से उदाहरण किये गये हैं, किन्तु वाग्यट ने रोग प्रकरण में मम्मट और दखी जारि के जनंतार प्रन्यों के मंगलाचरण के पत्रों को उद्धत कर उनमें रोग वतनावें हैं।

काट्यालंकारसार :--इस प्रत्य के प्रचेता श्री मानदेव सुदि हैं। इनका समय विकम की पन्तहवीं सती का प्रमम चरण है। इसकी सूचना स्वयं हर्होंने अपने पास्थेनाथ परिता महाकाव्य की प्रशस्ति में थी है।

काव्यातंकारसार में बाठ कम्पाय हैं, जिनमें कमक: ५+१५+ २४+१३+१३+४५+५+५८=१३२ स्कोक हैं। प्रस्तुत प्रत्य में काव्य का स्वरूप, हेंद्र, फळ (१) खब्यासंस्वरूप (२) खब्याबंदीय (३) गुण (४) खब्यालंकार (५) खर्पालंकार (६) रीति (७) और रख (८) इन साहितिक तत्त्वों पर संख्यित और सारफ्रमें प्रकास वासा स्था है।

आचार्य श्री मानदेव मूरिने जरने पूर्वनती सभी बाचार्यों के करकार पंची का पम्मीर चितान कर प्रस्तुत अन्य बताया है। जमी तक प्रकाशिक दुख् करकार पंची में हरना सरक और सरक्ष चंचे मेरे देखने में नहीं जाया। अनंकार शास्त्र के अध्यवन करने वार्जों की सबसे पहले नहीं पंच पढ़ना चाहिए।

 द्रक्षीयन्ते स्य वेशमध्यनिवर्गहो वालतः श्रीविधानां यत्त श्रामक वीयानार्षः व्यवस्त्रपृष्कृतिस्त्रपृति । सिमन् वावस्त्रप्राम्बद्धव्यस्त्रपृत्काविष्ठ्य-अस्ताद्वेतं पृत्यः पूर्वितिस्वर्धः पूर्णाता वीविध्वकीताः ॥ २—मध्यानेकमहाप्रकार-स्माराष्ट्रपृत्वस्त्रपृत्वस्त्रप्तिः । स्यारोद्यस्त्रप्ताप्ताप्त्यस्त्रप्तिस्त्रपृत्वस्त्रप्तिः

श्रीमत्रेमितुमारमूनुरसिकप्रतालुनुहामणिः काव्यानामनुशासनं वरमिदं चक्रे कविर्वाग्यटः॥ इन प्रंथों के अतिरिक्त कुछ बौर भी जैन-वर्छकार पंच प्रकाशित हुए हैं, किन्तु वे इस समय सामने नहीं हैं, अत: उनके बारे में यहाँ कछ नहीं किसा जा सकता।

क्षणेत्र की द्वारातों में जैनेतर बर्णजार कमों पर महत्त्वुमं टीकाएं विश्वी हैं। काम्यक्राव पर सबसे चतुर्थी 'स्वेदा' नाम की टीका प्रमाणित हो चुन्हों हैं। एक्ष्में क्वां की विवाद की मानिक्यक्य हैं। खट के काम्यार्थकार पर जेत चिवत भी निस्तापु ने टीका किसी भी भी अकांकित हो चुन्हीं हैं। बाचामें स्टिक्टबर में 'काम्यक्वाव विदर्शन विवास सा। सह भी मानिकायित हो चन्हा हैं।

लगाया है। पुत्रा है। अलंकार शास्त्र का अविकल अध्ययन, मनन और चिन्तन करने वालों के लिये उनत प्रत्य वहत ही महत्त्वपण है।

तेपां विनेयविनयी बहु भावदेव सूटि असम्रविनदेवनुष्ठसादात् ।
 श्रीपस्ताल्यनगरे रविविध्ववर्षे पार्श्वप्रमोदचरितरलमिदं ततान ॥

### जैन ज्योतिष साहित्य

(लै॰ प्रो नेमीचन्द्रजेन एम॰ ए॰ ज्योतिषाचार्य शारा)

"अमितका दूर्गाविवहामां नेशक बाहराँ"—मुराविवह तौर काठ का बोध करानेवामा बाहर क्योतिय सहकाता है। शत्कर गार्मीय जाठ वे सावधार-मध्यक मानव के जिस क्षेत्रहरू का विवस्त है। हुए से पर पहराज का वे सावधार-मध्यक मानव के जिस क्षेत्रहरू का विवस्त है। हुए से पर पहराज का विवस्त है। कि काब के काता में मुंद कर्म-पृति के आरत्म में उपन कुनकर जिलकृष्टि के सावधार में स्वयं कुनकर जिलकृष्टि के सावधार में प्रवं कर्म-पृति के आरत्म में उपन कुनकर जिलकृष्टि के सावधार में त्या विवस्त क्षेत्र के सावधार में उपन कुनकर जिलकृष्टि के सावधार में त्या विवस्त कुनकर हो कि स्वयं की पानव कुनकर हो की प्रवं की प्रवं की सावधार के सा

जैन ज्योतिष-साहित्य का उटमव और विकास:-

समानिक दृष्टि से स्मेतिक वाला का विकास विवादकांत्र को परिकास हुं हुआ है। समस्य सणिव-विकास स्मेतिक परिकार कोतिक-परिकारों में सेकिय या तीर सप्योद निर्मित का विवेदन विवादमुखायों में विकार स्माया था। वहस्वेदन स्वादित्य स्वादित्य है, स्वेद, तीन, सारक, देखन, विकार, विवाद, विकार स्वादित्य स्वादित्य है, स्वादित्य स्वादित्य स्वादित्य है, स्वादित्य स्व

प्रकल्पायरण में नाशों की मीमांचा वह दे दिन्होंनों में देश देश है । वास्त्र नाशों के कुछ, वज्रुक और कुलोर्डुलों में विसादन कर पर्य में किया तथा है । वह सर्गन प्रवाद के स्वित्तर कर पर्य में किया तथा है । वह सर्गन प्रवाद के स्वित्तर कर पर्य में किया तथा है । विस्तर कर पर्य में किया तथा है । विस्तर कर स्वत्तर के स्वत्तर के स्वत्तर कर स्वति है । विस्तर है । विस्तर कर स्वति है । विस्तर के स्वति है । विस्तर कर स्वति है । विस्तर के स्वतर स्वतर है । विस्तर के स्वतर है । विस्तर है । विस्

धनवारां हुने ने नावों की तारातें, उनके रिवाहार वार्ति का नांवा है। कहा नवा है—"विश्वाहन वानवनवार हुम्मात्ता"। महात्वा तानवनवार नाम्यात्ता ना नाम्यात्ता नाम्यात्त्र नाम्यात्ता नाम्यात्त्र नाम्यात्ता नाम्यात्यात्ता नाम्या

सूर्यप्रतिच प्राष्ट्रत माना में लिक्सिट एक प्राचीन एकता है। इस पर सक्तांगिर की संस्तर टीका है। ईन सन् से दे भी वर्ष पूर्व की यह एकता निर्वत्यक्त सिद्ध है। इसमें पंचवर्गायक तुम मानकर तिथि, सदसारि का सामन किया रहा है। प्रभावन महावेरी की सासनतिथि आवस्कृत्यमा प्रतिकृत्य है, वस कि चक्रमा असिनिस्त् नक्षत पर एक्सा है, युगएम माना स्वा है।

. पुरंपप्रज्ञानित में सुर्य के गमनमागं, आज्, परिचार कार्यि के प्रतिचारन के साथ पंचवर्षात्मक युग के अवनों के नक्षप्र, तिथि और मास का वर्षण भी किया गया है।

चन्नावादि का विश्व प्रायः मुश्याविष्ठ के काम है। विश्व की लोका यह सूर्यकादि से ब्रोधक महत्वपूर्व है। एवं सूर्य की प्रतिदित्त की दोवलातिष्का पाँधि निकाली नहीं है क्या जयरात्म और प्रोवण्यक की शीवणों का समान्यकार दिखार निकाल कर दूने की एवं कही विशिष्टिक की पहुँ है। एक चे चहुत मानून में नम्प कीर पूर्व का संस्थान क्या तावकार संस्थान विश्वार से बयाया गया है। इसमें कुमुख्य, निकालपुर वार्थि विशेष्म कामार्थ्य का स्थान कर सोहा होते होते पत्रका हो सम्यकुत नीक वाकार प्रतास गया है। इसमा कुम्यक्त कार्य कि सुप्या-सुप्यानकार के बादि में सामान्यकार मित्रपात के दिल नम्प्रीचार का प्रयम हुई पहुँ प्रीकान्त्रीकारों में ही तिक्षीय सूर्व शिष्टामीय प्राप्तान की स्थान सिंह मित्रपात के प्रतास की स्थान का प्रयम हुई पूर्व प्रीकान्त्रीकारों में सिंह तिक्षीय सूर्व मान्य की मान्य की मान्य कार्य कार्य की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान सिंह सीर प्रयाग का सम्यक्त संस्था गा, एर उद्य होते सम्यन से यह चुकिनकार निकत, जतः चन्नसा और सूर्व का सामान्य

्षण पर में रोज, क्लियो, जारी, जीवोर सक्तुमी की कामा पर है दिल्यान का वानवार किया तथा है। चन्नमा के द्वार दीव मुद्दों कर बोग करनेवाले अपण, विरूच पूर्वीमाध्यर, रेखी, बीचेकरों, इतिकार, मुनविर, पुन्य, मामा, पूर्वीकार्यों, हका, चित्रा, अदुराधा, पूर्व और दूर्वीमार में जब्द त्वार बावार पर हैं। रीवातीय मुद्दों कर क्यार के हाथ में दो करेवील मामार दीवितों, पुनर्व, कारा प्रस्तापनी, विषयाना बीर कारवार मुंग हैं कर कारवार में हम हमा हमें कर कारवार के हाथ में के स्वार कार्य कर कारवार के हमा के कारवार के हमा के कारवार के हमा के स्वार कारवार कारवार के स्वार कारवार कारवार के स्वार कारवार कारवार के स्वार कारवार कारवार कारवार के स्वार कारवार कारवार के स्वार कारवार कारवार

चन्द्रप्रताप्ति के १९ वें प्रामृत में चन्द्रमा को स्वतः प्रकासमान बतलाया है तथा इसके घटने-बढ़ने का कारण भी स्पष्ट किया है। १८वें प्रामृत में पृथ्वी तल से सुपोर्टि यहाँ की जैयाई बतलाई नवी है।

क्योतिकरण्डक एक महत्वपूर्ण अंब है। इसमें वयनादि के कथन के साथ नवात्र रूम का भी निरुपण किया गया है। यह रूम निरुपण की प्रणाली सर्ववा नवीन और मीलिक है:—

कम्पं च दिन्खनाय विसुवें सुवि वस्स उत्तरं वयणे। कम्पं साई विसुवेसु पंनसू वि दन्खिणे वयणे॥

सर्पात् वरिवनी बीर स्वावि में नक्षत्र वियुव के छन्न वताये गये हैं। विस्त प्रकार नक्षत्रों की बिशिष्ट व्यवस्था को राधि कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ नवात्रों की विशिष्ट व्यवस्था को छन्न बताया गया है।

इस प्रंय में क्रीसकादि, विनर्धादि, मरण्यादि, ववनादि एवं विनिषद् वादि नक्षत्र गणनावों की विवेचना की सवी है। ज्योतिष्करण्य का रचनाकाल ई० पू० ३०० के लवनव है। विषय और साथा रोनों ही दुरिट्यों से सह प्रन्य

महत्वपूर्ण है।

अंगविज्ञा का रचनाकाल कुषाण-मृत्य युग का सन्यिकाल माना गया है। बरीर के लक्षमों से अमदा अग्य प्रकार के निमित्त या चिन्हों से किसी के लिए शुभाशुभ फल का कचन करना ही इस ग्रंब का वर्ष्य विपय है । इस ग्रंब में कुल साठ अध्याद हैं। रुम्बे अध्यायों का पटलों में विभाजन किया गया है। बारम्ब के बच्चायों में बंगनिया की उत्पत्ति, स्वरूप, शिध्य के गए-होण. अंगविया का माहात्म्य प्रभति विषयों का विवेचन किया है । गृहप्रवेश, बातारम्य, वस्त, यान, धान्य, वर्षा, चेप्टा आदि के द्वारा शमाशम फल का कपन किया गया है। प्रवासी घर कब और कैसी स्थिति में जौटकर आयेगा, इसका विधार ४५ वें अध्याय में किया गया है। ५२ वें अध्याय में इन्द्रधनुष, विश्वत, चन्द्रबह, नक्षत्र, तारा, उदय, बस्त, अमावस्या, पुर्णमासी मंडल, बीची, ब्रंग, संवरसर, ऋतु, मास, पक्ष, क्षण, कब, मृहत्तं, उल्कापात, दिशादाह बादि निमित्तों से फुलकुवन किया गया. है। सताईस नक्षत्र और उनसे होने वाले समासम फल का मी बिस्तार से उल्लेस है। संक्षेप में इस ब्रन्थ में अटांग निमन का विस्तारपुर्वक विभिन्न दृष्टियों से कवन किया गया है। है

लोकविजय-यन्त्र भी एक प्राचीन ज्योतिय की रचना है। यह प्राकृत नावा में ३० नावाओं में किसा गया है। इसमें प्रधानरूप से सुमिक्ष, दुर्मिक्ष की जानकारी बत्तकायी गयी है । बारम्य में मंगलावरण करते हुए कहा है :--

पणमिय प्यार्रीवदे तिस्रोवनाहस्य जनपश्चस्य । पण्छामि लोयविजयं जंतं जंतण सिक्रिक्यं॥

जगत्पति-नाभिराय के पुत्र तिलोकनाय ऋषभदेव के चरककमलों में श्रवाम करके बीवों की सिद्धि के लिये लोकविजय-यन्त्र का वर्णन करता है।

इसमें १४५ से जारम्न कर १५३ तक जुनांक बतकाये गये हैं। इन जुनांकों पर से ही जपने स्थान के शुभाशुभ फल का प्रतिपादन किया गया है। कृषिशास्त्र की दृष्टि से भी यह ग्रंच महत्वपूर्ण है।

कालकाचार्य—पह भी निमित्त और ज्योतिष के प्रकाष्ट विद्वान् ये। इन्होंने अपनी प्रतिसा से शककृत के साहि को स्ववरा किया था स्था गर्देभिल्ड को दण्ड दिया था। जैन परम्परा में ज्योतिष के प्रवर्तकों में इनका मध्य स्थान है. यदि यह आचार्य निमित्त और संतिता का निर्माण न करते. तो उत्तरकर्ती जैन केखक ज्योतिप को पापथत समझकर अस्ता ही स्रोह देते ।

वराहमिहिर ने वृहज्जातक में कालक संहिता का उल्लेख किया है। <sup>अ</sup> निशीयवृष्टि, आवश्यकवृष्टि आदि प्रन्यों से इनके ज्योतिष-ज्ञान का पता चलता है।

उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्यं सूत्र में जैन ज्योतिय के मुस्र सिद्धान्तों का निख्यण किया है। इनके मत से प्रहों का केन्द्र सुमेर पर्वत है, तह नित्य गतिशीछ होते हुएमेर की प्रवित्ता करते रहते हैं। चौचे अध्याय में गृह,नक्षत्र, प्रशीर्गक और तारों का भी वर्णन किया है। संक्षेप रूप में आई हुई इनकी चर्चाएँ अमेखिय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार खादिकाल में बनेक ज्योतिय की रचनाएँ हुईं । स्वतंत्र ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य विषय-धार्मिक ग्रन्थों, जागम प्रत्यों की चूर्णियों, वृत्तियों और भाज्यों में भी ज्वोतिष की महत्त्वपूर्ण वार्त अंकित की नयीं। तिलोय-पण्ति में ज्योतिन-ण्डल का महत्त्वपूर्ण वर्णन आया है । ज्योतिलींकात्वकार में अयन, गमनमार्ग, नसव एवं दिननात आदि का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है।

पूर्वमध्यकाल में गणित और फलित दोनों ही प्रकार के ज्योतिव का वयेष्ट विकास हुआ । इसमें ऋषिप्रम, महावीराचार, चन्द्रसेन, श्रीघर प्रमृति ज्योतिर्विशें ने अपनी अमूल्य रचनाओं के द्वारा इस साहित्य की श्रीवृद्धि की ।

भद्रवाहु के नाम पर अहँक्कूडाममिसार नामक एक त्रक्त शास्त्र सम्बन्धी ७४ प्राक्षत वाषाओं में रपना स्वस्थ्य है । यह रचना चतुर्वश पूर्वमर महवाहु की है, इसमें तो सन्देह है। हमें ऐसा क्यता है कि यह महवाहु वराहीमहिर के भाई थे, अतः संमव है कि इस कृति के लेखक यह द्वितीय महवाबु ही होंगें। बारम्य में वर्षों की संबाएँ बतवायी गयी है। व इए बो. ये पार स्वर तथा क च ट त प य छ न ज ट द व छ छ, वे चौदह स्वंबन बार्छिन्छ संत्रक हैं। इनका सुभव, उत्तर और संकट नाम भी है। बाई ऐ औ, ये पारस्वर तथा खल ठव फरव व छ ड, व भ व हुई पोव्हळांबन बमियुमित तंत्रक हैं। इनका मध्य, उत्तराघर और विकट नाम बी है। उक वंबः ये चार स्वरतया इन्ज वन स ये व्यंतन रम्पसंत्रक हैं। इनका निकट संकट, अघर और अशुभ नाम भी है। त्रह्म में सभी आर्किंगित जसर हों, तो त्रह्मकर्ता को कार्य सिद्धि होती है। प्रसास्यरों के रूप होने पर कार्योजिंद्र का बिनाझ होता हैं [ जिया श्रंकक स्वर जया श्रंकक भावतों में संपृष्ठा होने से करायत और जरायपर तथा अपर स्वरों से संपृष्ठा होने पर जयार और अपर श्लंकक होते हैं। अपर प्रेक्तक स्वर त्यासेक मंदनों में में मुंगाह होने पर अपरायपर शंकत होते हैं। व्यास्थ्रक स्वर पर प्यासेक म्बतीनों हैं। माने हें क श्लाम मंदन होते हैं। "स इसाबों के प्रसाद क्रमायक विकास गया है [ क्या-राजक, वासावास, बीक्त-पर बादि का विकेश मी हाता तथा है। इस होती में महिता होती में सहुत कुछ विक्द कर रिया पास है। इस इसि की माया महाराष्ट्री प्राइत है। इसने मायस्वी क, न कोर त है स्वास पर न मुर्ता पासी वाती है।

करणक्षण—म्यू धार्मीक बाल का कोटमा बाल है। इसमें रेखानों का महुल, हमी और पूरा के हुएने है निर्माण कारम, मंत्रीकारों के योर के बनायाल वर्षों के कर, मिणक्या, रिवारोक्षा, हुन, बन, कर्क, वामा, विद्या, हाप, हो, वह बादि रेखानों का मर्चन किया है। मार्च-वहन, व्यापन बादि को धीकर रेखानों के वर्षक के वरण्यत मंत्रुक के स्वानेता में पद्मीनके कर का विद्याल परिवारों के मिलागत किया जाया है। वह का बहु मकरण नी वापानों में पाया बाता है। इस कृत का दुरेस प्रकार से वर्षा है। एक्ट कर दिया है—

इयं करलक्षणमेयं समासको दंसिकं जहनणस्य । प्रकायरिएहि गरं परितसकणं वयं दिल्ला ॥६१॥

सिदों के किए एवंचर में करकवारों का बर्गन किया नया है। इन क्यानों के द्वारा वह बहुत करनेवाहे की रिशेश कर होनी साहिए। वह किया में ट्वीर योगावा हो, कोंच का निर्वाह कर वहे तथा बढ़ी औवन को प्रचावक बना वहे, तभी वह बढ़ों की दोखा देनी देनी साहिए। का स्टाप्ट है कि इस सम्य का बहुत्व कनकन्यान के वास नवातर विस्म की रिशेश करना ही है। इसका प्रचार भी वालुकों में रहा होगा।

महिपपुत्र का नाम भी प्रथम खेत्री के ज्योविर्विदों में परिपत्नित है। इन्हें यां का पुत्र कहा गया है। गर्ग मृति ज्योविर के पुरुषर विद्वाल ये, इसम कोई सन्देह नहीं। इनके सम्बन्ध में ठिखा मिकता है।

जैन आसीज्जनद्वंधो गर्गनामा महामुनिः। तेन स्वयं निर्णीत यं सत्पाधात्र केवळी॥ एतज्ज्ञानं महाज्ञानं जैनीपिमस्वाहृतम्।

प्रकारम शुद्धशीलाय कुलीनाय महात्मना ॥

संभवतः एव्हीं गर्ग के बंध में व्यक्तिपुत हुए होंने। इनका नाग ही। इस बात का साबी है कि वह कियी व्यक्ति के स्वय से सपता कियी मृति के सावीर्तार से स्त्यान हुए वे। व्यक्तिपुत का एक निमित्त खाला ही जनस्वकात है। एतने हारा रची नानी एक संदिक्त का भी महत्त्रका नामक बंध में उत्तकेय निकता है। व्यक्तिपुत के क्ष्याल नृहत्तीहरा की महत्त्रकी टीका में उत्तकात हैं।

ऋषिपुत्र का समय बराहिमिहिर के पहले होना चाहिए। यठः ऋषिपुत्र का प्रभाव बराहिमिहिर पर स्पष्ट है। यहाँ दो-एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जावना।

ससलोहिवण्यहोवरि संकुण इति होइ णायव्यो ।

संगामं पुण घोरं सम्मं सूरो निवेदई॥ —ऋषिपुत्र निमलशास्त्र श्रीश रुधिकरनिमे मानौ नमस्यले मवन्ति संग्रामाः। —वराहमिहिर

कपने निमित्त शास्त्र में पूर्णी पर रित्याई देखेले, बाकाश में दृष्टिगोचर होनेवाले और विजिन्न प्रकार के शब्द अवण द्वारा अच्छ होनेवाले इन तीन प्रकार के निमित्तों द्वारा फानक का बच्छा निरूपण किया है। वर्षोत्पात, देवोत्पात राजोत्पात, उन्कोत्पात गन्पर्योत्पात स्त्यादि बनेक जपताों द्वारा युनासुम्बन की मीमांवा बड़े सुन्दर बंग से हैं।

समाबृद्धि या सम्बन्धिका नाम की रचना हरिगद्ध को निकडी है। हरिगद्ध रचेंग, कथा और बागम चारन के बहुत बड़े विद्यान थे। पुरक्ता खग्ध बाठवीं बड़ी माना चाता है। इन्होंने १४४० प्रकरण—प्रन्य रचे हैं। इनकी बब तक ८८ रचनाओं का पता मृगि जिन-विवक्वी ने कमाया है। इनकी रह रचनाएं प्रकाधित हो चुकी हैं।

सन्तर्दि प्राकृत भाषा में लिखी गयी ज्योतिष रचना है। इसमें सम्त के फल, डावश मार्वों के नाम, उनसे विधारणीय

विषय, अन्य के सम्बन्ध में प्रहो का फल, प्रहो का स्कल, नवास, बन्नाय बादि वा स्वय विचा गया है। राज गाम्य ना होराधारण का यह अन्य है। उपयोगिया की चृष्टि वे दशका विषक महत्व है। प्रहो के बर तया रूप वो गर्भा प्रणा में सृद्धि—गासप्रहों को बचाब, सुमस्रहों का सनुसाव श्रीष्ठत है।

हा त्र में से सार्थिकार, परिकर्णसम्हार, कारायक्ष्णसाहर, अवेशंखदार, नेगारिकस्थान, विन्नान्तर सैन्योतिकस्थान, विन्नान्तर सौन्योतिकस्थान, सिन्नान्तर सार्व के करण है। नियवकस्थार में उनहीं ने पत्ति नियान के सिन्नान्तर सार्थ के करण है। नियवकस्थार में उनहीं ने पत्ति नियान कि से सिन्नान्तर स्वर्थस्य स्वर्थस्य सिन्नान्तर सिन्नान्तर स्वर्थस्य स्वर्थस्य सिन्नान्तर सिन्नान्तर सिन्नान्तर स्वर्थस्य सिन्नान्तर सिन्नान

ज्योतिषयटल में बहो के बार क्षेत्र, सूर्य के मण्डल, मक्षव और ताराबों के सस्यान, बित, स्थिति और त्या शारिण प्रतिपादन किया है।

सम्प्रतिम— के ब्राप किरवाता होयाँ नामक महत्वपूर्ण निवातन्त्रव वन्य निया नवा है। यह उत्तर राजातन्त्रा रे पिछे साथा मध्या प्रतीव होता है। इसके अवस्था साध्यक्षी वे निकान्त्रित है, यर विध्यम में न्यता होने राजार राज्य नेविष्ठ के व्योतिक का पूर्ण प्रताब है। इस्त्रीने क्षण के निवाद को त्या कर के किया वीच प्रीयाची में नहर माणा राजी राजर विष्या है। यह क्षण मनुसानक चार कुछार कोको में वर्ष ब्या है। बन्त के प्रत्यम में नहा है —

होरा नाम महाविद्या वस्तव्य च भवदितम्।

ज्योतिर्शानैकसार मूपण वृथपोयणम् ॥ इन्होने अपनी प्रशसा मी प्रवृर परिमाण में की है—

शास अपूर पारमाण म का हु— आसम् सदक्षो जैन पन्त्रतेन समो मनि ।

केवली सदशी विद्या दुर्लमा सवरावरे॥

इस सम्ब में हेशकरण, साम्यकस्य, किसाप्तकरण, मुख्या करण, वृद्ध करण, वर्षणा-पुन्ध-रा-भूग पान्य-म्यक्रस्य, स्वया प्रकार, मध्य प्रकार, कर्या करण, निर्देष करण, सम्यक्ष्या, साम्यक्ष्या, स्वया प्रमाना, स्वया मान सामु करण, मोना प्रकार, हेशकुरिशा करण, सम्बन्धिया प्रकार प्रकार क्ष्या करण्य सार्थ है। प्रदा ने पान्ने-पाल देखने से क्ष्यात होता है कि वृद्ध होशा विषयक एका है, होटी विषयक सी।

सीयर——रे ज्योतिय सारत है मतीत विद्याल है। इनका स्वय दश्यो प्रती ना सरिम ज्यानि । दार्ग्य जानि । दार्ग्य जानि । दार्ग्य जानि । इनकी प्रात्त का सात्र स्वर्णक की एक्ति सार्व के स्वर्णक की एक्ति का स्वयं है। उनकी प्रात्त के स्वर्णक विद्याल की स्वर्णक की देश हैं । तेष्ट्र सात्र के स्वर्णक की स्वर्णक

ज्योतिर्वानिविधि प्रारम्भिक ज्योतिष का धन्म है। इसमें व्यवहारीत्रयोगी मुक्त भी दिये ग्ये । राजा र

के भाग, नक्षत्र गाम, योग-करण नाम तथा उनके सुमाधुमत्त दियं यथे हैं । इसमें माससेष, मासाधिपतिक्षेप, दिनसेप एवं दिनाचिपति सेष जादि समितानयन की जद्मुत प्रक्रियाएँ वतानी नकी हैं ।

जातकतिलक कन्नद्र-भाषा में लिखित होरा या जातकबास्त्र सम्बन्धी रचना है। इस प्रन्य में लम्न, ग्रह, प्रह्मोग, एवं जन्मकुष्तजी सम्बन्धी फलादेश का निरूपण किया गया है। दक्षिण भारत में इस ग्रन्य का अधिक प्रचार है।

क्योगीनन प्रका भी एक महत्वपूर्व प्रकाशक की रचना है। यह बन्ध के कही के सम्बन्ध में भी कुछ बात मही है। प्रमा की देवते में मह वस्त्रम वस्त्रत होता है कि इस अस्त्र प्रमाणी का अमार पूर्व वा। प्रकाशों के प्रकाशों का संकुष्ठ कर्यमुंब्द, मिल्कु, मत्त्रीमुंब्द, विश्वाणित, अस्त्रिम्बिंग, आर्थित तो तर पार वहां सो मिलकल पर प्रकों का वत्तर दिया पार्श है। पद्मोगीनान प्रवाणित हिन्ता है। इसके सम्बाग एप बीर भी कई प्रकाश का विश्व में है कि कित अस के क्षेत्र में नदीमीनान का तप्त्रत किया पार्श है। "असने पद्मोगीनां सुक्त्यवस्त्रतालक्ष्यहर्वें" सभी बात होता है कि वह प्रमाणे क्रीकृतिय थी। पत्रोगीनान मात्र का वी अन्य उपकाश है, वह सावारण है।

चत्रप्रप्तकार में क्षीत्र कोशिश का बहुत विकार हुआ। जुद्दंगियाक, वेहिता, क्ल तापुरिकाशक प्रतृति स्थार में ति निक पहलूप्त रेपनार विकार में हैं। इस पूर्व में का प्रकार मोर प्रीक्ष में कि पूर्व हैं कि स्थार के तो कि निक प्रकार के प्रकार के प्रति हैं। इस पूर्व में प्रति के साम के तो तो स्थार कर एक्स प्रकार के प्रकार पर प्रेत्य के स्थार के हैं। एक्स में एक स्थार पर प्रचेश के प्रकार के के प्रकार पर प्रवाद के हैं। उन्ते में एक स्थार पर प्रचेश के प्रकार के एक्स प्रकार के प्रकार क

[ अर्डकाण्ड में तेजी-मंदी का मह-योग के अनुसार विचार किया गया है। यह ग्रन्थ भी १४९ प्राकृत गायाओं में तिसा गया है।

मस्लिमेन-संस्कृत और प्राकृत दोनों गायाओं के प्रकार विद्वान में 1 इनके रिवा का नाम जिनकेन सूरि या, में विश्वय भारत के पारवाद निले के जनार्यव नवरातालूका नामक स्थान के रहनेवाले में 1 इनका समय ई० सन् १०४२ माना रवा है 1 इनका जासवदमाय नामक व्योतिवर्षय उपस्वया है 1 बारफ्य में ही बहुत है—

सुबीवादिमुनीन्द्रैः रचितं शास्त्रं ववायसव्भावम् । तसम्प्रत्वार्थाभिविरस्वते मस्कियेमेन ॥

ध्वजधूमसिह्मण्डल वृषस्रराजवायसा भवन्त्यायाः । ज्ञायन्ते ते विद्भिरिहैकोत्तरगणनवा चाष्टौ ॥

इन उद रागों से स्पष्ट है कि इनके पूर्व भी सुवीन आदि जैन मुनियों के द्वारा इस विश्वव की बीट एक्नाएं मी हुई मीं, उन्हों के सारांश को केकर बायकट्माव की रचना की गयी है। इस क्रिन में १९५ वायोंएँ बीट बना में एक गाया, इस उस्ह कुछ १९६ गया है। इसमें प्रमन, गूम, सिंह, नष्टक, तूम, सद, मब और बायक इन बाठों वायों के स्थरण बीट फालसेश

र्जिनत है। प्रत्योगित-जामनानितक नामक वन्त्र के राजिता विभागरावार्ष रामननी के विषय महत्त्रीवार्ष है। यह मन-महत्त्रीवारि-जामनानितक नामक वन्त्र के राजिता जामार्ष है। वन्त्रवार्ति के त्योगित मृति यो है। यानवी वा वात्रव का महत्त्रपूर्ण पन्त्र है। हार्ज ने प्रकार बोर ४१५ जामार्ग है। वन्त्रवार्त्त के कार्यात्रात्र पुर्वार्ष है। वारा रन्त्रवार्ति कार्यात्र वेश वार्षात्र है। वारा रन्त्रवार्ति कार्यात्र वेश वार्षात्र है। वारा रन्त्रवार्ति कार्यात्र वेश वार्षात्र वेश वार्षात्र वेश वार्षात्र वेश वार्षात्र वेश राजि वार्षी है।

व्यापन प्राप्त प्रमुत्त है । विद्युत्त वर्ष इवान, वृष, व्यास इन बाठ बावाँ द्वारा प्रस्तों के फकादेश का विस्तृत विवेचन

किया है। इसमें कार्य-जकार्य, हानि-काम, जय-गराजय, सिद्धि-असिद्धि बादि का विचार विस्तारपूर्वक किया गया है। प्रस्त सास्त्र की दृष्टि से यह प्रन्य अवनंत महत्वपूर्ण है।

बराप्रमारें — उनके मुक्त नाम विश्ववेत सूरिया। इनका सम्ब ई० सन् १२२० सामा जाता है। इन्होंने क्योंकि विश्ववक साम्प्र मिर्क स्थाना व्यवहार व्यवं स्वय की एकता की है। इस सम्ब पर वि० ३० १९१४ में राजनेवार सुरि के रिप्त के मुन्त मार्थ में एक विश्ववाद की किया है। इस दोका में क्यूने मुक्त सम्बन्ध साहित का सम्प्रा सकत किया है। त्रेसक ने प्रमा के प्रारम्भ में कमोक्ट कम्मारी का स्विच्य नाकस्यानिकस्या दिया है।

दैवज्ञदीपकालिका व्यवहारचर्यामारम्बसिद्वेषुद्वप्रभदेशनाम् शास्त्रिकमेग विधिवारमयोगराशिगोषमंकार्यानमवास्तु-थिलमभि ।

हेमहसगणि ने व्यवहारचर्या नाम की सार्यकता दिखकाते हुए खिखा है---

"व्यवहार शिष्टजनसमाचार श्वमतिषिवारमारिषु चुनकार्यकरणारित्सस्तस्ववर्षा ।" यह ग्रन्य मृत्रे चिन्तामणि के समान उपयोगी और पूर्व है । मुहर्त नियव की चानकारी इस बकेटे ग्रन्य के अध्ययन से की वा सकती है ।

एंखासिय--- एन्डे रिजा का नाम भीनति जीर नाजा का नाम सकता था। इनका अन्य जीतिनगढ़ के पूरिकारार' नामक स्थान में हुआ था। इनके नामान्य राजवर्ध, मानकर और आधिरात कार्य जाते हैं। में निव्यूपर्य राजव और समा के प्रथम परिवाद, नाम एकता जान्य का हरि ११ के कारण है। यह क्षित्र के के वास्त्रामा परिवाद और स्थानित के माने हुए विद्यान थे। 'क्यारिक कर्षि चरित्र' के खेलक का कार्य है कि कार-साहित्य में परिताद का अन्य किलतेशाय रह स्थवे बार्य विद्यान था। इनके द्वारा परिवाद स्थाहर परिवाद विद्यान स्थाहरूपर स्था केन-परिताद इस्टीकोलाहरूप को यो कोकाकों में परिवाद क्ष्म कार्यका है।

व्यवस्थानहर—गारी की तामण्येत पहालवी से यात बका है कि वे वार्षिय हुए हैं पिया दे। उन्होंने मुक्तियक या सहस्यकारण नामक क्योतिक का क्या किया है। इस बन्य एर परिस्तृतिकक हुए दे निक एर १३१६ में एक पितृति किया है। 'विन्तानिक्ष्य में इतिहार्ट' नामक बन में साहोंने एकंट पूर का मात विद्यास्य हुए आता है। मुक्तियक का एनामक हिन कर ११९५ है। यह इन्म कोटा होते हुए मी सल्या मात्युन है। इसमें १६ इसारकार है। प्रमानिक का मात्रु सानी, उन्होंनेक्ष है कर कहु, पूर्व जा हुई के कुमान, वहने करना, वस्त्र मात्रि हो प्रमानिक का का मात्रु कर्म सम्बानी विचार, विन्याह, एनोप्योग का करन, जमानात निचार, क्योंच की स्थित का का, मारा पर निचार, मारा सारा सहसान, व्यवस्थितर, मृत्युनीर, नीमें बारा, वेक्यावारि के काने का विचार विचार से विचार है। इस उन्य

सरकार बराममार — में कारहरूपक में शिखारी के शिया थे। उन्होंने जोशियसान से कई उनमें भी रपना सी स् सर्वमान में दरके देश जातक दृष्टि, तल करक, त्रका प्रश्नीव्यक्तिक, जनसमुद्रीकत, व्याप्तियर सी प्रश्नीक्षित्रकार जतकार है। सरफर में क ११२४ में बाय पूरी ८ रविवार को सेस्टाकत वृत्ति की रचना १०५० कोक जनाम में तो है। क्षाप्तियस ताम की एक अन्य रचना भी हरतों मानी वाती है। अमेरियककार, सहिता और जातक स्वस्थी महस्पूर्ण रचना है।

कहरूकिय या महैरास—में नेन बाह्यम थे। इनका समय हैन्सी कर १३०० के सामाय है। सहैरास के लिए तामुकार थे। महैरास करक माथा के करफर विदान थे। इन्होंने करक में स्ट्रमत नामक क्लीवित का महत्त्वमूत्र क्या जिया है। इस कहरू की मीड्रीय जावारी में साकट नामक के समझ कीर देश वह यह या तेवानू साथा में सन्त्रपत किया गा। सहस्यत में बत्ती के पिनत, मार्कीयक करका कुछून, नामुकत, मुक्तीय, मुक्तम, मुस्ताकक, करवार कर्या, प्रतिप्रकार, करवार, कंदम, प्रधापनंत्रयान, में तकारणा, निव्हातवान, तीतपूर्वकारन, करवार करता, ने स्वत, मुक्तम, अपने, म्यारी

महोन्नत्दिर—में मृत्पुर्र" निवासी मदन सुरि के शिष्य किरोबवाई तुन्तक के प्रधान समार्गायत से। रहाने नाजीवृत के परातक में नोक्युक्तम सभी बुद्धों का परिचमन करके कन्दराव नामक उह रामित का व्यवसीरी उन्य निवा है। इनके शिक्ष सत्वेतन सुरि में इस पर सोराहरण टीका किसी है। इस अन्य में परमाकान्ति २३ बता ३५ कवा मानी गयी है। इसकी एकता यह बंबत् १२९२ में हुई है। इसमें पिशासाय, जनक्यानायत, जनस्यानायत कनशोरनायत, बीर कारीबरार गामधान में गीन कपान है। कारीबर्यम्पानस्य, मुक्तीधिम्म का मामधान, सन्विधानस्य मुक्ताब्रेड्डास्य, मुक्ताक्रस्य, सीम अधिम है। विशेष प्रतिकृति का वासन, त्यांच है। व्यवतीय वासन, सेम में तबर मुक्ताबिक होना देश में प्रमुख्ति स्व वासन, समर्थी में कृष्ट्यनीवारन, हामय परिवर्ष में निर्धानस्य कम्मयो भीमधी स वासन, स्टर्फ हुं है। व्यवत्यक्त सामस्य सम्पर्धान, महार स्वीक्ष क्ष्यां क्ष्यां क्ष्या परिवर्ष में निर्धानस्य कारण, व्यवत्य स्वीक्ष स्वाचिक स्वाचिक स्व

महवादुर्विहात नायांग निश्चत का एक महत्युर्वेष नह है। इसके बारण्य के २० कथाओं ने निर्मात और रहिंद्रा दिस्स मा महत्युर्वेह कि प्रतिकृति के प्रतिकृति के स्वतिकृति स्वतिकृति के स्वतिकृति के स्वतिकृति के स्वतिकृति स्वतिकृति के स्वतिकृति स्वति स्वतिकृति स्वति स्वतिकृति स्वतिकृति स्वतिकृति स्वतिकृति स्वतिकृति स्वतिकृति स्वति स्वतिकृति स्वत

किया चया है। जन्म, परिशेषण, विश्वहु, बन्ध, जन्मा, नेय, वात, सर्वण, रुप्यस्तरप्, परंतवस्त, पागाज्ञस्त वृक्षप्त, सहयुद्ध, दन्ध, गुरुरेतिर्थ, रूप्प, कुन्दू, पाड़, भावित्र, साह्य, स्वयम्पत, क्षात्र, स्वरंप, विन्तु, स्वत्तं, सुन्ती, सेनी तिनित्ती के स्वताद्ध, विरोध और प्रथम साहि विश्ववीं का विस्तार मुंक विश्ववीं स्वताद्ध, यह ने सिक्स विश्वत सह है। यह तिरास्त्राय स्वात्वाद्ध हैं महत्वपूर्व और जन्मीनी बन्ध है। इससे वर्षी, इन्हिंग, पान्यस्त्र, पूर्व अन्त्रं कोले सोनोपीयों साहीं सी शतकारी प्रतर

हेमप्रम—इनके गुर का नाम देवेन्द्रसूरि या। इनका समय वीदकृषी कृती का प्रथम पार है। संबद् १३०५ में भैजीमप्रफ्रांस रचना की गयी है। इनकी दो रचनाएँ उपक्रम हैं—अंजीस्वप्रकास और मेघमाजा।

वैजीवयरकाय बहुत ही महत्त्वपूर्ण कम है । स्टर्स रे १६० कोक हैं । स्टर एक जन्म के अध्यान दे प्रतिक स्वितिक की अपनी वात्तकारी प्राप्त की वा स्वति है। स्वार्त में १६० कोकों में बच्चा का मा किल्याने हुए सकरण में मार्ग है । ह्यारी, बूढ़ी के अफार के बार, मुंधिविचार, कहुमीय, असी-मार्ग, उन्पन्तीन, वार्चों से धोवी, मार्गाण, बहुत किया मार्ग है। विज्ञीय अकरण में मीसियील-मार्ग, व्यार्ची से धोवी, मार्गाण, बहुत किया मार्ग है। विज्ञीय अकरण में मीसियील-मार्ग, व्यार्ची से धोवी, मार्गाण, बार्ची किया मार्ग है। विज्ञाय अकरण में मीसियील-मार्ग है। व्यार्ची पत्र से स्वार्ची किया किया मार्ग है। किया का मिल्या काम किया है। व्यार्ची अकरण में मीसियील मार्ग है। व्यार्ची काम किया मार्ग है। अपने अकरण मोर्ग है। अपने साम्यान मीसियील मार्ग है। व्यार्ची अकरण मार्ग है। अपने अकरण मार्ग है। स्वार्ची काम किया है। मार्ग है। अपने अकरण मार्ग है। स्वार्ची काम क्या पुर प्रवस्त है, क्ष्या कामार्गील मार्ग हमार्ग होणा है। मार्ग हमार्ग ह र परक्ष में बुध बान, पोटस में बह रोप-वह शीवा, छनदार में बानू, कप्यत्य में प्रबूप और एरोनीरण में प्रवृत्य रा विनेतन किया है। बीवर प्रवरण में राज्य या क्याणि दक्षीचमें में मुद्धि, दार्गम में क्याण हैर्सा में नामान, नेत्रीसमें में ने न्यासुन में प्राप्ति एवं पत्त्वीसमें में के व्यत्याल, मुस्किश्तीयल, मुद्दे, नाम्ये और विजेग प्रणा में वैजीनम्बी में वात्तवारी बत्रवाई कवी है। इस पत्र में प्रवणा क्या हो प्रश्नेन में है।

> श्रीमहेबेन्द्रसूरीणा णिप्येण आनदर्गण । विश्वप्रकासकरवारे बीहेमप्रमसुरिणा ॥

श्री देवेन्द्र सुरि के शिष्य श्री हेमप्रम सुरि ने विस्वप्रकाशक और ज्ञानदर्यम इन प्रन्य को रचा ।

मेघमाला की स्लोक सरमा १०० बतायी गयी है। प्रो० एच० की० बेसकर में जनप्रयागरी में उता प्राार गा।गि निर्देश किया है।

रस्वक्षेत्रर सूरि में दिनशुद्धि दीपिका नामक एक ज्योतिय अन्य त्राकृत भाषा में लिखा है। इनना ममय १५ थी हा। बताया जाता है। ग्रन्य के अन्त में निम्न प्रशस्ति नाया मिस्डी है।

सिरिवयरसेणग् स्पट्ट-नाहसिरिहेमतिलयसूरीण ।

पायपसाया एसा, रवनसिहरसूरिका विहिया ॥१४४॥

बजासेन गुरु के पट्टघर श्री हेमशिलक सुरि के प्रसाद से रत्नवेखर सुरि ने दिनगृद्धि प्रवरण वी रचना थी।

हते पूनियमप्रवापसास वर्षात् मुन्तिने के मन रानी महन को प्रकाशिक करने बाता नहा है। उनमें गुण १८८ गाया है। इस तम में सादार, कामकुरित, वारास, कुलिकाशिकों, कर्नाकुर, नरनवारित माता, नुगनित, पानीतित, करमादित करन, मातावित माता, नुगनित, पानीतित, करमादित करन, मातावित, मातावित, करनीवित्रवीत, करनवित्रवीत, करनवित्रवीत, करनवित्रवीत, करनवित्रवीत, करनवित्रवीत, करनवित्रवीत, करनवित्रवीत, करनवित्रवीत, करनवित्रवीत, मातावित्रवीत, करनवित्रवीत, मातावित्रवीत, करनवित्रवा, मातावित्रवीत, मातावित्रवीत्रवीत, मातावित्रवीत, मातावित्रवीत, मातावित्रवीत, मातावित्रवित्रवीत, मातावित्रवीत, मातावित्रवीत, मातावित्रवीत, मातावित्रवीत,

बौरहरी खताब्दी में उनकर फेर का नाम भी उन्केशनीय है। इन्होंने गणितशार बीर बोजनगर में रो प्रन्य मार्प्यू । किसे हैं। गणितवार में गादीपणित और गरिकमीच्क की मीमाता की गयी है। बोरववार में नवता की नामारण में "गर सते के निविक्त योगों का वस्पक् विवेचन किया गया है।

कार्युक्त करो है बांदिश्य हर्गगीत कर कम्परायती, विश्वसान कर स्थापिता, वार्याप्त र गुण्या वीरिका, ह्यादिक्त कर बाहुबहारण, वर्गगुणे कर वास्त्राची, बहुत करी कर वास्त्रिक्त पार पारामार, र पारामार, पहिल्ली, विश्वसेक्त प्रतिकारीय बाहि कर्षा में क्लूपूर्व हैं। क्योदिक्यार, क्लीदिक्पाह, बाहुन्याह, गुण्याह, व्याप्त क्लावी प्रति कर्मा वा लगा है।

सर्वाचीम काम में कई बच्छे क्योतिर्विद् हुए हैं, विन्होंने वेच क्योतिराधाहित्य की बहुत बाने बदाता है।" दार्ग कर्मन क्षेत्रकों का जनते हितियों के बाद परिश्वर दिया बाता है। इस पूर्व के खाते प्रकृत विचित्रय चीच हैं। वे ज्योतिर प्रांत्र क्षेत्रकार विद्यान हैं क्ष्तां क्याति वह उनके क्षत्र वात्र काता है। इस्के क्षार प्रचलित्र का नंदरीर, क्यातिकारण, रामध्यात्र और हुत्याक्षीयन बादि कुच्छ है। चर्चयतीय हैं। क्षार्यक्रात दौर देश प्रणा । पाने क्यातिकारण, कर्मूच्यत, प्रविचीत्रम, क्ष्यात्रकारण, हुने वीच क्ष्यात्र का पत्र, क्यात्र विद्याद, प्रचान पान पान, पाने क्यात्मात्र वीद पत्री, क्षय-मातन्या विचाद, वार्मीक्यक, व्यं के च्या, पानी, पानेस, दोरा बादि पानि पान, पानेस्व निवाद, क्षेत्रीमत्रक एवं चहुन बादि विचारे का निवच्या क्या पत्र। है। क्योतिव विचार वा वारत्यपत्र प्रांत्र पत्र

हस्तसवीयन में तीन अभिकार है। प्रयम दर्शनाधिकार में हाम देखने की प्रतिन्या, हाम पी रेपानो पर में गी मात, मित, पढ़ी, यक, आदि का कमन एवं हस्तरेसाओं के जाभार पर से ही तम्बनुष्टती बनाना तथा उत्तरा पार्टि निरास मात्रे र्वाणत है। द्वितीय स्पर्शनाधिकार में हाय की रेखाओं के स्पर्श पर से ही समस्त सुमाशुम फल का प्रतिपादन किया गया है। इस अधिकार में मूक प्रक्तों के उत्तर देने की प्रक्रिया भी बॉक्त है। तुवीय विसर्धनाधिकार में रेसाओं पर से ही आयु, सन्तान, स्त्री, भाग्योदय, जीवन की प्रमुख घटनाएँ, सांसारिक सुख, विचा, वृद्धि, राज्यसम्मान और पदोन्नति का विवेचन किया गया है। यह ग्रन्थ सामद्रिक शास्त्र की दिन्द से महत्त्वपूर्ण और पठनीय है।

उभयकुशल—का समय १८ वीं शती का पूर्वाई है। ये फलित ज्वोतिष के बच्छे जाता थे। इन्होंने विवाहपटल और चमत्कार चिन्तानणि दवा नामक दो ग्रंथों की रचना की हैं। ये मुहुत्तं और बातक, दोनों ही विषयों के पूर्ण पंडित थे। चिन्ता-मणि टवा में द्वादश भावों के अनुसार बहों के फलादेश का प्रतिपादन किया गया है। विवाहपटल में विवाह के महत्तं और कुण्डली मिलान का सांगोपांग वर्णन किया गया है।

सञ्जयनद्रगणि---ये सरतरवञ्डीय कत्याणनिवान के शिष्य थे । इन्होंने वि० सं० १७५१ में कार्तिक मास में जनस्प\$। पद्धति नामक एक व्यवहारोपयोगी ज्योतिष का ग्रन्य बनाया है। इस ग्रन्य में इष्टकाल, श्रयात, भ्रभोग, लग्न, नवग्रहों का स्तारी-करण, द्वादशमाब, तात्कालिक चक, दशवल, वियोत्तरी दशा सामन आदि का विवेचन किया गया है।

बाधती मनि-ये पार्श्वचन्त्रपच्छीय साखा के मुनि ये । इसका समय वि० सं० १७८३ माना जाता है । इन्होंने तिथि-सारिणी नामक ज्योतिष का महत्वपूर्ण बन्य लिखा है। इसके अविरिक्त इनके दो-दीन फलित-स्योतिष के भी महलं सम्बन्धी उपलब्ध प्रन्य हैं। इनका सारणी प्रन्य, मकरन्द सारणी के समान उपयोगी है।

ग्रहास्वतसागर--इनका दुसरा नाम जसवंत सागर भी वताया जाता है । ये ज्योतिय, न्याय, व्याकरण और दर्शन शास्त्र के धरत्वर विदान थे। इन्होंने ग्रहलाधन के कपर वार्तिक नाम की टीका किसी है। वि० सं० १७६२ में जनमकाढली विषय को लेकर 'यहोराज-मद्वति' नामक एक व्यवहारोपयोगी ग्रन्थ लिखा है । यह ग्रन्थ जन्मकृष्टली की रचना के नियमों के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालता है, उत्तराई में जातक पदित के अनुसार संक्षिप्त फल वतलाया है।

हनके अतिरिक्त विनयकुशक, हरिकुशक, नेमराज, जिनपाल, जयरत्न, सुरचन्त्र, वादि कई ज्योतिषियों की ज्योतिष सम्बन्धी रचनाएँ उपलब्ध हैं । जैन ज्योतिष साहित्य का विकास बाच भी सोध टीकाबों का निर्माण एवं संग्रह ग्रन्थों के रूप में हो रहा है। ' संक्षेप में अंकमित, बीजगणित, रेलागणित, त्रिकोणितिवर्गित, प्रतिभागणित, पंचांप निर्माण गणित, अन्मपत्रनिर्माण गणित जादि गणित-ज्योतिष के अंगों के साथ होराखास्त्र, संहिता, " मृहर्च, सामुद्रिक शास्त्र, प्रश्नशास्त्र, स्वप्नशास्त्र, निमित्तशास्त्र, रमलगास्त्र, पासकेवकी प्रमृति फ्रीक्ट अंगों का विवेचन चैन ज्योतिष में किया गया है। चैन ज्योतिय साहित्य के अब तक पाँच सी ग्रन्यों का पता क्य चुका है। <sup>18</sup>

#### संद्रम तालिका

- (१) घवलाटीका, जिल्द ४ पू० ३१८.
- (२) प्रश्तव्याकरण, १०.५.
- (३) समवायांग, स० ७ सूत्र ५. (४) ठाणांग, पु॰ ९८-१००.
- (५) समवायांग, स॰ ८८.१.
- (६) समवायांग, स॰ १५.३.
- (७) बहिराको उत्तराओणं कट्ठाको सूरिए पढमं सम्मासं अवनाचे चौवालिस इमे मंडलगते बट्ठासीति एगसदिठ मार्ग महत्तस्स दिवसक्षेतास निवृद्धेचा रमणिसेतास्स विभिन्युद्धेता सूरिए चारं चरइ. — स० ८८.४.
- (८) चन्दावाई अभिनन्दन क्रम्य के अन्तर्गंत श्रीकपूर्व जैन क्वोतिष विचारमारा शीर्षक निवन्त, पृ० ४६२. (९) ता वनवृद्धपोरिसाणं छाया विनसस्स कि गते सेसे वा ता तिमाने गए वा ता सेसे वा, पोरिसाणं छाया विनस्स कि
- गए वा सेसे वा जाव चळमान गए सेसे वा । चन्द्रप्रज्ञन्ति प्र० ९.५
- . (१०) अंगविज्वा, पु॰ २०६–२०९.

- (११) भारतीय ज्योतिय, पु॰ १०७
- (१२) अहंच्चुडामणिसार, गाया १-८
- (१३) प्रशस्ति सम्रह, प्रथम नाग, सपादक-जुकरकिशोर मुस्तार, प्रस्तावना, पृ० ९५-९६ तथा पुःगनन वाज्य गृती की प्रस्तावना, प्० १०१-१०२
  - (१४) अमृद्रमृगुप्रे वरे गणकवक्रवृद्धामणि
    - कृती नृपतिसस्तुतो मदनसूरिनामा बृह तदीयपदशास्त्रिना विरचिते सूयन्त्रागमे,
    - महेन्द्रपुरुणोद्धतात्रनि विचारणा यन्त्रजा । वन्त्रराज, अ० ५, स्लोक ६७
    - (१५) जैन प्रयावली, पू॰ ३५६.
  - (१६) पैलोन्य प्रकाश, स्लो० ४३०.
    - (१७) केवलज्ञानप्रस्तपूदामणि का प्रस्तावना भागः
    - (१८) भाद्रबाहु सहिता का प्रस्तावना वस
    - (१९) महाबीर स्मृतिप्रत्य के अन्तर्गत 'जैनञ्योतिष की व्यावहारिकता' खीर्पंद निवन्ध, पृ० १९६-१९७
    - (२०) वर्णी अभिनन्दनप्रन्य के अन्तवत 'मारतीय ज्योतिप का पोपक जैन ज्योतिप', पू० ४७८-४८४

## भारतीय लोकोत्तर गणित-विज्ञान के शोध-पथ

(ले॰---छक्ष्मीचन्द्र जैन, म॰ म॰ वि॰, जबक्रपुर)

कोकोत्तर परिमत-पिकान के प्रमाय बुनान, बारत बीर पीत में स्वय्ट कर वे प्रस्त हुए हैं। बाराम सम्मणी हात को स्वरं परिमत हार पिकट करने के प्रमाय को परन जीया प्रहाद परी में दुर्गटका होती हैं। बनी कर प्रहाद करनी ही परिस्त पर परिप्रोच के पहुंच परन हुए हैं "के करने बहु परिक्त पिकार है कि क्यानका, प्रीक्त पर प्राचित परना कर प्रसाद करने कोत परिपर्शी बीर पूर्वी केंगों के पेने दे पता और कौतहरू की बखु रहे हैंने। बन बसन है कि हम प्राच्योरिक (६००) ५०० है कु कम्म ) कालीन सुरेगर, बेरीकान, निष्क बीर पीत की परमारकी, काली बीर विकारों में प्रसाद बालूकम (correspondation) को गोमितीय विकास के दुर्गटकोग पर वी बाराबित कर है "

- चीन में एतद्विषयक जानकारी के छिये निम्निक्षित ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं :
- NEEDHAM J.: Science and Civilization in China, Vols. 1, 2, 3, 4 (1954.....), Cambridge. উত্তক को असी तक केवल प्रथम भाग देखने को मिल सका है।
- २. केवल में नमी कर माहल पंत्रों के सिमान करना मात्रीय प्राणीय पंत्री का मत्राकेशन नहीं किया है। सम्मर है कि जनमें मी ऐसे प्राणा निवद हों, जो नमी कर मत्राज में न ता करें हो। कर जी रिष्टा में दिन प्रमाणी करना स्वयस की है, (बिहुत गरिव जारन का हैतिहत, जार १, १७ ६, १९६६, कावतः)। जवन जाना-मेकेशा (airfilmetical notation) के प्रमानन में माहर्यन का स्पष्ट नत पहुँ ?. It is clear that those numerals were never used for actual counting or for calculations. They are pure flustries which like Indian towers, were constructed in stages to dearling heights. (Science Ambassing, 1984, p. 62, Gronings)
- DATTA B. B.: The Jain School of Mathematics, pp. 115-145; Bul. Cal. Math. Soc., Vol. XXI, (1929).
- Y. DATTA B. B.; Mathematics of Nemi Chandra; The Jain Antiquary, Vol. I, No. II, (1985), pp. 25-44.
- DATTA B. B.; A lost Jain treatise on Arithmetic; The Jain Antiquary, Vol. II, No. II, (1930), pp. 38-41.
- SINGH A. N.: Mathematics of Dhavala; Shatakhandagama, Vol. IV, (Amaraoti), 1942
   PD. V-XXI.
- SINGH A. N. History of Mathematics in India from Jain Sources; The Jain Antiquary, XV, II, (1949), pp. 48-53.
- SINGH A. N. History of Mathematics from Jain Sources; The Jain Antiquary, XVI, II (1950), pp. 54-69
- अहमीचन्द्र जैन, 'तिकोध पण्णतों का गणित', जम्दुरीवरण्णतीसंग्रहो, प्रस्तावना प्रवन्य, गृ० १–१०४, (१९५८), शोकापर ।
- qa. DATTA B. B. and SINGH A. N.: History of Hindu Mathematics, pt. II (1985), pt. II (1988), Lahore.
- ९७. इस सम्बन्ध में ठेसक में मिल के महास्तुप पर छेस्याला क्रमित सन्देश में दी थी, तथा जीनो के यमन सम्बन्धी तकें और जिनामन प्रणीत कमारणक (ordinals) और नचारणक (cardinals) पर विचार प्रकट किये थे। उनमें चीन

निरस की ऐतिहासिक एत्मराजों के महत्वम्बन की चोच बहुया प्रेरपास्त्र होती है। साथ ही यह उस्तुत आयुनिक सम-स्थानों को मुख्यानों के चित्र केवीय प्रवासींत करती है। जोकोशर समिध-दिवान के प्रयोगों की कहनी बहुत कुछ ऐसी है। करवा की निराज बताने के पीजीय प्रवासों ने डोकिस मोत्रीत को बहुत कर दोरपा दी, एस खब्म का भरितक्षम मूनान के रेखापनित, प्रारात के बीजानिक और भीन के कमाराज विज्ञान में उष्टर है।

इतिहास सम्बन्धी शोध पथ —

इतिहास सामारस्त कहा और कब का स्पष्टीकरण करता है। नूनान और माख्य के गणिव में गति शाने के स्रोत का समुद्रम कहीं और कब हुआ रे यह विवाद नवा मही है। बाल के गणिव-इतिहासकारों ने बेबीशान में ऐसे श्रोत की परि-करना की है। ऐसे

यह निरिश्त है कि बेबीजन में ऐसे मिल्केश प्राप्य है, यो प्राप्त और बुनान के व्यक्तियों वे निफर्न-जुटते हैं। उनका समय भी प्राप्तित्व सावय गया है। परणू, मिल्किन विशिष्ती (विष्टे स्थानाही प्रतिन्त्रीका प्राप्ति क्षात्री स्थान विकास व्यादि) में पीर्वर्तन जमने की मालकरवा पर निष्या करने हे मतीत होता है। है कहा पुत्र में देवीलंडा में होने में मीलिक प्रोप्ता का स्रोत दृष्टिकत नहीं है। धीलिक पीपतीय विशिष्तों में मति क्लान होने का वाचार निश्चित म होने के कारण गोणिक विद्यालकारों के समय प्रस्तुत वनस्था का स्वेतान्य स्थामान नहीं है। सका । स्वय हम स्रोत सम्बन्धी वनस्था

यहां इटामी में बीती (४६० दे० दू०) के विशायका ( dirembality ) सम्बन्धी सर्व कींह्रहरू साथक करते हैं तथा मुसाबियों को समय की प्रमान से ममरील करते हैं, तथा बढ़ी बीत में दुई खिद (पीपनी सर्थ दें ६६० दूर) कर स्वप्तास्त (paradous) जीनों के काल्यानी के सहस्यक करते होते हैं, सही बायक के प्राप्त क्याने मों में विशायन रूप से स्वप्तास्त कियों नाम प्रमुख के प्रमान का सामार करते हैं। " अमार के प्राप्त कर में पूर्व मामसीत में पूर्णक के समितामी प्रतिक्वेंद्र में भर्चों की है, तथा कों के स्वाप्त रूप कोंग्रेस के सं करते मिलान प्राप्त का सामार्थी के सुर्वा की सीता करते के समार्थ मामसार्थ का स्वस्त करते हैं। के सर्व जीर मी दिया (१७० दें ५०) की किन्दु की परियास प्राष्ट्रत क्यों से सम्बन्धित करते हैं। है ।" बारिमाणीसम्य सम्बन्धी प्रसन्ध वर्षों में इम्परण जीतों के सावित्र दो तथीं का विश्व करते हैं। प्रस्तुत वर्षों में बारियमा प्रतिक्वेंद्र को स्वस्त्र स्वाप्त करते हैं। अस्तुत वर्षों में बारियमा प्रतिक्वेंद्र को स्वस्त्र स्वाप्त के स्वस्त्र स्वाप्त के सावित्र करते हैं। अस्तुत वर्षों में बारियमा प्रतिक्वेंद्र को स्वस्त्र की स्वस्त्र स्वाप्त के सावित्र करते हैं। अस्त्र वर्षों में बारियमा प्रतिक्वेंद्र के स्वस्त्र के स्वस्त्र के स्वस्त्र स्वाप्त के सावित्र करते हैं। अस्त्र वर्षों में बारियमा प्रतिक्वेंद्र के स्वस्त्र के सावित्र के सावित्र

के सम्बन्ध में कोई मी बातकारी नहीं है। इन केसो में चीन सम्बन्धी बातकारी का समान्तर सम्बन्ध, विशेषत १ की सहापता से किया जा सकता है। (सन्तित सन्देख, वर्ष १ जरू २,४,५,६८–१४,१६,१७, वर्ष २ जरू १-२.८।

१०. म्यूनेवाएर के ब्यूनिकार्म बन्नो के अनुवादो पर बाधारिक तच्यो ते यह नवीन सम्मायना प्रकट हुई है। इस सम्बन्ध में उनकी The Exact Sciences in Antiquity, (Providence), 1957, ब्रप्टब्य है। पर, जैसा कि ह आये देखेंगे, युरोप जीर चीन में स्थार्थ विज्ञान समयी श्रुताची का सुगन्ध प्रकट होना नवीन समस्याए प्रस्तुत करता है।

११. देखिये १, बान १, पृ० १४४। साम ही, "घनठा" पुस्तक ३ और ४ देखिये।

१२. देखिये १. माग १. प्० १५५ ।

जनन के सत्त्वहुत्व का मकरण मूरोर में बावें केटर<sup>10</sup> (१८४१-११४८)के काल हे मारण होता है। सकत बाधार एक-एक खंबत की चर्चा नेतिकती (१९६४-१६४२) के मारण हुई सतीय होती है। मक्त कठता है कि ननता के मार महत्त्व को निर्पारित करने की बता वानसकता पति? जीकेक बोच में बाधारणता अस्त्रम की स्थान प्रति नहीं होता है। प्राप्त अर्थेक पटना में बांत्रम, मुन्तान अस्त्रा बांत्रीमंत्रक बोच का बाधारण अस्त्रम का प्रति नहीं होता जाता है। एर जब पटनाओं का सम्प्रीकरण महत्त्व रूपियों से करणा होता है कर नदीन वर्षियोंन कफरणों का बारिकार करणा बारसरक हो जाता है। सम्पट है कि सहात्रीरिय पुग्न में एक नवीन एक की और जोड़ देने के किये, करेविस्टों से बार्स्ट की सीकने के लिये.

भारत तथा विदेशों में भी प्रचलित कोकिक गोचत को साधन के रूप में बक्क चुना क्या होगा। छहमें नवीन प्रसापन जानिकृत किये गये होंगे जीर युगान्तरों में उनका प्रचलन देख-देखान्तरों में हुवा होगा।

अभिकेखबढ़ सामग्री से प्रकट है कि नवीन पद्धतियों का उपयोग सम्मनतः निम्मक्य में विकसित किया गया होगा :

- १. विविष प्रतीकल्ब (symbolism) का विकास<sup>स</sup> ।
- २. संख्याएं लिखने में तथा व्यक्त करने में दसाहां आदि पद्धतियों का प्रयोग ।
- ३. ह्रासित (reduced) गुज्य राशियों के किसने में स्थानाहाँ पढ़ित (place value system) का प्रयोग।"
- ४. सलागा गणन (logarithms) का प्रयोग ।
- ५. एक-एक तथा एक-वहु संवाद (One-many correspondence) विधि का प्रयोग ।
- ६. विरलन देय (spread and give) पद्धति का प्रयोग।
- ७. क्षेत्र प्रयोग विधि (method of application of areas) तया काछ प्रयोग विधि का उपयोग।
- ... चार्यीं स्वार्थी में ब्रिविट्स, मार्किट, विद्योव्ट, क्यूट, बमार, बारद्र, व्यव्येक और विवार विशेषों के अयोग भी अपना मंत्री हुए हो। प्राप्त स्वित्यों के के अपो भा भा मार्किट कर के विवार दे विवार विशेषों के अयोग भी अपना मंत्री हुए हो। प्राप्त स्वित्यों के के विवार के

१३. इस सम्बन्ध में विवरण निम्नलिखित पुस्तकों से उपलब्ध हो सकता है :--

G. CANTOR: Contributions to the founding of the theory of Transfinite Numbers, (1915), Dover Pub.

A. A. FRAENKEL: Abstract Set Theory, (1953), Amsterdam.

१४. इसके बच्चवन के किये मुक्ततः यशिक्षम की विकोशयाची तथा टोकरणक रांचत वसंबद्धीट जमोगी विक होंगी। केवक को बमीतक इनके पूर्व की हत्तिकियाँ वसवा मृद्धित कन्य प्राप्त नहीं हो सके है। ववका, पुस्तक १५ (१९५७, मेरुसा) में भी कुछ सामग्री उचकवा है।

१५. इस पद्धति का स्पष्ट निवरण टोडरमल ने वर्षसंदृष्टि में किया है।

१६. 'अनतों का अल्पबहुत्व' जैसे प्रकरण को समामानित करने के किये बीरसेन ने इस विधि का प्रयोग धवला, पु० ३ में किया है।

१७. क्षेत्र प्रयोग विधि का उपयोग मुनान तथा उससे भी पूर्व वेबीकान में हुआ द्वित्यत होता है। पर, भारत में हब्ब, क्षेत्र और काल की क्षेत्र सो जीव रूख विश्वक प्रस्तन में वेश्वक पहुंच की वहाद की काल की क्षेत्र सो जीव रूख विश्वक प्रस्तान में वेश्वक पहुंच की विश्वक प्रमाण की काल किया में हिए हैं। इसके आधिकार के विषय में बेतिन कब्द नहीं कहा था ककता है।

१८. ये वैदलेषिक विधियाँ घवळा, पु॰ ३ में पु॰ ४० जादि पर देखिये।

उपन्यक प्रतीक है। इसमें उन्होंने ब्याम मतीक के किये पीच पिद्धों का प्रयोग स्वक्रमा है, सूम्म का सिन्तिस वर्षों में प्रतीक बढ़ प्रयोग स्वक्रमा है। सक्तामायन के भी मतीक हैं कियों कासक के क्रक्रमा (function of a function) की समया एमा की दिन्तीस करने की बार प्रयाग करनक पूर्व कीत होते हैं। यह पित हमा क्या स्वत्व और पात के क्षित्रमों का मुक्ता पर बोग अधिक होता, तो हुक क्वामिक्यों दूर्व बहुँ। यान का पूर्व वर्गाच्या होता। वर्ष वृद्धि यहुष व्यापी के पूर्व अध्यक्षमा है की स्वतिक होता, तो हुक क्वामिक्यों दूर्व बहुँ। यान का पूर्व वर्गाच्या होता। वर्ष वृद्धि यहुष व्यापी के प्रयाग क्वामिक्य होता। वर्ष वर्गिय सुवानिक स्वतिक प्रताम क्वामिक्य अध्यक्षमा होता की स्वतिक स्वतिक

प्यस्तान महानीर का वीर्षकाल व केल गरिवा दिवार की दृष्टि हे मार्गक सरीत होता है गएन वह सिहास के व्यस्तारापूर्ण नात पर दिवार काता को में सहायक है पह बता है। यह सहायक वह साथ है पर है है २२ है २२ है १२ है १२ के समार्पक नात पर दिवार करा को में सहायक हो रहता कहा कर है। उस हो की द्वार के स्वार का स्वार है है, वह नी की दिवार का हर के है ११ है ११ है ११ है ११ है ११ हो भारत में सीर्पक कर है एवं में में दिवार है एवं एवं में साथ में सीर्पक कर है था है भारत कर सिंध के साथ है भीर वहीं भारत मा वीर्षक के मार्गा पान के की स्वार कर सिंध के साथ कर मा वीर्षक है मार्गा पान के सीर्पक है एवं में साथ सिंध के साथ कर सिंध के सिंध के साथ कर सिंध के सिंध

भारता में यूक बोर प्रथमिश्यत बोर दूसरी बोर कम्युक्त (करी वही है ० १०) हारा प्रतिक्य बोर पूर्व में मिल प्रतिक्य मा तेवृत्व बयानत एक सद्भुक आदि को मक्ट क्या है। । प्राक्तेगांत क्यान्यों वर्षक क्षित्र में कार्य-ग्रीमत के बसूच तथान को मक्ट क्या है। । थोक में बीयस्था को निरम्बात्रा (anamablus) के सामार पर करता को सामारण (क्यान्य) की स्थान के परिक के स्थे पड़ा, के शेट के क्यान क्यान में मान मान क्यान की स्थान का मतीक है। "वि कोई सामारण (क्यान्य) को मान स्थान के पीक के से पड़ा, के शेट के क्यान हमें की मान में मानसूच्या कर्मा काल क्यान क्यान में मूर्विक्त होने चाहिएँ।" निक्त की बानृति का काल भी प्राप्त चेतुं है, वह कि कि सामित मूर (६६२-१५६ ६ ० हु) में यहां महिल्ह कुछ कालिन मानीन परण्यात्री का कालनात महायर मानस्य हमा पर्याप्त परिवाद हमा क्यान क्या

अविभागी पूर्वगलपरमाणु के नाधार पर परिभाषित बिन्दु के प्रयोग में बीरसेन द्वारा कविपय नवीन विवियों का उप-

१९ केवल में इस सम्बन्ध में विश्वेष वानकारी के किये मध्यारकर इस्टीट्यून, जूना को किया है, पर बनी तक फोर्स वानकारी मान की हैं। वानकारी मान की मान क

२०. देखिये १. भाग १. प० १५५ ।

२१. देखिये, तिलोयपण्यती, माग, १, ४-२४०३, (शोलपूर), १९४३ ।

२२. देखिये, १, मान १, पू॰ १५०-१५१।

२३. देखिने, E T BELL: Magic of Numbers, (1946), pp 87, 88, 91, 92

२४. नीयम के मतानुसार बौद्ध समें का चीन में प्रथम प्रवेश ई० परवात ६५ में हुवा विसके प्राय १०० वर्ष परवात प्रथम मतों का पीनी प्राया में छोवान में जनुवार प्रारम्ब हुवा। देखिये १, माय १, पृ० ११२ ।

२५. देखिन Salem Hossan The Sphinx, its thistory in the light of recent excavations, (Cairo pp 219, 221, (1949)

<sup>11/29</sup> 

योग प्रबट हुवा है। इनमें से निश्तेषण निर्मिष (method of exhaustion) विश्वेष रूप वे महत्यपूर्ण है। इसके द्वारा एंकु के सीमान्यक्र ((frustrum) का प्रचक्त निकाश क्या है। इसमें एक ऐसे ज्यामीतीय सून का भी उपयोग निया गया है, जो भीत में रहु सूर-विद्व (त्याद पोचमी चरी, Thu Chhung-Chih) द्वारा उपयोग में ठाया ज्या है। सूच मीपतीय रूप में यह है:

$$\pi = \frac{9708}{100} = \frac{25}{23} + \frac{25}{223 \times 100} + \frac{1}{223 \times 100}$$

स्पष्ट है कि बरि ब्यान तुलना में बहुत बना हो, तो दखिब पक्ष में बीच की राखि नक्ष्म हो कारोगी। बीरतेन ने ब्याह को इकाई मानकर इस मान की बहुत किया है। जब परवानु के ज्याह को दकाई माना बाता है, तो एक अंगुन मान ब्याह के किए मी इस नामा प्रेरीमुंने ६ वहण किया वा स्वाहा है। बीची मी मानहें जा विषे कुका हुन होती जापार पर कहारित है तो उक्स जोते गराधीय है, कन्या हो हो इसते ही कि वह चीन है किया हम कर में स्वाहा और।

क्षेत्र स्वयोग निर्मियों में हुन किन्तुं बीच प्रक्रियों का बेच प्रकार बादकों स्वीकृत के का में भी देखते है। इनका बाहब रूपण को बादक और सुबाह बनाना है। स्वय् है कि किसी चीतित बोच में स्थित प्रदेश किन्द्रों की स्थाप का वायदूर में स् मूठ निकारण देश विभिन्नों में प्रमुंकित होंगे पाया गांदी बक्ता मान ठीक मुम्मित हो होना सबसा रहे में परिकारण मूंपीकों के मुद्दा करने का प्रकार होगा। वक्यापन्य (logatitum) में सर्द्रस्केट<sup>®</sup> सार्थि निकारणे सी किया में भी हानस्कर मी

कोकोत्तर गमित-निवान में आदिन के विकास को मी कबार पारण हुआ। "हक्का कारण स्पर्ट है। इंपिटत क्योरिय दिनवीं की पणना, विस्तार, जनाव्य त्या प्रकेश से जानकार की वीधाओं सांवि पर पहल कब्प्यन की सामारी बूटाई या विक-रित की महिंदी में मायार्टी प्रमाणिन आधींका के मृत्यु करणों के प्रकार क्या में वासायांका अपितीत्वार कार्यों की मृत्यु का कारण मी स्पर्ट है। इनके वनेक उपयों की मृतान बीर भीन के प्रारंगिक ज्योतियोंने वाम्यों है तुकता कर इतिहास में महास कारण वासायों है। प्रारंगिक ने वीकार्यों में प्रमाण की सीठ के मार्ग मामार्थ है। कारण यह है कि आप में मार्गीय तमिलेक्टवार मार्गीयों का बना के हैं। वीकार्यों के प्रमाण की किए क्योरिय कर में निवासी है।

कर्मनंद गेरे जटिक प्रकार को देनेनाने उन्त माधीन विज्वह पर के क्रिये चरिन माधिव में संधान देना समाधिक प्रतीत होता है। <sup>8</sup> जक्का करा गय पहा होगा ? इस बोर नेक्क में बची कदम नहीं दिया है। जोत के उदम का कान क्या विकास कानान मी निर्मीत करना नमी कटिन-मा प्रतीत होता है, पर उनसूत्त सामग्री की वन्त्रमिय है हुए महत्त्रमूर्य सम्बों पर जवस्य सुर्वेश ना सकता है।

तच्या पर अवश्य पहुंचा जा सकता ह विज्ञान सम्बन्धी शोध पद्यः—

उपघारणाओं (postulates) और परिकल्पनाओं (hypothesis) के आधार पर विज्ञान की प्रगति होती है।

२६. इस सम्बन्ध में डा॰ व्यवश्वनारायण सिंह के विचार भी द्रष्टव्य है, जो वर्षी विभिनन्दनप्रत्य (दायर), में "मार-सीय गणित के इतिहास के जैन खोट" नामक लेख में प्॰ ५०३ पर प्रकट किये वर्षे हैं।

<sup>\*</sup> Logarithm to the base two.

२७. देशिये ९., प० १६, १७।

देखिये, "प्रीकपूर्व जैन-क्योतिष विचार-बारा" नेमिचन्द्र खास्त्री; पं० चन्दावाई कमिनन्दन-प्रंथ (बारा), १९५४।

२९. चीन में उपलब्ध सामगी के लिए देखिये १, बाग ३ — बूनान, मिस और वेंबीलान की सामग्री के संक्षिप विविद्या के लिये १०. प्रष्टव्य है।

<sup>\*</sup> इस सन्तर्य में "केवल जान प्रस्त चुडामचि" (१९६०) काशी, तथा "जान प्रदीरिका" (१९३४), के नियस विशेष रूप से अपनी मीकिनता के किय प्रतीत होते हैं। चांब, तिर्वष् गोनि, वीषी थैंसे खब्दों से भी सम्मन्ताः स्रोत का निवस्य किया जा सके।

कप्पारणाओं को मार्गाच्या नहीं किया वा सकता है, पर परिकरनाओं के बाधार पर करों हुए मार्गिकर मार्गा आ सकता है, परिकरनाएं कप्पारणाओं के मार्गाच पर दिखा की बाती है, सह महार तिसार में पार्थीय समस्या नाती मार्गिकराय हींचे को बाते हैं पांचा बता के समीन बता के समस्या पर दिखा मार्गिक होता है। समस्य कर प्रमाणकारों के सामार पर एक मुत्ती और पंचार विद्यार (Usation & consistent) की परणा के मार्गाच के सहती बहुत सामित है; यह दिखान का स्वित कर में प्रमाण कर सामार्ग्य कर के मार्गाच होता है। स्वत प्रमाण होने के सिकरण, वस बहुत में स्वत बाती है कि यह दिखान नाम्बाई क्वित के सिकर में मार्ग्यक्त कर हों। बात मान्यकर निक्त मार्ग्यकर मार्ग्यकर समार्ग्य कर सामार्ग्यकर कर सामार्ग्यकर सामित कर सामार्ग्यकर सामार्ग्यकर सामित सामार्ग्यकर सामार्ग्यकर कर सामार्ग्यकर साम

प्रस्त है कि प्राप्तव वंशों में इस प्रकार की सामती की स्थिति व्योकाङ्गत करा है ?" बागी तक को तुल्लात्यक कायवन हुए है, उसने दिस्ती साधान्यकर प्रतिक्ष होती है। स्थानानी का सह अवार साधित्य कायानान हीं निक्ती सिकाल्य को पूर्णत स्वत्य हिंदत साहि सर एकता है। बार्षिद्ध सिकाल्य महत्यूल वर होता है, कब कि यह मार्गुनिक सिकालों में वित्त साहै कर समीत प्रतिक्षा की और वे के बा सके। वादि विश्वत कार्यवाही (programme) यही है वो हमें बहुत्यियदि पर सहुदा दिशार करना रहेता।

प्राकृत ग्रंमों से मुख्यतः निम्नलिसित तथ्यो की जानकारी मिलती प्रतीत होती है :---

- (१) अनन्तों का पूर्णाको पर आधारित बल्प वहुत्व तया राश्चि सिद्धान्त ।
- (२) समय की अविभाज्यता के आधार पर अधिकतम और अल्पतम प्रवेग (velocity) की उपधारणा।
- (३) पुद्गल परमामु की अविमाञ्यता तथा उनकी राधि की वयार्थ गणात्मक (cordinal) स्टब्स की उपवारणा ।
- (४) पुद्रगळ परमाण का यथायं जनन्त पुद्रगळ परमाणुओं के साथ एक ही प्रदेश में अवगाहनत्व ।
- (५) द्रव्यो तथा उनके गुणो का एक दूसरे में अन्योन्यामाव और अत्यंतामाव ।
- (६) कर्जा-स्तरों (energy levels) के बाबार पर पुद्गल परमाणुको का बंध होता।
- (७) समयों के बीतने की अतीत अनागत दिशा।
- (८) उपादान शक्तियों के सिवाय पुद्गल का अन्य हत्यों के उदासीन अनुग्रह (सहकारिता) से गमन, परिणमन अवनाक्षन और स्पिरता होना।
- (९) पुद्गल में विशेष गुणो के सिवाय प्रमेयत्व, अनुक्छपुत्व, अनन्त गुणीहानिवृद्धि जैसे सामान्य गुणो का होना ।
- (१०) स्पर्श (coincidence) जमना जनगाहनत्व का सिद्धान्त ।
- (११) द्रव्यो की क्रियावती और मानवती शक्ति। tt
- ३०. इस सम्बन्ध में तुलनात्मक सामग्री मुख्यतः निम्नलिखित लेखों में प्राप्य है :---
- (জ) JAIN G. R.: Cosmology old & new, (1942), Lucknow.
- (e) KOHL J. F.: Das physikalische und biologische Weltbild der indischen Jain-Sekte.
   (1959), Aliganj.
- (स) दुव्हीचन्द्र जैन "स-दर्शन में पूर्वक हव्य और परमाणु विकाल, त० पं० चन्दावाई विभिनन्दन ग्रंच (बारा), १९५५, पु० २६३-२८२।
- ११. केनल जीव और पुद्रगल प्रव्यों में दोनों शक्तियों को मान्यता है, धेष में केवल मान्यता शक्ति की। स्व्यों के हेशान्यर प्राप्ति हैं। उनमें होनेवाले प्रवाह रूप उनके परिणमन को भाव करते हैं।

वहीं तक प्रत्या रहेन वीर वान का जरूर है, क्लिसे व्यस्ताव्या का जाइना क्रमों में रह काठ है किटें निर्माण करते हैं कि उस निर्माण की बात है हों में निर्माण की अपन्ता है कि उस निर्माण की अपने कि उस निर्माण की उस निरम्मण की उस नि

जप्युंच्य दोनों विद्वानों में महति के बन्तवार करवा सहत्व किया (achon) के विद्वान का मार्टामक प्रयोग होता है। एनमें युक्त निषक्वानक्वा और विश्वनक्वानक्वा के कारण मेर हो बाता है, विक्का मुक्त कारण और स्थित आदि समान्यी उपर्युंच्य कारणार्थे हैं। प्रस्तुत क्यों में भी कुछ ऐसी ही कारणा निषम मकार उपरक्ष होती मति होती होता स्वतिकाल प्रयोगी हो दिनांद है और कमात्र कार्क के समय भी पूर्वकी वे निर्मित्त है। प्रश्न में प्रयान कारणा मोति हैशे

कभी नही रहता।

३२ प्रत्येक सरल-दोलक (harmonic oscillator) की एक बहितीय (unique) बावित (frequency) होती है । प्लाक (planck) के मतानुसार प्रत्येक सरळ-दोळक के लिये एक "कर्जा का क्वाटम (quantum of energy) निर्विद्ध क्षिया जा सकता है, जिसका परिमाण उस दोलक की बावृत्ति और नियताक (constant) 'h' के गणनफर के बराबर माना जा सकता है। उस घारणा (concept) का अब यह है कि जब भी किसी सरल-दोलक और विकिरस (radiation) में अर्जा का विनिमय होता है, तब जितनी कर्जा को यह बोलक ब्रह्म करता है या खो वेता है उसका परिमाण परिमित होता है और उस दोक्क के क्वाटम के समाव होता है। व्यापक रूप से यह देखा गया कि नियताक 'h' की बिमतियाँ (dimensions) वहीं होती है, जो किया (action) की होती हैं [ वर्यात वो कर्जा और समय के गणनफल के या गतिमात्रा (momentum) और सम्बाई के गुणनफल की होती है | और वह किया की मीलिक मात्रा (elementary quantity) के समान ही कार्य करता है । बत उसे किया का परमाण समझा जा सकता है । किया सदा दो प्रकार की राशियों के गुणनफलके हारा व्यक्त की जाती है, जिनमें एक तो ज्यामितीय कोटि की होती है और वसरी गत्यात्मक कोटि की। अत्रत्यक्ष प्रयोगों के आधार पर अनिक्तितता के अनुवधों का आधार इस प्रकार प्रकट होता है कि जब किसी कणिका का स्थान अधिक सुनिश्चित होता है, तब उसकी गत्यात्मक अवस्था उतनी ही अधिक अनिश्चित होती है। किसी क्षणपर कणिका के स्थान को और उसी क्षण पर उसकी गति की अवस्था को एक साथ यथातय जान क्षेता असम्भव है। अथवा किसी निर्वेशाक (coordinates) की बनिश्चितवा और गति मात्रा के तत्सगत (corresponding) सघटक(component)की बनिव्यवता का गुणनफल सदैव कम-से-कम प्लाक के नियताक के परिमाग की कोटि (order of magnitude) का होता है। इस प्रकार प्रकट है कि किसी कविका का कोई निर्देशक और उसके मनेन का तत्सगत सघटक दोनो एक साथ यथार्यतापूर्वक नहीं जाने चा सकते और यदि इन दोनो सयुग्मी (conjugate) राशियों में से एक की अनिविचता बहुत कम हो तो दूसरी की बहुत अधिक हो जाती है। विशेष विवरण के लिये देखिये "भौतिक विज्ञान में कार्ति" (१९५८), प्रकाशन शासा सूचना-विभाग, उत्तर प्रदेश।

३३ कणिकात्मक गुण और तरगात्मक गुण का प्रत्यक्ष विरोध कभी गही होता, क्योंकि एक ही समय दोनों का अस्तित्व

भी वर्षित क्षारा पुरू नहीं है। तथार्षि काशिकाल कारपार्थित के कारण कार छोत्, जननातुर्थ वर्षित स्वत्यादे नहें है।"
एक्टिकरोप्टे पार में देवनों के बात की पार्थीय में राताना करना कारपार्था विश्वास्तर हो आहे हिस्सार नार्याद में स्वार्थ्य स्वार्थ्य है।

गार (doterminum) कारपा वर्षित्रविवाद (moletarminum)) आगि होता है गो कुछ, है। कही, रात स्वार्य माता है। तथे और चेरियुक्त के मुस्तिक का सामग्रे पाता है है। हुएक कर यह सामग्रे किए किएन पुत्र ने तरू है। है।

सामग्रे के पति क्षार्थ के मात्र में विश्वास्त्र (puspostilinum) और अपन्याद (mountainly) का सहित्रों कर पर दूर है।

रा पुद्रक्षक के किसानों में सामग्राव केनक कारपाल स्व और पहुसा है। "दिक्त कामग्रे का बाती है। हो तथे किए किए प्रत्युक्त के सामग्रे का सामग्रे केनक कारपाल स्व और पहुसा है। "दिक्त के सामग्रे का बाती हो हो है मोना के स्वार्थ स्व प्रत्युक्त का सामग्रे के सामग्रे का सामग्रे के सामग्रे सामग्रे का सामग्रे का

बनतो है बारपहरू स्थापित करने में केटर और हे किये को स्थापित दिशियों और प्राव्त परी की विशेषों में स्वय करार है। बाहें बार इस्तर केता बच्चा ब्याद्य कर की बतीब बयायत दिया में रिन्हों में दो विद्युकी के सदारा में स्वयम् (ana-damatesh) क्वाचा पार्विक मानपादी, बाहें प्राप्त करों में विद्युकी की पीर्ट की होस्ति क्वाच की मानपादी मी गई है। स्वयम्ब इस्मी में स्वेद करना, कालमुझे के कारण क्याच पुरस्क स्याप्तमुझे के बादार रह की गई अर्थ की है। इसके इसी होता है कि व्यवस्थायत अलागुझे के बीकान्यन क्यों बतावा हमार्थित कारणी हों

३४ एक राश्चि से दूसरी राश्चि को अनन्तपुचा प्रवस्ति करने के किये दोनो राश्चिम की इकाइयों में एक-एक सवार स्थापित कर यह दर्शाया जाता है कि इसके पश्चात् दुसरी राश्चि में अनन्त सन्याएँ (इकाइयों) रह जाती हैं।

३५. यहाँ कारणस्य छन्द का उपयोग करन स्वय से किया क्या है। बीबी को सम्प्रियन का विहर्त साम्य कर्मनी-कर्म के सम्बर्ग्त पुरुग्त है, स्तिन्ये बीच पुरुग्त करन बाते हैं। पुरुग्तो को सिन्यपने का बहिर्त साम्य परिपाम विचारक कात्र है, स्तिन्य पुरुग्त कात्र करण बाते हैं। संस्थानर बीनसमूह कर फल को पेतरे हैं, कर्म को नहीं।

१६ विरिष्ट (acalar) और नैकटर (vector) का व्यानक रण टेवर (tensor) है। इसके मनेक मनवनों का प्रत्यान सिंग्युक्त रण वाके हांकिक सर्वोक्त करा का ता बता है। इसका प्रत्येक स्वयंत्र विश्वी अर्थिय प्राप्त (sealar parameter) का व्यान (function) होता है। वाकिया डिवार में यह निर्धान विश्वास (coordinate) और समय (mmo coordinate) का कमान होंगा है। ऐसा देश बोन और अपने के प्रत्येक में विश्वासिक पर एक टेवर धेर में निर्धान करता है। हो में में पर का विश्वास के प्रत्येक में विश्वास रूप होंगा है। ऐसा देश बोन मोर का के प्रत्येक में विश्वास रूप होंगा है। ऐसा देश में प्रत्येक स्वान के प्रत्येक में प्रत्य

स्वका प्रतिक्रीत बागरा भी मुक्का है।" यह रूप स्वतिष्य स्वतिष्य (farco-dimensional)बाकाय है एक दुवरे पर काम दीन दिवानों में एक एक बिन्दु स्वाधिक करो हुए निश्चिताओं में बागरिक्य राशिम और अहर हो साहि है भी पंतरता (conditionum) भी संपन्ता में बीत दुस बागराम् हो बता है, बीती उत्तर कंसारी। स्वतिष्य एक एक प्रदेश पंपना तो पितिम कहास्तात मन्द्र नहीं हो गते हैं, में तहुवा विद्वारण को बसंगत बनाकर व्यवहारिक प्रकरण में बावारी कराम करते हैं।

बाब परिवार में बादी संकारता में नहां (deminicable) स्वरूप से बड़े बनवा की करना में कंपना ना बाबार किया पत्त है, जो बहुई (multiple valued) है, बादी महाई पोर्ची में एक नरेक स्वरूप एक-बनवा बीवन का सावार किया पत्त प्रतिवाद होता है जो बहुई जिनकों में अतीक बढ़ हुआ प्रतिवाद होता हुई हो जिनकों के निर्धार एक पत्ती में आहता प्रतिवाद पत्ताना वें बहुई जिनकों में अतीक बढ़ हुआ प्रतिवाद प्रतिवाद करने में खुलका हो। बाकी है। इस प्रोक्ता में महाइन पोर्ची सार्विक मानी कामांत्री करनी कामांत्री करना हुआ बोर्ची में करोशी कि दह हो करी है।

एक और जब हम व्यवहार काठ को ही घटनाओं के चंक्खन के रूप में देखते हैं. वहाँ निरस्तकाल, याँ, वधरें बाकार को कम्या-परिलम्म, गामन, स्थिति, बयगाह बार्गि में बहुमारी (oo-operational) पात्रे हैं। इसने केक्श मामबारी विक्त मा लिया दरणा पढ़ात है। इस कमर के कांग्रेण (operators) को ब्रह्म कि प्रधानों में बार्यक्रियों (non-commutative) कह रूपते हैं ? बाग ही यह प्रस्त उठता है कि पार्ये वार्यदेश किया पर मार्थिक क्षांच्य विद्यालों में प्रमुख हो एकड़े हैं ? बागा ही रिप्टी प्रस्ती के बायबर ने क्ष्य को विकिय क्या प्रधानीय करामांच्ये विक्तालों में प्रमुख हो एकड़े हैं ? बागा ही रिप्टी प्रस्ती क्यायन ने क्ष्य को विकिय क्या प्रधानीय करामांच्ये

संत में में अपने गुरकों प्रति कृदक्ता प्रकाशित करता हूँ, जिनकी बसीम बनुकम्मा से बोष पय सम्बन्धी राम्युंनत सुप्ताव है सकते की प्रेरणा प्राप्त तह ।

३७. देखिये ९., प० ३, २२.

<sup>्</sup>यांट्र प्राचित प्राचित का जून कापर यह है कि प्रीक्ति प्रतिवर्ष की वापाप कंकाओं के पाप में होती क्षार्ट्स के एवं में प्रति क्षार्ट्स के प्रति प्रति प्रति के प्रति क

### प्राचीन जैन साहित्य में मृतक कर्म

(डॉ॰ जगदीश चन्द्र जैन, एस॰ ए॰, पीएच॰ डी॰)

#### वैदिक युग में प्रेतकिया:---

प्राचीन वैदिक युग में मृतकों को बंकल में केंक दिया बाता (एरोन्त) व्यथ्या बुध बादि पर रसकर छोड़ दिया जाता या (उदत) 1<sup>1</sup> जामें पकरूर मृतकों को बकाया वाने क्या । ऋत्येद (१०१९५१४) में व्यनिदय्य और वननिदय्य मृतकों का उल्लेख इस कपन को प्रमामित करता है।

कहा नमा है कि मुक्तने हे किया नने के किये ऐसा एकर होमा पाहिए नहीं मुक्त को सुन बीर सांति प्राप्त हो। यहे (सताम, \!!) (१)(१)। का को मुनि पर जारते हे खुके मुनि को मोबर है औरकर दुक सिका हैने साहिएँ। स्वारम्या कर को लागा काफर को पन्य के सिका हैने कर को मार्ग कर कर कर के साहिएँ। साह का है की माहिएँ साह को मार्ग कर के सिका मार्ग कर की सिका मार्ग कर का मार्ग कर का मार्ग कर का मार्ग कर की सिका कर का मार्ग कर की सिका कर का सिका मार्ग कर की मार्ग कर का मार्ग कर की सिका के स्वार मार्ग कर की सिका के स्वर मार्ग में उसकी स्वर की सिका के स्वर मार्ग में उसकी पत्ती की विद्याना पाहिए और उसके देवर को पाहिएँ कि सह को सीम ही सही है उसते हैं।

#### गीतमबुद्ध का दाहकमें :---

मंद्र वया मेंन, सहमान-पंत्रण मिहित क्यूप्यानों को माम-श्लीकार यही करते, स्वतिपादनकी इंतिक्रिया हरती महित होते हैं। औद मुझे ने बहु दें कि प्राप्तक के उत्तर कमाराद पान्य होते ही कुविधानों के साम नामाणी उन्तरकर करने को । दुवा के परित में पह दिन तामाणें करने को ! दुवा के परित को एक वे एक कुमर हूनन करती में करेवा गया । सत्ती में दूव के सत्तरार में वह दिन तामाणें मामें में बिता बिते । तरस्वतर वामाणें निज्ञ करने हों दिन की पत्ति माने के स्वतर्भ प्रतानिक उपयक्ती है बात सामाण सकता इन्द्रानेकार निया । कंपोर मितिय करने हों पत्ता को पांत किया करता है।

<sup>2.</sup> पात्री क्षेत्रों में बातायहर (पाहमत्र) और बात्मक सुमान (कि हेला) नाम की विशेष्कों का व्यक्ति है। वैद क्ष्मों में (महानिशीय, मुक्ताओं बन्दान, पू॰ २५) किसी व्यक्ति को बाती को करती मुद्धा है कार प्रमुक्तियों के खाते के किसे जंका में के कि पत्ते का कालेज हैं। गानों के बाद बेल के कैसियों को पत्ती में बात्मर पार्टी में करता दिया बाता था, निश्ची वर्षों मेंब्रिये, वीव्ह बाति स्वाप्त पर बाते में (अपन स्वाप्त प्रदूर २१९६) । दिव्हिट्ट्यून मान प्रविक्ता करने कि लें ब्युक्ति की पर पुत्र पुत्र कुमी की, मान प्रविक्त में के बीव किट्यून मान की हिन्दों के स्वाप्त कराते में व्यक्ति मान प्रविक्ता कि स्वाप्त कराते में वी किए प्रविक्ता की किस क्षा कराते में के स्वाप्त कराते में की किस क्षा कर की हिन्दों के स्वया कराते में की क्षा कर कराते में की क्षा कर स्वाप्त की स्वाप्त कराते में की किस की किए स्वाप्त की स्वाप्त कराते में की किस क्षा कराते में की क्षा कि प्रविक्ता की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त कराते में की स्वाप्त कराते की स्वाप्त कराते की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त कराते की स्वाप्त कराते की स्वाप्त कराते की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त कराते की स्वाप्त कराते की स्वाप्त की स्वाप

देखिये बादनकामन गृह्य सूत्र ४२, १-४, बी॰ एम॰ बान्टे, बोचल एच्ड रिकीजियस लाइक इन ६ गृह्यसूत्राज,
 ए० २४०, २५२ बादि।

(वीप निकार, सहार्गारिनजाप सुन)। कैनों के सारि वीर्षकर प्रशासके का निर्मात हो जाने पर सामार्थ्य के मूत प्रदीर ए प्यन्त का कार्नुक्त दिवा पता, हुंकरितिक पुरूष सब बहुताने को और उनके स्वीर को वर्गानंत्रारों है। रिपूर्णिय निवा पता, उनके बाद का को विशिक्त के रेतकर के तमे और वोर्धीवर्षकर के निर्मात निवार रहा दिवा। समूक्त पुरुष्क, नमु बीर मून सारि वातकर पिता को सम्मोक्त दिवा बना। दिवा स्वीर का माने प्रशास कर कार्य पर कार्य पिता को वोर्द किया गया। वारप्तवाद उनकी स्वित्या पर बीर सून दिवा कि किये को। (वारपकर सूर्व, १० २२२-४

जैन भिक्षुओं की नीहरण क्रिया :---

मृह्ह्न्सपृत्र भाष्य ४ ) र७; (शास्त्र का क्या देखी छुए हो चीसी कारायी) के विस्त्यक्त (चीस और चरीर का पुण्य ही बना। वर्षान्त परण) अरुप्त में वैद मिल्लूकों की सीहरण किया मा विस्तार से दरलेख है। क्या तुम में बहु हिंदि परी को हिंदि प्रार्थ करवा किता के में प्रत्य चीन के प्रत्य करें, हो वैधानुक करने नाका मिल्लू नुक्त को के सकता पीन-अनु आरि पहिल एकान त्यान में रख दे। विद तुम्क के वरिष्ट को खहर करने के किसे किसी सुक्त के पर कोर्र काठ आरि हो, तो जरूक हात मुक्त को महत्त्र करें चीर किस काठ को खुई है लिला हो, बहें/ ख है में

यदि कोई सिंचु हान ही में मरा हो भीर बाद ने कारण उनका बरीर राज्य महाना हो, तो मुन्त के हाम मैर रोजा है हमा मूंद भीर तार्वा बन्त कर रें। उनके हान बीर रेंग के बादों की रास्त्री है बीत प्रमुख्य मिनका से बूंद कर । मुक्त क ने सातारियन होने देंगे के लिय उनकी सकता हुंच कंपती को शीच में है बीत-वा भीर है। होना करने रहा सी रादी कोई बांदर मा सराजीक देखा बरीर में अंतरक हो बादें तो मूर (पिलानिया) को बारे हम में किए बहसे हो में पहि सरीराजिसका कोट विकास कर महास्त्री कर पिलानिया वा सहुद्दक करे हो निर्माण एकर कर सी एक्टा

स्थाप म एवं या। सरकोलर विधि:----

सिंधु के कारावर्ष को आप होने के परायद् पूर्वि को अपार्थिक पर स्वावनिक कर पार ये कर तुर्वी का एक संस्तारक रिवार करें। यदित्व मा होते कुट के पर या के बादि के आप कि हिमार के लिए में मान करार के किया पार्थी है। में समझ्य आप के मिल करार के मीरे करार किया में मान करार के मीरे करार किया में मान करार के मान करार के मान कराय के मान करार के मान करार के मान कराय में मान कराय में मान कराय में मान कराय मान कराय मान कराय मान कराय मान कराय में मान कराय में मान कराय में मान कराय मा

दिन या राभि के समय जब मिस् कालभर्म को प्रान्त हो, उसे उसी समय के बाये। यदि राभि में हिम बरसता हो, बीरों स्वया जंगती जानवरों का भय हो, नगर के द्वार बन्द हों बीर यदि किसी प्राम में सब को राभि के समय निकालने भी प्रया

१. प्रमाण (१११८०१०० आदि) में नहाई है के प्रणा की मृत्यु होने पर पुल्ले की विशिष्ठ जातां थेंगी मुक्त की वीत सबस पहुलाने के त्राप्त कर विश्व की प्रमाण की वीत के प्रणा कर की प्रमाण की की त्राप्त के प्रणा कर विश्व की प्रणा कर की त्राप्त की प्रमाण की की त्राप्त की प्रणा है है विषय के बनुवाद वाह की प्रणा की प्रणा कि प्रणा की प्

न हो तो बब को राशि में न के बाबें। बाँद कोई बहुतामतों बरण वर्ष को मान्य हुवा हो तो भी वहे राह को न के बावें। ही, बीद सामुलों के पात पूर्ण बाँद रखेन बसन न हो हो मुक्त को राह के समय निकास करते हैं। रामा बीद राजा सम्प्र पुर सिहा नगर में नवेच कर राहा हो ना करने तोहा और कर्ण माणियों के साम बाहर था राहा हो और का समय नगर हार क्रम्य हो, तो मुक्त को राशि में ही निकासना चाहिए (बुक्त-समूक्त मालस्वास्त क्रम्य )

करायन में मुत्तक को ले बाते समय बिता दिया में हाम हो कबर मुक्त का किर एकता बाहिरे। यदि हामू कांग्रे कथा में मीड्रूब है तो कहतें ही मुद्दक को बहुन करना बाहिरे, बहु है तो कहतें ही मुद्दक को बहुन करना बाहिरे, बहु हो में बहुन है कहता है जह उस कर हो हो आपना कुछ को काउन हो जाते हैं वह कि साम कर है के साथ कर है कि साथ है कि साथ कर है कि साथ है कर है कि साथ कर है कि साथ है कि साथ कर है

्रमुक्त को परिकारन करने के किये स्पष्टिक, प्रदेश (बीच कन्दु रहित प्रदेश) की देशमान करना जरून आकरक है। किसी कोरे निस्दी के सर्वन में पान बीर बार बनुष्ठ प्रमान कुछों को केकर स्पष्टिक को बोर मृह किये क्यों के आने-आरे एक साम को चलना पाहिए (इक्कारमान्य, बड़ी)।

स्ति सरण का दमाचार कियी को जात न ही दी चाबू थीज ही, क्या किन वारत कर त्रच्या कर दे गृतक को चित्री स्तितिक प्रदेश में के जाने । माँव मरण का पता कन त्या है जीर मुक्क को नवर के जाइए के प्रधान करन कहे, तो की लिखन मुंक्क त्यापक के विश्वस्थित कारण में या है। नी कही स्त्रीत्य कहे, हो किर राज्य द्वारा कुण्यात स्थितिक में तरिकारीत करें। नहीं स्तरीत्य कीन कर्यु, पिंतुत न ही दो मूले नुत्रों में यह दे। नहीं प्रधान की सामा है। कि वह स्वाधिकों क्याने करें। नहीं स्तरीत्य कीन कर्यु, पिंतुत न ही दो मूले नुत्रों में यह दे। नहीं प्रधान के सामा है। कि वह स्वाधिकों क्याने स्तरीत् मृत्यकों को पहने में की देश नार्यों कर करना व्यविद्वा हैने की मां व्यवस्था के कीन मार्यों हो कीन के स्त्रीत्य किया कर कर की व्यवस्था कर कर कर कर कर की क्याने के स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य कर कर की क्याने के स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य के स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य के स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य के स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य के स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य के स्त्रीत्य का स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य के स्त्रीत्य कर की स्त्रीत्य का स्त्रीत्य का स्त्रीत्य की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य कर कर की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य की स्त्रीत्य का स्त्रीत्य की स्त्रीत्य की

परिष्ठापन के वाद की विधि :--

मुंतर को स्पेटिक में एक्टर पन की बिना प्रदोक्ता किने ही सामू फोन इस तरह करने लाम को ठोट बार्से सिक्षेत्र उनके रोग की तरह न हों। वे लिख साने दे कर हैं उब माने दे कर हैं। उसाम में महत्त्र मं साहर संगत-तोता मांठ करें। मृतने की मुक्क तर्मा के प्रति हैं हु मुक्क त्री साम की फेट में दी की दे कार्याचिक ज्ञान मुख्य हो, हो। समझे तो पत्ता के हुन्हें मुक्क त्री साम हो, हो। समझे तो पत्ता के हुन्हें मुक्क हैं। इस कार्य के साम कर हैं हुन्हें मुक्क हैं। उसका भी परिवास कर हैं (सुल्हें कर हैं)

. मृतकों के श्राद्ध में ब्राह्मणों को मोजन कराया जाता या ।

उत्तराध्यत-टीका १३, पृ० १९४ क, निशीवपृष्पि ११, ७०९, नायायम्मकहा, १४, १५१ । श्राद के किये देखिये सांस्वायन गृह्यसुत्र ४११-४, मकक यत्त जातक (१८), प० १६६ ।

### जैन विद्वानों की बौद्ध साहित्य सेवा

(ले॰ अगरचन्द नाहटा, बीकानेर)

साहित्योपासना में जैन विद्यानो ने बसी ही उदारका एव मुगानुरान से काम जिया है। करहोने निर्मय मामानो एव विवयों के हुसारों महत्त्रपूर्व वस निर्माण के करराय कैनेटर विद्यानों की रचनाओं को मी लिखकर सपने तान महारों में सूर्यकार एका, जनका पननामन किया एवं कर क्यों पर टीका हिप्पणी बादि स्वायद्वारी के नाकर करने हमार में तान दहाता ।

पाधिनीय व्याक्त्य के कांग्रिका विवास के कहाँ कैनेज बुद्धि चनका बौद में, सक्की मी कई प्रतियों जैन अपवारों में प्राप्त होती है। इसी जकार छात्पक्षित प्रीप्त ताचकपढ़ कमाण्यील की ताचकपढ़ प्रतिका एम प्रमाणान्तर्माव आदि बौद प्रयो की प्राप्तीन ताक्त्यनीय प्रतियों जैकनेर आदि सच्छारी में प्राप्त है।

बौद्ध गृशों पर जैन विद्यानो की टीकाएँ

न्याय गुन्ध —

१—स्याय प्रवेश, मूलकर्ती-दिड्नाग, समय ६० ४२५।

आठवी शताब्दी के सुप्रसिद्ध जैनाचार्य हरिमद्रसूरि ने टीका बनाई।

(n) स॰ १९६४ में पास्त्रेंड मे पिनका की रचना की । ये दोनो टीकाए व पिनका 'पायकवाड ओरियटल मीरोज' से प्रकाशित हैं ।

१—आरं बहुषायां बादि बोढ तानिक करियों को प्रक्रियों के सम्बन्ध में वर्षहुत, वर्ष ९, वर १० में प्रवाणित मंगा 'राजपूताने की बीढ बस्तुरें' धीर्षक संब देखना चाहिए एवं बीन समान में प्रचलित बहुपारा मी प्रमिन्ना में सम्बन्ध में बीन सरप्रकार, वर्ष १०, कर ९ में प्रकाशित मेरा सेख देखें।

समाय म जन संपंत्रशब्द कर १५० - १० १६ व्यक्तिया विश्व विष्य विश्व विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य

२---याय विन्द्-धर्मोत्तर टिप्पणी, मुटकर्ता धर्मोत्तर, समय ई० ६४० से ७२० ।

 प्रसिद्ध चैन विद्वान् मरस्ववादी (ई० ८२५) ने टिप्पणी की । इसकी सं० १२०६ की सिवित एक प्रति असकमेर के जैन ज्ञानमण्डार में सुरक्षित है ।

#### अवांकार:---

- २---विदग्य मुखमंडन, मुक्तमंडी वर्गदास, समय बजात । (i) सुप्रसिद्ध जैनावार्य विजप्रमसूरि जी ने संक्षित्त टीका बनाई है, जिसकी प्रति वीकानेर के 'विनवरित्र सरिक्षान-
- मंदार' में एवं 'सिषया बोरियंटक इंस्टीट्यूट', कन्बैन में 'गई बाती है। (ii) विजयसुन्यर के शिव्य विजयरत रिचेत टीका की एक जनून प्रति हमारे संबह में एवं पूर्व प्रति 'कुस्तवनद्र सुरि एसकास्य' में प्राप्त है। इस टीका का रचना काक १७ वीं समानदी है।
- (iii) बरतरराच्छीय श्री जिनांसिह सुरि (बासप्रधीस दाखा) के शिष्य, लिलपन्त के शिष्य, शिवपन्त ने सं० १६९६ में लक्ष्यर में काव्यासंकृति नामक टीका बनाई, जिसकी प्रति मी पूर्व्य 'विजयरित्रसूरि संप्रहे' एवं जृक के ग्रीत स्व० महिकरण जी के संप्रह में विद्यमान है।
- (iv) वारतराच्छीय पिप्पक वाला के यानामें जिन्हमें सुरि के क्षतानीय सुमतिकव्य के पिष्प विनयसागर ने सं० १६६९, माघ शुक्त है, रविवार को तेजपुर में टीका बनाई, जिसकी प्रति व्यवन्तवी के मध्यार (वीकानर) में मरस्क्रम है।
- (v) कुन्यकुन्यामार्थं छन्तानीय किसी बजात जैन विद्वान् के हारा रिचत टीका की प्रति स्थानीय 'अनूप संस्कृत सावदेरी' में पार्ड जाती है।

अस्ताम हृदय मामक प्रसिद्ध नैयक भ्रांच के रचयिता भी बौद्ध कहे जाते हैं, इस पर विसम्बर जैन पण्डित आसामर ने टीका बनाई भी, पर वह अधाविष अनुपळ्या है।

कई बीढ ग्रन्य ऐसे चुक मिक गये हैं कि उनके रचयिता बौढ हैं या नहीं ? इतके सम्बन्ध में विवाद है। अतः खोव करने पर संभव है और भी कई ग्रंमों एवं टीकाओं का पता चले ।

१---वैन टीकाकारों ने इसे सौगताचार्य वर्मदास राचत वतलावा है, बौढ विदानों से अनुरोध है कि वे वर्मदास के सम्बादि पर प्रकास डार्छे ।

### जैन और बौद्ध पिटकों की समानता

(ले॰ राहुल साकृत्यायन)

यह विषय लेखका नहीं प्रय-अनेक प्रभो में लिखने योध्य है, पर मैं वहाँ सक्षेप में लिखना ।

बुद और महाबीर प्राचीन मारत के महान् स्तंतन विचारक है। साम हो उनका जीवन बहुत मनूर और अपने स्वास में मी हमारों के लिए विद्या और मार्थकों का काम कला रहा। स्त्य बीद सिटको (दीयमिकाद, बहुतालपून) में बाता है— "मिगडो नायुत्ती वारी चेव गणी च न्यायारियों बाडा स्वसंती डिल्किटो साबुक्यकों बहुक्यस्य राज्यू विराज्यिती कदातों को कहण्यारी!

सेनों ही नहुरूपों ने बहुत की कमाजाएँ दी—(1) दोनों वाणिक्वाहिहा के नहान प्रचारक से, (2) दोनों ने वर्ण स्वस्था-नाशिक्षण का विशेष किया, (5) दोनों ही स्वस्थित, हमक्या के चीवल की वावर्ष मानते से (1) प्रोते ने हाईना के विश्वी कार्ति निर्माद (क्षेत्र के हम्माद करने हैं। जानहीं जुद ही स्वस्था करण प्रकार पाहिंद (ए) दोनों ही राज्यक में देश हुए, वहीं को 1 महाविद्य की कम्मादी विश्वाली करने क्षण के मत्य और कीवक वैते राज्यों के बातस्थित की विश्वाल की

दोनों के उपयेष करने-वाले बातनों में कहुंदित है। वेन कहें दुलागर के नाम से दुलायी है, तो बीद भी बाने हुए. एकत के वारो निजारों को दौष्पान, मीवबायन, स्यूपानम, बगुकाम, बृहकाम, कहें है। बाकि वसीतिवाद तारि निकार तो सामय कर ही का अयोग करते थे। सुक्त का सकतु कर के बारी को बोजों ने मानते है, पर हर (कार) यो की वरिपादी दोनों महत्तुक्तों के निवान के बाद वाली, उनके पहिले कुक्त (वायोद के कुक्त) की राराय थी। बहुत सुक्त का वर्ष कुता था। बीद राराय की मूर्ती मही थी। १२ वी क्यों के व्यवसार बालन ने निजा है, "कारान बुक्तों कुतुत-तीर बहलती सुक्ता पर व्यवस्थानाता।"

सह पनम भी नहीं हो फरवा था। बीद जावन बार तो है ब्रिक्ट करों कर करावर पूर्विक करों हैं। पूर्वे २० सात मार्टीस करों हैं, फिर २० सात मार्टीस करों हैं। किए तो किए तो मार्टिस करों में। विकास कर किए से सात मार्टीस कराव है। किए तो किए तो मार्टिस है। विकास कराव की एक प्रेस कराव की एक प्रेस कर की एक प्रेस कर की एक प्रेस कर की है। वहाँ की सिंह्य के प्राथम कर की एक प्रेस की एक प्रेस कर पार्टिस है। वहाँ की सिंह्य के प्राथम कर प्रेस की मार्टिस है। किए तो की एक प्रस्त की प्राथम के प्राथम की निहंद की स्थान की प्राथम की कराव है। की मेर्टिस है का प्राथम की स्थान की मेर्टिस हो कराव की एक प्राथम की स्थान है।

अपन सहायीर—दोनों आपनी की समाजवा दिसामा है के पहिले कर विते कर का में हुए वा कों जह है से चाहियें। यह-माह्य" (बहुत बहुता) अपन मनवान, महायोर देशानी के कारलगोतीय अगुद्ध के ! वापनुत के स्वान पर पाणित्यक मास्युद्ध मा मास्युद्ध मनुष्क स्वात है, पर दोवों का संस्कृत दिख्य का अनुष्क हो देशा है, जो विषक मुन्तियुक्त है। वेशाओं के आक्रमात के बहुत बड़े हफाने में वेशायित्य-मुन्तिद्ध को स्वीक्ष है। आहक का 'वेशायित स्वात सात कि क्ष्य स्वात क्ष्य के स्वात है। है। विष्कृत का 'वेशायित स्वात का स्वत क्ष्य के मास्युद्ध के स्वात में सात में देशा हो का स्वात है, का को को को स्वता हो का सात स्वत है। विश्व क्ष्य का स्वात का स्वत के स्वत है। कि स्वात का स्वत का स्वत को स्वत के स

बौद्ध जानमों के बनुषार प्रमम महानोर की विका चातुर्याम संवर की बी—"बाहुयाम संवर स्वृतो (१) सम्बन्धार बारिकों व (२) सम्बन्धार युक्तो व (२)सम्बन्धार युक्तों व (४) सम्बन्धार पुर्कों व (वीधनिकाय सामम्बन्धक सुत्त)। बैन जानम भी स्वर्ते सहस्त हैं।

(१) "इच्छामि चं नते, कुमं मतिए पाठम्यामावो वम्मावो पंचमह्न्यश्चं सप्रिक्षमणं वम्मं उपतंपीन्यता विहिरितए", समार्खं ७१२११४; मापर्दं ११९१७६.

(२) "अरहंता भगवंता चाउज्जामं घम्मं पर्लावंति" (ठाणंग ४।१।३२).

(३) तएमं (ते) —पुटरीए......सप्तेव चाठन्यारं वामं पटिवन्वइ । ......पेराणं अंतिए बाठन्यारं वामं उपवाजिलताणं''.....(वादावाममञ्ज्ञाते १९ ११४७)

मौतम इन्द्रमृति — ये तीर्पकर के व्योक्त त्रिष्य थे — "मगवबो बेट्ठे अन्वेवासी इन्दर्गृति शामं वणसारे गोयन सगीरोणं ... भौरतासस्त्री भौरतांमनेरतासी .......। (मगवर्द ११३७; जोववास्त, २७)

१.—समये भ्रमवं महावीरे महामाहनें जवासकरता ७, ५६। (सर्वत्र उद्धरण पुष्फ भिक्सु संगदित 'युतागम प्रकाशक समिति' गुक्तांत्र के वागमों से दिया जाता है) ।

२--- भगवया महावीरेणं कासवेण ।

३.--जतरन्ययण सुत २४।२३; रूप्पसुत्त, महाबीरनरिव :९०।

शिष्य परम्परा—विनयपिटक के पाँचर्चे (तथा पीछे के) जन्म परिवार में युक्त से मानेवाली गृह परंपरा यो गई है। वैसे ही गंदीपुत २१-४९, पृष्ठ १०६२-३ पर मनवान बढेमान, इटयूति, बर्गिनमू हिं , बायूमूदि, सुपर्मा, जन्मू, प्रमय, स्थ्यंमय, संयोगद, संभूतविकत और भद्रवाह बादि ते देविकाण पर्यन्त क्रिया परम्परा दी हुई है।

िष्मा, निष्मुन-"क्यारावी क्यारियों (पट वे वेदर प्रविवय) पार्य (वाराय वनमारियों) वंता है ही ? हवी मन्तर मेंबों में भीति हो नेर वाय-वाधिन्यों में में निष्मु-दिश्ल्यों में ब्रह्म प्रवास था। वीचे तीव क्यारी है किए एवं व्यव के पहुं हो जाने एट एक्स क्योंने क्या वाया क्यारी के एक्सा, विचे वाची भी मोर्ड कोई की मूर्त करने नाम के क्यार मुख्य हैं। (दिश्यम प्रवास के काव संस्थापक की प्रीक्षणों में नाम के ब्रामिश किया बाता है)। सम्पानी ही एक्सा किट करने हैं किये के एक क्यार कुरू क्यार हुए क्यारी की

बीद मिसूनों में मिन्नू नमाने का काम वंच करता है, पर वाचार्य वराष्पाय का होना बात्मस्वक है, वही बात जैन निज्युओं के किये भी भी । भिन्नू नमाने समय नो विषिय बची बाती है उन्हें बीद कोम वंचसंपदा बढ़ते हैं। बाहे इस वर्ध में उसका प्रभोग न हो, पर वेरावायन कह वास्त्र के ब्यारियेक्त नहीं हैं।

बौद्ध कोग चैन साधुकों को अधिकतर निर्माण (निर्माण), निर्माण (निर्माण) नाम से पुकारते में । ये जैनआसम में मी समरिचित कक हैं। 'चैचहि अचेहि निर्माण निर्माणीकों युक्तारा ।'

सावार्य, वणास्थान—मीठ निस्तू वंच डाण कारने कार्य है, निकास कोरण, (सल्तरात संका) ने (स्था तरातरे हैं) हैं। स्था ने स्थ

बीद मिस्तु बनाते समय को क्रमंत्रम्य (क्रमंत्रम्य) म्यन्द्रत्व होता है, उसे उपसंप्रा कहते हैं। वयपि वसी सर्प में क्षेत्रमामों में उपकारमाब्दार रही होता, पर उपसंप्रता का अमेग होता है— 'इच्छापि य' में दे दुर्ग्गोहि कम्यगुम्माए समापे पासिर्य निम्नद्र पश्चिमं उससंग्रियता में विद्युपित्य ।'"

पुरुसारक—स्त्य को ठेकर चैन बाहरों में विकार है। बीढ वंदों में बड़ी नम्म या विवंदर सायुवों का उत्त्वेख भी मिलता है, बड़ी बाँव प्राचीन पंचीं में एकसाटक (एक ही बरूत पहने) का भी बनेक स्वानों पर उत्तवेख है। येरीनाया में महा 'पूराण निर्माठी' कहती है—

"लूनकेसी पंक्षारी एकसाटी पुरे वॉर" उदान (६।२ में भी "सत्त च एक साटा" का उत्खेस है। जैननागम में भी "एक साटे सददा जवेके" निकटा है।

सेर (स्पविर) —शब्द का प्रयोग बीज और बीग दोनों में उनेक शिक्षुओं के किये हुवा है। बीजों में तो १२ वर्ष से अधिक के सभी निष्कुओं के नाम के साथ थेर या बेरो लगावा जाता है। जैन सायु ऐसा नहीं करते, पर आगमों में ऐसा आता है—"तर पं आगदे बेरे।"

१.---"से भिनस्तु वा भिनस्तुणी वा" (जायारंग ७१६१४३०, प्र० नाग प्० २६)

२.- "आवसंतो समना, रस्ति सम पुरे संपुदा पच्छा संपुदा था, तं बहा आवरिए वा उवन्दाए वा" । (आवरिए १०१६२५) ।

३—ठाणंग ५, १, ५१६ द्वि० माग, पृ० २६२।

रू—गाग र ६१ २२६ वट - प्रकृत के स्वर्ध स्वीर उपसंख्या खन्यों के पाकि नये के अनुस्य अर्थ के किये देखिये— प्रकृत शहर १९, पूर्व ४२३ ; प्रकृता और उपसंख्या खन्यों के पाकि नये के अनुस्य अर्थ के किये देखिये— सुरु सुरु मार्व युव भूत १, १८ पर ।

वर्ष सूर्व माव वृत्र भूत्र १८ १८ । ५.-(बेरी गाया १०७। (६) बाबारंग ५।४।४२२। (७) अगवई १५।५४६, पृत्र ७१९।

एक से विशेष शब्द--वैन और बौद्ध आगमों में सैकड़ों एक से विशेष सब्द पावे वाते हैं, जिनमें से कुछ की उसी देते हैं।

पोसहसाला—पोसह को पालि में पोसब (दृ० सं० पोयब) कहते हैं । उपवास या उपोसब भी उसी शब्द के रूप हैं । पोसह वत लेकर रहने के लिये विशेष शालाएँ होती थीं, जिनको पोसहसाला कहते थे । बीद्ध मिछा पोसम के दिन किस घर में एकत्रित होकर "पोस्तवकम्म" (विनयविधि) करते हैं, उत्ते उपीसवानार या पोसवशास्त्रा कहते हैं—"स्प्रारमणी वासिस खेणेवपोसहसाला तेंगेव उदानण्डह्<sup>गर</sup> । समगोवासिया (श्रमणोपासिका) जैसे चैन महिला को कहते हैं, वैसे ही बौठ महिला को सपासिका कहते हैं।

वेरमणी-विरत होने का बत लेते समय इस शब्द का प्रयोग दोनों में मिलता है।

भारो--वौद्ध वड़ों को मन्ते (भदन्त) राज्य से पुकारते हैं। उस समय वास अपने स्वामियों को मन्ते सहकर संवीधित करते थे। जैनायम में भी वही बात मिलती है "से नूणं भन्ते," "से केजट्ठेणं मन्ते," "से वृषं भन्ते," "नेरहवाणं मन्ते", सेवं मतो. सेवं सन्ते ।<sup>गर</sup>

आउसो—समान या छोटे के लिये आवस (आयुष्मान) शब्द का प्रयोग मी एक-सा मिछता है। अदीद तो वह को सी "आवस गीतम" कहकर संदोषित करते थे । जैनागमों में भी देखिये "बावसो सि" (आयारंग, १११०)६३०) ।

"आडसो कासवा" (भगवई। १५।५४७, ५५० लादि) भगवानु महावीर के छिये यह संबोधन है," जैसा "बावस गीतम" वृद्ध के लिये ।

आवक, जपासक—गृहस्य भनतों के लिये ये दोनों शब्द दोनों जगह व्यवहृत होते हैं। आवक से ही तो सरावर्ग बना है "समजीवासियाए" (अगवई १२।२।४४१), "मद्दुवं समजीवासवं (भगवई १८।७।६३३), "साविने सि वा", स्वासिए ति वा (आयारंग ४१११७७८)।

आर्चमार्च--बीड-समें आर्य-अप्टॉनिक मार्च की बात करता है, और इसर सुत्रकृतांग में निलता है—"दे तरप शरियं मर्गा परमं च समाहियं" (३१४।६)।

बोधि. संबोधि-परम ज्ञान के लिये दो नों ही जनह इन खब्दों का प्रयोग होता है। विसे परम ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह बद्ध. संबद्ध कहा जाता है। जैनानमों में "कि न बुज्बह संबोही" (मुनकृतांन २।१।१।८९) ।" तिविहा बोही---पानबोही, इंसमबोही, चरित्तवोही " (स्वानांग ३।२।२०७) बादि प्रयोग मिलते हैं।

बद्ध, संबद्ध, समंबद्ध-यह विशेषण दोनों महापुरुयों के किये प्रयुक्त होते हैं।

"तिविहा बुदा-णाणवृदा, दंसण वृदा, चारित बुदा" (वही),

"ममणेगं भगवया महावीरेणं लाइनरेगं किरवनरेणं सर्वसंबद्धेणं ।" (समवायांग २।२)

"से ह पन्नाणमत्ते बुढे जारंभोवरए ।" (जायारंग ४१४।२५८)।

"बद्धेहि एवं पवेदितं" (जायारंग ४।१।३४०)

"संबाई बम्मं य वियागरंति वृद्धा ह ते बन्तकरा भवन्ति" (सूय०. १११४।१८)

"बुद्धे मुणी सीलगुणीववेए" (बही २।६।४२।७८५) "सिंखे बुढ़े मुत्ते", (ठाणंग २।१।७६)

"जिणे जाणए वृद्धे वोहिए मुत्ते मोवए सब्बद्ध" ।(भगवई १।१।५)

बौदों की नमस्कार गाया है :--

"ये चवदा जतीता च ये च वृद्धा जनागता।

<sup>(</sup>१) मग० १रा४३७, पृ० ६४८। (२) वही ७।३।२७९

<sup>3-</sup>विशेष के लिये मेरी "वृद्धवर्या" दृष्टब्य ४—गोगालक ने म० महावीर को "बाउसी" कहकर संबोधित किया है।

```
पञ्चपन्ना व ये बुढा वह वशामि ते सवा॥"
इसे मिलाइये सुवकृताव की विभनगाया से —
"जे म बुढा व्यक्तिकृता जे व बुढा ब्रुणावा" (१११३६१५३२)
```

तथागत—यह छव्द भी जैनागमो में प्रयुक्त है।

"कओ कवाइ मेहाबी उपान्तन्ति तहायदा ।

तहागमा अप्यतिकात्वा चक्क् छोगस्यमुत्तरा" (वही २।१५।१२०।६२५)

सम्मादिट्ठि, मिच्छाविट्ठि—बोद वाड्मय में राज्ये मत को सम्मवृद्धि और झूठे मत को निध्यावृध्टि कहते है । जैना-गम में भी इन्ही अर्थों में ये सन्य प्रमुख है —

"एगा सम्मविद्वियाण वम्गणा, एगा मिण्काविद्वियाण वम्गणा"। (ठाणग २, १, ७०)

"सम्मा मिच्छादिद्ठि ण मते।" (भणवई ३।१।८२३)

मिष्यादृष्टि मतो या समो की गणना नवीसुत में मिलती है। पालि प्टिक में भी बपने मत को छोड अन्य सवको मिष्यादृष्टि कहा गया है।

"भारह, रामास्म, मीनामुरुव्ह, कोविरिक्य, स्मरकाहियाको, घोडमयुह, क्ष्णाधिय, नागसुहम, कप्यस्तारी, बहुतेहिय, बुद्धयम, तेरासिय, काविवित्म, कोमान्य, सिट्ठात, माठर, पुराण, बायरच पायवकी, पुरस्वेतम लेह, गीमय, सर्वापस्य, माठवाई, लहुवा वावतरिरुकालो, चतारि व वेबा स्मोचमा, एवाइ विच्छाविट्ठस्स—"(इससीसूत ४२)

वितय (विगय)—मिस् निवृणियो के बाचार निसम को विगय कहते हैं। बौदों का तो इसका एक रिटक (विगयरिटक) ही हैं। जैनाममों में भी विगय सवसी व्याक्तान हैं। उत्तरकावय सुद्ध का प्रचम बाव्ययन ही विगयसुर है। विसकी प्रारंभिक कुछ नामाएँ इस प्रकार है —

तम्हा विणयमेरिकना सील पिडक्येक्सवो । बृदयुत्त नियागट्ठी न निक्कसिक्सई कम्मूई ॥७॥ कप्पाचेन दमेयव्यो जप्प हु सन्तु दुदमो । कप्पा दतो सुही होई सस्सि कोए परस्य म ॥१५॥

व्यक्ति क्यार्यं —सर्म-बहावर्यं में वाषक कवाजो (वार्ताजो) को दोनो घर्मो ने वर्षित किया है। दीयनिकाय के ब्रह्मजल और सामक्यफल दोनो सूनो में इन्हें तिरच्छान कवा कहा है —

"तिरच्छानस्य बनुपति विद्राति, वेष्यवेद-राजकन, चौरकन, बहानराकन, वेगरकन, वरकन, पूरकप-याकन, गानकन, वरक्का, खानका, मात्राव्य, गानकर, वरका, बाविकन, बानकन, गानकन, नियमकन, गररकन, खानकन, विराक्य, पुरिक्रम, पुरस्का, पितिवाकन, कुम्माद्दार्शनकन, वालराजकन, कोकनसाविक, सनुदृश्याकिक ति स्वानस्वय, रितं व प्रदित्व एकसम्बद्धिताकन

ओवनाइय सुत्त में ऐसी कुछ क्याओं का निषेत्र किया गया है —

'तिस परिज्ञायनाम मो कप्पद सरिवक्द्य द वा वत्तक्द्य द वा, देसकहा द वा, स्वक्द्य द वा चोरकहा द वा वणवय-कहा द वा— -----" (२)।

पम सबसी पदो और वर्षन खैली में भी बहुत समानता है। कितनी ही जगह तो दोगो में मेद केवल पालि और अद्धे-मागभी के जन्मारण का है।

स्प्रमाणकता— पैसे दो मारतीय सम्कृति एक ही है, जो समन बाहण बारजों में बार्क-स्थिप रहन गोर सन्कृति के मिस्रम से पेसा हुई। पर उसमें मी स्थनण सम्कृति मीडरी मेरी को रखने हुए वो एक सन्कृति थी। यह उनर्दुनर उदाहरणों II/31 शीर कमतीं से प्रतीत होगा। योनों के नाममों में बो समानता देवी बाड़ी है, उसके एक बंधे को भी केब में कामा नहीं वा सकता। युद्ध और महाशीर के मुख के कियुव गामाओं में बहुत समानता है, परन्तु ऐसी बहुत कमें मिनती हैं जो दोनों में एक हैं। हों, उपमानों, मत्मानीकर विकासों बादि की समानता हतनी है कि दोनों को एक समस सामने न रखनर पढ़ने वाले को एक्सा भी प्रतिकृति हो बाती हैं।

व्यक्ति माम :—दोनों में व्यक्तिमों बीर गीमोधिक स्थानों की वो नहीं चगानता है। बस्तुतः दोनों के सूको को पत्ते समय मानूम होता है कि एक ही बावायरण में स्वाव के रहे हैं। बाधा स्व बेद होते हुए मी पाढ़ि में "सकते देवानं स्थी" फैकड़ो समानों पर बावा है। धैन मुख 'क्क्कदेविक्द' बहुव बार दुहराते हैं। अस्वतीगोताक का भी उत्तरेव दोनों वच्ह्

पहसी—राजा करने तमय का चीर गांतिक था। वरीर है पुन्क वाला को नहीं मानता था। पांति-साहित में उक्का नार मध्यारी माता है। एक ने नहुगर पढ़ केसक राजा का वामन्य था, और केतवा में रहुता था, वो क्षेत्रक देव में भागतती और प्रतिकृत्त के चीर में पढ़ती हैं, तैनामय देव वेद्योश (दिवारिक) कहें हैं। देवों नगर शीर व्यक्ति हुं हों है। ' वैनारम के कनुवार केतीकुमार ने उक्की मात्रिकता बगाई। वीवेरिकाय' के वनुवार फोकरणाय संत्रीविद के मर्गमंत्र नित्त हुआरकास्वर में यह काम किया। वेतों ववह वानरे पत्र के स्वर्धन में वो मुक्तियों पायांकी ने दी है, हे बात भी नहीं कर काम होंगी है।

सीपोलिक मान--दोनों में बाय- नहीं है। बीद धर्म बात धी वर्ष बहुंचे माद्य से कुए हो। बान, इतांबर निहंदक में बादों मानों का फिर से बात जानों की बावस्थवात पढ़ी। परतु बैन तो बरवार बाद में रहे, वे की फिलाने हो को वक स्में? और तो तर्र, वैद्यानिक बातुंद्र का क्यान निक्क कि का कि स्मीत के प्राप्त के के बारे में ही। निक्षम नहीं है। इतान नाम का मानीन भीव वीत्रय मुंदर किने में बच भी है। बहुं बीनियों के नहों ने स्वायन्त्रों ने एम मीदर बात राज है एएनु जो क्षांकरों ने कहकर हुवार नाम दिया बाता है। बात पहता है नम्ब, बिहार व उत्तरप्रदेश के पूर्ण भाव से बीदर समें को तरह वैनाममें परिकास हो नाम था। इसीनिय परमारा दूर पहें। बाब बो बैन हन पूर्ण सिंकों में पारे बाते है ने पीछे लाए।

बार्तिस्यां——वार्ताध्या के बान से एक्स : सलेस सुर्धियक में नहार है। वहाँ यह मी जहां लगा है है सर्च शा यह बाहकल, 'पंचालकर' माना बाता था। वेल, और बालस प्रत्येत मध्य के मोतीक्त, ऐतिवृत्तिक व शायांकर समानी के महत्यपूर्ण सम्म तथा प्रस्तुपूर्ण के पूरल हैं। मेरी कब समानी के लिये 'दूरवर्षों कियी, नार किसी ती होता मेरी कर माना, चुनी, 'दीकार्षों साथि मंत्री समानी मधी है, जनते केलर 'महत्योत्पर्धा' गृही तिसी, नहीं तो इतिवृत्त

(भवाशया भा पत्रुप्त पुरास्त एकः) क्षित्रक्ता की पत्रा सिलं में है। वैराममं उसे पंचात वनगर में सकतात है। कर्मका —वीद मंत्री की यह क्रवंगता है, बिलं मध्यमंत्रत की पूर्वी तीमा पर माना जाता या। वहाँ की क्रवंगता भिन्नाची बद की प्रचात विष्यामों में से थी।

```
१—बुतारने पू० ७१९-१३, ७६५-१७, ७२९, ७३०-१३, ७६६.
२—प्यापेतीमबहुर्य (बुदामने पू० ८२-१०३)
१--वीपोनिकार, १२ (वापायिक्युच)
४—बुतारने प्र० जात, पू० १६५४; देखिने युतीन खंड में पू० २७-२८ पर प्रकावित Dr. Do. Sarcar का
कान्द्री नगरी गामक केंवा ।
१---विहे पूर १-४-७५, ११६६ ।
```

६—वही पृ० १०२७ । ७—वही पृ० ४१७-१८ ।

दक्तमा<sup>1</sup>—बीढ तुरों में भी इसी उच्चारण के साथ मिकता है और यह वर्तमान बुकेलबर में ही है, जहां की नदी-पसार (स०दशार्थ) बस भी उसी नाम को रससे हुए है। बीडबूच इसकी राजधानी एरकच्छ बताये हैं, थो आज भी एरज के नाम से मीजद हैं ज

नालवा व राजपूर (रायगिष्ठ)-चो बुढ और महानीर की प्रचान विहार मूर्मि रहे, वो भी नालवा को जैन लोग कुरुलपुर करकर पुकारते रहे हैं।

मस्ल, लच्छिय- तत्कालीन गणराज्यो के दो समूह ये। चैव बागमो ही से पदा रुपता है कि उनमें से एक एक में तो गण ये—"तब मस्लई तब रिक्क्कई"।

एक स्थान पर भगवान महावीर के मिथिका ( दरमगा जिला ) से ही कुरु जनपद (मेरठ कमिस्नरी) जाने का भी

उल्लेस है। राजपृष्ठ (राजपिर) के वैमार पर्वत के पास के महान सम्बन्ध (स्तिमें पास्तवमें) वर्ग पानी के बस्में का भी

उल्लेख हैं। वौद्धप्टिक इसे क्योदा के नाम से जानता है, जहाँ बुद्ध के किये एक विहार बना था। बाराजसी'—को दो भारत की बोनो महान विमुक्तियों ने करने 'बरकरक से युक्त किया था। पाकि-मानमी में इसे बारा-

पत्ती ही कहा गया है, पर अर्दमालची में हमे वाणारखी बना दिया गया वा, विश्वसे ही बनारस बना वा । हसे असुद्ध समक्षकर अब फिर बाराणसी कर दिया गया है ।

सावत्यी-को "कुपालाए जनपदे" कुपाल जनपद में बतलाया गया है। है कुपाला कोसल का ही बना है, इसमें सदेह नहीं।

पुश्वतायती (पुञ्जावती)—गमार (श्कृतिस्तान) की मध्यती गमरी (बाधृतिक चारता) थे। उसका मी गाम आना' बतकाता है कि वैन यमें बहुई तक पहुँचा था। "सीता" चीनी मध्य एष्टिया की तरिम नवी है, विस्का मी बहै। वसकेंद्रों है।

बोड़ निमिट्ट की विचाल प्रपाधि को देखते से ही स्वाल आता है कि जैन तुत्र उससे कम नहीं पहें होने। परम्परा मी १४ पूर्वीय श्रुतकान के क्ष्य होने की वात बतलाती है, जो बहुत बडी सबि है, पण्नु जो हुछ फिलता है उसका अध्ययन व प्रचार बहुत आवस्पन है।

```
१---वही, पु० १००७, तथा उत्तरम्बयम युत्त ।
```

२-- स्तागमे प्र० भाग , प० ५२३-२४ भगवई सुत्त) ।

३—वही, पृ० १०२५ (गावाधम्मकहाली) ।

४—वही, पु० ४३२ (भगवई) ) । ५—वही पू० ४६१-६२ ।

६—यही, द्वि० भाग पृ० ७७ (रायपसेणिय) ७—वही प्र० भाग पृ० १११३ (वायायानकहानी)

# जैन-दुर्शन के द्व: द्रव्य और सात तत्त्व

(ले॰—पं॰ चदाबाई जी, आरा)

सर्वनान समय में जारतीय बहनों के दो मुख्य को प्रचांकत है—एक देर को प्रयाल मानने वाले जीए तुसरे देर को न मानने जाते । देर को प्रमाण मानने वाले मारतीय कोती के ६ मुख्य नाम है—सारन, गोग, नाम, वेशीयक, पूर्व मीमारा मीर ततर मीमाराज, तथा में देश को प्रमाण नहीं मानते वे हैं—जैन, भीढ़ बीर चार्माक्। यहाँ पर कीन्यस्त के विश्वस में ही मुख्य किया जाता है।

तरण दर्शनों की बरोबा र्यन-रहत में कई मनुष्ठ विश्वेदवारें हैं, क्योंकि वैनदर्शन चारित और विचार रोनों को समार स्थान देश हैं। वार्थितक पुरित्य में एक्पी नहीं हैं। यह राजों की व्यक्ति में बीच बीट करीन दो राजों का कर्मन कर दब (पुंचाक) भीर चेवन मारामा का स्कार वर्धाकर पारित का मी निरम्म करता है। वर्षन कान व्यापारिक की मीर्य विस्ति करता करता है हैं मौक की प्राण्य मानी गई है।

सुचिट के दो मुलतरव-जीव और अधीय-जैन-दर्शन के बनुवार जीवतरन और सबीवतरन इन दो तरवो का समुदाय-छोक हैं। इनसे परे और कोई वस्तु माकाव के किया नहीं हैं। इन्हीं में सबका समावेख हैं।

छ द्रव्य--

जीवतत्त्व का स्वरूप इस प्रकार है---

जीवस्स परिव वम्मो पवि नदो पवि रसो पवि य फासो ।

गवि रुव नसरीर, नवि सठाम न सहमग ।।समयसारवाया ५०॥

जर्वातु—मह नीव नम, बगें, रस, सम्में, रूप, समेंर और आहेलन के रहित है। अब करणी होने के कारण नह चीन इहितों के बाता नहीं पतार, इंटिंग के क्योचन है। इसका कीई साकार नहीं है। यह बेतना चुच चुना है। इसको कनुमर हाटा ही जाना जा सकता है। इस कबान्न युव चैकनात्वाना का बनुनब स्ववयेदनात्वक है। अजीकादर — नव के पीच मेरे किसे गी है—इस्ताह, धर्म, अपमेंर, बालाश बीर साक।

पर्य और समर्थ—द्रव्य भी नराती है, वे स्वतन हव्य हैं। इसका कार्य बीव और कुरूक को बानने रूपा वहले में उसकीर कर से सहादक होना है। इन इक्यों भी अंतर राजंगकारी ने नहीं बाता है। इसका वर्ष पुत्र पार नहीं है। में वर्षीय हव्य के इसका कार में बाता है कार के बाता में बाता है, इसके बचान में बीव और प्रदृश्य की स्वतन खर्मन बीर व्यूरों की जीत अर्थकारी मही राखि !

आकाष प्रव्य—गढ़ भी बरणी है, चर्वजारक हूं। चैतापात्रों ने बाकाष के दो धेर किये हैं—एक लेकाकार, हुसरा बकोकाकाथ। लेकाकास में क्या पीच प्रव्य भी पाये जाते हैं बीर इसके बाहर केवक बाकासद्य्य ही बकेला है, उसको अकोकाकास कहा गया है। यह छोक छहो हज्यों से परिपूर्ण बनादि-बनत, स्वय-विद्व स्थित है।

कार हत्य-यह सन हत्यों के परिवर्तनों में सहकारी है। यो वो वब हत्यों में परिवरन दक्षित क्या मैनूर है फिलु बाह्य निवित्त के दिला वक्की चालित कही होती। वेले सिद्धी में बदकर होने की श्रीक्ष निकार है, किन्तु कुमूर के पार इन्हें व पारे के दिला यह परावर रूप परिवर्तन मही कर हत्यों। इस प्रकार वेन-वर्ष में क हम्म माने को है। ये उपाद, बाद और मीम पूर पार्थों हैं। ब्रव्य के लक्षण—दन्वं सल्लक्षणियं, चप्पादन्वय पवतसंज्ञतं।

युष पञ्जयासयं ना, चं तं मण्यति सम्बद्ध ॥पंचास्तिकाय-मा० १०॥

अर्थात् अपनी सत्ता को लिये हुए उत्पाद, ज्यव और झौज्य युग सहित पर्यायवाला हव्य होता है । उमास्वामी ने भी कहा है—गुणापर्वयवदृद्रव्यम्, याने गुण और पर्याय वाका ही द्रव्य होता है । जैसे जीव एक द्रव्य है, उसमें सुख, शान, चेतना आदि गुण विद्यमान हैं और उसकी नर, नारक, पशु जादि पर्याएँ पाई जाती हैं। जीव का ज्ञान गुण अन्य सब गुणों से मुख्य गुण है। यह सदा विकसित और भीव में सदा विश्वमान रहता है। कम-अधिक होने पर भी जीव से कभी सर्वया पणक नहीं होता। इसलिये इसे गुण कहते हैं और जो सण-सम में बदलता रहता है, वह पर्याव है। जैसे कि एक जीव मनुष्य हुआ, फिर मरकर उसने देव पर्याय पाई, पतः अन्य जन्म में अन्य पर्याय पाई। इसी प्रकार बीच और पुदगल के पर्याय बदलते रहते हैं। किन्त द्रव्य में युग स्थायी रहते हैं । वे पर्याय के समान बदलते नहीं रहते हैं । ये युग और पर्याय द्रव्य के ही जारम स्वरूप हैं । कसी भी अवस्था में द्रव्य से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि द्रव्य ही इनका बाधार है। नवीन पर्याय उत्पन्न होता है, वह उत्पाद है और पराना पर्याय विनष्ट होता है, वह व्यय है तथा द्रव्य दोनों में मौबद है, यह श्रीव्य है । जैसे कि एक सवर्ण का पासा है, उसे तोडकर कृंडल बनाया गया, वहाँ पासे पर्याय का विनाश हुआ, यह व्यय है और कृष्टल पर्याय की उत्पत्ति हुई, यह जत्याद है एवं सूत्रण दोनों में मीजूद है, वह झौळ्यमुण है।

#### सात तत्त्व--

जैन-मर्स में सात तस्त्र मुख्य माने गये हैं,इन्हीं का पूर्ण ज्ञान और श्रद्धान् हो जाने से बात्मा के द्रख की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसका ज्ञान हो जाता है और उस मार्ग पर चलने की चेच्टा में भी यह जीव लग जाता है। तथा संसार दु:स के अभाव में परम सुख (मोक्ष) कैसे मिछता है और उसका क्या स्वरूप है, यह भी तत्वों के ज्ञान से अनुभव में आ जाता है। मोक्ष ही शीवात्मा का परम ब्येय है, क्योंकि सभी जीव सम्पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। जैव-वर्ग कहता है कि दृश्वों का मुख कारण बसी के द्वारा बांबे गये कमें हैं, जो कि अजीव हैं, जद हैं। जिस प्रकार मदिया मनुष्य को गाफिल कर देती है. उसी प्रकार मोहनीय कम जीव को बेसुष कर देता है। जतः जब कि कमंबंधन से खुटकारा ही सुस का कारण है, तब उन कमों का जीव के साथ किस प्रकार बंधना-सूटना होता है, इसकी बानकारी होना भी बावस्थक है। इसे समझने के लिए सात तत्त्वों का मनन जरूरी है।

जीब, अजीब, आअब, वंध, संबर, निजंरा, और मोख, ये सात तत्त्व हैं । बीच-अजीव तत्त्वों का संक्षिप्त वर्णन अपर हो पका है। मुख्य ये ही दो तत्त्व हैं, तीसरा आश्रव है, जो कि जीव में कमेंमळ के आवे को मार्ग देता है। इसके मुख्य ¥ प्रत्य हैं। है। मिस्पाल, सबिरति, योग और कवाय । इन्हों की तीब, संद दक्का में पड़कर जीवात्मा बाधव का भागी होता है। कमों के आने के द्वार को बाशव कहते हैं। बीद बौर कमों के परस्पर बंबने को बंबन कहते हैं। इन कमों के आठ मुख्य भेद माने गये हैं।

- श्वानावरणीय—यह शान की पूर्णता को रोकता है।
  - २, वर्जनावरणीय —भी इसी प्रकार दर्शन शक्ति में वायक है।
  - भोहनीय—यह कर्म बाझ क्स्तुओं में मोह समस्य नाव पैदा करता है।
- ४. अन्तराय-गृह कर्म जात्मा की बनंत शन्ति को व्यक्त होने से रोक्ता है। ये चारों शतिया कर्म कहे गये हैं, क्योंकि ये आत्मा के मूल गुणों का घात (आवरण) करते हैं।

इसी प्रकार ४ अवातिया कर्म हैं :—१. वेदनीय—वह सांसारिक दुःश-सुख में मन्त करता है; २. नामकर्म—यह शरीर की रचना में कारण होता है; ३ गोत कमं—यह कॅबी-नीची पर्याय दिलाने में निमित्त होता है और ४. आयुक्म-यह जीवात्मा को संसार में रोके रहता है। इसकी पूर्व रूप से समाप्ति हो जाने पर बौर इसका वंधन विल्कुत हूट जाने पर ही निर्वत्व अवस्था प्राप्त कर वह बीव मुक्त होता है।

आध्य और बंध इन्हों के द्वारा जीव संसार में संसारी वनकर अभव करता रहता है।

संबद-पाँचवां तत्व संवद है। यह जीव के वाखव को अविंत् कमों के वाने को रोकता है-शमदमादि निफायाय भावों के होने पर ही संबर की प्राप्त होती है।

निजं रा—छठा तस्य निजंदा है। जीव के साथ वो कमें बेंचे हुए हैं, उनका शीरे-धीरे कमशः झहना ही मिलंदा है। संवर और निजंदा से दोनों तस्य मोक्ष प्रास्ति करने में कारण है।

मील —सगस्त कर्मवंपन से स्ट्रकर निर्मेण बारमस्या को त्रपांत्र बारमा के बास्तविक स्वमाद की प्राप्त हो जाना ही मोख है ऐसे जीवों को ही मुक्त कहते हैं। मुक्तात्मा ही परमात्मा है।

विश्वेषता—जीन-दर्शन में सेव्य-सेवक भाव मोक्ष तक नहीं माना है । परमात्मा को क्वी भी नहीं माना है । वह सन्विदानन वीतराग है, शुद्ध दवा को प्रास्त है। न सुन्दि का कर्ती है और न संहारक ही है। छोक बनावि अनन्त है। जितने सीमंकर और सामान्य मुमुक्षु मुक्त हुए हैं, वे सब प्रमात्मा हैं। एक समान अवन्त आनादि सुखों का अनुभव करते हैं सर्वत हैं, आवागमन-रहित हैं । जिस प्रकार सान में जब तक सुवर्ण-पापाण पड़ा रहता है, तब तक वह परवर है और वही जब प्रक्रिया द्वारा श्रद हो जाता है, पायाणादि मलरहित हो जाता है, तब श्रद सुवर्ष हो जाता है । स्वी प्रकार कर्ममल रहित मन्तासा परमासा हो जाता है । वैदिक मान्यता के समान अवतार भारन करना या किसी प्रकार किसी पर निग्रह-अनग्रह करनेवाले परमात्मा जैन-धर्म में नहीं माने गये हैं। अपने पुरुषायं और उत्कृष्ट ब्यान द्वारा पहले ४ वातिया कर्नेयंवरों से छटने पर यह जीव परमारमा हो जाता है, अर्थात सक्षरीर सर्वज्ञ=अहँतपद शान्त करता है, और संसारी जीवोंको मुस्ति प्राप्त करने का व इन्हों से छटने का नार्य उपदेश द्वारा बताता है। इन्हीं सश्चरीर परमात्या को बीवन्-मुक्त-दक्षा प्राप्त कहा जाता है। तथा प्रे ही जीवन-मुक्त परमारमा जब शेष ४ नाम, गोत्र, विदनीय और आय इन बचातिया कर्मों को भी ध्यान द्वारा नस्ट कर देते हैं. तब शरीर रहित,, सब कम बन्धन से रहित सिद्ध परमात्ना वन आते हैं और छोक के क्यर सिद्धशिछ। पर विराज-मान रहकर सदैव अक्ष्यनीय परमानन्दमय वात्मसूचा में निमान रहते हैं । ये किसी की निन्दा से अप्रसन्न नहीं होते और स्तृति करने वाले पर प्रसन्न नहीं होते, न किसी का भका-बरा करते हैं । कुतकरब, परमबीतराब, श्रद्ध सर्वेड परमात्मा हैं । यहापि वैदिक धर्म वालों ने जैन-बौद और चार्वाक धर्म वालों को नांस्तिक कहा है। किन्तु वह विवक्षा सर्वेदा वाधित है, क्योंकि परलोक को मानने वाला और परलोक में जीव पन्य-पाप के फलों को भोगता है, ऐसा मानने बाला फैटडर्बन शास्तिक तरी है। पाणिनीय सुत्र की व्याख्या करते हुए काश्विकाकार कहते हैं :--

परलोकोअतीवि यस्यमविः स बास्तिकः

बचाँत् र राजेक को यो मानता है यह शास्त्रिक है। कर राजोककारों के बार्तिक स्त्री हो करते हैं ? कर मनर र राजाता की मी कैन्यने राज्य कर है मानता है। यह छोज बनन्यकार के है, तर्वेच रहेगा, म किसी में शामा है न कोई रिकास करता है, देरी जीवामान्या के बाग बढ़ा में मानवार है कि तेक के करार, पुश्च विद्वारण खड़ा है रियम्बार है। यह पिट-हिस्सा करी बाती नहीं थी, और न कभी बाती होगी। यो और बन्नेपन वे रहिस होफर मुख होंगे, में माही रियम्पन होंगे, और पहले हिस्सी के चमान है। युवा मीनिया होंगे। यही पित्रामा में कर नाशिक्त बाती के या सकते हैं।

...स्याद्वार और सनेकालः- इनको नेनरकंन में बहुत महत्व दिया गया है. नर्सीक एक वस्तुतक मी अनेक पर्नात्मक होता है। यह निर्मित्वार सिन्न है कि वस्तु एक पर्मोचकानी हो नहीं होती, किन्तु जबमें बनेक मूणन्यपित्तक पर्म रामे बाते हैं। इस वन को या कुछ धर्मों को मनुष्य अपने इन्द्रिय ज्ञान गोचर कर सकता है. किन्त एक साथ, एक बार में नहीं कह सकता, वचनों से एक समय में एक ही धर्म का वर्णन कर सकता है, तब दूसरे गुण बस्ता की दिए में भीग हो जाते हैं। फैसे कि उच्च छीव्य गण की अपेक्षा नित्य है, किन्तु पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी है। एक बीव की पर्याय मरण के समय नष्ट होती है. इस अपेक्षा जीव को जनित्य कह सकते हैं. और वही बीव इसरी पर्याय में मी विद्यमान है. जत झव है, नित्य है। इस तरह एक हम्य सत भी है और असत् भी है। इसको स्पष्ट करने के किये जैनदर्शन में स्वात् शब्द का प्रयोग किया है, इस स्वात् पद के लगाने से वस्त के एक घर्म का वर्षन करते समय इसरे घर्म का अभाव नहीं हो जाता है. किना वह उसमें विश्वमान रहता है । यहि यस सर्वेषा नित्य ही मान की जाब वा बनित्य ही मान की बाब, वो परिणमन किसी वस्त का नहीं वनेगा और इस तरह द्वा का खरपाद-व्यय गण नष्ट होकर जो पर्याय है-जैसे मनष्य है. वट है. वह कभी विकट नही होगा, और अस्तित्व ही आनते से अण-स्थायी सब ब्रन्य हो जायेंगे, जो कि प्रत्यक्ष से वाषित है। कर एक ही वस्तु अपेक्षा से नित्यानित्य होती है। इस अपेक्षा को लक्ष्य में रखकर ही बस्त के गमो का वर्णन समस्ति रूप से हो। सकता है। वैसे कि देवदत्त नामक सनस्य रूपने पिता का पत है. भंगिनी का आता है तथा स्त्री का पति है। अवस्य पुत्रत्व आकरव और पतिस्व तीनो वर्म देवदत्त में विदासान हैं। वह पिता के सन्बरस से पत्रत्व और मिननी के सबध से आतर्ज एव पत्नी के सबध से पतित्व धर्म का धारक है। तब देवदन्त स्यात पत्र, स्यात भाता, स्यात पति, इस प्रकार वर्षेक्षा से तीनो धर्मों का अधिकारी है। केवल पत्र या भाता या पति ही नहीं है। जैनेतर बन्धु स्यात् सन्द की नहराई को न समझकर कभी-कभी कह देते है कि जैन दर्शन अनिश्चित वस्त स्थिति का छोतक है, बस्त ऐसी है भी, और नहीं भी है, इस प्रकार उभयपस सामते हैं। किन्त यह गसत है। बस्त के अनेक धर्मों को समझने के लिये 'ही' के स्थान में 'मी' क्याना ही पढेगा, जैसा कि उत्पर किसा गया है।

सनेकारच यूर्डिय और स्वाह्यर बस्तु की रूपकर विदि में एक ही हैं। वस्तु के सनेक कार्यों से समझने के लिए सनेकार यूर्डिय सारक्ष्म हैं। संदा कि सन्दा है कार एक पर एक्टर की स्वीक्षण है सकतु है कार एक पर एक्टर की स्वीक्षण है कहतु है कोर एक पर एक्टर की सीक स्वीक्षण है कहतु है के एक एक्टर एक्टर के सारक्षण है। एक्टर सारक्षण है। एक्टर से प्रात्ति के प्रत्य है कहते हैं कहते हैं कहते हैं कहते हैं कहते हैं कहते हैं कहता है कहते हैं हैं कहते हैं हैं कहते हैं कहते हैं कहते हैं कहते हैं हैं कहते हैं कहते हैं हैं कहते हैं कहते ह

# जैन-दर्शन पर कुछ विचार

( ले॰ म॰ सावानटीन )

दर्शन के बारे में मेरे अपना मत वे है :---

- (१) दुनिया की रचना के बारे में जो मी जो सोचता है, वह उसका दर्शन है।
- (२) जिसमें सोचने की शक्ति है, उसका दर्शन होना ही चाहिए।
- (३) ईस्वर को जगत का कर्वा मान बैठवा सोचने की शक्ति या दर्शन की शक्ति का दिवाला निकाल बैठवा है।
- (४) मनुष्य का यह दर्शन कि ईश्वर ने सन्दि बनाई, दर्शन की जड़ नहीं है, पर दर्शन की पीड़ जरूर है।
- (५) दर्शन की जड़ है प्रकृति की चक्तियों को देवता मान बैठना। (६) आत्मा को मानना भी ईस्वर को कर्ता मानने से कम तो है, पर यह भी विचार वक्ति को पूर्ण स्वामीनता
- हासिल करने से रोकता है। (७) जात्मा का विधान भी ईस्वर रूपी पीड का एक गहा है।
- (८) नया कोई दर्शन ऐसा नहीं हो सकता, जो देवतावाद, ईश्वर कर्तुं त्यवाद और आत्मवाद से अचा सके।
- (९) विज्ञान दर्शन-वृक्ष का ही फुछ है, फुछ क्या होगा इसका पता नहीं ।

जैन लोग जैन-पर्म को जनादि कहते हैं। पर इतिहास उसे ढाई-दीन हजार वर्ष से ज्यादा प्राना नहीं मानता। इतिहास भले ही पूरा सच्चा न हो, पर जितने सब हमें प्राप्त हैं, उनमें से वह काम बलाऊ बरूर है। इस्टिए उसे ध्यान में रखना ही होगा।

जैनों के चौबीलों तीय करों में बकेले महाबीर को ही इतिहास में स्थान है। इनके पहले पारवंनाय की नी कुछ कुछ छावा इतिहास तक पहेंच पार्ड है। इसलिए वरुले महाबीर स्वामी को ही लेकर हमें वैन-दर्शन की बात करनी होगी।

महाबीर स्वामी और बद्ध भगवान दोनों को इतिहास में स्थान है। दोनों समकाठीन थे। दोनों के जन्म-मरण की तिथियाँ इतिहासज्ञ भाज तक ठीक-ठीक तब नहीं कर पाये । मोटे रूप में उनका ये कहना है कि यह दोनों महापूरण ईसा से कम से कम चार सी वर्ष और ज्यादा से ज्यादा छ: सी वर्ष पहिले भारत-भाग में विचरते थे।

दर्बन को इतिहास की आवश्यकता नहीं । पर इतिहासज्ञ उसे इतिहास में खेबि बिना नहीं मानते । दर्बन को नया या पुराना कहना मेरी समझ में नहीं बैठता । दर्शन के विषय में तो हमारी कसौटी तर्क ही होनी चाहिए । यानि तर्क सिद दर्शन ही प्रशस्त, तर्क खंडित अप्रशस्त ।

इतिहास की वह वात भी जैन-दर्शन के समझने में बड़ी सहायक होगी कि महावीर स्वामी के जीते जी जैन-घर्म पर कोई प्रत्य नहीं लिखे गये । उनके निर्वाम के तीन सौ वर्ष बाद प्रत्य लिपिबद्ध होना सुरू हुए ।

जिस तरह महाबीर और वृद्ध समकाठीन हैं, उसी तरह जैन वर्षन और बौद्ध-दर्शन का विकास भी समकाठीन है, इस-लिए अध्ययन करने वालों को वहत से पारिमापिक वान्द समान मिलेंगे।

वीद-दर्शनकारों ने आत्मा की कमचोरी को भी दूर कर दिया । इसलिए उनकी कल्पनाधिनत पूरी स्वतन्त्र हो गई और आत्मा की वाघा बीच में से हट वई।

वद जैन-दर्शन को लीनिए---

- (१) इस चगत की रचना किसी ईश्वर या अन्य नामधारी व्यक्ति ने नहीं की । इसलिए उनके विचार में :--
- (अ) यह जगत का पसारा अनादि जनन्त है।
- (ब) जातमा बनादि बनन्त है, बौर हैं।
  - (स) आत्मा अनावि से कर्मों में वेंची हुई है। पर कर्मों से मुक्त हो सकती है। होती रही है, होती है, और होती रहेगी।

- (द) मुनित बनादि अनन्त है, पर मुनित में कोई जीवात्मा ऐसा नहीं है, जो पहले ससारी आत्मा न रह चुका हो !
- इसी तरह इतिहास के निष्करों के बक पर एक बहुत बता दशन खडा हो गया है। उसी के आधार पर कमेंबाद सता हुवा है। कमेंबाद एक तरह सास्य का ऐसा विस्तार है, जो मामळी बादमी की समझ में जा सबता है।

जैन राशिनमां की राम में इस जेक में बार टाइ के पदार्थ हो। बक्ती है। (१) जनादिन्याल, (२) जनादिन्याल, (१) सादिन्याल, (४) सादिन्यनल । जर्षात् (१) पहले तो वो हमेसा से है और हमेसा तक रहेंगे। (२) उसादे तो जो

हमेवा से हैं जॉर हमेवा तक नहीं रहेंने । (३) तीसरे वो जो न हमेवा से हैं, न हमेवा तक रहेंगे । (४) जीये वो जो हमेवा से हैं तो नहीं, पर हमेवा तक रहेंगे वकर । जीव हमेवा से हैं जीर हमेवा तक रहेंगे । होरू , जाकाव, काल, वर्ग (वह अहस्व तस्त जो बारे कोकाकाव में फैला हसा

भार हुए नार पर हुए। हिल्मा पर पूरा 1 त्यार , सकाह का त्यार पर वह बहुध तर वा बार काहकाश में कहा हुआ है, बोर वो अनर है हो तो सवार का कोई स्वार्य नाह ते हैं। वह स्वत्या 1 वर्ष के किये कहाँ तो का देश यह काम में किया जा सकता है।), क्यमें (यह बहुध्व तत्य यो अनर हा हो तो सवार का कोई रावार टिक्स म करें), हरतारि सब ऐसे ही है। जीवारना और कमें का सम्बन्ध बनादि सान्त है। वानी हमेचा से हैं, हमेखा तक नहीं रहेगा। वीचारना अपने प्रस्तुत्वी

भे कर्मों से अलग हो सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

तेव ती, पाइन्तरी, तरनारी हरातीर वसका पर्योग सारिश्वाच्य है। व हरोचा ते हैं न हरोचा तक रहेती। त्यांच याब्य सार पिंकों । वेव रहें। एम रेक विश्वेच नहीं रहेता ! केव बचा ते हैं. एम ते करोचा स्वार्ध कही। वहुँ पाईचे सामच्या सारिहे, रेक पाईचे ना मीच पाईचे ? वहु मन इस्ते प्रमा । अपन ही नहीं रह पाया व्यक्ति हरोचा है नहीं हरोचा है। हे हरेवा है, बीक हरेवा है। एम मूर्ग निवंध, क्यान विश्ये, मीच निवंध, हरोचा है नहीं। एम और इस्त मानवारी जावानी न तहेवा है है नहीं नाता कर उने। ने किन्य सारवारी हरेवा है की हरी स्वार्थ कर होने हरे

यहाँ यह वाका कठ करती है कि क्या बाज के कियान की में बात की हमारी दश तूम्मी पर न प्लो-बरतो वर्ष पहुंचे मादनी नामी बन्दु मूर्त पर, पकत है। जैसे बर्धन एकफ उत्तर देना वह गई, वह पक्क गुर्ते हैं। हो धकता है बारवी हश पूनी पर न हो, पर बसार में कही भी न हो, यह नही हो करता । इस वह पर गई, तो कही और होना बाहिए। इस बीप जनत में नहीं, तो किसी दुवरे तोर क्या जे होमा जाहिए।

मुनित साहि और अनल है। जैन रखंजिको की राम में वो बीशला कर्मकल्प से मुक्त हो बाता है, वह फिर् कर्मक्यन में नहीं फैसेगा। वह सदा के किये मुक्त रहेगा और अल्पन हत्वा होने के कारण कोक के कारी माग पर रहेगा। अकोताकाश में प्रवेश नहीं कर बकेगा, व्यक्ति वहीं वर्ग हव्य मानि हैयर नहीं है।

वैन-पाँत के बनुवार गोंक का ब्या बाकार है, यह बाजने की प्रचा स्वातांकि है। वेश-बाँव प्रचान जार पह रेता है कि यह देव उसके के बाकार का है। यानि एक जाक के बार दूराय करने पत्र दिया बार बीर करा के प्रकार के प्रचान वात्रा वा हिल्ला काट दिया जारा । वह मुख्य तात्रा प्रश्नी के के करने करने के गारे नियम करते हैं। बार को सामने में पर की स्वारों में के प्रमुख्य करा, प्रचान के स्वारों के करने का प्रचान के प्रचान पाँच के प्रचान पाँच के प्रचान के पाँच के प्रचान के प्रचन के प्रचान के प्र

कंत्र रक्षेत्र के बतुबार बीतवारी कोफ में ही हैं, बाजेफ में नहीं। बाजेफ में बेवल एक तप्त है,—बाजाय। कोफ में छ इसा है—बीत, क्षेत्र (दुस्तक क्षरीयू केंद्र), वर्स, (इसर), कपर्य (नाम केंद्र), काल (वह वह धार्मक है जो तमस्त कोक्सावार में कंछा हूँ है दाना बीत व पुरस्तक इस्मी और त्यांति बकतने का काम करती रहती है, मार्त चीत्रों को दुरमा करती रहती होते हैं, जोर बाकाय (बनाई के नाजा इस्म)।

र्जन व्यक्तिकार ने इन छह भीनों से हुनिया की सब उत्यह की भीनों की सूथि श्रिय कर यी है। किसूँ निस्तार से सानना हो, ने र्जन-व्योन का जम्ममन करें। हमें निस्तास है कि जैन-व्योन के जम्बयन के बाद ऐसर के कर्तृत्व पर अगर फिसी की श्रद्धा रख जाव, सो हम बही कड़ेने कि जैन-व्योन को यह नहीं समस्य पासा है और न यह उसके गरे उत्तर पासा।

आज के लिये इस दर्शन का वध्ययन बढ़े काम का सावित हो सकता है।

#### अनेकान्तवाद

( ले॰ हीराकुमारी, व्याकरण सांख्य वेदान्त तीर्श )

हमारे सामने बनेक बन्तुएँ वाठी-बाती रहती हैं। हम बनने प्रवोबनानुसार कनका व्यवहार करते रही हैं, पर सामर ही सोबते होंने कि विश्व समय में हमें दिखकाई पढ़ती हैं, बही बचा उनका मीटिक रूप है या बौर कुछ ? पर वब हम बतुओं के स्वरूप के बारे में सोचना तथा विस्तेषण करना वारम्भ करते हैं, यह हम स्थेन के लोब में पहेंच जाते हैं।

दर्शन का अब है पिन्तन, मनन वचवा अनुभव के बाबार पर परिदृश्यमान वसत के नौतिक स्वरूप का अन्वेरक । इसके वर्णनात्मक बास्त्र को दर्शनवास्त्र कहा बाता है ।

तन पर वर्शनों में बाएव में मेर विश्वकार देशे पर भी हम करते हो आपने में विश्वका कर सकते हैं। एक दी एकानवार, हुत्तर वर्शकानवार । एकानवार में एक प्यादमान कुटन किया की हो क्या महाता है। अक्या कुरता है हिए कही नाह क्षेत्री एक कमें में मेरी हों दी को भी मां हुए कम के मेरीत हो की है। वस विश्वकार कर मेरीत होनेकारी कहा के क्षोत्म कर बार होना चाहिए। पांचु का स्वकार एक ही होना चाहिए मां कि हमा के एका के स्वकार का विश्वकार की स्वकार की स्वकार की स्वकार का स्वकार की स्वकार के स्वकार का स्वकार की स्वकार का स्वकार का स्वकार का स्वकार की स्वकार के स्वकार होगा है और स्वकार के स्वकार के

हुसरा पर हामंद्रारण मान को मानकर भी जर देशों कार्यकारण मार्गों में बनुत्तुत रहे, देश की किश ताब पहीं मानता। उनका कहना है कि कार्य जीर आप्य दोनों ही बनित्त है, कारण ने कार्य जब करस हुता है वही कारण कारण रिपास हो जाता है। वस्तीयन कार्य बसायों कार्य का कारण करकर कार्य जरका करके रख्ये कारण है। यह राह्य कार्यकारण की संवर्तियों पत्रकी दुर्वी है। कार्यकारण नाव को बागस में बम्बन्धित करने के किये एक मिनर साथ मानने की भी बारवारणनी रिक्कार मुझी पहला

सरेनाजवादी को दे ऐमें उस कमीच नहीं हैं। इस्तान क्या के कुछ में भौतिक तर है, तो बूत कुटर निवाद हो दोर न सरण का निरम्ब निवाद के मतात है। उनका कहता है कि भी बाद मा ब्यूट मा क्या है। इसी है, उसमें नात मूर्गों का बोच होता है। उसमें माशक्य-कर्तमायानक दोनों सभी की ताति होती है। विषय परिसिक्तियों में एक बच्च जा इसा निर्माण कर के मातिक होता है, यह जब बच्च बच्चे की स्थिता की करात हो। अन्यास बच्चा अदार माम की मुम्मास अपने के पेट्यू हो के बच्चे हो।

कार्यकारण को व्यक्तिया के बारे में भी बही मुख्यि है। आरण ही कार्य एम में परिच्या होता है। कार्य में आरण की बता विद्यानण रहाति है, उसका पिरच्या विशाय उसकीय में बहुँ बाता। एक करना क्या की सेक्टर से दश विषयी अंतर्विति हो बाती है। मुस्तिका एन करण से पट-कार्य उसन्त होता है और उसमें मुक्तिका की कहा विश्वयान रहाति है दिन मुक्तिक का पिरच्या विशाय हो बाता है। इसकिये अनेकारवादी उसने पुरिन्येस से बीद सांस्वात है स्याँ का विश्वया करता है। नह एक ही वर्षी में निल्वानित्वालक, मेटाबेदात्मक बलेक वर्षी का बतित्वर वर्षीकार करता है। एक ही प्रकृति में बापम में बैपरियर को केकर भी कारतक्तक्षमोज्ज बलावित कर वे रह एकता है। एक ही कारता में बान, मुस, रूपता, गून सहावरित्यत हैं। विषक्त विसाद न हो एके ऐसे बतिहरूस पुरस्तव रपता में कर रहता नगर, पत्थे बादि मूर्गों का रहना भी सम्बद्ध है। अनेकातस्वादी को इसमें किसी तरफ का विरोध अधीत नहीं होता।

अनेकान्त्रवाद में बीर-बीर एक होने पर भी दो पक्ष ही प्रधान हैं। एकडांक्य-मोन्दर्कन, दुवटा चंनदर्शन : इसमें जैन-प्रधान अपने को अनेकान्त के माम के परिष्य प्रधान करने में नीरत बहुबन करता है । ये देनों पर्वान कपनी-कपनी परिमाधाओं के के हारा भीर प्रपोन-कपने निवाद विभाग है कोकान्यवाद को ब्याधिक करते हैं।

मांच्यांचन कुल में दो तनांची को स्वीकार करणा है। यह पूत्रम लार, कुल्पा क्रांति तना । करने मा से दूत्रम बहु है और मुख्य ताला है। वाला में को हैं पूत्र है स भर्न है। न जानें नभी निमी त्याद का निकार जाना होता है। उनांति कीन दुख्य ताला के निवारीं कर है। यह निवार होता तो पीतान के हुए है, वह है के बीवर देख जाद मंत्रीमां की उपल कार परिचारत में पितान के हुए है, वह है की बीवर देख जाद मंत्रीमां की उपल करणा परिचारत में प्रतिक कार के विचार के अपने को पात करणा की कार करणा कार माने कार कार करणा कार पहुंचा के प्रतिक होता है। वह है। भर्ती कर महस्त के बीवर के वह की कार कार की कार की कार की कार की की कार की की कार की

वर्ष का भी परिचनन होता है, उन्न परिचनन को क्यान परिचान कहा नाता है। क्यान परिचान का नार्य है सतीत, क्यामक तीर चर्तनान कर परिचान । वर्षी में यह हुए वर्ष का बतीत, बनावन, नर्वनान कर में दीपनान होता है, का हमान रूप मीं का ही। विद्यानत करमा में बनीत का बो पहला नार्यित है, कह क्यानवर में विच्य होरू स्वीत पर प्रस्य बन ताता है और करावत कर में वो मने वर्षी की नता में किया हुआ पा, उनका नार्यित्त होता है। इसी उद्ध पर्य-चमुद्ध तीने कार्तों के एस्वे करता हुआ परिचानन करता पहला है। वर्षी करती कार्ती के वर्षी में विद्यान एक्टर रिचल कहता है।

सक्त परिचान का परिचान करकार परिचान करकारा है। न्यानुप्रवास्त्र ही वयस्य परिचान है। नृत्रिष्य है स्त वस कार्य कर से सामिन्द्र होता है, वस सथा पर करकारा है और दिल-प्रतिन्तित कर प्रपोत्तर की दएक वस्ता हुआ प्रपोत्तर में परिचान करता है। परिचार होता प्रका है।

सांल्य-मोगवर्डन ने इस प्रकार के तीन परिणामों के ब्राय इस परिकृत्यमान बनत की व्याल्या की है। इस दरह कमना काल से मार्थकारण का निर्याध्य प्रचार चलता वाता है—एक का लग, क्यर की जरात्ति होती रहती है, पर कारण की सत्ता से उसकी कोई भिक्र सत्ता नहीं है।

कैन-दर्शन भी पेक्वतरण और बढ़वरण दोनों करने को स्वीकार करता है। बढ़वरण को तो वह जगार-व्यव और प्रीव्यासक कम से प्रतिपादिक करता ही है, वैकतरात को बी उत्पाद-व्यव-भोक्यासक मानता है। क्यास-व्यव-भीवा कब है एक ही बढ़ा के से लक्ष्म भावित होंगे हैं—एक विनाती, हुएए बिलाबी। ब्रद्धा-व्यव बब्द बहुत के हिनाती स्वय-के सुकता है और प्रीच्य कब्द बढ़के बिकाबी स्वयन की

र्वन परिलाश में वर्मी को इन्स और क्यास-व्यक्तींक वर्ष को न्याँन कहा कहा है। वर्ष नक्या कराई को उत्तर करते की वो विक्ति है, वर्ष पून कार के परिचार है। गुण और पर्यों कर वासार इन्स है। इन्स परिचारी है बात र ब्राव्मी वर्ण विक्तिय किसती प्रतिक्ष त्यां की कारण कर कहा हुआ परिचार करता रहा है। वंदर-वंद के समुद्रार रहान्य अन्य विक्त या गुणों का बायार है। वंदर-वंदन के ब्युक्तार का पून चाहु को चूनी इन्स के पुष्ट करता काम्य है। एक इन्स में रहे हुए गुणों को मी पूर्व के कुमार का क्या करते हैं। इन्स कर बन्धी विक्तिय के विकासी हार विकास का क्या सान जमका मुख्यपुण है। बादना की सब्बनस्था में जहारा बार तुन्द पूर्व विवर्धाध्य सहीं रहुता है, पर कानवेशी कर से बाहु का रास्त्य वसके साम में मारिका होता है है। साम में एक के बार एक सहाव्य मारिका होना उपकार पार्टी है। सामूल के हार एक के बार एक स्वार्धिक उपकार होता है, के प्रथमकर बादना वकते सामान मनती करा की आहे हैं एपरियमल कोया रहता है। यदि बहु परिपामी नहीं होता, वो विकार है विवरमानर को कहन नहीं कर कथा। बाहाना की मुस्तामस्था में जबकी हात व्यक्ति साम प्रश्नीकर मा पूर्ण विकर्षिण हो स्वार्धि है। कथा सब्द अब व्यक्त स्थल सामित होता है। जीनवार्धिक स्थलार क्षा परियम्भा करा, एक, जन्द, सभी हो स्थलमस्य क्षा का कुछ स्थला पुरास एका होता है।

में नार्दि सूच्य करवानचा पुराक राज्यानु नामत में निकारी निकारी पहले हैं। कभी नामत में निकार से मूक कर में मीतित होते हैं। कभी निकार कर स्वकृत कर मायत करते हैं। कभी मृत्यू कर में मीतित कर स्वकृत कर मायत करते हैं। कभी मृत्यू कर में नियंग्य कर मायत है। इसका स्वाम्य कर प्राचित कर मायत कर में नियंग्य कर में मीतित कर में मीतित है। अपने कर में मीतित है। अपने मुक्त कर में मीतित है। अपने मुक्त कर में मीतित है। अपने मुक्त कर में मूक स्वाम्य में मायत है। अपने मायत कर मायत कर मायत है। अपने मायत कर मायत है। अपने मायत कर मायत कर मायत है। अपने मा

वैश-काँव रह राष्ट्र कराव-स्थ-भीम्यारण रूप हे बातुओं का विकारण रूपा हुया निवासिकारण, पेपरेपारण, मामारावारण बार्डि काराम मोनाममा निव्ह कारीयण रूप हे बातु है स्वरण की समूचन रुपा है। इण्डिये है बातु में मोनाम्बरण मी होति होती है। वह विकार करोनाम्बर है। वान्ती-मानामिक के बात रूप है क्लेक्टावरी वा तार्थ कार्य के मोनामिक है। पानामि है। एक (मैन) प्रियुक्तमान नवत का मूक कारण करवारण वार्यायुक्ती की मानाह है; हुप्प (शांक-मेन) मानामिक है।

### जैन परम्परा में योग

(मुनी श्री नथमळजी)

पूर्व चाराना यह है कि जो बाता महरूब है, जाएं है, कह कैने प्रधान को है। 'कबानू महर्गार को पांची में जहारीकृत सह है किने छात, कुन पत्त, पत्ती पत्ती को पोणीवित जा हो है हैं। 'कबानेवाल का प्रधान है किन्दर्श के प्रधान है किने हैं कि प्रधान का पहले हिन्दर्श के पांची में किने एक प्रधान है किने हैं कर बोग वानते हैं, पर बाराना की माना में वानते का मने हैं किने हैं। है (बेट कर) बात को है। है किने हो किने हैं कि प्रधान की माना में वानते का मने हैं है कि हो है। है किने हैं। है (बेट कर) किने ही किने हो किने हैं। इस कहा कि हो है कि बाता है है है कि बाता है

मूर—मारण है चलियों या बोल लगा है ? सकत कामजार पाने के लियो पायीव दक्षियों से कर्क में कोशा बदा, और बहिद पार्टत की समेशा समारकांत्र को बारिक महान दिया । एकं बीर दाहिर कांच बाही कामचा होते हैं, सहां समारकांत्र आ प्राप्त होता हैं। वहाँ पार्टीय, वानी स्वीर पान को महोचारी कात्री हैं, सहीं अन्यवस्त्रांत्र मुख्य होता है। यहाँ पंत्रियों कार्य-अपने विश्वासी के रिक्त होती हैं, सहीं अन्यवस्त्रांत्र मार्ट्यांत्र होता है। यह अन्यवस्त्रांत्र होता की उपकांत्र का वाक्स है।

तत्वबाद की परिधि में इस विषय में जो है, वह सब सत्य है। बसत्य नहीं है, जो नहीं है। सत् या अस्तित्व की

१—को जाण्ड परे छोए, ब्रांत्य वा नात्य वा पुणो-उत्तराध्यवन ५।६ । ये वं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये उत्तीत्वेके,

नायमस्तीति चैके एतव् विद्यामनुविष्टत्वयाहं वण्यामेय वरस्तृतीयः। (कंठोपनिषद्)

२--जे एमं जाणह, से सब्बं जाणह। जे सब्बं जाणह, से एमं जाणह।

मालानि विज्ञाते सर्वमिव विकालं मर्वति — मृहदारस्वकं २/४१६.
 मालानि विज्ञाते सर्वमिव विकालं मर्वति — मृहदारस्वकं २/४१६.
 मालानि विज्ञाते सर्वमिव विज्ञाति । सर्वाति विज्ञाति । सर्वाति । स्वाति । स्वाति

४—जास्त्रम सहा व रूपा व एसा व पता व पता प पायवणारा पराव प्राप्त ५—विषयंत्रती ना प्रवृत्तिरूत्पन्ना मनसः स्थिति निवन्धनी—पातंबक योग-वर्षन १।३५. उपलब्धि का जो साधन है. यह भी सत्य है। स्वत्व की दिन्द से बात्मा सत्य है। उसकी उपलब्धि का जो साधन है वह भी सत्य है । पदार्थीपळिष्य का साधन जान और आत्मोपळिष्य का साधन वमें है । जैन जानायें इसे मोक्ष-मार्ग, पतंत्रिक योग और वीदानार्य विसद्धि मार्य कहते हैं । कब्यार्थ में तीनों कुछ मिल्ल हैं. फ्लिटार्य में बिम्ल । नित-वितर्धों की प्रकारन के बिना न मोझ मार्ग उपलब्ध है. न बारमजीनता ही होती है और न निश्चाद मार्ग मिलता है। जिस एकाव बनता है तभी हे सव बनते हैं । पतंजिल की भाषा में चित्त-वत्तियों का निरोध होता है; वह योग है । जैनों की माधा में हरीर, वाणी, बीट मन की प्रवृत्तियों का जो पूर्ण निरोध है, सब संवर है, वह बोग है।")

योग शास्त्र :---

शास्त्र वह होता है, जो सासन करे और जिसमें त्राण-सक्ति हो। योग, खरीर, वाणी और मन पर शासन करता है तथा वह आत्मा को विजातीय तत्त्व से त्राण देता है. इसलिये वह सास्त्र है। सांख्यों की परंपरा में जैसे फांजील ने ग्रोग -सांस्त्र किसा वैसे जैन परम्परा में जमास्वति ने मोक्षमार्थ किसा । बोग शब्द जैन जागमों में व्यवदत है—समाधि-गोरा ध्यान-योग, भावना-योग आदि शब्द अनेक बार प्रयंक्त हुए हैं । उत्तरवर्ती जैन आचार्यों ने समाधितंत्र, ध्यानशतक, सधारस आहि अनेक ग्रंथ लिखे हैं । फिन्तु योग क्वर को प्रधान मानकर किसने वास्तों में आवार्य हरिमद्र, हेमवन्द्र और यशोविजयबी हैं। हरिभद्र के प्रसिद्ध प्रत्य हैं-योगॉविशिका, योगविन्द्र, योगदिष्ट समुच्चय और योगशतक ।

हेमचन्द्र का योग-वास्त्र सन्दर कृति है। वसोविजयजी ने पतंत्रकि योग-दर्शन की जैन दृष्टि से परीक्षा की है और है योगाँवशिका आदि के व्याख्याकार भी हैं। वाचार्य समचन्द्र का ज्ञानार्वन योग सब्द परक नहीं है पर उसकी पद्धति योग-शास्त्र की है । मागसेन का तत्त्वानशासन और पुज्यपाद का समाधितन्त्र व इप्टोपटेश इसी कोटि के बन्ध हैं।

क्रोत की ब्याख्या—उमास्वति ने सम्यगदर्शन, सम्यगतान और सम्यगवरित्र को मोस मार्ग कहा है। ' उसी को आचार्य हेमचन्द्र ने ग्रोग कहा है। " त्ररिभद्र सरि के अभिमत में धर्म-मात्र योग है। योग वह है जो मोळ से ग्रोग-संग्रंध कराते। क्रमें मोल का सामन है, इसलिए वर्म का जितना परिशद ब्यापार है, वह सब योग है। वह निश्चय दक्षि से हैं। फिन्तु क्रामहार दुष्टि या तांत्रिक संकेत के जनसार योग-स्थान, जासन आदि एकावता के विशेष प्रयोग को कहा जाता है। हरिमद्र सुरि ने यौग के ५ प्रकार वतलाये हैं।"

```
१. स्थान-कामोत्सर्गं. पर्यंक, पद्मासन नादि जासन ।
```

 क्रमी-वर्ण--- शब्द का उच्चारण, मंत्र, जप बादि अर्थ--नेत्र आदि का बाज्यायें

४. ब्राह्मवन—रूपी द्रव्य में मन को केन्द्रित करना।

रहित—निरालम्य या निर्विकल्प-चिन्मात्र समाधि रूप ।

इतमें से प्रथम दो प्रकारों को कर्मयोग और शेंप तीन प्रकारों को शान-योग कहा है। पतंजिल के अनुसार योग हैं:---

```
१--योगविचत्तवृत्ति निरोध:--योगदर्शन १।२।
२--उत्तराध्यन २९।
आसन सामध्येंन तः संत्राण बटेन चानवदोन; युक्तं यत्तच्छालम् प्रश्नमरितः १८८।
Y--सम्यगदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः -- तत्वार्यसूत्र १।१।१।
५—मोक्षोपायोः योगो, ज्ञान-अद्धान-चरणात्मकः—अभिधान चिन्तायणि —१।७७ ।
६--योग विशिका १ व्याख्या।
८--- व्यक्तित्य कम्मजीगो, तहा तियं नाणजीगो उ---योगविधिका २ ।
९—यमनियमासनप्राणायामप्रत्योहरघारणाध्यानसमाधयोष्टावंगानि—योगदर्शन २।२९
```

```
१. यम---ऑहंसा, सत्य, अचौर्य, बहाचर्य और अपस्थित।
```

२. नियम-शौष, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रक्रियान ।

३. आसन—सूस पूर्वक स्थिर होकर बैठना ।

४. प्राणायाम--- स्वास-प्रस्वास का गतिविज्ञेद ।" प्रत्याहार—इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटाना अन्तर्मंसी करना ।

६. घारणा---चित्त को किसी ध्येय में वीमना-स्थिर करना ।

घ्यान—चित्त का एक विषय में स्थिर होना ।"

समाधि—वही ध्यान जब वर्षमात्र का प्रतिमास हो जाए, स्वरूप कृत्य हो जाए ।

जैन परम्परा में बोग की अच्टांन व्यवस्था नहीं है । हरियद्र सूरि ने को पंचांग व्यवस्था की है , वह सबीन है । प्राधीन व्यवस्या द्वावशांग है। उसे तप कहा गया है। उसके बारह बंग हैं।

१. अनशन<del>- उ</del>पबास आदि तप ।

२. कनोदरी—कम साना, मिताहार।

३. भिक्षाचरिका---वीवन-निर्वाह के साधनों का संबस । ४. रस-परित्याग-सरस साहार का परित्याग, सस्याद ।

५. कायक्लेश—आसन् ।

६. संजीनता—इन्द्रियों को अपने विषयों से हटा बन्तर्मुंसी करना ।

प्रायश्चित—पूर्व इत दोष विश्वद्धि करना ।

८. विनय -- नन्नता।

९. वैयावृत्य-दूसरों के छिए कुछ करना ।

१०. स्वाध्याय-पठन ।

११. ध्यान-चित्त वृत्तियों को स्थिर करना। १२. व्यत्सर्गे-शरीर की प्रवृत्ति को रोकना ।

इनमें प्रथम छः को बाह्य और शेष छः को आभ्यन्तर तप कहा गया है। महर्षि पतंत्रिक ने पूर्ववर्ती पाँच योगांगों को बहिरंग साधन कहा है। 1º भारणा, व्यान और समाधि-ये तीन अंतरंग हैं। शे निर्वीच समाधि के किये इन्हें भी वहिरंग माना है। प सनशन, करोदरी मिसापरिया और रस-परिखान । इनका संबंध मोजन से हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मोजन का

- अर्डिसास्त्यास्तेयवहाचर्यापरिप्रहा यमाः—योगदर्धन २।३० ।
- २. वीयसंतोपतप,स्वाध्यायेश्वरप्रनिधानानि—योगदर्भंग २।३२ ।
- स्थिरसस्त्रमासनम् योगदर्शन २।४६ ।
- सिमन सति दनास-प्रदनायोगैतिविच्छोदः प्राणायामः—योगदर्शन २१४ ।

५. स्वविषयासंत्रयोगे नित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः-योगदर्शन २।५४।

 टेडावन्धविचत्तस्य धारणा—योगदर्शन ३।१। ७. तत्र प्रत्यवैकतानता व्यानम्—योगदर्शन ३।२।

तदेवार्षमात्रिर्मासं स्वरूपसम्बन्धिय समाधिः—योगदर्शन ३।३।

९. अणसण ८० पायण्डितं ३० उ० , ३०। १०. चपतानि पंच बहिरंगाणि साधनानि-व्यासमाध्य ३।१।

११. त्रयमंतरंग पूर्वेभ्यः —योगदर्शन ३१७।

१२. सदपिवहिरंगनिवींजस्य-योगदर्शन ३।८।

षिकंड करेंग्रेस कृपण के विशे वास्त्रक हो। शोरी के किये जबकी और विश्व क्षेत्रक है। शो व्यक्ति काल बोर, माग, स्ताय-विद्या पाप्प, परिष्ठ, क्षमू पोर्ट कणने पाप्पन कर को देखान जीवन कराति है, वहीं बोरण के क्या ?' औरण को कीती होती है भी बोर्याम वीर बाहित सारी । यह स्तारण पुण्टि है। योकाशान में करिए की क्षमी कर के प्राथम हो महित्त के प्राथम मागीक स्तायम के किये मोजनू गर्न विकार्ग क्षित्रक पाप्पा है, जावता है थे जाता हो मोजन कर करते पर किया है। कीवर सीम-सार्थों कर स्तायम के किये मोजनू गर्न विकार्ग किया कर मोजने किये जावता कर निविद्यों कर हो किया है।

कैन बाचार्य प्राचापान को महत्त्व नहीं देवे । उनके बानिकत में वह निकानियों बीर इन्द्रिकरनिवय का निश्चित उपाय मही हैं। 'वे का प्रक्रिया के बनुष्ठार निकारीय उप्त का रेकन बाँच केंद्र राष्ट्र में सिन्स होना कुमक है। 'पित की एकावता के विद्यू यही प्राचापान है। योग बाधिया में हुंउ के चित्र की विद्यू को कन्द्रपतिय माना बार है। उनीरदी या निवाद के विद्यू में स्वयंत्रपति पुरु कर है। 'राज्यारियान का वादे हैं किहती बहाने कोठे व्यां का वर्षन या करात्रपत्ति। योग साथना बीर त्याद नृत्यि में उतना ही निदोध है, निवादा निदोध कहिंदा बोर प्रव में है। साथक निवस पता का वादे हैं

२. प्रातःस्नानोपबासादि, कायनधेस विभि विना । एकाह्यरं विराह्यरं, वायति च न कारवेत्—घेरण्ट संहिता ५१३०। ३. किनं दुरितं पृति उच्चं पर्योषतं तमा विश्वीतं चाति चोत्रं, मध्यं योगी विश्ववयेत—घेरण्ट संहिता ५१२९।

४. जावस्थक निर्युक्ति पत्र २६६-३००।

५. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।

रसवर्जं रसोप्यस्य, परं बृष्ट्वा निवर्वते गीता २,५९।

६. इहासने सुम्यतु में सरीरं, त्यागस्मिमासं प्रस्यंच मातु । स्वतिस्मति-युद्धचरित, स्रप्रायः चौरि बहुकल हुतेमी नैदासनात् कायचित् ।

एवं विधि विधानन, प्राणायामं समावरेत् । बारंगे प्रथमं कुर्यात्, श्रीराज्यं नित्य मोदनम् । मध्याह्नं पेन सामान्हे, मोजनहत्यमायरेत—चेरण्ड संहिता ५।३१ ।

त च प्राचायामारि दृक्षमेगाम्यासिक्तवियोष रास्त्रीद्वय वये च निस्त्रित स्थायोपि 'बसायं प मिसंगर्द'—वायं निर्मृतिक स्थायाममिन योग समायान वियुक्तवेन बहुलं सस्य निर्मिक्तवान्—वार्यंत्र वोगदर्शन—यसोधिक्यकी
 मिसास्त्रे, दक्षकैप्रतिक ८ ।

भिताहारं विना यस्तु, योगारंत्र तु कारवेत्।

नाना रोगो भनेत्तस्य, किस्तिव् योगो न सिचति—थेरण्ड संहिता ५।१६।

मनोज आंहार करे, उसमें बांसक्त नहीं हो, उसकी स्मृति न करे, उसमें मति का नियोग म करे।' कांसक्तेश:-कायक्लेश के चार प्रकार हैं :---'

१. वासन—

आतापना—सूर्यं की रश्मियों का ताप केना, बीत को सहन करना—निर्वस्त्र पटना ।

3. विभवा<del>-वर्</del>जन

४. परिकल—सरीर की साव-सकता का कर्मन । बासन वी प्रकार के होते हैं-सरीरासन और व्यानासन । शतंबांक ने सावन को 'स्थिर सुख' कहा है।' व्यानासन के किये वो अधेसाएँ हैं—(१) खरीर स्थिर रहे और (२) सुत्यूर्वक बेठा वा सके । जैन परम्परा में बीरासन बादि कठोर और प्यासन बादि सुखासन—हन दोनों को सुखायह कहा नवा है।'

 वा पण पण्या न वारावन बाद कठार वार पंचावन बाद सुखावन—इन दोनों का सुक्षावह कहा गया है इन दोनों का ष्यान के किये प्रयोग होता था । जागमों में निम्निक्सित बासमों का विशेष उल्लेस मिलता है ।'

स्यान स्पिति—(काबोस्तर्व)—दोनों मुबाबों को फैठाकर पैर की दोनों एडियों को परस्पर मिला या वितस्ति ।

जितना बन्तर रत्न सरक बड़ा रखना । २—स्यान—स्पर, दान्त बैठना ।

 ऊकरूँ—पर और पुत दोनों मूमि से क्ये रहें वैसे बैठना । घेरण्ड संहिता के अनुतार—अपूठों को मूमि पर टिका एडियों को उपर को और उठा, उन पर पदा रख बैठना ।

 प्रमासन—वासी जाँच पर दायाँ पैर और दायों जाँच पर वायाँ पैर रखकर हुयेलियों को एक दूसरे पर रख गामि के मीचे रखना।

५. बीरायल—बासी पैर साई सांचल पर दानों पैर बाई सांचल पर राजना, दोनों हालों को नामि के पास राजना। अपना विद्यालन पर बैठ, पैर नोचे पूनि पर दिवा राखें हों कीर दिहालन निकास किया नाए, वह मातन (अपना) एक पैर से बोनों अपकारी की बता, दावें पैर को कराये जी पर राख सरण पास में बैठना।

६. गोदोहिका-गाय के बुहने जैसी स्थिति में बैठना ।

 पर्यकासन—दोनों क्षीचों के क्ष्मोमाम को पेरों पर टिका, दोनों हायों को नामि के सामनेद क्षिणोत्तर रख बैठना । इनमें से प्रयासन आदि बासन चित्त की स्विरता के छिए हैं बीर बीरासन आदि वैर्व की प्रास्ति के छिए ।

<del>मंत्रीतना मंत्रीतता के चार प्रकार हैं\* :—</del>

2. इन्द्रिय-संसीनता—इन्द्रियों के विषयों से वचना ।

२. क्याय-संजीनता-कोथ, मान, मावा और छोम से वचना ।

योग-संस्तीनता—मन, वाणी और सरीर की प्रवृत्ति से बचना ।

४. विविक्तययन-वासन—प्रकाल स्थान में सीना, बैठना । संसीनता की व्यविक तुलना पर्वेजलि के प्रत्याहार से डोती हैं । योगी के किए उपचाल बीत बीर स्थित्ता बाक्यक होती हैं ।

इतके बतुर्य प्रकार में योगी कहीं रहे, इसका निर्देश हैं गु सावक के लिये समझान, शून्यागार और गृक्षमुल इन स्थानों में रहने का विधान है। ' तप के वे छहों प्रकार विधयों से बचने के साधन हैं। विकार कारमा का लानारिक दोग है।

```
१. प्रश्न व्याकरण, संवरद्वार ५.
```

२--औपपातिक, वपोधिकार-

३—स्थिरसुखमासनम्, योगदर्शन २।४६.

४--ठाणां॰, उ॰ ३१०२७.

औपपातिक, तपोधिकार.

६. अंगुष्ठाभ्या मवश्टभ्य, घरां गुल्के च से गती । तत्रोपरि गुरं न्यस्य विहोय मुख्यासनम्—२।२७.

७. जीपपातिक, तपोषिकार.

सस्साणे सुन्नगारे वा, स्वलमुळे व एगवो—उत्तराध्यवन, २.

11/33

- २. अपाय-विचय-हेय क्या है. इसका किन्तव करना ।
- विपाक-विचय—हेय के परिणामों का चिन्तन करना ।
- संस्थान-विचय-कोक या पदार्थों की आकृतियों, स्वस्यों का विनान करना ।

आज्ञा. बपाय, विपाक और संस्थान वे घ्येय है । जैसे स्यूछ या सूक्ष्म बालम्बन पर चित्त एकाम्र किया जाता है, वैसे ही इन ब्येय विषयों पर चित्त को एकाब किया जाता है। इतके चिन्तन से थित-निरोध होता है, थित की शुद्धि होती है, इसस्यि

इनका चिन्तन धम्यं ध्यान कहळाता है।

आज्ञा-विचय से नीतराग -माव की प्राप्ति होती है । अपाय-विचय से राग-द्वेष और मोह और उनसे उत्पन्न होने वाले दु:खों से मुक्ति निलती है। विपान-विचय से दु:स कैसे होता है ? क्यों होता है ? किस प्रवृत्ति का नवा परिणाम होता है ? इनकी जानकारी प्राप्त होती है । संस्थान-विषय से मन जनासका बनता है । विश्व की उत्पाद, व्यय और प्रयता जान की जाती है, उसके विविध परिणार्थ-पर्वितन जान लिए जाते हैं, तब मनुष्य का मन स्तेह, वृणा, हास्य, बोक आदि विकारों से विरत हो जाता है।

वर्म-व्यान, चित्त-निरोध या चित्त-विसुद्धि का प्रारंभिक अस्यास है। धुक्क व्यान में यह अस्यास परिपक्त हो जाता है। मन सहज ही पंचल है। इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय की प्रहम कर उसे प्रेरित करती है, इसलिए उसकी पंचलता और वढ जाती है । यह समुचे विरुव की परिक्रमा करने छन जाता है । ज्यान का कार्य है उस भ्रमणशील मन को क्षेप विषयों से हटा, किसी एक विषय पर स्विर कर देना।

ज्यों-ज्यों स्थिरता बढ़ती है, त्यों-त्यों मन शांत और निष्ठकम्य हो जाता है । शहरू व्यान के वन्तिम परण में मन की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोष, पूर्ण संवर या समाधि प्राप्त हो जाती है।

विक्त ज्यान के चार प्रकार है!:-- १. प्यक्त वितर्क-सविचारी, २. एकरव वितर्क-अविचारी, ३. सूरम-निय--्अप्रतिपाती, ४. समुच्छिन्न-त्रिय-अनिवृत्ति ।

पतंत्रिक ने समापत्ति के पार प्रकार बतकाए है—१. सवितकाँ, २. निवितकाँ, ३. सविवारा, ४. निविचारा। जैन परम्परा के अससार वितकें का जर्च अतावकानी विकल्प है। विचार का अर्थ है परिवर्तम । प्रवेशर मनि प्रवेशत के अनुसार किसी एक द्रव्य का बालम्बन के ध्यान करता है, किन्तु उसके किसी एक परिणाम या पर्याय पर स्थिर नहीं रहता। बहु उसके विविध परिणामों पर विचरण करता है तया खब्द से अर्थ पर और अर्थ से खब्द पर एवं मन वाणी और घरीर में से एक इसरी प्रवृत्ति पर संक्रमण करता है, नाना दृष्टिकोणों से उस पर चिन्तन करता है। उसे प्रयक्षय- वितर्क सविचारी कहा आता है। पतंजिल ने शब्द, वर्ष, जान के विकल्पों से संकीर्ण समापत्ति को सवितर्का माना है।

पूर्वंबर मुनि पूर्वश्रुत के अनुसार किसी एक द्रव्य का जालम्बन के उसके किसी एक परिवास पर वित्त को स्थिर करता है। यह शब्द, अर्थ और मन, आणी तथा शरीर पर संक्रमण नहीं करता। वैसा ध्यान एकरव नितक अनिवारी कहलाता है। पहले में प्रथक्त है, इसलिए वह सविचारी है। इसरे में एक्ट्र है, इसलिये वह अविचारी है।

पहला सवात-गृह का प्रदीप है और दूसरा निर्वात-गृह का । पतंत्रकि ने खब्द, ज्ञान आदि विकल्पों से खब्द सर्पात सर्प-मात्र के साक्षात्कार को निर्वितको समापत्ति माना है। उनके अभिभत में स्वितको और निर्वितको स्पल पदार्थ विपयक हैं. सविचारा और निविचारा सूरम पदार्थ विवयक है । " जैन दृष्टि के अनुसार उस्त दोनो प्रकारों में स्युख और सदम दोनो प्रकार के पदार्य आलम्बन वनते हैं। यतंत्रिक में चारों समापधियों को सबीब मानते हैं। विन इंग्टि के अनुसार ये मोह

१. स्यानाञ्चन ४।१।२४७.

२. स्थानाङ्ग वृत्ति ४।१।२४७, पत्र १९१.

तत्र सन्दार्यज्ञानिकस्यैः सङ्कीणी सनितकी समापतिः—योगदर्शसन ११४२.

स्मृति परिषाद्धौ स्वरूपसून्येत्वार्यं मात्रनिर्माधानिवितका—योगदर्शन ११४३. ५. एत्येव सविचारा निविचारा सूक्त्म विषया व्यास्थाता —योगदर्शन ११४४.

ता एव सबीजः समाधिः—योग दर्शन १।४६-

के उपसम से प्राप्त हो, तो सबीज और मोह के शय से प्राप्त हो, तो निर्वीच होती है ।

पयनत्व वितर्कं सर्विचारी अर्थात् भेद-प्रधान घ्यान का अस्थास दृढ होता है, तब एकत्व वितर्कं अविचारी अर्थात् अभेद प्रधान ध्यान प्राप्त होता है । इनके बभ्यास से मोह श्रीण होता है, उसके साथ-साथ ज्ञान और दर्शन के सावस्थ तथा अन्तराय क्षीण हो जाते है । आत्मासर्वज्ञ, सर्वदर्शी, बीतराग और करन्त शक्ति-सम्मन वन जाता है । आयुष्य शेष रहता है. तव तक वह योगी जीता है । उसकी पूर्ति निकट होती है, तब उसके सूरूम-क्रिय-अप्रतिपाती व्यान होता है । इसमें पहले मन का, फिर याणी का और फिर काया का निरोध होता है। स्वास जैसी सूरय-क्रिया वचती है। परवात् उसका श्री निरोध हो जाता है, असे समुच्छित्र किय-अनिवृत्ति व्यान कहा जाता है।

इनकी प्राप्ति होते ही मुनि पन हस्वाक्षरों (ब, इ, उ, ऋ, कू) के उच्चारण काल तक शरीरी रहता है, फिर मक्त हो जाता है । पतजिल के शब्दों में धुक्क व्यान के प्रथम दो बेदों को सप्रज्ञात और वितम दो मेदों को नस्प्रज्ञात समाधि कहा जा सकता है।<sup>१</sup>)

वर्म ध्यान के चार लक्षण है-

```
    श आजा-रिच---राग-द्रथ, मोह के दूर होने से जो क्रब्रह-मिथ्या बाग्रह का बनाव होता है।
```

२ निसर्ग-रुचि---पूर्व सृद्धि से उत्पन्न सहज रुचि ।

३ सूत्र रुचि-सूत्र के सञ्चयन से उत्पन्न रुचि । ४ अवगढ रुचि—तस्त्र के अवगाहन से उत्पन्न क्वि ।

वर्म व्यान के चार आसम्बन हैं —१ वाचना—गढाना, २ प्रच्छना—गृक्षना, ३ परिवर्तना—शेहरावा,

४ अनुप्रेका---चिन्तन ।

## वर्म-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं-

१ एकत्वानुप्रेका--'मै अकेका हूँ ऐसी भावना ।

२ अनित्यानुप्रेक्षा--'सव स्योग अनित्य हैं' ऐसी भावना । ३ अशरणानुप्रेका—'दूसरा कोई नाच नहीं हैं ऐसी भावना ।

४ ससारानुप्रेक्षा- जीव ससार में परिश्रमण कर रहा है' ऐसी भावना ।)

शुक्ल व्यान के चार लक्षण हैं —

१ अव्यय-स्यया का अभाव , रूप्ट सहत में अवल पैये ।

२ असम्मोह-मूक्ष्म पदार्थ के विषय में मूदता व होना, माया जाल में न फेसना ।

विवेक—देह और जात्मा का परिपक्त मेद, ज्ञान संयोग त्याग ।

४ व्युत्सर्ग-शरीर त्रीर उपकरणो में निक्टितता ।

शुक्त ध्यान के चार सालम्बन हैं —१ हमा—सहन करना, अकोब, २ सुक्ति,—निर्लोगता, ३ गार्दय— निरभिमानता, ४ आर्जन-सरलता।

शुक्ल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं—

१ अनन्त वृत्ति-अनुप्रेक्षा-भव परम्परा अनादि है, ऐसी मानना ।

२ विपरिणामानुप्रेक्षा—सब पदार्थ परिणयनवीछ है, ऐसी भावना । ३ अशुमानुप्रेका-एसार के सब सयोग बखुम हैं, ऐसी मावना ।

१. पर्यायो०-२ समाधिरेष एवान्यं सप्रज्ञातोत्रिवीवृते । सम्बङ् प्रकर्षक्येण, बृत्वयं ज्ञानतस्त्रया—योग विन्दु ४१८ असप्रज्ञात एचोपि, समाधिनीयते पर । निरुद्धाखेषवृत्त्यादि, तत्त्वरूपानृतेषत —योगिवन्तु ४२०

¥ जपारानुप्रेसा\*—सासन बन्धन के हेंहु हैं, ऐसी मधना । प्रत्यान के लिए बढ़ा, स्थापाब और मानता स्वीतिक हैं, वह उनके कथान, बात्मवन और क्ष्मुक्ताओं से प्रक्षित होता है। शुक्र-अपना के लिए जाता के दशका का बन्धान्त हों भी का कानता क्षेत्रिक हैं, वह उनके कथान मारि से बात होता है। मानागर १२ है—(१) व्यतिक, (२) व्याप, (३) व्याप, (४) एकप, (५) कन्यल, (६) व्यतिक, (७) खासन, (८) धपर, (१) लियंग, (१०) वर्ज, (११) लोक-सम्यान, और (१२) और्ष। चार मानताई और है—(१) मीरी, १३ प्रनीद (१) कथान। (४) मचन्द्रमा

\$36

इनमें प्रयम बार भावनाएँ यम्में व्यान की बनुप्रेक्षाएँ हैं । बनन्तवृत्ति-ससारानुप्रेक्षा का ही स्थिर अभ्यास है । विपरि-शास को छोक, अपाय को आसव और अशम को वर्षीच भावना कहा जा सकता है ।

व्युत्सर्ग—सपो-योग का १२ वाँ प्रकार व्युत्सर्ग है । इसका वर्ष है—देहाच्यास की मुक्ति, सरीर की स्थिरता ।

महातर और तपोयोग में पत्रजिल के कटान योग के ६ वन समानिक्ट है। प्राणायाम और घारणा ये दो शेष रहते हैं। प्राणायाम के विषय में जैन-मानना क्या है ? वह बतलावा जा चुका है

भागवान महावीर का साधना काठ बारडू वर्ग बीर तेरड चल का है। उसमें बनचन, बासन बीर प्र्यान की स्वानी सी स्वानी महावीर का साधना काठ बारडू वर्ग बीर तेरड चल का है। उसमें बनचन, बासन बीर प्र्यान की स्वानी सी रही है। भगवनाने देस जबीर में दीन सी जनकार दिन मोजन-मानी बहन किया और करने बासन, निवधा-कामीसर्च-प्रतिसार्ट कई सी बार स्वीकार की ।

बारह बार एक रानि की प्रतिमा स्वीकार की 1' कावान् को वब केवल बान कराव हुवा, तब वे करूड़ जासन में बैठे में, दो दिन का उपवास बा' बीर व्यातान्वारिका में बर्तमान में 1' धगवान् वब दृढमूमि के देशक मान में बिहार कर रहे में, इस क्रानेने पोलाद नामक बैठव में तीन दिन का उपवास किया। कावोत्तव मुद्रा की। उनका वारीर वाने की बोर कुछ

१ स्थानाग ४।१।२४७

२, एकपोग्यल निविद्ठदिद्ठी, विजिमस नवजे भववती ३।२।

२, एकपायल निवद्शद्श, वायाचन प्रयास्त्र प्रयास्त्र रहा ३ वपुरुव पर्यक्ष अय रहत्य च, दश्री च व सा निवते स्विरे च।

त विसित्तेय परतीर्चनार्यजिनेन्द्रमुद्रापि तवान्यदास्ताम् ॥ वयोयव्यवच्छेदिका २०॥

४ चक्ष्विपये स्रवसि ससाटे, नामौ तालुनि इत्कूच निकटे ।

तर्नेकरिमन् देशे चेत , सद्घ्यानी परतीत्वति शान्तम् ॥ वैराय्यमणियासा ३४॥

५. विन्तिसए दिवसाण-वावस्थक निर्युनित, ५३४।

६. जायस्यक निर्युक्ति ५३१ । ७. जायस्यक निर्युक्ति ५२५ ।

८ द्वाणतरिवाए बहुमाणस्य-बा० वि० ५२४ वृत्ति पत्र २९८ ।

सुका हुआ था । दृष्टि एक पुर्वाल पर टिकी हुई थी । जॉसें बनिमेव थी । खरीर प्रणिहित था, इंदियाँ गप्त थी । दोनों पर सटे हुए वे और दोनों हाथ प्रश्नम्बत ये । इस मुद्रा में मनवान् ने एक रात्रि की महाप्रतिमा की ।

सानुस्रव्हि प्राम में भगवान ने मद्रा, महाभद्रा और सर्वतीभद्रा प्रतिमाएँ की । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन पारो दिशाओं में चार-चार पहर कायोत्समं किया जाए वह मद्रा प्रतिमा है । इसकी जाराधना करने वाका पहले दिन पूर्वीमनस हो कायोत्सर्य करता है, रात को दक्षिणानिमुख हो कायोत्सर्य करता है। दूसरे दिन पश्चिम दिशामिमुस और रात को उत्तराभिमुल हो कायोत्सर्ग करता है। मनवान् ने मद्रा के अनन्तर ही महाभद्र प्रतिमा प्रारंभ कर दी। उसमें पारों दिशाओं में एक दिन-रात कायोत्सर्ग किया जाता है। अगवान् ने बार दिन तक इसकी आराधना की । इसके अनन्तर सर्वतीभग्ना का प्रारंभ किया। इतमें दस दिन-रात छने। चारों दिशाओं में चार दिन-रात, चारो विदिशाओं में चार दिन-रात और एक-एक दिन-रात ऊँची और नी ची दिखा के सनिमुख हो कायोत्सर्य किया। इस तरह सोलह दिन-रात तक भगवान संतत-ध्यानरत और उपवासी रहे।

स्पानांग में इनके अतिरिक्त सुभद्रा अविमा का उल्लेख और मिलवा है। वसका लगें आब ज्ञात नहीं है, वृत्तिकार अमय-वैव सूरि को भी शात नहीं या ।" इनके अतिरिक्त समाधि प्रतिमा, उपवान-प्रतिमा, विवेक-प्रतिमा और व्यवस्त-प्रतिमा, क्षुल्लिकामीय प्रतिमा, महतीमीय-प्रतिमा, यवमध्या और यव्यमध्या जादि प्रतिमाओं का उल्लेख मिछता है। देनकी परम्परा लुप्त है और हृदय अज्ञात । जैन परम्परा में ध्यान-कम इस प्रकार है :---

- १. स्यान-कायोत्सर्गे, बासन बादि ।
- २. मीन-वाक् संयम ।
- ३. ध्यान--एकावता । भगवान् प्रायः मौन रहते ये । धासनस्य होकर ध्यान करते । वे कॅवी-नीची और तिरछी तीनों विशाओं में स्थित पदायाँ को जपना व्येय बनाते ।"
  - योगी के लिए निद्रा विजय भी जानस्वक है। मनवान ने सामना-काल में केवल १ मृहत्तं भर नीद ली।
- ममवान प्रहर भर तिर्यम् मिलिया-दृष्टि टिका कर व्यान करते ये । भगवाने के किथ्यों के लिए भी व्यान 'कोव्छोपगर' विशेषण प्रचरता से प्रयक्त हुआ है । इतनी बड़ी परम्परा कैसे सन्तप्राय हो गई, यह एक अन्वेषणीय विषय है ।
- साधनाकी बाघाएँ :--- (१) मोह, (२) श्रयोपशम का लमान, (३) अस्वस्वता<sup>\*</sup>, (४) स्तम्म, (५) मिष्यात्व, (६) विपरित, (७)प्रमाद, (८) क्याब. (९) शरीर, वाणी और मन की चंचलता, (१०) वालस्व<sup>4</sup>, (११) अविनय और (१२) विकृति-प्रति-
  - १. आवस्यक निर्युक्ति पत्र २८८ ।
  - २. आवश्यक निर्मिन्त ४९५ वृत्ति पत्र २८८ ।
  - चलारि पढिमानो पं॰ तं०—'महा, सुमहा, महामहा, सब्बतीमहा' ४।१।२५१ ।
  - समद्राप्येवंमृतैव सम्भाव्यते, न च दृष्टेति न शिक्षता—स्थानांववृत्ति, ४।१।२५१ ।
    - ५. स्थानांग ४।१।२५१ ।
    - ६. आचारांग शशशहर, राष्ट् ।
  - अविक्काह से महावीरे, जासणत्ये अकुन्कुए शार्ण उद्दं जहे तिरियं च,पेहमाचे समाहिमपिक्षे-
    - बाचारांग ११९१४।१०८।
  - ८. बावस्यक निर्मुनित पत्र २७० ।
  - णिहं पि नो पनामाए सेवह मनवं स्ट्राए । जन्माबह य अप्पानं, ईसि साई य अपडिन्ने—आभारांग, १।९।२।६९ । ९. बहु पोरिसि तिरियं, मित्ति चक्सुमासन्य बंतसो झायइ—आषाराय, ११९१४६ । वृत्तिकार ने इसका वर्ष
  - भिन्न किया है, पर वह चिन्त्य है।
    - १०. स्थानांग, ४।२।२८३ ।
      - ११. उत्तराष्ययन, ११।३।

बद्धता—रस छोलुपता । अथदा—ये योग-साधना वा शिक्षा के विघन हैं।

(१२) पतजिल ने व्यापि, स्त्यान, सशाब, प्रमाब, जालस्य, जनिरति, ऋति-स्थान, अरूव्यमूमिगत्व और अनव-रिपतत्व इन चित्त विक्षेपी को बोगान्तराय माना है।

प्रथम तीन मूमिकाओं में धर्म ध्यान होता है । चतुर्ष भूमिका में धर्म ध्यान होता है और अशत शुक्र ध्यान भी होता

है। इस भूमिका से सूक्ष्म कोम की मूमिका तक शुक्क ब्यान का प्रयम चरन प्राप्त होता है।

सीम-नीह पीतपण को शुक्क प्यान का हुक्य परण त्रान्त होता है।<sup>9</sup> वस्त्री मुम्बक के तत में पुक्क प्यान का तीवरा त्रण होता है। केवजी के वरीर की स्थियता होती है वही प्यान है।<sup>9</sup> प्यायहरी मुम्बक में युक्क प्यान का पहुपंपरण प्रान्त होता है।<sup>8</sup>)

∕व्यान काफल —

ध्यान का मुख्य का है मोह विकार या रच्याच्या पार । यक्ता योग कह है तीना । योगरवंत में रहों विमूर्त बहा गया है । तीनवर्त २८ हैं। कोन पार वे कार्य होते हैं, विमयों करना कारण भी स्थित है। पर प्यार का यह हात्य नहीं है। उच्छा साम है ने सारोग्यानि । सारा समुख्य मेर पूल्य मेरी अकार के बारी में के मिश्च है। हारो पास तान के सामय है प्रीमतों बोर मार । में बोहि विकारी की मानकारी में पत्था पहते हैं। हरका बहिर कार्य एवं को मानकारी के पत्था पहते हैं। प्रार हो | मुंबे हैं प्रमानकार । पूल्य कार्य ने मारा के मोहिर कार्य के मोरी के केवन जाया की साम के मीहर हा कर कार्य के मीरों के केवन जाया की साम है है। हैता है, विरोद होते हों भी प्रमान की मोहिर हा हर में मान करें।

तीसरे पहर में आहार करे और चौथे पहर में फिर स्वाध्याय करे। ' इसी प्रकार रात के पहले पहर में स्वाध्याय इसरे में ध्यान करे तीसरे में नीद के और चौथे में फिर स्वाध्याय करे। '

यह बीरसांगिक विभि थी। काल रूम से इसमें परिवर्तन हुआ है। इसीलिए अतिशायी ज्ञान रहीन की हागि हुई है। प्रत्यान में कहा है —जो मुनि (१) स्त्री-क्या, अस्त-क्या, देश-क्या, राज-क्या करता है, (२) विषेक और म्युत्सा से

रूपातीत तथा शुक्त-मपि स्यादशमात्रत ॥ गुणस्यान कमारोह, ३५ ॥

५ तत्राख्येनुगस्याने, शुक्छसद्व्यानमादियम् । व्यातु प्रकमते साधुरादा सहननान्वित् ॥५१ ॥

मूत्वाय क्षीयमीक्षात्वा, बीतरायी महायति । यूर्वेवर् बाव ध्युक्तो, क्षितीय बुक्तमायबेत ॥ यून० प्रमा० ७४॥ ६. बद्भसम्बस्य यथा प्यान, मन्तर स्थेमैनुम्बर्च । तयेव सुख्य स्थेर, च्यान केवल्जी मवेत ॥ यून० ४० १०॥ १. बद्भसम्बर्ग्य यथा प्रमान, मन्तर स्थेमैनुम्बर्च । तयेव सुख्य स्थेरी, च्यान केवल्जी मानस्थान

तत्रानितृति शब्दान्त, समुच्छित्र क्रियात्मकम् बतुर्वे मर्वाद ध्यानमयोगि परमेळिन ॥ गृग० क्रमारोह १०५॥
 क्षपक श्रेणि परिनत, स समर्व सर्वं क्रिया कर्ये ।

क्षपितु भेको यदि कर्म-सक्रम स्वात् परकतस्य ॥ प्रश्नमरितः, २६४ ॥

९ पद्म पोरिस्त सञ्चाम, बीय झान क्षियामइ, वहनाए मिश्लायरिय, पुणो परान्यीए राज्याम ॥ उत्तर २६११७ ॥ १० पद्म पोरिस्त सन्दाय, बीय झान क्षियाबद राद्माए निंदू मोस्त तु, परान्यी मुख्यो वि सञ्चाय ॥ उत्तर १६१८॥

१ स्यानाग, ३ ।

२ योग-दर्शन, १।३० ।

३ समवायाग, १४ ।

४ धर्म ब्यान भवत्यत्र , मुख्यवृत्त्वा जिनोदितम् ॥

बारमा को सम्पर् मामित नहीं करता, (१) यूर्व-पत्र बोर क्लर-पत्र में बन्ध-वालीरका नहीं करता, (४) मूद्र मिसा की प्लेचना नहीं करता, उस्ते महिद्यासी बान-रस्ते मान्य हैनेन्द्रीते कर बाता है। इसके क्लरफेत वो मृति (१) शिरमा नही करता, (२) बारमा को बतम्बन् मानित नहीं करता (३) वर्ष बालीरका करता है तथा (४) युद्ध मिसा की सम्बर्ट प्लेक्सा करता है, उसे सरिवारों बालस्त्रीन आप्ता होता है। 1

स्वयर-विवान बान बहुत क्लिकेत है। बारानार्थींन वा प्रत्यख्वान बहुत हो। विक्तित है। जो प्रान्त है एक्के लिये प्रत्यल बारस्यन नहीं है, जो प्रान्तव है उनके लिए प्रत्यल जातित है। एक के बारावार के लिये बारा के कुछ रूप सो जन्मूनि पर बारस्यक है। बाराना की जीन बचारें है—(१) बहिद-बाराता, (२) बतर-बाराता, (३) प्रयानता । हेट् और बाराना को वी निम्म नहीं नानता, जुद बहिद बाराना है। विदे हैं और बाराना के प्रदेश हा बार है, वह करायताना है। वो कर्म-कर पेहित है, बहु प्रयानता है। परान्तवा जेन्द्र है। बहु प्रत्यान है। हम क्राप्तका उनका उप्तान है। भागत, स्वान बीर अबेद यह कुछ बाराना है। नोह की हाले बारा, विचान की निवृत्ति के जिये कमा एकारता की निवृत्ति के लिये बारा का ध्यान की प्राप्त हो। यह प्रोत्यन को बनीपीर कर है। (ईप्राप्त)

१ स्वानाग ४।२।२८४,

# भगवान् महावीर और गीतम के संवाद्

( ले०--मुनि श्री मनोहरलाल जी )

माणान नहानीर के निर्माण को कान्यजा है हुआर वह है हुं। ये बहुतालहुं के बहुतालीर है। यह माण दूर बहुं तरे पंच माणान पह रहे हैं। इस है। इस है को स्वीताल कर है है। इस है। इस

मरावान् महाबीर ने ताकार्यन बनाव-प्रकार व परम्परावत विधाकाओं पर कठीर प्रहार किया था। उन्होंने मानव की नई हिंद देकर एक पारा बाधारण तैयार किया था। वाह्याविध्यों दूने वब बनाव कर हो स्था था, मार्थ का नाम प्रमादक काला या बना किसी मी प्रकार के बन्दापत्रक विधारों के देवक को है सी बात हो पहुंग के विधार महिंद हमस में उन्होंने नातिवार के विश्व जानान उठाई, वर्ष के नाम पर होन्येगके निरीह गामियों के बात का उठकर विरोध किया और वह के बने नहीं होता, नावि अनेकानेनक अधिकारी विचारों का तैयार कर वाच्यात्मिक वाल में बहुत बड़ी हक्यक हमा की।

स्पानम् महाविष् के नीमकाला में नीएँ जरूरि विद्योग के जगार की तर्क स्वेकारेण संविद्यान कियारों का पीर पिरो हुआ। जरूरे साथ में क जब पर्य करोठ की जरूरी बात की तर्केस्ट में सीक कर की है। पर अस्य एक प्रति यह सीमिति है के में में में की वर्कियों के वर्कियों के व्यक्ति के बात के मान किया किया किया किया है। विश्वारों में मुख्य में मान की विद्योग, सम्बन्धन्यक मीर मीर पुन्ता भी अस्ट होती है। यह स्वया का की में मान मुमारित का मुख्य कर प्रति मान । अस्ति हाती है किया क्या का मान किया है। यह स्वया को में मान मुमारित का मुख्य कर प्रति मान । अस्ति हाती है किया क्या कर में मान स्वता के स्वाद पर स्वता के स्वाद पर के हैं। सकते हैं । बाद के विरोधों के सम्बन्धन सम्बन्ध के स्वता की उत्तरित की मिरियों का भी सम्बन्य का प्रति का स्वता है में स्वता की स्वता है का स्वता है मान स्वता है में स्वता है के स्वता है में स्वता है का स्वता है का स्वता है का स्वता है के स्वति में भी विभावत प्रति साथ कर के विरोधों का स्वता है अस्त स्वता है की स्वता है। है शिल्पार पर के में कर माने किया में स्वता है स्वता है। स्वता है स्वता

देखिये क्यर शब्द २ पृ० १—५, 'मगवान् ऋषमदेव और उनकी क्षोकव्यापी मान्यता' नामक लेख ।

करता है । किया की सबकता के बनुकर प्रतिक्रिया मी हुवा करती है, परन्तु ऋन्तिवाहरू के सिद्धान्तों की दृहता तया प्रस्तव की उपयोगी पद्धति के सामने कोई भी प्रतिक्रिया सफल नहीं हो सकती । कट में सब-के-सब काल-कविश्त होकर निश्चेप हो गये ।

मानान् नहानीर का धनीयं एक बहुत निवृद्ध वर्गवंच या। उनके बनमों की नवना हनार्ट है उत्तर थी। नामरो के नामान्य के उत्तर पात्र में ती सब्बादा बनावन्त्र होता था। नाहबीर के उनकेंद्री को बारण करने तो है एकाव नामरा में निवृद्धिने उनके रामुर्य नामी को बातानी के कर में मुम्कि दिवा। एकावक नायार्ट में उन्हादी की उत्तर मूल कर दे कर पत्र है। वे प्रमान् नाहबीर की बिवाल निवास कम्बाद के उत्तर विव्य होने के साथ ही बालार, बात उत्तर पार्टिक साथ में में सबसे महान् में । बालाों में बात करंप उनना पुर-पुर- वामोलनेब तथा महत्त्र प्रचीवत हुना है। हर स्वान में और हर कार्म में उनकी स्वयासिया तब्बट होती है।

इत एक नवति कस्पे, सक्त्या मे पूरवी हतः।

तेन कर्म विपाकेन, पादे विद्धोस्मि भिवावः ॥१॥

अपत्—मही से एकाल्ये सब पूर्व मेरे बाव के ब्रह्मर से एक पुरुष मृत्यु को आप्त हो गया था, उसी कर्य विभाक के प्रज-स्वरूप जाज मेरा यह पैर बींबा गया।

वैतालों में मिश्लीय वंबाद करेते गीतर के ही निकते हैं। बस्तेय रंबादों में कब वायुकों, जगानतें एवं कमावा करों का वानका रहा है। वार्ष्म कराती हुए तो एक प्रकार से संबाद पुत्र ही करा हुवा है। वाराती पूत्र उत्तक्ष्य वैना-तमों में वाबसे मृत्यू दूप है। उपने बोलेय बादि के हुछ संवारों की ओड़कर क्षेत्र बारे संवारों में यनवार चीतन प्रका पूछा है बीत महावारी करके स्वारत की

इन संवादों में अनेक विषयों पर प्रकास टाका गया है । उनमें कहीं भाषा की सूक्ष्म गुरिययों का विश्लेषण है, कही तास्विक

अन्येषण पिछाशित होता है, वहीं ऐतिहासिक्या निवार केती है, तो वहीं बाव के विकाशेन्यूस विवार के तिसे नवीत मामगी तथा पुत्रोठी में जारिक्य होती गाँद बाती है। मामगीत्वकारा तो वंत मामगे कर मूज प्रतिशाद हो है, इसकि होता के कि वह मामगे कर मूज प्रतिशाद हो है, इसकि होता है। कि वह कि वह मामगे कर मूज प्रतिशाद होता है। कहा कि वह कि वह

समयन् यो चन प्या है, बह चना बचा ? जो ज्योसेनात है, बह अदीय जा चुना ? जो कमें बेरा जा प्या है, बह बैदा म्या ? को रक प्या है। बहू पता ? जो क्षेत्रा जा प्या हो, बह केरा चल ? जो बेरा जा प्या हो, बहू सेरा जमा ? जो कन प्या हो बह जन, जो से नर प्या हो, बहू चना ए जीर यो निर्जी के होया हो, बह निर्जार ? बना ऐसा कहा जा सकता है ? जीता ! जो चन प्या है, बहू चना जमा, हम्लारि बहुत वा सकता है।

व्यक्तिक करण त्यार के रहुवल को सम्बर करने बाता है। यो तो यह करने तर वह उत्तर बहुत सामारण हा। और दुक्क मही वेचवा हुन सह कि प्राथम में 'त्रक्तान' (बहुतात हुन कि वेचवा कर का माने हिन्दी वहां के हिन्दी के कि वेचवा हुन के विकास कर के विकास के वि

```
भारतम् । जातः पेट्रामिक है, भारतमिक है या उद्धम्यमाधिक ?
गोरतः । बार पोट्रामिक में है भारतमिक में है मार उद्धारप्यमिक मी ।
स्वयन् । वर्षम पेट्रामिक है, भारतमिक है या उद्धम्यमाधिक ?
गोरतः । वर्षम पेट्रामिक है, भारतमिक मी होते राद्धम्य माधिक मी ।
भारतमा । चारिक पोट्रामिक है भारतमिक हो वा उद्धारप माधिक मी ।
भारतमा । चारिक पोट्रामिक है भारतमिक हो चार्डुमा माधिक गही है ।
उपा और धारतमिक मी पारतमिक बोर उद्धारण माधिक गही है ।
```

ह स बनार में आन, फॉन, नारिस और तब रन गोस नामों की बीच के बान वाहचर्च की सीना बनाई नहें है। ऐहमीयर बनाई—जो केन्द्र हुसी एक मन-बना में बाद खुता हो। पारतीयरू कमाई—जो इस मद के बाद परवह में ती परवह बना हो। बादु-परविक्त कमाई—नी हम प्रन, पर कर नीर एक्स प्रन-बन्दिस्ट मेंनी बाद कमों में ती साम परवा हो। बात कमाई स्वादी की प्रकार का होगा है। वर्षात्—पुष्ठ बात ऐसे होने हैं, जो केन्द्र हुसी कमा से सर्वीच्या होते हैं, हुख ऐसे होते हैं को इस कमा रामा एस कम यक बात निवास हैं, जोर हुख ऐसे सो होते हैं, जो कमा-बन्मानरी एक बात एहते हैं। वर्षात्र में ती तम होते हुसी हुसी कमा करते होते हैं।

मारिल के निक्य में ऐसी बात नहीं है। नह केनल ऐहुवांनक है। इस मन का चारिल इतर मचो में नहीं जाता, स्पोकि 'न हिं चारिलवारित मुद्या तेनैन चारिलेल पुरस्वारिती मर्वात, जर्माद मनुष्य वहीं विस चारिल से चारित्वानहुता है, उसी से बहु परस्य में चारिती नहीं होता। चारिल में जो समय विरति होती है, वह इस चीवन के साथ ही समाज हो जाती है, समिति माने के बाद भारिमी व्यक्ति या ठी रूपों में बाते हैं या मोध पेद को प्राप्त करते हैं। रूपों में हातव प्रश्निकां के परिताम मा कामूर्त बनाव होने हैं बहुं भारिक होना संबंध नहीं हैं भीर मोध में स्वर्धित का बनाम नहीं में हम्मुकार का परिताम माने माने होंगा यह जिसका है का मानिकार काम कुण्या कर होई क्लाह है से मुक्ताव्हें की माने प्राप्तकार होती है। बता पिंदों में भारितों क्यांचूं मोधका चीव मारितों मही होता। इस प्रकार करना पारितों मा

तप और संयम चारित के ही भेद हैं। बढ़ा वे भी चारित की वर्ख सेहमकिक ही हैं, चारमंकिक और तदुमसमिक महीं। यहीं चारित से संयम का जो पूचक कवन किया यमा है, वह सर्व विरक्षित क्यों देख विरक्षित की मेद विवक्षा से समझत स्वादित !

असंग्रत. अग्रिरत और देवत्य प्राप्ति :---

भगवन् । असंयत्, अविरत तथा अप्रतिहत प्रत्याच्यात पारकर्मी—जिसने पाप कर्मी का प्रतिहनन और प्रत्याख्यान सहीं किया है—च्या ऐसा जीव यहाँ से भरकर परवन्न में देवल प्रान्त कर सकता है ?

क्या ह—क्या एसा जाव यहां संगरकर परंजन्म संदेवत्व प्राप्त कर सकता गौतम ! उनमें से फितने ही जीव देव होते हैं और रूतने जी नहीं।

भागता । ऐया नाम किया है, ये बहारे हैं कि बंदाया, स्वीम्या, और पात्रकारों का प्रतिकृत नीर संस्वाकर नहीं करने मार्च कोई सी ब परफोक में देव होते हैं और कोई नहीं ? भीकर! वो नीय वार, नाकर, नाम, रिमम, रोचवारी, हंस, करीं, नामन, प्रीम्मुण, पूर्ण, नामन, शिक्षेय में कारत तुमा, त्याम तुमा, त्याम प्राप्त करा प्रवास नीत, त्याम वेर मार्च कों मार्च काराम मंत्रकार निक्का कर के बात करने कार मार्च कर का मार्च कर के किया निक्षा नामा की परिचले किए करते हैं; है का काराम में मार्च मार्च कर के बात नामन के किया के किया के मार्च के स्वाप्त के स्वाप्त के मार्च कर के बात नामन के स्वाप्त के स

भगतान् महाबीर ने बेनाममों में तीन प्रकार के प्राप्तियों का प्रतिकारन किया है—ा, संबत र, संवतानंतर १, वसंबत । को हिंहत आदि पाप कमी से बोनवर्ग्यन्त के टिल्प प्रस्थास्थान कर निष्यु हो बाता है, यह संबत या विषय स्कूलता है। मी ऑफिक कम से निवृत्त होता है, यह संवतासंवत या विष्याविषय स्कूलता है और सो विक्र्युंक ही निवृत्त नहीं होता, वह सर्वयंत या अविषय स्कूलता है।

उपर्युक्त प्रश्तम में हतिय बोधों को पूरण के लिए हुआ बता है कि सर्वश्य—निकर्त बीधन में उनकी कीई सीक्सा, विकास या तहा साहित ही किया, पना बढ़ भी देखत बाद कर कहता है । क्यारण कुछ है कि यह करार के अमितरों में है मी हुआ अमितरों के बीधान में हुआ न हुआ सुरुक्तकर होंगा है है, गाई किए यह कार्य किया किया किया किया के ही सोची में हो असी हुआ हो, बहुआ छोड़-कन्या या समाविक विकास हो भी संबंध कार्य के कियो होंग्रेस होता पता है। ये हो दिस्ति हो में समें कार्यों का इस्त बहुत कुछ मंद नकर हो नहात है, जिर मी बच्चे कार्य की हुआ में हुंख क्यार ही गाइती हो है जो कि वहें बेतार की सावित कार सीच है।

```
सत्यंग से सिविंद :—
प्रमान | संवक्तों की पर्युपालना का क्या फल है ?
गोतन | संवक्तों की पर्युपालना करने वे सहामारण स्ववन का आग होता है।
प्रमान | उस प्रवान का क्या फल है ?
गोतन | सामारण प्रमान के सन्याद विश्वान-विश्तोण विश्वन पूर्वण ज्ञान की प्राण्य होती है।
गानवा | शिवान का बचा फल है ?
गोता | सक्का फल दुष्पनृत्यों का प्रतान्थान है।
प्रमान | चस प्रपालमान का स्वा फल है ?
गोता | स्व प्रयानमान का स्वा फल है ?
गोता | स्व स्व संवतं स्वान्यसं प्रमान प्रपाल हो।
```

भेगवन् ! संयम का क्या फल है ?

गीतम ! विशुद्ध समम भी प्राप्ति से व्यक्ति बनाधव ही जाता है । पुष्प और पाप उसे अपने वयन में उत्तर मही पान । बारमा अपने विशुद्ध रूप की बोर बत्रसर होती है ।

भगवन् । आश्रव निरोध का बया फल है ? गौतम । अनाश्रव का फल तप है।

गातमः अनाश्चयं का फल तप हु। भगवनः । तपका नया फल है ?

गौतम । तप का फल व्यवदान-सचित कमें मल को साफ कर देना है।

भगवन ! व्यवदान का क्या फल है !

गीतम । उससे समस्त प्रकार की कियाओं का निरोध होकर व्यक्ति बनिय वन जाता है।

मगवन् । अक्रियता का क्या फल है ?

मोता । बरिज्या का का निविद्यंत्रान—कर कार्य का का वा विद्या का निविद्य है (४-४५, १.४०० २, वर्षा ५)। इ इय बचार कम में कोट कोट कमार के नो है और बोर है कार्य से है कार्य से है। इस महार दिवा मार है। इम महारा में क्या महारम को रीवारिक और सार्गिक कर से बारे कार्य में कंपनि क्या जाई है। कार्य क्षित्र में क्या किया है। क्या महारम की सीवाम करी विद्या है। वस्त्र की मुक्त मुख्य किया का सीवाम करी है। कार्य में इस महारा की मीवाम करी विद्या होगी है। क्या की मुख्य-मुख्य किया का सी वाही रिक्सन रासा गया है।

मगवन् ! कुछ अन्य पर्मी ऐसा कहते हैं—पील ही अेय हैं, कुछ कहते हैं—शान ही अेय है, कुछ कहते हैं—गरस्य निरोक्त रूप से बील और जान बीनो ही अेय हैं ? (अगवती, वतक ८, उद्देशक १०) ।

सह बतार एक बहुत ही बल्हपूर्ण तथ्य का रामकील्या का है। इतारे देवनिय ब्याहार है बहुता रह प्रसार है तथा बाते हैं, वय बहु मुला नाता है कि बात हो गा न हो, निष्का वर्षे या न वर्षे गर वाचारवान होना चाहिए। हमारे बहुत यह बहुतवर मी बहुत विष्कुत है कि बायर का बहुत निकानमें स्थानों के बाता है वह विकास का यह कर में के बाता ! आपार बनी बती 'यह करन मी बायर को ही प्रसामका को जुट करता है। हुत्तरी बोर यह भी एक वर्ष है। ति पर्यक्रतिय में अपना को उत्तर करता है। का प्रसार वाह की स्थान की

> 'पढम नाम तजो दया, एव निट्ठइ सम्ब सजए। असाणी कि काडी. कि वा नाडी सेय पावन ॥"

सर्पात्—महर्ते शान की बावकावात है, वर्ग, दया बादि त्यारों उनके दार ही वरण है। बतानी मानित कर ही करा सकता है, यह बात में कर बीर करेब का भी जात महिहिशा। इस महार सावकाव्याद्वार करी शान पर साविक वा दिवा बाता है, हो का मी सावकार पर। किन्दु इस कराके करानों में केक प्रमाद को मुख्या होती है, वह कि हातिकारण पर्यम् कुछ फिस होती है। यह जब विकास पर तक्त-पृत्यि हो कियार किया नमा है। यह विकास करामायात ने लिए मुक्त ही महि बार है, असिंदु वीकाद पृथ्यि का निर्माण करने वाला भी बता है। व बकेने वाल का ही महत्त है और न सर्पार निरमा का ही, पूर्वता के थियों दो दोनों का मुक्ता होना वालकार है।

हुत प्रचार सवादों में पित्तम तिक्सों के क्ष्मीलांदा का सम्लेख है। इसकों पित्य नाम से माहोदा विक्ता वाहे हो करते विकास माहों है। इस स्वाम स्वाद के बंधानिक परमानु करा वीकर सम्बन्धी पितिन कर्यवामों में लो हुए हैं। अंतास्त्रों में राप्ताह्मीना तथा और सिवास के विकास में प्रमुख समानी सिवाद है हैं। कर्ष्ट् एसर्नेता र जा कार प्रच प्रचेश्वाहों है। कर्ष्ट एस्त्री कर स्वाद प्रच प्रचेशकों है। कर दा सहा में स्वाद है। कर दा राष्ट्र में प्रचेशकों किया है कर स्वाद के स्वाद कर स्वाद के स्वाद कर स्वाद कर स्वाद के स्वाद कर स्वाद कर स्वाद के स्वाद कर स्वाद कर स्वाद कर स्वाद कर स्वाद के स्वाद के स्वाद कर स्वाद के स्वाद कर स्वाद ्षिणोत्तर हो स्कटे हैं। काः उनके नीक्त ने लियर में आद कोई दो का नहीं हो सकते। एकेदिया बीत ही ऐसे हैं, निकर्क जीवर ने लिया में निकरींद्र हान, सेतानिजों को मी बसी तक नहीं हो जाया है। मत्त्री की समीवाता जातीने नेतानिक जातीनिक्त मुन्त ने कारण दिवा में ती कारण किया कि माने की माने की माने माने की माने माने किया किया की माने माने एकेदिया जीव हैं। इनके किये एक सरीवेंद्रया ही होती है। का, पैन, चीक सांवि विश्वासी के उत्तरह होने पाने काने अपने स्वार को क्षेत्रकर सम्बद स्थानावर्णिक होने का समन्य नहीं राखी, इसीजी इस वीतों को स्थानर 'बीत है जीनीहा किया चाता है। आई कर पर परिकरी नहीं की हिपल में इक्क बंदन सकता करते हैं.

(१) प्रवी कायिक जीवों की स्थिति :---

भगवन् ! पृथ्वीकायिक जीवों की स्पिति कितने काल तक होती है ?

गौतम ! जयन्य से अन्तर्मृहूर्त की और उत्कृष्ट २२ हवार वर्ष की होती है (४० सू०, शतक १, उद्देशक १)।

(२) पृथ्वीकायिक जीव आहार करते हैं :--

भगवन् ! क्या पृथ्वीकायिक जीव साहारायीं होते हैं ? गौतम ! हो. वे साहारायीं होते हैं ।

भगवन ! पथ्वीकायिक जीवों के कितने काल से आहार की अभिलाया होती है ।

गौतम ! उनके निरन्तर बाहार की बभिकामा रहती है। (स॰ सू॰, शतक १, उद्देशक १)

(३) एकेन्द्रिय जीवों के भी उच्छवास निःश्वास :--

मनवन् ! ये वो हीनियन्, वीनियन्, वर्जुपिनेय बीर वेपेनिया चीन हैं; छन्के बालाय-प्रालानं, उच्छत्तास्त्रीत्रसार सानते हैं, देशके हैं, पर पृष्पीकारिकः, वायुक्तिकः, लक्कारिकः, वेयक्कारिक बीर स्वस्तात्रिकारिकः एकेटिया वीत हैं, छन्के सामान-प्राणान्, उच्छ्ताक-निश्लाव नहीं जानते हैं, नहीं देशके हैं। क्या यववन् ! ये चीव बालाय-प्राणाम्, उच्छताक-निश्लाम कोई हैं?

हाँ, गौराम ! ए व्यक्तियिक आदि ऐकेन्द्रिय जीव भी आनाम-प्राचाम, उच्छवास-नि:श्वास छेते हैं

(म० सू०, श० २, उद्दे० १) ।

ज्ञान और दर्शन :---

भगवन् ! पृथ्वीकायिक जीवों की बात्मा शानस्वरूप है या बज्ञान स्वरूप ?

गीतम ! पृथ्वीकायिक जीवों की काल्या नियम से बजाती है और उनका बजान मी नियम से जारमकर है। मगवन ! पृथ्वीकायिक जीवों की काल्या दर्शन रूप है वा दर्शन उनसे सन्य है ?

गीतम ! पृथ्वीकायिक जीवों की बारना नियम से वर्शन रूप है और वर्शन भी नियम से जारना है। गीतम ! इसी प्रकार यावत् बनस्पतिकायिक जीवों की बारमा को समझी (अ॰ सु॰, खतक १२, स्ट्रेंग्स १०) ।

बेदना का जनुभव :--

मगवन् ! पृथ्वीकायिक शीत वेदना का अनुसब करते हैं, उपन वेदना का अनुसब करते हैं या शीतोप्प वेदना का ?

गौरम ! बीत बेदना का मी कनुमन करते हैं, उष्ण बेदना का भी कनुमन करते हैं और घीतरेप्प बेदना का मी । भगवन् ! पृथ्वी कार्यिकारि बारीरिक बेदना का अनुमन करते हैं, मानक्षिक बेदना का बनुमन करते हैं या डारीरिक

मानसिक वेदना का ?

गौतम ! ये केवल बारीरिक बेरना का बनुभव करते हैं। बक्शेर का नहीं; क्योंक करके मन का बमान है। भगवन् ! पृथ्वीकार्मिकादि दुन्त रूप बेरना का बनुभव करते हैं, सुख रूप बेरना का बनुभव करते हैं या दुन्त-सुख . इस बेरना का ?

गीतम ! वे तीनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं। (भ० तू०, शतक १०, उद्देशक २)।

कहां से आकर उत्पन्न होते हैं :— मगवन् ! वे जीव कहाँ से आकर उन्पन्न होते हैं ! नैरविकों से आकर उत्पन्न होते हैं वा तिर्ववों से ; मनुष्यों से

बाकर उत्पन्न होते हैं या देवों से ?

गीवन ! पृथ्वीकापिक और नरस्तिकापिक चीन नैटीवकों के वाकर करण नहीं होते, पर किपंप, मनुष्य या देशों से बाकर करण होते हैं। बाक्ताबिक, तेसस्त्राधिक और बाक्ताबिक बीच किपंच चौर मनुष्यों से बाकर करण होते हैं; नैटीवक और देशों से बाकर करण नहीं होते । (च. हु., छातक १९, ज्येकक १)। बाक्ताबिक बीगों का उत्स्रीत क्ष्या :—

भगवन् ! अधिकरणी (एरण) पर (हयौड़ा मारते समय) वायुकाय उत्पन्न होता है ?

हाँ, गीतम ! होता है। (अ॰ सु॰, खतक १६, उद्देशक १)।

भगवन् ! अंगारकारिका-सिगड़ी में अग्निकाय कितने काल तक रहता है ?

गीतन । जपन्य से कन्तर्राहुर्त और उत्कृष्ट से तीन राजि-स्थित एहता है और वहाँ अन्य वायुकाय जीव भी उत्पन्न होते हैं, नर्योक्ति वायुकाय के विना अध्यक्ताय प्रश्नीत्व गही होता। (त्र० सू०, क्वक १६, उट्टेक्क १)।

सुरुम है और कौन-ची सुरुमतर ? गीतम ! वनस्पतिकाव सबसे सुरुम है और सुरुमतर है। (त्र० सु०, सतक १९, उद्देशक ३ )।

सरीर की पुरुषता :-भगवन् ! पृथ्वीकायिक जीवों की घरीर जवगाहना कितनी वड़ी कही है ?

गीतर ! एवं नातुर्ध्व चक्रवीं पत्रा की चन्नन विक्रे शांनी वाती हो, यह दक्षी, वक्तान, पुरावर, निरोग बीर सायन क्रामुख्य हो, यह वार्षों मुने बीर की व वक्षार करिया दिवा पर वक्षार करिया प्राप्त कार कि लिए किसे में हुए व्यक्तिया में विक्र हो के एवं बार-चार एक्षित्र कर बीउ-मीना करने की और दुखी हो जह हाती हो दे की हाती हैं है की इस्कीत बार पीते, तो भी है शीवर ! कर्मी के किस्त है एक्सी कीरक वीर्यों के यह विक्रा और पारान का एक्से होता है, किस्तों ही का नहीं होता, किस्ता है कर पर बीउ हो किस्त है हिन्दा है किसी होता है। की पारा पहला होता है, किस्तों ही का नहीं बीउ किसे हैं किसे हो किसी हो किसी होता है। किसे ही पिता है किसे हैं पारी किसी है, किसी ही अधिक वीर्यों की ऐसी ही वसी वारी-वन्नाहता कही नहीं है। (वन पुन, वक्षक १९, व्हेक्स १) । बेसा का समावर म

भगवन ! पृथ्वीकायिक जीव आकान्त होने पर, दबने पर कैसी बेदना का अनुभव करते हैं ?

नौरम । यदि कोई सन्त्यान्, निपुन, कलाकुकन वस्त पुरस, जीनं, बचा वर्षीता, दुर्वन और सनात्व वर्धीरतारे मनुष्य के सरीर पर अपने रोनों हायों ने महार करे, तो है गीतम ! उस तक्त पुरस के हाच मस्तक पर योगों हायों से महार किया जाता हुआ। यह पूर्वन मनुष्य कैसी बेदना का अनुस्य करता है !

हे आयुष्यमान् श्रमणं ! वह वृद्ध जरा जर्जेरित पुरुष अनिष्ट वेदना का अनुभव करता है ।

हे गीदम ! पृथ्वीकाम के जीव दबने पर उस पुष्ट की वेदना से जिन्छतर, विधिक विप्रेय और विधिक अमनाप-व्यवसीच्य वेदना का अनुसब करते हैं। (स॰ सू॰, स्वतक १९, उद्देशक ३)।

# भारतीय तत्त्व ज्ञान में सर्वोद्यो विचारधारा

( ले॰--जपा॰ असर मनि )

धर्म दर्शन और विज्ञान :---

वर्ष मेरे पहेल किया नापार जोर विचार का उननक बात ही,हरीं बुप-बुपानर हे जमीज रहा है-माळीव राज्य में । हुम्म ने विच वास्तत उपस को कर्मनेत एवं सान्त्रीय नहा, सहसीर ने उसी की बहिता क्या क्लेक्टन हहा । वार्ति ने करी उपस्त के एक्ट के के कुर दिया—"क्लिक्टम" हो के बेल्ड के बोल, निय में बिक्त का मृत्युंकर तोरा एमें स की क्यू मूर्ति का नाम ही वर्षीय है। प्रामिनाण में उम्मता का नामार हो क्लेंक्ट की क्यू मूर्ति है। वर्षीय कावित है क्या । इस का उपस, वस का क्यू में, क्या क्लिक्ट की एक्ट के क्या कावार हो क्लेंक्ट की क्यू मूर्ति है। माजिक कावित की माजिक्ट की क्या है। क्या कावित कावित है क्या ।

१. "सब सखी रहें । सब स्वस्य रहें । सब के सब कत्थाण भागी बनें, कोई कभी दुखी न हो ।"

२. "सब जीव मुसको समा करें। मैं भी सबको समा करता हूँ। सब के साथ मेरी मिनता है। किसी पर भी मेरा वैर-माव नहीं है।"

विस्तारमा की मध्य मानना भारतीन साहित्य के पूर्की (गर बाब ही व्यक्ति नहीं हुई है। गांधीवी इस मानना के सप्या महीं, अपरेखा थे। मारतीय वाक्तम में ऐसे उत्तरेख हैं, विनमें गांधीवी से बहुत पूर्व ही "सर्वोदय" छन्द वंक्ति हुवा है। सर्वोद्धा सबद का प्रयोग जायार्य सम्लमद की वाणी में हो चूका है।

१—सर्वे भवन्तु सुविनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा क्वचित् दुःखमागमनेत् ॥ २—सामेमि सब्वे जीवा, सन्ते जीवा खमन्तु में । मेत्ती मे सब्य मएस्, वेरं मन्त्रां न केण इ ॥

## सर्वोदय का ध्येय विन्दू :---

र्षन परमरा के महान् दार्थनिक सावार्य समन्तवह ने प्रवचान के प्रमंशासन को सर्वोदय कहा है। तीर्यकर का प्रमंशासन एक ऐसा शासन है, विवस्त सब का उत्कर्ष है, सब का उदब है, सब का विकास है। सन्त कभी गहीं होता। यह समस्य साम्याओं का क्लाकर है ।"

#### सव बःवका बँडवारा-

मुख है नहीं ? दुन्त है नहीं ? सर्जुनिक बनना बायनिक । यदि सर्जुनिक पारे नारों, जर हो मीजिन पारची का बिक्त में क्षित है। यदि स्वान के प्रत्ये का बिक्त में कि स्वान के प्रत्ये का बिक्त के बनने के प्रत्ये के स्वान के प्रत्ये का प्रत्ये के स्वान के प्रत्ये के स्वान के प्रत्ये के स्वान के प्रत्ये के स्वान के प्रत्ये के प्रत्ये के स्वान के स

सर्वोदय "आरम्पन् वर्तमृतेषु" के सिद्धान्त को केकर चला है। समग्र निस्त की बात्माएँ एक समार है। उनमें ऊँच-भीच का मेर कृतिम है,स्वामाविक नहीं। यह बाह्मच है, यह स्रविच है, यह बैच्स है,यह हरिचन हैने स्व मेप मानयकृत हैं।" यह स्वामी है, यह सस है, यह बनार मी समायकृत है। यह नर है, यह मारी है, यह मेर भी बास्तविक नहीं है। सरोर तक ही यह बीनित है। बारता में चुने कर तो यह नेद भी नहीं उद्धात। भेद में बारेद और करेवल में दफत की वापना भी तमींच्या की एक पत्री है। बढ़ी वह का जब्द बनीय है, बढ़ी एक का जरूके बनीय में हो होगा? वो व्यक्ति काम हिंदा पाहात है, जे बारीह कि बहु सार्च में हाई वह पहुंचे करें। क्योंकि दर्शहत में कर्महित मीहित हकता है है। इसरें को सुप्त में कर दक्ष्में सुकी बनने के प्रकल में क्यूक का गीरक बहुक्य वहीं पट अंकेश। एक पान क्यांकि प्रतिक्र हिंदा होगी माहित्य "एंट्रमें बोल का क्यांकि हो प्राची एक दूसरें के हित में क्यां नित्य पट्टे, हमारे सम्ब दोन क्यांकि सर्वन बिताने भी जीत है है सुकी पट्टे"।

जब सर्वोदय की यह सिराट मानना कर-बीवन में बस्पविद्या होगी, तब मानव कर में है बन्त पारेवाले से जाति है अपना, में राष्ट्र के बन्यत, त्यां के बन्यत और से मानदीश के बन्यत बन्यत त्यतः क्षित्रनीश्व हो जाएंगे। मनुष्य 'महतीनही-या', बन वालाा 'दाने मनुष्य 'के वित्यत्या के दर्शन हो करेंगे। हम डी सीनिव रहें, पर साथ में हुकरें मी सीनिव रहें। इसी विराट मानना को बन-जन के सान-कर्म में खालले का बन्यत कर्षोदय कर रहा है। कर्मीय सकता हसी सकता हो में है कि मानव, मानव पर विश्वास करता सी से।

विचार मीर विकार दोनों की जराति मानव मन है। विकार से फान मोर विचार से जरान होग्रहे। इसमें के प्रति विदेश में मानवा राजना मानव पन का विकार है, कहा सबसे प्रति हिट दृष्टि राजना एक मुखर विचार है। वहाँदर विकार को विचार में बरनने की एक कात है। जननीवन में दिव्य विचार का प्रवार करना भी कार्वेदर का एक जपना जरात विचार है। है समान के उत्यान में किए, व्यक्ति के स्वकृत में किये ने कार विचार विचार की स्वतार कर है। होगीर विचार नहीं हो जाता, मिक बहु बारों बहुकर कहता है। विचार को बाचार में माने दों बच्चा विचार विचार में मोर में कींग्र मानवार में किया मानवार की मानवार की स्वतार की एक मान यही विक्या है कि बहु बारखों को केवल बारखें मानवार ही बैठ नहीं जाती, अधिक हो बोरवार में जाउनों को पहती है बारती है।

पाम की मार्गात, कुल्ला मार्ग में गोन, महत्तीर की व्यक्ति एवं बनेकांट, यून का बंधम बीर पांची का करनावर-ने हार्ग मार्गा है। शिलक कर में मार्ग्य है। एयदा में बन्धीनत में भी करते हैं, जार सकते हैं। पाम की मार्ग्यत केला पाम के बाप हो नहीं मंदी, बाद भी बहु मार्ग्यीत करी के जीवन की मार्ग्य की हो। महत्त्व कि मार्ग्य की का का निव्हा और करेकर मार्ग्य के स्वक्त के स्वक्त मार्ग्य के स्वक्त मार्ग्य

अगम संस्कृति जिल बहिना और अनेकान्त की बसाच भावना का युग-मुम से प्रचार एवं प्रसार करती का रही है, सर्वोदय में भी वहीं तरन संगिद्धित है। विचार में अनेकान्त , व्यवहार में बहिना और समाय में वर्गरिष्ठ —वृत सब के सुन्यर योग का

शिवमस्तु सर्वजनतः परिहत-निरता सक्तु भूतनणाः ।
 दोषाः प्रमान्त नाषां:सर्वत्र ससीः भवत कोक:॥

ठीक ही है। परन्तु साधन बृद्धि पर भी पूरा प्यान देना चाहिए (Take care of the means and the end will takecare of itself.") साधन बढ़ होगा तो साध्य अपने आप खढ़ होगा ही।

करेवान का बर्ग है—दिवार व्यक्तिमाता। एसमा है कीय बर्ग कर वीहिम्मूत का मान वामून नहीं होता, वर तक कार्य कर्ग में मीवार का उच्च क्षी कर पर ही करेवा। ता शामिक्य बीवर में विशेष का साव कर दिवार कुछ है दिवार में के अपना कार्य कर प्रकार है। विशेष में कार्य बीवर ही ही अवेशन है। वानमातात्व भीवर ही स्थापना के किए मीवार विशेष का प्रतिकृत है। विशेष में कार्य बीवर ही ही अवेशन है। वानमातात्व क्षीय कार्य कार्य कर कार्य कार्य कार्य कर कार्य कार्य कर कार कार्य कर क

"सत्य कही पर भी हो, उसे बादर से बहुन कर जो । यदि वह कपिछ के पास हो, वब भी सुन्दर है और यदि वह बुद्ध के पास है, तब भी ठीक है । जिसका बचन युक्ति-युक्त हो, युक्ति संगत हो, उसे प्रहण करना ही बाहिए।"

सर्वोद्य का मी भाव हमें इसी भावना पर पहुँचा देता है। सर्वोदय में बसँ, दर्शन, विज्ञान, नीति, सस्कृति और आचार सब का समन्वय मिल जाता है।

बहिंद्या और स्वेजन्य क्या सर्वाच्छ तो सम्बेच पुनक पुनक्त विद्यान ही है। व्यविध्य ने विभागों का समझ नहीं, सही हो स्वत्री विभागों का समार है। सोवी का स्वीच्छ, तमी का करना नहीं, कर्म कम्म माजीव शरूवर्त्य, माजीत निकार विकार और माजीव विश्वादिक का बाद चंड़ीतह है। समय बीर एक में बुद्ध, स्वीच और संत्रीत का वैकार करना है। वृक्तमार हा विद्यार-पद्धात्रिक मूच क्षेत्र हैं, भी अधिनव होटर भी सक्ते बार में यूक्त हो, विश्वाद है। माजीव तवर स्वतृत्व का सह सुवादे करें, के नो करने साम में कुमद, एक क्षों सुवाद है।

१-पक्षपातो न मे बीरे न होवः कविकादिवृ। युक्तिमद् बचनं यस्य तस्य कार्यः परिसहः॥

## श्रध्यात्म तत्त्व की प्राचीनतम वैदिक परम्परा

(डॉ॰ वासदेव शरण अगवाल, काशो विश्वविद्यालय, वाराणसी)

### वेदविद्या सृष्टिविद्या है:—

के देखा मुंधियां का दूसरा नाम है। मुध्य में एक्समी प्रक्रिय की व्याप्ता देश की नारा शिवालों के दाने व जनका होती है। इन विवालों का कारियेज सिवारा है। बीव मुध्य बनता है, बीव है। देखावा मां अहात है। चित्र होर पर, इन रोगों होने में ने बर्वायेज जिलाओं बाद जिलाक व्यक्ति होने हर रोगों में एक्समी का स्वाप्त का वारापत नहीं है। 'कोरोपीयांन मुख्यों महीया' देशों की एक्सा का उर्का करने वाले क्रायों में नी बहुत का का सरापत नहीं है। 'कोरोपीयांन मुख्यों महीयां देशों की एक्सा का उर्का करने वाले क्रायोंने में नी बहुत क्षेत्र कर का क्षायों के स्वाप्त के मानियां के स्वाप्त है। कि इन रोगों में मुण्यों के निह्म होता है। है हिन्तु करने वह क्षायों का स्वाप्त हों की स्वाप्त के स्वाप्त के मानियां के स्वाप्त के स्वाप्त हों के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के

### वेद के विषय में दो दृष्टिकोण:-

वेदों के नियम में पूर्व और पश्चिम के दो पृथक् दृष्टिकोण स्पष्ट सामने वाते हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तियक की आरम्भिक बेतना की अटपटी उक्तियाँ हैं । उनमें न परस्पर संपति है और न कुछ सलझे हए अयों की स्थापता है । वेद धार्मिक विश्वासों के विजिंदत रोये हैं, जिनका वहत-सा जंब विद्यान्य नहीं है । मानव जाति के सीसतर बच्चे जिस आश्चर्य से विदव को देखते हैं, उसी की छाया मन्त्रों में है । उनमें किसी समस्वित वा सप्रतिष्ठित दार्शनिक विचार की कल्पना नहीं की जा सकती । इसी सुत्र को पकड़ कर पिछले सी वर्पों में वेदों के बनेक आप्य और व्याख्यान्यन्य पश्चिमी बिडानों द्वारा लिले गए हैं । अपने देश में भी नये मार्ग से चलने वाले वैदिक विद्वान इन्हीं अयों में सिच लेते हैं और उनका हरिटकोण भी यही है । उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथों में पाई बाने बाली बेद-स्वास्या विषकांस में अनास्या की वस्त है । किन्त भारतीय परस्परागत दिन्दि बेद को ऋषियों का परिपूर्ण ज्ञान मानती है । वो कोई दिव्य समिट ज्ञान है वह उसी की शब्दमयी अभिक्यक्ति है। इस आस्या से वैदिक अर्थों के प्रति नई खढ़ा का जन्म होता है। इन दो दृष्टिकोणों के तार्किक विवाद में जाना इन्द्र नहीं । हमारा समय वहाँ है, नहीं वैदिक सन्दों की विधक से-अधिक स्पष्ट ब्याख्या प्राप्त हो सके । जहाँ मंत्रों के क्यों की पारस्परिक संगति लग सके, एवं जहाँ मंत्रों की परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सन्दि के वास्तविक बैजानिक रहस्य की एक मुत्रता या संगति प्राप्त की जा सके। पश्चिम में जो वेदायें का प्रयत्न हुआ, उस पर इंग्टि डावते हए श्री हैं बें होमस ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुलक्षी नहीं है तथा आये बढ़ने का मार्ग अवश्द्ध-सा दिलाई पहता है। हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि से ही वेदायें की समस्या का समाधान संगव है । सर्वप्रथम यह जास्या होनी पाहिए कि जिन उपनिषद और ब्राह्मण ग्रन्वों की अरवधिक महिमा कही जाती है, इन सब का स्रोत थेद हैं। काळान्तर के इस साहित्य में जो अमत दुरम है, उसका निर्झर वेद रूपी भी में ही निहित है जिस भी को अमृत बाक् तत्व भी कहते हैं। यह अमृत बाक् विस्त का विराद मन या समिष्ट ज्ञान है। वह एक समुद्र है, विसके एक एक विन्द्र से मानदी मस्तिष्क सोचते और विचारते हैं। व्यक्ति के मन में जितना बाज तक बाबुका है और जो कुछ मिनव्य में प्रतिमापित होगा उस सबका स्रोत उसी विस्तात्मक ज्ञान में है. जिसे वेद कहा जाता है ! उसे ही अव्यक्त सरोवर, बाह्यसर, वाक् समूद्र या वरीस्वेय ज्ञान कहते हैं । उस वाक् के दो रूप हैं एक परा और दूसरी अपरा । अपरा स्यूच शब्दमयी वाक् है जो वृद्धि का स्पर्श करती है । किन्तु परा वाक् मूच असर तत्व है जो हृदय का संस्पर्ध करती है या हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से जीवन का निर्माण करती है। इसे सहस्रासरा

वाक् भी कहते हैं । इसी क्सर बाक् से वायती बादि सप्त क्रन्यों का वितान या विकास होता है—'असरेण भिते सप्त वाणी: । फ॰ १।१६४।२४ ॥

#### देव तत्त्वः---

बहु मूठ देवतान घंत्रमा भी बहुत नाता है। मादि के क्या कर बहु एक मन्या पहेंगी ही है। उनकी धरित का स्था स्वस्त है। एकती मोनांवा जाने फार हो को बाती है, निष्यु क्यों में उनकी हमता बंगन वहीं मा वक्त हमारिक से हिस्स है निवार करते हिन वह पड़ कुत विशेष की प्रवार्त्ता कहा बचता है। प्रवार्त्ता के दो कर है-एक भनित्ता, हमता निरुत्ता एक ममूठें, हुवता मूठें। एक परोब, हुवता प्रत्यक्ष: एक क्यों, हुवता बच्च, एक व्यु, हुवता पुरुते। यो दोता है, वहे ही हरें बहेंने भी कहते हैं। तो दिवार निवार कर है वह की देशी विश्वास्त्रक कर है वह दर करेंन् है। प्रवार्त्ता का एक व्य भूजासमानों और हुवता महिताओं वह वहाता विवारणों कहा जाता है—

प्रजापविश्वरित गर्मे अन्तरजायमानी बहुषा विजायते ।

तस्य योगि परिपश्यन्ति वीरास्तरिनन्, इ तस्यूर्भुवनानि विश्वा ॥

यो जयारनाम या विश्वातीय कर है को गाँ, तीरि, म्या प्रवासीं, युवा पर्यंत के काम निश्वाती व्यक्तियाँ में स्वित्त प्रवाद है। यर प्रवाद के प्रवाद के विश्वातीय कर है। यर प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद है। यर प्रवाद के प्रवाद है। यर प्रवाद के प्रवाद है। यह प्रवाद के प्रवाद है। यह प्रवाद के प्याप के प्रवाद के प्रवाद

वैदिक जिल-यह सुष्टि किसी महान् कवि की विकथण कविया है। क्रेरों में इसे सपायन्तुमय यस कहा है। एक मन, एक प्राण और

पत हुए एक राज्य निर्माण के को है दूसने वाला इस कर को दूस रहा है। विश्वानों को बीविक परिचारा में यह भी कहते हैं। पत्ति मूर्त में बाता तन्तुओं ने को है दूसने वाला इस कर मा वाह है। बतार पंत्र मुझे के हिएर पास वह हर कर उसीक पत्ति हैं में बाता का है। यह समस्त होंबर चंत्र मुझे की रचना है। जो प्रधान वा महर्कि है कहा कुम कुमें के द्वाराज्य से उन्होंने महा किया पता है। यह समस्त होंबर चंत्र मुझे कर रचना के यह कहते हैं। वाहस्त्र प्रधान महोगा रहा पता माना मनेवार स के हम में परिचार होती है। इस पत्र मुझान रचना के यह कहते हैं। वाहस्त्र प्रधान मनेवार पत्र कारा-प्रधानपत्ति हों मह परिचारा सम्त्री मुनिरवार है। इसम्ब कर्ष वह है कि विवस्ती नी विश्वस्थान पुर्वे हैं। कुम कुम में प्रधा या मनस्तव्य प्राचकल और पंत्रमुख एक्सी कात है। चतु मान, मान, मान, का एक कि कमक साथ, एवं और तम महा जाता है। यह कि किस्त रहना एक्सा माना है। यह कि किस होने के देता है। यह तो कि किस होने के देता है। यह तो किस होने के देता माना है। यह कि किस होने के प्रमुख है। इसी होने किस होने के प्रमुख है। इसी होने किस होने के प्रमुख है। इसी होने होने के प्रमुख है। इसी उन दिनार हुइ की स्वन्ध है। इसी हों है। इसी हों है। वहीं है। किस हों है। इसी हों हों है। इसी हों है। इसी हों है। इसी हों हों है। इसी हों हों है। इसी हों है। इसी हों है। इस

अस्निविद्याः—

सेरिय मंदिर विधा की दृष्टि हे प्रस्तावि विधा का सहुव अधिक सहत्य है। अधिनिया और संग्राटर विधा को से से क्षा कर विधा की में से क्षा कर विधा के से कि कि विधानिया का प्रांत्रक कर विधा है से कि विधानिया कर का नाम कर विधा है सेरिक कर तथा है के हैं कि दृष्टि के सामित्रक कर का नाम कर विधा है सेरिक कर तथा कि है के हैं है। उन्हों ने प्रसादक पर विधानिय कर के तथा के ही कर है। जा है में कि तमित्रक कर कर के तथा के तथा है के हैं कर है। जा है में कि तमित्रक कर विधानिय के तथा कि दर है, अब देवर की कि तमित्रक कर के तथा कि कर है के तथा कि दर है, अब देवर की सेरिक की तथा है के तथा कि दर है, अब देवर की सेरिक की तथा है के तथा कि तथा है के तथा है के तथा कि तथा है के तथा है तथा है के तथा है त

प्राणो वै समंचनप्रसारणं। (शतपय, ८।१।४।१०)।

रिकुड़ना बीर फैलना मही स्पन्दन का का है। वन से ऋष बीर ऋष से धन बिन्दु की बोर जाना बीर जाना मही तिबुद्धन मा असित का ऋष है। वही सैक्सिन सामा में "एटि च मेडिन "कहते हैं। प्राथक्की कोई क्योंकि मा रोक्ता मानद-केन्द्र से मुक्त होती है जीर प्राण एनं काना के कर में स्पन्धित होती हुई जायुर्धनेज छोरेका रखी है—

अन्तरचरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यस्थन्महिषो दिवं ॥ (ऋ॰ १०।१८९।२) ।

यही जीवन का कर है। इस मन्य का देखता बातमा वा सूचे है। वें दिल परिशामा में विराद बातमताय का समीतम प्रतीक सूमी ही माना रामा दि-मूचे बातमा करातमुखरवा। बेचावणी कराविष्य के बनुसार ब्रह्मा के दो कर है—मूर्त और अमूते मीन मूर्त है यह सवारत है, जो बमून है वह तथा है, वहीं ब्रह्मा है, वहीं न्योति है। वो न्योति है वहीं माधित है। वो नाशित्व है नहीं बातमा है (कि ६१३)।

वैद्यानर अग्नि:—

बिस्त में सिक्ती पति है जब स्मन्त का कम है। यही प्राम है पंचलत या मूठों में है बमा हुआ। यदीर काट पंचर को पोइकर बनता हुए निर्वोद्द करके के समार है (बडाटेशपोवेतगिर्द परि पै = १११)। यह प्राम ही है जो प्रत्येक दुवर में बेक्टास्तक केंद्र बनायों के कम में चने वीमित्र एकता है। प्राम के बाप ही बना कहुन्त है—यौन प्रामः वा प्रज्ञा, या बा प्रज्ञा नु प्रामः। वह होजाविसम् वर्षिर सकट कहिन्तमालः (क्षेणीवकी शारे)।

स्तर से कार्य देशवर में यहीं कहा- सामी-दीन आतापा वर्णोंन में ऐसा मान हूँ की जाता मा नतावार के दास मार्मियों के कर्म मार्मियुं होता है। मार्क्य-कार्य-मार्च दार्गों के विमाणना मार्च्यन क्षान्य के क्षान्य के हिम्म का वार्षीण करक होती है को ही फैस्तर कहा है—जार का पुत्तर : डीक्टिकेंस्मार (कि. १६१)। कर वाल- मार्च्य (प्रास्क्र-काइक्-केटर)) इस तीमों के दिलाने है हो मान मा तीक्य में करियानीय होती है। यह क्षित्र में क्षान्य के तीक्य के है। एक इस्तर के विकास के प्राप्त कर क्षान्य के स्वार्थ के क्षान्य के स्वार्थ के स्वर

शन्दतस्य :---

बर्म-विज्ञान की दृष्टि से बहु समस्त प्रक्रिया अपनत स्मष्ट है। वैज्ञानिक की बाबा में कोम के मीतर प्रवृत्त उसका केन्द्र (सृक्तिस्व) अपना स्मदनात्मक कार्य जारम्म कर देता है। ऋषि के खब्दों में बहु कोम हिरण्यगर्य बहुलाता है। एनंप्रपन इसी हिरप्यास्त्रक वर्ग या विषयु का क्या होता है—हिरप्यसमें उपस्वेदायों मुक्स्स जातः मीरिक बामीव्। हिर्प गर्ने ही वर्षिण का पुत्र है किये क्याबेट में चिन कियु (२०११) और दुस्तार (२० १०११३५१) वहा स्वावेट बीवन के क्या में दुस्तार होने वामी कह बीवन कारवाण पुरस्त्रकारी वर्षित्र है। इसीकिय हो समुद्रा पूर्ण में स्वाय कार्य है। (व्याचेद ६११९५१)) मुक्क-नक्सति, कोट-मार्ग, मुद्र-मार्गी एमं जन्म बादि को कियती जीतियाँ हैं उनमें दुस्तार कार्य है। है—तथे बात मानवित्र वापान्य १ अपने कोई में बीवन को गूर्वकार को बात बातों हुए पह को-मो क्यों में कारण होता हुएता है। मही हुम्ब मानवित्र वापान्य १ अपने की कार्य की स्वावेद की स्वायों की हिस्स पुत्र हुम्म के मानवित्र हैं की हुम्मी की सुचिट के बाति के एक्सी हुमेंगे बीट बबंद वचा क्या रही है। इसके नवीन रूप की बाता वापान मीर दूस कार्यों प्रतिक्र

बाम पलित होता :---

वो बान या नवीन या जुन्दर है, वह प्रशिक्षण पतिव की बोर वह पहा है और बारतिपत्तक है किये पीवत है ही बीवत तत को के दहा है। बान बीर पिकत से रोगों एक ही एक होत्र तत के दो का है। वो बान या रूपा है, वह पतिव को तारानेक्र में केकर नवीन सुनन करणा है और वो पीवत है यह बान को बाइफ करके में पीवत बाद बहुन करनों में यह बात से पीता की प्रशिक्ष है का प्रश्न कर करनों में यह की बीवत का स्तरूप है। उपलेक प्रकानों में यह प्रश्निवस हो पहा है। विकासी मी एक पृथ्वित है वह कर का बादि कारण हिस्प्यपत्त या बीच का दुश वह बातत केन्न है तिहे प्राण्य या बीवन कहा बाता है। अस्य बायस्य पीत्रकार होट्स, दस नवन दें होता क्षित में विश्व तथ्य का प्रतिपादन किय

अधित के होमकर्म का स्वरूप :---

यहाँ होता' बब्द ध्वान केने सोध्य है ? होना का बचें है देव या व्यक्ति का वास्पाहन करने नामा । इस आयहां के हारा व्याहर ते मुख्यत्व को केकर वामने ने व्यक्ता हकन करने पत्ता जारी हरू करके करे वास्पाल में मीर्पाहण करने माता को प्रक्रित का कर है नहीं होता है। अपने मित्र कोने (व्यक्तिपाटन केम) में वो स्पन्यन होता है, वह हती होकर के की पूर्व के लिये हैं। यह यह रवे मुख्ये वा पंजवरों को केन्द्र में वीक्ष्यर उक्का सम्ययंग करवाई हा इसमें दो प्रकार हिसाई पहती हैं एक कर-कवाद की प्रतिक्षा है और हमरी सम्यन्त में प्रक्रिया। बब-कवाद का सार्थ्य वह है के केन्द्र में देश हमा क्यों कि वो कवाद है बहार है कर लिये कहा सांचेग नाहता है। हमें कवार वांगि की पृत्र वा सक्ताया कही है। यदि वांगि को दोगा न मिले, दो यह की बमारिक है। याद बीर कीच के क्यावर्ष का प्रदे कर जन्म

भी सीलक विद्यान के सन्तार जीवन के तीन विशेष स्वाप है। यहाँ भी बीलन पहात है, यहाँ पर वीलों की क्या गई साती है। जमने पहात समन्तार का नियन है, विसे बैतालिक एसीलिक्टन और एसीलिक्टन की भी भीचना बहते हैं है (स्वीमत) पीतास्वरूपीओं के साम में का में किए सिला है, विसे बेतालिक एसीलिक्टन की एसीलिक्टन की लिए सेतालिक मान में केलिक्टन, तैन दिवंदित मा सीन बहते हैं। विश्व देतालें के बाद मुख्ये की साम स्वाप्त है। विश्व देतालें के साम की का में किए सेताली है। किए सील है। विश्व देतालें के साम की साम की साम की साम की सील है। विश्व देतालें के साम की सील की सील की सील की सील है। विश्व देता है में कहा की सीलारी बातीओं में पूर्ण में कहा की सीलारी बातीओं की मान की सीलारी बातीओं में पूर्ण में कहा की सीलारी बातीओं की साम प्राथ हों है। किए यहां बेताला की भावताला की सीलारी बातीओं की मान की सीलारी की साम की ही है हम साम की है। इसता सीलारी की सीलारी सीलारी सीलारी सीलारी सीलारी सीलारी

केवन प्रतीकमात्र है, यह माति शिव्र है, बहु केवन कर वा बावरून वा पात्र है। उन पात्र में यीभ द्वारा होम की जो मात मर नती है वह स्वारामक संस्थार प्रतासिब्द है। उसी की हुम मुख्योधिक या समूज दूस कम में प्रस्ता मात्र करते हैं। इस प्रकार दिवस की प्रतान के किने बनावें ने बनने बानको संस्थार वा स्वार को राजों में मध्य किया है—संस्थारों यह: प्रवापतिः (बताय शशराशेर)। संवक्षार बीर यह, जान बीर वीनत, में दी खीर के महान् रहस है। सानेन प्रकार से इसका प्रपत्न नेदों जोर बाह्या संसों में पाया जाता है। इस विवासों का परिचन नेवारों की कुनो है।

ऋग्वेद में प्रश्न किया है-कासीत् प्रमा प्रतिमा कि निदानं (१०।१२०।३)।

बर्गीत् एव निस्त की प्रत्मा में प्रवासी के बाद प्रमा या नाव या बीच क्या थी बीद प्रतिमा या नमूना नया या ? हस्का उत्तर रहा है कि प्रमा या नामा निस्तित्व करने के किए प्रवासीय में बंधनतर का निर्माण किया और एकती प्रतिमा या नमूने के विश्व क्यों जमती हुंबाई अनकर रहाई देव का कियानिकार । यह किस्तवरणी को के मून में केर्द्रमण कीन्ता यह पोशा गया ? इस प्रस्त का उत्तर रही है कि प्रवासीत में क्यों करनी ही बाहुर्ति इस को में दी, प्रवासीत क्यों ही का बाहे कर सु को । जो प्रवासीत का राष्ट्र है बीद पुक्त का कहा है। इस्तित्य पुक्त को प्रवासीत का निस्तव या निकटतम प्राणी कहा वया है। पुक्त में अपनीतिस्थन (अपनर परिशाम)।

यत्त-निद्याः :---

वेदिविद्या की दिष्ट से यज्ञविद्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । यज्ञ का जो स्वरूप ऋग्वेद में उपलब्ध होता है. सह विकर-रचना और पहल की अध्यास्त्र रचना इन दोनों को समझने के लिए आबस्यक है। ऋग्वेद के पतले ही संब में अधित हो यज्ञ का देवता, परोहित ऋ त्विज, होता और रत्नों का जावान करने वाला कहा गया है। ये पाँचों विशेषण सार्यक है और अग्नि या प्राण की मलमत विशेषताओं का परिचय देते हैं। बन्नि प्ररोहित है। इसका ताल्य यह है कि समस्त वेतों में अपन प्रत्यक्ष प्राप्त है। जम्नि के द्वारा ही जन्य देव या चक्तियाँ पकड़ में आबी हैं। मानव चारीर में जठरानिन के क्या में अपन हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है। तीन या पाँच दिन निराहार उपवास करते से स्परित की मज़ती शक्ति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह जिन्न बन्न का परिपाक करती है जौर शरीर के जिन्ने संग-प्रत्यंग हैं, सबका निर्माण करती है। यह अग्नि कोई ज्वाका या रूपट नहीं, वो हमारे भीतर दहक रही हो। यह निताल वाधित है। आमाश्रम के भीतर जो अनेक रसात्मक क्षार वा अन्छ हैं, वे ही इस अन्ति के रूप हैं, जो खाए हए अनेक प्रकार के क्याकों को प्याकर जनसे रस-रस्त-मांस-मेद-अस्य-मञ्ज-सक इन सन्त घातुमों की चिति करते हैं। यही असिन का पाधिस कम है। ऐसरेस के अनुसार प्रियी प्ररोगाता है और अन्ति प्ररोहित है। विस्व की मुक्तमत शक्ति या स्राप्ति को प्रकट होने के लिए भौतिक वा पार्थिव शरीर चाहिए । वह वन्ति स्वयं पार्थिव घरातल पर प्रकट होकर भौतिक देह का विक्रांच करता है। यह देह नियमनों से वाँचा हुआ एक संस्थान है जिसका प्रत्येक कार्य विश्व विज्ञान के अनुसार व्यवस्थित र्है। इसमें सनेश देवों का निवास है, किन्तु उन सब में प्रधान देव अप्ति है। जिस प्रकार इन्यन के पहाड़ को सक्ति रूप में प्रतितित करने के लिये एक चिनगारी की आवस्थकता होती है, ऐसे ही प्रत्येक यह की वेदि में अपन के आधान की आवश्यकता है। यह अग्नि की ही खनित है कि नित्यप्रति वाहर से अलक्ट्र या डेर लेकर उसे शक्ति और भतों के रूप में परिवर्तित करके सरीर का सम्बर्धन करता रहता है। जो प्रश्रिया मानवी देह में है, वहीं छोटे-छोटे से तृष और महम कीट-पारंग आदि के सरीर में भी है। यह विचित्र रचना है, जिसका जारंग एक हिरण्यनमें या एक गमित अग से होता है। अविचीन गर्भविक्षान (एम्ब्रयोलानी) खास्त्र में बारीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का निस्तृत वर्णन पाया जाता है। नैटिक श्रीक-विज्ञान और देवता-विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त विनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा श्री डा॰ वसन्त रेसे ने अपने यन्य 'वैदिक गार्स ऐन फियर्स नाफ वायकानी' में प्रतिपादित किया है ।

स्वयतिका--गुक्रशीम्त के एक वर्ष-केश वे बारंत करके इतने बाटिक वर्षीर का निर्माण, मही वर्षिण को वस्तरिका है सितका स्वयत्त्र बाह्यण में निस्तार के प्रतिकारक हुना है बारे विकास मुख्य समूची के कमाना ११ से कमाना १८०० के मंत्रों में समा है। इस सब को पंचीचित्रक कहते हैं। पंचमुखालक पाँच रालों से जो चित्र होती है, जो से वर्धार की राजा संस्त होती है। इंदे निरस्ताण कहा जाता है। इस्पेट में बिन्हे चिन्न कहा तथा है, वह जीन पतन द्वारा पित होने हे कारण मार्च है। प्रतिकाप इसका सम्बन्ध पितिनियंत जायक बनुत सीमा हे होता पहाता है। विषय में वो कार्याच्याम, बीला और नेतना है, उसके मात्र पर कीए, बुद्दुद्व वा कतन का वान्त्य माता के दवास-अस्ताय द्वारा वसा पहता है और यही हे वह सपने किसे अमृत का शीवण प्राप्त करवा है। चरि बमृत आप का पीमण क्षेत्र प्राप्त म हो, दो भौतिक चरतक पर सीस्त क्षत्र मीमा सम्यन कर जाम।

है ते स्वप्ते के पे से इस पीम कीय की एक बीरता हुना पात कहा है। इसके किये वाणि पात्र के साथ में बसह करन सामा है (चन् ॰ १८१६)। को ही नारप्यांचीय तुम्म में बमीस वर्ष कहा गार्थ है (च. ११६५१६)। हो ही सुम्हित्ते पात्र कही है। विश्व को भी मार्थामित्र है उकती कम्बार में सह मोद्यादी है। यह पात्र में मीन पात्र हात्र होंगे कीय मार्किय करने राम्पतास्थ भीच के वा वोच को बीरता है। वह पात्र वार्त्यास्थ एक पटक कीय के रूप में हो मार्किय कोरों हा वास्त्रात्व करते हैं, क्या कम्बार वा मार्किय हो है। वह पात्र हो भी साथ कीयोज्य से स्वय्य कहा है कि प्राप्त और पात्र या उपोध् और क्यांचीय के पारस्तिक वर्षण है को कम्बता व्यस्त होती है, वहीं पुरुष है और सही संस्तार वर्षण कि

> वयोपांत्र्रस्तार्थाममभिवत्यस्त्र्यांम उपांश्रृं च । एतयोरस्तरा देवीय्यां प्रासुवत् । यदौष्यां स पुरुषः । अय यः पुरुषः सो अभिनवस्वानरः (मै० २१६)।

वैक्ति परिभाषा में विश्व की विराह् वामि को जबनीय बीर घरीर की वामि को वर्क कहा जाता है। करें संदर्भ करीर की प्रामानित तीन क्लार की होती है। करायूच वही विषाद करूं कहा बाता है (चबु- ८१६६)। जामि एक क्योरि है, उसमें तीन क्योरियों का विमिन्नित रूप

प्रवासित: प्रवास संरक्षणिय क्योतीय स्वतं र बोस्यों (चन् ० ८१६)। स्विम्नामुन्सिस्य, सम्या वास्त्रापन्म, स्वदा सर-प्रवार-प्रमाद, अपना वर्षांचीन विसान के स्वतं में बेटर-काइस्नाहंद रे हो तीन क्योतियाँ है, जिनके विना कीर मी प्राचारनक स्पन्त या बात संवत्त मही है। स्टू ही प्राच्य-कार-व्याल नामक शीन सांपनी कहा बाता है वो स्व की ठीन वैश्विमों में माहेच्या, पिक्यानिन बीर साहस्त्रीय के क्या में प्रकालिक एक्ती है।

सविता :---

 

#### समित्रकृति का प्रथमजः—

वैशिष्ट-माहिश्य में सोमानिष्या का कार्यार्थिय विश्वतार है। एक वाक्य में कहता चाहुँ, वो सोमानिया है। वेदाविधा है। सीमान ही स्वातारिय में सोमान हो सह का कर है। वृह क्या सरकत सीम के विका माहि होता। तक से हुए में एक कब्य कुत है राज्य कि सामानिय हो सामानिय हो। तक से हुए में एक कब्य के स्वातार के सामानिय कार के सामानिय कर है। यह का बीच का सामानिय कार के सामानिय कर है। तमानिय का स्वातार के सामानिय कार कि सामानिय कार के सामानिय कार कार के सामानिय कार कार कि सामानिय कार कार कि सामानिय कार के सामानिय कार कार के सामानिय कार कार के सामानिय कार कार कार के सामानिय कार कार के सामानिय कार कार के सामानिय कार कार कार के सामानिय का

## ब्रह्मरूप त्रयी विद्या:---

बहुतास्य वर्षस्य प्रमन्तन् (कारण्य 11) शांकि, नवार्षित मनावि ने बहुत का कार्यप्रमा मुकल किया। यह बहुत या वेद या मंत्री सिया ही गी, निवक्त हाय गुर्किन का निवक्त हुना। विश्व हैं नवी विचा का प्रतिक है। वार्षिन गुन्नागरिय दे रोत स्त्री दिया है कर है। इनमें व्यव्धे स्थान मार्गुक वार्षिनामें करने नाता है। वार्यप्रमे कार्क मनावि में पेद याना उन्नकी गरियं है। यह में व्यव्धे ने कहे हैं निवजें सिक्त-गर्वि का निवास पहला है। अलेक रुपता एक नक्त मनावि मार्थ एक नक्त है। नहीं नहीं के हैं, बही केना, ब्याद बौर गरियं का वीम्पनित संपान पहला है। इस संप्तान की सत्ता है। वहां

## जलों का पुत्र अस्ति :---

महत है परातक पर क्षांत्रमार बनिन का बन्म होता है। हातिक्य देशों में बनिन को बनांतरों बनींत् तक का पुर कहा नमा है। इसका राज्यों यह है कि स्थिति के परातक पर तरि का बन्म कृष्टि का मारण है। हो ही सामास्तमा में प्रसुत स्वर्मन पुरत के सेवाने को गर्न-सारण कहा नाता है। परोचीन मा कहा तीवा महत्त्व में है। यह सिन्द में मीनि है। कम प्रमाणित व्यर्थ मैंबामान करता है। बनिन का स्थन्य ही यह बीच है। विश्वेष स्थानकर्म का मार्रन होगा है। एक

**हितीय** 

में हैं के पाने की करणा कीनियर। उसमें बर्गिण बीर धोग थोगों का श्रीमानिवार कर है। किन्तु बहु वन तक बंड़रिया नहीं होता यह तक उसके केन्द्र में बोगा हुआ बार्गिण कुण नहीं है। बाता, बर्गमेंद्र उसमें बीड़-बागोर्ट का स्टब्स्ट अबन मही हेता। दर वाराप्तर है हैं। इसमेंदे कर्ड़िया होता है अपनीद कर के बन्द्र मेंद्र है। बो एक है, यह रिफ्यानंद वा सर्वाद है। बो इसमेंद्र है, उसे ही गरान, वह, बहुता बा गम कहते हैं। इसमान बहुत को हमा

रोवसी का अर्थ :---

ियह जार रोखी गा खाल पूर्वियों का लिय में बाता और लिया कींग्यां है, जही अपार रोखी में दिखती आहे-एंट्रिक है जून सम्भाद के नियम के क्योंने हैं। तिस केन में बात मान का होता है करने कानता दात या पूर्विया की कार्या कार करता है। वातन मून के आपनुत होनर रोजा है। इसकिये सीम की बीम के लियू आपनुकता ना मून की बाह्यम करने में सकत कहा है। जी कांग्रस या जब का कार्याचान है, जून कर के लियू एकत करता है। जो स्वत करता है बहु यह (ई (वररिजीयमान) वहं, जुक्ता मां शामित करते कर कहे नहीं कहा है (बीमनिवर्ष), कर (भोशांश)। जाता की कार्या कर दों यो के वितान नहीं यह कता। इशीविया बीम के दी किए कर में सुत्ता करोंगे। जीना को कर कारता है, मेरी किला नहीं यह कता। इशीविया बीम के दी किए कर में सुत्ता है के तुत्ता है। कींग कहीं मिन्दा हो यह पी या मुख्य कर्ता हो जाता है। किया की किया किया कर में सुत्ता है की की को कर कारता है, क्षित किया जीरिया कर न नाता है। कमनी करणीव्यों में इस किया की हम किल देखे हैं। क्या कर सोता की सहति है की बीमा बीज जीरिया कर न नाता है। कमनी करणीव्यों में इस किया की हम किल देखे हैं। क्या कर सोता की सहति है की बाया पुरिवर्षी के क्या में विकास है का इस विसम से मान्य है। इसी कारता हुने खाता का को का मां रोखी करते हैं।

तीन अग्नियाँ :---

एक वर्णमान्त्रियों पर और इसरी बुनोकन में हुने कर हैं। दोनों में अधिक स्वन्य है दोनों के भीन बीतरी कर्यांच्या में सामें है हिमाने माध्यम है दोनों के बात कर किया है। क्षांचिया वांचा करे ता बाति का बाता कर है। वहीं है। क्षांचिया वांचा कर है। वहीं है। क्षांचा कर है। वहीं है। क्षांचा कर है। वहीं है। कर का किया है। क्षांचा कर है। वहीं कर है। है किया है। इस क्षिय में बीतन्त्र में बीतन्त्र मीता है। इस क्षिय में बीतन्त्र मीता कर है। वहीं कर है। किया है। इस क्षिय में बीतन्त्र मीता है। इस क्ष्या में इस क्ष्य में इस क्ष्य में इस क्ष्या में इस क्ष्य में इस क्ष्या में इस क्ष्य में

और वह इन दोनों का उद्दार स्थान है। सूने ही बार बार को दोन क्यों न विकास करके इन दोनों कोकों में स्थित है। सब देव उसकी रिस्पों में समाहे पूर्व । ब्योग दोन मात्रों से उसी की उपासना करते हैं। यहाँ प्रत्येक प्रामी के उदर में कटार्गिक क्यों अंकात है। सात्रों में कुछा विकास्त वहीं का दोन स्थानों में सामाहन किया जाता है। उसे ही इस डोक में समित, मात्र कोक में बारू-इस, और दुकोक में सुने कहते हैं। यो होने देवारों हैं।

```
इन्लेश हि विश्वासायनेषु जोनेन्तु हिन्द्विति ।

देवानस्थाया कर्मार निरोधन त्येषु प्रतिस्तृ ॥

एक्ट्यूनेषु नोजेन्द्र व्यक्तिकृत विश्वा ।

प्रद्माने प्रीम्मर्का व्यक्ति ज्यामितिक्यां ॥

विश्वदेशित हो न्यामा कर्मर करने कन्त्रमा ।

विश्वदेशित हो नामा कर्मर करने कन्त्रमा ।

विश्वदेशित हो नामा प्रस्मा महिल्ला ॥

विश्वदित्य विश्वदेशित हो नामा प्रस्मा महिल्ला ॥

विश्वदित्य विश्वदेशित हो नामा प्रस्मा महिल्ला ॥

विश्वदेशित हो नामा होत्य स्था ॥

विश्वदेशित हो नामा होत्य स्था ॥

वृत्वी विश्वदेशित होत्यात् हिल्ला होत्य हेला ॥ (४० ८० ११६६, ६४, ६५, ६५)॥
```

क्षरित के तीन भाता —

जियान रिचा के बनुपार टीम क्षांनिक के पार्चेण देवी के प्रकार बहुत कराई (145.241) । पुरिपर्श के पांच रचनान्त्र कर्मा गानक और पहुंचेन की पूर्ण कर्मा क्षांत्र है। परचान को विश्व क्षांत्र में शानक रहता है। है क्षांत्र कर देवा के प्रकार कर के बात है। उस के प्रकार के प्रकार के बात के प्रकार कर के बात के प्रकार कर के बात के प्रकार कर के प्रकार के प्रकार कर के प्रकार कर के प्रकार कर कर के प्रकार कर कर के प्रकार कर कर के प्रकार कर कर कर के प्रकार कर कर के प्रकार कर कर के प्रकार कर कर के प्रकार कर कर कर कर के प्रकार कर कर कर कर के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार कर कर कर कर के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रवार के प्र

हाजाताहा बैटिक प्रतीक या निदान विद्या —

#### गौतन्त्रः ---

. उदाहरण के लिए जो मी है वह दूध का प्रतीक है। दूध देने वाले और भी कई पश्च हैं पर उनमें गौ ही सर्वश्रेंछ है। गी के शरीर में कोई ऐसी रसायनसाठा है जो जल को हुध में बदल देती है। किन्तु गी भी तब तक दूध नहीं देती अब तक वह वियाती नहीं । अतएव स्पष्ट हुवा कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन वा मातृत्व है। हुव और पानी में बया अन्तर है ? इस प्रक्त का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है पानी वह है जिसको मचने से त्रिकास में भी घी या स्नेह नहीं प्राप्त होता। किन्तु दूध ऐसा स्वेत इस है जिसके रीम-रीम में वृत के कल ब्याप्त हो गए हैं। यह वृत शाता के हृदय का स्नेह है जो वह बत्स के लिये प्रकट करती है। अतएव भी मातृत्व या प्रवनन का प्रतीक है। भी जब गर्मित होती है तभी वह वहसे की जन्म देती है और तभी उसमें दूव देने की समता उत्पन्न होती है। गौ या मातृ तत्व सीम है। गौ व्यम के सक या आन्त्रेय गुण से गर्भ घारण करती है। यह वस्नि ही गाँ के दूध में व्याप्त घृत है। पानी बीर थी का बन्तर यह है कि पानी से आग बुशती है और घी से प्रज्वलित होती है। अतएव बाह्मण बन्यों में कहा है कि पूत अग्नि का साक्षात् रूप है (एएडा अने: प्रियं धाम यदचतं, तै० १।१।९।६; एतद् वै प्रत्यक्ष वज्ञरूपं वद्युतं, कतपवं १२।८।२।१५) । जिस प्रकार वयम और वी से बरस का जन्म होता है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति के पारस्परिक संयोग से विश्व का जन्म होता है। इस विश्वस्पी वरस की माता अनन्त प्रकृति है, उसे बादिति कहते हैं । वह कामदुवा और विस्वाधायस् धेनू है, अर्थात् काम ही उसका वृद्ध है और विस्व ही उससे तृप्त होनेवाला वत्स है। इस प्रकार गौ का प्रतीक अनेक अवों की उद्भावना कराता है। वहाँ-वहां प्रजनन या मात्रत्व है वहीं-वहीं गी के रूप की अर्थगति है । पृथिबी गी है जो अनन्त वृक्ष वनस्पति को प्रतिवर्ध जन्म देती है। ऐसे ही विद्य के प्राणिमात्र की जितनी माताएँ हैं, सब गौ के रूप हैं। सूर्य की रश्मियाँ गीएँ हैं जो अपनी गति से समस्त संसार में विवरण करती हैं और जिस पृथ्वी से उनका सम्पर्क होता है उसे वे वर्मवारण की योग्यता प्रदान करती हैं। सर्व की उष्णता से ही पृथ्वी गर्मित होती है। इसी प्रकार और सूक्ष्म स्तर में प्रविष्ट होने से ज्ञात होता है कि वाकू भी गी है। वह मत रूपी वयस से गरित होती है। मन के विचार ही वाणी में वाते हैं और दोनों के सम्मिलन से प्राण या किया का वस्त होता है। वेद में अनेक प्रकार से भी के रूप का विस्तार है। ऋषियों को अयों की यह परोक्ष धैली मन:पूत थी। जाने-पहिचाने पदाचीं को लेकर वे उनके साथ सुच्टि विद्या के नयीं का सम्बन्ध जोड़ देते थे। इस विश्व को जब दक्ष या जन्दरय कहा जाता है तो उसका अभिप्राय यह है- कि जरवत्व के जन्म की कया से विश्व के जन्म और विकास की व्याख्या समझी जा सके । शक्ति का कोई महान् स्तम्म वृथिवी से बुलोक तक वृक्ष की भौति कव्यं और स्तव्य खड़ा है। इसे ही अस्पेट में वाग (धमला बागं मक्तः सुदानवः ८१२०।८) और जोपक या अयं भी कहा है ((११७३१६) । यह स्कम्भ स्था है ? इस प्रश्त है उत्तर में कहा जाता है कि यह ही वह औपस या बारणात्मक टेक है जिस पर सुष्टि का दूर-से-दूर और निकट से निकट मा प्रत्येक भाग अविचल रूप से ठहरा हुना है (ऋ॰ ८११४११५) । बदाप यह ब्रह्मचक्र सदा अमणसील देखा नाता है. किन्तु इसका धुरा कभी गर्म नहीं होता और जो भुवन इसमें पिरोवे हुए हैं वे तिसमात्र भी विषश्चित नहीं होते । इस पट का वितान अति सुन्दर है । अहोरान, दर्श-पौर्णमास, ऋतुएँ, बयन और संबत्सर इनके अंशों से यह चक्र निरन्तर आगे वड़ रहा है, मानों काल स्मी कोई अस्य अपनी दुर्घर्ष गति से इस बिराट् देवरय को बला रहा है। प्रतीकों की दृष्टि से श्वन्तेद विस्त्र के समस्त साहित्य में सर्वोपिर स्थान रखता है। इस समय संसार में वामिक प्रतीकों की व्याख्या के प्रति एक नई अभिकीप देखी जाती है। परिषमी विद्वानों का विचार है कि धार्मिक प्रतीकों के अर्थी पर विचार करने से ही आये का मार्थ प्रशस्त ही सकेगा । इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सहायता मनोविज्ञान खास्त्र से प्राप्त हो रही है और अविषय में प्राप्त होते की संभावना है। प्रतीकों के अयों की दृष्टि से ऋष्वेद के प्रति विश्व के विद्वानों का सक्किय ध्यान आकृष्ट हो रहा है।

कामस्तदग्रे सम्पत्तवाधि मनसो रेतः प्रयमं यदासीत् (नासदीयसूक्त) ।

वेदिक सृष्टि विद्या और वर्षाचीन मनोविज्ञान आस्त्र की स्वापनाओं में बद्दमूत शावृत्य दिखाई पहता है। जाग्रत स्वप् और सुद्धीत्व वसस्याएँ मन के ही स्प हैं। मन का ही प्रकट स्प विश्व और मानव हैं। वस्तों बरतों संस्कारों को सुरक्षित एकों नाका कोड कर या मुब्रि हो है। मन प्रवास मोर मुक्ति निवास है। दोनों एक प्रवा तक के कर है। प्रमान नाकरमा है समान डीम्प सा फटनेवाला है। मिक्सा मूर्स के कमान ब्रांचियाओं के के मुख्य एका है। नेपान सा जावार कर प्रवा का मार्कि क्या मार्च है। मन की महादी बाता जो बनदेवन कहा में हैं। मार्की के बार के मोर कम्मान होने मार्के के सा कम्मान होने मार्के के सा कम्मान होने कर मार्के के सा कम्मान होने कर मार्के के सा कम्मान होने मार्के के सा कम्मान होने कि सा कि क्या का साम कर के सा कमान होने कि सा कि सा कि क्या का मार्क के सा कमान की सा क्या की क्या कि क्या का मार्क के सा क्या की कि क्या का मार्क के सा क्या की की क्या का की क्या की क्या की क्या की क्या की क्या की क्या का की क्या का की क्या की क्या की क्या की क्या की क्या का की क्या की क्या की का क्या की क्या का की क्या की क्या का की क्या का की क्या की क्या की क्या क

एतमेके वदनवस्तिं मनुसन्ते प्रजापशिस् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बहुर खास्त्रतम् ॥ (मनु०१२ । १२३) ।

सनि, प्राम, रज्ञ, वास्त्व बढ़ा जोर चनु—ये एक ही अवनार्य या प्रवन्तात्वक तथ के कर है। यह एक पात्र है, जो हिन्स की कर हुआ है। अपनार्यक यह करोर रहे बाद की सारा सहीं यहाँ है, पर सह पुष्ट का रिक्त सहीं है। पर कि अमेरीक में मीन किया तथा है। प्रोग देन कर के स्मारी के पात्र का स्मार पात्र की स्मार की है। पर कि अमेरीक मीन की का प्रामा पात्र की स्मार की है। पर क्षत्र की समित की प्राप्त की सारा है। पर सम्प्र की स्मार की स्मार की प्राप्त की स्मार की है। वह सम्प्र की प्राप्त की सारा रहना है। पर सम्प्र की स्मार की सारा हमा है। पर सम्प्र की स्मार की सारा की स्मार की स्मार की सारा है। की सारा की सारा की सारा की सारा है। सारा की सारा की सारा की सारा की सारा है। की सारा की सारा है। सारा की सारा की सारा की सारा है। की सारा है। सारा है। सारा की सारा है। स

शिव संकल्प :---

पुर्ण कलवा :---

वेरिक शाहिल में सपीर की दो कलगारे हैं। एक के बहुआर जू होने ये गए हुआ होन कका है और सुनरे के महारार स्नीत है मरी क्या सा अंगीठी है। अस्त्रि में होना दोनां ही, एक चरित में मंत्रियळ हैं। बांग में वो मरी मा तुर्हित एक सा मंत्रियुक्त कुछे आती है। अस्त्रिम में जीन को नृद्धित एक या कांनित्रच्या है। वर्ष मंत्री होना की सहारे ही महिता में सपिर के एक एक को मा में मिलक हो रही है। एक के बारिर कहात है, हुए रेस में सर्वन्त व्यक्ति मिलती है। होगी है सक के ला है। मुद्दें के सम्बाद पार देश को कर कल मा एवं कथाना स्वाद है कारह एक एक प्रवाद मा निर्दाश हो। इसे होता हो की निर्माय है कहात कर बाराय मा मा मा मा में स्वाद है। एक स्वाद से स्वाद है। एक स्वाद से मा प्रवाद के स्वाद है। एकसूर का कथा प्रवाद कर बोर वालोप का निवासायक पृद्धि है। यक स्विधा विद युद है। इस रार दोगें स्थापाम में आप्तरस्वात है।

जिस सपीर को दूर्ण कल्स कहा बाता है, वह महीत की सबसे पहल्क्यू मं होते है। विश्व में ऐसा कुछ नहीं, जो इस ग्रीप में न हो। विश्व स्थित ने इसका निर्माण किया, उसने इस कल्य के सीन को बाँटरो समय उसमें बचने बच्छे-से-अच्छे समी हुख्य या 'स्व' मिला विप हैं— श्रेष्ठं सर्वं सनिता सानियन्नो समीदो वर्मस्तद च प्रबोचम । (७०० १।१६४) १०

क्ष्य में देव में इस मानती करीर का बाँव राव्यविक करें हैं। पुत्र के बारी में मार्ग बारि वाक्सों मा बागात करने. मार्ग देव में हैं। विकाद देव मंतिकक बीर क्ष्याच को काया है? विकाद मेंदर मिश्र कर मानता मानता है। इस मार्ग देव हैं। देव को मार्ग हुए हैं? किया के प्रति मार्ग के क्ष्याच मार्ग हुए हैं। हैं का के मार्ग मार्ग हुए हैं। हैं का मार्ग मा

# दिगम्बर जैन संघ के अतीत की एक झांकी

((ले॰ प्रो॰ गुडाबचन्द्र चौधरी, प्रा॰ जैन वि॰, मु॰ पुर)

भारतीय मृतियमं वेरिक, वेद और बौद धाराओं में विस्तत पाना नाता है। इसमें केद धारा की विधेशता यह है कि यह दिलारों में विश्वती मध्यपानी है कार्जी बाजार में नहीं। उसमें विज्ञा मी क्रांजित मार्ग, कारकतेब, उपनात, तथ, विक-पुणाना भी परिवह के तथा का बन्धात किया चान, उठशी पूर्वता कमती बाती है। स्कम अववान, सहस्तीर का जीकन दस विषय में बारतों था।

स्तर मुनिपर्सों के समान ही बैन मुनिपर्स का भी ऋषिक विकास हुआ है। स्टके पीछे मानव स्वमार, देश की परिस्तित्ती और काल के प्रमाय कारण है। इसे समझने के लिये हमारे पास प्रपुर सामग्री है, जिसे हम सुविवा की दृष्टि से साहित्य, प्रन्य प्रयस्तियों, पहामित्रयों और उन्होंगे लेख सामग्री में विमल्ड कर सकते हैं।

धारिहिण्य धामधी को देवते से हमें जा भवता है कि मत्यान महावीर में कमने जीवन में मुनियन के कोर्स नेद मही कियें में मुक्त विद्यानी की किन्द में का प्रतिपादन किया था और तब यह चार्या मों हो होने से मत्य रहते हैं। उनके जीवन के बोर मां कर में मुक्त विद्यानी की किन्द में की जात करते हों, तो की जिल्ला करते हैं। एक देवा मांचीर है। इस्ते हर जी नहीं में मेर म हो सका । उनके निर्माण के साथ ६—७ वी क्यों में कुछ ऐसे भारण कालर स्कट्टे हुए कि ईसा की प्रथम-प्रितीय बतावों के कामध्य की सम्मादन कि साम हमने प्रतिपादन करते हमें के स्वतान करते हिंदि स्वतान हमें कि स्वतान हमें के स्वतान के साथ हमें की स्वतान हमें की स्वतान हमें स्वतान हमें हमें कि स्वतान हमें स्वतान हमें स्वतान हम स्वतान हमें स्वतान हम साथ हम के सिक्टें सिरों का प्रथम काल है स्वता । प्रथम प्रथम के स्वतान साथ में हम्माद पर बता को मुक्ति कर रहे हैं।

सम से से कारण—पिम्मार मानवार के बनुवार नीय जमार, व्याप्त्य (दें कूर्य १२६-वर्ष) के समय प्रस्तात् (मुक्किक्स) में १२ वर्ष के मनवर हीं पर मंत्री अध्यक्षक के सिंद्य स्वाप्त के स्वर्ण के मनवर में ही स्वर्ण मानवर में द्वार के स्वर्ण मानवर में ही पर मानवर में ही स्वर्ण मानवर में ही स्वर्ण मानवर में ही मानवर मानवर में ही मानवर मानवर

स्वेतान्य रामात्वा के अनुसार महत्वीर निर्वाण के ६०० वर्ष (वि० च० ११९) वार एक विवयु हि ने विशायर पत्र क्याता था। अनुतीर वह अकार है कि एक्सीपुर में विवयु निर्वाण मान एक सामय बहुता था, विवर्ष अपने राजा के अर्थक पूर्व में वह बहुत के कार सामय क्याता कहां कि विवर्ष में कार कि उत्तर में कि विवर्ष में विवर्ष में विवर्ष में कि विवर्ष में विवर्ष मे

िरिसीस

एक दूसरी स्वेतान्वर भाग्यता के अनुसार कहा जाता है कि छठें स्थविर श्रदशह के समय में वर्षस्कारक सन्प्रदाय की उत्पत्ति हुई । इनमें से बि॰ गुं॰ १३६ में विशस्त्रों की उत्पत्ति हुई, जो मूख्संब कहरूआ। ।'

यापनीयों के संतंध में देवतेनसूरि के 'दर्शनसार' में किसा है कि वि० सं० २०५ में करवाण नगर में श्रीक्रव्स नाम के विदेशास्त्र साथ ने इस सम्प्रदाय की स्थापना की !

स्तरुवाओं की बालोकना—दर स्तरुवाओं है पीड़े बातन में डॉटाकड़ी बीर द्विपत मनोवृत्ति के हिनवार तथ्योद भी है, पर दीनों सम्प्रताों को कराति का सम्प्रता मान एक सा देवता है, मादे कर हिन संद १६ ५ ५ देवा ११६ प्रा २५ भ मुँ तथ्या कर हिन कम्प्रतानों के लिए मी भी में तिर्देश कार्यों कार्यों कार्यों है, वे सार बहुत सही नहीं होते । सहं मोड़ा-बहुत यो तथ्य प्रतिकतित्व होता है, बहु यह है कि बर्दशाकक को दोनों सम्प्रतान पह दूसरे की करिया में बारत मनते हैं। बर्दशाकक का मंतित्व मुग्त है मान पुरतान में मादम होता है। बहुत के कांकी दोने हैं। मात एक रोता के बार पर एक मन सार्म दिवाह है दिवाही कमात्री करात र पायस्वत्व कक्ता हुना है। वहाती तथा तथ्यान क्यान के संपत्तिकां का स्व संस्तित है भीर केव तप कुवान सं ० १५, (धर्मात् वि० सं० २२०) किसा है। इस तपह बर्दशाकक सम्प्रतान मानिक्य भी इस पेदक वेशों के सार, एक मात्र का बीठा है। यहाँ तीनों सम्प्रतानों की कराति का क्षतास्त्व राह्म पृत्व एक साह्य पहला

संतात्मर रजकार है विजयुत्ति के वंदंग में इस स्वता सार्गत है कि एक विजयुत्ति जायार्ग का त्यलेख 'क्यापूर-स्वित्यकों में जाया है या जा स्वत्यक कुष मान्यां में विश्वपृति को वीर निर्वाण के सम्याद ५० सर्ग में लीवित हम सर्ग संत्यापक कहा है। कुण्कुल्यामार्थ में पाय पाढ़ाई में कहा है कि विष्युत्ति हमें पार में स्वत्य के प्राप्त केवाल प्रकार किया है। विश्वपृत्ति में स्वर्ग मूर्पर्यवद्यापम में बोध्य के करणात्मार्थी जायार्थी में विश्वपृत्त मुग्ने का सन्येख किया है, कित्युने करणे मुग्ने में के स्वृद्धितिय कर बोध्य किया था। इन्द्रितने में स्वर्द्धित के स्वर्गत है, कहा व्यत्य केवा की किया है कहा कि स्वर्गत के किया है कि स्वर्गत केवा स्वर्गत केवा मान्य किया है। मून्ति सावार की एक अपनीन एक्या 'कप्यक्षी सायकार' है, विश्वके व्यत्नी विचार है, विश्वका स्वय्व विकार के आर्रिकत रावास्थितों का है। महभ्यं मान्यीन कम्यसम का बताया जाता है। हो क्का है क्या स्वयन्त्र पाय हिन्दी को क्या कर स्वर्गत कर्म में स्वर्गत है।

बस्तु स्थिति जो मी हो पर हमारी समझ में जाता है कि ये बेद जारूसिक नहीं है। वे जैन वर्मे की शैशवाबस्या से ही कके आते हैं। यहाँ हम जन कारणों की ऐतिहासिक दृष्टि से पर्याजीबना करना चाहते हैं।

#### संव भेद का ऐतिहासिक विकास :--

होनों राज्यदारों में महाबोर के राज्य से बम्मू जब, जो कि महाबोर के निर्वाण वस्त्रात् ६४ में वर्ष माने ई० दूर ४६ में निर्वाण को आप्ताहर में, के गुरुषों की वंधावकी एक वी स्वीकार की राहें है। अपनुके वस्त्रात् ऐतों पत्र बसने करने पूर वों की निक्त-मित्र वंधाविजों देते हैं, परन्तु मोर्च बाकार चन्द्रमूच के समय (६० दू० २२१-२९८) में हुए महताह को दोनों स्वीकार करते हैं।

बाजार्य हैमचन्द्र ने भद्रबाहु के विषय में 'परिशिष्ट पर्व' में किखा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में जब १२ वर्षीय दुगिय

पड़ा तो वे नेपाल की बोर चले सबे हो । बब ड्रॉम्स हुटा तो पाटलिनुह में १२ बसो का मनरन रन्ने रा आयोरन रूमा, पर महनाहु उसमें सम्मिलित न हुए । फलत महबाहु बीर समय कम के साम जीवातानी हो गई।

इसके बाद स्वेताम्बर को में गुक्कों की क्ट्राबीत बहराहु के शाम से मारान व बर करने नमार नि न्यान नामूनि विकास से पूर करते हैं मेरि दिवस्तर प्रसाह है। इसके निकल्य निकल्या है कि अब्बु स्वामी और बहातु हो जी नामानिक काल में स्वापित के प्रमान को विकल्यक पूर्व करनेकल्य की बातानी कर कुड़ीत हो है। को मी और बहात्वर करने का काल में स्वाप्ती में सम्बन्धित होने क्या हो एक वर्ष ने सबहाति दिवामी सीछे हो देश बात की वर्तिनामी के जान मान नामों को बीर बसाया । महराह के बाद दिवन भागता के सनुसार सेवस में सीख देश में पत्ता बच्चा होरा पार्टी पहुंच में सम्बन्धित समाय हा स्वप्ता को मान बहुने हैं। कथा स्वाप्ता के बता समाय साम कहते हो था।

उत्तर भारत में जैनवर्म मयव से वीरे-बीरे हटकर पूर्व में बगात और उढीसा की ओर गया तथा मध्य दश में मरा के पास आ, कुछ समय नहीं केन्द्रित हुआ और पीछे उसने पश्चिम मारत में अपने केन्द्र तना लिए। श्वर क्षत्रप्राल और प्याप काल में मयुरा के आस पास जैनयमें के वैमन को सुचित करते वाले जनेक प्रकार के शिल्प मिले हैं। यहाँ ने प्राप्त लगे गाँ। केखों से मालूम होता है कि ईसा की प्रथम खताब्दी पूर्व से चौथी खताब्दी तक जैन सब कई कुछ गण, शापाओं एए मसोगो-में विभक्त था. जिनकी पहचान 'करपसन स्थालिराविल में विचित कुछ, यथ एव खालाओ के कार मामो से की गई है। 'नरपमार स्यविराविल' में उन गणो की सक्या ८ बताई गई है । वे गण शासाओं और कुछो में विश्वत ये । प्रत्येक गण गी प्रयम-प्रया चार बालाएँ पी और कुलो की सख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक छ तक पहुँच वई थी। मदान ने लेगा में ऐसे ४ गणो. ८ शाखाओं तथा १४ कुछों की पहचान की ना सकी है । इन खेखों में तीन समोगों का उल्लेख भी है, जिनवा नाम 'बल्यमन स्विवराविल में नहीं मिलता। गण का अर्थ वडी ईकाई वा, जिसका प्रवध वे बाचार्य करते ये जो वि अर्यन्त अद्याल मृत्ययान मेग्रावी, स्मतिवान बहश्रत एव-समभाववाले होते ये । गयो का नाम प्राय वाचार्य के नाम से होता या । पर. आराव के शिष्यों के कम से चले में जौर शासाएँ कुलो का प्रमेद मी। समोग का मर्म एक साम समाचारी करने बारे एव एउ माप भीजन करने वाले साववर्ग से था । नष्रा से प्राप्त छेको से नालून होता है कि कुल और शाया. स्थान-विरोध के नाम था किंस विद्येय के नाम से चले थे, सब की भेदक कुछ और ईकाइयों का नाम भी मिलता है, जैसे गच्छ (गाच्छ के दश अर्प में) को कि गण का नामान्तर प्रतीत होता है, सुम्म (मुल्म=कोटा वृक्ष ) यह सम्छ का एक भेद वा और फटटय (स्पर्या ?) गाउ मालमतर भेद था। मबुरा के लेखी में ऐसे केवल एक उस्ल वच्छ का उत्सेख मिलता है। उन ऐसो में यर्द यायप शाँर सत्रावाचक पदवारी कानामों का नाम मिलता है, जो कि आवमों के बादने वाले रहे होगे। इस प्रकार वा उल्लेप रूपें गुप्त सम्राट् कुमारमुन्त (सन् ४३४ ई०) के समय तक के मिले हैं। इसके बाद मध्य देश में हमें इन परस्पन पा नीई पना नही रुगता ।

सह सरम्पर किस सम्बद्धान की भी, यह कहान करिन है। क्यों के महार के बाद परिचय भारत में ही ऐसी रामपर का क्यासित ही मिलाव मिला ही। बीचान मारता में ही स्वकान मार्ची नहीं। किर भी मनुग में मिला मार्चान राम में स्वका ही स्वेता महार की में की भी में बाद की हुए हैं की मार्चान में मिला में स्वकान है है तो मो महार मोर्चान में मिला स्वकान है की है की मार्चान की है में तो मार्चान में मिला स्वकान है की है। महार की मार्चान की मार्चान में मिलाव में मिलाव की मार्चान की मार्चान मार्च

हैं सब तरह हम रेखते हैं कि महताहु के बाद नाम देख में बैन सम ने हैं हम के पूर्व एवं बाद गी नागरिया में गाना प्रशासाओं हारा अपना एक जन्मत सकत कर किया था। उसकी एक सबस गरमधा पक रही थी, मेटे ही यू रा अग रूप में बची रही हो या कुमबरिसव न रही हो बीर उसकी मानवड़ा में बसी सब को दिवाद रहा हो। मध्य देश का कुषाण राजाओं के बाद पून्त राजाओं के छदय होने के पहले एक-डेट सौ वर्षों का इतिहास अन्यकाराकीमं है। इस समय जैन सम की स्थिति का पता भी ठीक से नहीं जनता ।

स्ती बतानियों ने जनाम परित्त एवं विकास नाता में उनकान बातन को मुख्यानद कर महोता ने दिया दुवारत मूतानि में एवं मुम्पर बादि में तिहासन बा किसी मारण किसे । इसी बसने कनमा विकास मुक्तुम, कुछेत मार्गिर मार्गिर में में कर्षण नम्मी कमारण के लिए मूर्गित को मार्गों में कर्षण नक्ष्म के लिखी । इस बागार दि मिल्यन-देखान्य मार्गिर मार्गिर की मार्गिर कुछ कुछ महाजिह होने लों। इसी मार्गिर की मतियानिय स्वयं कर व्यक्ति में विवास सम्बन्धी मार्गिर मार्गिर मार्गिर की कार्यों को मार्गिर की

परिपत्त माराव के मने साताराण एव मरे राज्यास्य में बंद रूप में मी माराव रूपा ए किया मार्च र के होते में मिलने सात्री गण एव हुनों की परप्परा वही धामार हो महैं। विधाय माराव में सावित कर अपन्या के कोई एक हुने मही मिलने, पर रूप खंज ने पोपनी कालामी के क्यान एवं मत्याची त्रेकों हे विधान के नक में पर पूण्य कर हो माराव परेताम्य पहाणमान वा, नियंग महामान चा, मारावी बच्च, मीर कुर्म क पत्र के साम मानुब होते हैं। इसमें हे एक क्यिं को छोद यह माज रूप साथ महामान चा, मारावी बच्च, मीर कुर्म क पत्र के साथ मानुब होते हैं। इसमें हे एक क्यिं को छोद यह माज रूप साथ के लिए में मतीत होते हैं। इसमें रहे परेताम महामानवाल वे स्वीताम प्रमित्त मात्रीम होते होते हा महामानि है की नियंग से बमेशन की साथ मात्रीम होताराम मात्री होता पर एक मी साथ की स्वावस्थ कर से इस्त करने से साथ साथ की

हती तरह कु के सम्प्रदाय हैता की पौचरी या उसके पहले वैन शाखुबों का एक वर्ष या, वो दाढी मूछ रखता या। 'बरासपरित' (वेन काव्य )के रचिता चटाचार्व सिंहतनित समय है, अपने 'बटा प्रवचनुत्तम' के कारण ऐसे वर्ग के शाखुबों में से में। यह रितान्यर सम्प्रदाय का ही एक मेंद या।

चीमी-र्ताच्यो प्रदास्यो कर इन नकारिक तम नेदों के बमानार सेदों का उसकेद या परिचय तस्तातीन वाहिल यह देखों है सहीं मिलता। परिचय भारत में निवर्ण का कार्य करते जाके दिखानों में महस्ती आरापना, स्ट्रेटन के मुणानार एंड इस्ट्रुटन के कुछ करते में तेन मुणिनों के देतीनंत्र वास्त्यक बातारों का वर्षन है। जन तेन पर का बसानार पर पर, पण, मनवा, यक्ति आर्थ का, विकास कि जान हम पीछे पीचनी कातायी या उसके बाद के दिखानेकों में देखते हैं। परिचय तो हुए रहन, करनेवा मी नहीं मिलता। मूंकापार में एक ब्यूच पर्मुच्छा बुद्ध कथानों की परिचास वस्त्रयों तो है, परहु कार्यमं बद्धिनेंद गोन बादि के नियान के जी देश बावेण नकर किया है। उसके विकास है कि —

''वर गणपवेसादो विवाहस्स पवेसनम्। विवाहे राग-उप्पत्ती गणो दोसानमावरो॥"

ह्मपात् 'गण में प्रवेश करने की बपेक्षा विवाह कर छेना बच्छा है । विवाह से राग की छत्पत्ति होती है, पर गग तो बनेक

हस्ते बाद थार बाराजीय मृति होते हैं, भी वय पूर्व के एक देख जाता में । इतमें दे ही तृतीय मा चहुर्य नामर्में विवादन जा कार्युत्ताल के समीन मृतियम एव गयो की कर्तांत कर्तुं मार्च है। इस त्यद्र विकास की तीराज्ये कार्यां का करायां कर्तां एवं गयों की जारीत का समय बेरेजा है। पर जनका विकासेश्वीम उस्तेल वर्षांत्रीय कार्यां के स्वात्त्रीय क्यूरी कार्यां कार्यं के क्यूरी कार्यां कार्यं के क्यूरी कार्यं कार्यं कर वार्यं का नाम तिर्वास वार्यं कार्यं के कर्रिय कार्यं कार्यं कार्यं कर वार्यं कार्यं कार नरेश मृगेवयमाँ के एक वाझपत्र (वन् ४७० ६०) में हव बेद का प्रथम उस्लेख क्वेतपट महाक्रमण संव और निशंचा महा-श्रमण संव के रूप में किया नगा है। इसी नरेख के एक हुपरे केख में बापनीय और कूर्यक के साथ निर्वय संप का उन्होंने हैं।

आमें के संघ भेदों को समझनेके लिए वजा हम संखेप में पीछे तथा सच्च की परिस्थितियों का विशंतावालीकन कर सेने हैं। महाबीर के निर्वाण के बाद करीब ७०० वर्षों में हमने समस्त जैन संघ को विकाससील पाया । यह देश-काल एवं मानवीय प्रवृत्तियों का बाश्रय के विकसित होता रहा और ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दियों में कविषय मेटों में प्रस्कृतित होते लगा । इसके बाद उसे नये देश, नये बाताबरण, नये राज्याश्रव और नये समाज में परिस्थितिवस अपनी व्यवस्था करनी पढी. जिस व्यवस्थाओं के नाम पर उसमें बावस्थक परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया । जैन मनि का आवर्श जो महावीर के यम में या, वह ७०० वर्षे बाद पर्याप्त बदल गया था । तिल-तुष परिषद्ध व रक्षत्रे वाला निर्धन्य साम लगाने की बपेट में आ, अपनाव मार्ग का अवस्प्तान से. धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था देखने के नाम पर प्रवत्तिमार्गी होने सना था । जसने सबीन राज्यात्वय पा, नये संघों एवं गच्छों की स्थापना की तथा उनकी प्रेरणा से चबीन यठ एवं मंदिरों का निर्माण हुआ । नई-नई आसार्य परम्पराएँ कायम हाई. जिनमें कुछ तो स्थानीय और कुछ व्यापक रूप बारण करने छगीं । यह प्रत्रिया इसेताम्बर -दिगाम्बर एवं भारतीय टीनों संप्रदायों में एकसी दिखती है । शिविकाचार की प्रवृत्ति के कारण वनों और बंगलों में रहने वाले साम . मन्दिरों और मठों में रहने छने, पुत्रा और जारती करने छने तथा जिनमन्दिर और बालाएँ बनवाने छने। इस प्रकार की प्रवृत्ति वालों को क्षेतास्वर सम्प्रदाय में 'बैल्यवासी' कहा गया है। बहापि विगस्वर सम्प्रवाय के किसी ग्रन्थ में इस प्रवृत्ति वालों का चैत्यवासी नाम से उल्लेख नहीं मिलता. फिर भी चनके किया-कलाणों से कतिपत्र तथों एवं संभों के नाम पर से जन्में पहचान सकते हैं । यह नई व्यवस्था का काल लगभग ७०० वर्षों के बसता रहा और ९ वी तथा १० वी शताब्दी के करीब इस नई प्रवत्ति वाले वत्नत प्रवल हो गये और एक प्रकार से बठोर सामें का अनसरण करने वाले सामग्रों की निन्दा करने छगे।

प्रारम्भ में समग्र केन संग का नाम निर्मान्य संग सा, पर पीछे संगत्त के कारण क्या एक संग में रिवा पर या क्येतान्यर नाम रख तिया दो हुएरे ने दोनों के बीच की कड़ी होने के कारण 'माननीय' रखा । पर दिलम्बर सम्प्रदान के अनुगारियों का जाम प्रारम्भ से निर्माम सुन्ममण संग या निर्माय ही रहा ।

दिया पारण में या दूर्ण एवं प्रिक्त पारण में जब तैन कं चुने हो जाते अबके बात निवंद या के विशेष के पारण की संपर्देश मार्च में । स्वार्थ पार्थ को प्रोच के पारण को के स्वार्थ के मार्च के स्वार्थ के मार्च के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्ध के स्

साया राज्या है जिस है कि कहता कठिन है। पीछे के प्रत्यों और शिकालेंसों में मूल संबंध काणी आधार्य के रूप

268

में कत्या कत्याचार्य की स्मरण किया जाता है। इनका समय ईसा की प्रथम कताब्दी से पौचवीं के वीच का माना जाता है। म लसंप का उल्लेख विलालेसों में पौचवीं बताब्दी के उत्तराई से मिख्दा है । दियन संघ में मुलसंघ के अनुकरण पर पीछे द्राविक्संष एवं काष्टासंघ की स्थापना हुई । इन सब का वर्षन पीछे क्रमकः किया गया है । यदापि सैदान्तिक द्वारिट से इन संघों में कोई भेद नहीं है. पर भेद प्रवृत्ति के नाम पर बाह्मानार्य में थोड़ा वहता अन्तर तो हो ही गया और ईसा की आठवीं शताब्दी के बाद से ये संघ एक दूसरे को बढ़ी वृथा एवं द्वेष वृद्धि से देखने स्वा । सटटारक वम में तो एक दसरे से आध्या में कीयब उछाक्ते में भी संकोच नहीं किया। वस्तु जो हो, पर बाब के दिसम्बर संघ या सम्प्रदायके निर्माण में इन दीतों का बढ़ा योग बान है । इतना ही नहीं, दक्षिण मारत में चटने वासी जैन और जैनेतर प्रवक्तियों से भी दिख्येत संघ बटन प्रधानित हुआ है । उसके पड़ोसी वापनीय संघ की तो बनेक वार्ते इस संघ में आ वह और उनके अनेक साहित्यक ग्रंथों की श्रवायर्वक स्वीकार कर लिया गया है। इन ग्रंथों की पहचान बाज समाकोचकों ने आयः कर की है। आज का विगम्बर समाज, सचमज में यदि देखा जाय तो बांधिक रूप में वापनीय तथा निर्मेच सम्प्रदाय के जन्य संघों का ही विकस्तित रूप है। क्रालिय सर्व हम दिग॰ एवं यापनीय संघ के ऐसे कल भेडों का परिचय प्रस्तत करते हैं। मल संघ —

म ल संघ की स्थापना का उल्लेख किसी प्राचीन ग्रन्य एवं केस में नहीं मिलता हो. उसके अवासार गर्णो एवं शब्दों का परिचय ११ वीं शताब्दी के बाचार्य इन्द्रनन्दि के 'व्रताबतार') में कुछ प्राचीन परम्परा का बाधार बनाकर विका राज है। तदनसार पुण्डवर्धनपुर (बीगरा जिला, बंगाल) में बहुँदबलि (वि॰ सं॰ २७५ के लगभग) नाम के आचार्य हो गये हैं। वे पाँच वर्ष के अन्त में ची बीजन में वसने वाले मुनियों को एकत्र करके यून प्रतिकरण किया करते थे। एक बार ऐसे ही प्राप्तिकरण के समय उन्होंने मनियों से पुछा कि क्या सब यनि बा गये, तब उन्होंने सत्तर दिया ही सपक्ष नि हम सब अपने अपने संघ सहित जा गये। यह सन वाचार्य ने विचार किया कि अब यह जैन धर्म गण पक्षपात के सहारे ठहर सकेना, उदासीन भाव से नहीं। तद उन्होंने संब वा गण स्थापित किये। उन्होंने स्थान विशेष के आधार पर में मण बनाये तथा सफाओं से आने वालों को 'नंबि' या 'बीर'संज्ञा 'दी, अशोकबाटिका से आने वालों को देव'या'अपराजित' कहा, पंचस्त्त से बाये हुओं को 'सेन' या 'मड़' कहा और वाल्मिक एवं खण्ड-केवर वर्तों के पास से बाने वाकों को 'सिड़' 'भव' नाम दिया।

इत राजभेदों के पीछे ऐतिहासिक तथ्य को भी हो, पर इन्द्रवन्दि ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि परस्परा के शायक गरुवनों के समाव से हम ठीक ठीक नहीं कह सकते कि इन मेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भी उस्त कथन एवं कुछ उपस्थ मेरिकादिक तस्त्रों के बाधार से हम कह सकते हैं कि तन्दिसंघ या गण वहत प्राचीन है। इस संघ की एक प्राइत . प्रतावली मिली है। तन्दिसंघ यापनीय और ब्राविड्संघ में भी पाया वाता है। संभव है कि प्रारंभ में नन्दात नामघारी मतियों के के नाम पर इसका संगठन किया गया हो। मृख्संघ के साथ इसका उल्लेख थापनीय एवं द्राविड संघ के बाद १२ वीं बताब्दी के लेकों में पाते हैं। पर १४-१५ वों सताब्दी में नन्दि एवं मुलसंघ एक इसरे के पर्यायवाची वन जाते हैं। इस संघ की अत्पत्ति प्रारंभ में गुजाबासी मुनियों से कही नई है, विससे प्रतीत होता है कि इस संघ के मुनिगण कठोर तपस्या प्रधान विकित्य बतवासी थे. पीले दो ब गयम के अनुसार के बहुत बदल गये । देव संघ का संगठन देवाना नामधारी मृतियों पर से हमा था, पीछ इसका प्रतिनिधि देशों मण उपकथ होता है। सेन संघ का नाम भी सेनान्त मुनियों से हुआ है और इसके प्रति-8" ..., अपने प्रतिप्राम् के कर्ता जिनसेन मट्टारक माने जाते हैं। पर इन्होंने अपने गुरु वीरसेन को पंचस्तुपान्यय का लिखा है। इस अन्वयं का उत्लेख पाँचवीं शताब्दी के पहारुपुर (वंगाल)के केखों में मिलता है। ममुरा के पंचस्तुपों का वर्णन हरिवंश-कथाकोय में जाना है। समता है यह बहुत प्राचीन मुनिसंघ था। सेनवण का पीछे बढ़ा नाम हजा और प्रायः सभी भद्रारक सेत्यम के ही हुए हैं। इनके मठ कोल्हापुर (महाराष्ट्र)चिनका (मद्रास), पोवॉट (आन्छ्र) और कारंजा (विदर्भ) में हैं। सेनान्यम बड़ा प्रभावशाली रहा है। डा॰ रमेक्षक्द्र मबुमदार का बनुमान है कि बंगाल के सेनवंसी राजवंस का जदमन इसी सेनगणानुवायी किसी पूरून से हुना है । सिहनप का नाम भी संगव है, सिहान्त मनियों के नाम से हजा

हो । पर ये गण अपने प्रतिनिधि ऋषूराण के नाम से मुख्यंप के ११ वीं से १४ वीं खताब्दी तक के केखों में विशेष रूप से मिलता है ।

मानूम होता है कि गुलर्वार के पुनर्वान काल में १ १० भी बढ़ाव्यों के जगमन इन सभी गर्मों को गुलर्वार के एक प्रमाण मेरी एकविस किया गया हो या मुक्तार के कियों एक गण विशोध के अन्तर्वात बढ़ते हुए प्रमान के कारण संघ गर्मों में मी मुक्तार की काम बनने कार तथा जी हो।

इस संघ में स्थान विश्वेष के नामों से स्थापित कई बन्ध्य, बांल, गण एवं गण्छ बादि शाखायें थों, जिनके कुछ नाम ये हैं:----

. अन्तय—कोण्डकत्दान्तय, श्रीपुरान्तय, "कित्ररान्तय" चन्द्रकवाटान्वय, चित्रकृटान्तय सादि ।

अलि—इनसोगे वा पनसोगे, इंग्लेस्वर एवं वाणद विक जादि ।

पण्ड-पित्रजृट, होतसे, तपाँळ, होनरि, पारिवात, मेथपाधान, वित्रिणीक, सरस्वती, पुस्तक, वक्रमण्ड आदि । संग्र-निकट्संत्र मयूरसंग, किषुरसंग, कोशल्नुरसंग, नगेव्यर संग्र, नौतसंग, त्रीसंग, सिहर्संग, परल्रसंग आदि ।

गण---वलात्कार, सुरस्य, कालोप्त, उदार, योगरिय पुकायवृक्ष मूक्त्रण, पंकुर, आदि ।

संग्र के ये मेद प्रमेद विशोषकर कर्नाटक प्रान्त के स्थानों को केकर हैं। इनमें बहुत कम ही उत्तर मान्य के स्थानों से सम्मीकत है। इनमें पन दो तंत्र मान सिक्त मेर कम्बत है, पत्त्व उत्तकात्रमें ये है, मन्यन का सर्थ स्कृतन स्थान है, बीक आध्यातिक परिवार या समुदाम कह्कावा था। ये सेट-जर्म र डिक्स के प्रान्त स्वती सान्तीय एवं प्राहित-संधी में सिक्ता है के हैं।

म लसंघ के गर्गों एवं अन्वयों में सबसे प्रमावकाली देशीगन था। यह देख नामक नाम में स्थापित एवं विकसित हमा था । यह गाम वक्षिण भारत के कन्नड प्रान्त के उस हिस्से को कहते हैं जो पश्चिमी बाट के उच्च भूमिमान (वाठा बाट) और गोदावरी के बीच में है। वहां के बाह्मण बब भी देशस्य कहलाते हैं। संनव है उस प्रान्त में रहने वाले साथु समुदाय को शुरू में देशी कहा जाता हो और पीछे वही प्रमुख गण के रूप में परिवत हुआ हो । इस गण का उद्भव स्थमग ९ वीं शताब्दी के पूर्वीर्थ में हुआ था । इसका प्रमुख बन्बय कोण्डकुन्वान्वय या, जो कि कोम्डकुन्ड नामक स्थान में स्थापित हुआ था । यह कोण्डकुन्डे थ आरुध्र देश के अनन्तपुर जिले के बूबी तालुका में कोनकोच्छल प्राम के नाम से पहचाना गया है, जो कि एक समय प्राचीन जैन तीर्य था । संभव है प्रसिद्ध जैनावार्य कुन्दकुन्द यहीं हुए हों । उनका असली नाम क्या था ? कह नहीं सकते, पर उनका नाम दनके जन्मस्थान के नाम से चला हुना मालून होता है। कुछ विद्वान् साहित्यक आधारों से कहते हैं कि मुलसंघ और कुन्दकुन्दान्तम पर्यायवाची हैं, बाचार्य कुन्दकुन्द ही मूक्संघ के प्रवर्तक हैं बादि। पर यह वात ११ वीं चताब्दी के पहले किसी केल से सिद्ध नहीं होती । कोण्डनुन्दान्दम का स्वतन्त्र प्रयोग ८-१वीं शताब्दी के केलों से पहले नहीं मिलता । संभव है इसका प्रचलन कुछ पहले हुवा हो बौर ८-९वीं खताब्दी में इस स्वान के सामुखों ने कर्नाटक प्रान्त में आ अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयत्न किये हीं और पीछे देखस्य सावुजों के सम्पर्क से उसमें सफल हुए हीं । कोण्डकुन्यान्यन का कुछ प्रभाव ब्रविद संत्र पर भी पड़ा था, ऐंचा एक ठेख से बाद हुवा है। मूलसंघ देशीय एवं कोन्दकुन्दान्वय से संबंधित सैकड़ों सेल मिछे है जिनमें इनकी शाखा, प्रशासाओं का भी उल्लेख है । इससे बात होता है कि कर्नाटक प्रान्त में इसका विस्तृत संगठन था और यह भी १०-११ वीं शताब्दी के लगमग से। दक्षिण मारत में देशीयगण के महारक पीठ मृडीबहुरे, कारकल, श्रवगमेलगोल तया हुम्मच स्थानों में पाये जाते हैं।

मुख ग्रंच के बाना प्रतिव क्यों में सुरस्त्रणन, कान्युरान पूर्व सकारवारण के बात बिनाते हैं। इसने सकारवारणम स्ट्रारण पूर्व में तो इस प्रभाववाली हुआ। शुरूष नम्, कीएन्ड केत वे निकात हुआ समूत होता है। सुरस्त्रणन प्रधान में केत पत्र में दो वंत्रीय था। एक केल में दी दिवानण के करका स्थानन स्वात्रण गाहे। का अपूर्णन कर्यपान के सामें प्रेतनीयों में भी दिवार देवार है। एक देवा तम्क केर प्रधान और तिनिवर्षक नाम से ने प्रशान केता है हो है ए एने पत्राची कर्क निरोध मिकते हैं। एम सी प्रधानी के बात सम्पूर्णन का प्रधान सकारवारण को कामकार्य निरोध केता होने हो हैं से पत्रा असारवारणन का सर्विकट साम स्विद्धियों या सकार पत्र वा कि स्ववार बातक स्थान स्थान के स्थान से है, पढ़ा हो । यह चम प्रारम में बामनीयों के साथ था । पीछ दिन्दमें बीर पश्चिम माख्य में इसका बहुत बड़ा प्रमाद दहा । विवतनगर राज्य में इस भन के भट्टारकों का बड़ा प्रमाद था । इसके कुछ बच्छों का नाम सरस्वती गच्छ, मस्तारस गच्छ एवं चित्रकटान्यय था ।

मुक आ के कनुमानी एक एक की मिंदर बंद वह कही है बीर दूसरे कांग्रे अधिक, काव्य एव पारणीय—की वेतावार काताते हैं। पर यह पीता मही केवा। विका शिक्षातार के आप करते हैं रह को तो की माना कहा है कहा है। ताताते हैं। पर यह पीता माने कांग्रि स्विक्त की पीता केवा कि के हैं है को के कि ताता है कि तमे आपना होता है कि है मी मिंदरी की मदम्बत आदि के मिंदर वांद्र, वर्गीन, सार्थि का यह के को । कि पत्ती यह तम के मुलियों में का बच्चे सी बच्चेता पत्ती किया की स्वता की माने की में कुछ उनकी किया था। इस वर्ष में हुम्माची भी तमार्थी कर्म मूनियों का कमान ने था। कर्मों यूढ वांद्री का बचार पाकों सके तीर उनकी ज्यावता करने को भी क्षेत्र वांद्री है, विद्योग समस्य पत्ती पत्ती कार्यों के सामार्थी की स्वता की है। यह बांसायाओं में स्वता की सी सामार्थी करते हुए यह है है है— उनके विकास की पत्ती की है। यह बांसाय की स्वता है है। यह बांसाय की स्वता की साम के स्वता है।

स्तरिक वर जैया कि उसके मान से बुक्ति होता है, मारण में त्याधिक देश के बाधिक हुए होता । है को में वह साहित, हिंदी, हिंदी हैंदी, हिंदी हैंदी, हिंदी हैंदी हैंदी, हिंदी हैंदी हैंद

प्रस् कर की एक पांचा मैंपूर प्रकार में 2 में काता की कारणन कारि इसके पात एक स्थान नार्त में निकरी एक पांचा मानार कराय, सेराण का जरूने का करनेका के कारण एक केवा (१० २५) में मिलाड़ है, भी कि कारण देवी कारायों का है । १--११ से काता की में इस वा के कोन के वर्त में मूर्त के बार (भोदेश) गामक स्थान के तिके हैं, जो होएक तरियों का करित स्थान माना काता है। इस स्थान के एक केवा मैं आदिक काम के बार को प्रकार मानार माना की तिके हैं, जो होएक के लागि में मुंदर के मानार केवा मिलाड़ के कामण हो पहले हुए हैं । में हर में विवाद के कामण हो की मों में देव मिलाड़ के करने हैं। इस केवा में कामण के कामण केवा मिलाड़ की हों। में हर में विवाद कामण केवा मिलाड़ के मानार वीकियत ताते हैं। कामणी के वार्त्य के मोनार केवा में कामण कामण केवा में कामण कामण केवा में कामण कामण केवा में कामण केव

बचमिल की मानवा है कि बीबो में चीन नहीं है, नोई बत्तु उत्तहुन नहीं है, वालव हुव नहीं है। उसने कारा, चेंद्र, बमारे बीर सामित्य है वीतिका निर्दाह करों हुए तथा खेळा बन्त के लाज करते हुए महाराम का सहा, किया।" उसी ऐसा अनेका कियो बन्ध बात्यामें ने नहीं किया। किया है जाता है तथा बारे बेहते के किया कर कर कार कर कर क्रिया के स विधिक्तमार कारों का तथा पा, वह वह के के बाद कार्य कर किया है कार्य के बेहते के तथा कर कर कर कर कर कर किया के स्

सर वाप के मनेन क्षेत्र कोनारपानी, वालारपारी ज्या शिराकारपी राजनों के राजवान के हैं। जिसने वात होता है कि वन नवीं के नरीमों का सर वाप को सरावा प्रान्त जा। इस देखी ने वह भी विश्व को हिंत हुए का के माजारी ने प्राच्यानी की दूरा पर मिराकार के कारा में बब बाने कि वह है। को को में बूस भी कामता है कि प्राप्त तो रोग्यान पाने के तिमाजारक राजारों ने राजवारता पाने में प्याच्यानी के प्रस्तार पा ज्याब की वहस्तार तो थी। हो स्थान के कारणित समान सारी है वह पत्र के आपीन केशों की प्राप्त के हुए करना करते हैं कि हस पर के बारपाने ने व्याच्याने में पहुँच कैन-पाने के बरावार हो होता करते को कारा कारों में बंबाय बहारता हो होती कारण आपीनों होता ने राज्य एव वह में -एक हुए को बहात में मारा हो होता है।

इस सम में अनेक प्रतिस्थित विद्वान् हो गए हैं। न्यायविनिक्यवविवरण, पार्श्वनाय चरित वादि प्रसिद्ध ग्रन्यों के क्वां वादिराज इसी सम के थे ।

कर्नोटक प्राप्त में माकर पुतर्गरंज कार्य में इस कब के छीन प्राप्त क्षेत्रास्थर वैजयादियों के स्थान विशिष्ठात्यारी हो गए में 1 जनके इस सामन पर सक्तपक्षार्थ जावि का सक्तर कार दिना और उनके अनुकरण पर उनके में कि स्थापित कर केंद्रम में पी खात का अगस्य क्षेत्रा होगा । हमारे च्हारणों भी यहिया इन्हों की प्रतिनित्त है। हासांकि रोखें की खातियों में इस कम से हमाली पहिंची मही बच्छी ।

#### काष्टासघ --

यह बंद भी स्थान विधोप के नाम हो भाग है। व्यक्ति इत स्थान की ऐतिहासिकता पर कोई नामीन जमान महै। निरुद्धे, हिंद भी विद्यानों का अनुमान है कि यह स्थान मादों नमुद्धा के साथ बनुता दर पर स्थित अध्यामार है या दिवारी के उत्तर में जुनान के किया प्रीस्त काम्यायाता हों नहीं काहता में उन कर की यो उपयानों हो है, कियते वस मा यह नाम पहा हो। पर वहन मामपूर्व है कि यह हो कोई केब साथि गई सिन। इस बंद का मनुष्य वा वसने परिचन माध्य में निर्देश प्रमास था। शायन में काहिक मा सावायन में इसके कीई किन न में ।

स्त वर का सर्वास्त विकालवांच जलेल स्वयनेलांका है आप वर १११ है एक मान केव में निला है। श्रीस्त्री स्वास्त्री है अप इस क्या केव में निला है। है अप इस क्या केव में मान केव रूपमार्थी का जलेल सिला है। इस कुत स्वयन केव माने हैं आप है — मानुसान , सामान्यत्रक, सामान्यत्रक, प्रतानिक्तान केव रूपमार्थी के मानुसान केव सामान्यत्र केव रूपमार्थी के मानुसान केव केव केव मानुसान केव केव केव केव मानुसान केव केव केव मानुसान केव केव मानुसान केव मानुसान केव केव मानुसान केव मानुस

निकता था। परवेताचार्य वहीं की नुकारों में पहुंचे थे। वस्ता टीककार वीरदिन ने विश्वीक् वाकर एकावार्य वे विद्यान-रूपों का वार्य प्राप्त किया था। काटकार्य में बनेल बातार्य कर्मोट्ट प्रदेश दो वाकर पहुंचे थे। प्राप्त संक वेताव्यी तिनितंद (व्यू प्रदेश) के काद्र के बहे बहान्य ताकर स्थान में दूकर पूर्विष्ट पुण्यों के एका की दी। ताकर है एवंदी मुनितंद को कांट्रियमान-मुद्रपात में पहुंकर सीखे १०-११ मी कहान्यों में काटबार्य्य संब की स्थापना की हो। सीखे प्रद्याद पूर्व में काटबार्य के प्रसुद्रपात कार्य तीकी संबंधी का प्रसिद्धात कर एक मृद्दा काटबार्य में स्थापना की हो। सीखे प्रदेश की मार्थिय हों की मार्थिय की करी हो कार्य की हो। १४ में काटबार्य के कारबेद के स्थापन काटबार्य का कारबेद मिला हुं, भी बहारण पूर्व की नादेकराम में स्थापना की में काटबार्य के कारबेद के स्थापन काटबार्य का कारबेद मार्थ की है। इस बच्छ का दूसरा नाम विद्यान्य है, वी सम्बन्ध है कारबार्य की स्थापना राजवीत में की सी।

काण्यांचे के कर प्रकार के प्रतिक विकास को देखते हुए कारता है कि समीताठ रूप के राज में काण्यांचे का पुतर्कार कर वार्ष में पार वार्ष में काण्यांचे का पुतर्कार कर वार्ष में मान कर वार्ष में वार्षों में का इस कंटर कर मान कर किया है। तिकारी के स्वतंत्र में किया कर काण्यां में मान कर किया है। कर वार्ष के अपने में कर मान की मान किया है। कर वार्ष के अपने में कर मात की में में मान किया की मान की मान

महात्य कान की स्थापना के बाद करा माद्य में मूनवंध बीर कान्यांवं के अनुसाबियों एवं महारहों में करेक हैयां-देव के प्रसंग ज्योपना होने एहें है भी कन्य एवं काक्ट एस वे हार्डिए में पड़ने की मिन वाते हैं। मूनवंध के कृष्याधियों ने स्वर संप को दूरियों की मीमित की मात्र कर हो। हमी तब्द कान्यांवंस कार्जी ने पपनानी कान्यांत्र पार्टी एवं मुक्त कर के क्ष्यांत्र के मित्र के मित्र कुलिया स्थम नहें है। बीसे हो विध्यानगर के पूर में कियास्तान में बह मंध मात्र पर एस एस पर के कहार, मी पर के बीसे मित्रिक के सब्दे भाव के बार्जी की निष्क्र एस्ते में। मास्य हंथे में तो प्रमान के बाद मीक्षी तर पाने की

#### यापनीय संघ.—

द्रशिक्त पादा है जैसे वर्ष के हिंदिय में इस में ने मुक्तुकूर्य मान किया। इसने अनेक माणिक मामताओं की प्रशा किया किया कुंगों में कीम रूपनर की अपन दिशा। इस में में का किया कि क्षमान में हम हमें कियांचीन में किया हमें विशेष कुछ नहीं प्रामुख। देखोल सुरि ने उचकी कासीत का समय दि. सं. २०५ कामा है। यह संप प्रशिक्त पादा की बचनी देश हैं। नहीं के मामता की राजिए कोट में किया किया हमें हम से की मामता मूलामेंदर दार काशिक्ट में मंग मामता करते हमें हमारा ही। इस से के पहल पहले हमें हमार मामती के हमार उचारा में मामता महिला मेंदर में मामता करते हमें में मामता मेंदर में मामता मेंदर में मामता मेंदर मेंदर मेंदर मामता मेंदर मेंदर मेंदर मेंदर मामता मेंदर मामता मेंदर मामता मेंदर मेंदर मेंदर मेंदर मेंदर मामता मेंदर मामता मामता मामता मेंदर मेंदर मेंदर मामता माम

पश्चिम मारतः के भैनसंघ में मुशारवारी वान्तीतन के, इस तंच के संस्थापकरण, सबसे पहुंते क्यूबा में ब्रीर तनका क्यूसरण प्राय: इतर वेनतंच ने मी किया तथा वीरेनीरे उसे बालसात कर तिया। सम्यन है यह सम्प्रदाम स्वेतास्यर और विकासमें के दीच की एक कड़ी था। प्रतावे कर्मक उदार वार्षिक विकासों में तीन मरूप पं---

- १ परशासने मोक:-इसरे सिढान्तों के मानने वाले भी मोख पा सकते हैं।
- सप्रत्यानां मोक्ष:-संसारी बन्धनों से मुनित पाने का पात्र मुनि ही आवश्यक रूप से नही, अपितु गृहस्य भी है।
- सदस्याना अध्यः—स्वराद बन्धना च शुन्तव पान कृषा वा नुगत हा वा व्यवस्थ एवं च यहा, आपु गृहत्व ना हा व् व् स्त्रीयां तद्मये मोशः—स्वियां इसी मब में मोझ पा सक्ती हैं।
   स्त्र शीतों प्राच्यातां ते उन्हें तस्त्रमान प्राप्ति क्षेत्र में महीद्रक बना विवा । सम्मव है इससे उन्होंने इसरे पर्मों के कोमों

इस तीनी मानवारणों ने इन्हें उत्तरकीन साहित को व कंग्रीपन करा किया। उम्मन है इससे उन्होंन हुए सभा क कामा और इसंप्रकार इस पेताले कर की विशेष के मानविक्त दिका साह कर की मानियां की बोद्य हो स्थान पर, जैसा मुनियों की । रहिता मारत से प्राप्त करेंक विश्वानेश्व इसके क्लान्त प्रमान है। सम्बन है साधारण शामियों को करवी (मार्टिया) और / विशिष्ट शामियों को करती कहते हैं । शामिल काव्य विश्वानविकारण में देशी एक विशिष्ट शाम्बी कड़ाओं (कड़ी) शाप विश्वान साह मार्टी के प्रपेटी विध्यान है ।

एक समय यह सम्प्रदाय बढ़ा ही राज्य-मान्य था । विकालेकों से मालूम होता है कि करम्ब, चालूक्य , गंग, राष्ट्रकूट रह नादि यंगों के राजाओं ने इस संघ को और उसके सामुकों को नवे को मूमि दानादि दिये।इस संघ का प्रधान केन्द्र कर्नाटक देश का उत्तरीय प्रदेश विशेष रूप से था। शिक्षालेसीय एवं जन्द प्रमाणों से मालूम होता है कि इस प्रान्त में इनके वह प्रमानक भेन्द्र ये।आन्य देश में इनके प्रभाव को सूचित करने वाले एक दो लेख मिले हैं।इन प्रमाणों से क्षात होता है कि इनका अस्तित्व र्दमा की चौची दाताब्दी से पन्द्रहवों सताब्दी तक अवश्य या ।इस बीच में ही दिवम्बर सम्प्रदाय के इसरे संगठनों के पनर्गठन के द्वारा या तो इनके गण प्रभावहीन हो गए या जनके द्वारा बात्मसात कर किये गए। इस सम्प्रदाय में अनेकों प्रतिमासाली विद्वान आचार्य एवं कवि हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत एवं कसद में धैकड़ों प्रतिष्ठित सन्य किसे हैं। इन विद्वानों में शिवार्य, बट्टेकेर, उमास्वाति, यतिबुषम, अपराजित, पाल्यकीति, शाल्टावन, यहाबीर तथा स्वयंम् जादि हुए हैं । सम्भव है यतिवयम और उमास्वाति उस परम्परा के हों जो मणुरा के कुपाणकाठीन छेखों में पायी जाती थी। उमास्वाति ने अपने साध्य में अपने को पाटलिपुत का कहा है। बसिब्यम ने अपने बुद्ध के रूप में बार्च नायहस्ति एवं बार्यमंझू को माना है। इन दोनों का उल्लेख मयुरा के छेल क॰ ५४-५५ में मिलता है। वे दोनों वाचार्य सहवाठी वे तथा क्षमात्रमण एवं महावाचक थे। कपायप्राभृत के कर्ता सृणवर इन के गुरु थे। इस तत्त्व हम देखते हैं कि इनकी परस्परा सीचे सपुरा के संघ से चली आयी है। वे प्राचीन जैनायमों का पठन-पाठन करते थे, पर उनके आयम शायद श्वेतान्वरों के वर्तमान आगर्गों से कुछ भिन्न में । इस मन्त्रदाय के कई प्रन्य दोनों (दिन० एवं दरेता०)सन्त्रदामों में कुछ संघोषन के साम पढ़े जाते हैं। दिन० सम्प्रदाय के मान्य ग्रन्य पट्ख ण्डागम, कपावप्राभृत, तत्त्वार्व सूत्र मूलाबार आदि सम्बद है यापनीय सम्प्रदाय के से ।

उन्होंने मथुरा में जैन संघ के संगठन की मांति स्वान विशेष या प्रदेश विशेष को आवार बना दक्षिण प्रान्त में अपने संव गा संगठन फिया। इस सम्प्रदाय में नन्दिर्वय(सम्) प्राचीन तथा प्रमुख वा,ची कि मृतियों के नामान्त को लेकर चला बापीछे हराके स्थान विगय को से जनेक मेर-जमेर हो गये । उनमें कनकोरलसम्मृत ब्राम्सगण, श्रीमृत मूलगण तथा पुषागवृक्ष मुलगच प्रमृत ये। ये गण अमुक-अमुक वृक्ष-विश्वेष वाले स्थान से प्रारम्भ में सम्बन्धित रहे होंचे। तनका तत्कालीन सुविधा की हरिट से नामकरण किया नवा होगा, पर पीछ बढ़ी नाम रूड़ियत हो यथा। इसके अन्य यथों में कौमुदीएण, महत्रमण या कीटि-प्रदेशना, मेलापनीय से सम्बन्धित कारेरराम, मेलाप अन्वय, बन्दियुरशम कन्दुरसम, बलहारिसम आदि प्रसिद्ध से । सम्बन्ध क्षेत्रज अदुरक्तियुच्छ एवं नन्दिगच्छ का उत्सेख मिला है। इस संघ के कुछ गर्यों को ११ वीं सताब्दी के बाद से मूछ संप के गणों में उसी नाम या कुछ परिवर्तित नाम के साथ निर्दिष्ट पाते हैं। वे वण हैं—मुनायवृक्षमूल्यण, कप्यूरगण, कायूर या कापूर के नाम से तथा बलहारियम, बल्कार, बल्कार या बलास्कारयम के नाम । हो सकता है कि मूलसंघ के पूत-गठन में उस काल में इस गम के सायु शामिल कर लिये गए हों या अमुक-अमुक स्वानों में मूलसंब के मुलिलों का प्रभाव बढ़ा हीं और उन गर्गों का संगठन वहां से हुना हो। नन्सिम को नी ११ वीं स्तास्यी में प्रविक् संघ के एवं १२ वीं सतान्यी से मुललंच के अन्तर्यंत पाते हैं। हो सकता है कि पीछे वन-उन संघों ने अपने पुनर्यटन काल में इस संघ को आधार बना जसे अपने में मान्यता दी हो, वा इस संघ के अनुकृत्य पर नत्यन्त मृतियों के नाम पर से अपना संगठन किया हो। निन्तंप की एक प्राकृत स्ट्रानकी है, निवन ववनन् महाचीर के निर्वाप के बाद ६८३ वर्षों तक की गृह परम्परा दी गयी है। इस स्ट्रावकी के अनुसरण पर पशिवृत्य की तिकोस पणांति में एवं पुताट संघ के विनक्षेत्र के हरिश्वेश में एक गुर परमारा दी गई है । विद्वानों का अनुमान है कि सम्भक्तः है वह पट्टावती प्राचीन सापनीय संघ की है ।

तो भी हो, प्रमाणों से सिद्ध है कि वह संघ दोनों सम्प्रदायों की क्षेत्रता बनेक वालों में प्राचीन है और दोनों सम्प्रदाय हतानी अनेक वार्ती एवं गाहित्व के ऋषी हैं। इस संघ के बाहित्व से बंतवर्ष का तुक्तात्वक अध्ययन करने वार्ती को बड़ी १५१०। अन्य प्रवास १५ प्रस्तुत न क्या प्रवास का अपना का अपना करणा नाम वहाँ मदर मिलेगी । दिगन्दर स्थान्दर महनेदों के मूल का पदा लगाने के किए वह दोनों के बीच का और दोनों को गोहने वाला

साहित्य है। इस दृष्टि से इस साहित्य का अध्ययन होना चाहिए। ूरण र । आज दिनान्यर जैन समाज में इन संबों का शस्तित्व न के बराबर है। गण्यामुग में बनेक मर्बों के प्रतिनिधि सहारफ हो गए

विश्वेप के लिए देखें:—मेरी किसी प्रस्तावना, जैन शिकालंब संबह तृतीय मान (ना. दि. चैन प्रत्यहाप्राः) ।

थी. बी. देसाई---वैनिज्य इन सातय इन्डिया (बोलापुर) पृष्ठ १६३-१६९ ।

पे, जिनहे मठी की स्थारना करायाओं के वास्तीय के बतुकरण पर की गई मानून होती है। वे तरने-काने मणत में बहे प्रमाणक पे एवं पूर्व कारों ने कि दो हरने व्यक्तावारों की कहलाते जो भी के हमी विभिन्नायर की प्रमृति हतनी बढी कि इस्के निरोध में सामक का एक वर्ष कर कार कहा, निवें दिन कमान में देशान्त कही है। इस्क प्रदूर्श में की प्रमाण कुछ होने कारा । बीचवी बठाव्यी में दो बब नाममान के स्कूरक पीठ रह वर्ष है। पर वेत समान की क्षेत्रीय एवं सेवीय प्रमृतियों में हमका प्रकट या वाक्कट कर से बबा ही जवार विख्ता है। बाब बमाज पर से बमुक-पाक कर की कार दो पिट पर है, पर उनके निक्माये को प्रमृत कारा पत्र कर दी थी, उसे दिवन समान निवा विश्व किने दोने ना रहा है हक

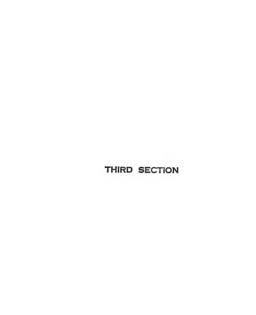



## Pre-Aryan Bhartiya Religion

(Ramchandra Jam, Advocate)

The credit-land of the undroded Aryans was somewhere in northern parts of Russian temper Growth of population, desiction of the region and Linovidge of the flourishing agricultural regions in other parts of the world be the particular accounts dryan burbanous to megrate from their original home. Aryo Europeans separated from the Aryan collective of Gana about 2500 B C Aryo Annais were found in Cappadona and central Asia some where about 2000 B C Aryo Inanians were on the northern gates of Iran somewhere about 1500 B C

The Western Frontiers of Bharat extended upto North Eastern Iran in those ancient times Vixturas populated the Iranan region Arachona and Godrona were inhabited by Vixtura, Daisas, Daisyas, Panis, Yidan, and Turushah Apart from these three Annu Druhyan Parus, Bhadas, Matsyas, Ajas, Shigera and Yakishas, inhabited the Deab region of Saratwat and Drishdorit ruvers and to the east and south of the Doab. The Ary Berkham sunders conquered these three has and annihalated their republics from 1400 B C to 1100 B C, the date of the Daiszrapa war

Eastern Bharat was mostly populated by the Itsiavakas from whom descended Maliklas, Sankas, Lichahavas, Karas, Kosals and Yidehas, Magadhas and Angas weres in the South East There were also the predecessors of Kois, Bhils and Goods in Central Bharat South Bharat hand overwhelming population of Dirandas All these tribes were parts and parcels of the Great Virtya Race of Bharat, dering this period. There culture and crivilisation should be termed as Bhartya collure and not Harappan or Indus' culture.

We are here mainly concerned with the true understanding of the religion of those people. And for that we have to first understand their economic and social conditions

Bhartiya people developed a cavalisation of cities and Mohenjodaro and Harappa stand monuments to that with drains, public baths, grand roads, public granance and buck buildings. Towaships were well planned and thoroughly executed They had forts of iron and stone.<sup>1</sup> words in extant of hundred pillars. They were very wealthy poople.<sup>4</sup>

The base economy of those Bhartuya people as even today was Agroniture which had been the property highly developed in those days Agrat from barley and wheat, they gree abundant conton \*Cotton culturbano was expected from Bharat to Belyloma and Egypt The growth of large such inland othes and parts imply the existence of a substantial middle class based on internal and foreign trade, and commerce and a developed industry. They had developed vaewing midstry to a kiph efficiency Make and firmule terranout figures are shown to wear beautiful clothes which imply weaving of cotton into fine fabrics. They had sentish and beautiful clothes which imply weaving of cotton into fine fabrics. They had sentish and measurements of length \*These traders and business; had beginness and palacer along with

gold, niver and javels 7 Sufe by safe with these waslity people, we find the custence of poor workers also Al Mohenjodaro have been found a block of barracks compensage satteen similar sub-units which Piegoti designates as coole-line comparable to workings? equarters at Harappa 8 The property was privately owned and there were sharp differences of wealth, between the rich and the poor

Indus script has some similarities with Sumerian cumforum script and the Egyptian beiroglyphic script Bar tunike these, Indus script is changless and does not show any variation from the earliest to the latest discovered strata, i. e. 3000 B C to 1500 B C The writers of this script were 'Mindiansweak' or 'Vadrivasak' which may be identified with Ancient Prakin, which is presently lost to us, the precursor of Vedes Sankint. The people spoke Ancient Prakin, which is presently lost to us, the procursor of Vedes Sankint. The people spoke Ancient Prakint the language of the people which in the polished form later became the language of the literature and the Court But complete truth will come to light only when the Indus script is authentically decephered

Women enjoyed a high honoured status among the society Mother was the guiding spirit of ever household Numerous terracoits figurance of an almost nude female have been supposed to represent a Mother-Goddess I entirely agree with Wheeler that it easily relates to a household cult than a state religion 2 Reality speaking these famale figures can not be connected with religion at all Pemales have been shown in postures of firstlity. The sceolar aspect of the image of a nude dancing gives sparred. The tree issuing forth of the womb of the female emphasies the secular aspect. The numerous female figures point to the matriarchal system of society prevalent amongst the ancient Bhatriya people and their great respect and glonflustion almost touching to divinity shown to womanhood as opposed to Arynais who had scant respect for them. The later history more than amply testifies to this true.

What was the form of the State which these people projected can not be described with containty. There is no doubt that it was not a monachical system of Government Appearance of the property of the propert

Bhartya society in this age was homogeneous. It is generally a social phenomenon that poor people loot or plunder during times of chans and turnool but we do not find any evidence of such remnants of loot and plunder in poor people's houses at Mohenyodro, Harappa, Amrand other Bhartya towns mintarily destroyed by the invading Aryo-Brahman. There were cleas distinctions but social relationship was not of a volent character. Bulk of the working class people remained in their allotted position. If implied that wealth had not assumed an exploitive and incubine character.

The Bhartys State mechanism did not would ministry or police force. There was no violent coercion, fortifications at the two major cates of Mohenjodars and Harappa were not meant as a safeguard against external aggression. They appear to be meant for internal protection. Implements of voicines are so crude and undeveloped that they cannot even safely be termed at ministry weapons over during those days. They might have been used for ell'introtection.

The wide extent of the Indus valley evolutation going upto Hissar in North Western Iran, having a strong outpoot at Amri in Balachistan was not the product of military conquests Military element does not loom large in the extent remnan. If Indus evolutation was unweighted. There had been large scale finds of military equipment in Sumeran City Ur. and the Egyphant (vig IrAmarana but no sook military equipment have been found, not even in small scale, at any of the archeological sites from Hissar in Iran to Hastinapur in Bharst. We do not find cancounty enough remnants of temples as found in Sumera and in Egypt. A result of the Hastinapur in Bharst. We do not find cancounty in congleting the congress of the Hastinapur in Bharst. We do not find cancounty in congress of the Hastinapur in Bharst. We do not find cancounty on confident consists of the Hastinapur in Bharst. We do not find cancounty of the Capital in the Capital Capital

The foregoing discussion conclusively proves that no royal or pnestly force or coercion was used to keep the society in fact. The social mechanism was evolved in such a way that the necessity for violence was reduced to the minimum. It was the inner spiritual force that determined the values of life. Religion was a powerful guide

Do we find this posture of life of the Indeas people sculptured in their Art \* Termodus and sails may be toys, Sculpture may be a timing of play for an artist. But even up july and toys we find the mand of the artist itshing boding form: We would now discuss figures and sain printed in "Vedio Age" on plate No VII figures 4, 5, & 6 and stone statuse on plate No VII figures 1 and 2

Wheeler concurs with Marshall and Mackay that there is no doubt about the diventity of the remarkable Bigure on three scale of Plate No VII. The figure is regenented as seated the on the ground or on a low stool in two instances: the head is three faced and in all it bears a pentional headders with a vertical central figure \*1 The figure is a protopoe of Sive in this sapect horized that the state of the s

Rudra is the predecessor of Siva in Brahminical religion. Is he an unported non Aryan god or a natural Vedic Aryan god ? The evidence of Rigweda riself establishes the later character of this god Rudra. It is true he is a god of Wrath par-excellence <sup>84</sup> He is mighty fierce having

strong limbs <sup>32</sup> He bears bows and arrows, he is weilder of thunderbolt and he possesses Coukilling and men slaying weapons. He is destroyer of (enomes) heroes and invincible conqueror, the weilder of sharp weapons and expeller of fore along with Agos. He is man destroying. <sup>32</sup> But if this wrathful nature of Rudra is to be condemned we will have to condemn more severe by the wolorat, brutal and inhuman wrath of Agni and Indra specially, and the Visitye-devas generally, of which instances and narrations Rigweda is replete with. The wrath of Rudia is definitely inferior to that of sherce Indra and Agni, the Aryo-Brahmm War lords par excellence. <sup>33</sup>

But Rudra shows all the other important traits of the Avya War lords (Devas) He is accomplisher of sacnifices, wise, radiana, buillant, holding accellent medicinents, nounshed by anisatory vegatibles, immortal, omniscent and divine, the creator, guardian against disease, illustrous and protector of sacnifices <sup>28</sup> He is passible also as a great benefactor of the Avyan Gnan. He is there Gnaspain <sup>28</sup> He is most beauthful, showever of benefactor of the Avyan cloud for the world, the parset of the world, far seeing, of pleasing aspect, undecaying, endowed with febrity, the source of prosperity He is one of the Visite devas, attending the hall of services of the Avyan collective. The benevolent qualities of Rudra far out-number him melarolent qualities. The malavolent qualities of warring Avyan gods was a prime necessity for their continued in consens in bettle fields.

But these qualities of Rayerdio Rudra do not accord with the divance qualities of the acctor depicted on the aforesaid three seals. Those divanities do at in the pose of a Yogishwan in the Padmassian posture but Rudra does not display any Yogishwan qualities: It has been alleged that the seal may accord with the description of Rudra as the Supreme duety in Rigreds. \*\* Dat so has been described Indias and Agan 2\*\*

The seal is surrounded by elephant, tgar, buffale and finincerco with deer appearing under the seat. The association of the animal world with the Yogs shows the onceases of all spirits in Irwing beings. These animals are not to fear from the most vociferous and brutal animal, the min. Buffale and deer have nothing to fear from the ferocious tiger and this tiger stands without any feeling of hostility, anger or violence in the presence of the Apostle of Non-violence and pace. This standsphere clearly depicts the peace and non violence inherent in the consistance of every being, beauty forces of violence, greed and selfathness submitting themselves to the superior force of peace and non-violence. These seals, hence, can not be a prototype of Cow-killing and man slaying Rudra.

Dr Prana-Nath reads the macrupton on the seal of the dwine figure on Plate No VII Figure 4 pinted in "Vedic-Age" as thus "Go Sarga Deva Jana Kara" meaning the creator or lord of the Divine people as The reading of word "Jana" in this inscription is very significant it indicates people and may indicate a repubble self-controlled and self-governed by spirtual laws helped and guided by the spirtual lord in the evergrowing process of spirtual progress and advancement binder and still lighter.

Horns appear on the head of divinities of all the three aforesaid seals Marshall and Wheeler in their comment monographs referred above have explained them as an emblem of divinity It appears that followers of these divinities also had some horned head-dress as Vraira wore 33 And Vritra, the Ahr, was a sage 24

Two tone statustets from Harappa of less than 4" in height have revolutionized the extaining notions about ancient' Indian thought. They are not locus, given on Plate No VI figures 1 and 2 in "Vedica age" exhibiting a sensitiveness and a modelling that it both firm and figures 1 and 2 in "Vedic age" exhibiting a sensitiveness and a modelling that it both firm and resident 1 none of the statusties under discussion, the body is represented as a volume model by an uncertained life force pressing from within activating every particle of the surface. The figure which appears to be modelled from within, as exactly at rest, yet them with movement. The figure is fall of strength and appears to grow in stature. In short, the statustic records unconsciously the uncer movement of life within the plants walls of its body. This physical type is the ventable standard in Indian art for divinities in which the force of creative activity held under control (direndrizys) is to be shown as for example, in the Januar or Turfankrass or detendees in paramose or meditation "I thecor is the Sense clarify stabilized that the figures of dividees in the seals and statasties of Indias valley represent a spiral divinity. In contraditionation to the physical development of Radics or quasa-spiratid clavinity of Shav-Pasampati.

Shava is Rudra defiled We find the glory of Shava for the first time in Shwetashwataroganishad which is a post-Mahawit Upanishad composed probably between 400 300 B C <sup>13</sup> The Aryo Brahmins could not remain untouched and their physical religion borrowed some of the ingredients of Bastriya spiratal collutes

Did the pre-Aryan Bhartiya peoples worship Langa \*\* Wheeler is doubtful that certain polished stones, mortly small but upto 2 ft or more in height have been correctly identified with Langa and other percord stones with Youn \*\* But some scholars have fallen into the error of holding that worship of Langas and Youns is testified to in their numerous examples found excuted in stone describing their worshippers as Sathishe-Deviah.

The scholars have been musted to identify the above stone emblems as Phallus and Yout due to their musinterpretation and wrong appreciation of the term and institution of Shishne-Devah. The right understanding of Shishne-Devah' will clearly disprove the theory that Pre-Aryan people worshiped Linga

The 'Shuthne-Devah' caused the disturbance of Aryun rises, sacrifices. Indra has been asked by the Aryo-Brahmuns to save their sacrifices from the relinence of Shuthne Devah as he has been proyed to save their property and cuttle from Rakchashas and evil aprints II it shows that Shuthne-Devas did not think well of the Aryan institution of sacrifice and actively opposed them. Word "Deva" in Yelic historium has been used in the sense of a leader, shuning, illus-

Word "Dewt" in venic intensities in some scene scene in the whole Ragreda is replete with this word 'Deva' indicating this sense Shinhar-Dewis (in plural) hence, naturally means those illustrous, shaining and divine leaders of humanity (of course opposing the Aryan plunderers who considered the Bhartya people as Amanusla). "I sold and not were clothes and voluntarily remained maked as a child of nature, though Indias vailey grew abundant cotion and waved at into fine clothes

and exported cotton cultivation to Babylonia and Egypt. In Rigveda and Brahmanical literature, the word 'Deva' has no where been used in this sense of worshippers but has always and everywhere been used in the sense of the 'Worshipped', Agni-deva and Indra-deva nowhere mean Agni-worshippers and Indra-worshippers but always mean God-Agni or God-Indra. Hence it is travesty of truth and total falsehood to translate 'Shishne-Devah' as Shishna worshippers, but it should be translated as 'Shishna worshipped or Nude gods or the Supreme Divinities, leading a natural way of life. And the natural way of life is the spirtual way of life.

There is also a misconception among the scholars that Naga or Serpant worship also prevailed among the pre-Aryan Bhartiya people. A. C. Das, concurring with P. T. Shriniwas Ayenger (Life in Ancient India in the age of the Mantras P. 129), has held that Vratra and Indra originally were gods of rival tribes and the tribes that worshipped Vratra, the serpant god, either also worshipped or were associated with those that worshipped the Shishna (Shishne-Devah) also. Word Ahi<sup>41</sup> wrongly interpretated as Serpant is the cause of this confusion. Vratras or Ahis have been mentioned alongwith Dasas, Dasyus and Panis. They didnot perform Aryan sacred rites, opposed the Aryan sacred rites, interfered with the Aryan Sacred rites and followed their own rites. Nowhere it has been mentioned that they were Naga or serpant worshippers. The word 'Ahi' may mean 'non-killer' possibly derived from the root 'Han' and Vritra. The Ahi has nowhere been associated with violence in Rigveda. Vratras were a section of weal-thy agricultural people using water storage system for irrigating their fields. The Aryans reviled the Bhartiya people by calling them Nagas or serpants (which is later more clearly evidenced in Mahabharat and Puranas) who were really the followers of Shishne-Devas or Nagna-Devas or Naga-Devas meaning Nude gods.

We do not find sacrificial altars in Mohenjodaro and Harappa cities. They do not provide any evidence of the existence of anything corresponding to Vedic ritualism in the Indus valley (Bhartiya) civilization. <sup>43</sup>

What was then, the religion preached by the Shishne-Devas. They preached the Vratya religion under the supreme leadership of EK-Vratya. The cult of vratya seems to belong to the (miscalled) Mohenjodaro (Bhartiya) civilization and was once wide spread in India (Bharat) among her indigenous peoples. Much untruth has surrounded this term 'EK Vratya' also. The word 'EK-Vratya' is used in Atharvaveda fifteenth Kanda. It is alleged that Vratya is one of the names of Rudra. Namo Vratyaya (नमो जात्याय-salutations to Vratya) is one of the passages occurring in the Rudradhyaya chapter of Yajurveda. The Rudradhyaya chapter of Yajurveda uses the word Vrata (जात) and not the word Vratya (जात्य). The same word Vrata (जात) and not Vratya (जात्य) is used is Black Yajurveda. Ralph T. H. Griffith translates the particular hymn of the Yajurveda as thus:—

<sup>&</sup>quot;Homage to the troops and to you lords of troops be homage".

<sup>&</sup>quot;Homage to companies and to you lord of companies homage:"48

A. B. Keith translates the particular hymn of Tattiriya Samhita as thus:

<sup>&</sup>quot;Homage to you hosts; and to you, lords of hosts homage.

<sup>&</sup>quot;Homage to you troops, and to you, lords of troops, homage"149

The word Vrata alongwish the word Gans has several times been used in Rigreda in the team of troop and company or assembly and company to Panchwamas Brahmu uses the word Vrata in the sense of a group 1 "Vinit (479) in the sense of group or a company can not be equated to any race or time as "Gans" in the sense of race or time can never be equated Vrata (478) or Gans implies a curved or miner or gans in the sense of race or time can never be equated Vrata (478) or for a fixed or the as "Gans" in the sense of race or time can never be equated Vrata (478) of the or class And even if we for a moment accept the word "Vratys" derived from Vrata meaning thereby a member of a group, that meaning to the word Vrata has not been assigned in this context by any commentation or translator. None has offered abstantiants to Rutar as a member of a group including Sayana Sampurananad has played a big intellectual fraud on the educ scholarship by magnetically introducing consoner Vratasy (478 error) as Namo Vrataya (478 error) as various virtually a consoner Vrataya (478 error) as Namo Vrataya (478 error) as Various Vrataya (478 error) as various virtually introducing consoner Vrata between And it is for this reason that he had to matranslate the word "Rudar" in A V 15 15 19 and 11 and timens the concept translation of Confrict.

Shinde also maintains that the Virityas were outside the pale of the orthodo. Aryans The Athuraveda not only admitted them in the Aryan fold but made the most righteous of them, the highest divinity <sup>20</sup> [5 I S) But Rudin was not outside the pale of orthodos. Aryans. He from the very beginning as in the Aryan Interactivy of gods just the Indra and Agait. We may not agree with I W Haner (Der Virstys, stulligar, Germany, 1827) in delining the functions of Virstys but he is nearer truth in discribing. Virstys as a class of heterodox nomadue holy men. <sup>44</sup>
14st describings occressoonable to that of Rieverdos. Salabane Devas

Word Variays (SWE) as not derived from the word 'Wrais' (SWE) but it is derived from the word 'Vrais' (SWE) Anne lends support to this www asserting that it is possible to derive the word (SWE) from 'Vrais' (SWE) assessing a single possible to derive the word (SWE) from 'Vrais' (SWE) assessing a single possible to possible the moral code of vows for his own inner spiritual discipline Definition given by Griffith to 'Vraisy' as a 'Wandering religious' mendional 'S meets the truth only half way Hence Vraisys were those per-Aryan people of Shintati who had accepted spiritual discipline as their way of fife Their religious teachers were Shintan Devis who took to mendional this and who wandering from Northe south and from Batt to West propagated the spirtual way of life to their lay followers the Vraisyas 'EK-Vraisya was at the head of all these Lay Vraisya and mendicant Shintan-Devas, very poseffil, unaversally respected and hoof; on the words of Saymas "And thus EK-Vraisya, the spirtualism incurants, is sculptured in the discreased scale pricared on the aforesant dear pricared and the aforesant dear pricared on the aforesant dear pricared and the aforesant dear pricared on the aforesant dear p

We have discribed here the religion of the people before the Aryan invasion of Bharti (About 1400 B C in Iransan fromber and 1200 B C in the west to Index report). This stars is confined by the abovey mountains in the north, the Indus and the range of Sidenan nountains in the West, the Indus on Sea in the south and the valley of the Januar and Gangsin in the East \*\* Thus we the whest jeographical horizon known to them Rigordo peoples. Beyond that the world, though open, was unknown to the Veduc peoples. The ession and southern parts of the rest of Bharts were also inshirted by Virsiyas, the Estarknith, Mallay, Lizochens, Kart

sis, Kosals and Videhas including Magadhas and Dravidians. <sup>89</sup> Eastern Bharat was the epicentre of the Vratya religion. Dravidians in the sourthern Bharat also followed a similar religion.

Giorification of female is a prominent aspect of the Dravidian civilization. They styled a delified man as "Ko" and created to his honour a house called "Ko-ll-<sup>102</sup>. This cannot be taken for a temple. Like Mohenjodaro and Harappa citadel it was used by the spirtual leaders for religious discourses to their followers. It was a place of religious

### Conclusions:-

- Pre-Aryan people of Bharat were a homogeneous people self-disciplimed by spiritual values of life.
- They considered material civilisation subservient to or only the servant of the spirtual culture.
- The Vratya-cult or the principle religion of the Bhartiya people was mainly founded on Non-violence. They had equal respect for all forms of life.

#### PEFERENCES

- This is a very brief summary of the conclusions arrived at by me after critical studies of the problems which have fully been discussed in my Article "Original Aryan Home" and 'Pre-Aryan People of Bharat.'
- 2. The Indus civilization by Shri Martiner Wheeler p. 6, 29, 31 and 36.
- 3. R. V. 1. 15. 10. 3; 2. 2. 9.8; 1. 19. 5. 4.; 1. 23.10.2.; 3. 1. 12. 6; 6. 2. 5. 10.
- R. V. 1, 19, 4, 7; 1, 23, 12, 4; 4, 3, 9, 13; 8, 5, 10, 6; 1, 24, 1, 7; 5, 3, 2, 5-to 7; 4, 3, 4, 7.
- 5. Wheeler, Op. cit. P. 63.
- 6. Wheeler, Op. cit. p. 61.
- 7. R. V. 1. 7. 3. 4: 1. 7. 3. 8:
- 8. Wheeler, Op. cit. P. 20 and 40.
- or organis op an I se and a
- 9. R. V. 1. 10. 1. 8; 1. 23. 11. 3; 4. 2. 6. 9; 8. 8. 1. 11; 10. 1. 4. 12; 10. 2. 6. 8;
- · 10. Wheeler, Op. cit. P. 83.
  - 11. (A) R. V. 3. 2. 14. 6; 5. 4. 9. 11; (b) Y. V. 16. 25; T. 5. 4. 5. 4;
    - (c) Veda of Black Yaius school by A. B. Keith P. 356.
  - 12. R. V. 6. 5. 2. 11: 8. 5. 2. 22.
  - 13. Ancient India-P. 57.
  - 14. India from Primitive communism to Slavery by S. A. Dange p. 47.
  - An Introduction to the study of Indian History by D. D. Kosambi-P. 62.
  - 16. Wheeler, Op. cit. P. 52-53.

```
Section 1
```

#### Pre-Aryan Bhartiya Religion

```
9
```

```
The culture and art of India by Radhakumnd Mukenee P 49
  18
       Wheeler, Op cat P 79
  19
       Vedic Age P 187
  20.
       The wonder that was India by A L Basham P 23
  21
       Radhakumud Mukeriee On cit P 49
  22
       Radhakumud Mukenee Op cit p 42
  23
       Radha Kumud Mukersee Op. cst P 49
  24
       (a) Y V 16 1
       (b) T S 4 5 1
       (c) Religion and philosophy of Veda and Upnishads by A B Keith P 143
       R V 1 16 9 1 , 2 4 1 9
     R V 2 4 1 10 . 2 4 1 3 . 1 16. 9 10 . 1 16 9 1
 26
       7 3 13 1 , 2 1 1 6 , 4 1 3 6.
      R V 1 16 9 4 to 6 . 7 3 13 1 . 2 7 4 3 2.
 27
       1 8 8 4 . 2 4 1 15 .
       (a) Y V 16 25
 28
       (b) TS 4 5 4
 29
      R V 1 8 8 1. 2 4 1 9.6 4 6 10. 7.3 3 5.
 30
      History of Dharam Shastra volume II part II by P V Kane Page 736
       R V 3 2 2 1 . 8 7 1 9 . 8 10 9 1& 16 . 7 2 4 5
 31
 32
      Decipherment of Harappa and Mohenjadaro inscriptions by Pran Nath p 17
 22
       R V 1 7 3 12
 24
      R V 3 4 9 2
      Voice of Ahimsa vol VII no 3-4 p 152, Article by PN Ramchandaran
 25
 36
      Indian Philosophy by Radhakrishanan Vol I. p. 142
 27
      (a) Radhakumud Mukerjee op cit p 43
       (b) P V Kane on cit p 736
 28
      R V 7 2 4 1
 39
       R W 8 8 1 11
      Rigyedic culture A C Dass P 167-168
 40
 41
       R V 7 2 4 3
      R V 7 3 10 9,7 2 4 3 to 7,1 7 3 4 and 5,6 1 14 3 8 8 1 11,1 13 11
 42
      13,636,63103,722475184,94169,9534,
      History of Philosphy Eastern and Western Chief Editor, Radhakrishanan p 37
 43
      History of Indian Civilization by Radhakumud Mukherjee p 123,
 44
      Atharvaveda Vratya Kand Sampurnanand-P 16
 45
      Y V 16 25
 46
      T S 4 5 4d and 9
 47
      Y V (Tr) P-171
 48
 49
      T S (Tr) P-356
111/2
```

- 50, R. V. 1. 22. 7. 8; 3. 2. 14. 6; 5. 4. 9. 11.
- 51. Panchavimsa Brahmin by Dr. W. Calland, P.-454,
- (a) Sampurnanand op. cit-p.-37 & 35.
- (b) A. V. (Tr) op. cit., P.-190.

  The religion and philosophy of Athanyayada by N. I.
- The religion and philosophy of Atharvaveda by N. I. Shende—P-7.
- History and Doctrine of Ajivikas, by A. L. Basham, P-8.
   Arvon ka adi desha. Sampurnanand P. 222.
- 56. A. V. (Tr) Preface P-VII.
- 56. A. V. (II) Presace P-VII.
- History of Dharmashastra—by Dr. P. V. Kane, Vol. II part I. P-386.
- 58. The Vedas by Max-Muller, P-103.
- 59. Laws of Manu by G. Buhler, Chapter 10, slok 22, p-406.
- 60. Vedic Age, P-159.

#### BIBLIOGRAPHY:

- 1. Rigveda Samhita edited by Satvalekar, S. Y. 2013, Swadhyaya Mandal, Pardi, Surat.
- 2. Rigyeda Samhita translated by H. H. Wilson, 1927 A. D. Ashtekar and Co. Poona,
- The Indus civilization by Shri Mertimer Wheeler 1958 A. D. University Press Cambridge.
- 4. Yajurveda Samhita, S. Y. 1998, Vaidik Samsthan Lucknow.
- Yajurveda Samhita translated by Ralf T. H. Griffith, 1957 A. D. E. I. Lazaraus & Co., Medical Hall Press, Banaras.
- Atharvaveda Samhita edited by Satvalekar, S. Y. 2013, Swadhyaya Mandal, Pardi, Surat.
- Hymns of the Atharvaveda translated by Ralph. T. H. Griffth, 1916 A. D. F. I. Lazaraus and Co., Banaras.
- Taittiriya Samhita edited by Satvalekar, 1957 A. D. Swadhyay Mandal. Pardi, Surat.
   The Veda of the Black Yaius school by A. N. Keith. 1914 A. D. Harward Univer-
- sity Press, Cabmridge, Massachusetts (U.S.A.).

  10. Ancient India by Radhakumud Mukerjee. 1956 A. D. Indian Press (Publication)
- Ancient India by Radhakumud Mukerjee, 1956 A. D. Indian Press (Publication) Private Ltd., Allahabad.
- India from primitive communism to slavery by S. A, Dange, 1949 A. D. Peoples publishing house Ltd., Bombay.
- An introduction to the study of Indian History by D. D. Kosambi 1956 A. D. Popular Book Depot, Bombay.
- The culture and Art of India by Radhakamal Mukherjee, 1959 A. D. George Allen and Unwin Ltd., London.
- The History and culture of the Indian people, The Vedic age 1857 A. D. George Allen and Unwin Ltd. London.

- 15 The wonder that was India by A L Basham, 1956 A D Sidgwick and Jackson, London
- 16 Religion and Philosophy of Veda and Upunshads by A B Keith, 1925 A D Harward University Press, Cambridge, Massachusetts (U.S. A.)
- 17 History of Dahrmashashtra Vol II, part II by P V Kane, 1941 A D, B O R I, Poona
- 18 Indian Philosophy by Radhakrishnan Volume I, 1951 A D Geroge Allen and Unwin Ltd., London
- 19 Rigredic culture by A. C. Dass, 1925 A. D., R. Chambey and Co., Calcutta
- 20 History and Philosophy Bastern and Western, Chief Editor, Radhaknishanan 1957
  A D George Allin and uniwn Ltd., London
- A D George Alim and unwin Ltd., London

  The Atharvaveda Vratyakanda by Sampurnanand 1956 A D, Ganesh and Co,
- (Madras) Private Ltd., Madras 22 Panchwimsha Brahmin by Dr W Colland, 1931 A D Asiatic Society of Bengal,
- Calcutta

  23 Arvon ka Adi desha by Samnuranand S V 2013. Bharti Bhandar, Leader Press.
- Allahabad
- 24 Laws of Manu by G Buhler, Sacred Books of the East Series London
- 25 History of Indian Civilization by Radha Kamal Mukherjee, 1958 A D Hind Kitab Ltd. Bombay
- 26 The Vedas by Max Muller, 1956 A D Sushil Gupta (India) Ltd Calcutta
- 27 The Regigion and philosophy of the Athurvaveda by Dr N I Shinde, 1952 A D B O R I Poona
- 28 Voice of Ahimsa (Journal) Vol VII P 208-4 Article by P N Ramchandran "An interesting sculpture from Harappa and Jainism, P-152
- 29 History and Doctrine of Ajivikas by A C Basham 1951 A D Luzac and Co Ltd
- London

  Doupherment of Harappa and Mohenjodaro Inscriptions by Dr Prananath, renent from Poincer, Lucknow

## The Jain sources of the history of Ancient India

(Dr. Jyoti Prasad Jain, M.A., LL.B., Ph-D., Lucknow).

The Jain community, with its unique cultural heritage, has formed from the days of yore an important section of the Indian people, and has been drawing its adherent from all the various races, castes and classes inhabiting the different parts of this ancient country. Naturally, the Jains have contributed a lot of material which may well be used as valuable sources of history.

These Jain sources are neither mean nor meager, but are remarkable for their variety, watness and chronological sequence. They are spread over the volor range of historical times and are connected with practically every part of the country and with almost every phase of its past history. At the same time they are no less authentic than the contemporary and similar Buddhist of Brahmanic sources. In the words of Dr. B. Ch. Chabrar, "it is an exhibited fact that Jain literature is as extensive as Buddhist literature, if not more so. The historical information contained in it is supposed to be of a more reliable nature, and is expected to add wattly to our existing knowledge." And as Prof. K. A. N. Satti observed, "The Jain books form one of the primary sources of our knowledge of the internal history of India from the 7th century B. C. to the rise of the Mauryan Empire. And though these books, no less than the Vedic literature, devote themselves more to religious ideas and movements than to historical events, they contain many indichall afferences to states and their claikins—which when shifted, give a cleaver idea of the politics of the time than the meagre and confused traditions in the Pursans."

From the times of the Mauryas cowards right upto the advent of the Muslims, and in some respects, even upto the end of the Muslim period, the Jain material constitutes a good secondary source and its corroborative value cannot be exaggerated. In some cases as that of Gujinat and several of the principal states of the Decoan and the South, histories of these regions could be reconstructed dairely with the help of their respective Jain sources. And for the pre-historiemes, prior to the age of Mahavira and the Buddha, the Jain traditions should have the same value and importance as the corresponding Brahmanic traditions. Their mutual agreements and differences, if comparatively studied and critically examined, may reveal many athiether unknown facts and may push back further the limits of historical times.

Morcover, the ancient Jains seem to have had a love for dates and exactness which is vient from their numerous postifical genealogies and dynastic chronologies, the dated colophons of their works and of the latter's successive manuscript copies, the historical and even pre-historical traditions recorded with corresponding dates and periods in later works and form their inscriptional records which reach back to the 5th entanty B. C. The late Dr. K. P Jayswall once remarked that among the Hindan, the Jams alone have preserved a complete and admirable chronology for the two and a half thousand years or so after Mishawaria's death And Dr. Buhler, who has done good work on the lattory and hierartase of Januara, speak very highly of the authenticity of Jam traditions and of their value and importance to history In fact, the Jams assures have as importancy over other rectanan sources as no a first a chronology is concerned, especially for the history of ancient Indan With their aid many an unknown or doubtful date can be fixed, while those already fixed can further be confirmed A rational use of these sources can often dispet the confinion usually arraing from similarity of names and circumstances. Bendes, the account of historical development of simost every branch of Indan learning and art and of cultural phases and social institutions would be incomplete without incorporating in them the corresponding contributions made by the January

It may be mentioned here that for the anceset period of Indian history, apart from archaeology, epigraphy, numerisation and foreigners' accounts our principal source of information is literature, both socialize and religious, produced and preserved by the different sects and religious communities that ifournised isde by side. And the most important communities to whom we are indichet for these literary sources, are, without doubt, the Elizadius Buddhists and the Jains. Of these, the Buddhist sources have long been fully studied and explored The Brahmannic sources have also then exhaustively studied and still engage the attention of scholairs. But the Jain sources have so far been unlimed to a small extent. The little and sectioned work that has been done on them is, however, enough to indicate their possibilities and to impress their value as a nich source of bustory.

To give in borff the geness of Jain Internates, it may be asserted, that the Jains lawe all abore a peace-loving community, and saturally they mutured tasts and tendences favourable for developing arts and internative. According to Jainsian, greater prestige is attached to the ascetic institution which forms an integral part of the Jain social organisation, made uso of monds. Tunni, Jaines and Maywomen

The members of the ascetic institutions, naturally and necessarily, devoted major poton of their time to the study of scriptures and componentons of first returns for the benefit of suffering humanity. Thus, generations of Jam monia have enrobed, according to their training, temperament and taste, various branches of Indian literature The munificacts of the wealthy section of the community and rough aircrosses have uniformly encouraged both monits and laymen in their inversary pursuats in different parts of the country, at least for the last two thousand years or so. The importance of scriptural Lawordegs in attaining liberation and the emphasis laid on "Shastra dana" have eaknodled an inhorn zeal in the Jam community for the preservation and componition of listerary works, both religious and secular, the latter foo, very often, serving some religious purpose directly or indirectly. The zeal of Shastra-dana had so much permented the hearts of poom Jams that they took special materiatin against had so much permented the hearts of poom Jams that they took special materiatin against the second care.

Atimable, a pious Indy in about 973 A. D. haf a thousand copies of the Kannada Shantipuran of Poons (c. 933 A. D.) made and distributed. This zeal of preservation and propagation of literature assumed a concrete form in the establishment of Shrutubhandares; those at Patans, Jaliahmer, Moodbieri, Karanja, Jaipur, etc., can be looked upon as a part of our national wealth.

The early literature of Jainism is in Prakrit. But the Jain authors never attached a class vish sanctity to any particular language. Preaching of religious principles in an instructive and entertaining form was their chief aim; and language was just a means to this end. According to localities and the spirit of the age the Jain authors adopted various languages and wrote works in them. The result has been unique: they enriched various branches of literature in Prakrit, Sanskrit, Apabhramsha, Old-Rajasthani, Old-Hindi, Old-Gujarati, Tamil, Kannada. etc. In every language their achievements are worthy of special attention. The credit of inaugurating an Augustan age in Anabhramsha Tamil and Kannada unquestionably goes to Jain authors: and it is impossible to reconstruct the evolution of Rajasthani, Gujarati and Hindi by ignoring the rich philological material found in Jain works, the MSS, of which bearing different dates are available in plenty. Their achievements are equally great in Sanskrit literature; and their value is being lately assessed by research scholars. The Jain works in different languages often show mutual relation; and their comparative study is likely to give chronological clues and socio-historical facts. Moreover, Indian literature, generally speaking, lacks in definite data of authors and their works; but the Jain author is almost always an exception to this rule. If he is a monk, he specifies his ascetic congregation and mentions his predecessors and teachers; if he is a layman, he would give some personal detail and refer to his patron and teacher; and in most cases the date and place of composition are mentioned.

As a possible source of historical information, the known and available Jain material may be classified as follows:—

- A. Historical Literature:-
- (a) Histories-(i) Socio-Political-

Under this section we have first, the dynastic chronologies of India, particularly with reference to Uljain, for the one thousand years or so after the death of Mahavira. These records have been preserved in several works viz., the Tiloyapananti, Harivanuse Purana, Haribladra's Avasyaks-writti, Titthogali Painani and Mahapurana, and in a number of later works "like Trilokaszar, Partististaners a Tithoddhyra-enshanana etc.

Secondly, there are works like the Kadamba Purana, Bhavanapradipita, Rajavalikathe, which deal with the history of important Jain gares and layamen in the background of general history. In this coancelor, meation may also be made of Mata Nainsi's Kayba which is one of the best of mediaeval histories. There are also a number of historical documents, even political chronologies or dynastic lists relating to later times, like the Rajavali of Dulli, which give the names of rules with important events of their raign.

#### (u) Religious -

Certain works like the Tiloyapannati, Jambudvipa Prajnapti, Dhavala, Jaya Dhavala, Harryamsa and Adı Purana, Kalpasutra, Theravalı and Samacharısataka, the Churnis of the Avasvaka and the Nandi Sutras, the Darsana Sara, the Srutavataras, Merutunga's Sthiviravali. Munivamsabhyudaya, etc., contain an account of positical succession after Mahavira, the history of the canonical redaction and of the Jam Samgha with that of the successive schisms (b) Pattavalis and Guruyavalis -

Closely related to no (n) are these pontifical succession lists of the Jam ascetic congregations Samehas, Ganas, Gachohhas, etc. that developed during the past two thousand years (c) Historical Biographies -

There are a number of bingraphical accounts dealing with the life stories of the historical Jain heroes like Parshva, Mahayira, Gautama, Jambu, Bhadrabahu, Sthulabhadra, Karakandu, Srenika, Abhayakumara, Jivandhara, Sudarsana Seth, Kalaksuri, Kundakunda Puivapada, Akalamka, Haribhadra, etc.

#### (d) The Prahandhas ---

They are collections of similar biographical accounts of ancient Jain persons of note, mostly historical Though to a great extent of a legendary character they contain much useful historical material and in particular have been found very valuable for a reconstruction of the history of Gmarat

#### (e) Colophons -

They constitute our most valuable literary source of history These Prashastis are generally found at the end of Jam works, sometimes also at the beginning, or in the form of Pushpikas at the end of some or all the chapters of the MSS These Prasastis are of generally three types. namely, the author's Prashasti, the copyist's prashasti and the donor's Prashasti In placing together the information about Indian history these Prashastis form a valuable source

#### (f) Sundry references -

A number of works, even if they do not contain a regular colophon often contain sundry references to previous authors or works, particularly relating to their own subject and incidentally even to some important facts about contemporary history. This is particularly true of our logico-philosophical literature which helps in a remarkable way in not only fixing up the chronological sequence of Jam authors, but also of the important Brahmanic and Buddhist logicians and philosophers of first millenium of the Christian era B Kathakoshas and Story Laterature --

#### The story laterature of the Jams is very extensive. It is found in three forms

(a) Kathakosas of which Harishenz's Brihat katha-Kosa is the most popular, consists of the several commentaries of the Mula-Aradhana and of a number of Aradhana-Katha-Koshas But even the Mula-Aradhana of Shivarya does not appear to be the only source for the fossils of many a tradition found recorded in it are seen embedded in the literary stratum of the Painnas. Besides the Aradhana-Katha-koshas there are a number of other collections of stories such as the Kathavalis, Punyashrava-Katha-Koshas, the many Vrata-Kathakoshas, works like Samyaktva Kaumudi, and so on.

- (b) Independent works of liction such as Samaradilya Kutha, Kuvalayamala, Upamiti-Biawaprapaneha-Katha, Dhurtakityana, Dharmapariksha, Tilaka-anajair, Armbha-anajair, Ratna-Chuda-ki-katha, Shuka-sapiati, etc. They include romances, tales of adventur, tales relating to animal life, follows, some fine specimess of early mediaeval Indian novels and some beautiful allegories and suitare.
- (c) Then there are numerous stories generally used to illustrate some theological or ethical truth and found scattered in the commentaries of the Shuwetambara Agama Sutras and in the theological, didactic or ethical works of the Digambaras.

The importance and worth of the Jain story literature has found das recognition at the hands of many Indian as well as European scholars. The ultimate source of many a European tale has been traced to the Jain Katha, literature.

#### C. The Puranic Literatuse of the Jains -

It consists of two classes—(i) the Pernasa or bigger spice, and (ii) Pauranic Charitras or smaller spics. This extensive Pauranic literature of the Jains, as a fruitful source of acciont Indian historical traditions relating to pre-historic times, has the same value as the Brahmanic Parnans and the Buddhist Jatakas. Besides being lively narratives, these works contain vivid pictures of the life and society in its various aspects, as obtained in the times of their respective authors.

#### D. Geography —

Sweral works like the Tiloyapanast, Lokwibhaga, Jambudvipe-prajaspti-amgraha, Tilokasara, etc., which principally deal with cosmology from the Jain theological point of view, in their accounts of Jambudvipa and Bharata-Inhetra give an interesting idea about the geographical notions of ancient Indians. The commentaries on the Tutrartha-Sutra and on the Digambera and Swetambera Agamas substantiate this source on this point. The Puranas and the Agama Sutras contain a fund of information relating to the political geography of ancient India as well. The accounts of and references to the Jain-places of pilgrimage are also quite helpful in the geographical studies of ancient India since those places continue to be sacred for the Jains even to this day.

#### E. Political literature —

In the Nitivakyamrita of Somadeva (859 A. D.) we have an excellent regular treatise on the science and art of politics. We also find useful discussions of political theory and its application in works like the Gadyuchintamani, Adiparana, Dharma Sharmabhyudaya, Yahrastilaka Champe, Chamdapaphaba Charita, Arhanniti, etc.

#### F. Secular and Scientific literature -

A number of works on the grammar of Prakrit, Sanskrit, Apabhramsa, Tamil and Kan-

ı

nada, on lexicon, prosody and poetics on logic and dialectics, on mathematics and astronomy, on medicine and other useful subjects, written by Jain writers are available. In many cases these works by their references to previous works and authors on the subject help in reconstructing the histories of the development of these different branches of sacient Indian learning. G. Isin commentaries on non-Jain works -

The Jain scholars have, from the carliest times, been reputed commentators. They wrote numerous and voluminous commentaries not only on their own canonical texts and other works. but also wrote a large number of valuable commentaries on various philosophical and other secular works of non-Jain authorship. Many such works have reached us only through Jain commentaries on them and but for their manuscripts preserved in the Jain Bhandaras they would be practically non-existent. The value of these commentaties is obvious in reconstructing the literary history of our country.

#### H. Religious literature --

This most voluminous stream of Jain literature consists of the canonical texts of both the sects together with the vast exercical literature thereon in the form of Vrittis Tikas Nirvuktis, Churnis, Bhasyas, etc., and of many independent works divided into the four Anuvogas relating to metaphysics, philosophy, ethics and tradition, respectively. Devotional poems, Mantra-shastras, ritualistic and consecrational literature also forms a considerable part. These works in their colophons and sundry allus'ons are often found to supply important hits of historical information.

#### Manuscript material and Grantha Bhandaras —

We have in India numerous Jain Bhandaras, big and small, which on account of their old. authentic and valuable manuscript treasures deserve to be looked upon as a part of our national wealth. For the study of palaeography and caligraphy this material should prove very helpful.

#### J. Epigraphy -

Innumerable Jain inscriptions found inscribed on the pedestals of images. on Nishadvas. Stupas, Mana-stambhas, Ayagapattas and metalic yantras, in temples, places of pilgrimage, ancient sites and other places, and those that exist in the form of donative tablets or copper plate grants are scattered all over the country. Like the Jain manuscripts, most of the Jain inscriptions are also dated.

#### K. Numismatics -

A study of coins, seals, dynastic or royal ensigns of some of the ancient kings, ruling dynasties of republican states, in the light of distinctive Jain religious symbols and mystical sings is likely to prove helpful in numismatic studies and in identifying those rulers as also in determining their religious bias.

#### L. Iconography -

Jain iconography is an important aspect of ancient Indian iconographic art. There

is a large number and variety of Jain icons and there is also very rich material in the Jain texts on the subject.

M. Art and architecture -

Jain monuments of different types have no less value than other contemporary architectural remains. In the study of ancient art and architecture and in the evolution of various styles the numerous Jain monuments and works of art should prove quite useful.

N. Festivals, customs and practices-

A study of some of the characteristic Jain feativals and tracing their history back in literature, epigraphy and archaeology throws interesting light on their origin and evolution. If further shows which of them have been adopted by other communities from the Jains or viceversa. The study of the development of Jain-rituals and religious as well as social customs and practices given us an angle from which to study the influence of Jain ideas on Indian society and that of other systems on the Jains themselves.



# Historicity of some places in Bihar as mentioned in the Jain Literature

(Dr M S Pandey, M A (Cal), Ph D (London), Patna University, F R A S)

Bither has been a land of experiments of great apostles and preachers from time immemoral Of all the preachers of the sixth century B C, it was Maharra who was born in Birth and attained salvation in that very land. The field of religious sciutities of Mithirian was not so extensive as that of the Buddha. His weadenags were confined to Bihar and its neighbournes territories only

The accounts of Mahavira's wandering are preserved in Prakrit literature of the Jains It won't be out of place if we discuss a little about the Jama sources that one has to tackle with in dealing with the geographical problems of ancient India. The geographical materials which the Jam works contain have not been fully investigated and utilized. The reason is that much of the Jam works have not been yet published Major portion of the Jun sources that have come down to us were composed in western India, therefore their authors did not know much of Bihar The rivers, hills, territories and places referred to in the Jain scriptures have not been precisely located and are rarely corroborated by other sources. Some times they furnish us with such information as one comes to conclusion that certain places or regions exist only in the land of myths There is a special feature of the Jain sources which we do not find in the Buddhist or Hindu works. The wanderings of the Buddha or his followers, no doubt, extended over large areas, but they were confined to big capitals, cities and apanas. It was probably because the Buddhists sought help of kings and big people to propogate their faith Even to pass their chaturamasa, they took shelter in big cities. On the other hand, the Jun ascetics laid emphasis on extreme penance which was possible in solitude far away from the madding crowd of the people Mahavira did not believe in the Madhya Marga (middle pith) as Buddha did He laid stress on extreme penance to the extent of physical torture Naturally the Jam ascetnes retired to dease forests. The Buddhist or Hindu works are generally silent about the wild tract of Jharakhunda or Chhotanagpur as we call it at pr. ent. The faintest ray of information of ancient days that we get about this region is from the Jun sour-

ce alone

We get abundance of information about hig cities and well-known places also in the J-in
works. But those places have been referred to in other sources also. So we shall contine ourselves to such places only as an mentioned only in the Jana notifs and for get any thing
fine ourselves to such places only as an ementioned only in the Jana notifs and for get any thing
time washout the places which find mention in other works we shall try to decease them.

Besides giving a detailed description of the territories and kingdoms in the north and South Bihar the Jain sources throw a faint ray of light on the geography of Jharakhanda region also as we have stated above. But informations are so vague in their description that it is vay difficult to idealify the places with any amount of certainty. However scholars have pointed out a few places in the Jharakhanda area which are referred to in the Jain Hierature

Bhanga or, Bhanga is included in the twentyfive and half Aryan countries, with Pava as its capital. This kingdom is referred to in the Mahabharata also. If probably comprised the districts of Hazaribagh and Dhanbad. Its capital Pava is located in the region near the Parasanatha hill.

Another region Daddhabhumi is said to have been inhabited by many Miechchhas. It may be identified with Dhalbhum sub-division of the Singhbhum district.

The Acharanga Sutra mentions a region called Ladhadesa. In later literature and inscriptions this country has been known as Radhadesa. According to the Acharanga Sutra this region was divided into Vajjabhumi and Subhabhumi. The latter may be ideatified on the books of similarity of Names with Singhbhum district of modern Bihar.

To facilitate our task, we shall try to discuss and identify places districtwise so far as possible.

In early days of Jainism, Rajagriha, the Magadhan metropolis, was one of the sewe hig cities of the then India. In Indian literature, this city has been known by various sames, signifying its different attributes. The Jain sourcest give us another name to it—Chanakapura. This name is found only in the Jain literature and seems to have been given to the nowly built town by Bimbianca or Ajasastra, for the simple reason that the city was built in the fields where Gram (chanaka) grew in abundance PAVA

This village is often mentioned in the Jain literature. 8 Sometimes it is called Majilima-Pava. 8 From the study of the Jain and Boddhist literature we arrive at the conclusion that there were there famous places which bore the name Pava; Pava of the Mallas in the Gorakhapur district the Majilima Pava; in the Patna district and Pava, the capital of the Banaga country, somewhere near the Parasanatha hill in the Hazaribagh district. As between the two Pavas, it was known as Middle Pava. It was sloo known as Apapapuri because the place was regarded sacred after the supposed death of Mahavira at this very place. If we study the Jain in the Patna district, but it may have been the capital of the Bhanga country in the Hazaribagh district. This conjectures seems to be more sound when we learn that Mahavira died in the most of Hastipala who was a king in the neighbourhood of Rajagrilas, when Ajakusatur was raining over Magadha. A large number of the Jain a societic died on the Parasanath hill and so the hill was deemed very sacreti from wery ancient time. It is possible that Mahavira in his last days was wandering in that region when he suddenly died at Pava. A few contunies after the death of Mahavira, it became difficult to locate the place in that region people therefore associated of Mahavira, it is cleased without the locate the place in that region, people therefore associated of Mahavira, it is cleased without the locate the place in that region, people therefore associated

Kayalasimagama or Kayalasigama -

Mahavira arrived here from Bhaddiya and left for Jambusanda.15 The place seems to modern Kahalgaon in the Bhagalour district. MANDIDA

According to the Avasyaka Niryukti,18 this was the place where the sixteenth Tirthamkara received his first alms. Shri J. C. Jain thinks that it may be identified with Mandaragiri in the Bhagalpur district.

#### ARAKHTIRI

The Avasyaka Nirvukti17 states that this village was situated on the border of Champa. Its exact location is not known but it should be in the Bhagalpur district.

#### PITHICHANPA

Mahavira arrived here from Choraga and left for Kayangala. The place was near Champa.18 The location is not exactly known but it should be in the Bhazalpur district. TAMBUITTIGAMA

This place is often referred to in the Jain scriptures. Its Sanskrit name seems to be grimbhi kasrama. Mahavira is said have attained Kevalahood at this place which was on the bank of the Rijupalika.19 Muni Kalyana Vijaya29 understands that it was a flourshing "town with tell remparts and high buildings." He identifies it with jambhikagaon near the Damodara in the Hoveribach district. Shri J. C. Jain prefers to locate it somewhere in the region round modern Pays in the district of Patna. We find many references to Jain ascetics moving in the area round the Parasanath hill and so it is no wonder if Mahavira also went there to attain Kayalahood. The only objection to the identification of this place is that the place where Mahavira attained enlightenment was on the bank of the Rijupalika, which is identified with the Barakar, We cannot say how the village near the Damodara can be identified with the ancient Jambhiyamon. It is possible that the Damodara may be flowing in that area through the old bed of the Barokar.

#### PAVA

The place has been discussed in connection with Pana or Pava in the Patna district. BHADDILAPURA

This was the capital of the Malaya country which is one of the twenty-five and half of the arvan countries. This information of the Jain literature is not corroborated by any other source. However the village is identified with modern Bhaddiya near the Kolhuvahill in the Hazaribash district. It was the birth place of the tenth Tirthankara.

#### CHORAYA

This place was visited by Mahavira. It has been identified with Choreya in the Ranchi district on the basis of similarity of names. LOHAGALA

The place is often referred to in the Jain literature. On the basis of similarity of names it may be identified with Lohardaga, the head quarter of a sub-division of the Ranchi district.

## Jainism in Manbhun.

(P. C. Roy Choudhury)

The message of Jainism was carried by Mahavira, the 24th Tirthankara, born on the soil of Bihar through Raddachs to Utdal, mofern Orissa. Raddachs in included the area previously known as the district of Manbhum and now a portion of which is known as Purulia district in West Bengal. Manbhum was the tract through which the commonly known road menadered to Puri, which has the temple of Jagamashi. In the course of his tiltnerary, Mahavira was roughly treated in Raddachs which only west to strengthen his confidence in himself and with redubled viguous, he accepted the challenge and spreach the crose of Jainism in the same serve.

The efforts of Mahavira were apparently crowned with success and , as unknown to most of us, its scattered, throughout this area, Jaina antiquities in abundance. The adjoining district of Singhbhum in Bihar is also full of Jaina relice but it is peculiar that while some attention has been paid to the Jaina relice in Singhbhum and the adjoining districts of Orisas up to the famous antiquities in Khandagiri caves, very little attention has been paid to these in Manbhum district. Vandalism has been responsible for the disappearance of many of the wonderful antiquities in Manbhum area. Quite a large number of them are being worshipped as orthood Hindu district. Some of them are even found on the door steps, the walls and parapets of houses, often beameared with vermilion. In this short article some of these autiquities will be referred to with the food hope that the attention of the proper authorities and scholars will be drawn to them.

These relies offer a field for investigation as to the periods to which the autiquities refer to and probably a scholar may discover valuable data for tracing the evolution of Jainium which spread through Manbhum and Orissa and from Orissa to the south. It is a mistake to think that Jainium has completely died out in this area. What has happened is that without their knowledge situable sections of the population is different pookts are following Jaina creed—there are villages where Ahimas is concretely practiced by villagers by being a formulative to the proper of the proposed on the follow the usual estation and so on. Another great effect of Jainium in this area appears to have been to iron out the differences amongst other creeds. Side by side of the Jaina antiquities in Manbhum attea we distinguish the stream of the proposition of the design and clear traces of Vaishnavium. Eelecticism appears to have been responsible for the area accepting on the stream and the stream of the proposition of the stream of the proposition of the stream of patronage from the landed aristocracy which helped the spread of the creed. King Bimbiana of patronage from the landed aristocracy which helped the spread of the creed. King Bimbiana of patronage from the landed aristocracy which helped the spread of the creed. King Bimbiana of patronage from the landed aristocracy which helped the spread of the creed. King Bimbiana of the patronage from the landed aristocracy which helped the spread of the creed King Bimbiana of the stream of the creed king Bimbiana of the stream of the stream of the patronage from the landed aristocracy which helped the spread of the patronage patron when the stream of the str

to Jainism as a creed if not as active supporters. The section of people known as the Pacchhims Brahmins in Manbhum area are held by some as belonging to the clan of Vardhaman Mahayira.

There was a decline of the flow of Jainism in this area and in adjoining Orissa and it is worthwhile for a research scholar to investigate the reasons. The rise of Lingavat Saivism appears to have clearly contributed to the decline of Jainism in Chotanagour. There is a theory that the Chola soldiers on their way to the expedition under Raiendra Chola Deva and on the return back after defeating Mahinala of Bengal near about 1023 A. D., had destroyed many of the Jains temples and images in Manbhum district. The Pandevas were great iconoclasts. The decline of a powerful ruler at the centre led to a fiveiparous tendency and several small princinalities came to be carved out and ruled by branches of the Rajputs. Landlords like Kasipur and Patkum were examples. Many of these rulers or powerful Zamindars were under the influence of Brahmin priests who wanted to increase their power and so there was a clash of interests. From the 13th century A. D., Manbhum seems to have been the field for different religious creeds true ing to push out the other and if not to bring about a compromise and to continue the same influence. The religious ideas were fused and even when Tantrik Mahayana Shalvism came to have some influence, the Jaina images came in handy. During the latter part of the Mughal period when the centre became very weak most of the religious excepting Mohammedanism all over Ind'a lost their ind vidual identity and a broad-based Hindu creed assimilating a number of creeds came to be the ruling creed on the surface. This creed took in Jainism as a current in the broader current. This is the reason probably why today one will find Jaina Tirthamkara images openly worshipped as Bhaironath. Hara-Parvati, etc. The result is seen in the fact that today unmistakable Jaina images are found installed in Hindu temples and worshipped as Bindu deities.

As mentioned before, Jaina relies lie seattered in abundance throughout Mathibum reae, This the area where the ameient Sharushas who were clearly Jaina, lived and pencilised the sealing the clear of the control of the same of Safe is not known, but it appears to be clearly associated with Jainam. Historical distribution Jainam and the Safe province and the outive Dalmi Jailia are fall of Jaina antiquities. It is this province of Safa which is identified with a part of Radadanh which was visited by Jaco M Maharin.

Balarampur and Boram are two big tillages near Parallia which have got temples with Jaina images and it appears these temples were Jaina in origin. From Chandankiari village, a few miles away from Parallia a large number of Jaina antiquibes were accidentality discovered. Some of the images of the Jaina Trilntankaras discovered in Chandankiari form one of the fluest collections of Ind an antiquibes now preserved in Patan Masseum. Most of these images have Jaina chinhax. The date is of the 11th century A. D. A number of other Jaina images have Jaina chinhax. The date is of the 11th century A. D. A number of other Jaina images have Jaina chinhax can be a support of the parallim parallel par

of clear Jaina origin. Near the temples are a number of mounds which have not been excavated. There is no doubt that the entire area of Pathira was once the seat of Jaina callung been now a large number of Jaina images are lying here and one of the images is the images are lying here and one of the images is of Entire of Sri Bahubalji. Near the image of the great Bahubalji are some other Jaina images of Paralmanath, Mahavirji and Padnavati. The carvings are superb and the images are still intact and may be about two hundred years old.

The villages of Budshuw, Daruka and Charrah have also a number of Jaina antiquities. At Charrah there are still images which are clearly of Kunthanatha, Chandraprabin, Dhanedra-Padmavati, Rishabhdova and Mahavira. It is understood that quite a large number of images have been removed by the military people when they had a colony at Charrah during the Scoond Great War.

The writer noticed at Deoli, as insignificantly small willage, a number of very old Jaina temples. In the sanctum of the largest temple there is instituted a Jaina figure known as Arabananth. This figure is now worshipped by the Hindus. The main temple which is now in ratios consisted of a sanctum, antarala and a mahamandapa. Near about under the tree there is a Paina figure in melify with the serpent-hood above the head.

Another small village Suissa has a collection of statues that had been noticed by Beglar which he identified as of Jains origin. Some of the Juins antiquities mentioned by Beglar have now disappeared. At village bhaveanipur about 8 miles east of Furnisis there is an image of Ri-thabhnath with 24 Tirthamkaras engraved on the side with the figures of Chamaries, Incensor and Yakhis. An image of Padmarati and Dhanoderia is now wonlipped at Harr-Parvail.

The writer made a tour on Hura-Puncha road and within a distance of 21 miles dote of Jaina images were noticed lying neglected in almost every village on this road. Many of them appeared to be worthipped as some member of the Hindu pantheon. Some figures were lying under trees.

It is unnecessary to give more examples. As a matter of fact, there are dozens of other vallages in Pumil district which have got hundreds of fains antiquities, come broken and some initact. Recently some inscriptions have been found which have to be proparly deciphered and edited. The Jainas had mised beautiful temples at almost impossible places in the area and the Hindas and Jainas had lived together for centuries and made a great constribution to the outlier of Manbhum district. Manbhum offers a very rich area for further exploration and investigations for first plantim is concerned.

## Kakandinagari

(Dr D C Sircar, M A, Ph D, F A S, Government Epigraphist for India, Ootacamand)

A place called कानदी or कानदीनगरी famous in both the Jain and Ruddhist traditional The Jams regarded the locality as the birth place of the तीयकर सनिविनाय", while the Buddhists regarded it as the home of an ancient sage named Wies? But this place does not appear to have so far been satisfactorily identified

B C Bhattacharya suggested the identification of with the city of factoring celebrated in the story of the रामायम But the equation of काकदी and किंकिन्या does not seem to be philologically sound Moreover, fefterer in the peighbourhood of trur (modern Hampi in the Bellary District of Mysore State) is far away from the sphere of activities of the early Jams and Buddhists B C Law, who has ignored Bhattacharva's suggestion, regards the place as unidentifiable in the present state of our knowledge. But there is engraphical evidence to prove that काकरी, the traditional birth place of सुविधिनाय, was regarded un the medieval age as identical with a place now called काकन which lies within the jurisdiction of the Sakandra Police Station in the Jamus Sub Division of the Monghyr District of Bihar

About the beginning of the year 1951, I visited the said village of 新時 in search of new inscriptions and found three epigraphs in the local Jain temple. These records were noticed in the Annual Report on Incian Epigraphy, 1950 51, Nos B 2-4 The earliest of the three records, which is engraved on the pedestal of an image of पाइनेमाप, bears the date V S 1504 फाल्युण सुदी 9 falling in the month of February, 1448 A D The latest of the three inscriptions is incised on the back of an elequez and is dated in V S, 1933 corresponding to 1876-77 A D

The third inscription, with a date falling midway between the dates of the two other records referred to above is very interesting. Dated in Y S 1822नेसाख सुरी 6 falling in April 1765 A D , this inscription is engraved around two foot marks fixed in front of the image of पाइबेनाय in the Jain temple at काकन and records the installation of the said foot marks. It is clearly stated in the inscription that they represent the foot marks of the तीर्थेकर सुनिधिनाय and that they were installed by the ( Jain ) Sangha at काक्दीनवरी which was the birth place of the said तीयंकर Some repairs are also stated to have been carried out apparently in the local Jain temple wherein the foot marks were installed. The inscription of V,S 1504 seems

Cf B C Law, India as described in Early Texts of Buddhism and Jainism v 210

B C Bhattacharya The Jama Iconography, pp 64 65

G P Malasekera, Dictionary of Pala Proper Names, Vol I, p 558 2

Loc cit

Historical Geography of Ancient India, S. V.

to suggest that the Jains temple at जन्म existed at least before the middle of the fifteenth century A.D. The last line of the inscription contains the prayer that the holy place called 吸收的 may reidice for ever.

The text of the inscription runs as follows :--



११ 'विषर' मंद्रपु दीमोर्च कम्पेरी-सम्बन्ध यर [॥\*]\*
The tradition that modern कम्पन, where the inscription has been found, is the same as कार्यों or क्यांनीमानी, regarded by the Jains as the birth place of the शीमोप्य सुविधियान, can thus be referred at least to the late medieval period.

- This is expressed by Symbol. Lines 1-2 are incised above the foot-marks.
- 2. Read संबत.
- 3. Read वैशास.
- Read বহাৰ.
   Read বহাৰ.
- 5 Times 3-10 are engraved on both sides of the foot-marks.
- 6. Read करितम or better पकारितम्.
- This gives the impression that the preceding lines contain a verse, though this is not actually the case.
- This line, representing half of a stanza in the Arushtubh matre, is incised in front of the foot-marks, the two feet of the half verse being separated by a gap.
  - \* The Inscription is recorded in "Jain Inscriptions" by P. C. Nahar, vol. I, PP. 41, Ins. No. 173 (Published 1918, Cal.)—Editor.

## The Jaina Contribution to Indian Political Thought

[Dr. B. A. Saletore, M. A. Ph. D., (Lond.) D. Phil. (Giessen). Professor of Ancient Indian History & Culture and Head of the Department of History in the University of Kannalak, Dharwar.

One of the most important sections of the Indian people to whom adequate justice has not been done, especially in the matter of evaluating their contribution to the totality of Indian-History and Culture, is that comprising the Jainas. That this is no exaggeration will be evident when we open the pages of any standard book on Indian History only to find few paragraphs being devoted to the great महाबीर and to some of the splendid monuments of architectural skill associated with the Jainas in some parts of the country. A good deal of noise has been made, and that of late, of the Buddhist contribution to Indian History and Culture, but practically nothing has been said of the more solid and more lasting contribution by the Jainas to the many-sided asnects of our life. It is commonly assumed that the Jainas were devoted to their religion and to their trade, and that they preserved the one and increased the other amidst varying circumstances of fortune and misfortune, and added practically nothing to the progress of the country. This is a misconception, especially in regard to the vital question of politics, and of kinedom-building, as I have long ago shown in my book on Mediaeval Jainism.1 In the present article I shall be concerned with another, and an equally important, aspect of the same problem, and that dealing with the whole country. This relates to the contribution of the Jaines to the political theories of India. I shall first parrate the theoretical aspect of the question, and then relate how one of the most celebrated Jains theorists helped to formulate the ends of the State.

Before we do so, it is necessary that we should mention the sources on which we base our remarks. They are the Jainas literary sources the most ancient of which for our purpose, are the Jainas Sutras. The exact date of the composition of the Jaina Sutras "is a problem which cannot be satisfactorily solved." Professor Herman Jacobi, who had thus opined on them in 1894, also said that most parts, tracts and treatises of which the cannotate look consists, are old; that the reduction of the Angas took place at an early period (tradition placing it under varue); that the other works of the 48 period which the cannotate has placed in the first centuries of the Christen en; and that additions and alterations may have been made in the canonical texts till the time of their first edition under "drigtely in A. D. 451." Of the Jaina Sutras we shall be concerned monthy with the surveyed yet. I will be seen presently that Professor Beni Prazad's verdict on the

B. A. Saletore, mediaeval Jainism with Special Reference to the Vijayanagara Empire. Bombay, 1938

<sup>(2)</sup> Jacobi H., Jaina Sutra, Part II. Intr. p. xl. (Sacred Books of the East, XLV. 1885. The I. Part of the Jaina Sutras. was published in 1885 as Vol. XXII of S. B. E.)

Jaina Sutras in general, viz., that "To the student of Governmental theory the Sutras as a whole are rather disappointing" cannot be entertained."

One of the earliest Jaina writers who deal with a significant aspect of political life, was Haribbadra Suri (circa A. D. 705-775), the author of Dharmabidau. In this didactic work be gives a long list of duties of a Jaina layman. One of these was refinining from disrespect to the king\*. Haribbadra Suri's work was more inclined on the side of Dharma than on that of politics and Government.

Chronologically the next great figures amongst the Jainss were those of freelywise and it is girld upplicate. Both were the authors of one and the same work, the first of which was called suffigure, and which was composed by ferelevated, while the second part was styled surfaced, and was written by quark. Jinasenas was the preceptor of the powerful treggic king surfaced, A. D. 815-877), and was the author of at least two other words the poem directings, advantaged, for least two of which are said to have been lord, lineaseas yould completed the work by writing the varices in Sori, in the reign of king surfaced, successor you III. The fact that quarks was the preceptor of Kinggew III as proved by a Sankrit commentary on quarks surrequired. In it was clear that both Jinasena and quark, thet eacher and the pupil, were closely associated with the Urgige monarchs without the latter's son and successor gwar III (A. D. 884-813). The significance of the works of the two Jains authors lies in the fact that Jinasena's sufficient contains one of the finest presentations of the Jains theory of the origin of soverments which we had presently describe. 15

- Beni Prasad, Theory of Government in Ancient India, p. 229 (Allahabad, 1927)
   Haribhabrasuri, Dharmabindu, J. 31. On the date of Haribhadra, See Winternitz.
- (4) Haribhabrasuri, Dharmabindu, I. 31. On the date of Haribhadra, See Winternitz, A History of Indian Literature II. p. 479. Read also Ghoshal, U. N., History of Indian Political Theories, pp. 351, 464 (Oxford, 1959)
- (5) Rice, Lewis, Mysore and Coorg from the Inscriptions, p. 67 (London, 1909)
- (6) Bhandarkar, R. G., Earley History of the Decoan (in the Bombay Gazetteen), p. 200. Dr. J. F. Heet seems to have identified this Jinasena with his name, who was the author of the gProfe (written in A. D. 788-86). See Heet, Dynasties of the Knaarese Dynasties (in the Bombay Gazetteers Series), p. 407 (Bombay, 1886). Professor Reno Prand denies that both are the same-Beni Prand, one; its. 221, not professor Reno Prand denies.
- (7) Beni Prasad, ibid, p. ibid, note ibid.
  - (8) Heet, ibid, ph. 407-408
  - (9) Heet, ibid, p. 411.
  - (10) Rice, op. cit. p. 67. The interval between the last year of अयोषपर्य I and the fine regnal year of कृष्ण II is not discussed in this paper.
- (11) Beni Prasad, ibid, p. 221. The text of the आशिष्ट्रपण was published with a Hindi translation by Lala Ram Jaina in the स्वाहास-स्वयाचा No. 4. Indone. For a full account of Jinasona, read my med. Jainism. under Jinasona I, pl. 38, 38. n; 39. 224, 235, 235. n. 274. 276, 276 (n). 277.

In his ওল্পেরেল, গ্লমত্ব continues and completes the theory of the origin and nature of Government as given by his teacher Jinasena, and gives biographical sketches of the twentythree Tirthamkaras who followed उपम at long intervals of time, and of राम कृष्ण, श्रीणक जीवपर, and very many other Jama heroes It inculcates profuse patronage of learning by the covernment but " its political ideas are few and old "22

After the time of Jinasena and युवाद there appeared Somadeva Sun, one of the most illustrious of Jain's political theorists, who will require a separate treatment by himself. In what way he departed from Janasena will be narrated below

The political theories of Jinrisena were continued to some extent not in the Decean but in Gmarat where in the twelfth century there appeared one of the most illustrious of Jama teachers and authors-the encyclopaedist हेमचन्द्राचार्य, who lived from A D 1089 till A D 1173 We shall have to mention him in some detail below. Here it is enough to observe that of his numerous works the est agentle closely followed, in regard to some topics the model of Jinasena's आरिपुराण, although it draws freely upon its Brahmaical prede cessors 13

To the same age (the twelfth century A D ) are to be assigned the following works First comes CHRHITIT S BHITTIE IN, composed in about A D 119524 In this we have a king who is gridually converted to Jassism and led on the ideal path by the great the werriff The reference here could have been only to the well known Caulukya monarch हुनारपार' (A D 1113 1171), who will figure below The author's idea of government is interesting the ruler p ohibiting meat eating killing of animals, drinking, prostitution. plundering and other sins, erecting Jiana monasteries, temples, alms houses, etc., spending a good deal of the time listening to religious discourse, but at the same time attending to the problems of the State 'istening to appeals in cases, and passing judgments on them's That this was not a picture o the stereotyped ruler but a real and an historical one will be evident when we shall describe the work of the great हैमबन्द्राचार्य below कोमप्रमाचार्य s contribution. therefore, was not so much in the direction of theory proper as in that of translating the theory into practice

Of the same age were the following - the हरिवजपुराण, ascribed to another Jina sens , the प्रयुप्तण and the प्रयुक्त-परित by महानेनावार्थ The हरिवश्वरूपण ascribes the fourdation of all social and political Institutions to ऋषम (व्यम), in accordance with the orthodox Jama views Like the other two Jama works mentioned above, it has

Beni Prisad, ibid. p. 227 (12)

Beni Prasad, op cit p 227 (13)

होमप्रमाचार्य, क्रमाप्पालवोध Edited by Munuraj Imavijaya, Gaekwad Oriental Series, No (14) XIV Baroda

<sup>(15)</sup> Cf Bens Prasad, shid, p 228.

nothing new to add to our subject, <sup>26</sup> although none of them can be dismissed as being useless from the general stand point of socio-political development.

Perhaps to the same twelfth century A. D. have to be assigned the following Jaina authors-अपारेदाएँगे, Who wrote a Commentary on the अपन्धी and विश्वविद्यार्थि the author of the commentary called कृतिकार on the अपन्युत of प्रस्तकृत. These works have fleeting references to the socio-political growth of the people.

We may now pass on to the main contribution of the Jainas to Indian Political theory. It was grouped under the following heads—(a) The Jaina theory of the origin of society or the theory of eyeles of ages; (b) The Jaina concept of the origin of overdordship or the theory of Patriarchs; (c) The Jaina ideals of effert-hood; (d) The Jaina ideory of ever punishment; (e) the Jaina idea of universal monarchs; (f) the Jaina ideo of overtment is and (a) the Jaina forms of Government. To these will be added the specific contribution by two of the most outstanding of Jain authors, wherever the department of the political theory and to the ends of the state.

(a) The Jeina origin of Society-It is necessary to repeat here that the Jaina lore which was defined to a distine shape in the fifth century A. D. at the famous council of Valabbi presided over by the venerable Valgerity, stretched back to considerable antiquity, and was antetior to the Budthist traditions which it rivals both in variety and vastness. We have, therefore, to assume that the Jaina versions of the origin of society and of kingship present a view point which had held its own for centuries in the land. Perhaps one of the finest expositions.

- Cf. Beni Prasad, op. cit. p. 227. On page 228 Dr Beni Prasad wrote thus :- "It is interesting to note that the Jainas have their TOWs which betray deep Brahmenic influence." The Pradyumnacaritra has been edited by Manohar Lal Shastri and Ram Proceed Shastri in the Manik Chand Digabhara Jaina Granthamaia, No. 8, Rombay, Vikrama era 1973. नयचन्त्रसूरि's हम्मीरमहाकाव्य ( Edited by Nilakantha Janardhan Kirtane, Bombay, 1879), contains a few references to Government but not in the manner of either सोमदेवसूरि or हेमचन्द्राचार्य. Of an inferior order was to contribution by the Kannada Jaina authors to some aspects of political theory Chief among the Kannada poets were गुणवर्म ( circa A. D. 900 ), आविष्णग. (A.D. 941), पार्वपंडित, (A.D. 1205), नागरान (A.D. 1331), मध्र (A.D. 1385) and विदानंदकिय ( circa A. D. 1680 ). These Jaina authors have written either on नीति, or राजनीति, or service to the State (R. Narasimhacarya Karnataka Kavicharite 1. ph. 24, 36, 327, 412; II pp. 431, 432, 500. While these Jaina authors help us to confirm the fact that the ancient ideals still survived in these parts of the land, they do not enlighten us on the main political theories as is done by सोमदेशसरि or हेमचन्द्राचार्य.
- (17) On the Jaina authors and on their probable dates, read Winternitz, op. cit. II pp. 480-585.

tions of the Jaina theory of the origin of society is given by विनयेताचार्य, in his जारियाण, and continued by his eminent pupil गुणनह in the latter's चयरपुराय <sup>18</sup>

Jinasena visualized the origin of society amidst surroundings which were of pristine purity and happiness. The times fell from a state of perfect virtue and happiness the d cline being gradual and extending over millions of centuries Here the Jama author perhaps starts in the manner of the ancient Hindus but from now onwards, however, evolves a theory that was essentally Jama in concept He advocated a two fold cycle of progressive evolution (ত নবিদ্যা), and of recessing evolution (अवसंपिणी) which rotate one after another like the two successive fortnights Each of these cycles counsts of six ages or time divisions which are the following ---(a) Bluss—bluss ( सुक्सा-सुक्सा ), Bluss ( सुक्सा ), Bluss—soriow ( सुक्सा - हुक्सा ), sorrow— Bliss (द्यमा-सयमा), sorrow (द्यमा), Sorrow sorrow (द्यमा-द्यमा) We have in the above cycles the gradual inking up of the previous age with the following one in such a manner as to indicate the evolution of society from an age of idyllic felicity to one of misery and pain. The cycles vary in duration so as to permit longer duration of happiness. The exact computation of the ages is a feat of mathematical skill. As to what exactly Jinasena had in mind when he pictured the first stage in the history of human society will be evident when we note the description of the men and women in that age. They enjoyed a span of existence which cannot adequately be computed Hence so far as their ages were concerned, they were like acons They had a golden complexion, their countenances being as benutiful as their virtues were perfect There was no question of their earning their daily bread, since it was one of idelic surroundings which yielded whatever they desired through the कल्पव्हाड or wishing-trees At the merest prompting of their hearts, the severis gave them whatever they wanted

The above age of indescribable happeness gridually declined in the second cycle, and to a discount of the first option when the total cycle when there tood, place some profound changes in the world Among these was the appearance of the sun and the moon in the herwest, and the consequent alarm and surprise which they caused among marked. The man then went to afforting, the one person who was pre-emmant in that sourcely operfact capability and happeness, for advice. Here we are introduced to the theory of the spectra of Petracric shown we shall presently mention. Instance, which described the swelferth, or reconsing evolution, refer to the write of the wrong, which describes the spectrum of the surprise of the writers, which was the region between the Spriewes and the Fewing, perhapse evoluting the existent parts of India, on the one hand, and the south western parts of northern India, or Few and with the world of the wrong of the spectrum of the

(b) The Theory of the Patriarchs — प्रतिस्थित was the first कुल्कर or patriarch in a

<sup>(18)</sup> মূলনার, তলত্বেলে, সমাহিল বৃত 11—12 (19) The Manusmrti defines ৰাশাৰ্থৰ thus—"But (the tract) between the cinor our

<sup>(19)</sup> The Manusmit defines arrayer than—non the tasts) as far as the castern and tams (the figurest and the figures) which (extends) as far as the castern and the western oceans, the wase call angues (the country of the Arvant) Sirce in

line of fourteen partiarchs. These patriarchs were called by four different names according to the functions performed by them. They were up because they knew and tength the people the means of their livelihood; y every because they taught the strip how to live together, spart to because they established many families; and spribgtors because they were the embodiments of the age-cycles.

The first queve explained that the light of the sweques or wishing-trees was fading away, and that the planets had, therefore, become wishle. There was no cause of fright mong men. At this the latter felt profusely re-assured, and thanking and praising him, in accordance with his wishes, returned to their homes. But the countiess acous rolled on, and other and more profound and more sharing changes came into view. The stars appeared in the heavens, and the mountains and rivers became visible on earth. Animals which till now had rat the growing sense of insecurity around them. At this stage there appeared the other patriarchs, who taught men how to adapt themselves to the changing environment. These new Tentes told men how to protect themselves to the changing environment. These new Tentes told men how to protect themselves to the changing environment. These new Tentes told men how to protect themselves to the changing environment. These new Tennes of canoos. In the meanwhile the sweques were slowly but surely declining in number. Over the remaining wriptes, the men, who had now become selfast, began to quarrel with ever-increasing forceity.

With the fifth partiarch order came out of chaot. The fifth west was thirty, who marked the white-jring trees and fixed their boundaries. His uncosors drive, ormanised the dwindling wreques still more clearly. During the age of the elevanth Patriarch write, the wreques allogether disappeared. Clouds and rain come for the first time, and the earth began to shoot forth ordinary trees, here's and fruits. The people approached with, and enquired of him as to what they were like-beneficial or injurious. That Patriarch gave them a long discourse along with a demonstration. He staght that they are of cooking the products of the earth but warned them against the poisonous plants. This brought about a complete transformation in the life of man.

It was left to the last Patrianch पूरपप्रेच to establish the six occupations relating to the martial, agricultural, literary, artistic, commercial, and industrial aspects of man's life. He instituted the three castes of the चरिषक, the चैचक, and the चूरा. In each caste were men who were best fitted to fulfil the object of that particular casts. The चूरा were

the preceding werse (No. 21), Mann has described the Madhyadesha or the central region, as fying between the figures and the figure, and as being located to the east of Tayri and not the west of Figure (the place where the exceed disappeared), (Mann, VII. 21—22, p. 33. Buhler's trans. S. B. E. XXV), Professor Ghoshaf's equation of squrfeed as given by Jinasens, and asbeing the middle rigion of virgaret (Ghoshal, op. cit, p. 457), does not seem to be correct.

cit on this point. "For when the law of punishment is held in aboyance, it gives rise to such disorder as is implied in the proverb of the fishes; for in the absence of a magistrate, the stronger will swallow the weak, but under his protection the weak will resist the strong (धा-चीन हिं सास्त्रवाराव्युवाराव्यं क्षण्योव्यं चार्च कंपायां के पुरत्त अववि इति )" " jassens, therefore, does not improve upon the earlier Indian authors in regard to the cause of the origin of punishment. He only differs from them in so far as the condition of society prior to the institution of punishment was concerned. Jinassens in this respect, as will be explained below, differs from another libutious Jinas thinker, judvez qft.

Jinasena's ideas of government may now be briefly summarized. In his sufferent he enumerates the king's obligations to his subjects, thus :- the obligation to preserve the war (family) meaning thereby perhaps, as Professor Ghoshal rightly says, that the king had to preserve the family customs (करूनवार) of his own and of other families 24 Then there was the obligation to divide society into two classes-those who should be protected, and those who were to be made to devote themseves to their respective professions. The second idea was obviously in accordance with the earlier Hindu idea of the king's duties as given, for instance, in the मनस्मित, thus :- "The king has been created (to be) the protector of the castes (वर्ण) and orders (जानमा), who all according to their rank shall discharge their several doties."85 The next obligation of the king, according to Jinasena, was to follow the law (dharma) and lead others on the same path. The fourth obligation was to inflict punishment. Then came the king's oblieation to preserve his subjects like a cowherd preserving his herd of cattle. In this connection. Jinasena elaborates his theory of it, and says, among other things, that punishment should not be severe but appropriate to the crime committed. This was, by way, in accordance with the ancient Indian theory which मन has elaborated in the मनुस्मृति. 16 The comparison which linasena has made between the cowherd and the king is worked out by him in a detailed manner in the वादिपराण.<sup>27</sup> We may just comment on two ideas which Jinasens has elucidated in this connection. The first refers to the king's cherishing his hereditary troops (मीलम तन्त्रम), and the second to the king's strengthening himself within the sprere of the circle of states (मंडल). Both these ideas were of considerable antiquity.28 I have shown eleswhere how the idea of मंडल or राजमंडल was a very ancient concept. As regards the hereditary troops and the need to maintain them, Jinasena obviously had कीटिन्य in mind, for the latter

<sup>(22)</sup> कीटिल, क्वेबाल, Bk. I. ch. IV., 9, p. 8 (R. Shama Sastry's trans. 3rd. ed. Mysore. 1929); text, p. 9. (Ed. by R. Shama Sastri, Mysore, 1924.).

<sup>(23)</sup> जाविषुराण XLIII.

<sup>(24)</sup> Ghoshal, op. cit. p. 484.

<sup>(25)</sup> मनु, VII, 35, p. 221.

<sup>(26)</sup> मनु, VIII, 126-130, p. 276.

<sup>(27)</sup> Read Ghoshal op. cit., pp.465-467 for an elaborate description of this question.

<sup>(28)</sup> Read my India's Diplomatic Relations with West, pp. 36-42 (Bombay-1958).

had similar injunctions to give in regard to hereditary troops. The king's last obligation, according to Jinasena, was the preservation of property (use-vev). That Jinasena could not free himself from the earlier Indian idea of punsithment is clear when he states that the king should cherish the good (Nev.), who lived according to their respective occupations, and punsish the worked (Sev.), who committed crimes. This principle had earlier been enuncated in the reggetfy the committee of the committee of the region o

The Jama version of the origin of society and of punishment was similar and dissimilar to the Hindu concept of दड as given in the यसवास्त्रs and repeated in the प्राणंड and the epics Both the Jamas and the Hindus conceived of an earlier age in the life of man when the conditions of existence were of prestine glory that did not require the aid of any monarch In this the Jamas were more explicit than the Hindus about the idvilic condition of society. Both the Hindus and the Jamas attribute the institution of punishment to the growing rapacity of men, and to the consequent tendency of the strong to devour the weak as exemplified in the proverb of the fishes (मास्यन्याय) But the difference between the Hindu and the Jama theories lies in this-the Jamas eliminated the divine creation of institutions, and attributed their growth to the changes in the environment in which men lived 38 Secondly, include the Hindu theorists, who considered economic and political institutions as connoted by the terms बार्ता and बहनीति, to be essential to the advancement of mankind, the James did not consider either political or economic institutions as being necessary for securing happiness. According to them, progress could be achieved without all the appurtenances of civilization \*\* The asons of perfect happiness referred to above, were precisely such eras of innocent bliss and pristine glory It was from such ages of simplicity and original happiness that the Patriaichs had led men into society and progress, leading to their gradual advancement in the economic and political fields. This, therefore, was the primary function of government, viz, to lead and mude men in the widest sense of the terms in all spheres of human endeavours ऋषम guided men to virtue precisely in this manner, as is related in the लादिपुराल " Therefore, we now come to another point of difference in the Hindu and Jaina con-

Therefore, we now come to another point or unterested in the ritinal same Jamas Courteys, the Hinde concept of government was one of protections, that of the Jamas was of more guidance. Since the Hinde railer a most essential function was to protect the subject it necessary in passent that there was a sort of an undentanding between the railers and the subject that taxes were to be given to the State only to the extent that it gave them protection. This idea is missing in the Jamas theory as enumerated by Jamassan, in which the relationship between

<sup>(20)</sup> कीटिल्प, Bk VI Ch I, 258, p 288, text, p 258, Bk VII, Ch VIII 288, p 317, text p 288

<sup>(30)</sup> For a full account of Jinasena's view, read Ghoshal, ibid, pp 465-466

<sup>(31)</sup> 中西, VII, 13 34, pp 218-221, etc

<sup>(32)</sup> Beni Prasad, Op cit p 224

<sup>(33)</sup> Beni Prasad, ibid

<sup>(34)</sup> आदिपुराण, XVI. 271-275

the Patriarchis and men is one of pre-eminence on the part of the former, and the need for guidance on the part of the latter. That Jinasena's concept of protection and transition was more idealistic than practical; and that, therefore, it was not accepted by other Jaina theoristis like white Try will be evident when we shall describe in some detail the concept of government as given in the latter's different/egyth below.

Even Jinasena could not escape the necessary relationship between the ruler and the ruled. as is clear from the fact that, according to him, the informal relationship of pre-eminence, on the one hand, and the need for guidance, on the other, gradually came to be converted into that of the rulers and the ruled. The Jaina theory of the origin of society, caste, and government is completed when, after wunder, the last of the women and the first of the students his son भेरत assumed the status and powers of a world-conqueror (जन्मांतम ) and of the founder of families ( कुल्बर). The individualistic outlook of the Jainas is evident when we note that Emperor WGS selected a number of persons from the three castes grouped them into a fourth caste, and called it जाहाज. In this way did the early Jaina leaders create the fourth caste in order to meet the exigencies of life. In doing so, they could not free themselves from the concept of the four-fold division of society of the socient Hindus. But how they transformed the old concept was to make the first caste among the Hindus, namely, the ARRIVES, inferior to the rest of the three castes. That Jinasena laboured under the earlier idea of the Hindus, even when he had created the fourth caste of the WIEWS from amongst the best of the three castes, which had already been formed, is clear when it is observed that in the आविप्राण, ऋषमवेव instituted the order of the अत्रियं with the weapons in his hands, brought the क्वा into existence with his thighs, indicating the ways of travel, and created the चन्न with his feet. It was left to Emperor भरत to bring into existence the ब्राह्मण s by teaching the चास्यs with his mouth. All the four castes, according to the theory as enunciated by the author of the आदिपराण, professed originally Jainism but later on when they fell into "falsehood," abjured that religion and embraced Hinduism, as had been foretold to Emperor भरत in an ominous dream.ss

On other important matters, particularly governmental institutions, the writeyow had practically nothing to say. Although protection was not a fundamental function of monarchy, yet Jinasena would make the ruler the embediment of all virtues, and would require of him his ungrudging attention and his untiring energy devoted to the protection of his subjects. The revenue was to be relized like a milkman milling the cows without canning hardships to the people. wifer, or non-violence to all living creatures, was to be the essence of religion, and the universal conquest of the world by wifer was the aim of Jinasena's solitical theory.\*

In order to better appreciate Jinasena's idealism, we should read the Jaina Sutras, and

<sup>(35)</sup> आदिपुराण, XVI-241-246, see also Beni Prasad, op. cit. p. 225.

<sup>(36)</sup> আবিপুরাস, IV. 186-198, XVI. 254, XXV-XXVI; See also Beni Prasad, ibid, pp. 226-227.

ı

especially the significant work of सोमदेव सूर्रि to be mentioned below. For instance, in the उत्तराध्ययन सुत्र there is a very interesting description of the ideals of श्रविय hood in the conversation between निम, who had descended from the world of gods, and was born as a man, and Indra disguised as a signer. The occasion was the complete retirement of offer to a life of meditation when he had reached the excellent stage of अवच्या, at which Indra draws his attention to the uproar in the erstwhile capital of विम मिथिछा, and advises him thus :- "Erect a wall, gates, and battlements, dig a most, construct wavels . then you will be a सत्रिय" नीन answered that his faith was his fortress, self control the bolt of its gates, patience its strong well, zeal his bow, trith the strength with which he pierced the arrow, the penance the foe's mail, and sage the weapon with which he could be victor in the battle of the ware or life Indra then said -"Build palaces, excellent houses (वर्षमानगृह) and turrets, thus you will be a खत्रिय" त्रीम answered that he who built houses on the roads would certainly get into trouble, he may take up his lodgings where-ever he wanted to go Then Indra said - "Punishing thieves and robbers, cut purses, and burglars, you should establish public safety : thus will you be a समिय THE replied - "Men frequently apply punishments worngly the innocent are out in prison, and the perpetrator of the crime is at liberty " Indra answered - O king, bring into subjection all princes who do not acknowledge you thus you will be a true wifity " At this offer replied that, although a man might conquer thousands and thousands of valuant foes, yet his greater victory would be when he would conquer himself Indra then said --"Offer great sacrifices, feed squas, and signas, give aims, carpy yourself and offer sacrifices. thus will you be a true विनिव " To this नीच replied that he who controlled himself was better than he who gave away thousands of cows as gifts Then Indra said—"Multiply your gold and silver, your jewels and pearls, your copper, fine robes and carnages, and your treasury , thus yo will be a true হুলিব্ " বুবি replied by saying that, since there was no end to man's greed, it was best to practise austerities. Index failed to entice the enlightened निय with the pleasure and privileges of ideal श्रविय hood <sup>27</sup>

In the above, we have, among others the following important concepts,—(a) that relating to the duty of a चित्रण—(1 e, a king) who was to get ready the necessary fortifications of his capital, (b) that concerning his duty of punishing the wicked and of establishing publie safety, (c) that relating to the subjection of all recalculant chieftains, that is, to his ambition as a conqueror, (d) that relating to his patronage of dhaima in the shape of perfoming sacrifices, feeding the steels and steels, and giving alms etc and (e) that relating to his increasing the material wealth in the shape of gold, silver, jewels, etc. The Jama Sutras are in perfect agreement in regard to these ideals of a समित्र as narrated in the मनुस्पृति s

<sup>(37)</sup> Jacobi Jama Sutras, Part II IX 17-49, No 37-40 (38) 47, 1 89, p 24, VII 87-95, 144, pp 230-231, X 77-79,115, pp 419, 423

This proves that so far as the concept of স্থাপিয-hood is concerned, there was perfect agreement between the ancient Hindus and the ancient Jainas.

The Jaina Sutras also enlighten us on the names of universal monarchs where ideal was भरत, the son of ऋषभदेव, About भरत it is said that after learning the pure creed of the jains faith, "which is adorned by truth and righteousness, he gave up भारतक and all pleasures and entered the order. The pure faith is described thus:...."A wise man believes in the existence of the soul; he avoids the heresy of the non existence of the soul; possessing true faith one should practise the very difficult law according to the faith." Next to भरत (King of अयोध्या) it was सगर ( also King of अयोध्या ) who likewise gave up the ocean-girt witness and his unrivalled kingly nower, and reached perfection through compassion. Then came Maghavan (king of आवस्ती) who was also a universal monarch of great power, and who gave up मारतवर्ष before taking to the life of the pure faith. Next came सनत्वनार. (King of दक्तिनापर) another चक्रवित , who shidested in favour of his son, and then practised austerities, wifer the next universal monarch, followed suit. King कन्य, the bull of the source race, likewise gave up his universal dominion in order to become an ascetic. Then came Ara, who similarly gave up the sea-girt wrened before becoming perfect. महापद्म (King of हस्तिनापर) gave up his large kingdom, his army, war chariots, and his exquisite pleasures before becoming perfect. He was followed by हरियेश. (King of कान्पिल्य) जय, दशालंभद्र, king of दशार्थ करकंड of काँछग, दिसस्त of पांचाल, निम of विदेत, नग्नति or भग्नजित of गांघार, उदयन of सौवीर, नंदन of कासी, विजय, the son of ब्रह्मराज of द्वारावती and महावस of हस्तिनापर.<sup>30</sup>

Two points are clear from the above list of universal monarchs as given in the Jaina Sutras

—First, that the Jainas had a concept of universal dominion; and, secondly all the monarchs
after realizing the pleasures of the world, became ascetics in the true sense of the term.

Excepting as regards the TW states, there is hardly any agreement among scholars as to who acastly the other kinds of States were as mentioned in the above list. The first type of the State was oridently one in which there was preprutual mixtude. The word TW was oridently used in the Jaina Sutras in the sense of a republic; and it is, therefore, not improbable that we have to refer the term TW-TWW to a republican constitution of some nort about which no exact information is available in, the Jain literature The term TW was used by rifted in

<sup>(39)</sup> Jaina Sutras, XVIII. 33-51, p. 85,88, for the identification of Kings, p. 85 note (I)

<sup>(40)</sup> बाचारांग-सूत्र, II. 3. 1. 10.

the sense also of a सप in which there seem to have been two parties, as indicated by the term द्वन्य. and an executive, as suggested by the term वर्ग composed of either five or ten, or twenty members 41 But more than this it is not possible to say about the 1998 concerning which commenting on the same passage in the जानाराम सत्र, wrote that गण meant a democratic government, and that "it had a definite constitutional meaning and denoted a form of government, where the power was vested not in one person, but in a नम or group of people 48. This explanation is not helpful, since a group of people could agree to work together without forming themselves into a republican form of government Villagers in India, as is well known, have always worked in groups of their own. But that does not mean that we could consider the village communities as republican types of government

An equally inadequate definition was given by the late Professor Beni Prasad, who wrote of गण or repulsean oligarchies 48 A more elaborate explanation of the term गण was given by the late Dr K P Jayaswal, who maintained that the पण State was a republican State ruled by numbers, that it was another term for ev, that the counting of votes took place in a styl State, that it had its own Hears or chieftains, a Court, an Assembly whip, and even a Parliament 44 We may merely observe that this fine edifice of suppositions does not rest on historical facts

Likewise an equally unconvincing explanation was given by that versatile scholar of the word secretary or second which in the Vedic and post-Vedic literature meant a state of anarchy 46 Dr Jayaswal construed नराजक in the sense of a 'non-ruler' constitution. a sort of an idealistic form of government in which Law was the ruler, there being no man ruler The basis of the State was the mutual agreement or social contract of the citizens 45 The least one could say about this fantastic interpretation is that, if the अराजदा or अराजक State was really of the idvilic type described by the learned historian, one cannot understand why the Jama Sutras should have included it in the list of States which were forbidden to the Jama monks

The series State mentioned in the same list evidently referred to a State which was ruled over by two (rival) crown princes at one and the same time But what one fails to understand

<sup>(41)</sup> पाणिशी, अच्छाव्यायी, V. 1.60, Agrawala, V S India as known to Panini, pp 428 434 (Lucknow 1953)

<sup>(42)</sup> Altekar, A S The State and Government in Ancient India, p 70 (Banaras 1949)

<sup>(43)</sup> Beni Prasad, op cit p 357

<sup>(44)</sup> Jayaswal, K P Hindu Political theory, pp 22, 23, 101-103, etc (Bangalore, 1955, revised and enlarged ed)

<sup>(45)</sup> तैत्तरीय शाह्मण 1591, ऐतरेव बाह्मण, I 14 6 See also Vedic Index, II, p 215, Ranga swams Asyangar, Some Aspects of Ancient Indian Polity, pp 82-84 (Madras 1935, 2nd ed)

<sup>(46)</sup> Jayaswal, ibid, p 84 III/6

is why the querts States continued to remain in the query stage without the query not attaining the full status of two treits. In the context of the Jains work, we may presume that a query was declared dangerous for a Jain most becames it was obviously public, as stated above, by two rival querys, who must have been led by their respective leaders and politicians, thereby drawing the land in a perpetual era of mirrely thereby drawing the land in a perpetual era of mirrely.

About the crustific, equestific, and frequessific, too, there is no agreement among scholars as to their exact meaning. Dr. Jayaswal has nothing special to say about the cryoterific excepting that it was a constitution; while about the driverific, he says that it was a democratic regulation which the whole country was supposed to rule. While the frequential constitution is supposed to rule. While the frequential constitution is supposed to rule. The professor factor is a supposed to rule. The professor factor is a supposed to rule. The professor factor is an analysis of the professor falled, the driverific is first professor falled, the driverific is for these definitions.

We must leave the above six Torms of government as given in the Inina Sutras at this stage, merely noting that, while the Sutras certainly give the names of the different forms of government, they do not help us to understand their exact nature. This does not mean, however that we could agree to the view of Professor Beni Prasad that the Sutras merely touch on government "in a rather left handed way."

In marked contrast to Jinasena's idealism was the realism of খাদ্ববৃদ্ধে. Like Jinsena, he too served under a ruler of the Deccan. But বাদ্ববৃদ্ধ a patron was in political states unlike the powerful তাৰ্কৃত্ব monarch whose preceptor was Jinasena. This difference in the status of the two royal patrons of the two Jinas authors may be borne in mind in our estimate of their contribution to the totality of Indian political thought, where qu'il tied at the court of a ruler called क्षेपीय, who was the fendatory of the great অকৃত্ব monarch कृष्ण IIII. He wrote two works—one called क्षेपीय, who was the fendatory of the great অকৃত্ব monarch कृष्ण IIII. He wrote two works—one called क्षेपीयम्म पूर्ण (The Nector of Political Maxims), and the other wafferen.

<sup>(47)</sup> Dr. Jayaswal's statement that the agrow State referred "to a government like the one over which utvols presided before his coronation" and that it refers to an interregumm (Jayaswal, op. cit., p. 89) merely escapes the issue. If it was merely a question of an interregumm did it necessarily mean a period of anarchy? Why should it have been classed by Jainas along with the other kinds of States of the utvotts type?

<sup>(48)</sup> Jayaswal, ibid, pp...84, 85 of the State called প্ৰস্তুবেজ্বাপি was called by that name because, as Dr. Jayaswal assumes it was ruled over by parties, then, in what way was it different from the খব State which on the eviednoe of খাণিদী, as seen above, had two parties? Dr. Jayaswal's explanation is unconvincing.

<sup>(4 )</sup> Altekar, op. cit. p. 21.

<sup>(50)</sup> Beni Prasad, op. cit. p. 228.

on the 18th of र्षेष when 881 years of the षष king had elapsed, the cyche year being fixelfor, during the reign of wellve, when the latter's suzzrain was precedent if the properties of the pr

We may now analyse where a contribution to political theory. Unlike any previous Janustre, third but another quewed defines the Sate in the first spt of the efficient specific line—ave varieties require varieties and the state of the state

<sup>(51)</sup> Peterson, Professor, Report on the Six Mas for 1883 1884, p 48, Bhandarkar, R G op cit p 207, and note (2) The fiftherwarder was first published in the Manika Candra Grantha ratinamila—22, Vikrama Era, 1979, It was also edited with an anonymous stwi by Pandut Pannalis Sons, Bombsy, 1923

<sup>(52)</sup> Read Saletore, op cit pp 233-234

<sup>(53)</sup> Beni Prasad, op cit p 230, n (I) (54) Beni Prasad, ibid, p 242 For a good critique on the नौतिनसम्बास्त्रम्, read Dr Jayaswal,

<sup>(54)</sup> Beni Prasad, ibid, p 242 For a good erinque on the surquequeque, read Di Jayassa.

Hindu Polioy, pp 8-10

<sup>(55)</sup> Read वीविधायनामुख्या, pp 1-26 See also Bent Frasad op cut p 230 The commendator Hambals on Sonadewa's work states that Farns author, instead of saluting the diverse, preferred to imitate वृक्षपूर्व, the author of the now lost Quahnas क्ष्मेणस्य which began with a salutation to the State, thim—प्योज्ञ्य, ट्राक्ष्म्य सह्याच्या दश्याच्या दश्याच्या त्राव्याच्या, op cut p 10)

trado) and čevilit.\* Solt willers and wirely, therefore, considered knowledge to be essential for the well-being of the State. Indeed, according to wirely, knowledge is the prime requisite in worldly affairs. He even went to the extent of maintaining that anarchy was preferable to ride, by a king, who was uninstructed in the art of Government. A pervence king was worse than calanity; while a worthy king, who was the repository of all goodness and merit, was extended by all men.\* In this particular regard wirely had outstripped even wither, who does not seem to prefer anarchy to rule of an auwordty king.

What was the end of the State? To this question elvelve would rejly in Kantilayan. must that the prosperity of the subjects was the end of the State. But prosperity was impossible without protection which, in its turn, could not be maintained without punishment. It is here that we see how winver completely repudisted. Jinasena's theory of protection as given above. In order to understand elvelve's tencory of punishment, we should follow him in his description of the king and of the latter's functions. The king was almost a God on earth, who bowed only to his ancestors and ve. His prime duty was protection. elvelve asks the pertinent question—How can he be a king who does not protect his subjects (if the very of verification of the windows and the sing who does not protect his subjects (if the very of verification end religious merit. Protection surpasses all royal daties in importance and religious merit. Protection of the subjects is the king searching (early verself (given way); and when the king protects his people in just ways, the skies shower beneficiently all benefits (wive: "divine" uffer verself with verself search of the protection of the subjects is the king the protects his people in just ways, the skies shower beneficiently all benefits (wive: "divine" uffer verself was the protects of the subjects.

But protection was impossible without being strict in regard to sinners and criminals. There were obtacles in the way of the haspiness of the people. No mercy was to be shown to them: they were to be just weeded out. The king could not condone crime: he shown to repress it. If a king did not put down the wicked, he was on the road to perdition. This was to be done by wileding the '\$\tilde{v}\$ or punishment which was to maintain the social order, included, the king was to set himself, like the God of Death, the task of inflicting punishment, so that people did not transgress their prescribed limits and so that they could attain the three ends of life. Punishment was to be meted by the king only for the protection of the subjects, and not for amassing wealth. In this direction Somaders followed the \*tiglf\* tradition.\*

On the important question of the ministers and the need for the king consult them, three followed closely willow. The ministers were to be men of character, free from sensual pleasures, reliable, and courageous, but they could never be foreigners. As reparted childrention, secrecy was to be maintained. The king was not to be satisfied with one minister

<sup>(56)</sup> Kautilya, Bk. I Ch. ii. 6, p. 5. text, p. 6

<sup>(57)</sup> Somadeva, नीतिवाक्यामृतम्, p. 26-56

<sup>(58)</sup> Somadeva, नीविवानवान्त्वन्, p. 17. Cf. Aiyangar, op, cit. p. 108.

<sup>(59)</sup> Somadeva, ibid, 66, 105.

<sup>(60)</sup> Ghoshal, op. cit. p. 486.

but with many सोमबंद dwells on the problem of ministers also in his व्यक्तिक्क <sup>61</sup>. The details given both in the नीतिवास्थानुवन् and वृत्तिस्थल about the ministers are far too many to be recounted here. They are, on the whole, in agreement with those given in कीटिय's क्षेत्रास्त्र <sup>63</sup>.

Somadova has something to say about the next important element of the State, the army lifests were not to be consulted on matters of State pokey, since they would be only too ready to solve them through war Farther, of they were to be placed in control of ovil policy, they might grow proud and powerful \*\* The army was the main support of ovil policy, they might grow proud and powerful \*\* The army was the main support of sovereignty Of the many wings of the army, the elephants were the most important section Unlike villees, who related on mercenary troops, whe'lt was of the opinion that hired troops were not of much the Those solders were the best who were into the touse of prospective monetary gain (by way of a share in the loot or booty) but because of the honour capected from their royal matter. That is, the'ld in the above as well as in his impution that no foreigne was to be employed a minister, gave expression to the keen sense of particulum and nationality which adaminated the people in those ages But he was careful in warming the king that the latter should be punctual in paying his forces, What was the use of a cloud if it did not bring forth run in time.

While the army was certainly useful, diplomacy was not less important. Allies were to be secured in as many ways as possible. He merely follows श्रीटिस्स in the delineation of the foreign policy.

Somadeva identified the State with the kingto such an extent that he maintained that the safety of the monarch was the safety of the State. He said that a people may be prosperous but if they have no government, they would come to negood He firmily believed in protecting the king from all kinds of temptations, including that of women whom he unduly condemned as being the source of evil and a bundle of craft and hypocrity. The young princes were to be respectful to their parents even in thought, otherwise they would fall into marcy \*\*

On certain fundamental problems the taxators, Somadow was unsequivodd He warst. On the against over taxation Taxaton was to be adjusted to the recourso of the people. Expenditure was never to exceed income He followed the animat Hindu theory of one-turth of the produce being level as taxes, which was to be past only unreturn for the productor prime transity that such or the produce of lead but also a corresponding

<sup>(61)</sup> यशस्तिकक, III, pp 367-374, Ghoshal, ibid, p 468

<sup>(82)</sup> कोटिल्य-कार्यास्त, Bk I chs VIII, IX, X, & XV, pp 12—17, 26—29 On ministers read कीटिल्य-कार्यास्त, pp 62—135

<sup>(63)</sup> Somadeva, नीतिवास्वाम्तम्, pp 136—137

<sup>(64)</sup> Somadeva, गीतिबाक्यामृतम्, pp 207—215

<sup>(65)</sup> Ibid, pp 210—216, 324—344

<sup>(66)</sup> Ibid, pp 221-271

portion of the increase of the spiritual merit of his people, as a result of protection. He expressed it thus—परिपालको जि राजा सर्वेषाम धर्माणां बच्दं जाप्नोति. 67 It was clear that he had rejected the theory of guidance of Jinasena, and had fallen in line with the traditional theory of the ancient Indian writers about the rate and policy of taxation.

Somadeva's importance in the history of Indian political thought may be stated thus :-Firstly, he re-enforced the अवशास्त्र of कीटित्य in a manner which no other writer, excenting कामन्दक, had done, thereby showing that कैटिल्प's theories had definitely come to stay centuries after the times of that great Mauryan Prime-minister. Granting that, as has been shown by his commentator Haribala, ee he followed closely कोटिल्य, yet it proves that there was complete agreement between the Brahman केटिस्प and the Jaina Somadeva in regard to the most vital question of the State. Secondly, we see here not so much as the repetition of ideas as the confirmation of the old ideas by a later writer, thereby proving the continuity in Indian political thought. Thirdly, Somadeva by departing from the idealistic stand of linesens. had shown the truly practical bent of mind which has always characterized the Jains. Fourthly, Somadeva was in a sense modern, since had eliminated all social privileges. Although he recognized caste and upheld the ancient Hindu theory view that people should follow their hereditary professions, and even looked upon the Brahmans with some special regard, yet he maintained the equality of all before the law. 40 In this he no doubt followed wiferer, who had unmistakenably enunciated the policy of treating all subjects slike by the State 10. Fifthly. Somedeva had some a step further than william by idealizing the State. No Indian writer had ever invoked the State in the manner Somadeva had done. This is all the more remarkable when we realize that his patron was a petty feudatory of a great monarch, But like कीटिंग्य he wrote for all time and for the whole country. Like Machiavelli producing his celebrated 'The Prince' under the auspices of a small ruller, Somadeva wrote his two works भीतिवाक्यामतम and वयस्तिलक under the patronage of an insignificant ruler, thereby demonstrating the fact that remarkable things were written and done not necessarily under the natronage of mighty monarchs but were also produced under the benevolent care of smaller men amidst comparatively humbles surroundings. This leads us to the last point of importance concerning Somadeva which is involved in the previous one. By anticipating Hegel's idea of the State to some extent, Somadeva had not only assured for himself a place of

<sup>(67)</sup> Ibid. pp. 18,250-271. See also Aiyangar, op. cit. p. 109

<sup>(68)</sup> Haribala's commentary is printed in the Digambara Jaina Granthamala. See also Somadeva, शीतिवालपान्तम्, pp. 6-7 (Soni's ed. 1923); Aiyangar, op. cit. p. 17 and note (31), Beni Prasad, op. cit. p. 242.

<sup>(69)</sup> Beni Prasad, ibid, pp. 241-242. Read also Ghoshal, op. cit. pp. 476-489 for an elaborate account of Somadeva's theory.

<sup>(70)</sup> This point is fully brought out in my forthcoming publication entitled 'Ancient Indian Political thought and Institutions."

respect among all political thinkers, but had vindicated the position of Indian political thought in the international field Somadeva's deification of the State and the practically preliothle part which the individual played in his concept of the State, forestalled in a measure, the nineteenth century German political philosopher G W F Hegel's concept of the State Herel in his work on The philosophy of Right (1821) taught that the State was the real person its will being the manifestation of perfect rationality. In his own way Somadeya, too had stated the same idea, namely, that knowledge was the prime requisite in the affairs of the State, thereby emphasizing the importance of rationality. When Hegel maintained that 'the State is the divine idea as it exists on earth," he seemed to express in modern terms Somider is dictum that the king is a great god, to whom all excepting the ancestors and the urs hid to how And in the statement of Hegel that "all the worth which the living being possessesall spiritual reality-he possesses only through the State, he had admirably conveyed the idea of Somadeva as expressed in the salutation to the State cited in an earlier context in this paper, namely, अब धर्मावेकलाव राज्याय नम But Somadeva stopped with this . while Hegel developed the philosophical theory of the State transcending the limits of his Juna predecessor 1 Nevertheless the tenth century Jama political thinker, inspite of all his shortcomings, had carned for himself and his country a place of distinction among inter national thinkers who had defied the position of the State

Two conturns later there appeared one of the greatest figures in the Indian literap world. This was Reventure, also called Revired (A. D. 1089—1117). His royal patron was first the financia Return ediquest, (A. D. 1089—1148), the measure of Gupural, and then, the next ruler gravitages (A. D. 1183—1179). In the days of king Return, greverity had written areatism on grammar called Return greatest works his effectively relatively and the statement of the statement

The life of हैसक्यानां is interwoven first with the career of निरूपान्त and then of that of कुर्तपालिय " It abounds in wonders with which we are not concerned here. In the reagn of जुणारपालिय in words many well known Sanskrit and Prakrit works like सम्पानीनंत्र or स्पेपाल्य in twelve chapters and 12,000 verses, निर्याक्षणसम्प्रपालिय or the lines of vivi or स्पेपाल्य in twelve chapters and 12,000 verse, निर्याक्षणसम्प्रपालिय of 3500 verse being the tree Jamas sants of the ordered and the अपर्याक्षणी ages, the परित्रिकार of 3500 verse being the

<sup>(71)</sup> Read Hegel, G 10 F The Philosophy of Right (1821) Translated by S W D dc Read also Bent Prasad, op cut p 345

also nefit Finance, up on g of Gujarat (in the Bombas Gazetteers) pp 156 150 and (72) Indray, Bhagawanlal, History of Gujarat (in the Bombas Gazetteers) pp 156 150 and ibid, note (2), 191, 192

<sup>(73)</sup> Indrays, shid, p 182ff

life of a Jaina Sthavira who had flourished after महस्पीर; the Prakrit समाजुरासम्म or Prakrit grammar; हवास्त्रवाहः, which he began in the previous reign of king शिवरण; and which was a double dictionary being both a grammar and history, the स्मित्रवाह or of about 9,000 verse or prosody; the शिवायुगास्म on agender; the स्मित्रवाहम on prakrit with a commentary, a work on local and provincial words; वस्त्रवाहमूखास्म a work on rhetoric; and finally, क्यूबस्ताहिं with which we are concerned. here."

Along with the रूप-जहाँनीति we have to study विपष्ठिसराकापस्पचरित्र the first book which styled बादीदवरचरित्र is of much interest to us. The great Hemacandra harked back to जिन्त्रोनापार्थ to some extent but could not help following the earlier Hindu writers on polity in certain other important matters. In his account of the origin of society and the political order. हेमचन्द्राचार्य treads in the foot-steps of जिन्हेनाचार्य. The आंदीश्वरचरित्र. for instance, is more of the pattern of the बादियरान inasmuch as it is introduces the reader of the twelve-spoked wheel of Time with its two great cycles called startfull and जन्मपिणी. The अवस्पिणी cycle had six ages in a decending order, namely, pure Blies (meme-सपमा), Bliss (सपमा), Bliss-Sorrow (सपमा-इपमा), Sorrow-Bliss (इपमा-सपमा), Sorrow (हपमा), and nure sorrow (एकान्त-इपमा ). The उत्सिंगणी cycle had the same spokes but in a reverse order. The succession of the six ages in the अवस्थिपी cycle was attended with a gradual decline in the longevity and health of men, in their food, and even in the movers or wish-giving trees. It was in the third age of the weathers evels that the hero निमलवासन and his wife (both twins) were born in the southern part of the wreney in the जम्बद्दीप, in the region between the Ganges and the Sindhu, विमलबाइन was the propenitor of a line of chiefs. When in the course of time, the wish giving tress diminished in potency, one of the twins born in the manner of their progenitors. wished to acquire a करपवस at which the other afflicted twins made विमलवाहन their king with ruling powers. Then the latter divided the wish-giving trees among his followers, thereby originating the Institution of property. He then instituted the penalty of 'sient' for punishing any one who crossed the boundary of a wish-giving tree with a view to securing the tree of another. Gradually with the further decline in morality, the fourth descendant from विमलवाहन instituted the penalty of 'मानार'; the sixth introduced the penalty of विमनार. In the days of the seventh patriarch called नाचि, they made, at his advice, अपूज their monarch, who introduced the institution of punishment in its civil and criminal aspects.75

Notwithstanding the above approach to the problem of the origin of society and of

<sup>(74)</sup> Indraji, op. cit., p. 193. The लघ-अहंमीति does not figure in this dist. On लघ-अहंमीति see Beni Prasad. op. cit. p. 227; Ghoshal op. cit. pp 450, 490.

<sup>(75)</sup> Hemacandra, দিনাভিয়নভানামুখ্য বাবৈ, Bk. I. মান্টাৰ্য বাবে, pp. 80—89, 148—155 (Irans. into English by Dr. Helen N. Johnson, Baroda, G. O. S. 1981). Text published learlier in Bhavnagar, 1906. See also Ghoshal, op. cit. pp. 459—460.

ence that कुमारपालदेव gave up the use of flesh and wine, ceased to take pleasure in the chase, and by beat of drum forbade throughout his vast kingdom the taking of life. Furr-पाछदेव withdrew from hunters, fowlers, and even fishermen their licenses, and compelled them to adopt other avocations that were in agreement with the great principle of causing no harm to living beings. The king ordered that only filtered water was to be given to the animals employed in the royal army. When a Bani of सम्बद (which province in Raiputana had been conquered by क्रमारपाछ) had been caught killing a louse, he was brought in chains to Anahilavada. On another occasion a woman of Nador in मारवाड had offered flesh to a field—god (अंत्रपाछ). At this her husband was put to death by Khelna, the chief of Nador in order to escape the wrath of the great king. What क्योंक the Buddhist had failed to do कुमारपालदेव the Jain did : बहिसा was not only made the corner—stone of the edifice of the State but was made to cover the existence of even the fishes in the ocean. बहारि the Great had lived the life of a Buddhist almost in vain : the sad condition of the Mauryan capital and the Empire soon after his death does not warrant the saying that he had succeeded in planting firmly the tree of बहिंसा for ever in the land. But कुमारपाल the illustrious not only successfully lived the life of a devout Jaina but handed down to the country the glorious gospel of बहिसा which centuries afterwards another celebrated son of Gujarat was to hold aloft as the beacon light of India's Freedom. The credit of thus converting a negative axiom of non-killing into a positive one of life and progress must go to the great हैमचन्द्राचार, whose vast learning was eclipsed by his more profound sense of the realism lying behind the principle of अहिंसा.

## Jain Culture.

[ Dr Bool Chand, M A, Ph D (Lond), I A S ]

Culture Shramanic and Brahmanic ---

What is called Hindustin is a synthesis of two distinct but constantly interacting cultures, the Brahmanic and the shramanic. The broad distinctions between these can be briefly indicated From the ideological standpoint, the Shramanic stands for experience and the Brahmanic for intellect

From the sociological point of view, the Shramanic culture connects society an aggregation of individuals and the Brahmanic regards it as a system of stratified classes From the point of view of organisation, the Shramanic culture believes in an equalitarian and democratic organisation of society, while the Brahmanic culture's idea of social organisation is that of Variandarian-dharms, an organisation which is marked at once by exclusiveness and struitfication

In Indian history, the Shramanic culture is represented by Janusm and Buddhium Those two systems of thought were more in the nature of moral codes than religions, properly speaking. While Buddhism no doubt acces with Gastama Buddha, Janusm was probably older having been preached from time to time by the 24 Turthankaras, of whom Parisha avait the tensity that and shahavara the twenty-fourth A study of the Janusmon established that Mahvura who was a contemporary of the Buddha, was primarily a reformer as systemizer of an easting church, rather than the founder of a new fauth The sain system:—

Jamusm has continued entitatinally methanged during the last 2,500 year. The statement may seem strange to those who have learned to thank in terms of deferences between Shwetambers and the Digambers, along with the growth of several other minor here sees in the Jam church but one has merely to consider the far fining ramifications in the hattory of Buddinist thought and the mee of the muttandly conflicting philosophical systems in the Brahmanue religion of the corresponding period to appreciate the remarkable conservative spirit of the Jam thinkly.

Between Mahavara and Umaswats, who wrote hir compendation of Janusius in the first or second century A D, the five insor changes which occurred in Jan thought related to matters like the dearning up the lasts of subdivisions of Karma, the systematic arrangement of the teaching under the heading of the zeroe principles (artise) of sool, non soul, militar bondage, escation, apprention and liberation, the dishoration of the doctrains of five or seven Nayas and weavily, and the formishion of detailed relies of church discentine and other cognation matters. But in what can would regard today as the fundamention and other cognation matters. But in what can would regard today as the fundamention and other cognation matters. But in what can would regard today as the fundamentian and other cognation matters.

mental principles of Jain thought, the entological and psychological system underlying Jainism, no change is visible at all.

Two important tenets have taken such firm root in India that they would appear to form the basis of practically every system of Indian religious philosophy. The first of these is belief in metempsychosis (ferty) and the other is what is known as Kirma. According to the former, death does not release the soul from its combination with matter, of the soul may have to return again and again perhaps an endies succession of times, inhabiting other bodies, human, minual and even vegatable. The present state of its existance is the result of past actions and its future further depends upon its present actions.

Round those two teacts, Jain thinkers developed a kind of logic, called FRET, which appears to cut at the root of all degrantic knowledge. If the question is "In there a soul"? WHEN would admit of seven answers: () there is, () there is not and it is unpredicable; () there is not and it is unpredicable; of there is, not not it is unpredicable; of there is, not not it is unpredicable. Some critics have wroughy assumed that this attitude implies agnosticisms or metaphysical shillim; but the Jains had a definise theory of reality, and their logic was a subte and disguised root test against the degrants of the Vedas, though not intended to deay all reality by any means.

#### Jain concept of God:-

The Jain system does not recognise a Supreme Being, but it does recognise a whole galaxy of defiled men who have been spirinally great, and, more than this, it recognises that every soul possesses the potentiality of becoming as great as any other. This helps to create in the Jain layman a type of confidence and a sense of responsibility which other systems of thought in India have always diluted by a bellef in the possibility of drives intervention in one's favour.

Prayer amongst the Jains is not prayer for help. It is essentially a recollection of divine commands and warnings. Jainism seeks to develop a community of individuals on the basis of non-violence and goodness.

There has been a conflict in human history between the claims of the group and the claims of the individual. Emperience has shown that where individual reduced in superial sed at the cost of organisation, there takes place an atomisation of the human group and a consequent weakening of the individual himself. Where social organization is emphasised at the expresse of the freedom of the -individuals, the individual is reduced to the position of a more means for the attainment of ends over which he loses all effective control.

### Emphasis upon the Individual. :-

Jain philosophy seeks to indicate a solution to this conflict between the individual and the group by suggesting that it is definitely the individual who is the more important,

Section ] Jain Culture 52

but at the same time laying it down as a principle that the individual must necessarily be non-violent in all his actions

If non-violence is correctly understood, as the duty not merely to do no harm to others, but also so to act as to contribute to their happiness and promote the establishment of such conditions of life as well reader violence between classes impossible, the principle of Jain ethics, universally applied, would help to bring about peace, prosperity and a worldwide establishment of the common good.

It is necessary clearly to understand the distinction between Dharma and the Swadharma as enjoined in any particular religion. Dharma is the name of those general principles of action and behaviour which are reckoned as immutable; Swadharma is made up of those duties which particular classes and ranks of individuals in particular stages of life, are required to nerform.

Swadarman is necessarily bound up with the time, place and conditions of life of the community. Its definition is given by the leaders of the day, and its substance varies with changing circumstances, material and spiritual. The Jain Dharmag gives a list of five fundamental principles of life, called Ansuvatas in the case of members of the lay community. These preserble; (1) that there shall be complete abhorrence of violence; (2) that untruthfulness shall not be resorted to; (3) that one's action shall be completely free from stessing; (4) that there shall be chastity in human relations; and (5) that there shall be no nother attachment to property.

The Vrains are enjoined upon Sadhus in a much stricter form than in the case of laymen and laywomen. Qualifications for laymen and laywomen have been prescribed with a view to making the moral code at once practical and capable of adoption in an organized society.

The principles of the Vratas are so conceived always that, properly followed, they will result in peace for the individual as well as for the group.

# Rajavallabha's Bhojacharitra

(Dr. B. Ch. Chhabra, New Delhi.)

The Bhojackaritra of a Jaina author, 'सक्क प्रावस्वक सूरि, is yet an unpoblished work. Its author describes himself to be a disciple of महिन्छक सूरि, belonging to the family of स्वरंभिक्ष सूरि, and to the Dharmaghouka Gaocha. From the fact that this महीन्यक सूरि of the Dharmaghouka Gaocha is known from certain inscriptions ranging in date from A. Daia, from the fact that one of the available manuscripts of his Bhojacharitra is dated Samwat 1498, corresponding to A. D. 1441, it can safely be inferred that he completed the said work before that year.

The Biojacharitra consists of five chapters or wetter, the total number of venes being about 1975. There are about 35 venes is Apabhranasha and the rest is in Sanskrit, though here and there Prakrit words are also found in the Sanskrit part. The composition is not of a high postic standard, nor is it very valuable as an historical narrative. In fact, it adds to the confusion about the history, or athers story, of the famous king Bioja of Dhara (werd), as known from Ballaia's Bhojaprabandha as well as from Meretungs's west-frequents. All the same, it makes as interesting reading and is perhaps not altogether void of factual details. For this reason it deserves a careful presume.

The work is being edited by the present writer in collaboration with Pt. S. Sankaranarayanan, Assistant Superintendent for Epigraphy, and may be published before long. A summary of the first went with the first went is given below to show how Rajavallabha's version differs from his preceessors.

#### Summary

There reigned a King named Sindhu in the city of Dhara in yow. Being blessed with no son, the king often remained and. Once he west ont a hunting in order to divert his wind. While walling along the bank of a riwe, he found an infant lying on a heap or Munjaguas. He took it home, placed it in the lap of his queen, vorwell, and asked her to rear the hell as their real son. The king then. Spread the news that a son had been born to him and there was much rejoicing among his people. The child was named Munja becausi it was found typo a heap of munjagenty.

Later or, the queen extantly gave birth to a son and agrin a great jindbirtion took place. This child was named Sindbias. Both Munja and Sindbias played their childhood together and they were put under the care of the name Preceptor who tanght them when they both grew able, the king got them both married; and from that time onward they began to live in separate places.

under inauspicious stars and that there was no safely unless the child was thrown away in a forest. On the other hand, Vararuci, who had kept himself concealed there, made his own calculations, but them into black and white, handed over the letter to the door-keepers and slipped away. The door keepers conveyed the letter to the king and the ministers read it out to him— "Bhok Rajh has to rule over the Seouthers land including the country of Ganda for fiftyfive years and seven months and there days." This was doubtless a prophecy about the newborn child and at this the king could not achieve his wicked end. On the contrary he was impelled to hold feasts and festivates.

As pointed out in the prophetic enistle, the child was called Bhoia. When he grew to hovhood, he was sent to school where he showed a rapid progress and promised much. This filled Munia with icalousy and fear lest Bhoja, when grown up, should avenge the wrong done to his father by extirpating him (Munia). So he thought it fit to nip Bhois in the bud, and for this purnose he commanded certain Chandalas (वांबालंड) to slay Bhoja and promised them rich requards. But seized with compassion, the Chandalas failed to execute the kings's command. They hid the child and devised an artifical head so that they might show it to the king and thereby convince him of Bhoia's slaughter; for, otherwise they might undergo the severest nenglty for transgressing the royal order. Meanwhile Bhoja composed a verse full of pathos, wrote it on a leaflet using his own blood as ink, and gave it to the Chandalas in order that they might show it to the King, if the need arose. The Chandalas then approached the king and showed him the artificial head. The king asked them as to what the child had said on the verge of his slaughter. Thereupon they presented the leaflet. The king read the contents and melted with nity. Phil of remorse, he resolved to put himself to death, for he could in no other way expists the wrong done and secure mental peace. At this, the Chandalas stayed the king from suicide and produced Bhoja before him. When he saw Bhoja alive, his joy knew no bounds. He affectionately drew him into his lap and lavished rich rewards on the Chandalas.

Immediately afterwards, Munja made over his kingdom to young Bhoja, retained only had followed for his military forces for his own use and took a vow to stay no longer within the territory of Bhoja.

Then, in spite of his minister's warnings, Munja led his mighty fourfold army against the southern Monarch, Tallapa. A terrible buttle ensued and terminated in Munja's defeat, The latter, however, made good his secope and flew into a forest. Opperased by hunger, the juvisited the house of a cowherdens there, betrayed his identity, was consequently captured and handed over to the kinz Tallane.

Tailapa treated Munja respectfully but exacted a promise from him that he should not leave Tailapa's place without the latter's permission. Thus Munja was held captive there, but was freely provided with all comforts.

A servant-maid, Mrinalika (1917/1987) by name, was appointed to attend upon Munja, She was a gay girl and Munja fell in love with her. She responded to his love, and thus Munja drowned his sorrows in ammsements with her.

this, the monk smiled significantly and said :—"What have we monks to do with such a sort of wealth? If you wish to be true to your promise, then give me one of your two sons." This smore Sarvadhara hard. He certainly had two sons, Dhantspala and St.chhana by name, but little d'd he dream that he would have to part with one of them—his most precious wealth. And as a result of this unexpected shock, he developed fever and was confined to bed till at last death looked him in the face. His sons beside his death-bed asked Lim whether he desired any charitable act to bed one before he breathed his last, and he said in reply—"There is but one pang gasawing a two phent. If you with me a peaceful death, then please of you embrace monthois mades Suttilizating and there by release me from the debt of promise." At his, Dhanapala showed reluctance, but, Sobhana, the younger son, promised to key his faster's command. The father expired, and after the funeral ceremonies, Shobhana approached Suttlinearya who consecrated him as a Jain monk and soon afterwards raised him to the rank of a preacher.

Dhanapale, at first despised Jainism very much and mocked even at his younger britten who had turned a Jain monk, but later on he was so drawn to it that he himself embraced Jainism.

Now a report of this conversion of Dhanapala was accretiy made to Bhoja who awaited an occasion to test it. The occasion came: once Bhoja accretiy made to Dhanapala happened to visit the temple of God Shiva. While Bhoja paid obeisance to the idol, Dhanapala stood by indifferent. Bhoja demanded an explanation of this indifference which Dhanapala gave with much reasoning, so much so that the belief of Bhoja himself was shaken and he realised the fulfilly of idol-workip. In this wise, Dhanapala won Bhoja's favor-

Dhanapala was also a good poet. Once while describing a newly-built tank, the following scaped his lips:—"There are tanks that overflow during rains, but preise-worthy are only those that do not dry up even during sammer." Bhois took this as taunt upon himself and expressed his resentment thus :—"Est his sight does not bear my glory." The poet inferred from the remark that he would have his eyes pluncked out as a punishment for offending the king like that. So he awaited an opportunity to appease Bhoju's wrath; and it soon presented itself. They came across an extremely old dame with her head constantly shak rag. The poets around Phoja were asted to describe the dame. They all did so, but Dhanapala excelled them all describing her. Bhojs was rapple for ly please grame me my sight." Bhoja was rample littrick with wonder at Dhanapala's foresight; for, Bhoja had actually resolved to have Dhanapala's eyes plunched out as a penalty for the offence the latter had committed onthe previous occasion. This raised Dhanapala its Bhoja's exteen still higher.

Dhanapala composed several works some of which are connected with Jainism e. g. Rishabhapanchastika. The chapter comes to an end with Dhanapala's leaving this world for his heavenly abode.

# Apabhramsha Literature

(H C Bhayans, Bharatsya Vidya Bhayan, Bombay)

## General Character -

In a glaring contrast with Sanskrit and Prakrit Interatures, Apabhrameha (অধ্যয়ত্ৰ) Intera ture in so far as it is available, has an overwhelmingly Jain character Buddhist Brahminical fknown indirectly and through reference and sparse citations) and non sectarian contributions seem to have been dwarfed by the rich and varied Jain output. The Jaines can claim Apabh as their special domain This, of course, is a transitional picture, as the activity of unearthing and bringing to light Apabhramsha texts is hardly fifty years old and so far it has never been undertaken with any vigour

Aside from its predominantly religious tone, another outstanding trait of the discovered Apabhramsa literature is its almost exclusively poetic character भागत and Dandin d d know of some Apabhram ha prose tales, but no prose work even of a modest length is preserved to us, and this creates grave doubts about any vigorous prose tradition in that literature

## Anabhramsha Language —

Literary Apabhramsha, like the literary Prakrits, was considerably 'artific al' It was a special language, which, though strongly dominated by Sanskrit and maintaining dominant features of the 'Prakrit' stage in its phonology, attempted to a limited degree to adapt its morphology and expressions (and, to a slight extent, its lexicon) to the constantly chang ne spoken ideoms of the period This fact of being continuously open to reinforcement through an undercurrent of living speech forms, slowly worked for undermining the rigidity that Ap. Lh had attained as a highly standard zed literary language, fostered in the linguistic surrourd ne of centuries-old aristocratic and stylized trad tions

The circumstances surrounding the origin of Apabh language and hterature are very much shrouded in obscurity. The best part of the early literature is all lost. We have ro means to trace the course of Apabhramsha evolution from its beginnings The literary types and metrical forms, of great originality and vigour, remain quite unexplained as to their genesis Beginnings and the main types -

On the showing of interary and inscriptional records, Apabhramsha enjoyed already in the seventh century A D an independent literary status. It was worthy of being ment ored alongside Sanskrit and Prakrit The earliest Apabhram ha work preserved to us, I owever, does not go much further than the Ninth Century A D, though stray citations from a rear deren active Apabramsha poets, including some epic writers, testify that the literary activity in Apabaramsha during the few preceding centuries too was in full swing. This is also presumed by the well developed form, style and distins of the earliest available specimens. From the theoretical treatment in two pre-tenth contary procedules, frequive and Swayamshim (revity), we agather that Aphinamshin had evolved at least two distinct new postic types, viz., the Sandhi Bandhi (rffr-qwi), and the Rasa Bandhi (vari-qwi), besides a host of rhymod moraic metres unknown to caller literatures.

The Sandhi-Kavya (सन्प-काव्य) :---

Of these, the Sandhi Bandha was the most favourite form of composition. It is found employed for a wide range of narrative themes. The Puranic epic, the biography, the religious narrative—tingle or the whole cycle of them—all could be handled with equal aptress and facility in this form. The earliest extent Sandhi-Karya is not later than snish contury. But this had a respectable long tradition behind. Several earlier poets like Blanda (or Durya-bhadra) and Caturmukha (wagiw) are known from literary albusions to have attempted before Swayambho to work on the themes of Ramayan (Urway) and Harivannia (given), and composition of the Ramayan (urway) and Harivannia (given), and composition of the second of the succeeding conturies of Apabhramsha literary tradition, possibly a non-lain, was know to be the pioneer in treating those themes in the Sandhi forms Bloja followed by (Hamasandra) especially selects the name of Caturmukha's Abdhimathana (witwere) for citing as an illustration of the Apabhramsha Sandhi-Bandha. Swawambhudewa:—

But tince none of these early works are traceable, Swayamshui's epics (between the sewant, and tenth century A. D.) serve us as the first source of information on the Sandhi-form Kaviraja Swayamshunderus, Caturmutha and Pushpadanta make up the three greatest annes in the field of Apabhramsha letters and one may be even tempted to assign the first piace to Swayamshu. Pertry was in his family tradition. His literary activity was carried on probably in the Vidarbha and Karnataka regions under the patroage of different pious Jain laymen. He himself appears to be a follower of Yapaniya (uveilty) Jain sect, flourishing at the time in those search.

Only three of his works are preserved to us: two Puranic (पुराणिक) epics viz. the Paumacariya (परमणिक) and the Ritthanemicariya (परमणिक) and a manual of Prakrit and Apabhramsha metres called Svayambhuchandars.

The Pumaciriya:-

The Paumacariya, Sk. Padmacarita alternatively called Ramyanapurana (पापापपुराण) continues the Sanskrit and Prakrit literary traditions of composing epics on the life-story of Padma i.e., Rama. The Jain versions of the famous narrative show wide and important variations

- 1. Possibly three, if we are to include Jnanashraya (ছাৰাপ্ৰৰ).
- At present it cannot be quite ascertained whether some Rasa compositions reported to be in Sanskrit and Prakrit were original or derivative as a type.
- Apart from its importance as an early and authoritative source for MIA prosody, it
  is of supreme value by virtue of its numerous illustrative citations that give us a
  glimpse of the lost literary riches of Prakrit & Apabhramsa.

who include twentyfour prophets (tirthankaras) twelve universal monarchs (cakin), nire lavu devas (heroes enjoying half the Status of a Cakrin), nine Baladevas (brothers to corresponding Vasudevas), and nine Prativasudevas (opponents of vasudevas) Lakshmana, Padma (or Rama and Ravana constitute the eighth and Krishna. Balabhadra and Jarasandha. the ninth trio of the groups of Vasudevas, Baladevas and Prativasudevas The works giving an account of these sixty three great men are known as Mahapurana (the great puran) or Trishastimahapursa (or shalakapurusha)canta (Lives of Sixty three Great men, The earlier portion dealing with the life of R shabha, the first prophet and Bharata, the first universal monarch is called Adipuran, while the later portion containing the narratives of the rest of the great men is called Uttarapurana

#### The Mahapurana -

Before Pushpadanta the subject was already treated in Sanskrit and Prakrit. He was notsibly first to write an epic on this in Apabhramsha. Of the 102 cautos of his magnusmopus named Mahapuran or Tisatthimahapurisagunalamkara (Sk Trishastimahapurushagunalamkara), the first thirty seven make up to Admurana, and the remaining the Uttarpurana. For the parrative Prehondants follows the Trishashlakshanamahanurana-sameraha (completed in 898 A D) of Jinasena and Gunabhadra in Sanskrit, besides the lost work of Kavi Parameshthin Here too the whole frame of the narrative with all its incidents and details was rigidly fixed by tradition and the poet had to depend on the resources of his descriptive and stylistic abilities and Shastric learning for investing his theme with a literary status. This was one of the reasons why the Jama poets inspite of the puranic character of their themes, were compelled to follow in their treatment the great tradition of the ornate Sanskrit epics and to lavish all the wealth of elaborate rhetoric and crudite learning on the thin frame of the narrative. Svayambhu expressly tells us in his Ritthanemicarive that he had laid under contribution Indra for grammar. Bharata for flavour (rasa), Vyasa for bulk, Pingala for presedy, Bhamaha and Dandin for rhetorics, Bana for rich and sonorous diction, S'inharsha for maturity of style and Caturminkha for the special metrical structure Compared with Svayambhu, Pushpadanta draws, more upon the subtelities of rhetoric, abundance of metrical varieties and the treasures of traditional learning. Greater prosodic variation and the longer Kadayaka and Sandhi indicate a further elaboration of Sandhi bandha as found with Pushapadanta

Some portions of the cantos 4,12,17,46,52 and a few others from the Mahapurana can be cited as the choicest flowers of Pushpadanta's poetic genrus Cantos 89 to 79 recount in brief the Ramayana, Captos 81 to 92 nerrate the Jam Harryamsha, while the end portion deals with the lives of Parshva and Mahavira, respectively the twenty third and twenty fourth "Hthankaras of the jamas

## The Carita-Kavya -

The other two poems of Pushpadanta, vzz, the Nayakumaracarıya(Sk Nagakumaracarıta) and the Jasaharaca11ya (Sk Yasodharacarita) reveal that aside from the vast puranic themes the Sand'u form was employed also for the biographical narratives of famous persons of Jain mytho logy, legendry or traditional history In its range and treatment the Carita-kavya or Katha-Kavya reminds one of the Sanskrit Sarga-bandh-Kayya,though the Apabhramsha counterpart tends to have a shorter extent. In this case too Pauhpadanta had before him several earlier models. From a stray reference or two we know the masses of a least two such poems—the Suddhayacariya of Swayambhu and the Pancamicariya of his son, Tribhuwan.

The Nayakumaracariya narrates in nine cantos adventures of the hero Nagakumara (one of the twentyfour Kamadevas-Cupids'—of the Jain mythology) and his two powerful leutenants, Vyala and Mahavyala with the object of illustrating the fruits of observing the fast on Shripan cami (the fifth of 'Phaliguna).

Similarly the object of Paulapadanth's third work, viz. Jasaharaun'iya (Sk. Yashodharaun'it) is to illustrate the wolf rolls of the sin of taking life through nearating in front cantos, the sorty of king Yashodhara of Ujisyini. Numerous works on these very subjects in Prakrit, Sanskrit, Apabhramha and modern Indian languages before and after Paulapadanta testify to the great popularity of the Parakatas with the Jasaharaun'indian subjects of the Parakat

Pushpadanta's mastery of the peotic craft, his matchies command of Apabhramsha language and his impressive erudition would entitle him to an honourable piace among the great poets of classical India. At one place he has most aptly indicated his ideal of great poetry. It is to be respleadent with the figures of sound and sense, to have a delicate diction, harbour many senties and filtwoors, flow evenly with corollent sense, diplays numerous arts and sciences, illutrate the wealth of grammar and metres and be inspired by the sacred canon. The best of Apabhramsha literature appears to have attempted to realize this positic ideal, but probably none succeeded as much as Pushpadant.

#### The Carita-Kavya after Puspadanta.

After Pushpadanta, wegit numerous Carinkavyasin the Sandhi form, but most of them are known so far only from manuscripts. Of the few published, the Bhaviantalnsha of Dhanapula (probably before the 12th c. A. D.) is the most important. This poem too is a Parvakutha in wenty-two cantor. It recounts in a relatively simple style the romantic story of Bhavishyadatta to illustrate the fruits of observing a fast on Shrusapancami or Janaspancami (provedre) which falls on the fifth of Karitka. The story tells us of a merchant's son Bhavishyadatta, who, along with his motier, was discarded for no reason by his father, who then married another wife. When grown up, once he went on a voyage in the company of his younger step-brother, who befunded and descretch him wice over on a londy island. But ultimately, thanks to his mother's observing the fast of Shrusapancami, all his woes and difficulties came to an end, he rose to the crest of fortune and for helping the king defeat an agreesove was rewarded with a share in the kingom. Having died he underwent a few more births and eventually in his fourth birth he attained Omnsicience by vitue of fastive observed the Shrusanancami fat.

Dhanapala's Bhavisatakaha had at least two literature forbears: Tribhuvana's Pancamicariya in Apabhramsha and Maheshvara's Nasapancamikaha (mwdvethegf) in Prakrit. After Dhanapala we have Shridhara's Apabhramsha poem Biavissyatta-cariya (Sk. Bhavishyadattacaria) in six cautos, completed in 1174 A. D. and still umpublished.

The Karakandacariya of Kanakamara treats in ten cantos the life story of a Pratycla buddha (self-enlightened saint) The story of Karakanda figures also in the Buddhist literature

Paumasiri-cariya (Sk. Padmashri-carita) of Dhahila (before the 12th CAD) illustrates in four cantos the evil fruits of deceifful acts by narrating the story of Padmashri in successive births

The great bulk, however, of the Carita-Kavyas of the Sandhi bandha variety has not yet appeared in print. We cannot do here more than append a list which is far from exhausing. The works narrate the biography either of some Tirthankara or of some notable figure of Jain mythology or history to illustrate some point of Jam belief, religious practice or pious conduct

### The Kathakosha Type -

The Sandhi-form serves yet another class of subjects, viz ,the one characterized by a chain of narratives woven round some particular body of religious or ethical beliefs, dogmas or practices The Sayalavılıi-vilana-kavva (Sk Sakala-vidin-vidhana-kavya) of Nayanandın (1044 AD) in two parts respectively of canots 56 and 58, and the Kahakosha (Sk. Kathakosa) of Shricandra (11th Cent A D) in 58 canots narrate stones associated with the verses of the Rhaeavati Aradhana (भगवती अराधना), the well-known pro-canonical Disambara work in Jain Shourscan dealing with monachism Nayanandin and Shricandra appear to have based their works on similar previous Kathakoshas in Prakrit and Sanskrit connected with the Aradhana

Here are also to be included the Damsanakaharayana-kosa (Sk Darshana katha ratnakosha of Shricandra (1064 A.D.) in 21 centos, the Dhammaparikkha (Sk. Dharmapariksha) of Harishena (988 A D ) in 11 cantos, the Chakkammovaesa (Sk shatkarmopadesha) of Amaral irti (1191 A D ) in 14 cantos, and possibly the Paramitthiogyassasars (Sk Paramoshthioral ashasar-प्रसंदिक्षकाश्वार) of Shrutakirti (1497 A D ) in 7 canots, all of which so far remain to be published

Of these the Dhammaparikkha is specially interesting on account of its remarkable subject-matter It tells us how Manovega converts his friend Pavanavega to Jainism by effec tively demonstrating the absurdity of the stories of the Brahminical Puranas Quite an effective technique is employed for the purpose Manovega narrates in the presence of Pavanavega all sorts of incredible and fantastic stones about himself before an assembly of the Brahmanas and when they refuse to believe him, he sustifies himself by quoting equally absurd incidents from the great epics and Puranas Hanshena's work was based on a Prakrit original and was succeeded by several similar compositions in Sanskrit and other languages. Haribhadra s Dhurtakhyana (शर्तास्थान-cighth Cent A D ) in Prakrit, having a similar purpose and mouf was the earliest finished work of this type, though an unrefined version was known even earlier to Haribhadra

The foregoing brief survey would suffice to give an idea of the importance and richness of the Sandhibandha in Apabhramsha literature

## The Rasa bandha -

The second important genre in Apabhramsha Interature was the Rasabandha which enjo yed the same vogue as the Sandhibandha. It was probably sort of a lyrical composition of mode rate length (reminding us of the Sanskrit Khandalavya) In one of its forms it employed one traditionally fixed metre for the general body of the poem and a variety of choice metres for the purpose of variation.

In the face of its popularity as can be gathered from definitions and extolling referred of the earliest Prakit proceedins (so Wayamshan proclaims it as a vertiballe cliert to the gatherings of the dilettanti), it is very strange that not a single name of any of these early Ranakas, let alone their actual specimens or excepts, is handed down to us. And for the later times too, we have very little to retileve our ginesomes obsurt his important class of Apabiramsha poems. It seems that there were even some Prakrit and Sanskrit Ranas. Eut none has come to light of the Raving undergone continuous and basic transformation the Ranaka persisted in some of the New Indo-Aryan literature down to the end of the nineteenth century (and as Rasas, it is even currently a popular poetic form of composition). There are hundreds of Rasasin enty objects and Rajasthani, most of the preserved ones being works of the Jaina authors. But for Apabhramsha all we have got is a tenth century reference to one Annihadevaya-rana, (wrentevally a twelfile century reference to one Manikay-parkatika-partshedsha-rana, a unique thirteenth century come, Samsheba-ranasa, from the pen of a Massim suchor, and one small diductio Jain-Rasa of the twelfile century devoid of any litteray significance.

The Sandenha-ranaka of Abdula Rahaman, is a classraing Duta-kaya (gravary) of 220 stanna distributed over there parkramas or sections. But this division rests entirely on the development of the theme. After the prefatory section, we are introduced in the section to a Vira-hini's (frequi) chance meeting with a traveller, through whom she sends a message to her husband who has failled for orturn from abroad at the promised date. In spite of the overworked theme of love-in-separation, the post has succeeded in importing to it some gamuin freshness and a very facile handling of diction and metter gets the line's share of this credit. In using one metre for the general frame and more than twenty pupular metres for variation, the Sandenharsanks supplies us a typical and the only preserved-example of a genuine Rasabandha. That it is from the un of a Muslim poor further adds to its uniquences.

The Upadesarasayana-nasa of Jinadattasuri (1078—1155 A. D.) is a sermon in sighty verse praising the genuine spiritual guide and religious practices and denouncing the spurious ones. It is not a real representative of a Rasaka poem, but a late specimen of a popular literary type pressed in the service of religion. In fact, as it is straight way composed in one single metre without any structural arrangement of parts that usually characterize the Rasaka form, it could as well go under the next section.

The Unstructured Types:-

Besides the above two types with a definite structure which required the literary subjectmenter to be movifed and organized in a particular from Apabhramsha also used the 'unstructured' verse form, for long and short themes.

The Carita Kavva :-

For the epic narrative, the Sandhibandha was not obligatory, as can be seen from a preserved instance or two of extensive narrative poems using only one metre continously from

start to finish. This practice is known from Prakrit literature. Graday the bring a typical cy ample Harrhhadra's Neminaha cariya (Sk. Neminatha carita), finished in 1150 A.D. has an extent of 8032 units of thirtytwo syllables (granthagra प्रचाप) and is throughout composed in a mixed type of metre called Radda (रहदा), which consists of two units a five lined unit in the intricate Matra (माना) metre with a four-lined unit in the Doha metre ticled on to it. This type does not appear to have any formal divisions. One Govinda priced d Haribhadra by at least three centuries From citations in the Syavambhucchandas of Syavambhu and from other sources Govinda appears to have an epic on the life of Niminatha in different varieties of the Radda metre

Haribhadra's epic as its title indicates narrates the life of Neminithia along with the famous story cycle of the Jain Harivamsha Like his predecessors Syrambhu and Pushpadanta and numerous others Haribhadra has an ornate style revealing a deep influence of the standar dized conventions of the Sanskrit ornate Kavya in its later form

Religious-didactic and Mystical works -

Though Apabhramsha was very rich in narrative (and probably lyricil) poetry it does not mean that it was quite so lacking in other poetic varieties. Besides some miner works of a religious-didactic character there are a few works of mystical spirit and contents which testify to the cultivation of spiritual poetry in Apabhramsha

Of these the Paramappa—payasa (Sk. Paramatmaprakasha परमारण अवाग) and Yocasara of Yogindudeva (Ap Joindu) are the most important. The Paramappapayasa is divided into two sections The first section gives in 123 Dohas a free rambling exposition of three types of selves—the external self the internal self and the supreme self. The second section of 214 stanzas mostly in the Doha metre deals with the topics of liberation and the means thereto Yogindudeva preaches to the mystic aspirant (Yogi) the supreme importance of self realization which can be achieved by renouncing sensiril pleasures by adhering to the inner spirit rather than the mere external shell of religion by purifying the mind by med ta ting on the true nature of the self

His Yogasara in 108 stanzas mostly Dohas purports to awaken and enlighten souls disgusted with wandering in the rounds—of births and aspiring for libration. In form style and contents it has a family likeness with the previous collection

The same remark applies to the Doha—pahuda (SL. Doha—prabhrita) of Rum. simin (po sibly before the 12th cent) which in 212 stanzas stresses the same mystic—mor'd outlool that distinguishes the spirit from the body and regards realization of the identity of the ind

vidual spirit and the superspirit as the summum bonum of the spiritual aspirant These three works reveal a stock of ideas terms and symbolisms that is commonly 4 ared by them with Brahminical and Buddhistic works of mysticism. To either they mile equ

noteworthy Jam contribution to Indian mystical literature Buddhists too like the Jamas had some of their raystical works in Apublic of ha Ti ir

authors were Siddhas of the Tantine sects of Vajrayana and Sahajayana derivine from Mala

# The Four Niksepas

( A Dissertation on Language and reality )

Dr. Nathmal Tatia M. A., D. Litt.

Professor of Research in Buddhist Philosophy, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda]

#### 1. Introductory :-

The schools of Indian philosophy grew up as commentaries on texts which recorded the religious experiences and philosophical insights of the ancient seers. And the commentators had to devise techniques of exposition and also interpret texts in the light of the criticisms offered by their rivals in the field. The doctrine of four-fold fasty is one such technique of exposition of words as well as interpretation of the nature of reality. Etymologically, the term stands for 'putting together, or 'classifying,' but this meaning can hardly be recognized in the developed forms of the concept of निसंप. We can however discern four distinct phases of the development of the doctrine in the executical and logical literature of the Jaines viz. (i) निजेप as a doctrine of verbal usage, (ii) निजेप as a doctrine of aspects of reality. (iii) नाम निश्चेप as entailing a doctrine of import of words and (iv) निश्चेप as a critique of absolutisms. Accordingly, our treatment of the topic also would fall under four sections, each dealing with one of the above four phases. The subject is obviously very wide in score, and cannot be treated fully in a small dissertation like this. We should therefore, try to study the problem only in broad outline, ignoring subtle details and polemics. In fact, the dissertation should form the subject matter of an independent monograph. The doctrine developed as a critique of a number of important theories regarding language and reality, and an exhaustive evaluation of the different phases of the doctrine involves a critical estimate of those theories. This is obviously a stupendous task which can be undertaken only by a patient scholar who is equally at home in all those philosopical schools which developed in our country.

#### 2. निशेप- A Doctrine of verbal Usage:--

The Jaina exeguists evolved the doctrine of Pee's for the determination of the meaning of a word in its different usages. (I) A word may be used simply as a demonstrative symbol in order to identify a thing or a person. Thus the word Ψx can be used as the name of a particular person without the least reference to any king of the heaven, whom the word was originally conceived to refer to Such usage is classed under what is called Ψπ-Pee's or the usage of a word as a proper noun or name (Ψπ). (II) The same word can again be used to stand for an image of a king of the heaven, exceted in order to evoke flettings of devotion and for worship. Such usage is put under what is known as externed-wife or the usage of a word for a recreasefully from

71

(আল্লা), magnary or real, of the person or thing which is the eliminate referred of the word (III) The word FE may again be used to stand for a person who "once enjoyed the status of a lang of the heaven or is going to enjoy the same in finite and such wange fails under the FEF FEF or the usage of a word for the material cause or the substance (FE) of the person or the thing for which the word really stands (FV) Lastiff the same word FE may be used to refer to the actual glory and magnificence (which is the elymological menuing of the word) of a lang of the heaven. And thus is an instance of the FIF FEFF or the usings of a word to connote the "inwage modes ( "FIF) of a thing or a person, which (modes) follows from the etymologies or the peculiar associations of the word tief!

## 3 निसंप-A Doctrine of Aspects of Reality-

The Jan Pollosophers discovered in this decline of the exagelatis a complete view of reality. The nume (1974), the form (exvert), the substance (1978) and the 'invarg' modes (1974) constituted the whole of a real. The name must be an internal characteristic (476) of a thing manamuch as it has an intranse expressionness with regard to it Smallety, form a se common characteristic of ellentities including our cognitions which derive it from their objects A real must also have some substance as its core. And as regards the living modes, they prove the very excitone of the things and as such require no proof for themographs.

the very extreme or use using \_\_\_\_\_\_\_ and as \_\_\_\_\_\_\_ for a complete reformation and was done This exposition of the doctrine is obviously a complete reformation and was done when the age of exegesis was gradually giving way to an epoch of independent thinking 4 NIT-PRR4 entails a Doctrine of Import of words —

ন নাল্যক্ষণ কৰিব বিজ্ঞান হিমানৰ developed a full-dedged theory of import of words in connection with his exposition of the concept of নান দিয়াব

(a) "If men's, a name, that is, a proper noun, and the wish of the speaker (WEILT).

(b) "If men's, a name, that is, a proper noun, and the wish of the speaker (WEILT).

FRITTED 1s the sole of terminant of its usage for a particular thing or a person. There are also direct flector—inc., universalls, quintless, actions and substantiares—which determines the usage of words. Thus the word 'cowy' refers to a particular cow through the nameword 'cowhod which determines which is a quality, the word 'moves' to a thing moving through 'motion which is an aspect of action, and the word 'wealthy to a not man become the possess 'wealth' which is a substantive The first three words, instanced above, respectively fall under the parts of speech known as common some abgetters and wear. The word 'wealthy' is an instance of on adderect works in the determinant which is membry a cort of first of the a proper noon or name from other words is its determinant which is carely a sole of life of the a proper noon or name from other words is its determinant which is carely a cort of first of the aperity or noon or name from other words is its determinant which is carely a cort of first of the aperity or noon or name from other words is its determinant which is carely a cort of first of the aperity or noon or name from other words is its determinant which is carely a cort of first of the parts.

durectly without reference to anything eige

(b) Perior a notes a view which regarded all words as symbols arbitrarily de vised by man to stand for ultimate reals. The universals, qualities, etc., are only subjective

constructions without any objective reality. But the position is untenable inasmuch as the universals, qualities, etc., are distinct determinants of the application of worfs as shown above. Universals must be accepted as real, for otherwise the fact that the word tow' retain to a particular cow through the universal 'cowhood' will remain unexplained.' The claims of qualities, actions and substantives as determinants of the application of words to their references can be similarly established. As regards those words which stand for the determinants—viz., universals, qualities, actions and substantives—themselves, they are pure names (devised by the speaker) insarmuch as an ultimate universal cannot have another universal as its determinant, nor can a quality be determined through another quality, and so on.

(c). There were again thinkers (the vitwiers) who upheld that the words stand for universals alone, and cannot refer to anything else. Thus the word 'cow' intacts for towhood' which is directly conjusted up as soop as soon hears the word. Similarly, the word 'white' conjures up 'whiteness', and the word 'moves' conjures up 'motion'. Even the proper name 'fere' (which is a linguistic nonzense) stands for the vertical universal (viz., personality), which runs through the life history of the person, so named, as a child, a boy, a youth, and so on. 'Retwie criticises the position as only a half truth, because it increase the narricalsar without which universals would be void concepts.

I. Cf. "The question of the "reality of universals" receives a certain kind of naswer. Tany are real at least in the speech community, whatever other reality they may or may not here. They are the sine gas son of there being any linguistic meaning and therefore of any communication whatsoover. A word intends an object directly, but it always intends a universal indirectly, and these two intainions can never be expertend. This situation may be put in the following way. We cannot look at a tall man, let us say, and give the result of our looking in words, without intuiting the seen man as a seer. We cannot look at this man and give the result of our looking in words without intuiting him as fell. The universal is then not that which we see, but that through which we see." Urban: Leanguage and Reality, p. 142.

<sup>2.</sup> Cf. "Nouns, verbs, adjectives, are all in a sense names and an element of universality inheres in them all. Lotzs insists that this first universal is intuitive, is of a very different character from the ordinary class concepts of logic, and is indeed presupposed by them. Perception itself contains this universal." Biol. pc. 118

Cf. "There is a sease in which everything denoted by language is universalized. Whatever particular sign is named, the very act of naming, of speaking, transforms and
universalizes it. To give the name "cold" to any particular experience not only takes
it out of the realm of the merely individual and particular, but also takes it out of the realm
of the subjective—objectifies it." —Thick p. 117.

<sup>4.</sup> The following, in continuation of footnote 1, may be compared: "This is true even of the singular term. Thus in the expression 'Nansen skates,' Nansen is a grammatical proper noun and may therefore be supposed to stand for a particular and not a universal.

- (d) factors also records a number of views which recognised mice immutable substance (201), in some form or other, as the import of words. Thus there were thinkers who accepted immutable discrete substance-units (and foresser) as the meaning of words There were again others who regarded only one unitary substance (एकम एव प्रधानम) as the ultimate referend of words. A third grown of thinkers unheld the view that, words can be best signify there own selves (स्वरूप-मानस्य प्रकाशका) even as a thunder signifies nothing but its own sound There were yet others who regarded the non-dual Self (पुरुषावेतम) the ultimate reference of words All these views have been discussed and criticized in detail by विद्यालय, and we reserve the topic for a senarate paper
- (c) A class of thinkers proposed the view that words indicate only individuals. And the individuals, thus known, reveal the universals under which they fall. This revelation which is immediate and necessary, helps us to identify the desired individual on future occ asions facing rejects the view on the ground that when the individual, indicated by a word necessarily and immediatly reveals the relevant universal, it is better to ascribe the nower of revelation of the universal to the word itself
- (f) বিশ্বাসহ records another view which asserts particular configuration or shapes (STOTIC) alone as the meaning of words He, however, finds it untenable on the same ground as was advanced against the upholders of universals as the meaning of words
- (e) Finally, we come to the Fluxist Buddhists who advocated the doctrine of and the which spelled a complete paralysis of speech. They regarded discrete momentary entities only as real Such entities are quite incapable of being expressed in words And consequently words were conceived to have only the negative function of exclusion of a thing from what it is not (अन्यपोह ). Thus words do not stand for anything real, but only for an imaginary universe of things (चिक्न्प) which pretends to exclude the real forms what it is not विद्याल rejects the view on the ground that it ignores the natent fact that negation and affirmation go together and both are fundamental (h) The Jama logician's view of the problem is conformable to his non-absolutistic
- position in philosophy A real is both particular and universal in one, and consequently a word, in order to be an adequate expression for reality, must stand for both. The predominance of the universal over the particular in one case, and the predominance of the latter over the former in another are purely expediential
- 5 निसंप- A Critique of Absolutisms -
- 5 The Jama philosopher accepts as shown in section 3, name, form, substance and But, as Stout points out, it is really a universal Nansen perceived must be Nansen
  - cating or Nansen sleeping or Nansen skating The individual Nansen is a universal as a connecting link of his own manifold and varying states, relations, qualities and activities We cannot see the individual Nansen except through the universal"-Ibid p 142

# Nayas—ways of Approach and Observation

[ Dr. Nathmal Tatia, M.A., D. Litt., Professor of Research in Buddhist Philosophy, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda ]

The Jains philosopher has made some attonishingly original contributions in the field of logic and epistemology, which have not been properly assessed and appreciated by the rival school of Indian thought. Among those I here propose to deal with its a problem which has living interest not only for the professional philosophers, but also for practical men of the world. The problem with laws interest for the journalists, politicisan sand administrators who have to arrive at a decision and chalk out a line of action in the midst of conditions yeaven and demands actuated by diverse interests and inclinations. This problem is called Nayas—ways of approach and observation. Brea when the problem is a nell-identical singular question of fact or act, persons of different interests and inclinations are bound to study its differentifiests and each will claim the infallibility and imperative accessity of his point of view being accepted and implemented. It is not necessary that all of them will be erroneous or misdirected. Its quit possible that there is truth in each of these condicing presentations. It is a question of paramount importance that these different views and conflicting usertions and truth-claims should be assessed at their real worth and estigated their recover value in an impartial estimation of the situation confronting a thinker.

The Jaina philosopher asserts that each fact, however trivial it may appear, can be thoroughly understood in the context of the entire reality and only in the light of its interconnection with the rest of reality. A real is possessed of an infinite number of aspects and attrihutes which can be thoroughly comprehended only by a person who is directly acquainted with the whole order of reality, in one word, who is omniscient. But this does not mean that the Jaina here offers a counsel of perfection which amounts to a counsel of descair for a person like us whose resources are limited. Though the full knowledge of all the possible characteristics even of a particle of dust cannot be claimed by anyone of us, the knowledge of one or the other attribute can be attained if we are dsipassionate and f.ee from bias for one angle of vision and prepared for approaching it from other stand points. The standpoints are called Nayas. A Naya is a viewpoint and way of approach from which a person looks at the particular aspect of a thing impelled by a consideration which is in its turn determined by his interest, inclination and aesthetic, intellectual as well as moral equipment. It is entailed by our mental constitution and the exigencies of the Luman understanding that we should isolate one aspect of the reality and concentrate upon it. There is nothing to impune its validity or expediency provided it does not make us blind or hostile to the other aspects which present themselves to other viewpoints. The conflict becounts irreconcilable when the advocate of a particular aspect develops a fanatic zeal and refuses to view it from other angles of vision. The rivalry and antagonism among philosophers, followers of different religious creeds and also politicians derive their genesis from this exclusive emphasis upon a particular glimpse of the truth.

As we are interested in the logical problem, we select examples of philosophical interest to drive home the truth of our position. An entity can be viewed as possessed of diverse characteristics as they are unfolded to different ways of approach. For instance, a pen is on existant fact and this shows that it has the character of existence which it shares in common with all other entities. Again, it may be regarded as a pen possessed of penhood which it chares with other pens. Again it is found to possess a distinctive individuality which distinguishes it from all other things-pens and not-pens. Now the first character of existence is entirely devoid of diversity. The second character is diverse and unitive. It is diverse from not-pen and is the unitive common character of all pens. So it may be called generic-cum-specific. The third is entirely specific as it belongs to the particular pen. The pen is thus found to possess an entirely generic (কৰিব্ৰে) an entirely specific (বিজ্ঞান) and generic-cum-specific (चित्रुदाचित्रुद) character. None of these is to be dismissed as an untrue estimation of the character of the pen. This truth is also attested in ordinary assertions of workaday life. Asked about his residence a man may observe that his residence is in Asia or India or Bengal or Calcutta or Chowringhee or a particular house with a particular number. Ultimately he may observe for the sake of exactitude that as a soul he lives within his own body. Now all these observations are true though the first statement presents a broadly generalized concept and the last the most specific one, the intermediate . locations representing graduated scale of specification. This way of approach has been called Naigama Naya-the way of pantoscopic observation.

Now all these different traits are persent and real. The philosophers of the syntelity school approach reality from this point of view and the result is the discovery of these multiple traits varying in the scale of generalization down to the ultimate limit of appealization common bond. The fallacy of this approach, according to the Jaina philosopher, consists in reagrating these diverse traits as numerically and qualitatively different from one another and also from the substitutum in which they are embodied. The Jaina philosopher admits the reality of these distinctive traits that insists upon their integration in a concrete-real, which is incompatible with their absolute othermess and diversity. They are necessarily bound with the substitutum and one another only by virtue of their being related by way of identity-cum-difference. While appreciating the acuteness of the observation of the philosophers of the speciality school, he accuses them of abstractionist outdook which prevents the consideration of the unitive bond substitute integration.

The second way of approach is called synthetic vision which ignores the concrete entity in which the unity manifest itself. Now, a concrete entity is possessed of generic, gentic-cum-specific and purely specific characteristics. The most generalized character which any entity exhibits is existence which is also the necessary characteristic of all existent facts. It is creditable for the philosopher who discovers the unitive bond in the diversity of multiple characteristics. But when he regards this as the sole and absolute characteristic of reality and dismisses the diverse attributes as unreal appearance, swaved by the diotates of formal logic, he is held smilty of extremism and exclusiveness of outlook. The Vedantist of the monistic school has approached reality from this angle of vision and arrived at the conclusion that existence is the only character of reality. The diverse characters such as substantiality, cowhood, and the shape, magnitude, colour etc. are dismissed as unreal appearance on the ground that they cannot claim reality if they be other than existonce And the only reality they can claim is due to their identity with existence. This facile way of condemning the plain testimony of experience and the preferential treatment of a part of its content are regarded by the Jaina philosopher as the result of this way of approach and observation. If, however, a person stops at this discovery of a common bond and asserts it to be the character of reality without any commitment regarding the other characteristics he will not be guilty of an aberration. Certainly the knowledge of a slice of reality cannot be faise unless the fanaticism of the observer makes it the sole and sufficient character of it This is called Sangraha Naya-the synthetic approach and obeervation

All extremism is by its very nature bound to create a reaction in the opposite direction This has been called the dialectic movement of thought by Hegel An extremistic assertion is compelled by the dialectic of its nature to pass into its opposite. The purely monistic outlook as exemplified in the aforesaid approach and angle of vision finds itself confronted by its diametrically opposite point of view which is called sug-हार-नय- the analytic and particularistic approach. The exclusively synthetic approach culminates in positing pure being as the only reality. But pure being is equivalent to non being because both of them have no character and are as such indistinguishable. It may sound paradoxical that being and non-being should be regarded as identical. But the paradox will disappear if one calmly reflects on both. It is generally supposed that pure being represents plenitude of wealth and non-being stands for absolute poverty. But both are abstractions, pure and simple And when one thinks that being is something positive and affirmative as opposed to the negativity of non-being, one has before one's mind the idea of some concrete real. A pure universal is only an empty idea if it is d vorced from concrete facts of experience What we experience is always a concrete individual and the so-called universal is only an ideal abstraction. Whatever has no individuality of its own is a chimera The sky-flower, a barren woman's son, a mare's nest are only names. They are never perceived by anybody It is only individuals—say a pen, a table, a jar, a

cost-that we happen to observe the criterion of reality is found in causal efficiency. A universal exciption their has no causal efficiency. It is the indirectant core that yields milk and not the so-called consider of the so-called consider. It is the pea that writes and not peahood. The so-called universals are called consider.

only hypostatized concepts which pass for reals only because the mental inertia of the average man prevents him from the labour of judging their worth. Not only the verdict of experience is against these universals but also logic confutes their reality. Well, is the neiversal different from the particulars or identical with them? If it be identical, then it becomes the individual only, and if it be different it transpires to be an illusory fiction inet like the ass's horn. A universal unrelated to individuals is an unthinkable concept. a mere name, an empty nonsense. Well, the opponent swears by the tree-universal or cow-universal or the pen-universal, but what is the tree-universal anart from the trees? If it be different from the trees it will be the negation of the tree and so, like the iar or nen, will cease to have any connection with the tree. No hopest thinker can think of a tree which is not the oak or the mango or the teak etc. Nobody can conceive of a triangle which is neither equilateral nor isosceles nor scalene. Experience is the proof of the existence of a thing, and not pure thought. Experience always confronts individuals and not universals. A universal without an individual is an unperceived fact. This analytic empirical approach is sponsored by the nominalists and conceptualists. The Jaina philosopher convicts it of extremism because it puts the telescope on the blind eve like Nelson. The synthetic unity among the particulars of a class which renders classification nossible cannot be ignored. Of course, the absolute identity of the universals in different individuals is not endorsed by the Jaina philosopher. But he does not remudiate the universal as an unfounded concept. The universal is an empirical concept and must be given a status in the scheme of reality. The close resemblance of the individuals of a class is too pronounced and patent a fact to be dismissed without incurring the charge of infidelity to experience.

Now the particularistic approach which takes delight in the analysis of a real into particular components cannot stop short at the substantive individuals. And if the individual be regarded as an enduring and abiding entity persisting through the past, present and future, it amounts to the assertion of a universal in another way. The past is defeated and the future is unborn. And if experience be the proof of the existance of a thing, the past and future existance of a fact must be rejected as the real trails of the individuals. What we preceive is the present and so it is the present that can be real. Furthermore, the past has no cannel efficiency and so also the future. The real tree is the present one which exercises cannel efficiency. The past tree does not serve any purpose or give any advantage or disadvantage. So logical consistency demands that we should regard only that as real which is existent in the present moment. This line of approach has been pursued by the Buddhits Plantist Way, declares all reads to be momentary in duration.

This approach has been called waggers, that is, the approach which gives the straight and direct pimpse of the thing. The present is the real character of the individual. The part and future determinations are as alien to it as the character of other entities. It, of course does not consider the differences of name or of gender and number thereof as

the determination of the real individual. And so these differences of expression do not affect the ind v duality of the thing

The advocate of the next Nava goes one step further in the process of particularization. He agrees with the advocate of the previous approach in the assertion that the present alone is real. But as the real is expressed and characterized by work and words are significant and not unmeaning symbols, the real must be understood in the beht of the connotation of the term that stands for it. Each term designates an action, being derived from a verbal root, and it is this action which stamps the fact meant with its distinctive character And so the word WE (a sar) which is derived from the v/WE 'to exert' stands for the thing which is capable of action viz drawing water etc. This is the case with all words The king is one who is possessed of sovereign nower. If a man is called by the name 'king,' it has not the meaning of the word 'king' Similarly the portrait or the statue of a man is loosely identified with the man The heir apparent to the throne is addressed by the Sycophants "Your Maiesty" These are all unmeaning expressions because they do not possess the function which the word connotes Of course this constitutes the difference of the Nava from the previous one

This view also maintains that the connotation of the terms is bound to differ if they differ in gender and number The terms with different number and gender cannot be identical They are as different as their antonyms. The verbal expression is not an external label but has a definite connotation which is bound to differ when the number or gender differs Man and Woman are different because they differ in gender It is expressive of an entitative difference Of course the advocate of this Naya makes concession in favour of synonyms The synonyms have different connotation no doubt, but as the denotation is identical the reality is not made different by them. The other terms only signify the different attributes and functions which however belong to the same substratum. This is called सन्द-मय—the Verbalistic approach

The next Naya is called समित्रक which goes another step further in the process of specification by identifying the elymological meaning (ब्यू पश्चिमिस्त) with the real meaning (प्रवत्तिविमित्त) The advocate of this line of approach maintains that the meanings of words must differ with the difference of words. Each word has got a distinctive connotation of its own. So there can be no synonyms in the true sense of the term Well, the par is called घट, कुट, and also कुम्ब in sanskrit They are derived from different radicals and each of them has got a distinctive meaning. Thus the we, stands for a particular action , \$\sqrt{\gamma} \text{get} \text{ stands for crookedness , and \text{get} which as derived from Ku-\(\sqrt{\text{umbha}}\) to fill up' stands for this action of filling. The derivative words should therefore be properly affixed to facts which have these acts as their connotation. It is not consistent to maintain that the words with different connotations do stand for a self identical denotation If the difference of number and gender constitutes real difference in the meaning,

the differences of the so-called synonymous words must be held to be expressive of real

differences. The advocate of this line of approach maintains that there can be no synonyms. Each word must have a different meaning of its own, and the etymological meaning is the real meaning of the word. He does not subscribe to the view that the real meaning and the etymological meaning are different. The very fact that a different word is called into request shows that it must have a different meaning, etymological as well as real. Otherwise it would be reduced to nonnesses.

The last verbalistic approach, called एवंभत, affirms that only the actualized meaning of the word is the real meaning. The word signifies an action and the fact which actually exercises the action should be regarded as the real meaning. So the word we should mean the iar which actually draws water and not the jar which remainsidle in a corner of the room. The latter does not possess the connotation and so cannot be des ignated by the word. Thus the king is the person who actually exercises sovereignty, the minister is one who actually exercises the function of a counsellor and framer of state policy. So when the king is engaged in domestic affairs or talking to his wife he is not the king proper. The exponent of the preceding approach hits upon the truth that difference of words entails difference of meaning, but he fails to grasp the real significance of the connotation when he affixes the word to the fact which is bereft of the action connoted by it. The idle iar is as different and distinct from the water-carrying iar as the pen. If however the word could signify a fact devoid of the connotation there is no logic why it would not be labelled upon a different fact having a different connotation. Light, for instance, means an entity which actually illuminates. If it could be affixed to a lamp which has gone out it could with equal logical properiety be affixed to an opaque stone.

Now all these approaches may be employed in the determination of truth and their misemployment is bound to lead to aberrations. The Jaina philosopher with his characteristic catholicity of outlook and tolerance for other views and readiness to accomodate them and assess them at their proper worth has no hesitation to receive them as estimation of reality. This toleration is however subject to the proviso that they must not be allowed to outstrip their proper jurisdiction. The unitive bond in the midst of diverse attributes is endorsed by the Jaina logician as it is attested by uncontradicted experience. What the Jaina emphasizes is that all these traits are not isolated aspects but integrated in the concrete fact which we experience. The so-called antinomies conjured up by the dictates of abstract logic are only figments of formalism. Pure logic suffers from the defect that it ascribes rigidity to the different aspects and makes them fixed characteristics which come into conflict with their opposites. There is nothing fixed in the world. Everything is impelled to change by the inner dialectic of its constitution. So the opposition of unity to diversity is only a figment. The different approaches only illustrate the truth that the tendency to differentiation and specification, if not checked by reference to the other concomitant traits, will culminate in disastrous results. The specification begins from the third approach. The fourth only concentrates the attention of the knower upon the immediate presents. The fifth makes the word a determinant factor and the sixth follows it up by abolishing all tynonyms. The seventh assorts the actual presence of the wrehal meaning to be the sole determinant of the reality. It however it were concerned that each truit is a real factor and it is indifferent to the other traits, then each of them can be accepted as a true estimation of the reality. Of course each way of approach only succeeds in catching hold of a part. But the actuality of the part is undenable. If the advocate of these different ways of approach assorts that the several findings are exclusive and sole character of the real he will exceed nimelf to the charge of extremism and finanticies.

In practical life when a politician concentrates on the immediate need of the hour and rules to take a retropective or prompetive view be makes himself guilty of conclusiveness. All degmatism owns its genetic to this partiality of cutlook and fonderes for a line of thinking to which a person has accustomed himself. The Jains logician velocenes all the light that comes from different very of approach and integrates them in one whole in which all these finite traits on a subsist as moments. This intellectual charity will recove all conflict and rivalry, So whatever may be the calling and avocation a man may be called upon to pursue the can achieve success and combine it with beservelence and amity if he is alive to the lim-rotrons and the utility of all the different ways of approach in the study of problems.

# Anekanta, Syadvada and Saptabhangi.

(वनेकान्त, स्वाहाद बौर सप्तमंगी) [ Dr. Nathmal Tatia, M.A.D. Litt.

Professor of Research in Buddhist Philsophy, Nava Nalanda Mahavihar, Nalanda.]

### 1. Anekanta (Non-absolutism)1

I. The real, eccording its of the Jaina phillocopher, is a variable constant. It is being and non-being (becoming included), unity and plurality (one and many), the universal and the particular rolled into one. If causal efficiency is the text of reality, the real cannot be an absolute constant, nor can it be an absolute variable. It mist be a variable constant's Similarly, absolute being and non-being, incompatible as they are with ensured selficiency, cannot characterize reality. If being is the eternal cause-aspect of the real, non-being is its evane-out efficiency that the production of the real in a synthesis of infinite protection (where-fore) and also continues through change. It is thus unity and plurality or one and many rolled into one. The presisting and pervading nature of an entity is the universal and the ever changing mode the particular. The postulation of such pairs of characteristics by the Jaina philocophe has been responsible for the designation of his philosophy as selected by the Jaina philocophe has been responsible for the designation of his philosophy as selected to the pairs of the production of such pairs of characteristics by the Jaina philocophe has been responsible for the designation of his philosophy as selected to the pairs of the pairs and the production of the pairs and the pairs are pairs in some details.

### 1 (i). Being and Non-being

We owe this happy expression to Professor S. Mookerjee. Vide his JPN.

For a detailed study of the problem of causation in absolutist philosophies, see JPN, pp.25 seq.
 Cf. TV, iv. 42 (15), p. 258 (lines 26ff.), where the conditions of 'position' and 'negation'

Cf. TV, iv. 42 (15), p. 258 (lines 20ff.), where the conditions of 'position' and 'negation' are laid down.

For details see JPN, pp. 31 seq.

of other than or distinct from universal being. This personal being is determinate self-existence or self-effirmation as distinct from, that is, as non-existence or negation of other determinates coordinate with it. Being and non-being existence and non-existence, affirmation and negation, thus are the constituents of a real at every stage.

- 3. This analysis of a real is necessitated by an analysis of the nature of any ordinary caperisons. Our experience is at once positive and negative. A purely positive experience, being altogether indicapable of defaining its object, is either a case of continuous or an experience transmount to 'no experience.' The postulation of a purely negative experience also leads to a similar contradiction. Negation means exclusion of a determinant feet from other such facts.' But no such function can be findlifted by a purely negative experience, as it does not chim any determinants fact as its object. This is obviously a contradiction.' This positive-cum-negative character of experience is a proof direct of its object as a synthesis of being and non-being, existence and non-existence, as explained above. This is also corroborated by the fact that the affirmative propositions become fully significant only when supplemented by the correlative negative proposition above fully in intended sense in its fainess.
- 4. Here the problem of the relation between the real and its characteristics and between the characteristics themselves crops up. For the sake of convenience, the real may be called a 'substantive' and its characteristics an 'adjective'. What then is the relation between a substantive and its adjective, and also between one adjective and another belonging to the same substantive? The relation cannot be subscults identity, for them the rote terms would merge into absolute unity, that is, the relation would aumiliate itself. Nor can it be absolute difference, for this would leave the terms surrelated and the relation would be equivalent to 'nor relation'. The Jains philosopher seeks to solve the difficulty by portuniting a positiar Kind of relation called 'indentity-cum-difference' (2 world v) which is neither shootler.

<sup>1.</sup> Cf. "....there is more, and not less, in the idea of an object conceived as 'not existing' than in the idea of this object 'not existing' in creasing'; for the idea of the object 'not existing is necessarily the idea of the object work existing with, not addition, the representation of an excision of this object by the actual reality taken in block." Begins : Creative Evolution (London, 1959, p. 202. Although the Jains phillosopher loss and argree with Bergon in regarding negation as a mere species of affirmation, he is in perfect agreement with him in regarding negation as an exclusion of the segatum by positive fact other than it vizr. negatum' and to that extent as simplicate the nutrue of an affirmation. He also does not agree with Bergon in admitting affirmation as 'a complete set of the mind' and negation but the half of an intellectual set, of which the other half is understood, or rather prot off to an indefinite future? Olido, p. 2030. For him each is equally incomplete without the other.

त प्रमानेनविधिमाननेच परिच्छको, परव्यावृत्तिमनार्यमान्य तस्य प्रवृत्तेः शंक्येप्रधंगत् वप्रतिपत्तिनामानता-प्रसंगो वा । वप्रतिचयमान, विधिवपारिच्छन्तानस्य इस्न सस्माद् व्यावृत्ते इति व्यतिमुप्-वयस्तैः SKh, IX, pp. 163-4.

identity, nor absolute difference, nor an artificial conjunction of the two, but a new type which is in \*i\_ferenti\* (enterquere).\* Accordingly, the real also as conceived by blm, is notified absolute being, nor absolute non-being, nor an artificial synthesis of the two, but is focul unity of being and non-being, which cannot be reached by logical thought—a unity which is frammants in the elements, but at the same time transcends them in that it is not analyzable into elements.\* This estimate of relation does not allow the terms to marge, nor to fall spart. The substantive own is adjectives on account of its identity with them, and the adjectives preserve their individuality on account of their difference from the substantive. The adjectives do not that ligant on sources of their identity with the substantive, and the substantive does not loss itself in its adjectives on account of its difference from them.

5. The वैशेषिक philosopher has levelled the charge of truism (विद्यसाध्यता) against the doctrine of existence in respect of one's own nature (स्वस्पेष सत्वम्) and nonexistence in respect of an alien nature ( परक्षेण अस्त्वम ) and the charges of triviality and insignificance also follow from it. But the above evaluation of the nature of relation. implied by the doctrine, should be considered sufficient for the refutation of these charges. For the safes philosopher, the relation of identity-cum-difference is quite novel, and the light that it throws on the nature of the real is quite momentous and significant. The real cannot be, as already shown, either absolute being or absolute non-being. Here by 'absolute being' we understand what is eternal, positive and absolutely unamenable to change, and by 'adsolute non-deing' what is absolutely negative and devoid of all characterization. These are repectively the postulates of the Vedantic monist and the Buddhist nihilist. Similarly, the real cannot be either 'pure being' or 'pure non-being'-the expression 'pure being' standing for 'being without becoming' or 'continuant without change' (change in the sense of real creative change and not mere actualization of the potential), and 'pure non-being' standing for 'becoming without being' or 'change without continuant'. These may respectively be regarded as the postulates of the साह्य evolutionist and the Buddhist fluxist. The Jaina philosopher believes in being tolerant of non-being, and non-being tolerant of being. For him, in other words, being and becoming are informed with each other and go pari bassu, one without the other is impossible.

1.(ii) Unity and Plurality or One and many

6. From the adove analysis of the real into being and becoming, it follows that it is also unity and plurality, or one and many. If the real as being is self-indentical unity, i. e., one, the real as becoming is plurality, i.e., many. A positive entity (चार)—e.g., the self—is tips facto olural, unition.

See AJP, p. 65.

<sup>2.</sup> See JPN, pp. 114 and 115.

<sup>3.</sup> See AJP, pp. 90 Seq.

For the Jaina philosopher's arguments proving the absence of contradiction between being and non-being, vide infra, section 2, §/5.

negation (wret) which, being homogeneous, does not brook distinction or plurality within itself, and at least the distinction and the corresponding linguistic expressions, related to a single fact, in a proof of the relative followers papers. The matter real ought to be regarded as plural also on account of its being an integration of numerous energies (with wife-diversing). It is temporal continuity and ever energing sovely abo or argue its manifold character. "Smelty speaking," as has been observed by Professor Mookeepe, "a thing so mether an absolute unity or spit up into an irroconcibile plurality of a spit unity of appears and proposition between unity of being and plurality of appears. The opporation would have been increatable if the unity of a real varied with each aspect. But the varying aspects are affirmed of the ast-distinction algoest and this proves that the unity is not affected by such predication. A thing is one and many at the same time—a unity and a plurality resided into the control of the control o

### 1(iii). The Universal and the Particular

T Reals are unwernals and particulars synthesized into one The unwernal is the unitive bond running through the particulars and the Jams philosopher has recognized two kinds of it, was the vertical unwernal (goldgrunger) and the horizontal universal (fledgrunger). The self-definity of the real, running through its temporal process, is the vertical, and the bond that unities one real with others in space is the horizontal universal. Almost all later Jams logicians however, under the influence of the Buddhitt philosophers like welf-fiel and others, have identified the horizontal universal with minimizations of this reassessment of the nature of a universal have been theroughly canamed by Professor Moolesgree in his celebrated work, The Jams Philosophy (Non-boldistic) (Capiter) Jams pointed work, The Jams Philosophy (Non-boldistic) (Superior Moolesgree in his celebrated work, The Jams Philosophy (Non-boldistic) (Superior Jams (active) Jams pointed work to the original (earlier) Jams pointed such of a superior late of the first goes against the fundamental portulates of non-shobulum Lat un now study in brief the grounds for the admission of real as a unity of the universal and the particular So A Jure as pair cannot be distinguished from another 'jur as par' and this incapacity of

thought to distinguish the two argues their indentity in respect of the characteristic of justification of the characteristic of justification of the characteristic of the separate in the characteristic of the separate in the characteristic of the separate in the characteristic of the

<sup>1</sup> TV, 17 42 (4). 2 TV, 17 42 (5)

<sup>3</sup> TV. IV 42 (6)

<sup>4</sup> JPN. pp 29-30.

cannot be distinguished in any particular respect must be accepted as indentical in that recpect. The 'colour as colour' of a coloured thing cannot be distinguished from'colour as colour' of another coloured thing, and therefore the two colours must be regarded as identical, though they belong to two separate things and may also be two different colours. say red and green. Thus 'red' and 'green' are identical as colour and different as specific determinations of it.1 Mere spatial separateness of two entities does not prove numerical difference of their characteristics. There can be snatial separateness without numerical difference e.g., between two distant parts of a patch of colour, and similarly there can be numerical difference without spatial separateness, e. g., between the colour and shape of the selfsame object. Thus there is nothing repugnant in admitting the relation of identity-comdifference in respect of characteristics between any one entity and another. Neither identity without difference, nor difference without identity is possible. Now as the identity presupposes the universal and the difference the particular, the real is a synthesis of the two. In other words, the real is a 'concrete universal.' "Things are." observes Professor Mookeries, "neither exclusively particulars, nor are they exclusively universals, but they are a concrete realization of both. The two elements can be distinguished by reflective thought but cannot be rent asunder.17

9. This analysis of a real into universal and particular is significant in that it gives a penetrating vision of the internalizations of reals and their matting bood. It should be understood that the two elements do not exhaust the real, but are more indicators of the comprehensive and transcendent nature of it. "A real", again to quote Professor Mookerjoe, "is notified a particular nor a universal in an enchosive manner, but a synthesis which is different from both soverally and jointly though embracing them in its fold. A real is sat general."

10. We have now seen how the pairs of characteristics—viz, being and non-being, unity and plurality or one and many, the universal and the particular—unfold the nature of a real as a microcosm and macrocosm in one. The Jains philosopher's dual points of view (negret)—viz. synthetic (swelfver) or flever) and analytic (welfwire or weapt; )—also points to the name truth. The entire coupts of Jains metaphysical distenture is interprised by this dual approach, though the flar-reaching implications of it are not always visualized, not unfolded in the lither of the needs of ever possessives throught. The characteristics of the control of the control of ever possessives throught. The characteristics are controlled in the lither of the needs of ever possessives throught. The characteristics.

W. E. Johnson has proposed to call such commaratively indeterminate characteristics as colour and shape determinables in relation to such specific characteristics as red and circular which he calls determinates.—So in it Logis, Part. I (Cambridge, 1921), p. 174.

JPN, p. 6.

<sup>3.</sup> IPN. p. 13.

<sup>4.</sup> JPN, pp. 301 and 309.

teristics of being-cum-non-being, unity-cum-plurality, universal-cum-particular are certainly repugnant to the abstract ways of our logical thought and understanding, but none the less they are verdicts of plain experience and as such true measures of reality. The whole truth may not be understood, but there is no reason why we should be dissuaded from pursuing the way shown by our plain experience and capturing whatever vision the pursuit may provide. In this connection, the following remarks of Bradley regarding the knowledge of unity which transcends and yet contains every manifold appearance are worth remembering. "Our complete inability to understand this concrete unity in detail is no good ground for our declining to entertain it. Such a ground would be irrational, and its principle could hardly everywhere be adhered to. But if we can realize at all the general features of the Absolute, if we can see that somehow they come together in a way known vaguely and in the abstract, our result is certain."1

### 2. Svadvada (Relativism)

11. A real, as shown, has pairs of characteristics which oppose (negate) each other. and we have also seen how this opposition is resolved in the uniqueness of the real. In order to exhibit the internal harmony of these apparently opposed characteristics and also to attain logical and linguistic precision, the Jaina philosopher has proposed to prefix the restrictive expression स्वात् (which means 'in some respect' or 'with reference to a particular aspect or context') to those propositions which have such conflicting characteristics as predicates. The expression स्थाल moreover brings out the relative validity of the predication and is thus a corrective against the absolutist ways of thought and evaluation of reality. And the practical application of non-absolutism (অবকলেবার) which necessitates the invention of this linguistic tool for logical precision is known as स्पादाद (relativism). To illustrate this application by a concrete example, let us take the eternal-cum-evanescent nature of the real. A real is eternal in respect of its substance (Red) and evanescent in respect of its modes (পৰ্বাৰ). In other words, the characteristics of eternality and evanescence are to be predicated of the selfsame real with reference to its two different aspects, viz. the substantial and the modal. The real qua subject of a proposition, at every stage of its analysis, is found to be a unity of two 'opposite' elements and as the predicated characteristic can refer to only one of those two elements, it must be held to be true of only that element and by this very fact untrue of the other.<sup>2</sup> The predication is thus found to be

<sup>1.</sup> Appearance and Reality (Oxford, 1955), pp. 141-2,

Vide JPN, p. 132.

<sup>3.</sup> Cf. "There is only one way to get rid of contradiction, and that way is by dissolution. Instead of one subject distracted, we get a larger subject with distinctions, and so the tension is removed. We have at first A, which possesses the qualities c, and b, inconsistent adjectives which collide; and we go on to produce harmony by making a distinction within this subject. That was really not mere A, but either a complex within A, or (rather here) a wider whole in

only relatively true.1

#### 2(i). Relativism and Laws of Thought

- 12. Let us now see if this relativism of predication has any bearing on the traditional Laws of Thought, which, to be significant, must, besides being true measures of reality, formulate principles of valid predication.
- 12 (A). The Law of Identity is the simplest of all possible laws of judgments and must, to be significant, set forth their minimum conditions, viz. meaning and truth. A judgment whose truth cannot be ascertained is an idle gibberish.
- it its bare form 'A is A', the law does not possess any significance and is apparently nothing more than tautology. If, however, it is taken to express the mere identity of the

which A is included. The real subject is A+D; and this subject contains the contradiction made harmless by division, since A is c and D is b. This is the general principle, and I will attempt here to apply it in particular. Let us suppose the reality to be X (a b c d e f a ......). and that we are able only to get partial views of this reality. Let us first take such a view of 'X (a b) is b'. This (rightly or wrongly) we should probably call a true view. For the content b does plainly belong to the subject; and, further, the appearance also-in other words. the separation of b in the predicate-can partly be explained. For, answering to this separation, we postulate now another adjective in the subject; let us call it 8. The 'thatness', the nevehical existence of the predicate, which at first was perfected, has now also itself been included in the subject. We may hence write the subject as X (a b 8); and in this way we seem to avoid contradiction. Let us go further on the same line, and, having dealt with a truth, pass next to an error. Take the subject once more an X (a b c d e ......), and let us now say 'X (a b) is d'. This is false, because d is not present in the subject, and so we have a collision. But the collision is resolved if we take the subject, not as mere X (a b), but more widely as X (a b c d). In this case the predicate d becomes applicable. Thus the error consisted in the reference of d to a b; as it might have consisted in like manner in the reference of a b to c, or again of c to d. All of these exist in the subject, and the reality possesses with each both its 'what' and its 'that'. But not content with a provisional separation of these indissoluble aspects, not satisfied (as in true appearance) to have a <, b β, and d 8- forms which may typify distinctions that bring no discord into the qualities-we have sone on further into error. We have not only loosened 'what' from 'that', and so have made appearance; but we in each case then bestowed the 'what' on a wrong quality within the real subject. We have crossed the threads of the connexion between our 'whats' and our 'thats'; and have thus caused collision, a collision which disappears when things are taken as whole."-Appearence and Reality (Oxford, 1955), pp. 170-1.

Cf. "We found that some knowledge was absolute, and that, in contrast with this, all finite
truth was but conditional. But when we examine it more closely, this difference seems hard

subject and the predicate, it goes only half way towards the acquisition of meaning, because it leaves out the difference without which the identity is unmeaning.] In order, therefore, to invest the form 'A is A' with full meaning and truth, we should interpret the predicate A as a characteristic 'a' which is true of a part of the subject A. We now have the form 'A (a b...) is a' which is meaningful, because it exhibits in full the identity-emi-difference between subject and the predicate, and also true, because the predicate belongs to the subject "the language of the Jaina philosopher, the above form can be expressed as 'In one particular aspect (every), A is a'. The Law of Identity thus becomes significant if interpreted in the light of everyor.

Here one important fact about judgment or proposition's should be clearly understood. A proposition which is once true is always true. Certain logicians have dealed this dictum, and their denial appears to be due to, in the words of Mr Johnson, "a confusion between the time of which an assection is made, and the time to which an assection refers ; or as Mr Boanquet has neathy put it—between the time of predication and the time is predication." Thus taking as example the proposition 'The mango is green, 'we must say on the one hand that if the proposition is true at any time, it is true at all times; but on the other we must not say that if the predicate being green' is true of a given subject at one time, it will be true at all times. The time of predication, i.e., the time at which the judgment is made, is treatisively to the content of the judgment, a mere accident. The time is predication is the relation of the predicated characteristic to the subject. Green,' in the above example, it true of 'mango' at only a particular moment or duration of time of the lattur's existence, and thus the time here is an assential constituent of the subject of the judgment. With the change of this temporal context of the subject, the truth of the predicates may change. But this change has no effect on the time of the latture however

to maintain. For how can truth be true absolutely, if these remains a galf between itself and reality? Now in any truth about Reality the word 'about' is too significant. There remains adversy something outside, and other than, the predicate. And, because of this which is court side, the predicate, in the end, may be called conditional. In brief, the difference between subject and prediction, a difference sensitial to truth, in so accounted for. It depends on something not included within the judgement itself, as element outlying and, therefore, in a same unknown. The type and the essence, in other words, can never reach the reality. The essence realized, we may say, is too much to be truth, and, unrealized and abstract, it is assuredly too little to be real. Even absolute truth in the end seems thus to turn out erroneous."—Ibid., p. 482.

We agree with W. E. Johnson (Logic, Part I, p. I) in regarding a proposition as 'that of which truth and falsity can be significantly predicated' and also in refuting the view that the proposition is the werbal expression of the judgment as an error.

Johnson: Logic, Part I, p. 235. Also Bosanquet: Logic (2nd Edition), Vol. I, p. 203.

concerns the nature of propositions in general and not the Laws of Thought in particular. We understand the laws as laws of the truth or falsity of predicates only, and not, as some modern logicians have done in order to avoid the difficulties, as laws of the truth or falsity of propositions.

The Law of identity is also formulated as "whatever is, is', which may ontologically be interpreted to lay stress on the static character of things. But nothing, as shown, is 'static according to the Jains philosopher, and so the formula is not acceptable to Jim'. The Vedentity would have no objection against this interpretation of the law, because he believes in reality as static.

12 (B). The Law of Contradiction is symbolically expressed as 'A is not both A and not-A', and may be regarded as only the complement of the Law of identity. It supplies something without which the Law of identity is not logically complete or distinctly intelligible. If A is A. A cannot be not-A. In other words, 'nothing can both be and not be.'

The Jaina philosopher has shown being and non-being as simultaneously true of a read absolute non-being are certainly scalains of each other. But this is not the case with concrete being which alone is real according to the Jaina philosopher. Concrete being is being tolerant of non-being. Absolute being and absolute non-being are only figurants of abstract locis.

The field of application of the Law of Contradiction, therefore, should be ascertained by the observation of concrete cases in the real world. Characteristics which cannot exist together simultaneously are contradictorily opposed, and the law can be usefully applied to the cases of such characteristics. Thus a patch of colour cannot be red and green as the same times and hence red and green as the secopted as contradictorily opposed. But avarigated lines showing patches of different colours can be red and green at the same time (though of course in different parts), and the Jaina philosopher, unlike the Vedantist and the Buddhist absolutists, does not find any contradiction in this. Our experience is thus the sold determinant of contradiction and so abstract logical formulas can give an insight into the nature of the concrete things of the world.

12 (C). The Law of Exchded Middle is symbolically represented as 'A is either 8 or not—98. Interpreted in the plain sease, this two means that the negation of any prediction's an absolute alternative to it, that is, if one is false the other must be true. This means that false-hood can establish truth. But this discovery of truth is vague and practically nucleas, because one of the terms, viz. not-8, it indeterminates and absolutely incepable of giving a determinate fact which alone makes the predicate significant. This is a defect which makes the law trivial and nicinguificant.

13. The Laws of Thought are thus found to be vitiated by serious defects-all of

which are primarily due to their aprioristic foundations. By the idealist philosophers the laws were used for the refitation of the positions of the realists who could never be commond of the validity of these laws as instruments of the discovery of truth. "The difference between the resultst and the idealist," in the words of professor Mookenge, "hanges upon the fundamental difference of every of the Jaws of Thought—whether they are known empirically or a prawr It seems that the difference between them is reconcileable, being more or less bound up with the maste difference of our predepositions and tender-cess from self to self. The result is an uncompromising antagonism between our respective out-look and attitude.

## 2 (ii) Opposition

14 The fountam-head of all this logical controversy is the estimation of the reliation between being and non-being. The formulations of the Lewis or Thought are inspured by the bulef that there is innate opposition between being and non-being—an opposition which is absolutely incapable of dissolution. But the Jama philosopher is unable to approxime the sazes of deve of this belief. Opposition (profelb), according to him, is exhausted by the following three types of relation, none of which can be shown to obtain between bung and non bung?

14(A) The first type of oppositional relation is represented by the relation of destruction, which obtains between the destroyable and the destroyes (\*\* aug-" aug " b, e \*\* p, between stake and mongoose, or fire and water. The destruction in such cases is possible only when two consistent positive facts come together into collision and the one overpowers the other There is not such relation of destruction between being and non being, as the two, according to the opponent himself, do not occust in a common substratum even for a moment. If, however, the two are admitted to concest in a common substratum, none would destore the other, because both are equally powerful on account of their independent and equally powerful ones.

14(8) The second type is represented by the relation of non-constitutence (squeeepy, which obtain between characteristics originating at different moments of time, e.g., between genenics and yellowness of the selfame image at different moments of time, e.g., relations are related to the relation of the selfame image at different moments of the case tensor. Yellowness in this context can only succeed greenness and can never constituting this type of openition also does not hold good between busing and non-bung. The characteristic of non-bung time control to the control of the same sense as yellowness succeeds greenness. Non bung cannot inherit the locus of bung, because the locus is as immidestimatable as square-circle. The logical difficulties of pure bung and pure non bung have already been discussed.

<sup>1</sup> JPN, pp 15 6

<sup>2</sup> TV, 1v 42 (18) 3 Vide supra, section 1 (i)

14(C). The third type of oppositional relation is represented by the relation of obstruction, which obtains between the obstructed and the obstructed (Righten-efferency), e.g., the conjunction of a fruit with its stall obstructs the gravitation of the fruit towards the earth. This type of opposition also is not possible between being and non-being. Beling is not an obstructor of non-being, Benauss the existence of being does not obstruct the existence of non-being. We have already seen how the object of our experience is a synthesis of being and non-being.<sup>3</sup>

15. None of these three types of opposition can be discovered by pure thought unaided by empirical knowledge. The destructive opposition is observed when two positive facts actually collide, the opposition of non-coexistence is witnessed when one fact vanishes in advance in order to give place to another fact, and the obstructive opposition is admitted when one fact is found to resist the occurrence of another. We cannot admit any collision between being and non-being, as one of the terms, viz. non-being, is not a positive fact. Nor do they exhibit the opposition of non-coexistence, because neither being nor non-being can be conceived as vanishing in order respectively to give place to non-being and being. The obstructive opposition also does not obtain between being and non-being, because none of the two can obstruct the occurrence of the other. The opposition between being and nonbeing thus cannot be illustrated by any empirical example. In fact, pure being and pure nonbeing are themselves only imaginary creatures and consequently the question of their mutual opposition should not arise at all. Determinate being and determinate non-being alone are true. Such being and non-being are only two diverse characteristics synthesized into the unity of the real. There is not any kind of opposition between them, as there is none between the colour and the shape of the same thing. Opposition or contradiction, in fact, arises when there is mere conjuction and no real synthesis. Characteristics are not contradictory because they are diverse, for the real holds diversity in unity. "Contradictions exist", says Bradley, "so far only as internal distinction seems impossible, only so far as diversities are attached to one unvielding point assumed, tacitly or expressly, to be incapable of internal diversity or external complement. But any such fixture is abstraction, useful perhaps, but in the end appearance. And thus, where we find contradiction, there is something limited and untrue which invites us to transcend it.174

### 3. Saptabhangi

(The Doctrine of Seven Ways of Predication or Seven Modes of Truth)

16. The सन्तर्गरी (the doctrine of seven ways of predication or the seven modes of the seven that is the logical consumination of the doctrines of क्षेत्रसम्बद्धार (non-absolutism) and स्वाहाद (relativism) described above. We have seen how a real is characterized by

<sup>1.</sup> Vide supra, section 1 (i).

<sup>2.</sup> Appearance and Reality, p. 505.

pairs of characteristics which are 'opposed' to each other Now if we take any one of these pairs -say the pair of the characteristics, viz, existence and non-existence (being and non being) -and examine the nature of the real. revealed by these characteristics as predicates we find that there are just seven, neither more nor less, ways in which the characteristics can be predicated of the real, each way of predication revealing a new mode of truth. We have seen how a real is 'a focal unity of being and non being (or existence and non-existence) which cannot be reached by logical thought. Now as this unity transcends the reach of logical thought, it is also, for the purpose of predication, beyond the range of speech. In other words, a real is inexpressible or unspeakable (or indefinite from the standpoint of formal logic) 3 We thus get a third characteristic, viz. inexpressibility (which, as shown, stands for the unique synthesis of existence and non-existence), besides the two, viz, existence and non-existence. These are three quite independent characteristics. Now as the total number of combinations of three things taken one. two or three at a time is seven, the total number of predicates that can be constituted by various combinations of the three characteristics is also seven. These seven predicates are-(1) existence. (2) non existence. (3) existence and non-existence. (4) inexpressibility. (5) existence and mexpressibility, (6) non-existence and mexpressibility and (7) existence. non-existence and inexpressibility. There cannot be any eighth combination without repeating the same characteristic twice. What is now to be examined is whether each of these seven predicates reveals a new mode of touth. This can be best done by examining the import of the seven predicates together with the significance of the propositions embodying them 3(1) Import of the Seven Predicates

17(1) The first predicate as 'existence' which means 'existence in a specific context,' that is, determinate existence A just certainly exists in its own context ('EWR #RFF WE'). It has its own substance (ewr), space (#7), time (\*WF) and mode ('WW'). In one word, it has a determinate (personal) being. The determinate existence robust the possibility of absolute burning and absolute non-being. This point has already bone inborated' and

<sup>1</sup> The Jama philosopher does not distinguish between being and existence, which are always concrete

<sup>2</sup> Vide supra, section 1 (i), § 4

<sup>3</sup> Vide JPN, p 115

<sup>4</sup> This fourth predicate is sometimes given as the third, and in that case the third is given as the fourth. See TV, IV 42(15) In fact, the oldest source of these predicates, viz., the TVPF, IV 61 III of the distribution of the logic behind the dislatence of severalfold predication. For the order followed by up, see TV, IV 65) Both these orders of commentation are followed by the Jamas logicians without discrimination. See also the note on this point by Predissor Delivable Mails amy in his Introduction (pp 40 III) to his edition of the "uptware rediction." The order of the "uptware rediction. The order of the "uptware rediction." The order of the "uptware rediction."

<sup>5</sup> Vide Supra, section 1 (i), § 5

needs no repetition. The significance of the proposition follows from the unique import of the predicate.

It is however to be understood that none of the seven predicates denies the other productant. Back posticiates on the other hand implies the other six as equally important and true characteristics of the real. This implication is expressed by the word wave probability of the word wave proposition, e.g., in surg wavel we which means 'The jar certainty exists in its own context.' This inhealth be carefully noticed in our exposition of the import of the productors. The implication of up (certainty) in the above proposition is the exclusion of the negation of 'existence.'

17(2). The second predicate is "non-existence" which means "non-existence in a specific context," that is, determinate non-existence. The jar certainly does not exist in another context (स्पापाल्येण स्ट). This determinate non-existence rebuts the possibility of absolute non-being and absolute being.

The first predicate is concomitant with the second and the second is concomitant with the first. And this is the reason why both can belong to the same subject without conflict and orosoition.

17(9). The third predicate is 'waistence and non-existence' which means consecutive topatherases of existence and non-existence, that is, distinguishable compresses of the two. The jur exists and does not exist respectively in its own context and in a different context (wrw. wife v wife? v with.). This predicate gives a richer glimpse of the real than that provided by the first and the second. It is not however a more combination of the two, but presents a complex character of the real.—a character which reveals the equipolisace of existence and non-existence in the constitution of the real.

If (9). The fourth predicate is "inexpressibility" which stands for the unique synthesis of existence and non-existence. The jar is certainly incurpressible as having both existence and non-existence as its characteristics at the same time (equit every every equit or 1). The third predicate revealed the equipollence of existence and non-existence. But this fourth goes further and gives a glimpie of the real as a unique synthesis of existence and non-existence by dissolving them into a unity. This character of a real cannot be grasped by a definite output and the contract of the cannot be grasped by a definite output and the contract of the cannot be grasped with the couple of the contract of the cannot be grasped with definite output of the contract of the cannot be grasped with definite output of the cannot be grasped with definite couple of the cannot be grasped to a definite output of the cannot be grasped to the definite output of the cannot be grasped to the definite output of the cannot be grasped to the definite output of the cannot be grasped to t

This inexpressible or the mapsakable, due is, the indefinite is a poculiar concept of Jaina philotophy. In the words of Professor K. C. Battacharya, "His price indefinitethe 'mapsakable' or wayersy as it has been called—sa distinct from the definite existent, presents something other than (the) 'consecutive tegetherness' (expressed by the third productap): it implies sprifed or co-presentation which amounts to monditunction or

For further implications of হৰাল, vide supra, section 2, § 11.

ndeterminate distinction of being and negation. Its objective as given . it cannot be said to be not a particular position (expressed by the first predicate) nor to be non-existent (expressed by the second predicate). At the same time it is not the definite distinction of position and existence (expressed by the third predicate 'existence and non-existence's it is represented a category by stell." The commonsees prunple implied in its recognition is that what it given cannot be rejected simply because it is not expressible by a single positive concept. At third has to be admitted if it cannot be good in do even if it is not indextood."

One formal difficulty about the term 'mexpressible requires elucidation. In the third predicate-viz . existence and non-existence-the two characteristics are presented consecutively (अमापित), while in the fourth the same two are presented simultaneously (महा-(var) 8 No difficulty is felt in conceiving two diverse characteristics consecutively. But if the same two are to be conceived at once as one concept, the difficulty arises, because the elements of existence and non-existence that are brought together to compose the concept are driven away as fast as we assemble them. This conceptual difficulty in reflected in the meanacity of language to express the two diverse characteristics at once. But this open pressibility should not be taken to imply the unreality of the co presented characteristics Inexpressibility here means mere impossibility of any adequate verbal symbol to express the estuation at once. It cannot imply the unreality of the co presentation of existence and non-existence Inexpressibility does not prove unreality because expressibility is not the sole criterion of reality 4 An ad hos symbol also cannot express the situation, because that would also generate its corresponding concepts consecutively A compound word or even a full proposition also is of no avail on account of the same difficulty. It is because of this complete paralysis of speech to express at once their unique nature that the co presented characteristics are called 'inexpressible' 'Inexpressible' thus is a negative term which simply means 'not expressible in language' and nothing more " The proposition 'The iar is inex-

<sup>1</sup> This 'non anistence', according to Professor K C Bhattacharya, is 'universal ensistence' of IIA, p 843, where he describes the second predicate as 'negation or universal ensistence', of also, p 843, where he says' a determinate ensistent A is in one respect and is not in another respect. This does not simply mean that A is A and is not B it means that existent A, as existence universal, is distinct from its particulation;

<sup>2</sup> JTA, pp 341-2, The bracketed portions are ours

<sup>3</sup> Vide AM, 16, TSV, I 6 (verses 50 1) SBT, p 60

<sup>4</sup> For detailed arguments see TSV, p 140 ? क्य अवनतच्यो जीवादि सत्तामात्रनिवन्यनत्यामायाङ्

<sup>5</sup> साकेतिकमेकपद वद् अनिषातु समर्थमित्वपि न स्तय तस्त्रापि क्रमेणार्वहय-प्रवासने सामर्थ्योपपत्ते –Ibid , p 140 8 अक्ताब्यतामावस्थेव एकस्य बर्मस्याञ्यक्तव्यपदेन प्रावासनात —Ibid , p 141

See JPN, pp 122 3, where this view is ascaled to नियनशास the author of SBT (pp 69-70) But SBT has only reproduced TSV

pressible', therefore, means "The jar has a complex characteristic which is not expressible in language'. fugrafies has recorded a view which regarded the 'complex characteristic' as expressible at least by the term 'inexpressible' itself. But he rejects the view on the ground that if the term 'inexpressible' be admitted as capable of expressing the 'complex characteristic', any other word could be invested with that capacity by mere convention -a contingency which leads to self-contradiction in that it refutes the position that the 'complex characteristic' is inexpressible.1 The purely negative interpretation of the term 'inexpressible' however raises a serious difficulty. It has been asserted by the great Jaina logician Samantabhadra that if things were absolutely incapable of being expressed the affirmation of the predicate 'inexpressible' would be illogical.\* This is in direct conflict with the negative interpretation. But Vidyanandi solves the problem by interpreting this assertion of Samantabhadra as follows: "If things, that is, reals as characterized by individual characteristics (like existence and non-existence taken one at a time) as well as the reals as characterized by complex characteristics taken simultaneously (as in the fourth predicate) were all alike (admitted to be) absolutely incapable of being expressed, the affirmation of the predicate 'insurpressible' of any real would be illopical, because the real (as admitted) is characterized by the absence of expressibility, that is, is incapable of being expressed even by the term inexpressible'." The implication of this interpretation is that though expressibility is absolutely negated of the fourth predicate, it is affirmed of the other predicates which take one characteristic at a time. The absolute negation of expressibility thus also does not violate the general principle of the Jaina philosopher that any significant affirmation is concomitant with negation, and any significant negation is concomitant with affirmation.3 A real is inexpressible in respect of the fourth predicate and expressible in respect of the other individual predicates. Expressibility and negation of expressibility are thus to be understood in different contexts. 'Admission of expressibility' and 'negation of expressibility' in respect of the same aspect of the real is on a par with the admission of 'existence' and 'non-existence' in the same respect, which is a case of self-contradiction.4

17(5). The fifth predicate is 'existence and inexpressibility', that is, 'inexpressibility as qualified by existence (which was the first predicate)'. The pie are axiss (in its own context) and is inexpressible ( रुपष् वर्षित पाणकाव्यक्ष थट.). The proposition asserts the

ब्रवाच्यतैकान्तेऽ प्यक्तिनां वाच्यमिति वच्यते.—AM. ,32.

<sup>2</sup> अमिनत्वं प्रतिवध्येनाऽ विनामाव्येकथर्मिण ।

<sup>3</sup> व्यस्तित्वं प्रतिबध्यंताऽ विनामाव्यंकथीमीण

मास्तित्वं प्रतिवध्येगाऽ विनामाव्येकप्रमिषि । —AM, 17–18. For elucidation, see JPN p. 152.

<sup>4</sup> TSV, pp. 141 : कप्यानदानीम् "बवाच्यतेकालोऽच्यानिवर्यावाच्यानित युव्यते" इति उक्तं घटते.......सपन स्याहादन्याव-विद्विचितापते । Also see JPN, pp. 128-4, and SBT. pp. 70-1.

compressions of 'existence' with the 'insupressible' The jar is inexpressible (indefinite) qua a synthetic unity of existence and non existence, but it is some the less expressible (definite) qua existent in other words, the 'indefinite' sis siftming stell' is a 'positive definite' Otherwise, the indefinite would turn out to be an absolute affirmation. This fifth predicate is therefore sumficiant in that it reveals the outsiter superci of the fourth predicate is therefore sumficiant in that it reveals the outsiter superci of the fourth predicate

If (6) The such predicate is 'non-existence and inexpressibility, that its, 'inexpressibility as qualified by non-existence (which was the second predicate)' The jar does not exist (in other than its own context) and is inexpressible (weinfire verticative vertications) and a synthetic cuty of entire contents of the inexpressible. The jar is inexpressible (indefinite) gar a synthetic cuty of entsience and non-existence, but it is none the less expressible (definite) gar a synthetic cuty of entsience and non-existence, but it is none the less expressible (definite) gar ano-existent. In other words, the 'indefinite' as negative definite' Otherwise, the indefinite would trut to be an absolute negative of This sixth predicate is, therefore, significant in that it reveals—the negative sepact of the fourth predicate.

17(7) The seventh predicate is 'excitence, non existence and inexpressibility, that is, 'inexpressibility as qualified by existence and-on-existence (which is is the third predicate)' The jet exists (in it own context) and does not exist (in other than its own context) and is inexpressible (require \(\pi\) with the inexpressible (The preposition asserts the consecture presence of existence and anon-existence with the inexpressible. The jet is inexpressible (indimite) gar a synthetic unity of existence and non-existence, but it is none the less expressible (definite) gar as synthetic unity of existence and non-existence, but it is none the less expressible (definite) gar as synthetic and non-existence and non-existence, but it is none the less expressible (definite) gar as synthetic and anon-existence and non-existence, but it is none the less expressible (definite) gar as synthetic and non-existence and non-existence, but it is none the less expressible (definite) gar as synthetic and non-existence and no

3 (n) The Seven Predicates as Seven Exhaustive and Unique Modes of Truth
3(n) (A) The Seven Predicates are Exhaustive

18 We have now explained the import and arganifacance of the seven predicates. We have also seen how the number 'seven' is derived by different combinations of the three predicates, we, existence, non exastence and inserpressibility, and also that no further combination is possible without repeating the same predicate twice. Of the seven predicates, the first and second are sample, the fourth is complex, and the remaining four are compounds constituted by all possible combinations of the first, second and fourth taken two or three at a time. Now if it could be proved that the first, second and fourth taken two or three at a time. Now if it could be proved that the first, second and fourth cates.—viz. enterior, one existence and meapressibility—exhaust all p-vasible elemental' optimizes of a real, the conclusion would naturally follow that there are exactly seven, near the more nor less, predicates which can characterize a real in respect of the pair consisting of

By 'elemental', we mean 'unitary' The fourth predicate which is a 'complex' is also considered 'unitary' because it stands for the synthetic unity of the real

the characteristics of existence and non-existence. It should, however, be clearly understood in this connection that the seven predicates considered above merely exemplify the patterns which would be followed also by other heptads of predicates constituted by pairs of characteristics like permanence and impermanence, oneness and maninets, and so on. We should also here note that "expressibility" cannot be regarded as an additional predicate, because the very act of affirmation or negation of a predicate implies it. Tayressibility foughts with its opposite "inexpressibility" can, however, give rise to another heptad of predicates after the pattern illustrated by "custismos" and "non-existence".

19. To come to the main problem, let us see whether the triad—e.g., existence, non-existence and inexpressibility—exhausts all possible elemental predicates of a real. And for this purpose let us analyse the nature of our cognition.

20. Our simplest cognition or judgment exhibits two factors, viz., subject and a predicate, that is, a substantive and an adjective qualifying it. The substantive is the determinandum and the adjective is the determinant. I have the judgment I have in judgment be rendered as a particular real manifests the character (indicated by the adjective) import of the word) just. A Atlanka, in his urculvative, has discussed in detail the possible meaning of the predicate just, which we shall here briefly notice. He states the proposition in

- I These terms are borrowed from W.R. Johnson who defines them as follows: "We find that in every proposition we are determining in thought the character of an object presented to thought to be thus determined. In the most fundamental sense, then, we may speak of a determinandum and a determinants: the determinandum in defined as what is presented by is determined or characterised by fundary for cognition; the determinants what for characterises or determine in thought that which is given to be determined. We shall regard the substantive (used in its widest grammatical sense) as the determinants/m.g. and the adjective as the determinants."—Logic part I, (Cambdog, 1921), p. 9.
- 2 I am indobted to W. E. Johnson for this readering of the judgment. The passage which has ruggested the readering is as follows: "The excisanatory judgment Lightning' may thus be readered formally complete by taking as subject term 's manifestation of reality'. Here I do not propose to take simply as the equivalent of the exclanatory judgment Reality is being manifested in the lightning', but rather 'A particular parties of reality manifests the character (indicated by the adjectival import of the word) lightning'—Lagir, Part I., p. 18.

Johnson's view of judgment or proposition, expressed here, is indebted to the view of Tradity and Boungest, as he himself has admitted in the following works "Our conclusion, briefly expressed, is that any proposition chroaterizer some fact, so that the relation of proposition to fact is the same as that of adjective to relatantive. Bradley has represented a proposition as ultimately an adjective characterizing Reality, and Boussquet as an adjective characterizing Reality, and Boussquet as an adjective characterizing Reality, and Boussquet as an adjective characterizing Reality and Boussquet as an adjective characterizing Intelligence of the proposition may be said, if general, to characterize a fact, I can adopting the principle that a proposition may be said, if general, to characterize a fact, I can

the accredited form In some respect, this is iar (स्वाह यह).' Here the object represented by the substantive 'this' has two aspects—native (स्वारम) and alien (परात्म)—which vary according to the intention of the cognizer or speaker. Thus (1) if the intended native aspect is the aspect expressed by the concept or the word 'jar' (in its usual sense), the alien aspect is the aspect expressed by the concept or the word 'non-jar'. In other words, the object in its native aspect is jar (स्वारमना स्वाद बट), and in its alien aspect non-jar (परा-स्पना स्थाद अवट) 1 The object thus is both iar and non-jar The principle implied is that the object is a comprehensive fact which includes in itself the opposite characteristics like jar and non-jar. The object as determined by the particular characteristic cognized, that is, as determinandum is the native aspect, and the object as not so determined, that is, the non determinandum is the alien aspect. Corresponding to the determinandum and the non-determinandum, there are also the determinans and the non-determinans. It is thus seen that the substantive and the adjective of a proposition have two aspects each -one positive, another negative (2) If, assin, the intended native aspect of the object is the aspect expressed by the word 'sar' as an ad bor symbol, the corresponding alien asnect would be the aspect expressed by the word 'non sar' as a symbol standing for the usual or any other conventional or attributed meaning of the word 'sar'. The unshot is the same as in the first analysis, viz, the object in its native aspect is 'jar' and in its alien aspect 'non-tar' Similarly (3) if the intended native aspect of the object is the aspect expressed by the word 'sar' standing for the sar-particular, the alien aspect would be the espect expressed by the word 'non sar' standing for the sar-universal. Here also the object in its native aspect is 'iar', and in its alien aspect 'non-iar' Similarly (4) if the intended native aspect of the object is the aspect expressed by the word 'jar' standing for the inrconcept, the slien aspect would be the aspect expressed by the word 'non jar' standing for the external par-shape ( and werest ) In the same way, (5) if the intended native aspect of the object is the aspect expressed by the word 'jar' standing for its objective cognition (Regers, that is, cognition qua contemplation, to use Professor Alexander's phrase), the alien aspect would be the aspect expressed by the word 'non-jar' standing for subjective cognition (STATATE, that is, cognition qua enjoyment, again to use Professor Alexander's phrase). Thus here also the object in its native aspect is 'jar', and in its alien aspect 'non-jar'

21 This analysis of a cognition has clearly demonstrated that the object of our cognition is always a fact having two aspects—(I) the aspect that is determined by the predicate of the cognition and (2) the aspect that is not so determined. The object is jar

am including with some modification what is common to these two points of view "---Logic,

Part I, p 14

<sup>3</sup> TV. I 6(5).

१ तम स्थानमा स्थान्मट परात्मना स्थान् जमट को वा बटस्य स्थात्मा, को वा परात्मा ? घटबृद्धिमधानप्रशृतिर्धिंग स्थातमा, वा तथीरप्रवृत्ति स परात्मा पटादि । —IV, I 6 (5)

ď

22. Now, as the triad of elemental predicates is found to be exhaustive, it follows, on grounds already given, that there are exactly sowen, neither more nor less, predicates which can characterine a real in respect of pairs of 'opposite' characteristics. Let us now see whether each of these seven predicates is a unique mode of truth.

#### 3 (ii) (B). The Predicates are Unique Modes

28. Wile discussing the import of the seven predicates in section 3(h), we showed also the significance of each one of them. And as uniquenes, in the utilizate anylas, is nothing but significantness, the unique character of each of the predicates is self-evident. What therefore, needs a citized estimate has is whether the predicates are modes of traft). By 'n mode of truth' we admisstand 'a true mode of the real. The Jains pillosopher, as a residual believes in the direct cognition of the real and for him, therefore, the judgment This is price in a judgment about the real. Consequently, he accept a significant predicate which is not visited by any store as a true mode of the real. And as such the seven predicate stand for even unique modes of truth.

3(iii). The Seven Propositions—Their Forms, Significance and Mutual

26. There are, as shown, seven significant predicates or modes of truth (ψτ) and as each mode—though obtained by an analysis of any simple conjoint on rindgement and established by reflective thought—is primes facts embject to doubt because of its dialectical nature, there can be seven kinds of doubts (ψψτ:) about them. The seven doubts give rise to seven forms of curiotive (ψψτ:) about them. The seven doubts questions (ψψτ:). The seven questions (ψψτ:) about give rise to seven questions (ψψτ:). The seven questions require seven answers (ψψτ:) and the seven treconfixed, therefore, we asserted to most the requirement.<sup>1</sup>

25. The accredited forms of the seven propositions—e.g., स्पार् कस्त्येन घटा, and the like—have been given while discussing the import of the predicates in section 3(i), and need no repetition. Their individual significance has also been discussed in the same

<sup>1</sup> मंत्रा: सरवादय: सप्य संस्था: सप्य तद्क्वा: । विश्वासा: स्थ्य स्था: प्रच्याः क्योस्पाम्बरि ।
—Quoted in SBT, p.8. Sec TV, iv. 42 (15) and TSV. p. 132 where all the five heptads of मंत्र ?
(वस्तित्व, नास्तित्व, etc), विप्रतिपत्ति (संख्य), विज्ञासा. प्रका and वचन (क्सरे) are given.

section. The only important problem, therefore, that remains to be examined is the significance of the seven propositions in some rai and their interrelation.

26 A proposition is a sentence which expresses what is either true of false,1 and what is expressed is its significance. True and false projositions are equally significant.) if thre, they express facts, if false, they fail to do so The seven propositions are significant because expressive, and true because what they express are, on reflection found to be facts. They are also not mere trussms, because they expless truths which are not ordinarily recognized as such. These truths again are necessary, universal and constructive necessary because neither experience nor logic contradicts them , universal because they are true of all reals, constructive because they give a synthetic, view of reality. The propositions are also interrelated, and make a system Existence and non-existence are mutually concomitant and they together qualify the same object 8. All the seven propositions follow logically from this dictum. In fact, the very first proposition, when logically unfolded, leads to the other six as a matter of necessity. Each proposition taken singly is also significant in that it "consitutes". in the words of Professor Mookeriee, "an estimation of reality, which has been either advocated by a school of philosophers as a matter of historical fact or in capable of being enterfained as a nossible evaluation '8 But an isolated proposition, according to the Jaina philosopher, does not give the whole truth It may, on the contrary, give an untruth if taken as negation of other truths, and it can at best, provided it only asserts itself without negating others, give a partial truth, that is, nega which is described as neither truth nor untruth 6 The Jama philosopher, therefore, rejects the validity of the isolated propositions because they stand for extremisms, and knits them together into a system which is known as non extremism or non-absolutism (anelantavada)

3(1V) Pramana-saptabhangi and Naya saptabhangi

27 प्रमाण stands for the 'whole truth' and सम, as just stated, is 'neither truth nor untruth, but only a partial truth', in other words, if the प्रमाण is a comprehensive

<sup>1</sup> Of Anstode "Every sentence has meaning" not as being the natural means by which a physical faculty is realized, but as we have said, by convention. Yet every sontence is not a proposition, only such are propositions as have in them either truth or faistry. Thus a prayer is a sentence, but is neather true nor faise."—De Interpretation, 17a

<sup>2</sup> अस्तित्व प्रसिदेष्योनाऽ विनामान्योकपानिष । विद्येषणत्वात् सामन्ये वया नेदिविषया ।। नास्तित्व प्रसिद्योग्योनाऽ विनामान्योकपानिष । विद्येषणत्वाद् वैषान्ये स्थानेद विषयसा ॥ —AM, 17-8 3 For further details, see JPN, pp 166 seq

<sup>4</sup> Cf नाऽप्रमाण प्रमाण वा नयो शानात्मको मत ।

स्यात् प्रमाणैकदेशस्तु सर्वमाऽ प्यक्रिरोमत ॥ TSV, p 123

(सकलादेशिन) view of reality, the नय is only a partial ( विकलादेशिन ) view of it1 in the sense that it takes into consideration only a particular aspect of the whole situation. In its widest sense, the term warm means 'valid knowledge', senspous (consisting of misand शत) as well as supersensuous (consisting of अवधि, मन:पर्याय and केवल). But the concept of validity, when analysed, is found to include 'comprehensiveness' without which knowledge is not completely valid. A SHI'S thus turns out to be a comprehensive knowledge, though there are admittedly different grades of such comprehensiveness ranging from the most perfect in the देवल-बान (omniscience) to the most imperfect in the lowest type of affirmin (sense-percention). Knowledge as a natural function of the self is inherently comprehensive. This comprehensiveness however lapses as soon as the knowledge is influenced by the abstractionist tendencies of logical thought and language. The lapse in its turn may either halt at the assertion of a particular position without newting (but only implicitly recognizing) the truth of other plausible views, and thus eigh rise to what has been called नय (or more accurately, सनय); or, it may lose the balance and climb down further by asserting a particular position as the only truth intolerant of other truths and thus-give rise to what is known as दर्ज (wrong view).3 The contingencies

In this connection one may read with, interest the following note of Bradley: "And hone it follows also that every jurior of this whole must be internally deficitive and (when thought) contradictory. For otherwise how from one to others and the rest could there be any internal passage? And whithout such a passage and with but an external junction or bond, could there be any system or whole at all which would satisfy the intellect, and could be taken as read or possible? I at least have given my reason for answering this question in the neastive. We may even, forcetting other polists; other polists;

> Thus every part is full of vice, Yet the whole mass a paradise."—

Annearance and Reality, p. 510.

- 1 See TSV. p. 118 (verse 3).
- 2 For an idea of मंति, बुड, अविध, मनअपीय and केवलबान, see my Stu diesin Jaina Philosophy Ch. II.
- 3 Cf. ममन्तिरावानोपेशाहानिकंशनंत्वात् प्रमाणनय-दुनेयानाय्—AS, p. 290 (The passage belongs to अध्यक्षती). Also see सन्यतिकर्त. I. 2Iet sea. Also of अन्ययोगव्याच्छेर. 28:

सदेव सव्स्थात्सदिति त्रियायौँ ।

मीयेत दुर्नीति-नय-प्रमाणैः ॥

According to the last quotation, the propositional forms of कुनैस, नस, and प्रमान are respectively वस्त् एव । (a real is existent only), sat (a real is existent) and स्थातंत्रस् (a real is existent in some respect).

In this connection, the views of বীংলাৰ are worth mention. According to him, a মুন্ধ (নৰ in the above quotations) gives prominence to a particular aspect and must

of ex (eyes) and give arise only when a knowledge situation is sought to be expressed in or understood through madequate logical categories and linguistic symbols, which find to express the knowledge in its pitsian comprehensivessue saless their sugmitance is nightly analysed. A right analysis leading to a comprehensive logical understanding and linguistic expression is Turnelly and the control of the contro

have Equi-it does not matter whether it is expressly stated or taken as understood-in its propositional form, while a क्रेंच is a proposition which asserts the exclusive truth of a particular aspect as in t he proposition HEVE (WEST Vol IX. p. 183) Both New and वृत्य. however, give rise to a comprehensive knowledge masmuch as the knowledge is inso facto comprehensive and cannot be fragmentary (जयवन्त्र, Vol I. p 204 सनयवाक्वादिव श्रोत प्रमाण मेवोत्पदाते. विषयीकर्तकालयोगाञ्चासाय । A sunaya expresses the real in its entirety through a particular aspect This expression of the real in its entirety is known as सकलादेश which is जमाणाशीन, that is, under the domi nance of अनाज The fragmentary expression of the real, on the other hand, as known as विकलादेश and is embodied in propositions like बस्त्येव, नास्त्येव, and so on, which are durneves. The विकलारेश is नवाभीन, that is, under the dominance of nava (जयघवला, Vol I. pp 2014) These observations of बीरसेन leaves us in darkness regarding the line of demarcation between a sunaya and a असाच inasmuch as both of them are found to be मकलावेश The problem of विकलादेश has also been left obscure by बीरसेन Akalanka has prescribed the use of the expression स्थात even in the case of विकलादेश (TV, IV 42, 17) and therefore he regards it as sunaya But according to बीरसेन, the विकलावेश. though giving rise to NATIVE, is never the less, in its propositional form, a durnava

The distinction between manys and water is of course very manys. A manys may be computed the state of a special state of course of the state of the

1 For further information about syndvada and the meaning of the term synt, see section 2 above

the symbols do not play any significant part in their case. Their infinitional comprehensiveness is not disturbed by the vagaries of conceptual thought and the defects of abstract linguistic symbols. Of these four, the \$\frac{1}{2}\text{with the post perfect in transmick as it fluctuits object completely in all its details. The other three are imperfect in that they are
capable of knowing only a himsted number of others with a limited number of attributes and
modes. But, in spite of this, they are regarded as comprehensive because of their direct touch
with the object and freedom from the association of false opinions and doctions which destroy
their natural freshness and purity. The case of egg met, however, is quite different. It
is knowledge derived from webal expressions and artificial concepts engandered by them,
which, on account of their inherital limitations, present a hazy or even a distorted or
of the object, and an intellectual effort is needed to clear the hazmess or rectify the distortion. The recognizer of the fall original intuition hidden under logical extegrors and inguistion symbols is the function of age ages are given the statement of facts is the function
of age ages, and the bland insistence on the distorted very is aged.

2.9 But how can our language overcome its inherent limitations and express the original comprehensive intuition in full? A word (predicate) can express only one characteristic (stiribute or mode) at a time and a number of words. The simultaneous (drivery) expression of all the characteristics of a real nit is entirely (wewlife) is beyond the capitally of language, and hence the problem of the expression in language of the original comprehensive intuition arises. The Jamas philosopher has that not solve the problem by a device, which is symptomatic of his non-absolutistic pointion. From the substantial (renjfws) standpoint, a word expresses a characteristic in its aspect of identity with the other coordinate characteristics, and this ontological identity (relivery) among the characteristics of a real is taken as the beas for the extension of the import of a word to all the other coordinate characteristics, from the model (relivery) among the other coordinate characteristics of the word is rectained to the other coordinate characteristics of the word is rentained to the support of the word is metaphorical identity (relivery) among the characteristics of the word is similar centension of the import of the word is metaphorical identity (relivery) among the characteristics of the real.8 The

<sup>1</sup> Cf नयोज्ञातुर्राभप्राय — छषीयस्त्रय, ५२

जावश्या वयणग्रहा तावस्या होन्ति नयवाया—सन्मतितर्क, III 47 स्यादादप्रतिमनदायविस्रीयस्याककोनय —-AM, 106

<sup>2</sup> Cf बदा बाँगबरिक बादु एकमुम्बलेन जन्मते, वृण्यत बुक्त्यस बन्दरेन विधोधिनसेधानमध्यत् प्रशीदिनीधीनस्वाधिक्यं पृथाय लोगान्यत्त्वस्य अधिवाधिक्यं प्रशास लोगान्यस्य साम्राधिक्यं प्रशास क्रिक्तां क्ष्या क्ष्यां क्ष्य

<sup>11/14</sup> 

extension of the import of a word is thus found to be possible on the basis of identity, either outological or metaphocical according to the standpoint of the speaker. And the expension every is used to manifest the intended extension of the import of the predicates of the propositions.<sup>2</sup> Each of the seven propositions of the world' can thus, if so intended, be made to mean the whole truth in its own peculiar way through the individual characteristic (e.g. existance, nonceitance and the like) directly expressed by its predicates

30. It may be mentioned in this connection that the Jainz philosophers have enumerated eight distinct factors-viz., time (\$78) and the like-which are conceived as differentiating limits as well as integrating bonds of the characteristics of a real and as such spectively conditions of the consecutive and simultaneous expression of these characteristics. hus (I) time (\$78) is a differentiating limit, because a unitary entity cannot prime facie sossess a number of different characteristics at one and the same time, and if it is found to do so, its unity is dissolved into plurality, there being as many entities as there are haracteristics. This is the finding of the analytic (ব্যাব্যাধিক) standpoint. In the synthetic ( seaffur ) standpoint, on the other hand, time is an integrating bond. The plurality of characteristics is found to be somehow bound into a unity by means of simultaneity. Similarly. (2) self-identity ( arrays) of a characteristic is a differentiating limit. because it differentiates one characteristic from another. It is a uniting bond as well in new of its reference to an entity which is the common referend of all other coordinate haracteristics. (3) The substratum. (জা) likewise is regarded as a differentiating limit 'n respect of its aspect that varies with each of its characteristics and as an integrating and in respect of its aspect that is the constant reference of all those characteristics. In he same way, (4) the relation (सम्बन्ध) of identity-cum-difference that obtains between in entity and its characteristics functions as a differentiating limit when taken as a relation of difference, and as an integrating bond when taken as a relation of identity. Simil ariv. (5) the influence (उपकार) exerted by each characteristic upon an entity, viewed as an isolated event, is the differentiating limit, and the same influence oug a common function of all characteristics is the integrating bond. (6) The substance-space (गणि-देश), Hyewise viewed as an inelastic space-point of a particular characteristic is a differentiatine limit; but, viewed as a common locus of the coordinate characteristics, it is an integrating bond of those characteristics. In the same manner, (7) the association (titri)

С. जपवा स्थान्कव्योधं वनेकान्यानंस्य घोतकः। योतकस्य चानकप्रयोग-प्रक्रियिक्तप्रधारीभग्नेतार्यान्योगनास्य नार्क्षमितं वद्योगन्यानीयाच्यानियानात् व्हरण्ड्यमेश-क्षित्रोः वय केनोयानोत्रेन्त्रान्यानीत्रेन व्यक्तिः ए उत्तर-मेशकप्रयोग्नाः वानेनीयानीया चा प्रस्तव्यक्तप्रधानाः प्राचनन्त्रित् वर्षः पर्व वित—पर .v. 2415).

<sup>2</sup> स्टब्स् कालेतानियानं अप-गोल्यानाम् । वे च सामाधिकीयायेवालान्-गां, उत्त (Vartillas 12 and 18) 3 This स्पूर्ण is different from सम्बन्ध (he oruth factor mentioned above) in that the former stands for difference qualified by diferent factor in the state for videntity qualified by difference. In other words, in samsarga the element of difference is prominent while for sambandan the clement of distributions. ST, pp. 33-4.

between an entity and its characteristics can be viewed as a differentiating limit as well as an integrating bond. Lastly, (6) the workal symbol (war) standing for a characteristic is a differentiating limit in so far as it is superseive of that particular characteristic, but, in so far as it is an expression for the thing possessed of similar characteristics, it is an integrating bond.

31. The possibility of the simultaneous expression of all the characteristics of a real in its entirety being thus established the concepts of प्रमाण-सप्तांगी and तय-सप्तांगी can be easily understood. Each of the seven propositions of the squeezing for stands for the whole truth. As a member (अंग) of the अमाजसप्तरंगी, the proposition 'A jar cortainly exists in its own context ( surgeous we: ) is intended to be expressive of all the characteristics of the jar in its entirety ( सक्लावेस ). And this is the case with each of the other six propositions also. Each of these seven propositions expresses the whole subject by means of the particular characteristic predicated in it. The comprehensive character of each of the seven propositions does not make the six propositions other than itself redundant, because each stands for the whole truth in its own peculiar way through a particular characteristic which is directly expressed by the predicate—the remaining characteristics being indirectly implied (by the predicate).3 Thus, for instance, if in the first proposition 'A far certainly exists in its own context', the predicate 'existence' directly (strut-मान) expresses the substantial continuity of the jar, it indirectly (गणभावेत) implies the modal discontinuity of the some thing.3 In the second proposition the position is reversed, that is, the modal aspect is directly expressed and the substantial aspect is indirectly implied. The meanings of the other five propositions are to be expounded on similar lines.

32. The same septad of propositions i (wordell) can be viewed as wever-with the predicate of each of the proposition is intended to stand for the characteristic which is directly expressed by it without any intended not stand for the characteristic which is directly expressed. The intendion of affirming the other characteristics indirectly implied would make the proposition a member of the (χυνη-ψεγάτη), while the intention of denying the same would make in cause origing (nuture proposition), a member of the συ-ψεγάτη, must be inspired by the intention of asserting the particular characteristic indirect, which is such as proposition, in order to be a member of the συ-ψεγάτη, must be inspired by the intention of asserting the particular characteristic only, without any further implication, positive or negative.

33. The use of the expression स्वात् (c. g. in स्वादस्त्येन घटः) is to be made both

<sup>1</sup> See TSV, p. 136.

<sup>2</sup> Cf. वर्षेत्र स्माद् अस्त्मेन बीच इत्यन्त्रेन सम्झादेशेन श्रीवद्रव्यवतानां सर्वेश धर्मायां संप्रहाद स्तरेश भंगाना-मानवंश्य माम्रजाठिः, नैय दीयः, नृषप्राधान्यव्यवस्था-विश्वेष-प्रतिपादनार्थेत्वात् वर्षेश भंगानां प्रयोगीऽर्यवान् —TV, iv. 42 (15).

<sup>3</sup> Cf. ........सदाया, इज्यायिकस्य प्राचान्ये पर्याचनुष्णमाने च प्रथम:--Ibid.

#### ABBREVIATIONS

AJP administration of Hambhadea

AM वासमीमासा

AS बप्टसहस्री of बिद्यानदि

JPN The Jama Philosophy of Non absolutism by Dr Satkari Mookherjee

JTA The Jain Theory of बलेकान्त in 'Studies in Philosophy' Vo 1 — By K. C. Bhattacharya, Calcutta, 1956

SBT सम्भागीला विश्वी of विश्वलंडाम

SKH पद्खडागम

TSV तत्त्वाथश्लोकवार्तिक

T स्त्यार्थनार्तिक (ed by Pt Mahendrakumar न्यायाचार्य)

# The Problem of Time

I S ZAVERI

The nddle of time is among the oldest and most perpleang of all the problems which confront the philosopher as well as the scenatus I. Every body, he has a common man, a scientist, an engineer or a philosopher schnowledges not only the easietnee, but also the usefulness of time. In tremedous influence on the most common as well as most unisual meeting of two friends to the explosion of a distant star, one of the first questions would be when did it happens. Time is the immediate and inevitable condition of the modification of every substance. It is an important factor in the movement and other activities of the number of every substance. It is an important factor in the movement and other activities of the number of the proposition of the modification of t

But, if we ask a simple questions "What is time?" each of these people will probably give a different answer For most of us common men time is an abstraction marked by events and harnessed by means of clocks and calendars. In mathematical Scenees it is a postulate necessary to explain the laws of Dynamics and useful for the construction of equations of velocities set in experimental Sciences (and engineering) it is a continuum which is very useful for calculations of experimental results, making formula and depoting them by graphs or vector diagrams. For the followers of Einstein's theory of relativity time is the fourth dimension of the four dimensional space—Time continuum. None of these people—common man, Secuents, Mathematicans or Engineer—bowever, care whether time is ultimate reality or not. It is the business of the metaphysicans i e the philosopher to be directly concerned with the unsertion of the reality of time.

For the metaphysicana, the fundamental problem is whether time is subjective. Expressed in a different (and perhaps a better) way the question becomes Is time ultimately real or merely phenomenal? Do things wear the modes of succession in time merely as a consequence of our own finite imperfect knowledge? Is the entire Reality when directly apprehended by an absolute all embrasing experience (as that of a Kewilin 10 ministerily and temporal? Is time limited? Continuous? Is there a quantitative element in it is it indivisible or infinitely divisible? The questions are posed more with a view to indicate the nature of the problem rather than provide definite answers to them which will be far beyond the scope of the present article All that we intend to do here is to deal very superficially with some of them by putting the modern conceptions side by side with the ancested rose.

Classical Philosophical Conceptions:

The word Kala meaning time is very ancient one in Indian philosophical literature, It is used to express many different meanings In Rieveda Kala is said to be the 'Destroyer of the Universe' It is also used there to mean an Era or Age In Atharva Veda, Kala is accepted as an eternal reality and the determinant factor of all creation 

In Upnishads, such as Brahadaranyaka, Mastrayana etc the word Kala is used in many different senses. In Mahabharat there is an elaborate commentary on Kala It has been used to mean 'Creator', 'Future', 'That which is bound to happen'. 'Destiny', etc. etc. In Jain scriptures, we come across two words-Kala and Samaya-both meaning time 1 The latter is also used to mean the smallest ultimate unit of time which is further indivisible and which therefore can be called a time point

According to Jams, Time is the necessary condition of duration (continuity), change (modification), motion, newness and oldness of substances 2 Though time alone cannot cause a thing to have continuity of existence, duration necessarily implies moments of time in which existence is prolonged. Modification or change of states also cannot be conceived without time. Similarly, motion, which implies the assumption of successive positions in space by an object can be conceived only with the existence of time. Lastly the distinction between the old and new, the before and the after cannot be explained without time

Jain writers (sometimes) distinguish between (1) Parmarthika Kala 1 n absolute or transcedental time and (11) Vyavaharika Kala (also called Samaya) i.e. empirical or conventional time. Absolute time is real and infinite (eternal) but it is formless and not perceptual It is the determinant factor of continuity or duration (Vartana) of substances The empirical time, on the other hand, is conventionally divided into instants, minutes, hours etc. and is limited by a beginning and an end.

Jams hold that every object known by us possesses innumerable characters. As in common conversation so also in philosophy a distinction is made between the qualities (dharm), and that which possesses them (dharmi). The latter, which is thus an ultimate substratum in which the qualities inhere is called a substance (dravya) A substance is ultimately real. Ultimate reality according to Jams consists of three factors permanence. origination and decay They believe that things change, that within the unity of the one thing there is a succession of different states. The old state is destroyed and is succeeded by a new one But there is an eternal essence in every substance which enables its possessor to persist through transformations ie unceasing succession of its changing modes. Only what is identical and permanent can change. The self which changes with the flux of time is still the same old self 8 There are six such ultimate substances which compose the entire universe YiZ (1) Dharmastikaya (2) Adharmastikaya (3) Akasastikaya (4) Pudgalastikaya (5) Jivastikaya and (6) Kala.

## 1 Kalaha Samyadihi

Vartana-parinama-Kriyah-partyapartyadibhih lakshyah (Jam Siddhant Deepika, Chapter I Aph 19 and 20)

<sup>3</sup> Cf Tempora mutantur, nos et mutamur m illis

While there is unanimity of opinion about the ultimate reality of the first flwe, face is considerable disagreement amongst the Jains themselves regarding Kala. One section does not accept Kala as an ultimate reality but maintains that the uncersing mutability (paryaya) of other substances like live and Pueglast etc. is itself symbolised into an existent called Kala. It is merely a postulate required by our peacetical needs for expressing their modifications in terms of instants, minutes, hours, etc. But transcendentally they (instant etc.) have no existence independent of soul, matter etc. Thus seconding to this school of thought, time is a pleasomenal eppearence of higher reality like soul, matter etc. which, of course, are themselves ultimately real.

According to another traditional school, empirical time is considered a mode or state of transcedental time (which itself is accorded the status of a reality). In its turn the empirical time (hour, minute, etc.) is the modification of the soul, matter etc. A third school accords the status of reality to time without differentiating between empirical and transacedental time. This betief is again subdivided into attent for viz. (1) Time exists as inaumerable unconnected points, (2) it exists as a continuous unity composed of connected points and pervades the whole inhabited Universe (Loku, (3) it is a continuous unity but is confined to a limited some inhabited by humans beings, and (4) it exists as a single point.

It will be out of place to enter into a detailed discussion of the various opinions. Suffice it to say that if Time is accepted as a continuous unity composed of mutually connected points, it becomes an Astikaya<sup>2</sup> and the contention will be in opposition to the Agamic belief according to which the number of Astikayas is five and not six. On the other hand the number of real existents (Drawya) is six and hence there is no contradiction to Agamic opinion if Time is accorded this status at least empirically.

The difference of opinion regarding Time is not confined to Jain schools slone. It is also to be found in the Vedic and Buddhist schools of philosophy. Naitysylic and Vaisheshika accept Time as an all pervading indivisible, continuous unity and ultimate reality. Its empirical divisions into hoise, minutes, etc. are only symbolical. Pursuaminans also accept the existence of Time. Doe Buddhist School (Savatovadins) also accept the existence of pregent, past and future Time. In direct opposition to the above, Samkhya, Yoga, Vedanth, Vijanaavadins and Shumpavandias do not accept the existence of time as an independent reality. The Samkhya thinker Vijanaablishu says that eternal Time is an attribute of Prakriti and divisible time (hour, etc.) is produced by the space. In Yogashastra it is stated that Time is not an ultimate reality. Days and nights have symbolic existence for the sake of popular convenience. Here the Time is defined as a Time-point of actoryed as soon as it is produced and another point is produced. The points cannot possibly be integrated into a unity and so at the best the existence of Time

<sup>1</sup> Astikaya means a substratum extended in space of a homogenous body (Kaya) composed of a number of units called pradess (or asti). According to another difinition, it means that which exists (astil like a body (Kaya) possessing extension.

can only be ideal and not real Vedantiets are notionous mounts and do not accept the real evistence of anything except Brahman Lide Shankiarcharya, Ramaunya, Nimberka, Madhawa and Vallabha also report the real existence of Time Baddhat thinkers lide Shantinkhite etc also do no not accept the existence of Time Baddhat thinkers lide Division of Time.

Empirical or conventional time is limited by a beginning and an end and is divisible into small and big intervals, but it is not infinitely divisible

Sunaya is the smallest unit of time or time point. It cannot be sub-divided further mio smaller intervals. The time point (Samaya) is beyond human comprehension and can be intuited only by the omniscent. Countless samayas flow away in the twinking of the eye. To axplain the sublicity of the time point two illustrations are commonly given in the Jana scriptures.

- (1) When a strong man pierces a Thousand lotus petals put together, by a pointed sharp needle it would appear as if the piercing of all the petals occurred minintaneously, but actually that cannot be the case. The second petal can be pierced only after the first one and the third after the second is pierced and so on Innumerable time-points must elapse in piercing each of the petals.
- Agam (2) When a strong youth quarkly tears an old worn out fine piece of cloth at world vapaer that the whole action was instalmensous But the cloth strade up of raidons from the strategy paras and each yarn is made up of many cotion fibres. Each fibre is again made up of infinite Samitar'. Each Samita outsians infinite "Samedays" each of which is composed of minite Samphatas and infinite Farmanuss one site agreeted to make a Samphata Now the tearney process occounts for the division of each component in turn. The time interval taken to tear a single fibre contains counties. Samayas

A table for time according to Jam system of units is given in the Appendix The Modern (Western) Metaphysical Yiaws

The modern metaphysical treatment of the subject insist upon distinguishing between what they call (1) perceptual time and (2) conceptual time. The former is the time as directly known to us in sense perception while the latter is a concept claberated by the process of synthesis and analysis of the essential features of the former.

Perceptual time consists of a quantitative element as well as a qualitative character. Different times can be quantitatively compared in respect of the duration comprised in them On the other hand, is possed of duration also have their special direction 1 s transition from before to after.

The most important peculiantly of the perceptual time is that it has an unique representation of the perceiving subject. Its directions are investedly and unambrigaously determined by reference to the "moow" or the "focus of consiscousness" of the perceptual. What is actually focal is "moow", what is ceasing to be focal is "past", what is just coming to be focal is "flutter".

#### Conceptual Time:

It is easily seen from the above that every individual has its own special perceptual time-system. For the purposes of the practical life it is essential to establish equations between these different individual time systems. It is imperative that one should be able to reconstruct mentally the temporal aspect of experience in a form independent of reference to the individual "mow". Thus the establishment of a single conceptual time-system is ultimately required by our practical needs. This system could be constructed by a combit of process of synthesis, analysis and abstraction of the perceptual data. The indefinite repetition of the conceptual synthesis of individual "now" leads to the throught of a duration reaching out endiess by into past and future and this gives us the familiar concept of the Infanily of time. The conceptual time is therefore unbinted. It can be easily seen that by a similar indefinite repetition of the process of analysis, it is indefinitely divisible or possessed of no ultimately indivisible last part.

. Similarly, there is enough valid ground for regarding it as mathematically continuous. All moments time are alike i.e. conceptual time is homogeneous throughout, This is an inevitable consequence of the abstraction from all reference to the "now" of immediate feeling. There is absolutely no means of distinguishing before from after, past from future; And lastly it is commonly thought of as a unity of some kind.

Time is held to be merely phenomenal and not ultimately real. It is argued that perceptual time cannot be ultimately real because it involves reference not the "now" of a faile and timperfact experience of an individual. Conceptual time, again, cannot be real because it is a mere postulate. It contains no principle of internal distinction and is thus individual, It represents mere abstract possibility of a finite point of view. Neither it gives a point of view both individual and infinite and nor therefore can be the point of view of an absolute experience. The contension that time is phenomenal, the result of a process of construction forced on us by our practical needs is further supported by the arguments that by the recognition of this, both sides of the antinony founded upon the concept of temporal infinity become relatively true. Time, then, must be the phenomenal appearance of a high reality which tested must be timeless.

#### Time in Scientific Principles:

We shall conclude the discussion after briefly examining the development of the conception of time in scientific literature from Sir Isac Newton to Dr. Albert Einstien.

"Absolute, true and mathematical time of litted and from its own nature, flowe equally without relation to anything external", wrote Sir Isso Newton two and a half controis ago. The entire structure of Newtonian laws of mechanics was based on the existence of time absolute and relative. Incidentally the ancient division of time into transcendental (absolute and empirical may be compared to the absolute and relative time of Newtonian principles.

The concept of absolute time—of a steady unvarying inexorable universal time flow, streaming from the infinite past to the infinite future—was discarded by Dr. Albert Einstein,

According to him time has no objective reality, no independent existence apart from the order of events by which we measure it An instant an hour or a day is nothing without an event to mark it. The subjectivity of time is best explained in Einstein's own words thus experiences of an individual appear to us arranged in a series of events in this series the single event which we remember appear to be ordered according to the criterion of 'earlier' and later There exists therefore for the individual an I-time or subjective time. This in itself is not measurable. I can indeed define it by means of a clock by comparing the order of events furnished by the clock with the order of the given series of events. Thus according to Eienstein we make time an objective concept by referring our own experience to a clock Yet the time intervals provided by a clock are by no means absolute quantities imposed on the entire Universe. In fact there is no such thing as fixed interval of time no such thing as simultaneity and no such thing as 'now independent of a system of reference. If we try to ascertain, for example what is happening on the star Arcturus, right now" a very complicated situation arises because this star is 38 light years away. If we were to send a radio message to Arcturus right now it would take 76 years for its to receive a reply 1. And when we see Arcturus now in 1960 we are actually seeing a ghost light rays that left their source ın 1923

The space of our world as a three dimensional continuum. To describe any physical event surviving motion however it is not enough simply to indicate position in space. It is necessary to state also how position changes in time. For instance, the fact that an air liner is at latitude X longstinde Y and allitude Z means nothing to the traffic manager of artises unless the time continues as long years. So time is the fourth dimension and if one walkes to envisage the light as a whole as a physical reality it must be envisaged as a continuous curve in a four dimension space time continuum.

Thus Einstein has elevated time to the status of a fourth dimension in the space time continuum and equated it with the space Today it has become common place to use the expressions 'light years' Space and time has been expressed incomparable units by using the velocity of light as the factor of conversion. Thus a distance of 1 86000 miles is one light second and one light year correspond to 5 879 0000,000 miles (roughly) sax trillion limits) Similarly the time interval of 15 minutes becomes 800,000 000 000 light feet and one light foot is 000000011 second. Thus by ordinary life standards the rational unit of time is very small midded.

#### Conclusion

We have now put down the vanous conceptoes regarding time. The reader has already been warned in the beginning that it will not be easy to give specific answers to the vanous questions. Even to draw definate conclinous it would be necessary to make a systemate inquiry, not the meaning of the distinction between the real and the apparent and the general character of reality as such

<sup>1 (</sup>Radio waves travel at the same speed as light waves viz 1 86,000 miles per second)

77 Lavas

Jains present a non-shoolutistic attitude towards reality. There is no such thing as an absolute existence, They do not cacept absolute permanence or total creation. Change is a much real as permanence, and not a mere illusion of our senses. The distinction between Parmarnthkas and Vaywashariak Kais is typical instance of their non-absolutist comprehasion of the problem of reality. Time, therefore, is an utilimate reality (Dravya) but is not an Antikaya. To say that the existence of time is only subjective and it has no objective existence is an absolutist statement that time must be merely an appearance, an imperfect phenomenal manifestation of some higher reality, raises the question "of what is it the appearance". The nearwer by the Western metaphysican could obviously be "of the Absolute". But if the Absolute is held to be absolutely timeless move can time be its phanenessal manifestation? Amorover, to the question "how then is time transcended in the absolute all embracing experience", the Western metaphysician's answer is bound to be "we cannot say".

We would just add a short paragraph on the conception of space-time equation, We have seen that micro-space can be very conveniently measured and stated in terms of light-years, We are not aware of a similar equation for micro-space. The Jain Agamas give some idea of the relative subtlety of time and space. As stated before, Samaya is indivisible unit and constituent of time or time-points. Similarly a space-point which is the ultimate indivisible unit of space is called Pradesa. Now it is conceived (by Jainas) that a number of space points of a small space of one angula is more than the number of time-points of a counties number of cycles of time. Thus a upner-point is subtler than a time-point. The equation, unfortunately, has little practical utility but at least proves that the idea of equating time with space is, an ancient one.

#### APPENDIX Division of time

Two Ghadis = One Muhurt.

|                                  |       | Micro Time   |                                                 |
|----------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------|
| Samaya                           | ***   |              | Indivisible unit of time,<br>i.e. a time point, |
| Countless Samayas                |       |              | One Avalika,                                    |
| 4446 $\frac{2458}{3773}$ Avalika | ***   |              | One normal pulse-beat                           |
|                                  | Measu | rable normal | Time                                            |
| 7 Normal breaths                 |       |              | One Stoka                                       |
| 7 Stokas                         |       |              | One Lava                                        |
| 381- Lavas                       |       |              | One Ghadi = 24 minutes                          |

## Jaina Monachism

5 B DEO, M A, Ph D, Deccan College, Poons

It is an often stated fact that whereas Buddhima, a jumor contemporary of Jansium, has been wiped off its fact from the region of its origin, Jansium has been still a thriving culture. Several reasons have been put forth by scholars for this phenomenon. However, the best method of suderstanding this long and chequiered history of Jansium, no to know in all its aspects the nature of Jans (Jansa) monachisms, its beganning development and colimination, its relations with the lastly, its conservations, its peaceful role and its ethical nature. These will reveal the secret of the survival of Jansium in India. Such a study will also help the reader to compare the nature of Jansium monachism with that of Buddhast monachism.

#### Antiquity

Let us therefore begin at the very beginning It is well known that the antiquity of Jana monachism can be now traced back to at least the 8th Century B C from the point of view of historical treatment, though its adherents claim it a hoary antiquity on the basis of its mythology Gone also are the days when Jana monachisms was taken to be an off shoot of other Indian monachisms, as some scholars advocated it Equally disproved is the opinion that Janaism started with twenty fourth Turthankaras

#### Origins

The origin of Jain monastic institution has to be linked up with the origin of Siminatum. It is well known that both the Jains and Baddhut tests frequently refer to numerous communities of wandering Sramanas and Nigasathas. The Sutriktriaya, Sthananas and the Aupapatisk Sutras refer to a host of these. This is also corroborated by a number of Buddhut tests like the Augustiars—Nikaya, Suputias—Nikaya and the Minindepanho A detailed study of the discipline of these reveals that there were a number of basic features which were common to issuered of these wandering associets. The wandering mode of life, adhering to ceithey and schowledging no easite barriers are the chief attributes which were common to all the various groups of Sramanas.

How did these Srumanas and Nigganthas originate? Several theories have been put forth by various scholars in possible explanation of this Garbe holds that the origin of Srumana monestiems has to be linked up with the Khathrup protest against Braham priesthood and their emphatic caste—superiority. This does not seem to be perfectly correct as January and Buddhism were not against steal priests but against the degenerate tenses, that they propounded for stacking to their social.

superiority In this connection, it may be noted that the Uttaradhynyina uses the epithet 'Mahana' in the sense of one who was the symbol of purity and equanimity

Another theory advocated by Ken and Hardy is that the Sraman's adopted their mode of his and discipline from the Brahamessiam Some hold that the Brahamessiam Indeed of the and discipline from the Brahamessiam Some hold that the Brahamessiam some the Sramana Institute There is yet some other who see in the Sramana discipline culter? more copy of or a degeneration of the Brahamesal rules for Samays All these theories, though appracentaly seem to hint at the possible solution of the problem, do not tick into consideration the comprehensive historical and social background of the problem. Their seems to emphasize on a single sapect. The origin of the Sramans school of sectios can not be the outcome of only one or two reasons, but must have been a process of slow amulgamation of indigenous elements prevalent prior to Lord Mahavira Dr Ujrudhip rightly designates these elements as Megadhim religion and holds that the Samkhya, Jian, Buddhitse disciplines these elements as Megadhim religion and holds that the Samkhya, Jian, Buddhitse and Ajrukha teedes are no more perversions of the Aryan thought current, but are thought outrent in Magadha prevailent much before the Aryan advent in the Gangatic valley.

Jama monachasm, thus, can legitimately be taken to be anindigenous recipine, independent of Brahmanism. And this quality of being indigenous, being the upholder of the rights and claims of the masses, being the denouncer of costly ritual of the privileged classes, is the secret of the survival of Jama mosachism to this day

#### The Tenets.

What then are the principles that were adopted and enunciated by the Jaina Sraman's that have such an everlasting value,

The entire structure of Jaina monestic discipline is based on, if we may say so, on the three Gupta and the five great Frester. The three Guptas comprise mental, verbal and physical countrol in the three threefold way in the sense that one is not to do anything evil, nor get it done through somebody she, nor consent to somebody click done; if Through this miscold control over mental, verbal and physical channels of action, the month were expected to follow the five great vows Ahmsas, Sayta, Asteja, Brahmacharya and "abtinence from might meal".

#### The Practice.

The compulsion of following the three Gupter and the five great took pare rise to a frimework of several rules and subcuties thank controlled the behaviour of a month as amember of group. As we shall see later on, the spread of Junium to different regions having different climitate conditions and social practices, gave rise to quiet a numerous exceptions so as to meet the emergency Let us, therefore, see under different heads of monastic conduct, the rules which guided the discipline of a Jana month. It rules when the condition of the spread with the rules when the condition of the spread with the rules when the condition of the spread with the rules when the condition of the spread with the rules when the rules when

That inspite of such an inevitable expansion the masters of Janus church were Feenly awake to realities is evident in the rules regarding semionty and succession. In these, due respect was shown both to age and learning. No person who lost the confidence of the majority of his followers could continue in office. Due consideration was shown to physical inespectation—this excluses set—when questions of seasonity arose. Thus, this democratic set up was practically the his breath of Janus monastic organisation which has contributed economistly for its surveys!

The rules for Jama monastic life pertaining to other fields such as food, clothing study etc reveal a keen foresight in the working of human mind in relation to the social environment

Take for instance, the rules regarding food. The basic list of the forty two faults nertaining to food and begging alms remains the same in early as well as in later texts. However, in later texts like the Brhatkalpasutrabhasya, we come across a number of exceptions to the general rule It is as it should be For with the spread of Jamism to diverse regions, the monks and nuns came across peculiar social customs and habits to which they had to adjust without marring the core of their monastic discipline. For instance in regions like the Konkan or Sindhu Sovra, people had diverse food habits. Or in the country of Thuna people need parments with their ends (sadasa), which was not the practice elsewhere always Naturally, the monks could not overlook the society and its customs as they led a wandering life throughout the year except the four months of the rainy season. Besides this awareness of social customs, the rules regarding begging of food show at their basis a keen commonsense and the utmost regard to Ahimsa. For instance, the rules forbidding a monk from accepting food from a pregnant lady or a lady feeding her child or from a person who has to take out that food from a high place show nothing but commonsense which shows a foresight of avoiding any likely physical trouble that such a donor might have to undergo Similarly, the non-acceptance of food which was specially prepared for the monk reveals the precaution against developing an attachment for the food as also between the monk and the donor From the physical point of view spicy food was no good, and as such was not acceptable to the monk The stories given in the Pindaniryukti in justification of and in explanation of the spirit of the rule may appear to many as far-fetched and cooked But to an impartial sympathiser. these stories show the keen knowledge of human mind on the part of the framers of these rules

There is not much difference between the rules regarding the acceptance of proper and puriod from those regarding a residence. The texts and the commentoures go eloquent in citing stories in explanation of these rules. Too much extensive residences, too small ones, too lonely and deserted, situated too much in the hazar—all such were not to be accepted. However, whereas the earlier. Angle texts give us all these bases rules it is not till we come to the Brhinkshipshikayu that we have an eliborate description of the guarding of the numery, the covering of the door by a cuttant, the system of defence in case of attack, soon and to

forth. It will thus be apparent, that Jains monachism was elastic enough to adjust itself to the circumstances of diverse nature without, at the same time, affecting the core of monastic discipline. Even the monks were allowed to go to the rescue of such mans. It may not be wrong to hold that such an awareness of circumstances on the part of Jains church has led to the survival of Jains monachism.

We had an occasion to rafer to the laying down of a regular curriculam of studies over a period of twenty years. This we find only in the Chéadeastrar and not in the still earlier texts of Angas. Study formed the most important litem of monastic life and the daily routine of monks and nurs. Even then, occasions indicative of bad omness and accepted as such by the people at large, were to be avoided. Apart from the natural phenomena like the eclipses of the sun and the moon, it is significant to note that monks and nurs were not allowed to study in the event of the death of great personalities like the king and others. Sindy on such an occasion was likely to be interpreted as a sign of indifference to the departed for whom the people at large were sorry. It was therefore in the fitness of things that such an occasion was taken to be unift for the study.

The learning which a monk nequired out of such a study and the actual practice of the rules imbodied in the texts was desemed a greater qualification for a higher post in the hierarchy than a mere long standing as a monk. However, provision was also made in the case of older monks who could not master an essential text due to illness. In such a case, were though an younger monk had mastered it, he was not on that account given the higher post. On the contrary, the older monk of longer standing was asked to master it within a specific period after which he was given the higher post in preference to the younger monks of less standing who had mastered the texts. It is these major and minor supects of human relations which were taken note of by the Jaina masters. It is, therefore, no wonder if these human touches have contributed to the growth, speed and survival of Jaina monachime.

More or less same basic rales as in the case of food and residence were made applicable in respect of oldshigs and other apparatus: The elaboration increases when we come to the Niruyktis which give innumerable rules regarding the type of clothing, the proper type of other equipment such as begging bows, stick, bedding so on and so forth. Even proper Nakishatras for colouring the pot, the process for gesting oil for it, the number of cothings to be given stc., are minutely and metaculously detailed down. This claboration is characteristic of the mid-phases of the development and presend of Janism to different regions. These sundry rules reflected the minute care the monks took in avoiding being found fault with by the people even in minor items of monastic discipline. For, it was by their actual behaviour rather than the theory of monastic discipline that they could impress the society, bring to their notice the resource of monastic couries and the desired protection.

Equipped with these rules and their proper understanding and practice, the Jaina monks and nuns led a wandering life, staying for a night in the village and five nights in a town, save in the miny season. The canonical texts give claborate rules for such a touring life and for study at one place in the rainy season. However, as in the case of other items of monastic discipline, quite a formulable last of rules arose when the monks spread out in the newer and newer regions. These are endeaded by the Nuryaktis and the Britaklapshayaya, which not only give details about the, omens and Nakshatras etc associated with the proper time for starting on four after the Varianeur but many other details regarding the method of asking of proper road, protecting the Achievar from robbers in case of attacks writing agas on the road in the event of kidnappung etc are given for the first time. Thus the monks were traused not only in monastic discipline but even in the practical ways of getting over the emergencies. And all this, without affecting the core of dead monastic behavior.

The most notable aspect of Jama monachum us that its gates lay open to all, I interpretive of caste or social status or creed, This apputud adenoracy was the backbone of Jama monachum And this democratic method was worked out without getting the order or any member of it involved in political turned of any nature. The monks were not to visit anarchical regions, not to participate in political tangle in any country, not to visit regions where rebellions were current and not to take sides in case there were more than one claimants for the throne. In case of a blockade, they were not to go out of the city for begging alians in order to avoid being suspected as spine. It is indeed a tribute to the framers of Jama monastic rules that they could think of such minute possibilities and frame rules is awareness of these.

The internal discipline of the order was raporously adhered to and the defiutiers were adequately pushed according to the seventy of the transgression committed. The democratic set up, which we have emphasised earlier, is revealed in this aspect of monastic discipline also. Nobody, by urtise of his position in the church hierarchy, could evade punishment for faults and transgressions committed knowingly or unknowingly. Right from the Achings to a newly initiated moves all had to face punishments which involved either the undergoing of fasting or the cutting of standing (Panyaya) in the order. This leveling of all before discipline had a nice effect six afforded solate to jumora against the lax behaviour of the elders. The most sumificial superfor Jusian moveshims its relations with the laxty. These

relations were netter so cordul as to degenerate into attachment, nor so formal as to develop into indifference. The larty always haf a keen eye on the proper behaviour of the monds whereas the morks acted as the ideals of proper conduct before the larty. This balance is peculiar only to Jain monachism, and has acted so far as one of the most important factor in the upkeep of Jains monached described.

The survey of the remarkable aspects of Jama monachass brangs out the factor that contributed to the survani and growth of Jann monachasm. The marked conservations and yet the elasticity to adjust the democratic set up and yet the stem discipline, the harmony between standing and learning the awareness of the working of Januan much in relation to be social invitromment and the last best not the least, the mutual control between the linity and the monk order all these stand out remarkably when one studies the structure of Jana monachasm. And it is these factors that have contributed to its unsquesses and survarial.

### Asrava

( Contamination of Soul According to Jain Philosophy ).

Harisatya Bhattacharyya, M.A., B.L., Ph. D.

Those who are even curronily acquainted with the Jainas moral philosophy are sure to be impressed with its fundamental doctaine wite. Act areas or the doctrine of the soul being vitiated by the non-physical Karma-matters flowing into it. The Astrava is a doctrine, peculiar to the Jaina philosophy and it has been emphasized by all the Jaina Omnizicient and sages, from the Adisware to the Vira. The great saint of the modern age, Bhilus-Swani also laid considerable stress on this doctrine of the Astrava and all his moral teachings and activations to his followers may be summarized—Tsico the inflowor of the dilateing Karma—matters into the essentially pure Soul, In the following lines, we shall shortly describe the Arrava-operations, described in the Jain Philosophical works.

The Asrava paves the way for the inflow of the various forms of the Karma into the Self and the Jainas describe the particular states and activities of the Self which induce the inflow of a particular mode of the Karma in each case. Thus it is said that the Jnavarana and the Darsanavarana Karmas i. c. the Karmas which suppress the perfect knowledge and apprehension, inherent in the Soul are introduced by the 'Pradosa' or a tendency to underappreciable the people who are well-versed in the Scriptures, the 'Nihuava' or a tendency to conceal knowledge, the 'Matsarya or a tendency to refuse the imparting of knowledge out of envy, the 'Antaraya' or a tendency to hinder the progress of knowledge, the 'Asadana' or a tendency to deny the truth, proclaimed by another, openly by speech or by bodily gestures or postures, or the 'Upaghata' or a tendency to refuse the truth, inspite of knowing it to be nothing but the truth. The Mohaniya Karmas are either the Darsana-moha which stupefy one's right faith or the Caritra moha which delude his right conduct. The former mode of the Mohania is introduced by the Avarnavada which consists in denouncing the 'Arhat' i.e. the Omniscient Being, the Sruta or the true Scripture, the 'Samgha' or the Assembly of Saints, the 'Dharma' or the true religion or in having a wrong idea about the gods, e.g. thinking them to be fond of animal sacrifices, wine, etc. The Caritra-mohaniya or the Karmas that are responsible for a wrong conception about the right conduct are said to be caused by the intense internal state, resulting from the activity of the Kasasayas or passions (as well as of the No-Kasayas or lesser passions viz., for joking, liking bad companies etc.). The Antaraya Karmas are what obstruct one's natural powers of gaining (Labha), giving (Dana) enjoying consumable things (Bhoga), enjoying non-consumable things (Upabhoga) and of exercising powers (Virya) The inliex of the Antaraya Karma is caused by ones interfering with another exercise of his powers for 'Labha', 'Dana', 'Bhoga', 'Upabhoga' and 'Urva'

The above are the four forms of the 'Ghatiya' Karma or Karma's which in some sense, are destructive (for the time being) of the fundamental nature of the Soul

The next mode of the Karma, affecting the Soul, is the Aghatiya or the non destructive,-the first form of which is the 'Vedaniya It is again is of two sorts viz, the Sata-Vedaniya and the Asata-Vedaniya The former mode of the Vedaniya Karma-the Satayields pleasure to the self and their inflow into the Soul is induced by 'Bhutanukampa' (or a feeling of compassion for all living beings . Vrayanulampa, a feeling of compassion for all persons who have adopted the Vratas or yows , 'Dana' acts of charity , 'Saragasamyama', practice of self-control, though attended with an apparent feeling of attachment still, Samyamasamyama, self control with respect to some of the passions-not of all (through the the practice of vows), 'Akama nurara', ungrudging surrender to the fruition of Karma, Bala tapa, penances, unattended with correct knowledge, "Yoga" contemplation, 'Kshanti', a spirit of forgiveness, and 'Sauca', a spirit of contentment consisting in want of all forms of greed. The other form of the Vedaniva in the Asata, which yield feelings of unpleasantness and is introduced by 'Dukkka', feelings of pain , 'Soka', feelings of sorrow , 'Tapa' feelings of repentance, 'Akrandana' shedding tears, 'Vadha', entery to or loss of life, 'Paridevana' pathetic moaning in order to attract others' compassion. These six sources of the unpleasant Karma's may be subdivided into eighteen-in consideration of the fact that these feelings may be aroused in one's own self or in others or both in one's own self as well as in others The influx of the Gotra (lineage) Karma's causes one's birth in a high or a low family.

The Ucch gotra karma which accounts for one's birth in a high family, is introduced by 'Para prusamsa', praising others , 'Atma-ninda', condemning one's own self , 'Sad gunodbhayana' discovering goodness in others Asadguna cchadana, not publishing the goodness of one's own self , 'Nicarryrtti, (humshiy towards supenors) , and Anutseks, want of pride for what one has got or achieved, The opposites of the first four of these six introduce the 'Niha gotra karma' 1 e , Karmas which results in one's being born in a low family viz .the 'Para ninda" valifying others , 'Atma prasamsa' extolling one's own self . 'Sad gunacchadana', not publishing the good qualities of others, and Asad gunodbhavana, giving publicity to the fact of one's own possession of some good qualities which he really does not possess. The Avu is the period for which a being is confined within a particular body and is of four soans in accordance with whether it is the life duration for the celestial beings or for the human beings or for the subhuman beings or for the infernal beings. Taking active interest in the affairs of the world, however slight the activity or the taking of interest may be, together with the non practice of the Vratas or vows and the Silas or sub-vows, is the general cause of the influx of the Ayu Karmas The 'Deva ayu' or the Karma ensuring a life period fixed for the gods is introduced by "Bala-tapa" i.e. penances not backed by

right knowledge. Akamanirara or calm surrender to the fruition of one's own acts. Samua maximizanta self-control with respect to some of the passions only not of all (when found in a layman) Suraga samyama self control though attended with a feeling of attachment still (when found in a monk) and Samuaktya or right belief (when developed in a human or a sub human being. The Manusya ayu or the life period, for a human, being is also the result of the inflow of a corresponding group of Karmas and these Karma's are introduced by Alparambha' one a putting in a comparatively small amount of worldly activity. Alpa parternia, one's interest in worldly affairs being comparatively small as well as by Syabhaya mardaya or a natural humble disposition. The Turvakaya Karma is the Karma which secures for one the life span fixed for a sub-human being and its inflow is caused by one s. Maya or decietful attitude and acts. Finally, the Naraka avu karma or the Karma which gives one the life duration, fixed for an infernal heing is introduced by one's Vahvarambha one's putting forth the greatest amount of wordly activities and Vahu pargertha or taking considerable interest in the affairs of the world. The Nama or the body building Karma is either Subba i.e good or Asubba i.e bad. The latter is introdu ced by the Yoga Vakrata or crooked or decentful operations of the mind body and and sperch and by Visamvada or continuous wrangling, and vilification of others self-applauding etc., while the Subha nama karma, which secures a goodbody as brought into the Soul by the opposites of the foregoing two. Tirthamkara or the Arhat is the expited Being who attrins Omniscience and other perfections, while still in a body and as such it is the effect of an influx of some Karma s-called the Tirthamkara Karma. The Tirthamara Karmas are certainly the best of all the Larma's and are introduced into the Soul by the following sixteen Bhavanas or subjective activities I The first of these sixteen Bhavanas is the Darsana visuddhi i e the right faith with its excellent marks viz , the Nihsamkita, the Nihlamksity etc. etc. The rest of these attitudes are-2 the "Vinnya sampannata" or reverance for the path of liberation or for those who are on it. 3 the "Sila vestes analicara observance of the Silvs and the Vratas' 4 the Abhiksna manopayona' continuous pursuit of right knowledge 5 the Somyees not for a moment forgetting the misenes of the wordly existence 6 the "Saklitastyaga charity according to one's capacity 7 the 'Saktitastapah , practice of penances according to one's capacity 8 the Sadhu samadhi helping the saints in every way 9 the Vuya vrtyakurana serving those who are really good 10 the 'Arhal, bhakti, reverence for the Omniscient Lord 11 the Acharja bhakti reverence for the leader of the religious assembly 12 the Vahu srutabhakti reverence for the learned religious teachers 13 the Pravachana bhakti, reverence for the religious discourses 14 the 'Avasyaka panham attending to the six prescribed duties daily without fail 15 the 'Marga prabhavana , propagation of the path of Liberation 16 the 'Pravachana vatsalya' affection for the brother; in futh

This finishes our rapid survey of the nature and the course of the Asrava. The in flux of the foreign elements, into the Soul cruses its bondage. It is Asrava which serves as

the channel for the m flow of those foreign elements. It should be noted that the Soul cannot be subjected to bondage, even if it comes in closest contact with things of sense's unless it is already in a weakroad state. This weakness in the Soul, which is preprintory for its Bancha or bondage, consists in the following five subjective conditions. First of all there is the 'Mixthy-darsana' or wong belief. The wong belief may take the form of the 'Ekanta darsana' or laying stickings estimates on only one aspect of a thing or phenomena, or it may be an enterruly perverse faith i.e., the 'Vigentia darsana'. The 'Stinstyn' or sceptic attitude towards a matter of truth is another form of wrong belief. The ultra obliging tendency, called the 'Viganya', which considers all forms of faith, drivanties and til practices movived in all the religious, to be of equal ment is a mode of the 'Widity adsrina' in Its latt form of wrong belief is 'Ajanna' or utter ignorance, consisting in an inability to disting guida right from wrong

The second subjective ground for the psychical bondage is 'Avirati' It consists in non retirant of the five senses and of the internal organ of mind and in want of a compasionate attitude towards all classes of animals

Primada' or carelessness is another phenomena which weakens the Soul and prapares it for its bondage. Sleep (indra) affection (sucha) and the careless permissions to the five senses as well as to the four passons to have their full play are forms of the Primada Another mode of the Primada consists in "Kathas or careless talks about food, women, politics and scandalous matters. These also make one's self weak.

It is the "Kasayas or the four fold passions of anger, greed, deceitfulness and conceit which are important 'Bandha hetus' or causes of psychical bondage

The last but not the least of the Soulis' infirmities which bring about its bondage is of course, the 'Yoga', which is a prone ness on the part of the self to welcome foreign elements into it—a psychocal inclinatory vibration in correspondence with peculiar activities of ones much. Souly and sweech

Thus, the Asrava introduces foreign elements into the Soul' and if the Soul is already affected and weakneed by its own subjective states of wrong belief, passions, non restraint etc, those foreign elements find a fruitful soul and take deep roots in the nature of the Self and set the mastery of it—bringing about its bondage

We have considered the act and attitudes which bring about the inflow of foreign forces and activities into the self as well as those which complete it bondage. These Arania anducing and Bandia causing actions are the negative aspect of morally—indicating as they do, the thoughts and practices which one, wathing to tread the moral pith, it to begin by avoiding. There can be no question about this that those acts which invite in one's self Knowledge obsciming, fasth suppressing, definding and enervating influences must be a worlded. There is further no doubting that acts, which cause unpleasant feelings, birth in a low family, a had bodily structure, parts, constituents or a miserable status, would be avoided by more or less automatically. But if the state of one's ordinary existence is felt to be far

from the desirable and if the quest for the Mokas or the escape from the miscries of the empirical life is rad, it can be said that the connection with this experiential world is to be progressively cut up. This implies that not only are the acts which introduce the evil karmas into the Self, with their unpleasant results to be avoided but also, those activities which cause the inflow of even the Sobhak-karmar's with their results, all desirable for the time being, or for some duration, are also to be given up. The Jaina Philosophers maintain that even the Arhata to long as he is embodied in a frame, admittedly the most brilliant and suspicious one, has not the final liberation. His Mokas is complete only when He is Videkat', i.e. only when the Arhat gives up the body and completely separates his self from it. Even the Tirthamkara-karma and the Tirthamkara-body stand in the way of the Arhat's complete emancipation, which becomes real only when that Karma and the body, resulting from it are management, which cause the Arhat's complete emancipation, which becomes real only when that Karma and the body, resulting from it are are to be surployally worlded by a person who wants to be on the path of beatitude, are to be surployally worlded by a person who wants to be on the path of beatitude,

# Jaina Moksa in the Perspective of Indian Philosophy

RAM JEE SINGH Principal, P B S College, Banka (Bihar)

#### Introductory

The concept of Moksa is perhaps the biggest invention of human ingenuity in its quest of happiness Sri Ramashankar Bhattacharva says that the science of Moksa is an experimental science of mental power1. The history of human existence is a history of endless effort to eliminate sorrow and attain happiness. This is human nature. But we do not get what we aspire after We are a miserable lot. Death alone is the full stop to our sufferings But if we accept this ieda of death, it would mean a tragic blow to the sense of human adventure, freedom and effort Thus our ingenuity came across with the idea of Soul an ctornal entity. Let the body perish soul is immortal. We are children of immortality. The immortal in man imparts to it its own quality of happiness. This state of eternal low hereft of all sufferings is regarded as Moksa or liberation. This liberation in itself seems to be a purely negative idea but since the search for absolute freedom involves the search for ultimate purpose of the life of the individual (Parama Purusartha)2, there is a positive aspect also

The concept of Mukts roughly distinguishes Indian from Western thought. The reason is to be found in the concept of Soul in Indian Philosophy, the basis of bondage and liberation With the exceptions of Plato and Plotinus, the Western philosophy is quite unware of a philosophy of Self., on other hand all Indian systems, both orthodox and hetrodox, recognise the idea as the first requisite for any philosophical adventure3. This is the spiritual basis of our ethical life All the three pursuits of human life such as Dharma (virtue), Artha (wealth), and Kama (enjoyment) are regarded as simply subservient to it Molsa is the highest pursuit (moska eva paramapurusartha) The genesis of the idea of Moksa 18 traced in 'the endevour of man to find out ways and means by which he could become happy or at least be free from misery', 4 or in the state of "sound sleep" 5 Common people in India however very little bother, whether this state of Mukti is logical or not, or actual or unreal. They accept it as an article of faith in the nature of religious dogma

<sup>1</sup> Darsanika, July 1955 article on "Moksa-Darsana"-p 63

<sup>3</sup> and

<sup>2</sup> Deshmukh, CD, The Concept of Liberation in the Philosophical Quarterly July of p 135

<sup>3</sup> Udyotakara , Nyaya-Vartika---p 366

read before

<sup>4</sup> Ramchandranm N, "Concept of Mukts in Indian Philosophy" 5 Shamsastry, R (Dr), "The Concept of Mukts in India, Proceedings of Ind

phical congresss 1944, p 243

#### Concent of Moska in Indian Philosophy:

Just as no school of Indian philosophy, not even the Carvakas, dany the concept of Self, similarly there is absolute unanimity regarding the central conception of Moksa as the highest goal of life, although they differ with regard to the nature of Mukti and the means for its realisation, according to their different metaphysical positions and attitudes.

For example, in consonance with them materialistic conception of Soul (Chaltzaye-visitate-date nevertam) the Carvastas come to materialistic conception of liberatine discheduced noticash or Mokastar marane ch pransvayo-divartanen). Similarly, in consistence with the doctrine of Middle Path and Dependent Origination the Buddhists reject both Eternalism (Savastavada) of the Upanisads and Nhillism (Ucedavada) of the Charvasa. They deny the continuity of an identical substance in man, but not the continuity of the stream of unbroken successive states of the five aggregates (Panea-chastadha). The Soul or ego is nothing more than the collection of the five-aggregates and hence, Nivana must be the destruction of the mental continum (Cittam Vinescepts) or at least the "arrest of the stream of consiousness (Santati-amspada) leading to the ceasation of the possibilities of future experience (Anagartasstrapada).

In Nysya, the destiny of the individual Self is determined by the concept of Self and its relation to consciousness which has not been regarded as an essential and inseptible attribute of the soul. Consciousness arises when the soul is related to the mind which in turn is related to the senses, and the senses are related to the external objects. So in the disambodied condition, self will be devoted of consciousness. Release is freedom from pain.

So long as the soul is related to the body, pain is inevitable and pleasure and pain are produced by undesirable contacts with objects. Thus the state of freedom is like the state of deep dreamless sleep, devoid of consciousness, a stone—like existence's so much so that people would prefer to be jackal than to attain this lifeless brand of Mukti. Pleasure and pain por together like light and shade. So absolute ceasation of suffering (atyanities-duktha-niviti) must by implication mean cessation of pleasure too. Now to escape from this dilmmn, faced by the majority of the Nyaya-thinkers like Yukayayan, Sridhara, Udopan, Raghunath, Siromani, there is the opposite thesis of the Nyayakinadeins and other Naiyayikas like Bhasarvaja and Bhusan that freedom is blike, a listed of a state of painties, passiolests, unconscious existence free from the spatio-temporal conditions. However, they cannot do it unless exists their concention of "eff and is adventitions relation with a

revise their conception of self and is adventitious relation with soul.

Like Nyaya, the Self of the Vaisesikas has congnitions of things when it is connected

'dy. 6 So it is only when the Soul is free from the qualities (either pleasure or pain) hadra, Yoga-drsti-samuechaya, pp. 129-0. Bhava-Prabhrta of Kundakunda.

```
bhasya—III. 2.67.
utra —IV. 1. 1.163.
—17.75.
```

pp. 39-41., Nyaya-Bhasya., 1.1.22, li..., p.57.

produced by contact with name and from (Atmaviess-guinnam Atynatocchedah) or as Sridhara would say Nivasuwa Atmaviess-Gunnama-Atynatocched Mosca, that it moksa is the absolute destruction of the nine specific qualities of the self. To save itself from the charge that this kind of Moksa comes persiously near the unconscious condition of a poble or a piece of itone, the Vassenkas propound a doctime of Inherent Felicity in the State of Moksa But they have 1st to say how Telastria Su Unconscious?

The Mimamsakas, like the Nyaya-Vaisesikas, regard the soul as eternal and mfinite. with consciousness as its adventitious attribute, related to the body. It survives death to reup the consequences of action Since the Mimamsaka school is the outcome of the ritualistic period of the Vedic culture, the final destiny of an individual is regarded as the attainment of heaven the usual end of ratuals (svarga-kamo yaseta) But later on, the idea of heaven is replaced by the idea of liberation, for they realised that we have to fall back on the cirth as soon as we exhaust our ment. The concept of heaven was indeed a state of unalloyed bliss (at least temporary). But the state of liberation is free from pleasure and pain. since consciousness is an adventitious quality of the soul. To the Prabhakaras, Moksa in the realisation of the Moral Imperative as duty (Nivoga sidin). To Kumarila, it is the "Soul's experience of its own intrinsic happiness with complete cessation of all kinds of misery",1 which is very much like the Advantic conception. However, the general conception of the Bhattas is the realisation of the intrinsic happiness (Atmassu-khyanubhuti) Parthasarathi Misra® and Gaenbhatta deny this Narayanabhatta, Bhattasaryana and Sucaritra Misra elearly admit the element of happiness in the state of Mukri, since to them soul is consciousness associated with agnorance (Ajnanophitacastanya)

According to Stukhyr, consciouscess is not a mere quality but its very sence. It is upto, etern'l not immutable. Hence it is not blindif consciousmes (Anadia-varupa) or streum of consciousness (Cartraya-persaha) or material consciousness (Cartraya-dehavanish) So Sef (Perrusa) of Sankhya remains untouched either by joy or sorrow", migration, bondge and hiberation? Bondage and inheration are phenomenal, which requires the tide of and finit cessition of all the three kinds of sufferings without a possibility of return-imperiated and colouries state of Kanwipu's is again an unattractive perture with no feel the the apparant Similarity in Yoga, freedom is absolute solution of Matter from Self titude by thit we can effect a cessation of the highest promple of matter (Cutta-maint-

the state of absolute isolation and redirection of our consequences is possible whi an abstruse practical discipline However there is clear annivelence in Sankhya.Carma and release so fir as it says that "that it is the spirit (Purusa) that is to obtain rely Doctrine of

<sup>12</sup> Manameyoday, v 26 13 Sastra-dipika, 125-31

<sup>14</sup> Sankhya karika of Isvara Krisna , 62

m' read before

<sup>15</sup> Sankhya-Karika & Sankhya Tattva-Kaumd K 64-68 , Sankhya Pravache 3 65-84 )

apparently predominant characterization of spirit is such that it is impossible that it should either be bound or released 1.

Unlike Sankhya-voga, the Self in Sankara is not only consciousness but also blissful consciousness, which is the produce of a sense of identification between the soul and Brahman. Hence unlike Sankhya-Yoga and Nyaya-vaisiska, there is an intuition of identity instead of an intuision of difference. Unlike Purva-Mimamsa, Moksa, in Advaita Vedanta is not only destruction of individual's relation with the world. (Prananch-sambandha, vilaya) but diesolution of the world itself (Prapancha-vilaya). Identity and difference between God and Man. Man's body and soul are real. Then Soul is not pure and impersonal consciousness but a thinking substance with consciousness as its essential attribute. Hence, Moksa is not the self annulment in the absolute but a self-realisation through self-surrender and self-effecement. the supreme satisfaction of religious emotion. The liberation soul is not. God, but, neither is he separated from his all-comprehensive existence, even in the Kingdom of God (Vaikuutha). This is Savuiva-bhakti (unitive devotion). To Madhya, the distinction between God and self is real. Though the Jiva is absolutely dependent upon God, they are active and dynamic. 4 Hence Moksa is "blessed fellowship" and not a mere in identification. Thus in the state of Mukti, there not only the utter absence of pain but also the presence of positive bliss. To Nimbarka, with whom the soul is both different non-different from (Bhedaveda), complete submission results in both-God and self-realisation, which is endless joy and bliss. Sudhadvaita school of Vallabha regards the relation between God and Soul as that of whole and part. Duality and distress so together. The moment, the soul is one with God, we get final release which is utter bliss. To the other Valsnavites like Sri Chaitanvadeva. Jaideva. Vidvanati. Chandidas etc. to whom the ultimate reality is love and grace. liberation means love through divine grace, Bhakti is Mukti.

In the Gita we find the status of soul as different fragments of God, becce Mokaswort be the unity with Purusottama-indeed a blinful state. However, it must be Equivamust beacharmys) with God and not identity (Sursupya). But in the Upanisads as in the by the a Vedanta, the realisation of the encesses with God is the ideal of man, which is a mant, the-starps and repture, a joints expansion of the Soul.

vajna and the Kapalikas, Moksa is found in the sweet embrace of Hara & Parvati (Haralous existegam), to the Pasupats, it lies in the holding of all dignity (Paramaiswaryam); to

revise t (athiest), it is in the extinction of egoism (ahamkara nivritti); to the Vyaya-Like h the power of speech (Brahma rupya hanya darsanam); to the Sarvaganas, it

"dy." all continum of the feeling of the highest felicity (Nitya niratishaya sukh hadra, F., "Theorieis of Consciousness and Liberation in the Sankhya phil, & the bhasy Santayana, Proceed of Ind. long (1954)—p. 17.

utra \_\_\_\_\_\_eva, The Critical Exam. of the Phil. of Religion., Vol. II. p. 986.

li\_

no 3 on Brahma-Sutra—III, 3, 1;

bodsh) etc Broadis there are two different approaches to the conception of liberation in Indian P nlosophy —

- 1 Vinterrilistic Conception of Moksa of the Charvas and
- on materialistic conception -

(a) Positive conception -VEDANTA & JAINISM

- 1 Strupy: —Becoming like God in Nature and Form=GITA
- 2 Samipya Blessed fellowship Madva Nimbarka Vallabha Chaitanya etc
- 3 Salokya-Residing in the word of God worshipped (Varkuntha-Ramninists)
- 4 Savury 1-Becoming one with God=ADVAITA VEDANTA

(1) Segrative Conception -BUDDHISM

- 1 Uccheda-Nihilism=Madhyamika Buddhism
- 2 Nirodhi-Cussition of suffering=Naya-Vaisesikas & Mimamsakas

(c) \cutralistic Conception —SANKHYA & YOGA

However, there is ample evidence to prove that some of the Buddhist texts some

Navik is and Minimansalvas go to prove a Positivistic conception of liberation

III THE ANNA OFFERDOR.—

Justim is an important ideological phenomenon in the religio philosophical history of mankind. By nature it attempts a reprovendment between the warring system by a lixidit of vision which goes in the name of Syadvadi or Anekantavida. It shares it rules of the Vedas the idealism of the Upraisadas the worship out of the Puransa te colour/lines of the Equations of the Syadyasa the atomism of the Varia six the metaphysical durham of the Sunkhyas the mysticism of the Vegas, and most surpraisely even the monatic trends of the Adva tax Vedastar reflected specifically in Kindsland A Yogodu. It is seen that like a mother it has equal love for all her children'—

"Is seens that like a mother it has equal love for all her children'—

"Is althoughya." A Anthagham figuritiedly describes the su systems of Indian Philosophy

"Is different forms of sweets mide of the same sugar. Subbears affires that all herein

view combined constitute the sayings of Lord Jany. This is no absolutive attitude of Anel minuted, which is a cleaning of Anel minuted, which is a foe to all kinds of force and franticism Jainsim has tried to develop a neither nor attitude by rooding extreme.

IV Soul & harma-The Basis of Freedom & Bondage -

The Junus believe the Doctrine of Soul as the Possessor of Material Karma and the Doctrine of Extended Consciousness 1. The Jamas subscribe to the Doctrine of

<sup>1</sup> Jain H L What Jainism Stands For 2 Jaina Antiquary Vol II No 2

cf Sastri, K C Jaint Dharmt (2nd ed Hindi), p 63
2 Reference mry be made to tuthor's triticle on 'Advista Trends in Jainism' read before
1 P C 1956 (Nappur)

Mehta M L Outlines of Jama Philosophy p 61

<sup>4</sup> Tritvartha Sutra V 16, Syadavada Manjari v 8

Constitutional Freedom of the Soul and its Potential Four-fold infinites, meaning thereby that the Soul is intrinsically pure and innately perfect. But Soul & Karma stand to each other in relation to beginningless conjuction1. Karma is an aggregate of very fine impercentible material particles, which are the crystalised effect of the past activities or energies. The link between the matter & spirit is found in the Doctrine of the Subtle Rody (Karma-Sarira or Linea-Sarira) a resultant of the unseen potency and caused by a Principle of susceptibility due to Passions and Vibrations. "The soul by its commerce with the outer world becomes literally penetrated with the particles of subtle-matter"2. Moreover, the mundane soul is not absolutely formless, because the Jainas believe in the Doctrine of Brien. ded Consciousness. like the Doctrine of Pudgala in Buddhism and the Upanisads. 3, and also to some extent in Plato and Alexander, while the Sankhya, Yoga, Vedanta, and Nyava Vaisesikas and the Budhists kept consciousness quite aloof from matter. The Jains could easily conceive of the inter-influencing of the soul and Karmic-matter, hence the relation between the soul and Karma became very easy. The Karmic-matter mixes with the soul as milk mixes with water or fire with iron. Thus formless (Amurta) Karma is effected by Murts Karma, as consciousness is affected by drink or medicine. This is the relation of concrete identity between the soul and the Karma: Logically, if like begets like, and the cause is nondifferent from the effect the effect (hody) is physical, hence the cause (Karma) has indeed a physical form4. But unless Karma is associated with the Jiva (soul), it cannot produce any effect, because the Karma is only the instrumental cause and it is the soul, which is essential cause of all experiences. Hence the Doctrine of Soul as the Possessor of Material Karma is inevitable to explain our concept of life. But why the conscious soul should be associated with the unconscious matter? Unlike Sankhya, in propounding a Doctrine of Unconscious Teleology, the Jainas work out a-Karma-phenomenology, according to which Karma is a substantive force or matter in a subtle form, which fills all cosmic space. It is due to Karma that the Soul acquires the conditions of nescience or ignorance. Ignorance or nescience is the "force which prevents wisdom shining from within, that is that which holds it in latency 519. The relation between soul and non-soul is beginningless and is due to nesceince or Avidva. This is responsible for the worldly existence, or bondage which is determined by the Nature (Prakrit), Duration (Sthiti), Intensity (Anubhava) and Quantity (Pradesh), 6 of Karmas. Jiva takes matter in accordance with own Karmas because of self-

- 2. Radhakrishnana, S. Indian Philosophy, Vol., L. p. 319.
- 3. Kath, IV, 12; Chand, III, 14.3, ; Svet, Up. I, 16.
- 4. Mehta, M. L. Ibid-p. 63 Nyayatar-vartika-p. 292.
- 5. Jain C. R, The Key of Knowledge, p. 743,
- Tativartha-Sutra, VIII.
   Dharmasarmabhudhyama. XXI. 108. Panchastikaya-sara. V.
   Yardhamana Purana XIV.
   Adhyatmakamal-Martanda IV.
   Dravya-Sangrah.
   K. G. 16.

Nahar & Ghosh. An Epitome of Jainism., p. 285.

possession (Assaysa) This is known as bondage<sup>1</sup> the cause of which are Delission (multipa diriti. Link of control (cirrint) Inadvertence (Praimada) Passions (Kassaya) and whintions (Jora)\* Nestence is at the root of all evids and cause of all world; castinence The Jamas do not link to bother whout its whence and why it is regarded as on oral with the sool hence enterral and beginningless. Both the questions of the Self and Nesconce are accepted as fects on it is buss of uncontradicted experience. As the bondage in determined by the nature Ammits which are of eight fundamental variaties with their runnerous divisions and subdissions. Now as Vidynamach Swims says that as Right Athitide, Knowledge Conduct constitute the path of bleration the anti-thesis of this trunity (Wrong Athitide Knowledge and Conduct) must lead to the bondage. If the very outlook is wrong one cannot expect. Eight Knowledge and there cannot be Eight Conduct without Eight Knowledge "Theory and price or in eight instituted So, out this realistic ground the Jamas regort the metaphysical price or of all those who subscribe to the Unitary Principle of the cause of Bondage.

JAIN WORSES.—

#### (2) Definition of Moles -

Mokas the last of the Juna moral categories, is the gist of Karma phenomenology must its relution to the Science of Soul Mukh is stote and total deliverance of the Soul from Ilk Yimro veil — survaiva narvawashimakhh As Umavavam defines Mokas is the total and final freedom from all Karmic matter, owing to the non eastence of the cause of bondage and the shedding (of all the Karman)<sup>2</sup> Ashrava is the influx of the Karman particles into the Soul It is nothing but the actions of the body speech and mind Jiva<sup>6</sup> takes matter in accordance with its own Karman because of self possession <sup>7</sup> Now since the Karmic Mokas is the principle to bondage and bence its stopages must be a condition of Mokas So Simaras is opposite to Ashrava<sup>8</sup> Samwara, literally means controlling But Samwara only verests fresh flow of Karman particles, but what we require is not only stopages of the fresh flow that also disripations of the old one. This shedding or disripation called Nirjara is possible by austerities? This scheme of Samwara and Nirjara reminds us of the Hindu idea of the different varieties of Larman<sup>12</sup> Uma Saum has the operficass—VI (twesharupons). PRA

<sup>1</sup> Tattvartha Sutra VIII 2

<sup>2</sup> T S VIII Dravya Sangraha 30, Sarvartha Sidhi p 374 5

<sup>3</sup> Tritivariha Sutra VIII 4 1 2 Dravya Sangraha 31 Prasamrati Prakarana of Uma Svoji 34

<sup>4</sup> Uttaradhyana Sutra XXVIII 30

<sup>5</sup> T S X 2

<sup>5</sup> TS X 2

<sup>7</sup> TS VIII 3

<sup>8</sup> TSIX 1

<sup>9</sup> TSIX 3

<sup>10</sup> Devi-bhagavata 6 10 9 14, Prakaranapanchika p 156

(Prakrstarupena)<sup>1</sup> in defining Moksa, meaning thereby that Moksa is the total and exhaustive dissolution of all karmic-particles, which is the condition of omnisceance (b) The Nature of Moksa.

The Agamic verse 'Sakhamatiyantskam yatra' ete admits the expenence of eternal bits in the state of Mukla. "It is the safe, happy and quiet place which is reached by the great sages' Some of the Jama Acharyas regard bins as an attitude of knowledges' Buddusts, however, regard them as opposite In Advanta Vedanta, consciousness and bins correducing Mokas to a state which is indistinguishable from the problect etc. Has yet that our reducing Mokas to a state which is indistinguishable from the problect etc. Has yet that our phenomenal life is better in which happiness comes at intervals, than in the state of Mukit, which is emotionally dead and colourless. But the Jama clasm for attraining state of eternal happiness in the state of Mokas faces a serous differenam. If it is a product for spinitual Sadhana), it is non-sternal, and if it is not such a product, it must be conceeded that either it is constitutional and inherent or impossible to be altrined. Hence, bondage and substant or indistinguishable So the very conception of Jama Solf and bondering mickes the enjoyment of happiness well night impossible This might be a logical objection, but the Jama dead of Mokas is one of Infanties Blass, which follows from the Doctron of Four-field Infanties

(c) Doctrine of Constitutional Freedom and Four-fold Infinities -

The Ivu possesses four infinites (anait chaisatays) inherently, which are obsoure by the veil of four Ghats (Destructive) Karmis, But the Jaina doctrine of constitutional Freedom of Soul together with Four Infinities present a difficulty If Self is inherently good and essentially perfect how can Karma be associated with the Soul If Karma is said to be the cause of boades, and two events then there is falley of regression and infinitum But if Karma is beginningless, then how Soul can be essentially perfect. All the doctrines of Mokis Sadhana then seem to be quite meaningless attempt since boadege and Mokisa are both paceomenial and ror real as Sankhya-Karika saye—"Of certainty, therefore, not any (Spuri) is bound or liberated." It seems then that Mokisa is not the product of a new thing but self retainstown What I feel is that Soul is constitutionally free but its potential freedom It cannot be manifest without spiritual descipline. This is in consonance with the Jaina doctrine of Satkayavada which makes a distinction between the Manifest and the Ummanifest Sankhya and Advatua vedanta hold that Mokisa is not the attainment of what is unaited but what is already attained (Praptayaya Praphis). But where as Sankhya stresses the need of discrimination, and Advatia Vedanta emabasses." Adentification, "the Jainas work, out a

of the Soul

<sup>1</sup> T S X 1

<sup>2</sup> Sutra kratanga I 1, I 15 16

<sup>3</sup> Sarvartha-Sidhi of Puivapada X 4

<sup>4</sup> Syadavadamanjari, V 8

<sup>5.</sup> Karıka—63.

o, Karika---o

scheme of 'manifestation'. The logic is simple. If what is non existent cannot be produced, <sup>2</sup> hence it follows that the effect is existent even before the operation of the cause (d) Jiann Micht and Videb Matts.

The Janasi hac the Upansador timelers' Budinstis', Nyaya Vauesikas', Sankhyas' Vogust's, Uynabikha and Vallabha etc recognas the eastence of Jivan Mukit together with Videh Mukit Bur Rymanyuts, Numbaria, Madhava etc do not accept Jivana Mukit Apart from Jivan Mukit and Videh Mukit, there us an sies of Larma Mukit (gradual salvaton) in the Upansado', which resembles to the gradual sanceneose of the steeping stores to Higher thines, (Gunanthanakramarcha) or the field of Yogacharya, and the Bhumiks of Vandka philosoph; Honoverr, Mukit is Mukit—it must be one and inderisible. Any reference to the persistence of body etc is meaningless. The duality of Mukit in Jammin is perhaps a legacy of the Upansador inflorence. Since the Jamsa like Advanta Vedanta believe through the dawn of wadom and the ananiment of nescence, Furan Mukit is the one and only legitimate concept. Mukit refers to the Soul, not to the body, and the dissolution of the body is neither an ineviable recondition nor an integral feature of Mukit."

#### (e) Niriana & Moksa

Moksa Interally means 'release'—release of the Soal from eternal fetters of Karma Nirvona (Bandban) in derivend from the Pain too 'theulite,' which means 'showing out' However instend of taking it in a metaphysical sense of blowing out of (passions etc.) it is taken in the sense of extinction. However, there is ample evidence to believe that Bandban looks upon Nirvana spoutive state of consecuons. The datatoction between Sopadhisshe is and Nirupadhissish Nirvana is a significant one. One refers to the annulment of the drift of mind, while the other refers to the annulment of the very existance. What all we can say in that Bandbasto Nirvana is mostly regarded as negative, leading to the passions? However, according to the Vassesskas, their conception of Nirvana means the total annulmiation of all the attributes of the Soul Moksa also refer to the concept of 'magration' and re birth

#### (f) Bhwa Moksa & Dravya Moksa -

The Jiya attains Molsa when it is free from the snares of Karma (Karma-phalavinirmultah molsa) The Molsa is either Bhava (objective) or Dravya (subjective) When

- 1 Introduction to Sumaya Sara (Ed A Chakravarti) p CLV II
- 2 Kath II, 314-15, Mundak, III2 6 Brah, IV 4 67
- 3 Visudhi Magga, 1673
- 4 Nyaya bhasya IV 22 5 Sankhya kanka, k 67
- 6 Yoga Sutra, IV 30
- 7 Kath, II 35
- S S Suryanaraın Sastrı's paper "Jıvana Muktı" The philosophical Quarterly, Jain 1939 (Vol XIV No IV)
- 9 Tattva-Sangrah, p 184,

the Soul is free from four Ghatia Karmas (Insanavarniya, Darahanvarniya, Mohniya, Antaraya), it is Ilbava Moksa, and when it is free from Aghatia Karma (Nama. Ayu, Gotra, Vedaniya) it is Dravya Moksa. Blava moksa is negative since it is in this state the Soul is in the process of Nirajara, of course which is almost complete. But after freedom from Aghatia Karmas (Accino-current of non-jury), the Soul attains a state of never ending blissful besuffux, Aperson attains the state of Omniscience when Mohniya (Deluding), Jananvarniya, (Knowledge-obscuring), Darsanavarniya (Faith-obscuring) and Antarrya (Obstructive) Karmas are destroyed. "After the attainment of Kwal Janas, a person is free from all kinds of Karmas and attains final liberation." In Soul comes into its own and regains infinite knowledge, infinite faith, infinite bilis, and infinite power.

#### (g) The Abode of Moksa :—

When the Jiva attains freedom, it rises higher and higher and reaches the submit of Lokakasha which is called Sidha Shila (Ragion of the Free & Liberated). It may be pointed out that this is a new conception. The Vedic conception regards Atma as all prevasive and the Buddhist do not point any such thing as Atman, hence they do not point a Locus of Moksa (Moksa-Atman). The nature of Soul is ever-progressive and nover regressive. The Mandali sect of the Jainas regard that there is no such fixed place of Moksa but it is ever-progressing, in the nature of an ideal. But the Jaina concept of Dharma and Adharma (medium of motion and rest) present in each object leads us to think that there must be a fixed state where the motion must stop. The Hindu conception of Valkuntha or Parmadama the Kingdom of God, not of Man.

#### Conclusion :-

Mokas in Jainiam is not the product of something new. It is a rediscovery of man himself through alf-crilastion. True happiness lies within. "Look within"—in what Jainiam says. "Self-realisation is the ideal of the systems such as Nyaya-Vaiseikas and the Sankkya too? Advalue Nodanta also is a philosophy of self-cralisation par excellence—leading the identification of the Soul and Brahman. Avidya is the common principle of bondags, so knowledge is essential for Mukti. The Karma-phenomenology of the Jainas is the outcome of their realistic and externalistic approach. Constitutional freedom of the Soul is a logical necessity. This is simple Satkaryawada. Unless the Soul has got some potentiality, how can it manifert?

<sup>1.</sup> Tattvartha-Sutra., X. 1.

<sup>2. -</sup> Tbid:

Dr. T. M. P. Mahadevan's Presidential Address to the Nagpur Session of Indian Philosophical Congress (Proceeding)—p. 7,

# Kundakunda, Vattakera and Sivarya

## ON THE TWELVE ANUPREKSAS.

Professor Dr. A. N. UPADHYE, Kolhapur.

The Anupreksas are, in general, topics of meditation or for reflection, twelve in number, and embrace a wide range of subjects practically covering all the principles and cardinal teachings of Jainism. They are in the form of reflections on (i) the transitory character of things (anitya-anupreksa), (ii) helplessness (asarana-a), (iii) the cycle of rebirth (samsara-a), (iv) lonelyness (ekatva-a), (v) separateness of the self and non-self (anyatva-a), (vi) the impurity of the body (asuci-a), the inflow of Karmas (asrava-a), (viii) the stoppage of the inflow of Karmas (samvara-a), (ix) the shedding of Karmas (nirjara-a), (x) the constitution of the universe (loke-a), (xi) the difficulty of attaining enlightment about true religion (bodhidurlabha-a), (xii) the law expanded by the Arhat (dharma-svakhyatatva-a).

These topics are associated with study as well as with meditation. The uitimate objective of Anupreksa—contemplation is the stoppage (samvara) of the influx of and the shedding of Karma. As intermediary steps, many a virtue is developed by the soul by contemplating on one or the other Anupreksa.

In the Ardhamagadhi canon all the twelve Anupreksas are not enumerated as a group: it is only in the later stratum, namely the Mahanisihasutta and the Maranasamahi, the twelve Anupreksa, called Bhavanas, are enumerated. Throughout the canon there are found captivating passages expounding individual Anupreksa, and they can be looked upon as gems of ascetic poetry, full of didactic appeal and moral fervour. The Anussatis in Budhism very much correspond to these Anupreksa<sup>2</sup>.

A good deal of literature has grown round about the topics of Anupreksas in Prakrit, Apabhramsa, Sanskrit and modern Indian languages, both Aryan and Dravidian. The Tattvarthasutra (IX.2) and its commentaries have supplied a good capital of ideas in this context. It is proposed in this paper to deal with the contribution on Anupreksas by three authors, namely, Kundakunda, Vattakera and Sivarya whose exposition has more or less a common pattern. These three authors are older than the Tattvartha-Sutra.

The Barasa-anuvekkha (B) of Kundakunda<sup>3</sup> is an important Prakrit text solely devoted to the twelvefold reflection. The printed text shows in all 91 gathas, but a palm-leaf Ms. with a Kannada gloss from the Laksmisena Matha, Kolhapur, omits gathas Nos. 35, 41, 45, 67 (identical with Kattigeyanuppekkha 104), 90 and 91 (which specifies Kundakundamuninatha as the author), and has a different gatha in place of No. 19, which happens to be identical

with the Damsanapahada, gatha No. 3. As already pointed out by me years back, 4 then is an appearance of antiquity about this work, First, some of its gathas are common with the Mullacara VIII, and possibly they are nacional traditional verses. Secondly, five gaths ifm this work (Nos. 25-29) are quoted in the same order in the Sarvarthasidehi (11. 10) of Pojupada. Leathy, the method of exposition is quite traditional. For some of the ideas and simile (file: Jala-hullbadha) Pulvanada seems to have been indebted to Kundakutsha.

In the method of exposition it is characteristic of Kundakunda that he uses both Niesa, Vyavahare angas, Apart from his discussion about transitionienes teo, or external adjustic, to necessarily insists on the meditation of the Atman which is eternal, the ultimate shalor, unique on account of its distinguishing characteristics, quite separate from all others, but to be lost right of in this transmignatory circuit, worthy of being realised in this universe, pure as distinguished from its body, to be understood as quite apart from infunt, stoppage, bodding anatheading of Karma, to be realized in purity without any condusion either with the route of a monk's or householder's life, and to be known, fully for attaining spiritual happienas. Scif-realization is the ultimate and the only object of tewler-older defection; and Kardakunda does not lose sight of this unlike others who are often lost is diductive through which obscure the central theme of self realisation. The Assupeckass cover a wider purpose religious practices such as reporting of, remunciation of and stonement for sins and equanimous attitude and mediation. Kundak-tunda's gathes on saltyses are as below:—

> करमण्यान बाहत्वक्यान देशमुद्धरामां [[१६] माद्धित्कुम्मकाम्बर्धर्वस्य च एरिदिवर्धाण्या [[१६] वार्मामादित्वस्य वराम्य नोध्ययं नहे थेव । वीर्मामादित्वस्य वराम्य नोध्ययं नहे थे [१९] कार्यान्य क्ष्यपुर्वान्य कर्म्य व हवे [१९] कार्यान्य क्ष्यपुर्वान्य कर्माय व हवे । वार्माण्य क्ष्यपुर्वान्य क्ष्यपुर्वान्य व हवे । वार्माण्य क्ष्यपुर्वान्य क्ष्यपुर्वान्य व । प्राण्यान्य क्ष्यपुर्वान्य क्ष्यपुर्वान्य क्ष्यपुर्वान्य व । परमेक्ट्रेल क्ष्यपुर्वान्य क्ष्यपुर्वान्य व । व्यक्षित्व में अञ्चलक्ष्यप्रित्व व । । । ।

The Malacara (M) of Vattakera 6), chap. VIII, in 74 gathas is devoted to a discourse on the 12 Anapreksas or Bhavanas. The personality of Vattakera (who is the author of M according to the commentary of Vasunandi) is still in obscurity; and this age, specially with reference to that of Kundakunda (who is also mentioned by some Mss. as the author of M) is a matter of investigation. The Malacara is undoubtedly an ancient text and shows bit contents close affinity with Ardbannagadhi canonical texts and the Niljuttis. The nature of the language excludes the possibility that it is a direct adaptation of the present-day canonical passages.

In the exposition of Anupreksa both the Barasa-anurekkha and Mulacara show some common gathas parly or fully (B 1, a Kannada Ms. reads siddhe-namamsiduna-ya for namiuna-

savva-siddhe & M 1; B 2 & M 2: B 3 & M 3, especially line 2; B 4 & M 4, especially line 1; B 14 & M 9, of Marma-small 383; B 23-2 & M 11-2, of also Marma-small 388; B 36 & M 19; and there are some similar ideas apart from common dogmatical and ideological inheritance (cf B & M 5; B 32 & M 13; B 49 & M 45; B 52 & M 38). The Multeaux has further some gaths similar to these on the Marma-small, referred to show (M 46 & Mars. 61; B 30 & Mars. 621-2; M 57 & Mars. 621; M 68 & Mars 639. According to both, reflection on the Amapelessa gives rise to Valengay or spirit of removalsion (M 73 Mars. 638). Some gathas, possibly of traditional nature, have their counterparts in texts like the Trilolizators.

Kundakunda and Vattakera show some marked differences in their approach and in ome of the details. Kundakunda lays special stress on the positive aspect of the Anupreksa that the Atman must be realized as such jo hierotacuse both the Nayas; and his description of dharma covers both the duties of monks and householden. Vattakera does not so much beyond the literal and degaratic meaning of each Aumpreksa; je has primarily the ascetic life in view; and his exposition of bedis-deriables a is more of a traditional nature and reminds one of canonical descriptions. Vattakera pefers the term assibhashic with the same of the same of the same of the same of the same and also Marana-sambla. According to Kundakunda shamas in of five kinds (No. 24), but with Vattakera it is of four kinds, or of six kinds (with reference to antipus-dravel), or of many kinds with reference pasts (No. 24). Vasuanual who is sawer of freedom of medical division includes thaws. (implied by ca) under bhava. Vattakera's gaths on Anitysa-sea te below were at below were at below were at below were at below.

ठाणाणि जासनाणि य देवासुरमनुषद्दिवरोनसार् । माहुपिकुसप्पर्धनासदा व पांदी वि य जिल्ला ॥३॥ सामभि दियहलं मादिजानस्वीवियं बलं तेजं । मिहरुप्पालमांदादिया जासक्वीति चितेल्वो ॥४॥

The Bhagavail-arashana of Sivarya 7) devotes nearly 169 verse (Not. 1715-1875) to the exposition of twelve Anuprekas; and they are introduced as alambana of dharmadhyana (in the manner of Thanamag) under its Samsthana-ricaya variety. In his exposition Sivarya impresses us more as a poet than a dogmatist or teacher. His style is fluent, simple and fueld, and with a raw flourish he embellishes his composition with strings of striking upsmas (at times studiously collected) and repaskas many of which are used by subsequent authors. To illustrate the transister character of 'things, he mentions a large number of objects of comparison drawn from different walks of life. One is helpless in the face of Karmin consequences, so he appeals to all to seek shelter in deasum, junas, frand tupaswhich by stepping a little-higher Kurdakunda identifies with one's own self (Bha 1746 & B 17). If the Mahana-samahi stresses helplessness in the face of death; Savarva emphasises the same in the face of Karmin consequences. One is really alone, colonly; Savarva emphasises the same in the face of Karmin consequences.

relatives are not dependable, much less is the body, and it is the Dharma consisting of Faith Knowledge and Conduct that accompanies the soul (cf Bha 1752 & B 20). Contact with neonle here in different births is like the meeting of birds on a tree at night individuals have different temperaments, and their mutual attachment is necessarily utilitarian. Sameara is a dangerous wilderness or an unfathomable ocean in which one drifts driven by one's own Karmas through various forms of life It is fivefold, therein the soul wanders with changing body, in different places, and with varying aptitudes—ever pursued by death and suffering manifold miseries All along Karmas trap the soul which in its pursuit of pleasures suffere infinite pain in this endless Samsara Under Lokanupreksa Sivarya describes more about changing human relations (illustrated by the story of Vasantatilaka etc.) 80, various births and wordly conditions than the cosmological details. Dharma alone is subha, waile orthogonal conditions than the cosmological details. and kama are asubha; the body is all impure. An unguarded soul is like a leaky boat into which flows the Karmic fluid or like an oily surface to which the Karmic dust clines The human life should be used to eradicate the causes of the influx of Karmas which are all pervasive and which require to be stopped by ourbing the senses, passions etc Karmas get destroyed in their own way after giving the fruit or through the practice of penances While discussing Dharma, Sivarya does not introduce the distinction of sagara and ansears dharma but speaks of it in general Dharma is supreme and thereby human beings attain the highest bliss Dharma preached by Jina is compared with a wheel in this manner सम्मद्रभवत व द्रवाससमारय जिविदाव ।

सम्मद्धणतु व दुनाससगारय जिल्दाण । वयनेमिय जमे जयह धममचक्क तबोधार ॥ १

For a soul overcome by Karmas and moving in Sunsars, enlightenment in religion is something rare and accidental like the yoke and yoke pin coming together on wide sea [0] fortunate are those who have acquired it Sivarya's exposition of anitya a runs thus (Nos 1716 28)

सोगो मिसाबर्स हमी वर्गाय स्वेरतायुगिरियों । हिंदीओ क्रमारी मिरक्यें एक्कामारी । क्रियुग्ध प्रकार प्रशास क्रमारी । क्रमारी मारक्यार व प्रवृत्युग्ध मिरक्यें हिंदी क्रमारी । क्रमारी । क्रमारी । क्रमारी । क्रमारी मिरक्यार क्रमारी । क्रमारी मिरक्यार क्रमारी । क्रमारी मिरक्यार क्रमारी । क्रमारी

पानीई तिर्धितिकोद व बाज्य कम्बनीवयमीम | इद्भगकरा वि शानीर की प्रमुख्याता श| क्षमण्य अध्यक्षात्री व बहिट्ट बहुददे बरा वाणे | कर्माण्य पानीदे बहु काँच थे ब्रिडिट्ट कर १० कर | कर्माण्य पानीदे बहु काँच थे ब्रिडिट्ट कर १० कर | कर्माण्य पानीदे वह विकास व थीनाया | विद्याल्यक्ट्या वि हो इ दुष्का व थीनाया | विद्यालयक्ट्या वि हो इ दुष्का व थीनाया | विद्यालयको विचार कर्माण्यक्षात्र विशेषा | विद्यालयको विकास विद्यालयकार्याण्यक्षात्र विद्यालयो | व्यक्ति वा अध्यक्षात्र विद्यालयकार्याण्यक्षात्र विद्यालयो | विद्यालयको विकास विद्यालयकार्याण्यक्षात्र व्यक्ति विद्यालयो | विद्यालयकार्याण्यक्षात्र व्यक्ति विचार वा व्यक्ति विद्यालयो |

Though we are not definite about the relative chronology of Kundakunda Sivarya and Villiakers a comparative study of their exposition of Anapreksa is interesting. These three nuthors form a trio in this resp et and their works have a close kinship besides each having its individuality. The twelve Anuarekas are enumerated by them in the same order, and many ideas are common between them. Kundal undo addresses both monte and householders while Swarva and Vattakera have obviously the ascetic congregation in view. These two show greater affinity with canonical texts. Kundakunda and Sivarya have mentioned fivefold Samsara and in that context the latter's text as it is available, seems to quote a few pathas from the former (B 26 7) (& BH1 1776 and 1778) One of the gathas of Sivarya No 1824 occurs in the Pancastikasa where Amrtacandra calls it Siddhantasutra possibly ancient verse inherited in traditional memory. Some gathes of Kundakunda have close resemblance with those of Six1rya (cf B 13 48 49 & 67 respectively) with (Bha 1746- 1825 6 & 1847) Retween Vattakers and Sivarya two verses are almost common (M 65 & 67 and Bha 1867 & 1870) both of them use the term logadhamma (M 28 & Bha 1811), and there are some gathas which show a good deal of common ideas and expressions (cf M 17, 26 27 31 37 37, 43 44 50 56, 57 61 & 66 respectively with Bha 1789 1799 1802 3 1814 1815 1821 1837 1853 1851 1857 and 1869) Spe of the verses of Sivarya have somewhat similarity with a few gathas in the Marana samahi (cf Bha 1776 1877 1837 and 1870 with Mara 598 618 621 and 634 These three texts along with the section on Bhavanas in the Marga samphe, have formed the basic capital on which have grown the subsequent thoughts about Anupreksas

#### FOOT NOTES

- 1 K K Handiqui Yasastilaka and Indian Culture (Sholapur (1949) pp 291 ff
- 2 These details are discussed in my introduction to the edition of the Kattige 3 anappekkha which is awaiting publication
- 3 Satprabhrtadı sungruhah Manikacandra D J G 17 Bombay 1920 pp 475 ff

- 4. A. N. Unadhye: Prayacanasara, intro. p. 40. Bombay, 1935.
- 5. There is a v. 1. मादु पिदु स्वयांसंवासदा य पादी वि व अधिवया as in the Mulacara.
- 6. Ed. Manikacandra D. J. G., 23, Bombay 1933.
- Ed. Mularadhana with the Sk. commentaries of Aparajita and Asadhara, the metrical paraphrase of Amitagati and a modern Hindi translation, Sholapur 1935; also my Intro. to the Rehark-lankekov. Bombay 1943. Z. Intro. no. 90 ff.
- For the stories of Vasantatilaka (1800) and Vimala (1806), see the Brhat kathakosa Bombay 1943, Tales Nos. 150 & 153.
- Compare Nandisutra verse No. 5.
   This illustration is fully explained in the Kuvalayamala, sections 326-27, ed. by me,
  - Bombay 1959.

# Bird's-Eye View of Jaina Metaphysics

Professor SATKARI MOOKERJEE M A Ph D

Duector Nava Nalanda Maharshara Nalanda

The Jama metaphysics is frankly pluralistic like that of the वैशेषिक There is much in common between the two schools and also pronounced differences on vital principles. One may find points of agreement in the metaphysical structure erected by the Jamas with several other schools. But it has a unique individuality of its own which is not swamped by its affinities with others. Among the seven ultimate principles are a there are only two categories which have antological status 122 जी of the conscious individuals and सजीव the unconscious principles of the physical world. The number of sile's is infinite just it is found to be the case with नास्त्र and न्याय वैज्ञाधिक schools. The distinguishing character of लीव is consciousness which is a dynamic principle Consciousness manifests itself in cognitive acts which are the natural transformations of it There is here a vital difference from the entry conception Consciousness in these is held to be an unchanging principle and the different cognitive acts are accredited to unconscious and affer the rolled into one it will be the equivalent of the soul of the Jama and we मीमासक as pointed out in the new world Like the वैद्वादिक the Jama holds that intelligence as an unconscious fact is a preposterous conception Intelligence is inseparable from consciousness as its necessary function. The Jama again does not differentiate the metaphysical soul ( ब्रासन्त ) from the epistemic subject पाउ as is done in what and monistic derest The epistemological subject as the knower is not ontologically different from the soul. This is also practically identical with the न्याय वैशापिक conception but with the vital difference that consciousness is integral to the Jama Soul whereas it is an accidental emergent in the latter

Though intrinsically the soul according to the Jana is infinite consisousness, blist and power and freedom is its natural right it is found to be in bondage on account of influx (enter) of foreign Karmie matter into the soul substance. The association of the soul with Karmie matter is coveral with the former. Historically the two are undated facts in mutual association existing from the eternal past. This is also not peculiar feature of Jana thought but shared in common with all other schools which believe in an eternal soul or even a continuum of constrousness moments in Indian thought the soul is not a created event and even according to thesits it may parallel to God. Here in the uncompromising difference of Indian metaphysics and religion with those of semine creeds. The bodage of the soul is notice a matter of appearance nor of a purely physical charter. Of course the soul develops cmo

<sup>1</sup> Op Cit, SI 245 and the Commentary

tional and conative dispositions commersed as the four spury's (contaminations), vir. angest (sph), pride (spn.), deceil (spn.)) and survice (spl.), and these neducedisc constitute its bondage, but these necessarily attract targain particles from outside and the soul is contaminated just as a piece of moist lines is solled with dust. These psychical dispositions and the Karmic contaminations are induced by the accidental association with matter. And because these are accidental overgrowths, they are liable to be climinated by a course of ethico-piritual discilina. The complete elimination (relativ) of foreign matter from the soul will restore its natural freedom and perfection. Perfection is insuste and imperfection and unfreedom (vi) are accident, though the latter are coveral with the soul from eternity. The complete dissociation with Xarmic matter automatically leads to the extinction of the base impulses and predipositions. And this is called ripe.

The Jaina prescribes a course of ascetic practice and discipline in order that the individual may 'arrest further degradation' (संदर) and get rid of the accumulated evil tendencies' (factr) and impulses which are the legacy of his infinite past career. The individual is responsible for his factual bondage (क्य) and also for his final emancipation (प्रोप्त). There is no external force such as destiny or fatality which can be regarded as the cause of the misery of the soul. The dead weight of Karmic impulses accumulated from the undated past may to all appearance masquerade as the act of ineluctable destiny. But this will be a mistake, the destiny being the creature of the individual concerned, and it can be annulled by the individual's own efforts. Though from the religious point of view, external matter is a hostile factor, and the supreme spiritual interest of the individual soul lies in securing complete detachment and dissociation from the former and the highest perfection lies in the recovery of infinite knowledge, bliss and power which are innate properties of the soul, the Jaina does not seek to minimise the importance of external matter by relegating it to the field of illusion or appearance, as is done by the idealists of the Buddhistic and the action persuation. The Jaina is a realist out and out. Matter may be a stubborn enemy but it is there in all its strength, and the best way to vanquish the enemy is to reckon with its powers and resources. The Jains therefore has, like the stricts, made an incisive study of the physical world. The method is no doubt speculative and not experimental by the modern scientific standard. The कारीय, that is, non-living matter is investigated and divided into a list of categories. These categories are ultimate material principles, of which four, अंड. वर्ष, अवर्य. बाकाश and प्रवास are called afferma's, that is extended bodies possessed of innumerable space-points (q'ay's', and the fifth is time (काल) which cannot be regarded as an extended body in terms of spatial dimension. Gross matter ( nudgal) is of two kinds, viz. atoms and aggregates consisting of atoms held together in various ways of permutation and combination. The Jainas have given an elaborate classification of these atoms and their ways of combination and dissociation. Though the atomism of the Jainas has great affinity with that of the नेशेपिस school, there is a pronounced difference in that the atoms of the Jainas are homogeneous in character, whereas in the वैशेषिक system they are put under classes different and naturally exclusive. The वैशेषिक believes

that there are four classes of atoms, 1st , those of earth, water, fire and air, each forming a class with distinctive qualities and attributes. The atoms of Jama metaphysics are all characterized by the same attitudes ir, color tasts, touch and odoor It is its diverse combinations of atoms in variant proportions which give ruse to the multiplicity of the physical entities found in the world. Evils atom is an and/orable until of matter coccupying space. But it is capable of coalescence with other atoms and thus forming a body, shich is the raison deter of its appellation as affersary Time, as we shall see, a shot atoms in dimension, being an indivisible temporal unit But it is not capable of forming a conglomerate of time units. It is therefore placed in a separate position and differentiated from the other categories which are exceeded bodies, potential or actual. Time is not an affestery, that it, an extended bodies, potential or actual. Time is not an affestery, that it, an extended bodies, potential or actual and or the categories which are actualled to the contract of time is sharply detached from its fellows. Herein hes its difference from space and other categories existing in space.

We have alluded to three cateogies or ultimate principles, भार , the soul (जीव), matter (प्रसाम) and time (काम) in brief outline. Now we propose to deal with two, other categories. 117 . धर्म and बाजर्म which are the peculiar tenets of Jama metaphysics धर्म has got several meanings in Sanskrit literature. But in the present context it means a substance which makes movement possible. Being coextensive with cosmic space (स्रोकासम्), it cannot move. Movement presupposes disjunction from one space point and conjunction with another. But regarding what exists everywhere, the predication of movements is logically inconceivable and physically impossible. Things of limited magnitude have the capacity to move from one point to another in space. But this capacity will never materialize unless there is condition our medium which makes movement feasible. It has been compared to the case of fish and water The movement of fish is not movement of water, but the existence of water makes the movement of fish possible. It is a term untranslatable into English. It has been rendred by some as other which is a concept of modern physics. But we have defined it and that makes it intelligible. In spite of the unavoidable incongruity, it may be described in Aristotle's words as the unmoved mover of things Adhaima is just the antithetical concept It is the coudition of rest, that is, absence of movement These two concepts are peculiar to this metaphysics. It is clear that though motion and rest are unpredicable of these two principles, they are regarded as necessary conditions which facilitate the two acts, Alega is also not translatable. Without committing ourselves to the changing

Annual is 1800. Not translations without Community of the control to broad accommodation of the term, we fentatively render it as space. Its function is to provide accommodation to all that exist. It is not a word and nothing, as the "thirtiess conceives to Space according to the later school in solitoning different from the compant of space. In and by itself it is only an sheal abstraction. Such as also their view regarding time. Time is not numerically different from what is regarded as temporal event. It is only an idea, purply subjective. But the Jams, like the #qb\*(res pulse) on objective space. There is however a precludarty regarding upone. Space is dwinded into cosmic space (#qs\*(res)). The formers is what we are familiar with in our worl-day life and proceed (#qs\*(res)). The formers is what we are familiar with in our worl-day life and

experience. The ribrirys believes that space is visually perceivable. According to the \$\frac{3}{2}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\text{tr}}\tilde{\t

The Jaina believes in the objective existence of time. But time is not a unitary substance. The Jaina posits an indefinite number of time atoms spread over the entire gamut of cosmic space. There is no region in cosmic space which is not peopled with time-atoms. These time -atoms are static, immobile entities arranged in close proximity to one another, each occupying one space-point. It is compared to a row of trees existing in close vicinity. A man may move on touching the trees successively one after another. But the trees do not move, but determine the order of movement. The successive motions are characterized as present, past and future. The tree that is being touched determines the presentness and the previous contact determines the pastness and the untouched one determines the futurity. Time is thus a necessary term of referene. As time-units are spread over the entire cosmic space, no movement is possible without contact with time. In time itself, the differences of nest, present and future are simply non est. This is time nor exellence, that is, the ontological time independent of and dissociated from moving things. Time is immobile by itself and the only function which it performs in and by itself is duration (बर्सेना) which conditions a thing to endure and preserve its existence in the midst of changes induced by its intrinsic nature and external condition2. Though things are bound to change from one state to another owing to their dynamic constitution, time is a necessary condition in which these transitions can take place. In this role, time is on a par with wir as the condition of motion, though both time and un are immobile and static ( [ ] Topq)8. This holds of transcendental time (परमार्शकाल). But empirical time with which we are familiar in our experience as the condition of temporal changes qua past, present and future is determined by motion and is

<sup>1.</sup> најија до Р. 239.

धर्मादीनां द्रव्यामां स्वयवांयितवृत्तिं प्रति स्वात्मनेव वर्तमानानां बाझोपळ्या-द्विना सदस्यमायाच्यवर्तनोपलच्चितः साथ इति क्रत्या वर्तना कालस्योपकारः ibid. p. 291

कलार्थस्त्र V. 7.

indistinguishable from the latter. The determination of time and things is reciprocal. A thing is present by reference to the present time and the time is determined as present by the action happening during it. It is therefore and illigitumate that things are characterized as prist present and future by reference to past present and future time. These determinations of time are extrinsic and in predictable of the metaphysical time. It bould down to the proposition that metaphysical times as atomic estition distributed over cosine space is only responsible for duries (4947) and not the transitions from future to present and present to past, because these latter determinations have posited reference to motion. As a matter of fact time divisions are reciprocally determined and one cannot be posited without reference to the rest as has been shown by aprings. The metaphysical time is only the presupposition of empirical time and in therefore stands to reason that time in taphysical and empirical both is an irrelevancy in extra cosmic space applicating where there is no movement

It is undeniable that metaphysical time which is ex hypothesi absolutely static and immobile cannot account for conventional time-determinations such as pastness presentness and futurity and posteriority and priority because these characteristics are not fixed and permanent Empirical time is susceptible of these characterizations. But empirical time is not one but a multiplicity of moments each of which is succeeded by another. Thus futurity is nothing but unrealized existence. It is only an anticipation of the present and is supplanted by the latter. The past is only the defunct present. Without these determinations, time has no meaning in pragmatic use. This pragmatic time has a pointed reference to action. It is for this reason time is calculated by reference to action which is also loosely regarded as the equivalent of time. There are thinkers who take action that is motion to be the time 8. This is however not endorsed by the Jama Philosopher Action is symbolic of time and is understandable only by reference to the latter. It is true that in ordinary parlance action is made the term of reference for temporal determination. One action determines another either as simultaneous or as prior or posterior E g A comes when the cow is milked not unusual to make one actian the determinant of another. But this usage is rather dictated by love of brevity The determining action is symptomatic of the time in which it occurs The two acts happening together is a case of simultaneity which is not intelligible without the presupposition of time. This also holds of priority and posteriority. Action cannot therefore be identical with time and as such cannot be used as its substitute except in a secondary sense

<sup>1</sup> अ येन परि-क्ष-तोऽ यस्य परिच्छद हेद्व कियाविशय काल इति व्यवह्यते |—Sarvarthasiddhi, p 293

<sup>2</sup> सनपेस्य पुन सिदिनीवीत निचते तयो ।

प्रत्युत्वनोऽनागवर् च तस्मात्कालो न वित्रते ॥—मध्यमकारिका, XIX 3

<sup>3</sup> क्रियामात्रमेव कालस्तव्∘विरिकेणानुवलव्यरितिचेत् ।—तस्त्रार्थवार्तिक, ₹ 22 (26)

Moreover, to erect action into the status of time will make havoc of time-determinations1. For instance, an act of movemement is logically and psychologically dichotomized into next and future. The area traversed points to the past action, and the untraversed space is the province of future movement. Between the traversed past and the untraversed future, it is difficult to seize hold of what is present. A motion, as has been pointed out by कामार्थन, is divisible into past and future aspects and the present is indiscernible 2. But it is the present which is the dividing line between the past and the future-the area traversed and the area untraversed. But this seeming paradox does not affect time. The present is a felt fact without which the past and the future have no meaning. This shows that time as a metaphysical fact is to be posited over and above the empirical time symbolised by action. Of course, the sceptic may find delight in denving time, but the denial itself is a temmporal incident. However much the scentic may confront us with his flourish of logic, he fails to gain our spontaneous consent. We are left unconvinced even if we find it difficult to defeat his arguments. There is a ring of insincerity in the sophistry employed by the professonal scentic who may succeed in amusing the intellect but cannot persuade it to acquiesce in the negative conclusion.

It is the convention of almanse makers to make the motion of the sun and the moon the yardnick for time calculation. But this procedure is followed for the make of convenience and not for the metaphysical reason that planstory motions are remotions are symbols and not substitutes of time. The temporal determinations of motions are past, present and future are also not intelligible without reference to time standing at the back. Time again cannot be accounted for by space. Though Bergson asserts that determination of time by reference to space-points is only a supersition and to spatialize time amounts to immobilizing what is dynamic by its nature, it is the convention, which is inevitable, to measure time by space. Movement is not preceived apart from the mobis body which moves in space and hone our calculation of time proceeds by measurement of pasce-points. But this ancessary correlation of space and time in the act of measurement does not argue the superfluity of time. Space rather functions as the locus and not as the gent. Space is likened by Alkanska to a cooking vessel in which the grains are boiled. It is the heat which is the efficient cause of boiling, though the vessel is indispensible. Space is rather the background and not the determining principle of duration. similarly duration

<sup>&</sup>lt;sup>'1</sup>् यद्यतीतोऽनागतश्च प्रत्युत्यन्नमपेदव हि ।

भगतोऽनीतोऽनागवश्च प्रत्युखन्ने मिषण्यवः ॥ तेनावोक्ष्य पुनः सिद्धिनं जात्र विद्यते वद्योः ।

यतं न सम्ब्रुशायवश्च कालो नाम न विद्यते ॥—मध्यमकवृत्ति, पृ० 384. यतागर्वविनिम्ये तावदमतं नैव सम्यते ।

<sup>3.</sup> तरवार्थवार्तिक, V. शम्यमानं न गम्यते ॥-मध्यमककारिका, II. 1.

٦ (8).

cannot be made the function of being (eq.7). Being is existence and so far as our intellectual understanding of its trices insic consideration the notion of castence is also not detachable from time. We understrind even which is considered elemal in terms of time that is as existing in all the dissions of time eqrifess sacer that being transcends time which is only relevant to rists and motions. So far as our ordinary understanding is taken into account being understood only in terms of time. Time is thus indispensable for our understanding of motion and temporal characteristics of events in shatery as such concern and future.

Time is also indispensible for the explanation of change and evolution (परिणाम) Change presupposes continuance and emergence A is said to change into A, A, etc without forfeiting its character as A A quantity of clay is made into vessels of various shapes and the latter ream change colour durability and tactual properties (softness hardness and the like) by undergoing a process of desiccation in a furnace. A man struggles with the base im pulses and passions in his moral progress. He feels that he is a slave to his passions in spite of inner protest. By undergoing a course of moral discipline, he acquires mastery over them and moral freedom pro tanto. Intellectually also a man develops from an ignoramus to a knowledgeable nerson. He feels the change himself. Physical changes are to a large extent induced by motions of the constituent particles. Mental change moral and intellectual is not emphis of explanation by arithmetical calculation like physical change is qualitative as well as quantitative. The former is not quite amenable to mathemetical measurement but has a standard of its own Change in physical nature is both qualitative and quantitative. It may be explained by natural laws or by reference to the exertion of an intelligent person. Whatever may be the varieties and kinds in which change may manifest itself it is understandable only with reference to time ( hange means cessation of one character and emergence of another when these events have reference to one identical entity. The entity must continue that is to say preserve its identity in the midst of transi tion from one state to another The unbaked jar is black and becomes red or white when haled The baked mr is not numerically different from the unbaked one. The qualities have changed, but they successively belong to the same substance<sup>5</sup> The सहस्य the मीमासक the Jun and also philosophers of timig school believe in the reality of change of qualities in an identical entity continuing throughout the transitions

The Budhasts Fluxust makes change the point of departure and yet concludes by denying its possibility. In the sermons of the Buddha, as recorded in the crift canon and also in the fragments of Sanskrit agree, we find insistent emphasis upon impermanence. The Buddha does not seem to admit any permanent category except Papir But the straig are Fluxust.

<sup>1</sup> Ibid V 22

वस्त्रापत्राविक V 22 (10) ह्रव्यस्य स्वतास्त्रपरित्वाचेन प्रयोगोनस्रवासस्यो विकार परिपात । Also Yogabhusya, III 13 व्यक्तिस्वस्य ह्रव्यस्य पुलपमनिवृत्ती पर्मा वरोदरित्त परिपात ।

<sup>3</sup> उत्पाद∘पयमीन्ययुक्त सत् ।—चल्नार्यस्य, V 30

reduces impermanence to existence for a mathematical instant, that is, the infinitesimal division of time. Though there is constant reference to time the Buddah has not expressed apopinion on the reality of time either as an infinite individual or a plurality of moments. The effurities reduces time to indivisible moments and ultimately moments are identified with momentary things. Time as an independent entegory is diministed without slightest compunction, These Buddhists are uncompromisingly opposed to the advocacy of change as defined shows.

Change, contends the Buddhist, is an irrational idea. The seed is said to change into a sprout. But the two events are so unlike with one another that it is impossible to find any element of identity in them. Qualitative and functionally, the sprout is not the seed and viceversa. Does the seed persist in the sprout ? If it does, there would be no sprout. If the seed does not continue into the sprout, the latter cannot be regarded as the transformation of the former. The two are as different from each other as the North Pole from the South. It is evident on examination that the seed has ceased and the sprout has come into being in its place1. The relation is one of opposition like that between existence and non-existence. The sprout supplants the seed and can by no means be considered to be an event superadded to the continuant seed-substance. The preceding event ceases to be and the succeeding one emerges only by annulling the former. It is not again supposable that the seed exists and also ceases to exist to make room for the sprout. The supposition of continuity of the predecessor into the successor in the face of the obvious cessation of the former and contrast of character is logically unintelligible. The Buddhist therefore concludes that change is only an illusion. The causal relation between the two events necessarily presuproses the occurrence of two facts without any physical nexus. In other words, change is only an appearance if it entails the supposition of the identity of the cause with the effect which is endorsed unthinkingly by the advocates of change.

The objection recorded by the Buddhitt is inspired by abstract logical considerations, identity is believed to be natagonistic to change of qualities. The relation of substance and quality and so also of cause and effect cannot be explained by the abstract laws of logical thought. "As a A and cannot be not A", seems to be an irrefutable proposition. Bevats cocur staceato and because they are numerically different, they must be bereft of any continuity or identity. This is however the estimation of agrieri logical thought without regard to the character of events. We find a core of identity in the midst of difference or qualities. The backed vesuel is red and the unbaked one is not-red. But we are persuaded that the substance continues to be the same irrespective of the change of qualities. The signer becomes a saint and we are not disturbed by the continuing identity of the person is apile of the difference in the moral character. If events are no cour staceato is two bud be difficult to stillate the succeeding event to the proceding one as its effect. Causal relation will be an idea. Of course, the identity and procedure of the

अमानादमानोत्पत्तिर्गातपम्य प्राद्धमानात् ।—न्यायस्य, IV.1.14,

denial of causation also But so far as our theoretical and practical assessment is concerned, the absolutist's logic has very little effect on our thought. We believe in causality and in change as its indispensable characteristic. It is idle to seek to refute or to confirm the absolutist's logical standpoint. The realists have also put forward their explanations which are worthy of serious consideration. The नैयाचिक realist believes in occurrence of different qualities in the same substance and the change of quality does not affect the identity of the substance The quality only inheres in the substance and inherence is only a relation. The quality may pass away leaving the integrity and identity of the substance intact. The relational explanation of the नेवा पक has not appealed to the सास्त्र the Jama and the सीमासक schools. They consider that the relation is one which is not capable of being assessed in terms of exclusive identity and difference. The relation of the seed to the sprout and conver sely of the latter to the former is not amenable to the determination by identity and difference Certainly the seed is not the same as its sprout. Nor are they detached facts like the seed and the sar The relation between the cause and the effect is sur generis. It is altogether a different kind (and with which cannot be subsumed under identity or difference. It is a third type in which the two are found as moments and yet not exhausted by them. If this is not admitted, one cannot explain why the barley shoot is to be afficient to the barley seed and not to any other cereal. This shows that there is a determining relation between the cause and the effect. It is not promiscuous. The dismissal of causation and change as appearance does not explain facts. However much the absolutist may attempt to explain away the exclueven determinate and selective relations of facts, he will not succeed in disabusing the common man of his notions. Those notions have the advantage of standing the test of experiment which continuously confirms the unsophisticated man in the truth of his belief The Jama and so also the माज्य have accepted the principle of बलेका व which avoids the scylla of scenticism and the Charybdis of undifferenced being both of which alternatives are constantly disfirmed by individual and collective experience

We have made a degression which has been necessitated by the scoptors denial of time and change. If change cannot be dismused as mere appearance time has to be discopted as the medicable explanation of it. We now address ourselves to the problem why time has been regarded in Digambara tradition as a multiplicity of units having however the same charactor and function, differing only in respect of position in space. Almost all schools of philosophers are agreed on the point that time is responsible for our notions of priority and postenority and change and the temporal determinations are but the away and the state of priority and postenority and by their very nature the latter are numerically different from one nonther. The prior is not the posterior and the present and future are not only different attributes, but mittailly incompatible in one substratum in the same relation. So empirical time is a multiplicity of units each sharply detached from one quother, that is what gone before and what comes next. The often of

one constant monolithic time is either an abstraction or a metaphysical presupposition dictated by the law of parsimony. The Jaina philosopher is known for his implicit faith in the infallibility of normal experience and doubt and error are only exceptional aberrations. Taking the cue from the verdict of experience, the Jaina posits metaphysical time also as a multiplicity of units corresponding to emperical judgment of time. Empirical times are distinct and different from one another and the metaphysical time also should be in congruence with the experienced time units. This seems to be the raison d'etre of the belief in manifold time in contradistinction to the arithus concention of metaphysical time as one unit As a matter of epistemological explanation one monolithic unchanging time without intrinsic difference has very little bearing on the temporal characterization of events. The multiplicity of temporal determinations is to be explained by reference to the multiplicity of events occurring successively. But the events ner se are not regarded as the sufficient and self-contained cause of temporal determinations on account of their heterogeneous character. The Jaina is also found to agree on this point. Acts and events, though temporal in character, cannot be the conditions of temporal judgment. For this they must have necessary refference to another fact which is called time.

वेंसदानार्थ is perhaps the only philosopher, so far as our knowledge goes, who has criticized in the तरप्रतकावलाय and his commentary सर्वाधितिक the conception of atomic timeunits sponsored by the Jaina philosopher. He affirms that the postulation of the multiplicity of time-atoms is resorted to by the Jaina to explain the succession of motions. But this is a forlors argument of despair1. The multiple time-units have no common character, and vet they discharge the same functions. As we have also observed before, there is no intrinsic difference between one time-atom and another, either by way of function or essential nature. The difference is only accidental and external, constituted by their location in different space-points. The felt unitary character of time is not capable of happy explanation when countered by numerical difference of the plural units without homogeneity of character. If one Time is posited as undergoing perpetual change without abrogating its ontological unity, this also can account for the successive transition of events occurring therein. In point of fact time is always changing into moments and the number of moments constitutes the conventional divisions of time as an hour, day, fortnight, month, etc. If however time is not intrinsically amenable to change, no differentiation of time can possibly be effected by reference to external conditions. All these external facts have reference only to time as such and so cannot superimpose any difference on it. If however the differentiation is supposed to be due to the internal divisions of time, the temporal divisions of events need not be determined by mere external reference. The objection of the Buddhist that one unitary fact undergoing change would split up the identity into different units need not pose an

<sup>1.</sup> तरवसकात्रसाप with सर्वार्थसिद्ध p. 149 (काशी 1900) :

insurmountable hurdle. It will be met by the same arguments as are resorted to for explain ine the occurrence of change in qualities and actions in one substance. This theory has apparently the ment of reconciling unity with multiplicity and also satisfying the law of parsimons

The problem of unity or plurality of time has been mooted by Siddhasenagani the commentator of the तत्त्वाधाधितमस्त्र माध्य He quotes texts from the जागम which are responsible for difference of opinion concerning the problem whether time is an independent substance one or many or only an attribute of the recognized five extensive substances (affects) 1 Time is prima facie not an extensive body and so is not included in the list of afternia given in the सन्यापस्त्र V 1 & ? The बस्तिकायुड are also substances Now the aphorism कालान वेके? (1 38) has been rend differently in the स्वताम्बर and the Digambara tradition. The reading adop ted by Siddhasenagani with the supplementary expression sees that is according to some sufficiently indicates the difference of opinion among the followers of Jain tradition. Time 18 also another substance Siddhasenagani quotes a text which apparently alleges that time has no existence apart from sentions and insentient substances " The prime face import of this text seems quite clear in its indication that time as a substance we subsumed under the five extensives (Timesus) But another text is also quoted in which time is given as the sixth substance 8 There are also texts which speak of time as a series of atoms pervading the entire cosmic space 1 Both Digambars and photograph traditions seem to be agreed on the point that time is an independent substance in addition to the five extensives (affarance) though there is difference of oninion regarding the issue whether time is one substance or a manifold of atoms We have already explained the Digambara tradition at the outset. Now feelbrenafter seems to strike a note of his own which gives a materially different version. He unmistak ably asserts that time is one substance having an infinite number of moments as its states and not discrete atomic units like the scattered pearls of a necklace 5. The latter position is endently endorsed by the Digambura tradition. This one. Time substance is constitutionally dynamic in the sense that it changes into moments by virtue of its intrinsic constitution like other substances The Digambara tradition seems to be inspired by the modal standpoint (पर्वाचारिकसप) in as much as it makes the moments emerge and perish without relation to any underlying continuing substance. The text of Siddhasenagani's commentary, as edited is not quite clear and free from ambiguity. But the trend of the argument unmistak ably points to continuity of time in the midst of transitions. Even in the view which makes it 1 त्रजायमाध्य दीका Pt 1 pp 430 & 432 also p 290

- 2 किमिद्र मते । कालोपि पव्चित्र गोवमा । जीवा चन जवीना चव ।—Ibad p 432
- 3 क्रीका माते । दस्त्रा प्रथमचा १ गोयमा छ दन्त्रा प्रथमचा, व जहायम्मत्यिकाए, अध्ममत्यिकाए, प्रगासियकाए, जीवत्यकाए अदासमये | Ibid , p 430
- 4 सवायसिटि p 313
- 5 तत्त्राधसनमाण्यदीका, Pt I p 432 स च परिणामी न पुनरेक एव विच्छ नमुकानलीमणिनदिवसमानपूर्ण परकोदिवसमान समयोऽभ्युपेयते ।

a flowing stream, it must be recognized, in conformity with the fundamental position of Joing metaphysics, that emergence and destruction are not possible without a parmanent basis. Again priority and posteriority have been given as the criteria of time. But this interpretation is also based on the modal view of things. Priority and posteriority presuppose continuance. A sexagenerian is posterior to a nonagenerian. But these have reference to continued existence. The individuals exist for so long a time and the notions of priority and posteriority are understandable only with reference to existence and not time. As for simultaneity. it has reference to actions which happen to coincide at one moment. But these actions are also not different from the agents. So these criteria are not relevant to time. Time regarded as modes can account for these notions. But as substance it is one and so these differential characterizations are not compatible with one unchanging time which is the view of केंग्रेडिक school. We encounter two views in Jaina canon, of which one makes time an attribute of the five extensive substances. But whichever view may be endorsed, time is not entirely a transitory mode, since a mode is not intelligible as absolutely different from a substance. So time must be regarded as a dynamic substance undergoing transitions without end. Even the moment is not different from one Time-substance. In other words time must be one and many-one are substance and many one transitional modes.

सिबसेनगणि contends that this is the correct interpretation of the character of time is made quite evident in the next aphorism viz. "होऽनंतसम्यः" (TS, V. 39). Time is a dynamic (परिवासी) substance possessed of infinite moments as modes. The moment and mode is an indivisible part of time and is real and not a mere idea as the Buddhists afirm. Time is duration and past, present and future are only its specific transformations. Of these, the present is numerically one where as the past and future modes are each infinite. Time is dynamic because it changes into an infinite number of moments as its transitional states. The moment is devoid of temporal parts, but may be conceived as possessed of parts because it pervades the whole area of the world in which time is a ruling factor. The narts of the space governed by it may be conceived as parts of the time. Furthermore, it is the occasioning condition of the duration and change of things which are benefited by it, being helped to develop these charactristics. The role of time as benefactor must also vary with the benefits received by the beneficiaries. This implies that time is also undergoing a change in the performance of its causal functions. Besides, it is also dynamic as is charges by virtue of the attribute called बगुरुल्य (an untranslatable term, literally. 'neither heavy nor light')--- an attribute which is liable to constant change and yet capable of preserving its identity. Time in short is a continuant as well as an emergent mode. The mode is also a substance. It is regarded as impartible because it perishes immediately after its emergence. So the moment qua substance cannot have further substantial parts. But it may be considered as possessed of parts in respect of the area of space governed by it and also as an active principle ( मान 1 ). Time as mode also is the cause of the present and the effect of the past and changes from तत्त्रार्थसुत्रमाष्यदीका, p. 434. यथा कालक्रत्रदेशैरनवयन एवं द्रव्यो देशकुतदेशैरिष, खेत्रतो मावतश्च सावयव एव ।

the present to the past and was also future before it entered into the present. Accordingly, even viewed as mode, it is possessed of a plurality of parts, and as such is capable of being characterized as an अस्तिकाय It is of course devoid of parts in terms of time and substance 1 For this reason it is not regarded as an afternia Of course, time does not possess parts homogeneous with it existing together, as other substances do And the past and future modes are not coexistent and the present is only one indivisible unit (1949) This is perhaps the reason for its exclusion from the category of extensives. But even the indivisible time unit, as has been shown above, has extension over the area under its jurisdiction and the parts of the area covered are obviously understandable in terms of the parts of the time in the literal sense Consequently time is entitled to being characterized as an extensive substance (saferage) Tradition however restricts the use of this notion to five substances, but this does not annul its extensity 2 Time should therefore be regarded as one and many, eternal and non eternal. This interpretation perfectly accords with the conception of substance as an entity possessed of qualities and modes. Time has duration as its unvariant attribute, and the different transitions and moments are its modes. The characterization of time as eternal or non-eternal in an exclusive reference is only the outcome of perverted approach and erroneous estimation (नपामान) Siddhasenagam's exposition of time contains an implicit refutation of the Digambara tradition which lays down time as a number of static, discrete, detached and mutually exclusive atomic entities pervading the cosmic space. He differs also from the Digambara tradition in respect of time's sphere of jurisdiction. He definitely asserts that time as a governing principle has jurisdiction over a part of the cosmic space in which planetary movements are possible As a matter of pragmatic convention there is no epistemological necessity for the postulation of time in a sphere from where planetary movement se ruled out

The interpretation of time as proposeded by Suddhasenagam saves it from its reduction to subjective idea or a fiction Every existent must be possessed of traple character
to organizon, essentiation and continuance. To sum up, time according to Suddhasenagam
is a unitary principle with an infinite plurability of parts que moments which emerge into and
pass out of existence in it (it is must be time to show some to possess the triple character. In
other words it is a changing continuant. It is quite apparent that \$\frac{3}{2}\text{serveq}\text{ was only acquainted with the Digambers tradition and not the \$\frac{3}{2}\text{erreption as elaborately worked out
by Suddhasena, which rather agrees with the view of time sponanced by him

Let us exymme the recognised aftersty as to whether they satisfy the definition of existents and substances. Now up which is postulated as the necessary medium of motion at explicit and for feet, that is monoinclessess, are given out as existent facts, substances and aftersty (extensives) at that Now up it is itself bereff of motion, being one individual 1 eccraminates refull intervention representations and aftersty experience and an extensive and active refull representations are refull representations. The description of the refull representation are refull representations.

<sup>2</sup> न चैवावताऽस्यास्तिकायवाऽपह्रोतु शक्या |---Ibid

antily and pervading the whole cosmic space. It is not an entity of limited dimension which only can move. Movement means that a thing detaches listelf from a previous point of space. Movement thus consists of a two fold process—one negative and the other positive, respectively disjunction and conjuction. But there can possibly be no such movement predicable of a substance which exists everyone as a fait accomptil. Berefit of movement, it is to all appearance reduced to a state unchanging effect. But an unchanging entity is indistinguishable from a non-entity, wii is an individual existing from eternity to eternity and has no attributes and qualifies which can be liable to change. This is also the case with speed and querger. Hence it lacks the two determinancy intrinsic quality or mode susceptible to change. Hence it lacks the two determinance existence, viz. origin and decay, in one word, they are unchanging eternal facts—a concept too which is repugnate to the fundamental concept of Jaian metaphysics. In Jaian cotology change, as defined before, is the essential character of things. Change and existence are conterminous and logically convertible. If the three substances wif, engle and equippe, be stated unchanging facts (\$2500), they must be disminated as downright fictions.

The objection raised is pertinent to the fundamental postulate of Jaina metaphysics, Change is undoubtedly integral to a substance. भूम and अध्ये are acknowledged substances. Accordingly they must be susceptible to change, actual and not merely hypothetical. These substances are bereft of movement without doubt. But movement is not the only way of change. There is another way viz. becoming, which consists repectively in the emergence and disannearance of new and old attributes, un is the condition of motion, But for it things could not move. Movement entails disjuction and conjuction. These attributes have a definite origin and a definite and in time, In other words, they originate and perish. Of course, movement and by implication, origination and cessation, are primarily predicable of moving things. But conjunction necessarily relates to two terms, viz. (1) the point of space and (2) the agent in contest with it. This also holds good of disjunction mutatis mutandis. Accordingly with every movement there is a change not only in the thing moving but also in the apparently passive medium. There is conceivably no moment in which movement does not take place. As regards rest it is nothing but cessation of movement which has been stated as the connotation of rest by Panini1, with and swiff are two substances which interpenetrate each other and are constantly undergoing change of attributes caused by things in motion and things at rest. At any rate, every act of movement implies rest, by virtue of the fact that it exists and endures, however short may be the span of time. Of course, it may be contended that these changing attributes are derived from external facts connected with the substances under review. They are not intrinsically and constitutionally determined by the nature of the substance. But change of attributes, whether intrinsically or extrinsically determined, is an undeniable incident occurring in these substances. Furthermore, every substance has the attribute called squeey which is integral to it and which is liable to variant

फा गतिनिक्ती |—अष्टाध्यायी धातुपाठः

degrees of change from decrease to the minimal point to increase to the maximum. This intrinsic attribute is posited of all substances on the authority of scriptural statement. Now what has been said of धर्म and अवर्म is applicable to आकारा. Its function is to give accommodation to things, which is constantly changing with the things receiving accommodation. अर्म and अवर्म respectively make motion and rest possible. But the things either in motion or at rest must have supporting bases for their existence. So the definition of existence as change is aptly applicable to these apparently static substances. As regards individual जीवा that is, sentient beings and particles of matter, either in their discrete or concrete condition are always in movement and so constantly undergoing change. They are also changing their modes in and by themselves. So no difficulty has been raised in respect of these substances. All these substances are thus found to satisfy the fundamental condition of existence. They are regarded as substances because they are possessed of qualities and modes. A quality is distinguished from a mode by reason of its contancy, whereas a mode is ex hypothesi inconstant. A quality also as identical with the substance in which it occurs is not an absolutely static fact, and hence is an existential characteristic of it.

We now propose to deal with the metaphysical architectonic of Jaina philosophy and compare and contrast it with that of the क्रोफिड school which is justifiably regarded as the paragon of realism. The वैशेषिक posits six intitative categories, viz. substance, Quality, action, universals, ultimate differentia and inherence (समनाय) plus non-being ( अभाव ) as a negative category added later on. They are all objective reals and exist independently of a thinking mind. An act of cognition or thought is rather an external incident which does not spell any change of character in the thing cognized or thought of. Substance again is divided into nine types viz. the five elements-earth, water, fire, air and आकाश-and time, direction, soul and mind. Now, of the six वैशेषिक categories, the first three are accepted by the Jainas subject to necessary qualification dictated by the fundamental conceptions of Jaina ontology. According to the Jaina, a real is a changing constant with origination, cessation and continuance as the necessary concomitant elements. This conception of reality is in agreement with that of the सांख्य school so far as material existent is concerned. The सांख्य however derives the whole gamut of psycho-physical reality from one dynamic principle called unfid by following the logic of अनेकान्त (non-determinism). The Jaina applies this logic to all existents, spiritual and material alike, without however seeking to affiliate them to one fundamental real as the pricks. The Jaina is a pluralist like the नैशाधिक. The difference of the ontological assessment as propounded by the Jaina from that of the वैशिषक lies in the application of non-deterministic logic to each and every category. The general conception of substance as the substratum of quality and action endorsed by the Jaina is apparently in conformity with the वैशेषिक position with the difference that quality and action are regarded as natural evolutes of substance, whereas the नैशोपिक holds them to be fundamental reals. though necessarily connected with and dependent upon substance for/their existence and manifestation. A quality and action cannot exist independently of substance, though they

are numerically different. Substance is not action or quality, and vice versa. Substance is the material cause ( समसावी-कारण ) of them and as such the former can exist independently of the latter which are its effects and inhere in the former (viz. substance). The Jaina does not believe in the production of an effect which is numerically and ontologically different from the cause. The Jaina theory of causation, in spite of apparent repudiation of the sites theory of महत्त्वेवार, is not different from the latter. There is only a terminological difference between the two schools. The Jaina asserts that the effect is neither absolutely different nor absolutely indentical with the cause. The effect is therefore not pre-existent in the cause in its finished form, but exists as identical with the causal substance. But this is also the position of the view as the relation between the cause and the effect is not held to be one of absolute identity. The two are identical gua common stuff, but there is a differentiation of mode, viz. shape, size, colour, causal efficiency, etc. This difference in the causal theory entails a fundamental difference in assessment of the relation of the first three केलेक्ट categories. Quality and action, according to the Jaina, are neither absolutely different from nor absolutely identical with the substance. The substance develops quality or action in and from itself. The quality is nothing but the substance transformed into a substance vested with the quality or action. Barring this difference of outlook and of consequential assessment of the ontological status, the first three categories are endorsed in common by the dividue and Jaina metaphysics.

There are of course minor differences regarding the number of substances and qualities. The fourth category is the universal or the strates. The diffus posits universals as independent reals. Even universal is an individual unit which is however manifested in the different members of a class and is the raison-detre of the indefinite number of individuals being placed under one class. The Jaina has his difference from this conception. The universal is not independent of the individuals. Each individual develops a common character which is however numerically different from the universal developed in the other individuals belonging to the same class. The universal is not unitive but is as descrete as the individuals in which if occurs. In other words, the individual is the universal and there is no common unitive principle underlying the members of the class. Though the universal cowhood is not numerically indenticall in two or more cows, the latter are capable of classification on account of their similarity. This similarity serves as the universal qua a connective principle. The universal however is as individualistic as the individual in which it occurs and as such there is no common numerically identical universal. In this conception of individualistic universals, numerically different in different individuals, the Jaina philosopher is in fundamental agreement with धमंत्रीति-

As regards ultimate differentia (%) which the peculiar concept of the % offers school, the Jaina dismissed as a superfluity in common with the other opponents of the % offers theory. Composite bodies are differentiated from one another by virtue of class-character (universal) or quality by action. But simple entities like atoms, emancipated souls quarty for

(directions) and transcendental time are capable of being distinguished from other b nr ! virtue of respective ultimate differentia. An earthy alom, in the free state is not disting sh able from another such atom because their attributes universal quality etc are not intrinsically different. But each atom is numerically distinct entity and as such must have a distinctive character of its own What con titules this distinctive character? Entites are distinguished only by reason of uncommon different attributes possessed by each. When offer attributes are common for example earthy atoms possess the same universal earthiness same or similar quality - their difference cannot be constituted by these common pitribule But since the substances are numerically different they must each have a different character constituted by a different attribute. This ultimate diffe ential attribute is call d farm (ultimate differentia) This ferry numerically differs with the individuals to which it belones. But a but again differentiates these fastus from one another 9 They are not made distinct on account of another differentia but per se A faster distinguishes itself and also the substance to a high it belongs Not only this a figure distinguishes also the attributes possessed by each substance For instance the odour of one earth atom is different from that of another and by them solves they are not distinguishable since there is no qualifative difference between them. They are distinguished however because they belong to different substances which are distinguished by their respective pitimate differentia. Substances are not capable of self diffrentiation, and so also the qualities. It is for this reason they stand in need of a differentiation property And this distinguishing property is called the ultimate differentia of substances

The Jana regards that conception as a superfluid! If the ultimate, differents can do inquash itself why should not other entities be able to distinguish themselves. Fish thing has a distinctive midroduality of its own (eyes). That will distinguish it In fact numerical difference of things is an unanalysable fact which is not necessarily constituted by the diff rence of ettributes. The attributes themselves if not self distinguishing must require another and there will be no end of the stress of distinguishing attributes unless the ultimate one is self distinguishing. Each individually must be self distinguishing. Otherwises it will not be an individual, and the difference will only be an appearance, which is the postion of most self-exertly which means that the numerical difference of a fong is consistent of by its on identification. The view of the self-exertly which means that the numerical difference of a fong is consistent of the view of the self-exertly which means that the numerical difference of a fong is consistent with "eyer as an ultimate critegion."

The Janua endorses this year and by means of it dispenses unto "eyer as an ultimate critegion." As regards everyther Janua subsenses it under selective in difference (eyers) or it it.

a category which comprehends these two as moments and yet truscends them. The relation between quality and substance undrodued and universal part and whole etc. is under tind able as one which is meither difference nor identity but both held to either by a land of relation which is an general.

For an elaborate treatment and criticism of ππερτ from the Jama standpoint the reader is referred to the chapter on Relations in The Jama Philosophy of \on theolitica by the author

As regards non-being (अगाव), the Jaina dismisses it as a fiction. Absolute non-being is logically inconceivable. It is rather a consequential deduction from the distinctive individuality of facts.

As regards the number of substances and qualities, the Jaina does not go the whole way with the वैशेषिक. For instance, the Jaina conception of बाकाश is different from that of the सेंगेपिक. बाह्यश is not the causa materialis of sound, nor is sound a quality. Sound according to the Jaina is a material substance. And as regards fee, he subsumes it under greater. Many of the qualities are rejected or subsumed under different heads. As regards action, which is nothing but motion, the five different varieties are shown to be a dogmatic elaboration without any logical necessity. In this way, one may find difference and agreement in respect of many categories and subcategories, and the Jaina philosophical works abound in these speculations Though one may find points of pronounced divergence and agreement of Jaina metaphysics with those of other schools, it will not be a fair attitude to deny it an individuality of its own. Agreement does not necessarily mean uncritical ecclecticism. It is a fact that the systematization of Jain logic, metaphysics and epistemology was made by Jaina philosophers after the systems of Indian philosophy, Brahmanical and Buddhist, had been put into shape. It is therefore quite reasonable and natural that the Jaina philosophers should have derived much benefit from the previous speculations and what reflects credit on them is that they have evolved a comprehensive system of philosophy in all its branches in conformity with the fundamental tenets of the Jaina canonical tradition. The serms of अनेकान्त are unmistakably discernible in the sturks and the different conceptions of the metaphysical categories were also adumbrated in outline by the क्ष्मबर्ड who handed down the Jaina tradition. Consideration of space does not permit me to go into details and I therefore content myself with chalking out an ontline with emphasis upon controversial problems. An elaborate study of Jaina metaphisics will not be an unrewarding undertaking for a scholar.

The literature of the Jainas is very important from the point of view of the history of Indian languages : for the Jains always took care to make their writings accessible to the large masses of the people. Hence the canonical writings and the earliest commentaries are written in the अर्डमामधी, प्राकृत and महाराष्ट्री dialects. Sanskrit came to be the vehicle of expression at a comparative late period.

Some Scholars with a penchant for philology, made a special study of these Prakrits and threw considerable light on the development of the Indian vernaculars. Of these R. Pischel, in his 'Grammatik der Prakrit-Sprachen', (Grammer of the Prakrit Isneuage) has for the first time made systematic study of the Prakrit grammer.

The collective term given by the Jainas to their Sacred books, is feeted or store. Both the Swetambera and the Digambara Sects are unanimous in calling the twelve stay i.e. limbs. the most important parts of their canons. The fearer of the Svetambara consists of the following texts.

- I The Eleven sizes
- II The Twelve wans (wains).
- III The Ten पहुँच्चाड़ ( प्रकीर्णंड ) the scattered texts.
  - IV The six ched-Suttar ( सेंट सक्र )
- V Individual texts, (Nandi & Anuyogadwara) नस्टी और जनगोरा हार
- VI The four, america,

The German Scholars have critically edited most of the important texts. Of course the lists of the texts have been differently stated by different writers. Schubring in his Work 'Mahavira,' gives a different list. Selected passages from the canonical texts have been translated by Schubring, The first सूत्र अविश्वास has been translated by H. Jacobi, Schubring in his edition and translation of the first Section, the Bambhaeeraim (Rules for the holy life). has made an attempt to separate "the mosaic portions of the work, metrical and prose passages, and to throw light on the very entangled assortment of texts"1 with much ingeniousness.

The sixth Anga called Nava-Dhammakahoo, which means "Examples and Religious narratives" had been edited with its commentary by W. Hutteman, "Die Justa-Erzetungen im Seeksten Anga des Kanons des Jinishen". (The Jnata stories in the 6th Anga of the Tains canon )

Most of these narratives are in the nature of parables and illustrate some point of morality or other. As examples of folk literature, they are highly interesting. E. Leumann, has compared some parables with some of the Biblical parables. H. V. Glasenapp has shown. in his study of the twelth Anga, the faffeque (Doctrine of various views) that the Karmie tales of the Jaina literature owe their genesis to this book.

"Die lehre vom karman in der Philosophic der Jains nach den karmagranthas dargestellt."

<sup>1.</sup> Winternitz-History of Indian Literature, Vol. II

(The doctrine of Karman in Jaina Philosophy as represented by the Larmagranthas)

The first Upanga the Uvavaiya (3491%) has been translated with notes by E LeumannDas and The Sutra, Erstes 34100 for Jaina, JIEIL.

As a piece of literary work, the Second Upanga, the रायपंग्रीगंब is of greater importance lt is has been edited by Leumann

The fifth, sixth and seventh evies are "Scientific" works, dealing with astronomy, geography, cosmology and the drivision of time

The Sixth called Jambu-dava Pannatti deals with the mythical Geography of the Jainas, and has been edited by W. Kirfel, "Kosmographic der inder" (Cosmography of India. The Kalpasutra is a work dealing with the rules and regulations of the monks. It has been translated with a glossary W. Schuberth.

The German Scholars have also made remarkable contributions to the non-canonical iterature of the Jamas G Bubler has published a work Uber das leben des Jama Monches Hemachandra;—(on the hife of the Jama monk Hemachandra, also koams Hemacharys). He was a celebrated scholar, and one of the most versatile and prolific of writers and famous both as a scholar and as a poet.

The languistic aspect of the Jama Literature was also not neglected by the German scholars, and some of them made a special study of the Jamas literature from the philological standance Hermann Jacobies—a flamous German schoolar and acknowledged authority on Jamology wrote 'Uber das page in the Erzalungs Literature for Jamas'—(on the page in the narrative literature of the Jamas) a standard treature on the development of Prakrit and the Indian vertacellars.

The next branch of the Jama Literature, which received the close attention of the German scholars in the vast commentant literature called "Rong" on, spike and spikes The value of all these commentances, remarks Dr. Winternatz. Hes in their serving as depository of very many ancient historical for semi historical traditions on the one hand and of a great mass of popular themes on the other. These stores like the Buddhut Lattaks were intraded to be used for edificatory purposes and give a cross section of the folk culture of the period. The most intractiful talked from these commensature have been subblicked by H. Jacobi.

"Ausgewahete Erzahlungen in maharastri" (Selected narratives in नहाराजी)

The James appropriated and adopted from other sources notably Brahmanical materials which they adapted to their own needs For instance, the Jame authors incorporated the Krisan cell into their religion at a very early period and consequently also interview the the Krisan legied with their own treasury of leginds. A Jamste version of the distriction of the city of givingle and the death of Krissa In the commentary of the Ultrajaphyans Statis found the nearest legied of the descent of Gauga and the destruction of the Sairy thousand sous of Sagara,—see has been possible out by R. Fick Eme Jamstiche Bearbeitung der Segaran Sage—O. Jams adaptation of the Sagaran Sage—O. Jams adaptation of the Sage—O. Jams adaptation of the Sagaran Sage—O. Jams adaptation

The Pacecka-Budha Stones of this collection show points of contact with Buddhist Interature as has been demonstrated by Charpentier (Paceckabuddha Geschichten Pacecka-Buddha Histories)

Next in order come the biographies of the 63 "Great Men" that is to say of the 44 states and their contemporaries, the 12 Chakravarties and the 27 heroes of antiquity which constitute the the most popular stories among the Jainas. These works are called great by the Digambaras, while the Svetambaras designate them as Caritzas. H. V. Glascaspp have as comprehensive account of these Caritzas and determined their correct opticions.

The earliest religious novel ( ανίανη ) was αζουρί by υπεθεσερί. It was translated into German by E. Leumann. "Die Noane" (The nun) and several other kathas have been translated by the German scholars, the most notable being Indiache Novellea" (Indian Novel) by Charlotte he. Krausse.

Thus the German Scholars have rendered yeoman's service to the cause of Jainalogy and their contributions to the Jaina folk literature can not be over-estimated. It is owing to the patient researches of these scholars that a vast amount of historical and literary materials have been recovered from the scattered tales of Jaina marrative literature.

After the German Scholars, mention may be made of the French Scholars. Although
the amount of work done is this particular field by the French Scholars is not so vast as
that done by the German Scholars, still their contribution is by no means negligible.
The first French Scholar who made some remarkable contribution to Jains, studies is

A. Guerinott—Estati de Bibliographe Jaina—(Essay on Jaina Bibliography). It contains references to 852 publications dealing with various Jaina subjects. This was followed by the publication of two other important works.—Notes de Bibliography Jaina (Notes on Jaina Bibliography) and Quelques collections de livres Jaina (Some collections of Jaina Books)

L. de Millone published an important Catalogue of the Jaina antiquities in the Musce Guimet Paris-Peteit guide illustre an musce Guimet (small illustrated guide to the Guimet Museum).

A. Guerinot - in his "Religion Jainas"—has given a valuable introduction to Jainism and its various sects. The French Scholars were specially interested in the historical and archaeological aspects of Jainism and produced some notable works on the same. D. Menant—in his Perlinage aux temples Jainas du Girnat—[Rigimage to the Jaina temples of Girnat)—has described the most important Jaina temples. Jourean Dubberli in his-Ardo-logic du Sud de L' Inde—(archaeology of South India) has discussed general important problems of Jaina archaeology. A. Guerinot in his Repertoirs d'Epigraphic Jaina Precede d'une esquiteded l' histoire on Jainism (Catalogue of Jaina Epigraphy, preceded by a short sketch of the history of Jainism) has published all the available inscriptions on Jainism with historical notes.

Masson-Oursel-in his Esquisse d'ure Histoire de la philosophie Indiense (Sketch of the history of Indian Philosophy) has dealt with the philosophical aspect of Jainium. The see that the German and Prench Scholars have made signal contributions to Jaina studies and have made us all indebtled to them for their painstaking research in the different fields of Jainium and thevely opended a was field of research for the future Jainalogists of our country.

# Jaina Art Through The Ages

### ADRIS RANGETEE

### A. Plastic Art

Ancient art to me is not just art, it is history and social sociace, psychology and humnn nature, even goesp with leanings towards sealogy, if I am permitted that history. It is a great storchouse of informations about social customs, dress, manners, religious beliefs hypidary's art, architecture, flora and fauna.

More than that, the object of all ancient arts is, to create aesthetics. No human invention is capable of doing that unless it is an original creation. That is, the artist, the creator, has undergone extreme emotional experiences. It follows therefore that all those creations of Indian art, which we call great, are therefore the outcome of typical outbursts of intense emotion and inspiration. But this is exactly however the paradox of the situation The bulk of the specimens of Indian art are religious and as such at the very beginning we have to make two great divisions-nignous and lay Unfortunately due to the series of visitations of loot, rapine, sack and plunder our great cities were left in rings with very little opportunities for us. Nevertheless, here and there, at unexpected corners we meet with undoubted specimens which cannot be called religious. The head of the Indian warrior, now in National Museum, the polished head fragment of an eye with loops of hair coiled on the foreheads found at Sarnath, the heads of HURT, can by no stretch of imagination be called religious, yet therein lies a paradox again because the dividing line between religious and lay art in India is very indistinct. The railing of Bharhut, balusters at af-al. Jagavanatta. smarteft, Bhattiprolu, Bodh Gaya, & Nagarjunskonda contain secular subjects, a religious art leaning heavily on the contemporary phenomenon to inspire, to create and to endow

Not seen the common moderats of life are neglected to carnot, the church art. The keen edges of intellectualisan were binned by the humansy of approach and methods So long it has been argued that thus was only the case with the early Buddhust art, but down we go through the ages—this fundamental characterisant is never lost upth of I ha ceases of Urbayagar and Khandigan, in Junagarh chairtya windows we find ample proofs of thir As a religious art, the Janas plastic activity, did not concern stateff with the pershabit objects of humansity, nor even definite types of human life, but enforcement for reveal symbolically, the significance of humans life and its ultimate destoy. Thereofice, along with Jung we may feel that it this day "archetype" shone sam was to educate and unify the sciency, through generacemotors, feeling sentiments and deal to fulfill its destoy. Whether, therefore, it be the crudness of primitivity, or the sporting Appolo of Greece or the महायोगी of Indian art the objective was the same.

With the progress of civilization, not merely animals, which were originally tribal totems, but also local herose, fairies, personal fetishes, endowed by popular imagination with godhood or sanchity formed various archetypes of a great religious art. These archetypes were also liable to be modified in the social, philosophical, ethnic, conomic and political cycles. Each religion would give a new definition to these symbols which were their common heritage. The establishment and clarification of the grammar of these symbols, will enable us to establish the character and scope of a sectarina art, even if its style, iddoms and syntax happen to be the part and pared of a national style.

The singularity of Jaina church art lies in the fact, that his art was not a personal destiny, but a collective way of thinking and devotion. The remote antiquity in which it originated and the ages, during which it underwent transformations to acquire the values we now put on them, were certainly not pesceful, but there was ambition and hope and deep-prooded faith in attaining astwation by following the way indicated by the #flexx. Whether we look to the misty dawn of its history, in the chatcolithic age or to Mathura of the Northern Kahntrapas, we are struck by a deep piety secently and economy of plastic expressions, notwithstanding the turbulent times through which the church and its art was passing, the calm dispassionate devotion for salvation from the travalis of this materialistic world, when passions were high and times annexibe. Add to this, a catholicity of stats, notwithstanding the admitted puritanical nusterity of the church, which enabled the artists to borrow motifs and ideas from the existing world and one appreciates the true character of Jaina art. Neither in architecture, nor in culpture, nor in paining, Jaina church was provincial or sectarian but it depended on ansitonal aesthetic perception and experience to express inself. We will furt therefore take up sculpture, then architecture of the Jaina church throughout the ages.

Whatever might have been their values, certain Jains icono-plastic forms are nest with in the chalcolithic art of the great collure?. First of these is Yega on which Jainium is based, vilight and usualist memorial repairs have called urgare seal, seal No. 300 of great, depicts Yogic arrans. The saylous attitude, with usual-place and year from the saylous of the No. 300, 317, 318 found at Hampapa. The Jaina art depicts its affects in two ways: when seated in strappy or when standing in without I in the seals found at Hampap, going back to milleniums before the birth of Christ, we meet with the same representation, along with other strange goods, saints or divisities. The evidence is supported at Mohemplotaro with other strange goods, saints or divisities. The evidence is supported at Mohemplotaro

The whole question has been dealt with in great detail in my Origins of Iaina practices-Journal of Oriental Institute, Baroda. Vol. I, No. 4, pp. 308 ff.

Memoirs of Archaeological Survey of India, No. 31; M. S. Vats-Harappa, Vol. I. pp. 129-130; pl. xciii.

<sup>3.</sup> Ibid, pp. 331-32. pl. xciii,

too 1 Nudsty (दियम् प्रत्ने) seems to have been one of the principal traits of the chalcolithic culture of Pakistan It is noticeable in seal nos 307-8, 317-18 of even and figures 13-14, 18-19 of Mohenjodaro

The origins of a Jini image is still a matter of controversy, but we have objective evidence to show, that in the time of the Nandas, as well as in Post-Mauryan period images of Jain's were known Thus in the हायीसम्बर inscription of the Kaimga emperor खाउनेल we are informed And he sets up ( the image ) the Jina of Kalinga which had been taken away by Line Nanda

Dr A. P Bancage Sastri brought to our notice certain fragments of well polished sculp tures, found in Lohanipur Ward of Patna Municipality, and now kept in the Patna Museum These lowlying area, now raised, seem to have formed a part of the ancient city of wixform These consist of two nude torsos not dissimilar to those found at (grey) Dr Banerjee sastri took them to be images of Jaina होयेहरड The material is buff sandstone of सन्तर Later on some heads were also recovered 3 Orisean Incident.

The twin hills of Udayagiri and Kandagiri near मुक्तेहकर, in Puri district, were exploited since very early times for founding Jama monastic establishments. Altogether there are 35 exervations amongst which arise even, stallered, the partit, agreements etc. are the principal ones The dates range from 161 B C to 50 B, C The Ananta has standing nor-wordt, three headed hadra etc. The rist and mississures are both double storied with friezes interrupted, by doorways of cells in both the stories. The scenes include hunting of a winged deer, fighting scenes, kidnapping a woman etc. The late Sir John Marshall was of opinion that the soulp tures of these caves were coarse and crude 4 A great deal of this impression is due to the nature of of the sandstone. The style in both the stories of राजीसुम्हा are different. The upper group is comparatively well organised, were, the interrelations between the spatial units have been well controlled and the movements of the figures are free and vigorous. While the others lack cohesion and unity. Nevertheless, the success obtained in representing the plastic form and spatial organisation is undoubtedly convincing and shows a progressive quality from the days of Bharhut They are remarkable for significant forms and yet are not the specimens of primitive art

Attempts have been made from time to time to identify the scenes depicted in राजीसम्बा and गर्भगगम्हा ' Thus scene 2 of राजीसुम्हा has been identified with the immortal भास's बासवरता

- 2 Epigraphica Indica, Vol λλ, pp 80 & 88 Line 12
- 3 J B O R S , Vol. xxvs. pp 120 ff & plates
  - In this connection see also A K Bhattacharya's Article p-2
- 4 Cambridge History of India, vol 1 p 640
- 5 R. Mitra . Antiquities of Orissa pl 7, R D Banerjee History of Orissa, vol. 1 etc.

I Vats op cit, Vol, I p 28, Marshall-Mohenjodaro and Indus Valley Civilization, Vol 1, pl xii, figs 13-14, 18-19, & 22

and Udayana legends, which is met with in Jaina, Buddhist and Hindu traditions. The second seems in the লাইল্যামূল is probably the flight of the couple to their capital, while seems 5 of the same cave represent the যুদ্ধ-স্থাল story. 

যুদ্ধ-স্থান স্থালা

From the eastern seaboard we have to make a long journey to the string country and its capital मधरा to meet the next known stage of the Jaina plastic activity, because the evidence furnished regarding the flourishing condition of Jainism in Northern India available from the disjects membra and images of one single site at approve in indeed immense. Fortunately, most of them bear records and can be objectively dated. Nonetheless, the more important contribution is the material they supply for evaluating the incono-plastic art of the Jainas, when alien ways and want kings ruled over the greater portion of northern India. The earliest known images of Jina have been found at this place. Hurr is merely a stage on a long dreary road through the empty corridors of time, V.A. Smith tried to explain the so-called Hellenistic influences on the Jaina art at महारा on geographical grounds?. This however is only one of the reasons. The other is the mes, who were great imitators. They had a Janeuage undoubtedly, when they were inhabiting the stepnes of Central Asia, Tanasoxiana etc. But from the time that they occupied the fertile belt of the Oxus Zhob and later Kabul valleys etc., we find them in a different role. In the north-west, they addonted the Greek script, Calendar, Coinage and administrative system. When they entered India, they preferred खरोध्दी, the script of ग्रान्शार, कपिशा काइस Swat etc. That is why we find that the मध्य Lion capital was inscribed in करोब्दी and not and. The origins of बाल्बार art is still a most point but many feel that it originated under the was.

Another point which requires to be dealt with reparting the gree-gup; art of raget is the evidence they furnish reparting well established inconceptable protection. The object of worship are the Jinas and élvers. The Jaines are to be recognized by their emblens or chinhas or relgars. Simply because they are saked it would be fuilt to regard them as figure ranges? That attitudes are generally shown in surquere when seated and acjudiest when standing. Whether they are seated or standing, the attitude of meditation with half shat eyes directed towards that tip of the none are invariably mar with. This is the squightly type. In the standing specimens the hands are shown falling below the knees, This method has been in voque in India isnoe chalcolithic time.

During the Catholic rule of the Guptas, Jainism in viggt and other parts of India continued to flourish, Scores of images, heads and pedestals have been found at Mathura, Of these the most important is the inscribed image of seated Jina in year 57. The date has become a most opinit. The next is the fragment of pedastal of Jina image dated in the year

<sup>1.</sup> Journal of the Indian Society of oriental Art, vol. xiv, pp. 102,

<sup>2.</sup> History of Fine Art in India and Ceylon, p. 133.

<sup>3.</sup> The श्रेशाम्बर and the विसम्बर Images of the Jainas A.R. ASI, 1925-26, pp. 176,

<sup>4,</sup> JUPHS, Vol. XXIII, p.53. B 15 of Mathura Museum,

97 ascribed to Gupta Era<sup>1</sup> Next comes number 238 of Mathura museum. Its p cultivity ltes in the representation of loose locks falling on either shoulders. Since the inscription clearly states that it was an image of APPATIA we need not have any doubt bout its identity

The next record of the Gupta period is found at Udavaem near Bhiks in Midhvi Bharat dated in the year 106. The object was to record the installation of an image of a w-पाइन्नाय at the mouth of the cave" The next is the Kahaun Pillar Inscription of the tim of Skanda Gupta in the Deoriya district of UP, dated in the year 141 GE It records the setting up of five Jina images by a certain Madra. The sculptures on the column itself dipict स्त्रादिनाथ. शाहितनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ and महाबीर To this period also belong the imite of 2 and ती तकर मेरिकास. on the Vaibhara hill (Raigir) brought to our notice by R Chanda It bears an inscription mentioning an Emperor named Chandra who is probably no other than Chandra Gupta II 3 Therefore it is one of the earliest known Jina images of the Gupta peri od in eastern India. The modelling of the torso is graceful and slender and reminds one of that of the world famous preaching Buddha of Sarnath Museum To this period also belones the image of a Jina in कायोत्सव on the वैमार hill चालक्यs AND राष्ट्रकटड

The great warrand by an error of judgment applied the term Gupta art to the early ज्ञालक्यम art of south western India 4 Historically or culturally the Guptas had no connection over this territory. The resemblence by which the savant was misled was due to the influence which Gupta art exerted over its contemporaries and its successors. Actually the beginning of the early चालक्य rule and that of their successors (the सम्बन्द्रs) herilds the dawn of a new thought enoch. It is the beginning of the declining slope, after classic store had been reached. The remains of plastic art of this period are met with at बनामी एलारा मार्डिट usle temple nos 53 and 39 लाकु ही पड़दक्त उत्तमाम्ब and ब्ल्यान etc Eastern India

Due to the Turkish deluge towards the end of the 12th cantury A D no province suffered so much as South Bihar and West Bengai wit the result that Jaina antiquities are very rare The temples have all been demolished lorg ago, but sculptures, defaced dam e d and neglected have survived here and there which are very precious relics since they emble us to avaluate the flourishing condition of Jamism just before the lump went out. To this class belong the images of मूप्तनाथ on वैमार and सोन गरि पास्वनाथ on Udainin नड " on बैमार the second image of मूचमनाय and मुनिसुनत in the temple at Rijeir ' \times come the images in the क्षेतानम temple at Nalanda and eहुनार in Munchyr district which is a

- 1 Ibid pp 53 54
- 2 Corpus Inscriptionum Indicarum vol III pp
- 3 ARASI 1925 26 p 125
- 4 A.K. Koomaruswamy-A History of indran and Indonasian Art. pp. 75 (
- 5 AR ASI 1925-26 PIs IVI LVII

village, in Jamui Subdivision, four miles south of Sikandra; this village has only a utiquent created by late Dhanpat Singh Bahador of Munihidahod. But three miles south of it, it situated picturesquely in valley between two hills, it a small temple. The image of squffix is dated in 1505 V. S. (=1448 A. D.); but the second image belongs to the 11th century A. D. Kulbah hill, in the Hazarinagh district, is the hirtiplatee of sthempts, where we have one image of quyering at the foot of the hill and another in a grotio on the top. Near the tank cut in the Virgin rock, are 20 small Jains image deted 1443 V. S. There are also ten creck out images at this place. To this period also belong same Jains images noticed by Beglar at \(\frac{3}{3}\text{erg reprise}\) at \(\frac{3}{3}\text{erg reprise}\) at \(\frac{3}{3}\text{erg reprise}\), and the \(\frac{3}{3}\text{erg reprise}\).

The Bodh-Gaya image in the modern temple is also an antiquity. There was an image of सम्पर्गम, the third सीपंडर on सुरुपीण hill. The images in the cave at Pachar Pakar and stree hill in Raffagail P. S. of Aurangabad subdivision, of the Gaya district, may also be included in this period. सीपा, where the historic battle between Humayan and Sher Shah took place, has yielded 20 images of Jaina श्रीपृंदर including those of सूच्युप्या and सीपंदर are now in Pata Museum.

Manbhum, which was a part of ancient TR country, had routes bypassing the jungle tracts of Chotanagour, which were used by caravans, since time immemorial to connect the parts of Orissa with पार जिपन, Karna-मन्त्रे in Murshidabad district and Gaur which were the capitals of mediaeval Bengal. Simultanenously, there were rocks to connect the famous international port of Tamralioti with the cities of Orissa. These led to the growth of thrifty mercantile communities, residing in villages or small townships, all along the routes, who were prodominantly Jainas and have left vestiges of their faith. 'They betray the existence of a school of sculpture totally different from the Eastern Indian Mediaeval school of Bihar and Bengal and the thriving and the flourishing school of sculpture of Orissa. In all ages, in India, there have existed two schools of sculptures side by side. The first was official and extremely intellectual in character. While the second persisted in the homes of the poor and rural areas, which we call folk art. Even at Nalanda, an University of international status. we have examples of folk art in temple No. 12. The possibility that the art of Manbhum was a folk art cannot be completely ruled out. Nevertheless the idioms of expressions, the crude heaviness of forms that we meet with in the sculptures of Orissa, show that the artists of Manbhum were not merely provincial in origin, but drew inspiration both from Orissa and Bengal. The material too was local and differs from that of Bengal and Orissa,

Balarampura or Palma Balrampur, is a village, four miles from Purulia on the bank of five Kasai. Here there is a number of Jaina images and inscriptions now fixed by the roadside within the Court compound at Purulia. Bornam, a village situated four miles south of Jaipur Railway Station, possesses three temples and large amount of Jaina images. \*\*(\*\*sirt)\* is a village few miles away from Purulia. Hero a large number of Jaina metal images were found about 12 years ago, and now kept in the Patan Museum. Chechaod-mines were found to the pata found to the compound to the compound to the pata found to the compound to the pata found to the parameter of the parameter of the pata for the pata found to the parameter of the pata found to the parameter of the pata for the pat

garh, as the present Danshad district whose ancient name, we learn from the rock miscription, was fewret, as pectarequely satusted on the cytilge river and possesses the runs of a large Sharwite religious establishment 200 to the west of must temple are the remains of an another temples which was Jama Bidony has many Jama smages. I mile to the sould of Katzagark Harwing Statoo, Jama amages are to be found slong with a number of temples. One of these images is an inscribed piece. The same is the case with villages like Asal, Bawanquir Baumohk Karchak, Karnif Challana etc.

In West Bengal, the most important is the image of statemer in agent temple in the extreme south eastern corner of state distinct, interesting runs were traced by I (French along with Jama images \$\frac{3}{2}\square\text{state}\$ also contains magnificent Jama images \$\frac{3}{2}\square\text{state}\$ also contains magnificent Jama images \$\frac{3}{2}\square\text{state}\$.

The earliest figures of human beings in western India are found in Junagarh caves, where two busts of women are found within horse since shaped windows. The figures of women utilised as Kimman brackets are also met with The tradition is evidently derived from the demotic art of will and even dutant south at severage for Figures of attendance are found at Dhank. These are fly whink bearers. Horses are met with at Junagarh caves as bracket cannials.

The nchly ornamented caves at surgers; are the best camples of sculptures from 10th century A D in Khandsh. The elaborately caved doorways the figures of Juns the decorative motifs on the roof of cave No. 1, the sculptures of wire; and other Juns images in cave No 2 present to us the quality of contemporary at in Khandsh from 10th century A D onwards. The sames is the case which cave No. 3, which has a roof with lotus patterns with four concentric circles of petals. It contained images of upfreque etc. The Juns images are one of the most elaborately carred in India. They show an imagnitum rich in another concentron with all in execution

The collossal of पार्वजाय-minushed at Chamar Leas is comparable with those at असम बेहतीशा The images of the Jinas, गोम्बरम्पर and those on the जान्द्रसम् in Karusha caves also belong to this period Central India.

In central Indea the three well known places where Janus sculptures are found are well known of the contract the walls of mederal temples, are not a meaningless barbarrity. The vest fabre or board together by an intimate system of thought. By studying them alone, an observer can easily guest to which destry the particular temple was deducted. The extremely orante character of these temples cannot be over emphasised, because both in amount and uncleval India sculpture has had done affiliation with architecture. The sacred distance of carly and list medicival India, whether they be Hinds Boddhust or Janus, are found to be decorated with a mass of forms and modify, so rare in the architecture of the West Thus cubstance form; a mass of forms and modify, so rare in the architecture of the West Thus cubstance form the mental in diffigural decorations recovered way deparaging tertiment from early European writers mental in diffigural decorations recovered way deparaging tertiment from early European writers.

But as Sir Flinders Petrie has pointed out, "The art of a country, like the character of its inhabitants, belongs to the nature of the land. The climate, the scenery and the contrasts of each country, all clothe the artistic impulse as diversely, as they clothe the people themselves".

## B. ARCHITECTURE.

### (1) Caves & Stupas.

Architecture has been described very truly as the printing press of all ages, but several influences shaped the destiny of each antional style. These were climate, materials, philosophy, customs, the goographical conditions etc. Twenty three years ago, the present writer had pointed out :—"The primeval forests, which were abundant in ancient times, usplied excellent wood for building purposes. The prink marble of reagent, engagent, the tragent, the trag grantine of the Decean, the red sandtone of Jaipur and yellow of "grty placed a wealth of material at the disposal of the architect. In western India the cave were produced, is actual geological formation, the rg\* of Mamallapuram were hewn out of amygdaloidal trap. Elsewhere, is the low-lying plains of Bengal, in the valleys of the Indius, the allivial sout the only material available for building purposes, and this, when dried in the sun or balad in kills became excellent bricks, which were extensively used in these districts.

In every age and in every country, the climate has ruled over the destiny of building styles. It is true that climate is not the sole origin of a style, there are certainly other froz, but it was climate which set men to think about protection against the vagaries of nature. The Egyptians had a dry climate and bright atmosphere; the mud of the Nike when dried in sebeame as hard as stone. The Egyptians thus built houses of sundried bricks with flat roofs or open colomaded first storey. When they began to use stone, they imitated their brid. Architecture. The seaboard of the Mediterranean had climate both temperate and brillian but it was not free from rain like Egypt. Therefore we find that the Cretans laid their roof to a slight fall. A third instance in which the climate has influenced architecture is Mesopotamia. Here heat in the summer, rain and cold in the winter are extreme. This walls were useless to such conditions, thick walls were necessary to resist the heat and cold. Therefore, in Mesopotamia we find thick walls and square shape of buildings as in Egypt, but as either timber nor stone were available, the mud brick constructions were carried overhead in the shape of the dome or the vault.

In India, the heat in the summer, the rainfull in the monsoon and cold in winter are strene. Light too played a considerable part in the determination of the style. To construct the heat and cold, thick and solid walls were built. The brillineary of the sunshine led to the walls being built without great openings or windows. In one temple, one horsathoe shaped window was enough to light up the interior of a chairya hall. Like the ancient Egyptians and the Soumerians, the Indians first began to build in read or hamboo and mud. In order to meet the heavy raises of the monatoon they built their roofs with a tangential fail, so that the water will slide down, instead of percolating through the roofs, From the reed and bandoos the next steps were wood & stone. The Indian was a careful architect, and when he turned

from wood to stone, he carefully copied the wooden originals, so that the transition from one material to another may easily be perceived. The method of construction of the rulines around the Buddhist स्तुव at मारहत. काची, and वोधनवा, are absolutely wooden The ficades of the great chartya caves of western Indus also confirm the above suggestion. The use of wood and stone also decided the style of early Indian architecture in another way. The absence of these two materials led the Sumerians to invent the arch and the dome at an early date, on the other hand, their abundance in India prevented the ancient Indians from making use of these two expedients in their buildings till a very late date in their history. The strongly marked horizontal and tangential lines of the landscape further determined the destiny of Indian architecture In such surroundings of unlimited level plains and lofty mountains the little marble temples of Greece, the slender Roman arches and fluted columns with delicate foliage at the top, would have been absolutely unbecoming The nature and environment demanded from the Indian mind a new kind of architecture, requiring originality, imagination and stability. He began to build curvilinear farers in imitation of his humble reed and hambon huts His religion taught him that Mukir can not be obtained by remaining within the worldly pleasures and one must pray and practise austenties in the solitude of the jungles or mountains. He, therefore, carved wide chartys halls and cells in the heart of the mountains. so that the mous may live and pray for the salvation of mankind. With what a great success he was able to transplant his ideas and sentiments in stone is borne out by the austere deso-Intion of Bhaia, the secluded peace of Karle and lyric grandeur of searer and point

Light also played a considerable part in shaping the destinative features of Indian rentheteture. We have already noticed that the buillangs of the sunthuse led to the building of the solid walls without great opening or windows. The result of this was that, both the valid and roofs of the temples could be used for consmented describeness and due to strong light they could be observed to the mannest detait, while the tropical paigle, with myrands of vegetable and animal life, gave enough material for decorative motifs. The rechoess of vegetable and animal life, gave enough material for decorative motifs. The rechoess of vegetable and animal life, gave enough material for decorative motifs. The rechoess of vegetable mannes are some some some control of the properties of the pr

Strengus and common of the complete nor comprehensive. Stray specimens of the workedge of Jamis caves is neither complete nor comprehensive. Stray specimens here and there which have escaped the hands of the vandals and materialistic quarrante, convey for as faunt impression of white they congustly were. Secondly, with the whole of Registation, Bundelkhand & Bagdelkhand unexplored, our Lowskedge of Central India as at Ooly few in Eastern India and Western India have been tolerably described by poncers and other that the blanc than have been tolerably described by poncers and after that the blanc than have been tolerably described by poncers and only that the thought of the have been confidented with the result that weeks have grown and offer that the blanc of the have been confidented with the result that weeks have grown and

<sup>1</sup> The character of the Indian Art-Calcutta Ressew, April, 1937 pp 85 92

wilderness of ignorance has reclaimed them. My treatment therefore is rather geographical

### Western India.

The caves at Junagarh are the earliest of these. There are also caves at Talaja in Katwad and Dhank in Gondal district. The first group is situated near quiv= $q_{\rm T} = q_{\rm T$ 

The second series occurs at the bottom of a decent on the north west of Jama Masijd at the strenk?. They consist of a tank 11' square with a roofed verandah and a pedestal for an image. The southern varandah is supported by ornate pilliers of two classes. The north is a cave 35' x10' x2' x10'. A door claborately carved gives access to the chumber below, which measures 39\frac{1}{2}' x3' x0'. It contains the railing with chairly awindow modify, with two figures. Notwithstanding the fact that many of the caves were quarried by write's men, the caves are very interestine.

To the south east of বাৰাঘ্দ্ৰা's math there are other caves one of which contains a defaced বুদ্ধে inscription containing the word উৰ্ভিয়ান. Further, there are Jaina sacred symbols in one of these.

Inside the north wall of the city ramparts under a mosque built out of the despoiled remains of a Jaina temple, Burgess noticed a cave.

### Other Caves.

There are also caves at Talaja, Lor hill in Babriumó and Sana hill near the village of Vankia. The caves at Talaja are 30 in number showing that at one time a large Jain monastery flourished there. Most noteworthy of these is known as Bhbal rigs, "measuring 75 x67½". The facade bore the railing pattern with chaitya window motifs. This is tittle later in date than that of systemy the size of the size of the railing pattern with chaitya window motifs. This is tittle later in date than that of systemy. A. D.

The caves at Sana are 62 in number the largest of which is like that at Talaja. It is also called Ebbal rize, Higher up the hill there is a cave named 'sin-sib?'. By the side of this is a cave 18'x31' in measurement and a tank in crescotated form, and has a plain chaitly reminding us of a cave at Top-Fift, the birth place of spatisf Portsil.

# Dhank.

Dhank is situated at a distance of 30 miles north west of Junagarh. Few miles north west of Dhank is a glen near the village of मिद्धेन्दर where there is a group of five caves.

-

J. Burgess - Cave temples of India, p. 191

<sup>2.</sup> J. Burgess-Antiquities of कच्छ and काडियाबाइ, p. 143, pl. xxiv,

Ibid, p. 149,

In a ravine to the west of these are other caves 
The village of Dhank itself contains caves with sculptures Near the village of Harishen on the Jodhpur Junagarh road, on the western side of Gadhka hill there are nine caves

# अकार नकार

It is now the name of a hill fort in the present Nasil, district of Bombay state 900 in height. Actually they are also the names of twin hills torned by a saddle. Here are seven Jama caves, extremely ornate but badly defaced probably by Khan khanas arms in the reign of Shah Jehan. The first cave is double storved having a richly carved door way like चीनेरा देरा No 1 at सन The roof has been decorated with lotus leave mattern The door of the shrine is also elaborately carved. The plan of the second cave is very a milar to that of the preceding one But it had a closed verandah. It has a figure of Indra and STATES The shrine has the figure of Jina not yet identified

The third cave has a perforated screen in front with two figures similar to that of the preceding cave in the front row. On the back wall of the back, room are found images of वाज्यमाथ and ज्ञान्तिमाथ in कायात्त्वय The whole space around the images is a carved relief as not yet identified 1 The fourth cave measures 30 x8 and the doorway was righty ornamen ted like that of cave ? The hall has a pillar on the left which bears an inscription in the characters of 12th century A D The rest of the caves do not deserve any description

### Chamar Lena

The hill of this name in which the Jama caves were excavated lies to the north west of Nasik. The most noteworthy object is a colossal unfinished bust of पानवनाथ The caves belong to 10th or 11th century A D

वासचन्द This place is approximately 25 miles north west of Poons and west north west of the celebrated fort of चालन There is a Jama cave now converted into a श्रीव temple

# भागेर

It is in the Nizampur division of Khandesh 30 miles from Dhulia There are some Jama caves here too

धाराशिव It is a village 37 miles north of Sholapur on the Poona Madras section of Western railway About 2 miles north nest of this town in a ravine are some Jama cives, finished

and unfinished and few more opposite to them. Due to the presence of haemetite in virgin rock in which the caves had been excavated, they are very much russed Kornsha Caves

Karusha is a village 43 miles east of पासाहित्र There are a series of caves with images of पार्चनाय On the south is बोम्मटर्स्स and सङ्ग्लीर In the court is मानस्तम with the usual four Jina figures facing four quadrants

<sup>1</sup> Burgess-op cut p 507

manifi

A little to the east of the largest cave at ব্যালী, there is a small Jaina cave belonging to e. 650 A.D. The verandah is 31'x6\frac{1}{2}, and the cave itself 16' in depth. The sanctum contains an image of অনুষ্ঠিং. At either end of the varandah are figures of নামত্বিধ and বাস্কান্য.

The Jaina cave at पेट्रीक, is to be found on a hill east-south-west of पेट्रीक village.

The roof was ornamented. The verandah has an image of पार्यनाप with नाम couples on either side. At the right end is another Jian figure. The shrine contains an amage of urraftr. The walls of the channel size hear scalingers.

Patna.

Near Pitalkhors, to the cast of a village named Patna, is the Kanhar hill, which contains two Jaina caves, known as नागाचुन's कोडरी and सीदा's नाइनि-Ellora.

Brahminical caves at Ellora are well known, but Jaina caves also exist on a northern spur of the hill called चरवाडि.

- ह्वोदा केलाग्र, as the name suggests, is like the famous कैलाग्र cave, but smaller in proportions. The spire is unfinished possibly due to the decline of the Imperial राष्ट्रकट.
- रहसमा and सम्लाम स्मा consist of two double storyed and one single storyed caves
  with their attached buildings. The sculptures are indeed superior to that of होद्दा हैसार,
  They contain images of प्रमृत्याय and गोण्डेट्स. Few inscriptions in Canarese characters of
  the 9th century A.D., are possibly the objective evidence of their date.

The earliest Jains caves not merely in Eastern India, but in the whole of India, are those to be found on the Barabar Hills, some of which are complete and others are incomplete. These are करन चीमार or चुरिया caves containing an inscription of Emperor प्रशोध. The existence of a platform 7½ N2½ N2′. 3' clearly demonstrates that it was meant for Jains asserting the same is the case with Sadman witho contains an appear at each end. I dentical is the cases with Barabar which contains an appear at each end. I dentical is the cases with Barabar with Sadman without contains an appear at each end. I dentical is the cases with Barabar with Sadman with contains an appear and the result of the appear and the same and the

Next in importance and date is the sparker; cave in Rejert and sturred; ave in Guisticit. While the date of the latter is not in doubt, the image now placed by the local Hindus in it is of var-quelt, Rikhel is very late and very crude. There is some doubt about the date of the sparker; If, however, a circled scrudiny is made of its wall it appears that the walls were polished to a certain height and left unlinkbed. Latter on, in the 5th century A, D., the Jains monks put that inscription in shell characters inscribed on its outer wall and the practice has been to ascribe that date to the cave. The second cave at Raigir while undoubtedly belonged to the Jains is to be found on the Feys hill, known as uper si rate, so named from the traditional connection it has sequired from uper, the famous Hindi poet of mediaeval times, who is supposed to have resided there for a long time;

The other great holy place of the Jams now neglected is in Hazaribash district known as Kuluha hill It is supposed to be the birthplace of श्रीतसन्तर At the foot of the bill there is a rock carving of वास्थन व now known as द्वारवाल On the top there are two grottees in which there is an image of वाहचनाय and another Jima whose emblem has been lost At Pachar Pahar a hill two miles South East of Rafigani is a cave half way on the hill continuing many Jama images including that of qipqqiq. This cave which has never been properly studied has a man in front and is located in a natural fissure of the rock of the hill in another granute outcrop, 3 miles away from Rafiganj There is a cave in the hill with an image of UTSWATER

Of अलपुड we have two definite examples in the ruins of बजाबिटार or कहानी or नेत्री शीना at nurt. excavated in 1890 91.1 and that at Raight on the form hill 9 Since the form hill has received very little attention from the archaeologists it will be worthwhile to describe it at some length At its foot was the northern gate of the old city. At the western face of the hill Broadles had noticed several kunds. On this hill is the temple of Height. About a quarter of a mile from the modern temple was a large platform seen by Broadley strews with disc cta but taken by him as Buddhistic in character. Then there is the see which is definitely Jain Ortoga

The twin hills of सहिम्दि and प्रविमिति in the स्टब्ड district have been exploited for a long time to establish Jama monastic establishments. The oldest is probably griffiger; belong ing to 161 B C. The Hand or the was or managed also belongs to this period. The other most important caves are the अन ता रानी and समझ्यान्हा According to कुमारस्वामी they range between 150 to 50 B C

# South India

The most important Jama cave in the Peninsular region is the fewerther. The other less discussed is Kalugumalai in the Tinnevelley district 75 miles north of Can- Como rin It is an unfinished temple hown out of virgin rock. The other side of Kalugumalii hill contains many rock carvings with inscriptions

# Central India

The principal Jama antiquarian remains at Gwalior are caves and rock cut images of the Jinas Most of them are in niches provided specially to contain these images though some are cells. They belong to the 15th century. One of them is 57 in height

# (2) Nagara Jama Temples

### Northern India

Authors on ancient Indian architecture state that there were three different styles in the architecture of this country नामर सन्द and होनह But in the 10th century A D the archi tects of uncrent walk mention a fourth style called when In an inscription in the temple of

<sup>1</sup> V Smith-The Jama Stupa and oil er antiquities of Mathura Annual Report of the Arachaeological Survey of Ind a 1925 26 plute his fine (a)

बमुतेश्वर, in the village of Holal, it is found stated that an engineer ( विर्वश्याम् ), named Bammoja, the pupil of Padoja, was master of 64 varieties of arts and sciences, clever builder of 64 varieties of massions and master of four types of buildings : मागर, कृतिग, सेवर and द्वारेष्ट्र : Evidently, the reference is to the रोशा type of temples.

Jaina temples as we shall see belong to all these four varieties or styles and it would he convenient to take them up accordingly, wrat style is generally equated with what Foreuson calls anafart style. It is ordinarily taken to be the style prayalent in and around Nagar' or the capital city. My teacher late Dr. R. Bhandarkar, equated it with 'Nagar' near offerer in Jainur district. But I feel that it stands for 'sharr' which remained the capital of Northern India from 9th century onward. This style was prevalent from Gaya and Konoh in the Gaya district of Bihar, to the North-West Frontier Provinces, and from the Kangra valley in the north to Dharwar district of महाराष्ट्र. Generally, the sanctum is rectangular and the शिक्षर's rise to a point showing beauty of form in mass. But in this yast area, various sub-styles are met with. The first, in the metropolitan area, where the spire is like a cone e.g. at Bodh-Gava, Konch, Nalanda and Khajuraho. The second type is met with in the temples in Orissa and Umga and Deo in Gaya district, where the outline of the tower presents a hyperbolic curve. The third is met with in the Renewal temples of service and prese temples of माजवा, 2 where the farmer has a parabolic curve and four huge slabs in the four principal directions with miniature formers filling up the intervening space, decreasing in size as they go up. Last are the temples of Guirat with their clusters of fromes around the principal one, as if the various forms rising in a deep crescendo has stopped short of infinity below the blue dome, lending a false sense of height to the forest.

More important than the existence of epigraphs in Bihar and Beagal, are the structure, tremains, which bring to us more forcibly the fact of the existence of this faith amongst the original population of eastern India in ancient times. Next come images of strives no longer in existence. Scripture is an important source of information—a fact which has received little encouragement from the investigation;—because, barring possibilities of these having been demolished by iconoclastic invaders, each individual image presupposes the existence of some kind of edifice in which it was actually housed and worshipped. A great deal of harm. has been done towards this objective by consolisators and museum curators, whose will meant efforts, in asving these relies and caughting to earlied their museum collections, prevented them from reporting the finds to the archaeological authorities, which might have resulted in fruitful stated and excavations of the spots.

Late R. D. Banerji stated "The Jaina Zone of influence appears to have extended from the southern bank of the Ganges and western bank of the मागीरची, right upto the northern

Annual Report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle, Madras, p. 49, App. B. p. 90.

<sup>2.</sup> Journal of the U. P. Historical Society, Vol. XVI.

frontier of the jungle country, where wild Goods live and which is the province of alternative proper 1." amongst the first of these sites comes weren, in the Bankurz district. Bankurz I had already occasion to observe the connecting link between Chota-Nagpur plateau and Bengal 2. Azert) is about 3 miles distant from Ondal Station of the Eastern Railway, between Burdwan and Asansol. It contains one of the finest brick temples in the district. Inside the sanctum was a phallus of शिव and an image of the Jaina तीर्थेटर पाष्ट्रवेशय<sup>3</sup>. The temple itself was enclosed by a wall. The digging operations carried out in the working season of 1922-23 disclosed the remains within the mound over which the temple was eracted. These consisted of circular and rectangular votive स्तुष्ड . कंडाली टीजा at मचरा has acquainted us with the fact, that the cult of सूच्य formed a part of Jaina ritual and the तीर्यहर image proves that the region was a centre of Jaina religion. We shall not therefore be wrong in assuming that the ears found buried below the fundations of the medieaval flow temple might have belonged to the Jains.

In the extreme south eastern corner of the warr district interesting ruins were discovered by Mr. J. C. French, when he was the Collector of spect, which in the opinion of Late R. D. Banerii represent some of the earliest antiquarian remains in the district<sup>5</sup>. But the Jaina relics there belong to the 10th century A. D. The temples built of stone had collapsed long ago, but there is a fine big image of tracing standing with the efficies of 23 other natriarchs, on the back slab. To Mr. French, we are also indebted for a fire image of Jing पार्श्वनाथ, Deulbhirra also belongs to the Bankura district, but antiquarian remains at the place still remain unnoticed.

In the year 1872-73, Beglar who was engaged in a tour of the old 'Presidency' of Bengal was able with certain amount of accuracy to trace ancient roads as he left convinced that these communications gave rise to cities and religious establishments in these backward districts of Chota Nagour and elsewhere. 6 Any of the ruins traced by him were Jaina. Dulmi or Dyapur Dulmi is a vallage50 miles from Puralis and is aituated on the banks of agricult. where Beglar met with abundant ruined temples, a fort and numerous sculptures?. Deoli is another village, about 12 miles from Dulmi, which contained Jaina temples and sculptures. One in the sacntum of one of the temples seen by Begiar used to be worshipped by local villagers as Aruantha, on whose pedestal is found a pair of antelopes from which it is clear that it was an image of the 16th Jain हीर्यंकर शामितनाथ.

Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture,

<sup>2.</sup> JBORS. Vol. xxvi.

ARASI, 1921-22, pl. xxix (d) 4. Ibid, 1922-23, p. 112 and 1923-24, pl. xii (c)

<sup>5.</sup> Ibid, 1925-26, p. 115.

<sup>6.</sup> Cunningham-ABB, Vol.

<sup>7.</sup> Op. Cit, pp. 186-87.

A mile and half north-west of Deoli, is the village of Suissa. In this village beglar noticed a Digambara image of queque, "Rabbirra is another village, situated about 23 miles south-west of Purilla. It contains many fragments of Jains figures. The biggest was a Digambara image of quagary which was then worshipped by local people as fiqur. There were two others, one of squarque and another a spin-quest-purige with the figures of rappit with the figures of rappit with lone, spin-quest with doer, squarque with bull and spin-que with goat. Close to this place Beglar's excavations yielded certain other conjustres which he has searched to Budhism. Of these one sculpture representing a man and woman under a tree is probably an image of Mahavira's parents. Another image represents spir-que or spin-que or widely, a right of the 22 ord, buffey of the 22 ord, they are not spin-quest or spin-ques

In Central India there are two places which possess magnificent Jaina temples. First is say and the second is sayris). The modern village of say the ancient sayling silfs. is situated in the southern part of the old Indore State, 18 Miles to the east of Khargaon, 8 The nearest railway station is Sanawad, on the misser section of the B. R. & C. I. Railway. Khargaon is connected with Sanawad by a road 42 miles long, which is metalled at places. was seems to have been a famous centre of pilgrimage under the wayers, and an important place which still bears vestiges of the brilliant architectural activity of the ruling dynasty. With the exception of खन्तराही in Central India, there is no other place north of the विशव, which can boast of having so many temples. The largest and most elaborate temple at this place is the चौबारा देगा No. 1. It consists of a समेख surmounted by a curvilinear tower, an अनुरास from many leading to the way which again like the Nemawar temple has porches on three sides. Of these porches the front one facing east is the largest and most elegantly decorated. The ground surrounding the temple was paved with slabs of stone, portions of which have now been ripped up, by an utilitarian contractor. Years ago, an officer of the state is reported to have excavated the ground south east of the महण and discovered some old foundations and large Jaina images, one of which was inscribed,

In plan and design the step of τητης τη No. 1 is almost similar to that of fractive temple at Nemawar. It consists of a big hall, elegantly decorated with side proches in frost and other two sides; of which the front one facing east was the main entrance and is the largest and most beautifully ornamented. The hall of the typt is more magnificent than that of feartup temple at Nemawar. The carvings are elaborate and remoinds one of the large temple at Ownlow. The control of the step to the step of the ste

<sup>1.</sup> Ibid, p. 190

<sup>2.</sup> Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. XXVIII, pp. 43-47.

<sup>3.</sup> The conditions described in this paper are of 40 years ago.

tion. The whole composition is remarkable for its restrained design and conception. The dome of चौरारा देस No 1, 18 less than that of किंद्रनाथ temple at Nemanar The अन्तरास of चोरारा देस No 1. is a small passage on the northern wall of which is to be found a 'Sarpabandha inscription This generally consists of the Indian alphabets and the uffixes used in the conjugation of verbs in Sanskrit. They are arranged in squares formed by the conventional folds of the body of a snake. The Sarpahandhe inscription on the wall of the हर-सास of चौपारा No 1 is smaller than others. Here the alphabet and some of the conjugational terminations have been combined on the body of a single serpent. (The squires formed by the conventional coils of its body contain the 25 principal consonants consisting of the five :argas The sibilants and the asperates occupy the right sloping limb which ja, ra, la 1a occupy the left. The nortions of the body between these two limbs bear the stearers and three विसर्गेंड स्पध्यानीय, विद्वानसीय and विसर्वजीय खतराही

क्यूराही, situated in chhatarpur district of Madhya Pradesh, was an important centre of temple building during the reign of Chandellas. Here the most important Jaina temple is that of पान्येनाम, the tower which is a mass of forms consisting of म यह distinguished by a feeling for mass, solidity and elevation. It also consists of very delicate and clever adjustments of weights to produce a central focus and balance in a composition really consisting of several elements. The forms are not symple but complex, but their construct has created harmony in design. The second Jama temple at Khaurraho is dedicated to Jing seffects. Only the sanctum and the passage between it and the eggy have survived. Here, is an elegance of sculpturesque style. The tower or the figure has better proportion than many found at everyth.

reserve near Sadars on the Jodhpur district is issuated in a remote valley of the extract hill The natural beauty of the place is extreme. The temple was built by a Jama named Dhammaka in 1439 A D , in the raign of REPRINT GRAPT of Mewar. It is quite near Kamal mere. The temple is 198 feet by 205 feet. In the centre stands the great temple with opening on four sides with a प्रतिमा-सर्वेदी-महिन्हा at the centre. The upper storey has the same arrangement. It is a ventable jungle of domes and pillars, creating endless varieties of chiaroscuro Ferrosson has justly remarked that a wast meterial of Jama temple architecture is to be found in early mosques built out of the material of desposled Jaina temples. Not asthatanding the fact that they have been utilised to meet the needs of Islam, their inner contents such as the style, the ornaments, the forms and design in general betray the classic heritage. In fact natyy, Sidapur, Cambay and various other cities and ruined sites in Gujarat, Kutch and Kuthawar supply us with a mass material which has never been studied. They served as engless quarries

# Western India

We have already pointed out that Gujarat temples were nothing but a subdivision of the quit style of temple architecture. In the early days of research the scholars called it Jama style, since a large number of existing examples were of that creed, thereby divorcing it from the national background. In one respect however Gujarat like Orissa provide more conservative than the rest of India. The temple builders of Gujarat survived, loot, rapine and massacre and so did some of their canons.

# अनहिलवास or अनहिलपूरन

This place is now simply known as पाउन. It is situated at a distance of 66 miles from Ahmedabad on the bank of the Sabarmati river, It was the capital of the बणोहन and होनेहों पुरावशास्त्र It was from the bank of the simple and होनेहों पुरावशास्त्र It was from the hands of place of समझे. The next spoil was carried out by बुद्धहरीन ऐक्ट. Then came चहुल खान. For five centuries its ruins were despoiled. The present form was built in about 18th Century. There was a big college founded by Hemchandra Suri,

The Jaina temples now extant generally date from 16th century onwards. It is however the muslim buildings that convey to us the medieval glories of vgze, whose fall had sent a hysteric call for tumost saerifices throughout India. The oldest of these, is a structure known as the Jami masjid, which has now been due to its very foundations and materials carted ways. Its ruits represent one or more than one Jaina temples utilised to meet the relegious needs of victorious Islam. The material was marble.

This village is situated at a distance of 16 miles south-west of war. Here is a temple dedicated to uprequal a elegant, in the former Radhanpur territory, is a holy place of the Jainas, where is a brick temple of uprequire belonging to the 17th Century A. D. The Jaina temple at Sarotra also belongs to this period<sup>9</sup>.

This place is situated amongst the hills on the west bank of the सहस्वती river, in the Gadhwada district, about 26 miles the east-north-east of Siddhapura. There is a temple of शिक्तगर, exceed by कुलारपाए (1427-4 A.D.), it has a size open on three sides and an -स्पंचर on the front. On either side of the entrance is a small shrine. The enclosed path of ऋषिमा is plerced by three windows. <sup>8</sup> व्यवारी (Vulgo. Naosari) had a Jain temple with images of 24 सीचेहुए3.

## थान & मिआनी

At up on the railway between Wadhwan and Rajkot, are two small temples to the south-west of the famous Sun-temple and another between them and the village. Minni in the north-west corner of Porbandar has a Jaina temple.

Cambay.

Cambay, Khamblayat, Khambat is situated at a distance of 52 miles from Ahmedabad and 42 miles from Baroda. It is a towa of immemorial antiquity and a paradise for of Palaco-

- 1. Burgess & Cousens-Architectural Antiquities of Northern Gujrat, p. 89.
  - Ibid, pp. 93-95&99, pl. x.
- 3. Ibid, pp. 114 ff., pls.cviii-cxl.
  4. Cousens—Somanatha and other Mediaeval Temples of Kathiawad. pp. 50 ff.

Botanists A vertical section of its burned ruins has long been overdue. In ancient inscriptions it is called स्वधानीयं, always an important part on the western coast According to कीर्ति कोस्री (IV 30), क्लुपाल was a governor of Khambayat, and founded Jama temples, पोशालांड, and libraries In 1299 A D this gem of the western coast fell to the rapacity of Allauddin Khilji Not only was the city given up to loot, rapine and plundar , but blood

The result was the Jamn Masjid with desposled materials of Hindu and Jama temples which had been mercalessly desecrated?

Dholks is the head quarter of sister of the same name in the Ahmedabad district Its uncient name is प्रवासक्त It was full of इवेडाम्बर Jama temples in the reign of बीरयवस and they supplied materials for Bilal Khan's mosque etc. शिस्तार

The hill of Girnar, in the south of the Kathiawad peninsula, not far from junagadh If an important place Its ancient name is Ginnagara. It is regarded as sacred to different. the 22nd street Historically, it is also celebrated, since we have the six rock edicts of arriber inscribed here. On the same rock in the 2nd century of the Christian Era, Rudra daman, a start of Unam had his record inscribed. The embankment repaired by him. having been damaged, it was again repaired in the reign of Emperor Skandgupta, in the year 457 A.D. At firmer the oldest temple was perhaps that of scargense, but it has been repaired in the last century, and thereby lost all archaeological values. Neve comes the temple of Africa, which was repaired in 1278 A.D., therefore its earlier existence is undoub ted But repeated repairs & colourwashing nave left no traces of ancient arts. The other temple is that built by बस्तपास in 1231 32 A D It is also called कस्तपास क्षेत्र पास temple. Its erection heing ascribed to both of them, but according to the inscription it seems to have been erected by बस्तपास alone

# Mount आव

Furgusson has very correctly stated It is hardly to be wondered at, that Mount gree, ancient Arbud, was early fixed upon by the Hindus and Jams as one of their sacred spots. Rising from the desert as abruptly as an island from the ocean, it presents on almost every side steep and rugged scarps some 4 000 fit high, and the summit can best be approached by ravines cut into its sides " Amongst the temples on Mount and first comes that dedicated to बादिनाय, also called 'Vimala Vasahi', built by a Judge of मीम I, in 1032 A D Regarding its decorations and ornaments, Cousens has paid an eloquent tribute "The amount of beautiful ornamental detail spread over these temples in the minutely carved decoration of ceilings, pillars, doorways, panels, and niches is simply marvellous the crist. thin, translucent, shell-like treatment of the marble surpasses anything seen elsewhere, and some of the designs are ventable dreams of beauty. The work is so delicate that ordinary

<sup>1.</sup> Burgess-Muhammadan Architecture of Gugrat pp 25 ff , pls XVIII XXII etc

chiselling would have been disastrous. It is said that much of it was produced by scraping the marble away, and that the masons were paid by the amount of marble dust so removed? शत्रंनय

One of the originalities of the Jainas was to build cities of temples. The most prominent of such examples is मध्यम, an almost isolated hill, lying about a mile to the south of question, rises gently from the plain to twin summits, linked together by a saddle or shallow valleys. These tops, with the intervening valley, now covered with hundreds of temples of all sizes and shapes might almost be described as a sacred city in the air. Where street after streets, and square after square, extend temples with their stately enclosures, half palace, half forts, raised in marble magnificence, upon the lonely and majestic mountain. The alabaster features of the Jinas, in their calm screne attitudes, rendered deemly visible by the silver lamps, with the nuns in white and the female worshippers in their multi-coloured saris moving about round and round in circles, chanting hymns create a magic land of incense, light and shade; white and all the colours of the rainbow. At 178512, temples were built by sengton and district, and before them by sentron and also by form. These are on the southern summit of the hill. But these have lost all archaeological value due to subsequent repairs. Long long ago, Fergusson had mourned the lack of a monograph on शर्भेजय illustrating its artistic and architectural merits. Even now it remains a desideratum.

### (3) Vesara Jaina Temples

We have already seen that the Indian temple architecture, of which Jaina temples were a constituent element, was divided into four styles. Unfortunately, about the theory of India an architecture in general, and temple architecture in particular, our total knowledge and vocabulary are so defective, that any writer feels a great deal of handicans in presenting it accurately and impressively. The best example of this is the Vesara type of temples. The theories of contrast, composition, expression and concentration, so well known in comparative architecture, have never been applied to Indian compositions. No doubt the plan dominates the whole external expression of a building, yet divorced from composition it may be dull and boring, even if the plan is good. Architecture has two facts: design in abstract and its functional purpose; and since there too cannot be comprehended unless it is accomplished with a knowledge of the original laws of design and its grammar, both of which are lost, we are left to satisfy our enquiries on the historical method.

Vesara, is generally taken to mean the चालावन temple. In this class of temples the sanctum as usual is rectangular but the spire rises in stepped series or regular receding steps; and ends in spherical dome. The majority of the temples at Aihole, पहुद्दस्त and elsewhere in . the Canarese speaking area and even outside it, posses this feature. Its deffusion and survival was indeed great. The hemispherical dome was continued in Poona even under the पेशवाड, when अपनान and Mughal avalanches had swept over the country and formed a morraine. In the south, this style is met with at Mahavalipuram and Khanchi. In the meanwhile both the style and the शिखर or the गोपुरम् show evolution in the metropolitan district. It shows descent from

cave architecture e.g. evenus temple or the twon Jama fames at Meguts near Ashole R. D. Bancey throught that there were two types of freques in the see called \(\frac{1}{2}\) example earn or support temple. According to him the early freque was of the type of reversignment of the blate temple at unit of the blate temple at the blate temple at unit of the blate tem

This series in followed by another group which shows a covered or open path of creum ambulation around the sanctum, both curcular and rectangular, which seem to me to be a major service on the port in a followed by a short blace the Malaguatic (sear Ashob) and Service (some first on the top This is followed by a third blace the Malaguatic (sear Ashob) and Service (samples (at excess) which have the "ray in the form of a stepped paymand Counters and other have countered the an unportation from the Drawdar country But thus is a moot point Vesirat type is met with at representation from the Drawdar country. But this is a moot point Vesirat type is met with at representation from the Drawdar country. But this is a moot point Vesirat type is met with at representation from the Drawdar country. But this is a moot point Vesirat type is met with at representation from the Drawdar Country But this is a moot point Vesirat type in the time of the same as a representation of the Street for the same as a representation to the same as a representation of the Street for the same as a representation to the same as a representation of the Street for the same as a representation of the Street for the same as a representation and the same and the same

Big is the same of a hill in the neighbourhood of Anhole-shat Indian 'Draumthorp' where extincts have passed without leaving any unpression. I mended Anhol efter dust, when a boy and the situtes under strip any impression on me The darker shader of the templer, the hill and the trees all seemed syntacrous and forchedding. Kongs dyneaties and emplex have rares and failing but Ashole has curried in the planned to the darm of history Careful excapang any even now reveal the hoof marks of eggest (regies or green cavalines Possibly have yed until after been very dones were trodeen by genefit on he suchrouse stream after defeating qrt Changes here are as undersant of as a double decide but at Print' Ac ording to H. Oussens Megalo to regigl; in a correpton from Caracera sufficienties estimate the shows part below the brow of a hill there as a runned temple which was partly excavated in root and partly an extension like the colorband agreem; as temple

The lower temple at mgfg, consists of two verandahs in two storeys supported by four monolithic pullars and two plainters on either flank Behind the verandah of the first floor are a long room and 3 shrince excavated into the hill sades while the ground floor has an apology for a shrine. It was a a Janua temple and a prototype of entrest, but later in date.

The temple however which give the name to the half is stall algors up on the brus of the hill it is deted it is a typical Vessus structure. The mass of the cost was to consist of projections and recessors with finaling polatest thereby costing a magnificial content of horizontal plane and verticals which creates effect and coverys decome. The plasters view while desement an adstruct deeps haven go inductional objective bot provide securit and

Cousens Chaluk; an Architecture pls III to V
 Codrington Ancient India pl XXII, fig B XXIII figs B & C

<sup>3</sup> AR ASI 1912-13 pl

<sup>4</sup> Cousens-op cat, pp 29 3, fig 6

rhythms and break up the solidity of the wall surface with playful light and shade. It is a study in rectangular forms without the sid of claborate ornaments. It is not totally devoid of tradition but depends for effect on ideas of expression and plastic treatment of solid forms and masses.

The shrine itself is a long inchangular building consisting of the anactum and its unroundings and the next The rectangular shrine has an enclosed μεγθυμ-ισμ, which goes all around it. Perforated stone windows aid in lighting up the interior adding a mystical touch of light and darkness. In front of the unique is the passage (α-στιπ ), connecting it with the chapel. Within the sanctum is a large image of a ψθαχα not identified and that of αγθυμ, the υψφι of ψθηνη is 1 in the objectively dated to 654 A. D.

Still later in date, in the temple No. 55 in the supports group; and temple no. 99 in the north eastern conner of Albole village, near the temple of Faperia, Both have lost the finish of their figure. The temple No. 39 was part of a group of deserted Jaina temples. It consists of usual mirge, spreture and the size. The docursy of the seasons of the temple. It consists of 90 contains figures of Jinas. The main fines to which it is subsidiary, is a big temple, in one of which is a fine image of repelyir. The other two shrines are empty. Advance has been made in design over the previous temples. There are small figures of Jinas and mouldings on the outer walls. There is an image of repelying the the front. These add a digatity and resport, avoiding the boring monotony is design. While the anthropomorphic figure of Jinas, in conventional manner, is used to convey the character of the temple. It does not depend on its presence, nevertheless it is there. There was another Jains temple next Kont Gudi?

About a quarter of a mile west of the village of upgers, there was a deserted (in 1921)

Jaina temple. Cousens would place it in the reign of the trees empere uprimed I.

There were two big elephant figures on either side of the Main entrance. It was however an unfinished temple. It had an upper storey.

सामृद्धी or स्रोक्कीपृति, is a village, 7 miles South East of Gadag in the Dharwar district, was the capital of the Hoyssals high squerge III. There is a Jains temple at the west end of the village about which Furgusson thought that "Though somewhat severe for a Chalukyan temple it is exceedingly well proportioned.". The material is chlorite schirt. It has pyramidal Tergra and consists of an ब्यून-सैन्द्र- मंतर, बन्दायुव and ringe. The shine is on the first floor.

The elevation is not unlike that of the Jaina temple at uggeqs. The outerwalls however are more ornante but restrained and dignified taking advantage merely of the solar rays to create a magio world of monochrome forms. The grotesque lion's fases found over the niches containing small effigies of a Jina is a novelty here. The interior contained a damaged image of gibby arpite. There was also an image of Jaina upteeff.

<sup>1.</sup> Cousens - op. cit., -- pp. 29-31, pls. III & IV

<sup>2.</sup> Ibid, pp. 49-50.

To the north of it existed another shrine but comparatively plain and dedicated to মন্ত্ৰীৰ. While in the north west corner was a third Jaina fane, now known as the temple of नागनाथ because of the serpent over the head of पार-निवास

वालगाम्बे is a small village to the south west of Hire-Kerur in the Dharw'ir district Formerly on a mound on the east of the village was an identified Jina image 12' in height All about the village could be seen other Jama image antiquities

The celebrated Belgaum fort possesses two Jama temples That facing north consists of an open क्षर-महण, महण, अन्तराख and गर्मण्ड The tower or the शिखर 11 pyramidal like the true Vesara type. The roof of the सदय 11 ornate and once bore the images of ज्ञष्ट विर्मालंड. The door of the trev is also richly ornamented, and once bore the figures of a Jina at the centre of the top lintel The entrance of the avertier has perforated side screens. The doorway of the shrine was also elaborately carved. It was erected about 1205 A D. There is a second Jama temple facing south 1

Near the village of Jog, is a Jama cruciform temple which have four porches on four sides and a चतुमेख प्रतिमा सर्वतो महिन्हा at the centre? Bilgs in North Kanara, with its undulating landscape of hills and valleys has three Jam temples, the principal one having been dedicated to undant 3 Ahout 9 miles South West of Aihole in the village of Arasibide there are two Jama temples, locally known as Kumbha-ranagud; and Subsudi" 4 The village of Hadavallı has a couple of flat roofed temples lacally known as Bastis There are Chandranath and Gundan bastis "

### (4) Dravida Temples

give type means temples of Tamil country In this style also the base of the sanctum was rectilinear or rectangular and the शिखर or the बोधरम rises in regular steps or pyramidal in shape, but the finial is a solid or hollow barrel shaped vault such as are met with at तन्त्रीर, महरा and रामेश्वरम् The barrel shaped vaults of the शापरमा were not honover solely used in ancient times for the towers only They were also used for the sanctum. Thus the महत्र of केलाशनाम temple at काचीeads in two cross shaped vaults instead of a plain pyramid or even a flat roof

अपन वेत्रगोला or the Belgola of the आनक्ष, is the chief Jama holy place in Andhra राज्य The आवक or the Jama ascetic, in this instance, being बोम्मदेश्वर, whose collessus image has been cut out of solid rock It is situated in Chennarayapaina सालका of Hassan district To reach it one has to motor from Arsilere, or the French rock railway station or direct from Bangalore, a matter of 100 miles The image is to be found on the larger of the twin hills known as दोड्डा चेटा, The other one called चिनका चेटा has a large number of 'vastis' or

<sup>1</sup> Cousens-op cut pp 121 22, pls caxxvi & caxxviii

<sup>2</sup> Ibid, p 126, pls exxxiii exxxviii

<sup>3</sup> Ibid p 129

<sup>4</sup> Ibid, p 131

temples, Jaina fanes are also met with in the village as well as in neighbouring hamlets. An inscription (No. 354, 1830) states that those were 32 vastis at Belgola. All the Jaina temples on the fuper agent within walled enclosure measuring 500° x 225°. There is however an exception. a minor shripe.

गोमनेट्रेस्प (Bahubali) who was the son of जूपमनाम, is shown in the semi-divine scrinity in स्त्रीत्वा attitude, unmoved by creepen growing on his body, at hills rising to his thight and screepents showth is foot. The image, 57 in height, was set up in the reign of जायारप्रदा in 983 A. D. Most of the temples however are in जीस-प्रशिष्ठ style and belong to 11th to 12th century A.D. The Jaina मुद्र in the village contains paintings of scenes from the lives of Jinas and kines.

The smaller hill (\*essy 'ègr or Chandragir is 3052' above sea level. It contains 13 vants or temples within an enclosed area with almost similar plans. Each consists of a wing (sanctum), guarreif (Vestibule), and a specia (firey.) The most ornass of theas, is the vasti or the temple of fextalis is the largest on this hill, being 120' × 40'. It is dedicted to effect the temple of Katalis is the largest on this hill, being 120' × 40'. It is dedicted to effect the twee secreted by a general of the Hoyasala King fengaver at about 1118 A. D. The others are (3) special vastais, (4) ufference, (5) sprevence, (6) spezuer, (7) «ngwavre (dedicated to fifterer) (8) graved (dedicated to fifterer) (9) Majiganna (dedicated to Anastanatha) (10) Erouk Katte (srifterer), (11) Savatigandha-varana (of ufferere) (12) Terina (of uggrie) and (13) uffered; verifice.

बोझा-बेटा

The larger hill called Dodds-betts is also known as Vindhyagiri, being 3,347 high from sea level. It is on this hill that the statue stands. The resent or temple consists of Akhanda-bagilu, Chennanna vasati, Odegal, Chauviss Tirthankara, Bramhadeva vasatis etc. The village has four temples and one monastery.

The Canarese country below the ghats possesses some piculliar class of Jain temples specially that at Mudabiri near Mangalore, It dates from Vijayanagara period. <sup>1</sup>

Jaina antiquities are met with at Arpakkam, Magarol, Arpaperum bakkam and Tiruparuttikunram or Jina Kanchi in Conjesverum साहुत्य. The place contains several temples louch at Chândraprabha, वर्षमान, पुण्यत्व and व्यक्ति shrines; व्योगान वर्ष and व्यवस्थार, Trikutu vasati, with its mandapas, वर्षणीय संदर, Irugappa etc. They contain paintisps of Jina Charitra.

--:0:--

# Jaina Iconography

A K BHATTACHARYYA,

Reeper, National Musem, New Delhi

Though Jamess has contributed much towards the development of ancest Indexs plastic ant by providing scome themes in no small measures in the field of isonographic studies, it has infliend considerably by default In fact, laser Jamess has been greatly enriched by scome concepts imported into it through inflience of Tentroism Jamess, firther, has been a large force throughout the age conteming at held on the scoret; even today—related which accounts for the contemity and consequent produceness of the romographic material. The panenty of studies in James at and scoregraphy a largely due to the measurempts and feats being large out of reach by the orthodox sections of their centrolans. But it is perhaps more due to the pessible confinence between James roots and Boulett images in the popular mand on account of their appears studentity if receip years, there has, however, been an increasing consciousness in this respect and scholars have constituted.

In any study of religious set, such as Jamas act as, there so bound to be a large amount of traditions and traditions and traditions and traditions and traditions and traditions are so because of obvious reasons. Jamas concentrably can, however, be student, as may study of nongraphy may be so done, by either a reference to the available extant conceptrable matteral or at case be tunded starting from and correlating religious and historary explaces with what material is available in sculptures and monuments. In a study of this nature at its better to proceed objectively with the extant conceptrable material in hand and two full four town for these necessary of with factual prescriptions.

Jun 2008 can perhape be traced as for back as the 3cf Millennum 2C wites as the possibly ecolpitred. The terms of the only such appearance of natureties compourer were possibly ecolpitred. The terms of the only such appearance so for uncerthed at Hampon at much in the same poss as the later Kayottagar or postered of shardson On the configure of much and a substantial contraction of the configure of the same of shardson On the configure of the posterior of the same of the configure of the same of the configure of the same of the continuity of same part and same of the same and the Lobinsons are Patta in discovered of the continuity of same part and same of the same and the Lobinsons are Patta in discovered

a torso, naked and with the position of the hands similar to the one available in the कावीत्सर्गे, and marked with features of a physical surrender, or rather withdrawal, and at the same time bearing Mauryan polish 1 The latter feature establishes definitely the Mauryan character of the piece and takes us as far back as this period ie 3rd cent BC, for the earliest evidence of the Jama image being in existence. The literary traditions of the Jamas take us several millions of years back, if time for the successive earlier pontiffs as calculated in Jama traditions is taken into consideration. The only historical landmark there, is the existence of महाबीर, the 24th and last of the चीर्यहरड, who had been a contemporary of Buddha The immediate predecessor of महाबीर, namely, पाउनेमास, also seems to have been an historical person In fact, according to traditional lore of the Jamas, सहावीर's principal contribution was a liberalization and a systematization of the Jama sacred codes as laid down by triperate whose followers the parents of HEIRF are started to have been With more dateable and contemporary archaeological evidence it is possible to fix the fact of existence of a Jama image within more precise compass of time. The हाशीयक्सा inscription of King खारवेल of Orissa of the 1st cent BC, inscribed on the inner side of a cave-balcony in one of the cave dwelling on Udayagırı hills in the Puri District, Orissa, records an image of Jina, the Kalinga Jina being restored by the king on a defeat of the Nandas This takes us back on a very reliable evidence, to the time of the Nandas, who, it seems, had taken away this viluable booty from the Kalinga to But atleast this is certain that a large number of iconographic material were carved in the period of खारकेल on the facades of the caves, among them being included a few symbols taken from Buddhism and Brahmanism. The अभियेक स्टमी is a popular motif adopted by the Jains and sculptured on the Firm facade of one of the TIFFITHET group of cave temples on Udayagin. Here the goddess not only holds herself a pair of lotuses rising from a venurilar as described in the waver but a profusion of these lotus moufs clearly betrays the symbolism of fertility, abundance and beauty she represents The symbolic representation of the railed chartsa-tree in worship on another entrance facade similarly reveals the unreserved adaptation of symbols of other faiths in early Jama art The surmounting tri-ratua, in its ornamental varieties here as well as elsewhere on the same hills, with a peculiar Jama connotation, is one of the few earlier symbols, like स्वित्यक and softers, readily accented in this faith from the common stock of symbolism in Indian religious art.

During the Mauryas, the greatest emperor of the line, Ling sqrifts as supposed by the launat to have professed Janism as his personal fasth Although the records he has left by way of his well-distributed memptions, although reveal a definite inclination towards zone of the common principles of Janissin. Buddham, as also Handausm, it is difficult to accept the hypothesis on the basis of these unsupported evidences in this regard. The grits who followed the Mauryas in the political field did not leave any special evidence in the sculptural art under them either of their particular leasmig towards or patronage of, Janissin The grows

<sup>1</sup> In this reference see the paper of Mr A. C. Banerjee p. 4-Editor,

193 who occupied the political field in ngg and the regions round about after the errs appear to have been more broad minded and conclustory in having liberally patronised the major faiths prevailing in their times. Jainism, therefore, from the 1st-2nd century A.D. flouristed considerably not only in the religious sphere but also in developing in claborate system of images, some of the best examples of which have come down to us Individual ficute, of तीर्यहरू 10 their full standing forms as well as Jina Chaumukhas 1 e , quadruples, \*re abundantly in evidence These images in some cases bear, characteristically enough, figures of devoted worshippers on the pedestal flanking a Dharma chakra mostly in profile. The group of devotees here probably represent some of the Ganadhuras or the chief disciple, -the holders of the Gana or the Order. In this period the individual identity of the image was not maried with any special emblems or eners which only developed much later except in the case of Ist and the 23rd alvances In the case of the first alegar, ie sankagy and the 23rd, ie पार्थनाथ, some sconographic features are available for their identification. In the case of the former, flowing hair fall on the shoulders of the pontiff and in the case of the latter it is a servent hood that is shown as forming a company over his head. Some of the finer examples of this period, however, relate to representation of symbols on the stone slabs known as खानागर The usual group sculptured there is the group of द्वारमंगल or Eight Auspicious symbols, the constituent items of which very both from each other in the several extint groups and also from the most popular group as set forth in literary texts. These Transmission are votive tablets meant as dedicatory slabs set up or donated by mous individuals whosname sometimes occurs in the inscriptions borne on these. The groups of symbols is it no rally carved in two rows, one at the top and the other in a parallel line down below with some fine figures of a Jina in पदमासन at the centre Tri ratnas also find a prominent place all round the Jina figure, the Tri raina symbolizing सम्बद्धान सम्बद्धान und प्रस्तवानित । ए Perfect Knowledge, Perfect Faith and Perfect Conduct respectively. In a famous speciman of such a votive tablet now preserved in the National Museum New Delhi set up by सीवनाविका, son of Koshika, son of the merchant Sihaka, the symbols in order are a pair of fish, दिल्पपान श्रीवत्स, रसमाण्ड, in raina, the lotus, the महर्पीढ or इन्द्रपीस्ट and the पुणवत्ता arranged in two rows of four each There are two ministure pillars with persepolitan features surmounted by the motifs of isons back to back with the figures of the Dharma chakra in one case and an elephant in the other, at the top A variation of this first conturn arrais is noticed in another beautiful specimen in the Archaeological Section of the Provincial Museum Lucknow which shows a central तीर्यहर with tri rater devices on four side, with four bigger auspicious symbols encased within circular ends of the lower part of a variety of snastika with curved arms. Encased symbols are a snastika at the top, a pair of fish I tile hottom, a महर्पीठ at the left and a अभिरक्ष at the right. A circular band beyond this do s floral designs and flying celestial figures with four symbols at the four cardin I point namely, a very at the top, a railed bodhs tree at the right, the figure of a scated Jina at the bottom and an indistinct object at the left, probably a west. The corner spaces of the square

tablet are also filled with mythological female figures. In one row but in two segments the lower horizontal band of this tablet shows indistinct traces of eight symbols some of which are corroded. Probably from left the symbols are a rayfix, wights, a lotus and a trintan, in the first segment and a rayfar, a pair of fish, swantika and a rayfar in the second segment. A large number of such aptragraph we been discovered from Mathura in this period, most of which depict some or all of the eight suspicious symbols. A couple of these from Mathura, however, reveal the zeg form, showing the gateway, the steps, the rails and a pair of flanking pillars, all in relief on the slab. These, therefore, indirectly bear evice to the importance of egr-worship that the contemporary Jaina art from Mathura also accepted in common with Buddhism.

It was also in this period of the Kushanas that we meet with for the first time panels with stories from the life of the Tirthankaras. The famous story of the birth of zwidtr according to which मैसमेज or हरिजीसमेज (मेमेन) of the inscriptions), the nativity and of the Jains, was responsible for the transference of the foetus of angul-Rumars to that of the स्त्रियाणी त्रिशाला, is sculptured with the peculiar figure of the deity with a goats head. Such panels although not very common, specially found favour with artists as being connected with the popular deity and who combines in himself the two aspects of hardwards (sertifical) and em purula, the god of creation, in Hindu mythology. Some stray pieces also depicting some other legend from the same place are also available in this period. The site of sixual शीला is supposed to have been one of a कैन-स्त्रण in the क्याच्य period. From the evidence of the surrows and from some such evidence of this site it is quite apparent that you and the Fig-tree adapted from the Bodhl-druma of Buddhism along with the Dharma-chakra were equally accepted as sacred symbols for deniction in early Jaina art. There is another group of symbols of which we do not have very early sculptural representation and this relates to the 14 dreams that the mother of shiers is supposed to have dreamt in connection with their conception of the great religious leaders. These symbols are generally available in the naintines of the early Jaina book-illustrations of the works and allied texts, although a few stray ones such as the elephant was sculptured as on the capitals of the pillars in the आयागपटs.

In the Mathura art of the sgrees, or for the matter of that, throughout the succeeding ages of Jaina art in India, it was only two poses of the sflexes that were depleted by Jaina iconographers. One relates to squeeze, the yogic posture in which the person sits rigorously with soles of feet and palms of hands facing up and the spinal straight and stiff so that maximum of concentration is casured. The other is known as wylered in which a spirit of abandon is manifest to the utmost. stylered, literally, the giving up of the body is a physical as well as a metaphysical dedication to the cause of attainment of omnitolent, is a pose of not only negative surrender but also of positive strainment of knowledge through surrender. Here, in this pose the withdrawal of the senses is the primary objective, leading ultimately to style which means in Jainism a freedom from bondage and entrance into a life blisted.

The successors of the কুবাৰেs m Mathura were the Guptas whose achievments lay not only in political extermination of the gus but in establishing an era of art and literature and also certainly of architecture The Gaptas were in their personal faith Brahmanical Hindus though they must have liberally patronized all the religions and their consequent art. In one of the inscriptions of जनारचस I there is mention of the establishment of an image of पहले and in another, of the dedication of a Jain image by a certain lady. In the record of Skandagupta probably a Jama एन्ट्र दीयों mage is stated to have been set up After the Gupta empire had established itself firmly a prolific school of bronzes devoted to Jaina icons grew up in Akota a few interesting specimens of which have been discovered recently testifying not only to the flourish of Jaina bronze art in the period but to the existence of a manufactory of this metal in this well known period of Indian history The Akota bronzes reaveal struct figures with features of that bold restraint which characterises the plastic art of the Gunta period. It is a happy and successful combination of the features of fine workman ship and balanced composition. In this period we have from the सोनमन्द्रार caves of the बैमार hill of राज्यह (mod Raigir) an interesting group of Jam sculptures started showing the pedestal with certain symbols which in later years came to be stabilised as emblems or क्रास्त्रज्ञ In these pedestals we find, as in the case of नेमिनाय, the Dharma-chakra occupying the central position flanked by the figure of a Figs or conch-shell, one on each side of the challre which in conformity with contemporary practice was shown with an anthronomorphic male figure before if There is at least one figure of नेमिनाथ in which the stelle shows a ministure figure of Sarasvati attached to it proving thereby how some of the most nomilar destres in Brahmanism had also been adopted, though in subordination to the Jinas, into the fold of Jama iconography and religion. There are some specimens also in this period where the development of the motifs on the pedestal affords an interesting study by itself An image of सुपमनाच from a Jain temple of Rajgir shows the representation of the सामनं the bull, flanking a devotee adoring a female four armed deity at the centre In a few cases of later images the prostrate figure of a lady, probably the mother of the Jina is also shown on the pedestal, flanked by figures of the emblem of the flage concerned In a Rajgir image of similar type depicting सानितनाथ there is such a female figure on the pedestal flanked by a deer each on the sides. It was late in the Gupta period also that the practice of showing the Navagraha along the two sides of a तीयहर figure that came to be in vogue and the useful number of the Navagrahas was confined to eight, Ketu being left out the mittal stages In the वारनाच school of sculpture during the later Guptas we have a few images which show the special features of this school as well as a few important themes introduced in Jaina iconography It is an interesting scene of इसहड attack on पार्वनाम that is depicted in one of the sculptures discovered from the Sarnath regions. The host of army of इसड is shown attacking the penancing Jina in कापोलको pose, who is being protected by an umbrella held by प्रमानती the devoted scrpent duty, while the नागरान भरवेन्द्र is seated with folded hands. The features of the लारनाय School with protruding lower lip, round shoulders.

the जाजाराली the long lobes of ear, the rounded knees are all marked in the image under reference

In the Khandagiri and Udayagiri caves and their outer facades, sculptures of the 8th-9th century only show a continuity of the Gupta traditions but introduce as well certain features of the eastern or more particularly, of the Orissan school. Here life size figures of individual तीर्थंबरs with and without the लाइज़ are hewn out of the living rock at consider rable heights. Here also we find individual figures of युद्ध and युद्धियी sculptured with certain features peculiar to them. The earliest to be so sculptured separately among the arm and यचित्री were only those that had guined popular acceptance for worship and devotion One of them was affirm, the deity of children. A huge individual figure of affirm is carred on the rock in Khandrein at some height. The concept of these was and whenthe is a clear influence from Tantricism which entered into Jamesm about the 8th 9th century. These detties generally attached to तीर्थं दर, are otherwise known as शासनदेवतां meaning 'the detties upholders of the जासन or the preachings of the Jina In fact, as the legends about some of these figures reveal, they were devoted followers of the Jama faith and had shown in their life this devotion at great cost. Either by virtue of this devotion or through the influence that some of these people exercised in society, they were regarded as the right guardians of the teachings of the pontiff alwers. The minus or emblems which were by necessity to be attributed to these figures in iconography for purposes of identification were in some cases connected with them by some stories apparently developing later. There are variations both in the interpretation of these लाखना as well as in their attribution to any यस or यसियी according as the figure belonged to the partiest or the femal sect. The literary prescriptions of these wissers also do not always tally with extant images. In fact, there is a long row of these तीर्थे र with figures of यह and बहिली below in the Navamuni caves on the Khandagiri hills of Orissa which reveal interesting and queer emblems. These sculptures cut in relief belong to about the 9th to the 11th centuries A D At the entrance to the appeared caves there are two interesting figures of चक्रेजरी and अधितराखा respectively on two sides, where the यक्तिशी have been sculptured independently and prominantly with the effigies of the Jinas shown in miniature at the top. It is intercresting to note here that the iconography of some of these deities have been borrowed from the pantheon of Brahmanical Hinduism and anitably adapted to Jamesm Some of the figures reveal the common features and enable the careful student of iconography to compare with their respective counterparts in the other religions चरेरवरी, for example, is वैष्ववी not only because of the predominance of the weapon chakra in the hands of the derty but also because of the vehicle, युद्ध, which forms also the emblem for i er These युद्ध and युद्धियीs, though originally human beings, the guardians of the Jama teachings, as already stated, come to be attributed super human powers of conferring boons to the devotees and, therefore, were given super human forms e g multiple hands with different weapons

In the caves of बहामी in the 8th century we have evidence of Jain sculptures in the form of standing Jina figures in relief or figures of saints practising penance — It was, indeed,

a possible feature of Januam that Janus saints came to be souldwared as their pose of penance. A number of them sho on the caves of Ellors provide interesting examples, where samelst series admosphere suggested by dooring gazillis staying in condidence, long continued penances of the saints are shown by croopers having grown over their body stimuons in written, unconcerned to the happenings of the world. This most in Januam Good a vinque expression in the 10th containy at Chandrager in septimelying Mysore, where the famous colosial figure of puritaget stations as tribute past to the herois forbearings of a saint's life of penance lat the Ellors caves we have also a few souldware depoting the sense of ways's attacks on penancing triplety. Here was with has bott of army with deadily weapons, on the back of buffalon, is shown attacking with all the farceness while vegetaffs.

From daming about the 8th-9th contary of the Christian era a very important development took place in the matter of representing different shipty. In the earlier images apart from the distinctive features of the falling barr on the shoulders in the case of stiffering and the serpent bood in the case of stiffering the pedestal was compand with the chakra figured either froutility or profile, flanked by worshapping devotees. A later development of the scene on the pedestal is a couple of the connected animal, as for example, the ball for strength and the central chakra is addition to the devotees. During the centures that followed, this device of doubly showing the animal was given up for a implified mode of marking the animal at the centre of the pedestal. This change also suggests the tendency to do away with all iemblance to Buddhest mannersam in act, according to which, as a well known, the chakra as the Wheel of Law occupied the central part of the pedestal That part of deer, symbolizing the Deer Privit. The differentiating skyle as evolved in Jinsan, therefore, was a natural development brought about by the necessity to avoid the confusion between images of the two seets who mostly occupied common religious aims.

The transformation of the theme in the pedestal, further in Jimium was destined to this development the spects of the charle of the art redutions of find According to this development the spects or the charle of the disciplin were replaced by the spreadyrm or defined member supporters of the spret that it, steaknags of the Jima, as already notice with the growth of the concept of the spretchers in the Paralar or the compositional framework is also consistent disciplination commissions Mathema where disciplinations of section of the spreadyrm in the Paralar or the compositional framework is also consistent disciplination commissions Mathema where disciplination of control of the spreadyrm of the spreadyrm, one such and regived flank on two under a figure of operating with figures of grave typers, one such and the other feemile, one each safe, hower down in the paralars. The emergence of these the other feemile, one each safe, hower down in the paralars are interpreted in the spreadyrm of the Jiman laythes spreadyrms as aforesand. Stating originally as indicated in whiteness of the Jiman laythes spreadyrms as aforesand. Stating originally as indicated in whiteness of the Jiman laythes spreadyrms as aforesand. Stating originally as indicated in whiteness of the Jiman laythes spreadyrms as aforesand. Stating originally as the character of the Jiman laythes spreadyrms as aforesand. Stating originally as the spready of the spreadyrms are considered in the spready of the spreadyrms and the spready of the spready of the spreadyrms of the spre

cal deities like Sarawati or Kubera were absorbed in this heterodox faith but made to be affiliated with one or the other of the 24 Jinas with the small effigy of the latter shown at the top. In some cases like that of greft or very, the affiliation was not marked by any figure of a Jina, though it was implied by other associations.

In the development of the iconography of these सासमदेवताइ or यस and अधिकी the initial stage was marked by the figuring of these lower in the parikers on the sides of the figure of a Tirthankara. Perhaps simultaneously the more popular or important of these pairs of deities were sculptured independently. Two of them, as already noted, were very much conspicuous in the earlier periods, namely, पद्मानती attached to पारवेनाय and अधिका attached to नेमिनाय. Other यसs and बृक्तिकी followed in quick succession and all the 24 नीमेंबर soon came to be associated with a couple each, a male and female, in iconography. As the individual iconography developed with a large number of varieties in the weapons and the number of hands, mythological stories grew up around each personality connecting the यस or the विस्त्री with a particular Jina by a special incident and thereby influencing their iconography. One very important development took place in the iconography of the wer-wirely and that was in attributing a separate emblem for each one of them, male or female. This apparently grew out of an emblem bias of the Jains in art and as a mechanical following of the practice adopted in the case of the Jina figures. The emblem as a symbol-either a design or an animal or a bird was also connected with the individual was or wisselfs by a special story in each case

With this background of the development of the We concept we may refer to the instances of independent figures as in the Jains cases at Ellora where in the 7th-8th centuries we have colossal independent figures of some of the more important of these groups of deities, like afree; and Gomedha. The process was complete by about 10th-11th century when the iconography of these figures reached its height of complexity. In fact, by this period large borrowings from Brahmanic sculpture-complex had taken place on the one hand and on the other, Tantricism had deeply penetrated into this faith as it did in most other contemporary sister faiths like Budhism. The original human personalities of these deified figures were lost and a large element of super-human character developed around these, which was iconographically expressed in multiple arms with a wide range of attributes, weapons and symbols. The transformation was deeply rooted and completely revolting so much so that they came to be known as Yakshas and after i.e. super-human beings independently capable of conferring boons, much in the same way as Brahmanic cult deities. In iconography which was, in fact, the only channel through which the artist could play his imagination and satisfy his inherent love for a diversity of forms and expressions, the assimilation of the Brahmanic types and its consequent complexity opened up a large scope for sculptural forms. This was far more possible in such a flexible group of divinities than in the case of the Jinas, as all that related to the iconography of Jinas was crystallized long before. In other words, it was ver iconography that remained a living force in Jaina art-expressions throughout the succeeding ages.

To take a typical example of the impact of Tantinum on Jainism and its soone graphy which resulted in a grand claboration of the lower paintheon, the squ and their land, with unreserved absorption of Brahmanne destines, we may turn to the figure of spare) of the strictly access, Udayagin hills, Oriesa, which shows remarkably interesting absorption of the isonography of agri squeriffed with taches arms holding most of the attributes of the Brahmanne counterpart. As we have already noted, under influence of Tantinum the morporament of the squa and wight became independent destines both in their forms and in their function. The only stender has that they were allowed to restain in zonography was to have a smill effig of the respective Jina on their crown or further up in the aureole, to which we have already draws reference

From during the 10th century an elaborate group of iconographic representations grow up around खन्नराहो in central India under the Chandelias The temple structures architectu rally conforming to a large extent to the contemporary style of the region, are effaced with details of icons carried out almost to the point of absurd verbosity. Each individual piece in its lyricism of form and melody of expression stands out as an embodiment of delicacy and grace Sculptural details of the पार्श्वनाथ temple at खन्नाको while revealing the same contemporary sensuous charm hold up to us an elaborate panorama of the Jama pantheon with all manner of complexity. These sculptures here as well as elsewhere transgrees far beyond the textual prescriptions so much so that any attempt at co relation between the two or a determined failure. Yet the Jina images of this period standing out in their pristing forms and noses of the analyzal and usuazz in the midst of a whole host of not only was and affects out of the borrowed Brahmanic deities constitute a bold challenge to the already crystallised form of the faith itself and reveal a most powerful attempt at keeping equal pace with the brisk activities in the creative art of the period. Looking at the Jina figures one is transported to a realm of celestial beautitude. The touch of mediaval sensuality is able to tarnish only the exuberant figures of the subsidiary deities. Here, indeed, lies the unsullible trait of a figure representing Jina and a general plasticity of all the rest, in Jama Art

During the 10th century which was in the south marked by a great epoch of the consists shows, apart from the sere dearlier figure of situative, a continuity of this distinctive aspect of Janna rat in few more instances from near about regions like write and write. These colossal figures serve as a pointer to the height of supreme knowledge a Jama section is supposed to reach and in suggestive of the personal elevation that he strives to attain in this very life and existence

In the west, from the early mediateval period, Gujrat started to be the centre of Juna art and architectural activities. Iconographic materials and sculptures enfancing the temples built by the Chalukyas of Gujrat are a testimony to this mediateral activity. In ministure puntings the speciage texts and texts of other. Juna works his the spitestred-part starting from early 12th century AD provide econographic material available as text illustration from early 12th century AD provide econographic material situations are starting to the provided and the full file stories of some of the more lamportant divigits like specific and upperly are

illustrated in these miniatures providing a cros-section of miniature art of India of a particular period.

The most magnificent of stone carvings done throught a continuous period of over two centuries by the Jains started here also in Gujarat on Mount Abu, ancient squreer. In earliest of these temples dedicated to squreer and built by Vimals of the squreer family, minister to king squreer, in 1010 A D., reveals the immense possibilities of the plastic act in marble. A most provide school of sculpture also Bourished at express marble, and the same minister Vimals. The touch of extravagance characterising the engleque temple was carried to a first greater extent in the temple dedicated to Sphrey, the 22nd Jina, and completed in 231 A.D. by Squreyra. It is here that detailed scenes from the life of Sphreys, including the scene of his marriage, his decision to resource the world, are depicted panel by panel though with little clarity. Separate figures of Afgings, of a whole set of 16 Ferniky's carved as petals of a full-blown lotus on the inner cuiling of the temple, Squres of individual squal and a few isolated figures of royal court-scone including portrait of ministers are all that form the subject matter of en elaborate iscongraphy carved to permanence in the purest of stone.

Throughout the three centuries from about the 12th. Jaina monuments with their

Incognost the three centures from soot the Lta, Jana mountest with tear consequent scuiptural isonography spread through the far fining regions of this wat sub-continent. But the one feature that runs in and through this entire activity is a trait of stylization of forms and consequent stagnation. The grace and the delicacy of physical charm had already vanished out of the chiesd of the sculptors, yet, so far as study of isonography is concerned one is feated with a bedfing mass of isonography in studies in almost every temple of the period material which have very little or no bearing on the prescribed texts. The artist or the sculptor appears to have been given a completely free hand in the choice of his subject-matter or thems. The love for production itself appears to have got complete control over the artist and his imagination which was left with very little scope for artistic expression.

## Jaina Epigraphy

Prof P B DESAI, M A,

Department of History, Karnatal. University, Dharwar,

Vast and varied is the Jaina epigraphic literature. Its antiquity goes back to the centuries before the advent of Christianity. Jaina inscriptions are found in almost all parts of Inda, in the north, south, east and eat. They are engraved on the rocks of hills, slabs of stone, copper prites and pedestith of images. The scripts employed are different varying according to the age and the respon. Their linguings are many, such as Sanxiart, Prakart, Kunnard, Tamil and Telugu. As for their dimensions, they range from simple names of evolution or prigrams to lengthy descriptions of prominent personages including teachers and postulfa, running into several pages. Some of the records offer excellent specimes of prose and poetic compositions. All these records are highly useful for reconstructing the illuminating history of this pervasare religious with its pholosophy and ethois.

Outstanding among the early eggraphs of North Index is the famous quigner inceptable of 80 quigner, the lord of Kalinga Intercibed in a cavity in the Udystern Hall near Bhubanessar in Ornas, this record has revealed for the first time the existence of a unique emperor of Juna persuasion who belonged to the write Newsquinty of the 80 quies of formation of the second of first century B C Beades being an impliest adherent of Junians QUICER was its enthusastic supporter and contributed for its prosperity. He brought back the Junia mage formerly snatched wavely be a lang of the Natada Squarty from Kalinga. He exercised caves for the Jana monks in the 82167478, i.e. queffif hill and also built a monastery

The epigraph concludes with the significant words -

"The prince of welfare, king of prosperity, mendicant monarch, ruler of piety, supremely triumphant is he, the glorious emperor স্থাবেখা"

सारोहा's queen was also an ardent follower of Jamusm The following inscription's caused to be engraved by her in the Minchapuri cave in the Udayagri Hill stoods testimony to her justly and devotion to the faith

'This temple of the Arhats and cave for the इसम्प of Kalinga has been made It has been made by the chief queen of the illustrious खारवेल, the overlord of Kalinga,

who was the daughter of Ling लालाफ <sup>30</sup>
Originally confined to a small area, Jainism soon started on a career of conquest and
there is reason to believe that महानार himself moved to Kahnga to preach his gospel. In the

<sup>1</sup> Ep Ind , Vol , XX, p 72 f

<sup>2.</sup> Ibid , Vol XIII, p 159

हापीगुण्हा inscription cited above occurs an expression mentioning the setting in motion of the wheel of conquest on the कुमारी Hall<sup>1</sup> and this seems to contain an allusion to the visit of the great teacher to the Kalinac country

Ti e magration of सुरुकेश्वरी महत्त्वाहु along with his disciple, the Maurya emperor Chandragup' a, to the southern part of Mysore in the third century B C constitutes an important 'nodmark in the history of Janussa in south India This episode is narrated in an inscription at अस्त्र बेस्तीवार' as follows —

"Success . Be it well, Victory has been achieved by the venerable ব্যান্ত, the establisher of the glorious holy faith and the embodiment of the nectar of happiness resulting from the perfection attained"

Now indeed, after the non aggreft has completely set, signing equiff who came in regular descent from the venerable supreme Rush sign-super, who was acquainted with the true ruiture of the eighthoid great omess and was a seer of the part, the present and the future, having learnt from an omen and foretold in Upsymi a calamity lasting for a period of twelve years, the entire Sangha set out from the North to the South and reached by degrees a country containing many hundreds of valleges and filled with happy people, wealth, gold, grain and heards of cons, buffeloss, noats and sheep."

Janusm, however, seems to hvve powersped to the Tamid country through. Kainga and supp. prot to its advent into surface. The surfaces of by experience in the southern parts of the Tamid country, particularly in the areas of the Paduklotia, Egy and Taman city distinct, are found a large number of anomal riches in the form of beds popularly attributed to the Five upwis. They are carried in hills and caveras, some of them bearing inscriptions in peculiar agrid characters of about the third or second century B C As some of these beds are associated with Jains grambols, it is possible to conclude that they were the creations of Janus monks who had settled in those areas for the propagation of their faith before the third century B C <sup>2</sup>

Epigraphy has largely contributed to the historical study of the Jana Church in the Tamil land It is revealed by inscriptions that no course of time the Jana most scriptimes and developed a large number of strongholds for spreading their doctames all over the area. They popularized their faith among the masses by introducing new devices such as the ceremonal worship of the secondary denties like Yakshan and Tepf of the property of the propert

From numerous references in inscriptions to the teachers and lay followers of the fair sex, we come to know that Jainism claimed a considerable quantity of womanfolk in its fold

<sup>1</sup> The expression reads—सुपना निजय नक कुमारी एकाले, For explanation see my Jamism in south India and some Jama Emerants

<sup>2</sup> Ep Carn Vol II Ins No 1 The inscription has been roughly assigned to A D 600

<sup>3</sup> For a detailed discussion of their interesting problem and different views held by scholars see Jaimsm in South India et (op cit), pp 27 ff and 93

Conspicuous among the monastic orders of the Tamil church are gyfsytts (feminine of Sanskrit Guru) or ordaned lady teachers who appear to have enjoyed greater measure of freedom here than in other parts <sup>1</sup>

Jannam welded influence to the farthest limits of pennaular India and we may note with interest that this faith was entreached in the corneriand of Kerela Worthy of mention as Jana centres in the southern part of this region are Turnethenautumals and Negarkoyil which have treasured Jana vestiges to the present day. The former name which in its full form 'Turnothenautumals' means 'the sacred hall of the spreas,' is remunicent of ine Jana tradition relating to the spreash was very some modal indowed with supernatural powers. This place possesses promisely carved on its rock a figure of effway, the 'the'fig of 'spreash of the spreash of the sprea

We now pass on to swize, where there is profusion of Jaina monuments and epigraphs it is generally believed that the land south of the Yindhyas was monopolisted by the Digambara order of the Jainas But this belief is clearly believed by operapoly which shows that the followers of the Pagintar shool existed here side by side with the Digambarrs from early times, though not predominantly By way of illustration one piece of epigrapic evidence may be cated in support of this views.

A copper plate charter of the Kadamba king of चूर्णकर्मान of about the 5th century amounts the grant of a village in favour of the Jama gods and the Jama recties. Among the latter, distinction is made between the great congregation of months of white robes : the patter, and the great congregation of the figure accetes : a Digambars.

The Jama scholars made substituted contributions to Sanskit and some of their

contributions are in the form of epigraphs From the literary as well as historical point the Ahole स्पालिय" of the wingrey lang स्वकतिकता III is a rare piece of Sanskirt composition in ornate style insertable on stone and its author and Janaz poet रिक्शिति is entitled to an exalted place along with wriferite and नाराणि

The Jama inscriptions of কুলাইজ generally commence with the following Sanskrit verse in praise of the কিন্তানৰ

# श्रीमत् परमगम्भीर स्याद्वादमीपलाक्ष्तम् ।

जीयात् त्रेसोक्यनायस्य शासनम्, जिन शासनम् ॥१॥

'May the doctrine of Lord Jina be victorious—the doctrine which is the commandment of the overlord of three worlds and which bears the glorious and supremely profound स्पाहाद (theory of may be) as its infallible characteristic mark

<sup>1</sup> The question has been surveyed in all its aspects in my article 'दूरिववार in वा<sup>c</sup>मंच नाए', see the Journal of Indian History Vol XXXVI, Part II, August 1958

<sup>2</sup> Ind Ant Vol VII, p 37

<sup>3</sup> Ep Ind Vol VI, pp 1 ff

A good number of inscriptions are devoted to the descriptions of Jaina scholars and teachers belonging to various monastic orders and their geneological accounts in Sanskrit. Here is a specimen passage praising a precepter<sup>1</sup>.

"His disciple, an emperor of philosophy, lord of great fame overspreading the whole sea-girt earth, a lion adorned with the pearls scattered in splitting the frontal globes of the rutting elephants, the five senses, honoured by the learned, favourite of navard. was sawhared Munica".

A profound scholar and adept in potentic contests was the renowned teacher Samantabhadra who is described in the following speech attributed to him in an epigraph.<sup>9</sup>

"At first the drum was beaten by me within the city of प्रश्नेखरूष; afterwards in the country of मालवा, विज्ञ and sag, at क्षेत्रीय and at देशिय. I have now arrived at सहायस which is full of learned men, profound in scholarship and crowded with people. Desirous of disputation, O king, I exhibit the sporting of a tiger.

"When the disputant समारमाह stands in thy court, O king, even the tongue of भूबेटी, i.e. रिल्म, who talks clearly and skilfully, turns back quickly towards the nape of the neck. What hope can there be for others?"

असम चेतुराशिया is a renowned sacred centre visited by thousands of Jaina devotees from all parts of India. But few are aware of the fact that there flourished in the south another holy place that equalled. जोर्ड, own excelled अच्च चेत्रगोश्या in sancity and eminence.

Explorations carried on at Koppal during the past years have revealed the importance of pipeos as a supremely sacred resort of the Jains. According to the testimony of epigraphs and tradition, Kopana was adorated by an exceeding large number of Jains temples and shrines. The verneity of this statement is brought home to the explorer through the Jains apigraphs and other relies that have survived to the present day at modern Koppal' after the devastating activities of the houtile elements.

Allations to when as a Jaina fift par excellence are found in many inscriptions at aper sequent, one of which refers to its immense wealth of Jaina templess. An inscription the Skimong district<sup>4</sup> extols it as "distinguished among the millions of Jaina sacred places". Kopana is mentioned as Koppann in the inscription of the Tamil country which testify to its asactity and eminence. This acreed place maintained its reputation for nearly one thousand years, from the seventh to to the sixteenth century, after which period it passed under a spell of oblitions.<sup>5</sup>)

<sup>1.</sup> Ep. Carn Vol. II, No. 66.

<sup>2.</sup> Ibid., No. 67.

<sup>3.</sup> Ep. Carn., Vol. II, Sh. No. 127.

<sup>4.</sup> Ibid. Vol. VII (Part 1), Sh. No. 64.

For details about the antiquities and importance of Kopana see Jainism in South India, etc. (op. cit.), pp. 200-206 & 338 ff.

Let us now proceed to अपन पेक्सिया steel! This Jama ceatre is famous on account of the monoluble colosius of the spin personage supplies, popularly Lnown as गोगान्द्रवर, carried out of rock and perched on the top of a hall. This wonder of the world is the creation of supercrip, minister and general of the western Ganga ruler traping (cauca 834 AD ) The story and legond successive with the creations of this unique image are graphically narrated in an inscription. I at उन्ह पेक्सियां the

205

"The emperor Bharata, son of good caused to be made near Paudanapura an mage, 225 bows high, resembling the form of the victorious armed signific when! After the lapse of a long time, a world-terrifung mass of manuscrable grage was having spring up in the region near that Jina, that enemy of int obtained the name \$722274. Alterwards that region became inveshed to the common people, though seen even now by many skilled in spells and charms

On hearing from people of the celebrated supernatural power of that Jun, a dearer arcse in his (c chammedarrys's) mund to see Hun, when he prepared humself to go, he was told by his preceptors that the region of that city was distant and introcessible, whereupon, saying in that sees I will cause to be made an image of that god, while (c supparery) had this god made Combaning in the himself learning, purity of frush, power, virtuous conduct, libershiy and courseg, the moon of the Gang Yamby, Graphy, was celebrated in the world Wast in that this gas matchies power vir singregred sizes struck, an equal of Manu, that thus caused this god to be mide with great effect? \*

The image thus created has combined in itself the unsurpassed vartues not only of loftiness, but also of beauty and superantural power. This unique feature of toe image is further described in the insertpion cited above.

"When an image is very folly, it may not have beauty, when possessed of follouses and real beauty, it may not have supernatural power long includes, real beauty and mighty supernatural power being all united in it, how worthy of worship in the world at the glorous form, comparable to stelf, of rijuziqve, Jian." An south faids, a sense of Jiana centers and holy soots have three dato in North

An a South India, a series of value counts and any specia new barries deficiently to the countries of the Charles and details about these foundations are recorded in assertptions. Two brothers, require and 24 view, of the rayers family, who were ministers of the Charles, in a fevere, have immortained their names by their religious seal and munificent endowments for the promotions of the Janus fauth at frequir and other holy places. A verse in a Sanskirt epigraph of 1290 A D at Grants, while recounting the memorable services of equipment propagation of the countries of the count

<sup>1</sup> Ep Cain, Voi II, No 234

<sup>2</sup> प्राचीनलेखमाला, part III, p 186

"After king मोच has passed away piercing through the sun and the illustrious Munja has acquired the supremacy of Heaven, here stands alone solitary बस्तुपाल intent upon wiping out the flow of tears of the poor and the needy".

Soon after the establishment of the great Vijayanagara empire, Jainism which was reduced to a faith of the inmority at this time was threatened by a crisis. This was, however, averted by the foresighted and statementally action of the king "garger I who safegararded the interests of its adherents and assured them a place of honour and status of equality among his subjects."

Under the benign patronage of the Vijayanagara rulers Jainism raised its head once again. Jaina temples and institutions were exceled in the city of Vijayanagara, the very heart of the empire. One such shrine was dedicated to the rare delty Kunthu, the aventeenth effect. This event is related in an inscription at Vijayanagara, a dated 1385 A.D. through the following charming phrases.

"There is a city named Vijaya, which is resplendent with wonderful jewels, and which exhibits the spectacle of an unexpected moonshine by the multitude of its whitewashed palaces. There the girls play on roads paved with precious stones, stopping by embankments of pearl-sand the water powered out at donations.

In this city the general Iruga caused to be built of fine stones a temple of the blessed Kunthu, the Lord of Jinas Let there be prosperity to the religion of Jina!"

The general Iruga or Irugapa, a Jaina by persuasion, was a minister of king Harihara II. He is credited with the authorship of the Sanskrit lexicon নানার্থবেলনাত্রা.

Within half a century after this beneficient foundation, another temple dedicated to पाइप्लेगा, the twentythird वीष्ट्र, came into being in this capital through the catholic act of the king पेप्राच II. The passage describing this transaction in another epigraph of 1426 A.D. at Vijavanagar³ runs as follows.

"The illustrious lord Devaraja who was famed both for wisdom and modesty, caused to be built in a street of the above-mentioned city in the τηπ-χητή τητη a temple of stone, which gives delight to the good, which is a bridge of entire merit, to the blessed ητρή, the lord of Jinas."

The above is only a glimpse of what Jaina Epigraphy has contributed to the unravelling of the hidden treasures of history and culture of Jainism.

<sup>1.</sup> Ep. Carn., Vol. II, No. 344.

<sup>2.</sup> South Indian Inscriptions, Vol. 1, No. 152.

<sup>3.</sup> Ibid., No. 153. This and the above record are in Sanskrit.

# Jaina Discipline & Philosophy of Life

Dr AMARESWAR THAKUR

Introductory

Janusm is one of the most ancient religions of India. The date of the birth of this monastic organisation is a very difficult task for the historian to ascertain. The orthodox section of the Jams claim that it exists from time immemorial and actually believe that the Jama religion is the oldest of all religions. They further hold that this great religion was introduced in this sacred land of Bharata by Risabhadeva who was an illustrious ascetic and the first Tirthankara He was the first king among men also and it was he who first taucht men how to perform household duties. He taught them the arts of potters thrashing grains cooking etc He taught men seventy two arts and women sixty four for women had to be skilled in domestic and not in literary and industrial crafts. But his greatest glory was that he first made the people of India conversant with Jaina faith. He is believed to have flourished when the world had just passed out of the happie t are and lived for crores of years On account of his founding the Jama religion he was called Admitha or Adideva Since that hoary past there have been t venty four Tirthankarts in all including Parsvanatha and Mahasara, the twenty third and twenty fourth Tirthankaras It is now admitted that Parsyanatha was an historical person and lived about 250 years, before Viaba vira. He is supposed to have been born in 817 B C in the town at present known as \aranasi Though the orthodox opinion is that without a study of the lives and activities of all the Tirthankaras the understanding of Jamism must be incomplete yet the modern scholars are prope to begin their survey of this religion with Parsvanatha and Mahavira or rather with Mahavira It is further thought by some scholars that it was Parsyanatha who effectively organised the houseless monks remaining outside the pale of Brahmanism and thus was in reality the practical founder of Jamesm as we find it now and that Mahavira did the vorl of a true reformer much improving upon what his spiritual predecessor did. This vie v may be partialty or wholly correct The world knows however that but for Mahavira Junism would not have attained the glorious position as it did as one of the greatest religious of India Modern researches have shown that Mahavara ( born-99 B C ) was initiated at the acof 30 (569 B C ) He initiated himself After initiation he wandered throughout India for twelve years In the thirteenth year he gained Revala (omniscience) Now ic took upon himself the task of showing the path of liberation from wordly illusions. In order to felf I this task he had to found the four Tirthas viz of sadhus (monks) sadhus (nuis) sir 1 > (lay brothers) and shravikas (lay sisters) The Jama shastra ordairs that those the tile referen in this chaturyidha samgha or fourfold communion will find a way to ultimate sale tion and

hence "these four tirthas are. as it were, four boats that will infallibly carry passengers they bear unto the desired haven of deliverance (moksa)". In order that you may be freed from the danger of rebirth you should be a monk or a nun if possible or a devout layman or a laywoman-exhorting people in this way Mahavira like all other previous Tirthankaras organised and regulated the four orders and became a perfect Tirthankara himself after one more year i.e. in the fourteenth year of his renunciation. It is thus evident that the history of the monks and nuns is as old as that of the Tirthankaras. It may be assumed that the advent of an ascetic of uncommon ability destined to be a Tirthankara was a necessary sequel to the thorough dislocation of the previous sampha due to all round unchastity, untruths, indiscipline and various other transgressions springing up among its members. This is partially borne out by the fact that Mahavira himself at the age of thirty entered the previously established order of Parsyanatha but had to leave it after twelve months when he noticed that the discipline among the monks of this order was too lax. Of the four constituents of the sampha the first two i.e. monks and nuns were of course its very life, but the importance of the other two i.e. laymen and laywomen could in no way be minimised. The household duties of the laymen and laywomen prevented them from renouncing the world and becoming monks and puns, yet they served the cause of the sampha in various ways, first by keeping the rules of the sampha, though in a modified form, and secondly by supporting the professed ascetics by giving alms and lodgings to them whenever needed. In a way these two organisations consisting of persons from influential mercantile community and other high ranks and even of kings helped Jainism to have a firm root in India. They were indeed an integral part of the sampha and enabled it to withstand many political and religious storms that would have otherwise swept away Jainism from the very land of its birth. Mahavira realised the necessity of connecting the laity with the ascetics and introduced posadha yrata by which a layman had to pass some of his time as a monk.

One of the most outstanding events in the history of Jahisan is the great schim of the community into the Svetambara and Digambara scact. It appears there were two differing views regarding the significance of the principle of aparigraha, the fifth mahaverta. Mahavira and his followers held that aparigraha meant complete non-possession and involved discarding all clothing and adopting the state of complete undity. According to the Digambaras, Mahavira discarded clothes at the time of his initiation but the Svetambara tell us that he late the state of the sta

There was another big schism in the Jams community and it accurred much later. The Jains from the earliest times do not recognise a divine creative spirit. But the practice of worship was in vogue among them. The denial of God as the creator made them worship venerable men-their teachers and gurus Arhats Jinas and Arihantas Images of these adorable personages were being gradually set up and temples began to be constructed. With the passing of the time idolatry became a regular cult with the Jains. Idols were introduced in the Jaina church perhaps in the 2nd or 1st century A D. This cult of idolatry received however a serious set back after several centuries with the rise of the Sthanakavasi sect. This sect is non Idolatrous from the time of its birth and arose out or the Svetambara sect. Lonka an Ahmedabad Jam originally belonging to the Svetambara sect being induced about 1474 A D by a Svetambara sadhu named Jnanau to copy some Jama scriptural books for him found in the course of reading them that idol worship was nowhere mentioned. This being pointed out gave rise to a great controversy as to the lawfulness of idolatry. Lonka Sa be came a gread advocate of non idolatry and his view was being gradually recognised. Lonka sect was founded and a sadhu of the Svetambara sect became its first guru. But abuses crept into it and some members of the sect being displeased with the ways of life its sidhus were following ioned a reformer, Viraji of Surat, who was a layman of this sect. This layman became a sadhu and true ascetic and was highly admired for his character and strictness of life. These dissidents from the Lonka sect took the name of Sthanakavasins. They were thoroughly non idolatrous but used to live in sthanakas or the places set apart specially meant for sadhus to live in So the division of the Svetambaras into Svetambara idol wor shippers (Mandirapanthi) and Svetambara Sthanaka assi became an established fact This hannened about 1653 A D

Yet there was another schism After nearly 100 years (A D 1759) the Sthannkavası sect which was already divided into many minor branches suffered another big cleavage and as a result came out Terapanthi sect. The history of the Terapanthi sect coming into exis tence is interesting and we briefly narrate it Terapanthi sect was founded by Bhikinji Svami who was born in the year 1726 A D in the Marwar state From the very boyhood he had a religious trend of mind and had a zealous regard for persons of holy character. He approx ched the sadhus of various sects such as those of Gacchavası sampradaya, pa jabandha sampridaya etc. But his religious thirst could not be quenched. He saw in them more of outward show than real religious spirit. So he turned his attention to Raghunathit, who was an Acharya of one of the branches of the Sthanakavası sect Bhikanjı was then a married man but lost his wife in the meantime. He took a vow of Brahmacharya for the rest of his life after obtaining permission from his mother got initiated by Raghunathic in he year 1751 Rhikanji Svami remained with his guru for eight years. He was a very sincere and devout student of the Jama shastra and after a careful study of the same found that the path his guru and the sadhus under him were following was not a correct one in many respects He pointed out the deviations some of which were serious and implored the guru to give a correct lead

But the guru would not bear him and remained adamant. His only argument was that the time was extremely bad, people were of irreligious disposition and it was not possible to lead n true sadhu-life in that age. Svami Bhikanji could not be satisfied and with thirteen sadhus and thirteen laymen formed a small group and separated from Raghunathii, Sthanakavasa (residence in a fixed place) was not to the liking of Bhikanii Svami as it was against the rule of law and he began in the course of his wanderings to take shelter in vacant places and in places meant for residential purpose offered to him for use. One day the thirteen lay people were resting for religious worship in a vacant shop in a certain bazar in Indhour when Dewan Fatechandii Singhyi was passing through it. He asked them the reason of their not resorting to a Sthanaka, and the thirteen laymen apprised him of what Svami Bhikanii and his thirteen sadhus, who were following his lead, stood for. A poet who was accidentaly present there composed a short peom in appreciation of the right stand taken by Syamiii and incosely designated the newly formed sect as Terapanthi (followers of the path of the thirteen). having in mind the number (i.e. thirteen) of the sadhus and of their followers. Bhikanii, when he heard of the poem, accepted the name. Terapanthi, and save his own interpretation to the term-they were really the followers of the path of Tera (thine i.e. of Lord Mahavira) and moreover they closely followed thirteen rules i.e. five mahavratas, the five samitis and three guptis. Syami Bhikanii reordained himself to his own order and initiated the thirteen sadhus again in 1760 A.D. and thus the age of the Terapanthi sect founded by Bhikanji Svami is just 200 years. The great Acharya died in 1803 A.D. at the age of 77. Since then seven other Acharvas of the sect passed away one after another from this world and the last of them was Kaluram Gani. He was born in 1876 A.D. and the year of his death was 1936 A.D. He was a vastly learned man and a great Tapasyi, practising the highest austerities. His lucid exposition of the shastra elicited unstinted admiration from all quarters. His extra-ordinary power of endurance, his uncommon self-restraint and calm serenity shown in death-bed will remain a by-word for ever among the Terapanthis, He died rather a premature death, Just three days before his death he nominated, Sri Tulasiramji, a monk of the sect and then a mere boy of 22 years, as his successor. It is a custom prevailing in the Terapanthi sect that every Acharya can nominate his successor. Sri Tulasiramji was born in the town of Ladnun (Rajasthan) in 1914 and initiated when he was only ten years of age. Though young in age he was quite mature in intellect and properly educated by his guru. He became a profound scholar and earned proficiency in various shastras and languages. He is at present one of the most notable personalities in India. He is a great man-great in intellectual achievements, great in learning, great in austerities and great in character. He is a lifelong Brahmachari, a powerful and fearless exponent of Jaina tenets, a man of genuine religious urge and an organiser of outstanding ability. He is at the head of a renowned and perfectly disciplined religious body comprising 700 monks and nuns and more than five la khs of laymen and laywomen all over India. He does not know how to hurt and he is purity and simplicity incarnate. Though a sincere votary of non-injury he has taken up arms and his arms are

against carruption and all sinful dealings that rega supreme in India to day he has sponsored the amenata movement for fighting all simmoral practices. His message of peace and moral swikening is inspiring his permasave eloquence is invagorating and his lead in always healthy. Monks and must look up to him as a savorer and the larly find solace in him in their troubles and distress. Six Tulasiramy the minth Acharya of the Terapanthi seed, is indeed a wooder of the modern age.

### Diksha - entrance into monkhood

The Shravaka has remounced the five faults (atschara) he is free from doubts, he has no predicction for another faith, he does not question the efficacy of Karma has no regard for hypocretes and has given up all connections with them. He has taken the five anuvatas he has promised never to intentionally destroy any liva having more than one sense he does not tell a lie for commercial or other gains and does not evaggerate things, he does not steal or take what is not given to him does not buy stolen property and does not appropriate any article which others may have lost, he remains faithful to his married wife and does not allow any evil thought about women to cross his mind, he has curtailed his desire and put a limit to his possessions. He has taken the three gunavratas and other seven wrates also He has become a sincere desayrate By taking all the twelve your ( virtus ) he has kept his body in training and health and to a great extent has freed himself from love and hatred. In addition to these he has taken pratimas also which are eleven in number he has undertaken to worship a Tirthankara and guru and cultivated belief in true dharma. he has promised not to take any uncooked vegetable and never to take his meal during night time he has promised not to have any association with his wife and to give up all worldy nursuits involving destruction of life such as building a house, dieging a tank etc he has got rid of all attachm ats to earthly possessions and is fully prepared not to take any service from anyone he refuses to allow any special cooking for him and to tender any advice to anybody in regard to worldly affairs Finally he has begun to wear a sadhu's dress and to broadly follow the rules and customs prescribed for a sadhu Above all he has now a strong desire to renounce the hous hold life In this state of preparedness the layman ( shravaka ) approaches the guru of the samgha and prays for ordination into monthood Sometimes the shrayaka candidate comes of a wealthy and respectable family and is well educated. He is kept under observation by the guru for a year or so and during this period he is to prove his sincerity of purpose The guru preaches to him the hardships and responsibilities of a monk s life and when he is convinced that the candidate is really keen about his religious career that his desire to renounce the worldly life is genuine that he has lost all attraction for wordly goods and on the whole is not totally ignorant of the aims doctrines and principles of Jamesm and further that he considers religious life as superior to laylife then and then only his prayer for entering into the order to conceded and arrangem at made fo the diksha The Toripanthis do not disqualify a person on the ground of ag though they are disinclin d to entertain 

of the eight acharyas from Bharimalj Svami to Sri Tulasiramji got their initiation at below the age of sixteen.

Jaina diksha is a solemn affair. It is held in public and thousands of respectable people of all faiths (including high government officials and state dignitaries ) assemble from far and near to witness it. In the afternoon of the day preceding the diksha a great procession is formed and led through the town. The candidate is attired in sorgeous dress and taken in a decorated car from house to house and to the sadhus and sadhvis present there. In the early morning of the diksha day the candidate gets his head shaved and a few hairs only remain to be pulled out by the acharva. He then takes his bath and it is his last bath will not take any other bath during the whole of his life. Then he comes to the place of the diksha with his dress on and makes obeisance to the sadhus and sadhuis. After this he retires to a private place, takes off his jewels and clothes and puts on the dress of a sadhu and humbly annroaches the acharva. Now the acharya proceeds with the essential part of the function. First of all he demands the 'letter of permission' from the candidate's parents or guardians and in the case of a married person from the wife or husband. It is termed ainapatra and requires to be attested by some respectable persons. Being read by the acharva it convinces everybody present in the assemblage that the candidate is renouncing the worldly life out of his own free will and there is no element of force or compulsion in it. If the sinapatra is not forth-coming, the diksa will remain postnoned—so great an importance is attached to it. The diksha begins with the plucking out of the remianing few hairs from the head of the candidate, which the acharva does by reciting mantres. It should be mentioned here that there may be more than one candidate and of both the sexes. When this is the case they are all simultaneously initiated. In the case of a female candidate only the plucking out of the hair is done by the head sadhyi as it is prohibited for a sadhu to touch a woman even. Then various diksha mantras are uttered by the acharya. All these mantras are in ardhamagadhi. The diksha being complete, the candidate becomes a sadhu or a sadhu and is entitled to take a seat with the sadhus or the sadhvis. The Jaina diksha is not an ordinary diksha-it is a diksha into pancha mahavrata, pancha-samiti aud trigupti. The initiated person has given up his wealth and has cut off all connections with his relatives and friends and has begun his journey to reach the path leading to inward peace and happiness and to the end of samsara.

#### The great Vows.

Mahavira prescribed five great vows for all ascetics. These are abinas (non-injur) on no-killing), asstputypag (giving up unterubfindens), astera (non-tening), brahmacharya (chastity) and aparigraha (reiniequishing attachment to any person or thing). A kitth vow was added to these and this is rattribojan-tyaga (giving up dhing at right). It deserves to be mentioned here that Parvannath had recognised only four vows (ca-ul-jimo dhammo). He did not explicitly mention chastity (brahmacharya or maithnaswirmana) and it was intended to include it in aparigraha. Now what does abinas seen? A khima is

simply a resolve not to commit himsa, i.e. not to hurt any living or sentient being. Himsa has been defined as asat pravrittya pranavyaropanam, asat pravritirva (depriving a Jiva or living being of its life under the influence of evil or harmful inpulse caused by love, hatred or carelessness, or himsa is nothing but the evil or humful impulse itself) Jiva (a living or sentient being) is not interpreted in the Jama shastra in a limited sense. Jam view is that life exists where ever growth and movement are seen. Under this principle not only human beings, birds, beasts. worms etc are regarded as sentient but earth, fire, water, wind and plants also are recognised as endowed with life. The Jains divide all worldly beings first into movable and immovable ones The immovables are (1) Prthvikayas (earth lives)—they are many and live in various earthbodies such as rocks, gravel, sandstones, vermilion antimony, coral etc (2) Ankayas (water lives)-pure water, dew. exudation, for and ice (3) Vinaspatikayas (plants)-trees, shrubby plants, grass, mushrooms etc Movable beings are of three kinds They are (4) Agnikavas (fire-lives) coal, burning chaff, burning coal, firme of fire meteors, lighting etc (5) Vayukayas (wind lives)-Whirlwands, squalls, high winds, low winds, samvartaka wind (hurricanes) causing periodial destruction of the world, pariyaha wind by which heavenly bodies are set in motion etc. These beings have only one organ of sense viz touch (6) Trasakavas (movable beings with organic bodies i e animals). They are divided into four varieties (a) Beings with two organs of sense viz touch and taste-worms, shells, conches. sankhanaga (very small conchike animals) cownes, leaches etc. (b) Beings with three organs of sense viz touch, faste and smell-ants, bugs, white ants etc. (c) Being, with four organs of sense viz touch, taste, smeil and sight-flies, mosquitoes, bees, scorpions etc and (d) Beings with five organs of sense viz touch taste, smell, sight and hearing-denizens of hell . higher animals like fishes, lorioises, crocodiles, makaras, horses cows, elephats, lions, tigers. lizards, snakes, bats, crows etc., men living in Karmabhumi, Akarmabhumi and Antaridvipaka (minor continents), gods—Bhaumeyikas, Vyantaras, Jyotiskas and Vumanikas For a laymin observance of the principle of non killing starts from beings having two organs of sense But monks and nuns yow not to kill or injure even a being with one organ of sense. The Uttaradhyavanasutra emphatically declares that a monk who hurts living beings, seeds and sprouts is called a bad monk A monk or nun who is sincere takes every care to see that no violence is perpetrated against any living organism and with that purpose in view never scratches, digs shakes or breaks any piece of earth stone or clod, never touches or drinks cold water and never drinks water from a river, pool or well , never treads, stands, sits or lies on seeds or sprouted seeds and never touches green vegetables, plants and grass , never ignites blows or extenguishes fire, never snaps the fingers and never fans the body with a chowire or with a winnowing instrument or with a leaf or by hand

Any body who has seen a Jama sadhn must have noticed that he wears a piece of cloth over his mouth. This is to guard against majaring would lies and not as is wrough thought over this mouth. This is to guard against majaring who the "it is no Gourse needless to vit to prevent the killing of invenible mannal lives in the "it is so Gourse needless to vit to prevent the killing of invenible mannal lives in the "it is so governed the "it is hourself not to the Transkaya Jivas continot have any cause of fear from a monk. He has bound himself not to

take any life in any form and it is quite definite that even an insect life will not escape his merciful attention. Ahimas is really the foundation stone of juin faith and Jaina dharma has been rightly designated as alimna dharma. The principle of ahimas which is exatted to a position of primary importance lays stress, however, not so much on saving a life as on position of primary importance lays stress, however, not so much on saving a life as or fertinging from killing it. Saving anodoshedly follows ona-killing, a the discrete object of the monk is not to save others but to protect himself from sinning against the Law, by strictly addering to non-injury.

The second great vow is a vow against untruthfulness (austyatyage or mithewedsvirmane). Astrya, aurita and mirishawda-mbean era yeoopromous terms and signify untruthfulness. The Diplica delines aurita as asadhawooldhawanam (reveiling or indulging in thing not in existence i.e. unrealities). The causes that lead to untruthfulness are want of proper deliberation, anger, avarice, fear and the habit of jesting or cracking jokes. A asdulu always addition of the contraction of the contract

The third vow for a monk to take is the vow of non-stealing (esteya). It is also called adatadanaviramana (refraining from taking what is not given). Adatadanam steyam' so asys the Dipika. Appropriating what is not given is really theft and a sadhu always desits from it. He will not take even a piece of straw found on the road or in the wood. Wealth is the outward life of man and if that is taken away the man is undowed. Sadhus are very particular about the quantity of alms they should take. If they take more than what is absolutely needed they will be guilty of bricking the vow of non-stealing. Tary require little and that little too they get by begging and not in other way. Being temporarily in need of a house to live in they obtain permission of the owner before they occupy it. They do not use bods, seator on any other furniture of the house also without the owner's permission.

The next vow is the vow of chastity—brahmacharya or malibunaviramaasurtat. Abrahmacharya consists in acxual enjoyment and a monk abstain from it in work, thought and deed. He scrupalously observes this vow himself and does not allow or approve its violation by others. "The vow of chastity is maintained by not stitting on seats previously occupied by women, female animals, or caunuchs, and by not living in their violatity, not participating in exciting conversation about women, not remembering former delights, not looking at a woman is form, not decorating one's own person, not eating or drinking to excess or participating of too highly sessoned food." A monk considers it as in even to touch a woman and will never ait on the same seat with her. With due alteration of details these rules apoly to nums as well.

The last great yow is the yow of non-possession (aparigraha). A monk renounces all parigrahas or properties. He has no land, no grains and no money; he does not keep in

har possession salt oil ghee or bronningar. As a matter of first keeping my poss\* son whether hitle or much small or giert assimite or insammate is a erest sin to him. The thought of pour-sision in the result of avirunce from which he tries to be always fee. Re to in-more that the properties of the same that the same that the same to the same that the same to the same that the same to a pool or ablanted or a distort or a book which a radhu; this pis keeps with him, is possession or not We get a clear runner to this question from the Dustini list is using a list of the same to first the same to first (m) 1931 by which says that a sadhu keeps these thing for the present on of elf restraint or from a sense of shrime and not out of attrehment. Thus the c this must not be considered as possessions of same and not out of attrehment. Thus the c this must not sunfort makes my a possession of the same time to from the same to the same truth is understand that is a talked possession of mirror prince-how to the prince prince that the same truth is expressed more forcibly by Acharya Sr. Ta'lus. He says: Murch's prince grahah, murch a manamatum saisay amangshahn as to a vastepographical man a statement of the same prince have the same proposes on the limit because he has not also a possession to him because he has not also a possession to him because he has not also a possession to him because he has not also a possession to him.

The sixth mehavrate is ratribhogons viramens (abstinence from all Linds of meil it might). The fact is that the monks never use fire and remain vway from all linds of linely. Lest they 'should' inadvertently destroy life they promise not to this for the 'shole of the rife and only one of the results of the should be destroyed to the same set. According to water by their side at night is also prohibited. The moshs are so recal in the observance of this your that they do not take even medicane at night though this may cost them their lives.

The sadhus avoid the sins of violence (himsa) untruthfulness sterline anchastis; keeping possession and listly taking meal at night by both karans and jogn. Krinni meins diong causing to do and approved. Yogn means thought word and deed. The sadhus do not commit these sins themselves do not cause others to commit these sins themselves do not cause others to commit these sins and do not approve others committing these sins they abstaun from these sins by thought vord and deed.

#### Samitis and Guptis

his way in front of a him upto the length of one yuga (four cubits). He pays attention to his walk only and not to the objects of sense or to his study. He generally walks in daytime and has a longhandled brush to sweep insects from his path. (2) Bhasha samiti comes next. A monk always uses gentle salutary sweet and righteous speech. He is very cautious and carefully refrains from inflicting pain on anybody by his speech. While speaking he avoids anger, pride deceit and greed, laugther, fear loquacity and slander. His speech is always blameless and concise-anavadya-bhashanam bhasa). (3) The third samiti is eshana samiti. Eshana means scarching and eshana samiti consists in searching for faultless food and drink (nirdoshannananaderanyesanameshana). A monk carefully inspects his articles of food. He never eats any food which contains living beings. At the time of begging he satisfies himself that the food offered has not been prepared or procured for him. He does not take from the householder any food which is prohibited in the shastra such as meat, butter and honey. He accepts only the food which on inspection is found to be pure and harmless. He rejects the food when it is known that fire is burning beneath it. He gets his food drink and wearing apparel by begging and he begs these things from many houses in order that too heavy a tax is not levied on any particular householder. He particularly considers whether the condition or occupation of the giver forbids accepting alms from him. (4) Then comes the adapaniksona samiti. Unadhyadeh vastrapatradinam savatnam vyaparanamadananikshenah : (i.e. while taking a thing such as cloth, vessel, book etc. or while laying a thing down on the ground, a monk exercises the greatest caution to see that no sentient being is destroyed). While in begging he takes a piece of cloth, he closely observes it and if there is any insect found he removes it gently. When he borrows a stool from the owner of the house he is temporarily residing in, he first of all carefully dusts it and then places it on the ground after the ground has been clearly swept. (5) The last of the samitis is utsarga samiti. A monk is always careful in the disposal of surplus food and water, excrements, waste papers, rags etc. (uccharadeh savidhiparisthapanamutsargan). A sadhu begs so much food as is absolutely needed. When the food is, however, in excess of the need or anyhow unusable, he does not keep it overnight or carelessly throw it away but disposes of it in such a way that it may not injure any insect life and that no new life may spring out of it. He performs also the operations of nature in desert places. The Uttaradhyayanasutra lays down : A sadhu should leave his excrements. urine, saliva, mucus, uncleanliness of the body, offals of food, waste things, his own body (when he is about to die) and everything of this description in a place neither frequented or seen by other people, which offers no obstacle to self-control, which is not even covered with grass and leaves, where the ground has been cleared not long ago by burning the grass etc., which is spacious, has an inanimate surface laver, not too near the village, not perforated by holes and is exempt from insects and seeds.

Three Guptis.

'Manovakkayanigraho guptayah'—Guptis consist in controlling the mind, speech and body. Samitis are positive and guptis the negative virtues. Samitis invariably co-exist with

the guptus but the guptus exist without the sumitis Guptus are three in number 112 'manogupti 's chanagupti' and 'kayagupti' (1) Manogupti — A monk always tries to keep his raind under control. He does not think of sensual pleasure and keeps his mind engaged in contemplition and study He does not wish anybody missfortune and prevents his mind from thoughts on acls causing misery and destruction to living beings. He does not indulge in gree, joy and anger and muntains an importial attitude making no difference between the rich and the poor He thinks of no external objects, thinks only of his soul and the Tirthankuras (2, Vachanagupti A monk tries also to control his speech. He abstains from saying bad things by adopting a vow of silence for a number of days or speaking as little as possible He does not express any desire for anybod's misfortune and prevents his tongue from giving vent to any thought on acts causing misery and destruction to any living being (3) Kasagupti-A monk in trying to control his body puts it in an immovable posture He directs all his physical activities in such a way as not to hurt any living creature "In standing, sitting lying down, jumping, going and in the use of his organs a zealous monk should prevent his body from intimiting abnoxious desires from doing acts which cause misery to living beings, or which cause their destruction "

### A monk's eighteen noints

A monk takes a very strict care of eighteen points, viz six great vows six groups of living organisms and the six faulty actions Any negligence in regard to any of these points will cruse a fall from his monkhood Of the six great your the you of ahimsa is of primary concern to him and he never fails to scrupulously observe it. A full knowledge of the six groups of hvivg organisms thus becomes obligators to him in the absence of which he will be in the dark as to which and whom not to hurt. The six faulty actions are begging inappropri rate food and drink, taking bath, making decoration using a householder's pots, using raised seats and sitting in a householder's residence (1) If a monk takes food and drink in beging which have been specially prepared procurred or purchased for mendicants, he will cause trouble to the householder and commit himsa in an indirect way (2) Taking bath will also entail himsa as the water used for the purpose whether cold or heated, will flood away subtle living organisms in salt soil, cracks and clefts (3) A monk is shavenheaded with measured clothing or no clothing at all and abandonment of every form of luxury and emovment is his creed. So he does not think of decorating his body in any way, whether with or-tment or with lodhra flowers and lotuses (4) Taking food and and drink in bronze pots or earther jugs belonging to a householder will require their cleansing with water and the water necessary for the purpose will be carelessly thrown away injuring many living being. A monk in order to save himself from the sin of indirect himsa does not use such pots (5) A good monk generally abstains from using bed steads chaus, armchaus, stools and all other raised seats on the ground that these things have dark recesses and corners where laving beings are difficult to be detected When, however, the use of such a thing becomes absolutely necessary to a monk he does it only after careful inspection. Last though not

least (6) a monk in the course of his begging scrupulously avoids sitting in a householder's residence in order to guard against unchastity, putting impediments to other mendicants and rousing the wrath of the householder. There is exception, however, in the case of a monk who is very old or ill or who is practising penance.

#### Karma-the cause of bondage.

The word karman is derived from the sanskrit root kri (to do) and means action or deed. In Jaina shastra it indicates the energy accummulated by action or to put it simply the result of action. Karma is stated to be atmagrihitanudgala (particles of matter received by the soul); when an individual under the influence of a beneficial or injurious impulse, or love or hatred does an act, the pudgalas of that act get connected with the soul and produce good or had results in future. Every Jiva except a Siddha possessess a karmana sharira i.e., a body composed of these pudgalas which is very subtle. Atma is covered, as it were, by this sharing which is indestructible. When the audarika sharing (the body that is seen) is destroyed. the karmana sharira enters into another gati (state or condition). The pudgalas have forms and atma is formless, yet connection takes place between them and this connection is anadi (beginning-less)-atma is drawing pudgalas every moment by the stream of actions it is incessantly doing and in every action remains latent its result (phala) like oil in seeds and butter in milk. Our bandha or bondage is caused by the union of soul with karma-pudgalas (material particles of karma) and as these pudgalas have definite shapes they are capable of inflcting hurt or doing good, As in all other Indian faiths, so in Jainism too an enormous importance is attached to karma. Karma is the chief content of Jaina philosophy and the central idea of Jaina faith. With the Jainas karma is everything and caste is nothing. Karma (results of one's action) is all powerful and that it is so is regarded as an axiomatic truth. It explains all our inequalities in life and is the sole cause of our births and rebirths. So long as karma remains, the cycle of rebirths cannot be stopped-transmigration is the undivorceable spouse of karma, they say. Both good karma and bad karma will cause bondage-one with a golden and the other with an iron chain. Life ends in death and no happiness is everlasting-no body can deny this truth. So in ultimate analysis ianma (birth) is duhkha (progenitor of sorrow). Thinking and intelligent people therefore fear the future rebirths more than the present troubles and karma being the root cause of rebirth, they always try to free the soul from karma. The Jaina sadhus have renounced their attraction for wordly prospects and devoted their life to the teachings and practices of their shastra with the sole object of extinguishing karma and thereby escaping re-embodiment and passing into a state which is absolutely free from births and deaths.

#### Ashrava and Samvara.

There are eight kinds of karma and they are: Jnanavaraniya (acting as an obstruction to right knowledge), Darshnavaraniya (acting as an obstruction to right faith), Vedaniya (causing to experience pleasure or pain), Mobaniya (keding to delusion), Ayuhkarman (determining the length of life), Namakarman (determining the name or the individuality of

790

the embodied soul), Gotrakarman (determining the gotra or caste of the embodied soul) and Antarayakarman (preventing one's entrance on the path leading to eternal bliss). The first four of these karmans are ghatin (highly injurious and difficult to be destroyed) and the last four aghatin (not so injurious and requiring no great efforts to be destroyed).

Now there are different channels through which karma flows into the soul. They are called in the Jaina philosophy 'ashravas'. They are, in other words, karmopadanahetavah (i.e. the ways through which the soul receives various karmans). The five senses, the four kashayas (emotions springing from love and hatred)—krodha (anger), mana (conceit or pride), maya (deceit and intrigue) and lobha (greed), five avratas (activities offending against the principles of ahimsa, mrishavadaviramana, asteya, brahmacharya and aparigraha) and the three yogas (propensities of the mind, speech and body)—these are the seventeen principal ashravas. There are twenty five minor ashravas also such as building a house or tilling a field, obeying the commands of some false faith etc.

Karman must be got rid of. Otherwise the attainment of moksha which is the highest goal of life will remain an impossibility. As to the accumulated karmans they will be dissipated, some in their natural course and some by the observance of austerities. The 'Uttaradhyayana (XXX-5 & 6) says-'As a large tank, when its supply of water has been stopped, gradually dries up by the consumption of the water and by evaporation, so the karman of a monk which he acquired in crores of births, is annihilated by austeritie, if there is no influx of bad karman'. So the main thing for a monk is to see that no new karman accrues to the soul. The influx of new karmans must be arrested and this arrest of karman is samvara (ashravanirodhah samvarah). The principle of samvara is considered as of supreme importance by the Jainas-this principle conjointly with the principle of niriara is designated dharma (samvaro nirjara cha dharmah) which in its turn is essentially the means of purifying the soul (atmasuddhisadhanam dharmah). The Jaina shastra recognises fifty seven means of impeding karman: (1) five samitis (2) three guptis (3) twenty two. parisahas (4) the ten great duties of monk like ksama, mardava etc. (5) the five charitras or rules of conduct and (6) twelve bhavanas or reflections. The samitis and guptis have been briefly dealt with. Parisaha means troubles and Mahavira himself commanded that in order to check the influx of karman the monks should paitiently endure the twenty-two troubles and not be vanquished by them. They should not mind the troubles arising out of hunger, thirst, cold, heat, gad-flies and goats; they should endure the troubles in regard to clothing, ungrudgingly receiving dirty old or torn garments or should even be without clothes; they should never feel tired of ascetic life and should discard all liking for women; they should have no fixed residence and should choose disagreeable places such as cremation grounds burial grounds, deserted houses, jungles haunted by ferocious animals etc. for the purpose of meditation; they should not complain about lodgings and should sleep contentedly on the bare ground if no beds are lent to them; they should overlook all cruel treatments from lay people; if even beaten, they should not be angry or entertain any sinful thoughts; if they

fail to get a thing or even food when on begging tour, they should not feel disappointed or disputed; they should bear, when falling sick, all pains patiently and should not long for medical treatment; they should not, when feeling uneasy or exhausted, long for relieving or glessant things and show any prediction for men showing them marks of respect; they should also repress the troubles of being puffed up with their learning or achievements or of being dejected at the thought of their ignorance; finally they should free themselves from the trouble of harbouring any doubt regarding the value of asceticism and the truth of their own reliefon.

Besides these parishahas the monks subject themselves to other hardships also with a view to retarding the growth of karman. They endeavour always to be self-dependent and do not take any help from any body, not even from their own shrayakas in the performance of their daily duties. They are pernetual wanderers and suspend their wandering only for four months of the rainy season. They always travel on foot and not by railway, steamer or boat. They carry themselves their books and other articles while going from one place to another and do not engage a servant or take any help from laymen for the purpose. When their evenight becomes defective they do not use spectacles. They always walk barefooted, even in the hottest sun or in the severest cold. They barely take sufficient food and fast every day from sunset to sunrise. The Jaina shastra does not permit monks to take any direct medical aid from a doctor even in cases of serious illness. This rule, as is natural, is responsible for several unlucky incidents in the community but the monks have not become less strict on that account. It may be mentioned that His Holiness Kaluram Swami, the eighth acharva of the Terapanthi sect out of scrupulous regard for this rule of conduct did not allow himself to be operated upon by a doctor and the case proved fatal. Another hardship endured by the monks consits in their hair being plucked out by the root at least twice a year. This practice of 'plucking off' (lunchana) is very old and referred to in the Uttaradhvavana XXII. 24. It is further related that Bharata the eldest son of Rishabhadeva at his renunciation was ordered by Indra himself to pluck out five handfuls of his hair as is the custom of Jaina monks on entering the order...

The ten duties of the monks, consit in (1) showing forgiveness by controlling anger (2) cultivating humility by curbing arrogance (3) developing simplicity and honesty by keeping away from intrique and deceit (4) excheving greed by driving away selfast thoughts (5) practiting austrifies by separating from worldly concerns (6) subduing mind, speech and body (7) lovingly speaking the truth (8) strictly observing ceithney and abstaining from all ideas of re-entry into the householder's life (9) claiming ownership to no wordly object and regarding none as a relation and (10) keeping the body clean and the soul free from impure thoughts. The five charitans or rules of conduct consist in (1) alumning all evil conduct and giving up to meditation keeping the mind in a state of equanitivity (2) making, conclession of all transgressions (3) neutral readering of help and service to

r-form unterines (4) grung up all interests in worldly objects by easting away passion and cepture free from all perceptions of pain few grief diagust and smells and (5) entiting "s under distachments to the world and constrainty meditating on the soul As regards the conder rule of conduct viz confession at is very important and binding on all ascetts (confession is done every mornion and exeming in which a subhir recombising pairing sensitily in the "ormula" rins; my sin be foreigned. Transgessions against the vors must be confessed to the whirty and when it transgersions is given and grant gring the confession of the world of the substantial properties of the substantial properties of the substantial properties of the ultransgersion of the substantial properties of equil perconnects all transgersions in connection with his going time and surveying sints and surveying the substantial properties of the view and thereby to this printik-immal (confissions) the substantial transgersions of the view and thereby stops is well as the properties of the substantial transgersions requiring processes.

Last of all in order to impede the inflow of karman the monks should always keep in mind the twelve bhavanas or reflections on the vanity of life and on the execellence of Dharma It is stated in the Sutrakritanga (1 15 6) that he whose soul is purified by medita ting on the reflections is compared to a ship in water like a ship reaching the shore, he gets b youd misery. These bhayanas are (1) anatyabhayana-reflection on the impermanence of wordly things. It should always be remembered that nothing but Dharms and the soul that clines to it can escape dest uction (2) asharana bhavana-reflection on shelterlessness It should constantly be borne in mind that man has no other shelter than Dharma Dharma only can give true shelter against oppressions disease and death and remaining in the path of Dharma only is the way to get out of the clutches of Larman (3) samsarabhayanareflection on the endlessness of the cycle of rebuths. It must not for a moment be forgotten that a man should make the best use of his present human birth for in the future rebirths he may be a beast, a bird or a denizen of hell (4) ekatvabhavana-reflection on loneliness It should always be thought that a man comes alone and will go alone and there will be none to accompany him at death to share the fruits of his action (5) anyatvabhavanareflection on the non identity of the soul and the body Inflow of karman is stopped by realising that in reality soul is quite different from the body (6) asauchabhavana-reflection on the impurity of the body. It should always be remembered that the body is made up of fifth and dirt and other impure substances and coming in contact with it the soul also has become soiled and as such the body deserves to be despised (7) ashrayabhavana—reflection on the channels of karman. It should always be understood that actions passions and senses if allowed to remain uncontrolled will only broaden the channels of Larman to enter into the soul with consequent aggrivation of miseries (8) samvirabhavana—reflection on the was of arresting karman. A mere determination to adopt means for reducing karman mill

produce good results on the soul. (9) nirjarabhavana—reflection on the determination that karman may be cripiated by the practice of austraties, (10) loka-bhavana—reflection on the loka (world). It should be comprehended that this world has not been created by anyone. Thinking of the worlds under the form of a man with hell at the feet and the siddhas at the top of the head will impode the flow of karman. (11) bothlidarishabhavana—reflection on the non-availability of boolsi (right faith, right knowledge and right conduct). Constantly thinking that a human being only can sequire the triratus (these three jewels) one should firmly establish oneself in the path of religion. (12) dharmabhavana—reflection on dharma Constantly thinking that the highest religion consists in non-injury, keeping the triratus and strict observance of the rules laid down in the scriptures one will be able to check the progress of karman.

Nitirara.

Inspite of all efforts karmans accumulate to the soul but in order to attein morebe the soul must be freed from them. Though the connection of iiva (soul) with aiiva (karman) is eternal, it is not so perfect as to buffle the separation of one from the other. As a matter of fact karmans can be eliminated from the soul and the sadhus who have renounced everything worldly and aspire after liberation strive hard to that end by means indicated by the shastras. The elimination or destruction of karman is 'niriara'. In reality it is a particular state of the soul and the Dipika defines it as "Tapasa karmavicchedadatmanairmalyaum" (the brightness of the soul attained through the elimination of karmans by means of austerities). The austerities are also niriara though secondarily, because they are the cause. The austerities are of two kinds : external and internal. The external austerities are anasana, unodarika, vrttisamksepa, rasa-parityaga, kayaklesa and pratisamlinata, They are external because they relate to external things like food etc. and can be seen by others. (1) anasanaabstinence from food. It it either itvara (temporary), that is, one may take a vow of fasting for a definite period (for a day, for thirty, sixty or more days) or maranakala (taking a vow to fast till the rest of one's life). Another name of maranakala is yavatkathika. It is a voluntary starvation and not religious suicide. It is considered highly meritorious and called also santhara (2) unodarika or avamodarika-taking less food than usually taken. It is partial fasting and consists in gradually decreasing the quantity of food. This vow includes reducing the number of pots and clothes of daily use (3) vrittisamksepa or bhikshacharika-imposing restriction on food. A monk takes a yow to limit the kinds of food he will take, the places from which he will obtain food and the time for obtaining food (e.g., he will take only the food begged before noon) (4) rasaparityaga -- abstinence from dainty food. A monk takes a vow not to take all his life, such highly nourishing food and drink as milk, curds, ghee, sugar etc. (5) kayaklesha-mortification of the flesh. It consists in the different postures as Virasana etc., sitting in meditation on heated slabs of stones in the full glare of the sun during the hottest summer or in the coldest places without sufficient clothing during the severest winter, and (6) pratisamlinata - taking care of limbs (angopangadikam samvritya

pravartanam) It consists in governing the senses, refraining as far as possible, from the exercise of intellect speech and body, controlling anger, deceit, pride and greed, and using unfrequented lodgings and beds 1 e , living and sleeping in separate and unfrequented places where there are neither women nor cattle (Indrivayogakashayanighraho viviktasayyasanam cha pratisamlinata) The internal austerities are pravaschita, vinaya, vaivavritya syadhyaya. dhyana, and vyutsarga (1) prayaschitta-explation of sins. It is an act done for purifica tion from sins (aticharavishuddhaye anushthanam prayaschittam) Alochana (confession), pratikramana (atonement or making amends) mula (re initiating) etc are the different forms of prayaschitha (2) vinaya (politeness) It consists in rising from one's seat, folding of the hands, offering of a seat, loving the guru and cordial obedience. It is of seven kinds-Inana vinaya darshana vinaya charitra vinaya (reverence for superiority in knowledge, faith and character), mano, raya vachanavinaya and kayavinaya (an attitude of humility in mind. speech and body) and upacharavinaya (rising from one's seat, offering a seat etc.) (3) valvavritva - (service) Service should be rendered to the acharva, upadhyava (instructor) old ascetics one practising penance, a sick sadhu, a newly initiated sadhu and the great community (4) syadhyaya (study)-Studying the doctrines and the scriptures in proper time and favour able environment is syadhyaya It is fivefold : saying or learning one's lesson (yachana). questioning the teacher about it (pricchhana), repetition of what has been learnt by heart (parayartana), pondering over the meaning of what has been learnt (anupreksha) and religions discourse (dharmakatha) (5) dhyana (meditation)-Meditation is fourfold, artadhyanameditating on the separation from the beloved and wailing in grief from them and on the union with the detestable - rudradhyana-meditating with anger on any personal injuries sustained. dharmadhyana-meditating in accordance with the precepts of the sacred books. on the Law on the sayings of the Arihanta, on kashayas like love, hatred etc and on the fronts of action , sukladhyana-it is the purest and highest of all the dhyanas and to be nerformed after the dharmadhyana. It is all sublime it is concentrated purely on the siddhas The first two dhyanas are bad and instead of destroying cruse accumulation of karmans and thereby bondage. The last two lead to liberation and are for a Kevalin only to practise, who being freed from all earthly ills constantly medidates that he is going to be a Siddha (6) vyutsarga (abandoning of the body) -A monk becomes absolutely indifferent to the body food, drink, clothing and pots and remains without any bodily exertion when lying down. sitting or standing upright

These six austerines are internal because they are the intimate cause of moksha and moreover, the mental faculties are stimulated by them, as it were

#### Gunasthanas

Every ascetic aspires to be an Arhanta at last and attain moksha. The Jama shastra recognises fourteen stages (called gunasthanas) for the fulfilment of his object. In the first stage the layman being completely under the influence of ignorance knows nothing of trith and mistakes false religions for true religion. In the second stage he improves a little,

his ignorance is a little loosened and he begins to distinguish between what is real and what is false. In the third stage he does not mistake what is false for truth but is in doubt regarding what is true and what is false. In the fourth stage he dispels his doubt and though he has not been able to restrain his senses, yet obtains true faith or samyaktva. He understands now what is true and what is false and thinks in this way : what is the aim of my life ? Why should I rot in this worldly life ? How should I escape the miseries of life ? In the fifth stage he is determined to renounce the worldly life and to become a monk, He has by now partially controlled his senses but is under pramada (negligences). In the sixth stage he has taken to the life of an ascetic by receiving initiation. His passions are controlled but negligences still remain. In the seventh stage the monk shakes off sluggishness and all negligences. In the eighth stage he has partially subdued the kashayas (anger, pride deceit --- as . .... enger, pride and beteir a much weakened state. In the greed remains in a slight degree. In the eleventh stage mohaniya karman remains quiescent and greed though still more reduced is not extinct yet. In the twelfth stage the mohaniya karman is exhausted, parts only of the three other ghati karmans remain and greed is completely vanquished. In the thirteenth stage all the ghati karmans are entirely, destroyed and though the agnati karmans remain they are completely powerless to bind the soul. The monk is now a Kevalin (all-knowing and all-seeing) or arihanta vanguisher of enemies i.e. ghati karmans). He is omniscent and obtains 'eternal wisdom, illimitable insight, everlasting happiness and unbounded powers'. He is still active in the exercises of his body, mind and speech and becomes a Tirthankara, if he undertakes to spread the religion and if he founds the four tirthas (the institutions of the monks, nuns, shravakas and shravikas). In the fourteenth stage the aghati karmans are also destroyed and the exercise of his body, mind and speech are completely stopped. He attains moksha and becomes a Siddha. He ascends, as an effulgence on the crest of the sila from which he will never return to the land of birth, decay and death Triratua.

The ascetic moving on the path of liberation and passing through different stages acquires Trintan (three jewels) to fulfi his mission. These rates or jewels are—sampak jana, "I (right knowledge), sampak daraban (right faith) and sampak chairtin (right conduct). The Jains lay the greatest emphasis on these jewels which they consider as the sum and substance of their doctrines and statvas. A knowledge of the Jains daharma and Jains abstat is what is signified by right knowledge. Whise men call that knowledge give howestege which one gets whether concisely or in detailed form, from the tastwas as they exist. Without right knowledge it will not be possible to apprehead what daharms is and how to folion! I knowledge it will not be possible to apprehead what daharms is and how to folion! I samyakdarabana, the central jewel, is right faith. Unless a man has correct faith, he will negligently discard what he knows. To hold the truth as truth, and untruth as untruth, this is true faith? I no consists in having an implicit regard for the nice categories of truth

# The Enigma of the Universe

[ Muni Shri Mahendra Kumar, B. Sc. Hons. ]

Human mind is an ocean of inquisitiveness and curiosity. Every now and then the wave of questions spring forth in it. Man tries to find answers to them by his rational and intellectual power. He has succeeded to subside some of them, but there are certain problems which are still confronting him. The two powerful currents of Science and Philosophy, have always been active to satisfy his cutions simd. Some of the most important and ancient questions are about the UNIVERSE, "What is the shape of the universe P" "When did the universe begin ?" "When will it end ?," etc. are the questions which have puzzled the human mind from time immemorial."

Scientists and philosophers have tried to give the solutions to the above questions from the very beginning. Especially, this subject has been elaborately cluddated in the Jain Philosophy. We shall discuss in this essay the views of Modern Science and Jain Philosophy regarding the universe.

### MODERN SCIENTISTS' VIEW

### 1. How Big is the Universe?

Before the advent of 'the Theory of Relativity' of Dr. Albert Einstein, there were two views regarding the dimensions of the universe:

- 1. The universe itself is infinite.
- The universe is an island of matter affoat in an infinite ocean of space.
- The universe, most scientists agreed, had to be infinite because as soon as
  they conceded that space might come to an end somewhere, they were faced with the
  embarassing question, "And what lies beyond that?" Thus they were forced to hold the
  view that the universe is infinite.
- 2. The second view is based on Newton's Law of Gravitation. Now, if we consider the universe as having uniform's distribution of matter and being infinite, the Lord Gravitation contradicts it. If this be so, then the total gravitational force of all the masses of matter stretching sway to infinity would be infinite, and the Heavens would be ablaze with infinite light. But actually it is not so, and hence, the view that it is like an island of matter in the midstor of infinite occan of space, held the field.
  - 1. The Universe and Dr. Einstein p. 100
  - Perhaps more or less uniform distribution is meant-Editor
  - 2, Ibid p. 101
    - This result may not follow owing to mutual neutralisation of forces.

and a mental attitude to know the truth. Right conduct is the most important of the impale and without it right knowledge and right faith are of questionable value, A scrupulous repard for the five great yows accompanied by a firm determination to follow the minutest rules and regulations laid down for a monk in the shastra constitutes right conduct. Closing the ashravas, practising self-control and guarding against false precepts are the keyword of right conduct. An unflinching devotion to the Pancha Parameshvara-sadhu, unadhvava acharva arihanta and Siddha is right conduct. "Then all the jewels, set together and no longer separated, shall adorn a glorious diadem for the thorn-crowned Man of Sorrows". Conclusion

An ascetic's constant endeavour is to purify his mind and not to annihilate it as a remedy against all externalities. He tries to purify his mind first by gaining a thorough

knowledge of life and non-life and then by strictly adhering to a conduct fully consistent with the principle of non-injury to any life. He is always conscious of his duties and devotes himself to the words of Englightened. His whole dependence is on the shastras and he always acknowledges allegiance to his guru. He is prefectly disciplined and remains well guarded in mind, word and body and renounces all bodily comforts. He voluntarily subjects his body to various forms of tortures and troubles and practises austerities of the hardest type. Reversion to householder's life is considered eating back the vomitted contents and he can never think of it even. He always finds delight in monkhood and study, tries to grasp the fundamental truths of Jainism and reach perfection by exertion in righteousness. He equals the ocean in depth, is not frightened by anybody and does not assail or is not assailed by anybody. He never talks loosely, is not egoistic and has only one aim-to get rid of worldly ties by cultivating self-discipline. He takes particular delight in teaching fundamental tenets of Jamism to the lay people and establishing them on the path of religion and virtue.

## Books mainly consulted:

- Jaina Siddhanta Dipika.
- Uttaradhyayana Sutra. 2.
- Dashayaikalika Sutra. 3.
- Heart of Jainism (By Mrs. Sinclair Stevenson). 4.
- Lord Mahavira (By Sri Puran Chand Samsukha). 5.
- Sacred Books of the East Vol. XI.V. 6
- Tattvarthadhigama Sutra.
- Jiva O Aiiva.

- 3. But the island universe too presented difficulties. The amount of matter it held was so small by contrast with infinity or space that invertibly the dynamic laws, governing the movements of the galaxies would cause them to disperse like outputs of a cloud and the Universe would become entirely empty. Thus, the other view most one for from difficulties. To remove some of these difficulties, the Theory of Relativity of Einstein, entered the field of Science. To Einstein, the picture of dissophation and disappearance seemed eminently unsatificatory. According to him, it is wrong to picture the Universe in the gart of Einsteind as geometry. Light rays do not travel in straight lines, when passing through a gravitational field. This proves that laws of Einstein goestery to one hold true in a gravitational field. Now, the past of light in a gravitational field is determined by the geometrical structure of the field. The Universe is filled with gravitating bodies like stars, planets, galaxies etc.
- 4. The geometrical structure of the Universe as a whole must be shaped by the sum total of its material contents. For each concentration of matter in the Universe there is a corresponding distortion of the space-time continuum. Each celestial body gives convature to its surrounding space. The total effect of all the matter of the Universe is an over-all curvature of space-time continuum. The result is that the universe (space-time continuum) is so curved that it bends back on itself forming a closed cosmic curve. Thus the space (Universe) is finite. But as it is a closed curve, a ray of light will come to its starting place, after travelling round the universe. Thus the universe of Dr. Einstein is finite and non-Euclidean.\*

The above description may become more simplified in the words of the famous scientists. As 19-76. Set As. Eddington writes, "I suppose that every one has at some time plagued his imagination with the question, "Is there as end to space ?". If space comes to end what is beyond the end? On the other hand, the idea that there is ne end, but space beyond space for ever, is inconceivable. And so the imagination is toused to said for in dilemma. Prior to the "relativity theory," the orthodox view was that space is infinite. But as none can conceive the idea of an infinite space we had to be content to admit in the Physical world an inconceivable conception disquiring but not necessarily illogical. Elizativit theory now offers a way out of the dilemma. Is space infinite; or does it come to an end? The space is faint but it has no end, "finite but unbounded" is the unual phrase.

Prof. N. R. Sen, D. Sc., the famous worker ont he theory of relativity queting the view of Prof. Einstein, writes, "Einstein himself asserts that the universe consisting of large and small masses hanging apparently in infinite space is not in fact infinite."

The views given above have made clear the shape and finiteness of the universe. Like most of the concepts of modern science, Einstein's finite, spherical universe cannot be visualized-any more than a photon or electron can be visualized. But by mathematical calculations, it is possible to compute the size of the universe. Astronomer Edwin Hubble

- 1. Ibid p. 101
  - 2. Ibid p. 103
  - 3. The Nature of the Physical World, p. 80.
  - Dr. Sen's article on 'Relativity', Published in the Proceedings of the Physics Seminar, Allahabad University, July, 1925.

of Mt. Wilson Observatory, has found out the average amount of matter in unit volume of space. Then using liestents's field equations, the radius of correlates of the universe come out to be 35 billion light years or 2.1 s 10<sup>m</sup> miller!. This measure that a nuclean setting out through a page at the rate of 185,000 miller per second would return to its source after having a complete round of the universe after a little more than 300 billion threstell years.

After the above calculations of the radius of curvature of the universe by Einstein, it was again computed on the basis of the theory of expanding universe and was found to be 5 billion light years.

The Einstein's theory of universe is not the only one acceptable by scientists. A slightly changed model was given by the Dutch mathematician William De Sitter.

Still the question that the universe is finite or infinite, is not complicitly solved. Since the curvature of the space may be assigned or positive, the universe may be infinite or finite. Mathematical solutions of the fundamental cosmological equation indicate that such a universe is open and infinite, instead of being closed and finite, while Hubble's calculations of the brightness of galaxies, indicate that the universe is a closed system, a small universe only a two billion lighty years in radius.\*

### Is the Universe Steady or Expanding?

A strape phenomenon which entered the realm of cosmology, has presented the scientists again with a consurfarm. That was the phenomenon, observed by the high power telescopes. When the motion of the distant plackies in the external parts of the universe was studied, it was found that the galaxies are moving away from each other La. the universe is expanding. Just as a balloot, when filled with air expands, the universe is also expanding in the same way. This 'Expanding' phenomenon has divided scientists into two groups.

The actual phenomenon observed is the shift of the red lines in the spectra of the distant galaxies. This happens due to what is generally known as the Doppler effect. The shift of the red line suggests that the galaxies are receding from one another and, therefore, the universe is expanding.

But all the scientists are not of the same view, as the theory of expanding universe is not accepted by all astronomers. Some explain the spectral shift by the theory of relativity i.e. it is an effect of the curvature of space. Some explain it by the fact that light loses energy during its long course by leak of obotoes.

The doubtfulness of the theory of expanding universe can be seen from the words of the famous physicist Sir James Jeans. "But there is room for a good deal' of doubt as to whether these huge speeds are real or not. They have not been obtained by any direct process of measurement."

- The Universe and Dr. Einstein p. 105.
- Dr. George Gamow, in the Chapter of "Modern Cosmology" in The New Astronomy, (A Scientific American Book) p. 14
- Dr. George Gamow, in the Chapter of 'Evolutionary Universe' in 'The Universe', (A Scientific American Book) p. 66
- 4. Ibid 71-72
- 5. The Book of Popular Science, Vol. 3, p. 987
- 6. Mysterious Universe pp. 57-58.

Further he writes, "The only reason for thinking that the distant nabulae are receding from us is that the light we receive from them appears redder than it ought normally to do. Yet other things than speed are capable of reddening light. For instance, sanlight is reddened by the mere weight of the sun. It is reddened still more by the pressure of the sun's atomsphere, as we see at surrise or susset. The light entire by certain stars of different kind is reddened in a mysterious way, we do not yet understand. Further more on De Sitter's theory of the universe, cistance alone produces a reddening of light, so that even if the distant abulae were standing still in space, their light would appear unduly red, and we should be tempted to infer that they were receding from us.

There is another explanation given by Dr. Zwicky of California institute. According to him when radiation passes a large mass, such as a nabulus or a star, not only it is deflected by the gravitational pull of the mass, but it also deflects the mass to a small extent as a result of which it losses energy. The loss in energy, according to the quantum theory, means a diminution in the frequency of light, and hence, it looks redder. Later, experiments on the light from a number of globular clusters were made by two Bruggenestes, which confirmed the Zwicky's theory. There are many more other evidences, which suggest that the recessions of nabulus may be spurious.<sup>2</sup>

Thus, we can conclude the discussion by saying that the modern science accepts the universe which is a four dimensional space-time continuum of curved space. Regarding the dimensions of space there are sit wo possibilities; either it is finite or infinite. Also, it may be expanding or non-expanding.

### The Life of The Universe

The question, "How old is the universe?" has also played an important role in cosmology. Here again, there are two possibilities, suggested by the scientists:

- The Universe came in existence at a fixed time in the past and will come to an end at a certain time in the future.
  - 2. The Univerce has infinite existence with respect to time.
  - The first view is based on the theory of 'expanding universe.'

If we trace the motion of galaxies backward in time, assuming that each galaxy always and the velocity it has now (which may not be true), then Hubble's result implies that 2,000 million years (this figure is known as Hubble's constant) ago all the galaxies were crowded on top at one another. The observation made after the above determination, make as change in the above number, which should be now 10,000 million years. The explanation of the enigma of the expanding universe has been given by several theories. Those of Abbo Lemaitre, a Belgian cosmologist and Dr. George Gamow of George Washington university, accept the first view, viz. the universe came in existence at a fixed time in the past.

According to Abbe Lemaitre the universe originated from a single stupendous primeval atom which exploded and thus precipitated the expansion which we still perceive.

- 1. Ibid p. 59
  - 2. Unity of Universe by D. W. Sciema, 1959, 1069
  - 3. Ibid p. 70
  - 4. The Universe and Dr. Einstein p. 109

An analogous theory was made public recently by Dr. George Gamow. According to this theory, nearly 5 billion years ago the universe was an inference of homogenous primordial vapour (radiation) seeking at unimaginable temperatures, such as no longer exist even in the interiors of stars (of the order of 15 billion degrees absolute). There were no elements, no modecules, no atmospheric production of the control of the state of chaotic againston. The temperature began to fall, when the commit means began to expand. At the age of five minutes its mean temperature fell down to one billion degrees absolute. At this time, the neutron condensed into aggregates, electrons were emitted which attached themselves to mucki, and atoms were formed. All the elements were thus created within the space of a few critical moments in the cosmic dawn, and are playing their parts since 5 billion years, in the expanding universe.<sup>1</sup>

The above views show that the universe had a beginning and now it is about 5 billion years old. The second Law of Thermodynamics is reponsible for a theory which sugasted that the universe will come to an end. The above law states that the fundamental processes of nature are irreversible. "The amount of matter in the universe is preptually changed in the change appears to be all in one direction towards distolution. All the phenomena of mature indicate that the substance and energy of the universe are inscarolly diffusion is vapour through the insatiable void, everywhere in the cosmon heat is turning to cold, natters is disaboring into midstion, and energy is being dissipated into empty space. The universe is thus progressing towards an ultimate "Heat-death," or it is technically defined as a condition of "maximum entropy". When the universe reaches this states some billions of years from now, all the processes of nature will cease. There will be no light, no lift, no wormth, nothing but perpetual and irrevocable stagastion, time itself will come to an end.\*

Thus the above theory suggests an end to the universe. Thee, "the unexcapable inference, in that everything had be eignineg, Somehow and some time the countie process were started, the stellar light ignited and the whole wast pagesta of the universe brought into being." The theories of Dr. Gamow and Abbe Lenniter already discussed, neggest a delimit time of creation. Also there are other class which give the same suggestion. The rediocative property of uranism servers as a close. The estimation of the age of radiocative elements the use they came in existence five billion years ago, but it was found incorrect. The transmitation of matter that rediation exhibits astronomer to compute the duration of stellar life, and the figure they reach it two billion years on the average, which was in agreement with the earths ago found by grouphysicistic and Gamow are in good agreement. But the value of Hubble's constant, recently determined, gives the value as 100 billion years, which is much greater than the values of Gamow and geotophysicists.

- The New Astronomy p. 18 and the Universe and Dr. Einstein p. 108.
- 2. The Universe and Dr. Einstein pp, 110, 111, 114
- 3. Ibid p. 114.
- 4. The Universe (Scientific American Book) p. 68
- 5. Unity of Universe p. 70

Now, let us see the theories, which suggest the eternity of the universe. There are five different theories:

- 1. The Self-pulsating Universe.
- 2. Cyclic Universe.
- 3. Hyperbolic Universe.
- 4. The Steady-State Universe.
- 5. Finstein's Universe
- The theories of 'self-pulsating universe' and 'hyperbolic universe' are based on the

theory of expanding universe. The mathematical solution of the Einstein's equation by Friedmann, permits two kinds of universe.1 "We can call one the pulsating universe. This model says that when the universe has reached a certain maximum permissible expansion, it will begin to contract, that it will shrink until its matter has been compressed to a certain maximum density. that it will then begin to expand again and so on through the cycle infinitum. The other model is hyperbolic one. It suggests that from an infinitely thin state an eternity ago, the universe contracted until it reached the maximum density, from which it rebounded to an unlimited expansion which will go on indefinitely in the future." There are evidences on both the sides, and hence it is not yet decided whether it is

pulsating or hyperbolic.2 Another independent explanation of the theory of self-pulsating universe is found in

cyclic-universe, which is based on Einstein's principle of equivalence of mass and energy. In the light of Einstein's principle of equivalence of mass and energy "it is possible to imagine the diffused radiation in space congealing once more into particles of matter-electrons. atoms, and molecules.—which may then combine to form larger units, which in turn, may be collected by their own gravitational influence into diffused nabulae, stars, and ultimately. galactic systems. And thus the life-cycle of the universe may be repeated for an eternity."

There is a good deal of possibility of the above thory of cyclic universe, according to which the universe is a self-perpetuating pulsating universe, renewing its cycles of formation and dissolution, light and darkness, order and disorder, heat and cold, expansion and contraction through never ending cons of time.4

The famous physicist, Sir James Jeans writing about this 'cyclic universe' says, "That this Law (second Law of Thermodynamics) may fail under astronomical conditions of which we have no knowledge, is certainly conceivable.... There is of course no denving that the concept of a cyclic universe is far and the more popular of the two."5

In fact the Gamow's theory is accepting the model of hyperbolic universe, and thus the ultimate beginning and end of universe are pushed back to infinity. In the words of Dr. George Gamow, "Thus we conclude that our universe has existed for an eternity of time, that until about five billion years ago, it was collapsing uniformally from a state of

- 1. The Universe p. 68
- See Ibid pp. 70-76
- 3. The Universe and Dr. Einstein pp. 111-112 and also see Mysterious Universe nn. 132-133
- 4. The Universe and Dr. Einsten p. 113.
- Mysterious Universe p. 133.

Infinite rarefaction: that five billion years ago it arrived at a state of maximum compression in which the density of all its matter may have been as great as that of the particles packed in the nucleus of an atom ... , and that the universe is now on the rebound, dispersing irreversibly towards a state of infinite rarefaction " 1

Lincoln Barnett, concluding his chapter on the origin of the universe, also conveys the same idea of eternity of universe.2

A group of scientists, the chief spokesmen of which, being Fred Hoyle, Hermann Bondi and Thomas Gold, proposed the theory of 'Steady-State Universe'.

The sponsor of the theory. Fred Hoyle writes, "The question arises—if the galaxies

are moving apart from each other, why does space not become more and more empty? The answer of the theory is that new galaxies and clusters of galaxies are constantly being formed, their rate of formation just compensating for the separating effect of the expansion, So a stable situation is preserved." 2

Thus, according to this theory, the large-scale features of the universe do not change with time. Only the galaxies and clusters of galaxies change. This theory as a consequence, leads to many startling conclusions :4

- 1. That the universe had no beginning and will have no end.
- That space as well as time is infinite.
- 3. That matter is continually being created, throughout space,

There are evidences, found in the support of this theory.8 Also certain observations have been found to be contradictory to this theory. Dr. George Gamow has considered the theory very questionable, and raised objections against it. While, on the other hand, the holders of the steady-state theory find many evidences against the evolutionary theory of Dr. George Gamow. Thus, at present, there is no single theory universally accepted.

If the theory of the expanding universe is not accepted, i.e. by simply taking the model of the universe as given by Einstein, then also the time factor comes out to be infinite making the universe beginningless and endless.

With regard to the infinity of time, Richard Hughes in his article on "Physics, Astronomy and Mathematics" says: "It follows from this that the time-dimension cannot come round full circle as we imagine space to do. By going far enough into the future we shall never reach the past. And yet it is not necessary to imagine that time either had a beginning or must have an end." 6

The views of Einstein as quoted by Dr. N. R. Sen. D. Sc., are ".....our universe is infinite in the dimension of time running from the infinite past into the infinite future....." 7 Prof. A. S. Eddington expresses the infinity of time, as "The world is closed in its space dimensions like a sphere, but it is open at both ends in the time

- 1. The New Astronomy p. 23, 2. The Universe and Dr. Einstein p. 115
- 3. The Chapter on the 'Steady-State Universe' in 'The Universe' p. 77.
- 4. Ibid p. 77
- 5. Ibid pp. 85-86
  - 6. Cosmology Old and New by G. R. Jain p. 229.
  - 7. Or son's article on 'Relativity' published in the proceedings of the Physics Seminar, Allahabad University, July, 1925.

imaginary indivisible part of any substance) or space-points. Thus, the space is a substance. which pervades everywhere, i.e. ubiquitions. This space substance is divided into two parts on account of the existence of other five substances : (i) That portion of space which is inhabited by other substances, is called 'Loka' or लोक-माकास i. e. universe or universal space. (ii) The rest of the space, which is empty, containing no other substance is called 'Aloka' or enals-energy i.e. non-universe or non-universal space.

Thus, the universe is finite and is surrounded in all directions by non-universal space. which is boundless. The shape of the Aloka was explained by Lord Mahavira to his disciple Gautama, by the illustration of an infinitely big sphere which is hollow from inside.1

This conveys the same idea that the universe is like an island of five substances (unificance etc.), affoat in the infinite ocean of space. But it should be noted here that the space, universal and non-universal is a single entity. The existence of non-universal space can elso be proved logically.3

The substances uniferent and statileness, which are the media of motion and rest respectively can be called as positive other and negative other. They play an important role in the concent of the universe. Both the others uniferstry and wantlenstry are assumed to be pervading only the universal space (Loka) and not the non-universal space (Aloka). They are believed to be non-material and invisible. Each of them is one single entity i. e. they are non-atomic and non-discrete in structure. The space is also assumed to be non-material and invisible. But whereas, the existence of space is universally accepted, that of the others have been proved logically. 3 Two logical proofs are given in Jain Agamas. It has been proved that a substance is required, which should be (i) pervading the whole universe, (ii) itself immobile, and (iii) capable of assisting the motion of other objects. This is nothing but ether. If, other is not accepted, and space is assumed to posses the attribute of assisting motion of other objects, a great difficulty will arise. Because, if the space itself acts like other. it being infinite and indivisible, cannot check the motion of the dynamic bodies. Thus infinite number of souls, as well as material objects, would continue to roam about in the infinite space without any control. If this was so, their association and appearance as an organised finite inhabited universe would be exremely improbable, if not altogether impossible. The fact that the structure of the universe is permanent, that the universe is a cosmos and not a chaos implies the existence of another principle which guarantees the permanency of the universe's structure. We have to conclude, therefore, that it is not the space that determines the boundries of motion, but the ethers. Thus, the concept of the universe in Jain philosophy can be stated as - the six sub-

stances, viz. positive and negative ethers, space, time, matter and soul form a finite universe. beyond which there is an infinite ocean of pure mathematical space, where no particle of matter (or energy) and soul can travel or stay, on account of the absence of ethers.

Four-point Theory

The theory of the universe (Loka) has been explained from four points of view. Lord

- 1. Bhagwati Sutra, Shatak, 11, Udd. 10. Also see Loka Prakash: 2-26.
- 2. For this, see Jain Siddhant Dipika (English annotation by J.S. Zaveri), 1-45 in 'Jain Bharti', Vol. VIII. No. 9, 28th Feb., 1960, p 139.
- 3. Ibid. p. 139.

dimension. There is a bending round by which East ultimately becomes West, but no bending by which Before ultimately becomes After." 1

Concluding the discussion on the life of the universe, we can say, that most of the theories, so far put forth by various scientists suggest that the universe has infinite existence with respect to time. The theories which believe that the universe came into existence at a certain fixed time (which is also different in different theories), and will ultimately come to an end, have found little support by the modern cosmologists. Finally, as regards the fliniteness of time and space the uncertainties become clear in

the words of Prof. Henry Margenau.

# Iain Phiosophical View: Its Antiquity.

In the Jain philosophy, very elaborate, characteristic, and systematic exposition of the theory of the universe is to be found. The historical knowledge about Jainism has by now progressed a great deal. Some scholars have considered it older than Hinduism or Buddhiem 3 In the field of history, the fact that Jainism has a pre-historic origin is admitted by

most of the scholars. Also, the recent excavations made at Mohenio-Dero and Haranna. have shown some indications about the existence of Jainism. Thus, the historical date of Jainism may extend to 3,000 B. C. Even if Jainism is connected with Lord Mahavira. (596-526 B. C.) its establishment goes back to the 6th century B. C. Thus, its antiquity is historically well established.

The discussion of the present subject, given here is based on the original Jain scriptures called Agamas, and also on the books, having Agamas as their basis, but written later on by Jain Acharyas.

### The Definition of the Universe

Lord Mahavira, when asked by his disciple Gautama "What is Loka (i. e. universe.) ?" 6 replied, "The Loka is that which has six real entities, viz.

- 1. unifermy-The medium of motion. 2. sagalfarang...The medium of rest.
- 3. आसाशास्त्रिकाय-Space-substance.
- 4. STR-Time.
- 5. प्रशासिकाय-Matter (including material energy.)
- 6. जीवास्थिकाय-Soul, a substance possessing consciousness."

The above mentioned third substance, which is called Akashastikaya or Akash, is defined as the substance, which acts as a container of other substances. It may be called as 'space', because the term 'space' also means the same thing. Almost all philosophies and also science accept space as a real entity. In Jain philosophy, the space substance is believed to be infinte i. e. boundless. It is composed of infinite number of pradeshas (Pradesh is the

- 1. The Nature of the Physical World p. 83.
- 2. The Nature of the Physical Reality p. 163.
- 3. A History of Philosophical System, p. 6.
- 4. Voice of Ahimsa, Vol. 7, Nos. 3 & 4. Jain Siddhant Dipika by Acharya Shti Tulsi, Prakash 1, Sutra 8; Bhagwati Sutra, 2-10-53;
- Uttaradhyayan Sutra. 28-7. 6. Ibid Prakash 1. Sutra 6.

Mahavira, answering a question, 'from how many points of view the universe is explained,'
to his disciple Gautama, states that<sup>1</sup>

There are four points of view to explain the universe :

- 1. Universe from substance point of view.
- Universe from space point of view.
- 3. Universe from time point of view.
- 4. Universe from modes point of view.

. The first we have already discussed. The senond and third we shall discuss at length. The fourth means that each of the substances (positive ether, etc.) possesses infinite number of attributes and modes. In this postulate, the nature of reality is explained by the doction of 'perastance through moder, which states that all realities are possessed of dual properties, one transitory and the other eternal. Due to the first, all things are in a state of first i.e. they undeep transformation containty, they cases to be and they become; while due to the second property, they do not lose their existence throughout the transformations—the substance persists through modes. Although the detailed discussions of the doctrine cannot be made here, it would be eaough to note here that it can be much useful to slove the problem of eternity of the universe.

### Universe: Size and Shape

The universal space (क्षेप-अग्रसण) has a definite hape and size. The question of Gautam was, "What is the shape of the universe "e In reply to this, Lord Mahavira asserted, "The Universe has a definite shape, called "Supersitable." It means that it is broader at the lower end while the upper portion is like a standing Middaug (i. e. a kind of taborir. It can also be described thus, "Three Pyramids with rectangular base but with the tops to though off are put one above another, smaller faces of the lowest and middle, and top touching together." The same thing has been desirable by an illustration of, a man. The shape of the universe is tilks an old man who is standing with his feet apart, putting his two hands on his vasist. In the Digamber tradition, the description is made thus: The universe is divided into the upper, middle no lower universe. The lower universe has the shape of "Vetrasaur" (i. e. Trapezian Pyramid), the middle universe has the shape of the upper middleng, "and the upper universe has the shape of the universe is an another than the middle universe has the shape of the universe is an attraction." The name are shall the shape of the universe is anthrocomoromous. The shape would

become more clear when we shall discuss the size in detail. The detailed structure of the universe is found in both Shvetamber and Digamber traditions, but they slightly differ from each other.

The description in the Digamber tradion is thus-

The height of the universe is 14 Rajjus (a Rajju is a linear astrophysical measure).

The breadth of the universe is 7 Rajjus throughout.

- Bhagwati Sutra, Shatak 11, Udd. 10. Also see Lok-Prakash, 2 2.
- 2. Ibid 13-4-34, 7-1-4.
- Jain Siddhant Dipika, English Annotation by J. S. Zaveri 1: 6—10 in Jain Bharati, Vol. VIII. No. 10. 6th Mar., 1960.
- 4. Loka-Prakash 12-3, 4.
- Tiloya Pannatti I : 137—138.

The length of the universe varies from point to point. Let us divide the whole universe into two parts, each of the same height (7 Raijus). Then, the lower universe is of 7 Raiius in height. The lower end of the lower universe is 7 Raijus in length, while the upper end of the lower universe is I Raiju in length. Thus the lower universe forms a 'trapezian pyramid', whose height is 7 Raijus, breadth is 7 Raijus throughout, while the lower base is 7 Railus in length and the upper base is 1 Railu in length. The area of the trapezium formed by the two parallel sides of 7 Rajjus and 1 Rajju and height 7 Rajjus is=1(7+1)×7 which is 28 so. Rajius. This multiplied by breadth, 7 Rajius, gives the volume of the lower universe. which comes out to be 196 cubic Rains.

The upper universe is also 7 Raijus in height and 7 Raijus in breadth. The lower end and the upper end are I Raiju in length, while in middle it is 5 Raijus in length. Thus the shape of the upper universe is a hexagonal pyramid. Thus the area of the hexagonal base will be 2 ( ) (5+1 ) = 1 which is 21 sq. Rajjus. This multiplied by the breadth will give the volume which is thus 147 cubic Raijus.

Thus the total volume of the universe is 196+147-343 cubic Raijus.1

The Shvetamber tradition describes the universe in a slightly different way. The height of the universe is 14 Raijus, as before. The length and the breadth vary from point to point but are the same at the same height. These are given in terms of Khanduk which is the quarter of a Raiju. At the lower end the universe is 25 Khanduk in length and breadth. Then, as the height increases, the length and breadth change. 2 In the following table, the lengths and the breadths of the universe at the particular heights in terms of Khanduks are given.

The height from the lower end The length and the breadth (in terms of Khanduk) (in terms of Khanduk)

| 0 4   | 28   |
|-------|------|
| 4 8   | . 26 |
| 8-12  | 24   |
| 12-16 | 20   |
| 16-20 | 16   |
| 20-24 | 10   |
| 24-28 | 4    |
| 2830  | 4    |
| 30-32 | 6.   |
| 32-33 | 8    |
| 33-34 | 10 . |
| 34-36 | 12   |
| 36-38 | 16   |
| 38-40 | 20   |
| 40-42 | 20   |
| 42-44 | 16   |
| 44-46 | 12   |
|       |      |

10

<sup>1.</sup> Based on Ibid 1: 140-200.

<sup>46-48</sup> 2 Rosed on Loka Prakash 12: S-111.

'minimum-parita-असंख्यात is just greater than this by only one, we may assume minimumyukta असंख्यात to be equal to शीर्पप्रहेलिका. This is found to be different in two traditions of the rangest sect. One tradition, based on the 'Council of man', believes it to be: (84.00.000)28 which is equal to 758263253073010241157973569973696406218966848080183-296 x 10140 or writing it approximately, it will be = 7.58 x 10153

Another tradition, based on the 'Council of Vallabhinur' believes it to be : (84,00,000)\*\* which is equal to 1879551795501125954190096998134307707974654942619777476572573457186 816x10<sup>180</sup>, which if written approximately becomes 1,87x10<sup>188</sup>. We calculate the value of Raiju, by taking the number as given by the first tradition. Then the number of Samyas in 1 Avalika will be = (7.58x10100) (7.58x10100). Using the table of units of time, we find that

- 1 Muhurta (48 Minutes) = 1.67,77,216 Avalikas
- 6 months =5,400 Muhurts.
- Then a Rajju, which is the distance travelled in six months at the speed of 20,57,152 yojans r . samaya, will be
- = 5,400 × 1,67,77,216 × (7,58x10199) (7,58 × 10199) × 20,57,152 voigns. The approximate calculations of the above multiplication is

- 1 86 x 10(1.47 x 10196) + 17 voians.

Now 1 yojan = 8,000 miles .: 1 Raiju - 14.88 × 10 (1.47 × 10194) + 20 miles - (1-A)

or, in terms of light-years, since,

1 light-year = 5.88 × 1012 miles

· 1 Rajiu = 291 × 10.(1.47x10199) + 8 light-years-(1-B).

Then, the volume of the universe if taken 343 cubic Rajjus, will be

=11.35x10(4.41 × 10196)+65 cubic miles if the first value (1-A) is taken.

In the terms of cubic light-years, the volume will be

=8.45x10(4.41 × 10100) + 27 cubic light-years according to (1-B). Similarly the values of volume can be calculated by taking the volume as 239 cubic Raijus.

Thus, from the above discussion, we can conclude that according to the Jain philosophy the universe has a difinite shape which is called, "Exercation" and a definite volume of the order of 1010186 cubic miles.

### Universe From Time-point of View

The universe is believed to be eternal in Jain philosophy. At various places in Agmas1 we find this view expressed in different wordings. The universe as a whole is the collection of the six types of substance, of which the first three are infinite in number. All of these substances i.e. the whole universe is 'eternal in existence'. That is to say that the universe existed in the infinite past, exists in the present and shall exist in the future.2 In other words it was never created nor will be destroyed. It is beginningless and endless with respect to time. Where, in the philosophical world there is a view that the universe was created by God, the Jain philosophy has always refuted it.

<sup>1.</sup> Bhagwati Sutra: 25-5-5. Also see Ibid 12-7-2.

<sup>2.</sup> Loka Prakash 2-3.

54 - 56

| The height from the lower end<br>(in terms of Khanduk) | The length and the breadth<br>(in terms of Khanduk) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 48 - 49                                                | 10                                                  |
| 49 - 52                                                | 8                                                   |
| 52 - 54                                                | 6                                                   |

From the above table, it becomes clear that the universe is formed of 5s return pulsar parallelopieds, each having the same height of 1 Khandid, 16 Rajib), and only unique lengths and breadths. The sum of the volumes of all these parallelopieds, gives the total volume of the universe which comes out to be 239 only first Rajim. There is, ambiguity regarding the third dimension, vir. breadth at various places. As latter on, the volume of the universe is shown to be 343 only Rajim? This is calculated by breaking the universe into some parts and rejoining them so as to form a cube of length 7 Rajiss approximately.

#### Computation of a Raiin

A Rajju is a linear astrophysical measure said to be confisting of innumerable yojans, Several efforts have been made by authors to compute the volume of Rajju in some definite form.

According to Colebrooke a Rajju is the distance which a Deep files in six months of

the rate of 20,57,152 yojans, in one "Kshana" is, instant of time.<sup>8</sup> Mr. G. R. Jain has calculated the value of Rajin from this definition, by taking, "Kahana" is "wifelvenity which is equal to \$4,00,00 minute. This does not seem to be correct, as he himstif accepts that Kshana is said to be an infinitesimal fraction of time. In fact a Kshana should be identical with a "unt" which is the unit of time. To calculate the number of Samyas in its months, we can use the expression that "the number of samyas in I writewis it same as the number of largurapartics analkylar in yellow the property of the control of the property of the control of the property of the proper

found from its definition. But as it is too difficult to compute its value from that, we may

- assume the number योपेमहेलिका to be the maximum संस्थात number.? Then because
  - Ibid 12: 116-142
     Cosmology Old and New. p. 116
  - 3. Der Jainismus by Von Glassenapp, 118
  - 4. Lok Prakash 1: 169, 170
  - Also Anuyogadvara Sutra: The topic of 'Asankhyasankhyayak'. Ibid: Topic of 'Canana Sankhya',
    - Lok Prakash 1 : 128—161
  - Although this assumption is not true, because the actual value of maximum ক্ষমার is much greater than 'ক্ষিকের', we can find the lower limit of a Rajju by doing so.
  - 7. Ibid 29: 11-Anuyogdvara Sutra: Topic of 'Kalasamavatar'.

One ' अदा सावरोपम ' consists of innumerable number of years. The number 7.58x10160 is the maximum numerical number. The exact computation of Addha Sagaropam is not possible. However, according to Mr. G. R. Jain, each of the Utsarpanis and Avasarpanis consists of 4.13x1077 years

Each of the half-cycle is again divided into six sures (cons).

The period of each Ara in the Avasarpani half cycle is as follows : I. The first Ara 4 × 10 H Add. Sagamnams

2. The second Ara 3 × 10 14

3. The third Ara  $2 \times 10^{14}$ 

4 The fourth Are 1 ~ 10 14 minus 42,000 years.

5. The fifth Ara 21,000 years. 6. The sixth Ara 21,000 years.

In the Utsarpani half-cycle the order is exactly the otherwise. The present time is the fifth WRI of Avasarpani half-cycle. It has started nearly 2,500 years ago. After 18,500 vears, the fifth Ara of the present half-cycle will be completed. Then the last will begin during which the degeneration will reach its highest peak within 21,000 years. The predictions of the future degeneration are found in detail in Jain Scriptures. 2 Here it should again be noted that this time-cycle does not affect the other places of the universe as ours.

To sum up the discussion, we can say that the universe according to Jain philosophy is beginningless and endless, that series of infinite transformations (creation and cessation) take place in it, that a pertain portion of the universe, though eternal, experiences the alternate cycles of evolution and dissolution along with the time.

# Comparision and Contrast

Having discussed the various theories of science and the ancient theory of Jain philosophy, about the universe, we are now in a position to 'compare and contrast' them.

Taking first the Einstein's cylindrical universe, in which the space is so curved that it forms a closed and finite universe, the similarity becomes striking. Both (Einstein's universe and Jain's Loka) are finite. But whereas in Einstein's universe the space itself is finite, in the case of Jain's Loka, the space is infinite but the universe is finite. The principle of positive and negative ethers explains logically the finiteness of the universe. Another difference is that while in the Einstein's universe it is required to assume that space becomes curved, the Jain's theory does not require any such assumption. Regarding the steadiness of the universe, both of them are of the same view. Also the time-dimension in both extends to infinity, making the universe beginningless and endless.

The Binstein's universe, as already discussed before, cannot be easily visualised. Even scientists3 consider it quite inconceivable to think that beyond a certain iumpine-off boundary there is no space, and the mathematicians are not able to unmake there brain and visualize finite space. On the other hand, if the Jain's theory is accepted, it becomes quite

I. Cosmology Old and New p. 231

<sup>2.</sup> See Bhagwati Sutra, 7-6; and Jambudwipamapragyapti Sutra Kaladhikar

<sup>3.</sup> Exploring the Universe by H. Ward p. 16.

The Jain philosophy advocates 'non-skeolatian' regarding any view. It always avoids the absolute points of view. Therefore, the universe which is eternal with respect to its existence, always undergoes a series of infinite changes, and thus it can be knot-ternal.' As we have already seen, the doctrine of 'Pensistence themsels' asserts that every substance persists through modes. In other words, all things lived modes' asserts that every substance by the trio of continuous existence through results and examined the case of universe nothing but the collection of substances, the above principle hold true. Since the universe is nothing but the collection of substances, the above principle hold true. We would not experience continuity—"This is that". On the other hand, if there was no pensistence of existence through treasflowers would not experience continuity—"This is that". On the other hand, if there was no pensistence of existence the ever changing pattern of the uncertainty. While the absolutists find self-contradiction in asserting both statistiy and change in the same reality with reference to identical appear and time, the non-subsolutial pains matintal the one need not be dynaid of accepting this as a truth—as the very nature of things—since our common exprience gives this as a fact.

The substance called "squerifectors" which is synonymous to the modern 'matter' (including material energy), forms the whole of the visible universe. The reste of the five substances are invisible. Therefore, the changes of the universe are percised through the changes of the substance "squarifectors". The number of 'dits substance is infinite. This includes all the matter of universe, from versing (the indivisible part of matter) to the colicidal bodies such as the sun, the moon, the planets, etc. Now, according to the doctrine of 'presistance through moder,' all these are the modes of the substance "state". The 'querq' are the material cause of all the material bodies. They go on reacting with each other, creating and destroying the physical world.

The above pleanments on fasture can become more clear by the following illustration of building. The owner of a building and his successors, go on replacing a damaged part of the building. In future a day will come when the original building would have been replaced wholly by new parts, but for the people, it is the same building, which was built hundreds of years ago. Also, the chain of heredity is not coffest and the human energy is limited, otherwise this building would become a permanent entity of the physical universe limited, otherwise this building would become a permanent entity of the physical universal laws, while the substantial bodies remain permanent. Thus, it becomes clear how the universe remains external, inspire of the infinite transformations.

The above discussion is related to the whole universe. Now pertaining to a certain portion of the universe, there is a theory of "seconding and descending cycle of time. It is believed that in the middle part of the universe, which is called "friyaglok", there are certain cares (including our earth) where along with the time, the processes of nature gradually preserved in the control of the co

The period of one whole cycle is stated to be (20x1014) अद्भा सावरोपमा

way that the theory of 'expanding universe' is such as it cannot be explained without making such an assumption which is just similar to the famous unreal imagination of 'horns on hare'. The holders of the theory make a funny argument that: "This suggestion (that new matter is being continually created ) is, of course inconsistent with the conservation of matter, but since required creation rate turns out to be only about one Hydrogen-atom in a litre every million years, no observation is contradicted, but only an extreme extraplotation therefrom.1 It should be noted here, that since the theory accepts the infinity of time, million years are just nothing in comparision to infinity. And therefore, in the past which extends to infinity (according to the steady-state-theory itself). infinite number of such Hydrogen-atoms must have been created. Also it considers space to be infinite and still expanding. It is also inconceivable that how an infinity can expand? On the other hand, if the space is assumed to be finite, then the density of the space would become infinite, since the number of Hydrogen-atoms is infinite. In addition to this as we have already said before, the renowned scientist Dr. George Gamow, has given many other evidences against this theory. We suggest here if the theory of 'steady-state-universe'. abandons the assumption of 'expanding universe' (by suggesting some other explanation of the phenomenon of red-shift of spectral lines), there is no necessity to assume the 'creation of new matter at all.' In that case, the theory will take a form, which would be not much dissimilar to the Jain's theory of universe.

The theory, which suggests the end of the universe after a certain time, has aiready been discussed. It is based on the 'second Law of Dhemodynamics'. There are four things to be noted about it. The first is that it asserts that the matter and energy of the universe free incentably diffituing like vapour through the insatiable void. This means that the 'matter and energy of science as well as that of "persistence-through-modes" of Jain philosophy. The interesting thing to note about this theory-and the 'steady-state-theory' is that whereas this theory requires matter to be created;' and thus both of them are contradictory to each other and also to the fundamental principle of physical science. It may be suggested here that if these two are combined together, there will be no need to postulate any ereation or destruction of matter.

The second thing to be paid attention to is the suggestion of Sir James Jens, a leady quoted as "final the second law of thermodynamics may full under astronomical condition of which we have no knowledge, is certainly conceivable". The scientists, who consider his improbable may think over it again, furtly because the law gives rist to effects which are in accordance with the fundamental law of physical science, and secondly because in the field of science and even mathematics we have some accoss with the law which do not hold under certain conditions (as for example, the laws of Buclidean geometry do not hold in the gravitational field).

The third thing to be noted about this theory is that it suggests an end of the universe and also of the time. The theories of 'cyclic-universe,' self-pulsating universe, 'steady-state-universe, and evolutionary universe,' are all of the view that the universe is eternal-beginningless and endiess. Also the Jain's theory of the universe considers the existence of the

<sup>1.</sup> The Unity of the Universe, 1959, by Dr. D. W. Sciama p. 143

conceivable and logical to think that beyond the boundary of the universe, there is no medium of motion, and hence no particle of matter or energy can go beyond that. Also a ray of light would simply be reflected at the boundary.

In Einstein's universe, there is 'nothing' beyond the universe. The concept of 'empty space' is not accepted by it. But whereas regarding time, it is believed 1 that it is inconcivable that there was once a moment with no moment preceding it, how is it not inconceivable to think of a limit beyond which there is no space?

The concept of 'Aloka' is also proved by the fact, that a "space could only be of literally infinite extent if it contained so matter at all." This means that in absence of matter, the space does not become curved but extends to infinity. This is exactly what happens in Aloka. Another fact, supporting the concept of Aloka, is "if we relied on Appearances, we would call our universe infinite. To be sure, there would be space beyong it but that space would be inaccessible to us." This exactly conveys the same idea that in absence of the medic of motion the space beyond the universe is inaccessible to us.

Secondly, we take the case of expanding universe. The concept of the expanding universe, has become quite popular recently. The Jain's theory of universe obviously rejects the process of expansion of space. The first argenent against it is that space cannot expand, firstly because it is immobile, and secondly because space itself is infinite it. Arees in oplace where there is no space. The second argument against it is that even if we consider space to be finite, in what it will expand? How can it expand in routing? Besides these questions the already discussed scientific argument against the theory of expanding universe also make the theory quite uncertain. We suggest that some other explanations of the red shift of the spectral lines should be triefd to first or the space of the explanations of the red shift of the spectral lines should be triefd to first.

The 'tracity state-theory' of Fred Hoyle and others is also similar to the Jain's universe, except the two assumptions it makes. The first is that the universe is expanding and the second is that new matter is being continually created in the universe. It is quite strange to note here that the theory has to assume the most illogical and incomplementable idea of creation of 'new matter'. It is a well-known and well-established logical fact, that suyting or any substance cannot be created out of 'nothing'. There must be something or some inscrutable stuff which is the 'unionent cause' of creation of anything or any substance.

The same fact is established by the principle of conservation of 'matter and certgy', which is even today the fundamental base of the physical science. The same fact is apin brought out by the principle of 'persistence through moder 'which also states that a substance always persists, inspite of creation of and cessation. Jain philosophy boldly denies the concept of creation of anything new from nothing. Also, the 'steady-state theory' has to make such an incomprehensible assumption only because it has to explain the phenomenon of 'expansion of the universe,' which itself is not at all a well-stabilished and non-controversial theory. Thus, to explain one theory, which itself may not be true, the holders of the stady'statisher theory have to conceive of another frantical assumption. We can also say this is another

<sup>1.</sup> The Nature of Physical World by Prof. A. S. Eddington. p. 137.

From a lecture on 'The Expanding Universe', delivered at Science Congress Bombay, 1933 by Prof. A. C. Banerji, M. A. (cant.) M. Sc., F. R. A. S., I. E. S.

<sup>3.</sup> The Nature of Physical Reality, by Prof. Henry Margenau p. 164

<sup>4.</sup> Shri Bhikshu Nyaya Karnika by Acharya Shri Tulsi: 7-5

universe as eternal. Thus only the above theory is in contradiction with all other theories. This is the strongest weak point of the above theory.

The fourth thing which is remarkable about the above theory is the suggestion of some scientists about the 'reconstruction' of the universe. As we have already discussed the theory of cyclic-universe in detail, here it would be enough to remark that this suggestion is in accordance with the uniciple of conservation of matter.

There is a striking similarity between the theory of "spiler universe" based on the principle of equivalence of matter and energy, and the philosopheat theory of 'sacending and descending' spile of time. Both of them suggest more or less the same does that the universe undergoes the cycles of alternate evolutions and dissolutions for an externity of time. Also the theory of 'self-pulsating universe' which is given by the matthematical solution of the limiterate, equation by Frendman, conveys the same idea, with the only difference that it speaks of alternate expansion and contraction while the theory of 'cycle-universe' talks of evolution

The evolutionary theory of Dr. George Gamow, based on the model of byperbolic universe is in agreement with the Jam's theory of the universe only in the point that both of them accept a beginningless and endless universe. The evolutionary theory, accepts only one contraction and expansion. Here the straining diseasation between it and the Jam's theory of cyclic-universe', is that whereas the latter considers the present time to be the one, which is neater to the end of the contracting (descending) period and predicts the ascending period to begin nearly 35,000 pears from the present time, the former considers the present time to be the one, in which the expansion has just started nearly before 5 billion years. Another thing that can be suggested about the evolutionary theory of Dr. Gamow is that, if it can accept one cycle of contraction and expansion, and also the inflairly of time, why cannot there be such infinite cycles? The third thing to be noted about it is that the holders of the steady state-universe theory have given many evidences against the evolutionary theory and rested doubts against the possibility of it.

If in today's age of gigantic telescopes and fine spectrometers the sugma of the universe transian unsolved, how odd the Jam seers, unperturbed by the absence of assistance from laborationes and observatories, study, discuss and soberly and boldly assert the finiteness of the med and space, the promptie of postive and negative others, the exact size and shape of the universe, the principle of postive and negative others, the exact size and shape of the universe, the principle of persistence through modes and the theory of cyclic-universe? Tam genetics allowed sufficient incentive to the inquisitive to leave the tuny point of knowledge by sensious cognition and make him gaze eigerfly towards the occum of perfect knowledge by synthial institution.



